#### सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन :

प्रथम संस्करणः

वीर निर्वाण संवत् २५९५ विक्रमाब्द २०४६ ई० सन् १६८६ अक्षय तृतीया

#### प्रकाशक:

बलदेवभाई डोसाभाई पटेल प्रमुख आगम अनुयोग ट्रस्ट १५, स्थानकवासी जैन सोसायटी नारायणपुरा क्रॉसिंग के पास, अहमदावाद-३८००१३

मुद्रण: निर्देशन एवं व्यवस्था
श्रीचन्द सुराना 'सरस'
२०८/२, एम० जी० रोड,
(अवागढ़ हाउस), आगरा-२८२००२
के लिए विकास प्रिटर्स, आगरा

तेवा सहयोग मण्डल :

१-महासती श्री दर्णनप्रभा जी
२-महासती ,, चारूशीला जी
२-महासती ,, योगसाधना जी
४-महासती ,, उत्तमसाधना जी
५-महासती ,, अपूर्वसाधना जी
६-महासती ,, विरागसाधना जी

दूस्ट मण्डल : किंग्याई डोसाभाई पटेल २-,, हिम्मतलाल णामलदास णाह ३-,, वलवन्तलाल शान्तीलाल शाह ४-,, नवनीतलाल चुन्नीलाल पटेल ४-,, रमणलाल माणिकलाल शाह ६-,, विजयराज वी० जैन ७-,, अजयराज के० मेहता

सम्पर्क सूत्र :
श्री वर्धमान महावीर केन्द्र
सक्जी मण्डी के सामने
आबू पवत-३०७ ५०१ (राजस्थान)

मूल्य: दो सौ रुपया मात्र रु० २००) मात्र

# CARANANUYOGA

(FIRST VOLUME)

[ An authentic compilation of Religious Rituals in Jain Agams, Original texts with Hindi Translation ]

#### Chief - Editor:

Agam Ratnakar, Anuyoga Pravartaka

#### Muni Shri Kanhaiyalalji 'Kamal'

Colligator:

Muni Shri Vinayakumarji 'Vagisha'

Editors :

Mahasati Sri Muktiprabhaji M. A., Ph. D.

Mahasati Sri Divyaprabhaji´ M. A., Ph. D.

Assistant Editors:

Mahasati Sri Anupamaji M. A. Mahasati Sri Divyasadhnaji Mahasati Sri Viratisadhnaji B. A.

Special Advisor:
Pandit Shri Dalsukhabhai Malvaniya

Publishers:

AGAM ANUYOGA TRUST

AHMEDABAD-380 013

# Agam Anuyoga Publication No. 4 CARANANUYOGA (First Volume)

|   | [ Jnanachara, Darshanachara, Mahavra [ Cognitive Conduct, Intuitive Conduct | tas, S | Samiti, Gupti etc. ]  nplete Vows, Vigilance, Restraints etc. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|   | All rights reserved with the Publishers.                                    |        | Working co-operators                                          |
|   |                                                                             |        | 1. Mahasati Shri Darshanprabhaji                              |
|   |                                                                             |        | 2. Mahasati Charusheelaji                                     |
|   | First Edition :                                                             |        | 3. Mahasati Yogsadhnaji                                       |
|   |                                                                             |        | 4. Mahasati Uttamsadhnaji                                     |
|   | Vir Nirvana Samvat 2515                                                     |        | 5. Mahasati Shri Apurvasadhnaji                               |
|   | <b>多語: 3550 105 105 105 105 105 105 105 105 105 </b>                        |        | 6. Mahasati Shri Viragasadhnaji                               |
|   | White 1999                                                                  |        |                                                               |
|   | Publishers:                                                                 | _      |                                                               |
|   | Baldevbhai Dosabhai Patel                                                   |        | Trustees:                                                     |
|   | President                                                                   |        | 1. Sri Baldevbhai Dosabhai Patel                              |
|   | Agam Anuyoga Trust                                                          |        | 2. Sri Himmatlal Shamaldas Shah                               |
|   | 15th. Sthanakvasi Jain Society                                              |        | 3. Sri Balwantlai Shantilai Shah                              |
|   | Near Narayanpura Crossing,                                                  |        | 4. Sri Navneetlal Chunnilal Patel                             |
|   | Ahmedabad-380 013                                                           |        | 5. Sri Ramanlal Maneklal Shah                                 |
|   |                                                                             |        | 6. Sri Vijayraj B. Jain                                       |
| П | Contact:                                                                    |        | 7. Sri Ajayraj K. Mehta                                       |
|   | Shri Vardhman Mahavir Kendra                                                |        |                                                               |
|   |                                                                             |        |                                                               |
|   | opp. Subzi Mandi,<br>Mount Abu-307 501                                      |        |                                                               |
|   | (Rajsthan-India)                                                            |        |                                                               |
|   |                                                                             |        | •                                                             |
|   |                                                                             |        | •                                                             |
|   | Printing Guidance and Management:                                           |        |                                                               |
|   | Srichand Surana 'Saras'                                                     |        |                                                               |
|   | A-7, Avagarh House,<br>208/2, M. G. Road,                                   |        |                                                               |
|   | AGRA-282 002                                                                |        |                                                               |
|   |                                                                             |        |                                                               |
|   |                                                                             |        |                                                               |
|   | ] Price: Rs 200/- only. (Rupes Two Hundred only)                            | -      | . •                                                           |

(3) (3) 3 (e) आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषि जी महाराज 0 **(3)** (3) **②** के कर - कमलों में **③** 0 **②** (3) Ø (3) ම) (3) **3** 0 **3** (3) **©** 8 **©**] (3) **3 (3)** तुझको ही अर्पण है, [3] 3 (3) चरण-करण का यह चिन्तन **② (2)** 3 पंचाचार परिपूर्ण प्रभो ! तव **3** 0 (3) 3 चरण कमल में सविनय वन्दन **©** (3) **②** 3 **©**] (3) **3 (3) 3** (3) **(2)** 3 (3) श्रुत - सेवक 3 **(3)** अ0 प्र0 मुनि 'कमल' **(3)** (3) (3) तथा (3) (3) 0 (S) आयाम्।क्तप्रभा, विव्यप्रभा 0 (3) 0  $\odot$ 

भारतीय संस्कृति का सर्वमान्य सूत्र है-आचार: प्रथमों धर्म: --आचार प्रथम धर्म है। जैन परम्परा में "आयारो पढ़नो अंगो" -- आचार प्रथम अंग है -- अंग का अर्थ धर्म- णास्त्र तो है ही, किन्तु व्यापक अर्थ में लेवें तो -- जीवन का मुन्य अंग भी है। भारतीय आगमों में मानवता का जितना महत्व कहा है उससे भी कहीं अधिक महत्व साधक जीवन में आचार धर्म का कहा है।

प्राचीन जैन परम्परा में "आचार" के लिए "चरण" णव्द का प्रयोग होता था। चरण याने चरित्र। मनुष्य के आचार धर्म की मर्यादा, संयम-साधना का व्यवस्थित मार्ग—चरण हैं।

जैन श्रुत ज्ञान—णास्त्रों को चार अनुयोगों में तिभक्त किया गया है—१. चरणानुयोग २. धर्म कथानुयोग ३. गणितानुयोग एवं ४. द्रव्यानुयोग। इनमें धर्म कथानुयोग तथा गणितानुयोग का प्रकाणन हम कर चुके हैं। चरणा-नुयोग और द्रव्यानुयोग दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विणाल प्रन्य है। चरणानुयोग प्रन्य बहुत बड़ा होगा इसलिये इसे पाठकों की मुविधा के लिये दो भागों में प्रकाणित किया जा रहा है।

हितीय भाग भी पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है, और द्रव्यानुयोग का सम्पादन भी पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज "कमल" सम्पन्न करवा रहे हैं।

चरणानुयोग ग्रन्थराज पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, साथ ही हम अपने लक्ष्य को अब बहुत शीघ्र सम्पन्न कर सकेंगे इसका विश्वास पाठकों को दिलाते हैं।

अनुयोग सम्पादन—प्रकाशन कार्य हेतु गुरुदेव श्री कन्हैयालालजी म० "कमल" ने अपना सम्पूर्ण जीवन समिपत कर दिया है। ऐसे जीवन दानी श्रुत उपासक सन्त के प्रति आभार व्यक्त करना मात्र एक औपचारि-कता होगी, आने वाली पीढ़ियाँ युग-युग तक उनका उप-कार स्मरण कर श्रुत का वहुमान करेंगी यही उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता होगी। इसी के साथ गुरुदेव श्री के परम सेवामावी कार्य दक्ष श्री विनय मुनि जी "वागीश" एवं स्थानकवासी जैनसमाज की प्रख्यात विदुपी स्व॰ महासती उज्ज्वल कुमारी जी की सुजिप्या महासती श्री मुक्तिप्रभा जी, महासती श्री दिव्यप्रभा जी तथा उनकी श्रुता- भ्यासी शिप्याश्रों की सेवायें इस कार्य में समिपत है— यह हम सब का अहोभाग्य है।

जैन दर्शन के विख्यात विद्वान श्री दलसुखभाई माल-विषया भारतीय प्राच्य विद्याओं के प्रतिनिधि विद्वान है, उनका आत्मीय सहयोग अनुयोग सम्पादन कार्य में प्रारम्भ से ही रहा है। उन्होंने अत्यधिक उदारता व निःस्वार्य भावना से इस कार्य में मार्गदर्शन किया, सहयोग दिया, समय-समय पर अपना मूल्यवान परामर्ग भी दिया— अतः उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है।

दुरुह आगम कार्य को प्रेस की दृष्टि से व वस्थित कर सुन्दर शुद्ध मुद्रण के लिए जैन दर्शन के अनुभवी विद्वान श्रीचन्द जी सुराना के हम आभारी हैं जिन्होंने पूर्व दोनों अनुयोगों की भाँति इस ग्रन्थ के मुद्रण में भी पूर्ण सद्भावना के साथ सहयोग किया है।

ट्रस्ट के सहयोगी सदस्य मण्डल के भी हम आभारी हैं जिनके आर्थिक अनुदान से इतना विशाल व्यय साध्य कार्य हम सम्पन्न करने में समर्थ हुए हैं।

हमारे ट्रस्ट के मन्त्री अनुभवी एवं सेवाभावी श्री हिम्मतभाई शागलदास शाह अब काफी वृद्ध हो गये हैं, फिर भीं वे समय-समय पर अपने अनुभव आदि का लाभ दे रहे हैं। हमारे कार्यकुशल सहयोगी श्री जयन्ती भाई चन्दुलाल संघवी एवं अन्य सभी सहयोगी जनों का स्मरण कर हम शासनदेव से प्रार्थना करते हैं—यह श्रुत ज्ञान की अमर ज्योति सबके जीवन को प्रकाशमय करें।

सम्पादित सामग्री की प्रेस कोपी करने का विशाल कार्य श्री राजेन्द्र मेहता शाहपुर वाले श्री राजेश भण्डारी जोधपुर वाले ने तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा भिक्त एवं विवेकपूर्वक किया है इसलिए ट्रस्ट की ओर से उनका हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

> विनीत— वलदेव भाई डोसाभाई पटेल अध्यक्ष

# न्य देनम्पाढ्कीय

#### –मुनिश्री कन्हैयानान 'कमन'

"चरण" प्रवृत्ति एवं पुरुषार्थं का प्रतीक है। "चरण" में मर्यादा एवं सम्यक्विवेक का योग होने पर वह आचरण (आङ्—मर्यादायां) कहलाता है। आचरण अर्थात् आचार-धर्म।

चरणानुयोग का अर्थ होता है आचार धर्म सम्बन्धी नियमावली, मर्यादा आदि की व्याख्या एवं संग्रह ।

प्रस्तुत चरणानुयोग ग्रन्थ अपनी इसी अभिधा में सार्थंक है।

जैन साहित्य में "अनुयोग" के दो रूप मिलते हैं।

- १. अनुयोग-व्याख्या
- २. अनुयोग वर्गीकरण

किसी भी पद आदि की व्याख्या करने, उसका हार्द समझने/समझाने के लिये १. उपक्रम, २. निक्षेप, ३. अनुगम और ४. नय-इन चार शैलियों का आश्रय लिया जाता है। अनुयोजनमनुयोग:—(अणुजोअणमणुओगो) सूत्र का अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़कर उसकी उपयुक्त व्याख्या करना— इसका नाम है—अनुयोग व्याख्या (जम्बू० वृत्ति)

अनुयोग-वर्गीकरण का अर्थ है—अभिधेय (विषय) की हिष्ट से शास्त्रों का वर्गीकरण करना। जैसे अमुक-अमुक आगम,अमुक अध्ययन, अमुक गाथा—अमुक विषय की है। इस प्रकार विषय-वस्तु की दृष्टि से वर्गीकरण करके आगमों का गम्भीर अर्थ समझने की शैली—अनुयोग वर्गीकरण पद्धति है।

प्राचीन आचार्यों ने आगमों के गम्भीर अर्थ को सर-लता पूर्वक समझाने के लिये आगमों का चार अनुयोगों में वर्गीकरण किया है।

१--चरणानुयोग--आचार सम्बन्धी आगम

२—धर्मकथानुयोग—उपदेशप्रद कथा एवं दृष्टान्त सम्बन्धी आगम

३—गणितानुयोग—चन्द्र-सूर्य-अन्तरिक्षं विज्ञान तथा भू ज्ञान के गणित विषयक आगम

४—द्रव्यानुयोग—जीव, अजीव आदि नव तत्वों की व्याख्या करने वाले आगम।

#### अनुयोग वर्गीकरण के लाभ

यद्यपि अनुयोग वर्गीकरण पद्धति आगमों के उत्तर-कालीन चिन्तंक आचार्यों की देन है, किन्तु यह आगम पाठी, श्रुताभ्यासी मुमुक्षु के लिए बहुत उपयोगी है। आज के युग में तो इस पद्धति की अत्यधिक उपयो-गिता है।

विशाल आगम साहित्य का अध्ययन कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिये बहुत कठिन है। इसलिए जव जिस विषय का अनुसन्धान करना हो, तब तद्विषयक आगम पाठ का अनुशीलन करके जिज्ञासा का समाधान करना—यह तभी सम्भव है, जब अनुयोग पद्धति से सम्पादित आगमों का शुद्ध संस्करण उपलब्ध हो।

अनुयोग पद्धति से आगमों का स्वाध्याय करने पर अनेक जटिल विषय स्वयं समाहित हो जाते हैं, जैसे—

- १. आगमों का किस प्रकार विस्तार हुआ है—यह स्पष्ट हो जाता है।
- २. कौन-सा पाठ आगम संकलन काल के पश्चात् प्रविष्ट हुआ है ?
- आगम पाठों में आगम लेखन से पूर्व तथा पश्चात्
   वाचना भेद के कारण तथा देश-काल के व्यवधान के
   कारण लिपिक काल में क्या अन्तर पड़ा है ?

४. कीन-सा आगम पाठ स्व-मत का है, कीन-सा परमत की मान्यता वाला है ? तथा भ्रान्तिवश परमत मान्यता वाला कीन-सा पाठ आगम में संकलित हो गया है।

इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के समाधान इस शैली से प्राप्त हो जाते हैं जिनका आधुनिक शोध छात्रों/प्राच्य विद्या के अनुसन्धाता विद्वानों के लिये वहुत महत्व है। अनुयोग कार्य का प्रारम्म :—

लगभग आज मे ५० वर्ष पूर्व मेरे मन में अनुयोग-वर्गीकरण पद्धित से आगमों का संकलन करने की भावना जगी थी। श्री दलमुख भाई मालविणया ने उस समय मुझे मार्ग दर्णन किया, प्रेरणा दी और निःस्वार्थ/निस्पृह भाव से आत्मिक सहयोग दिया। उनकी प्रेरणा व सह-योग का सम्वल पाकर मेरा संकल्प दृढ़ होता गया और में इस श्रुत-सेवा में जुट गया। श्राज के अनुयोग ग्रन्थ उसी बीज के मधुर फल हैं।

सर्वप्रथम गणितानुयोग का कार्य स्वर्गीय गुरुदेव श्री फतेहचन्दजी म. सा. के सानिध्य में प्रारम्भ किया था। किन्तु उसका प्रकाणन उनके स्वर्गदास के वाद हुआ।

कुछ समय वाद धर्मकथानुयोग का सम्पादन प्रारम्भ किया। वह दो भागों में परिपूर्ण हुआ। तब तक गणिता- नुयोग का पूर्व संस्करण ममाप्त हो चुका था तथा अनेक स्थानों मे मांग आती रहती थी। इस कारण धर्मकथानुयोग के वाद पुनः गणितानुयोग का संणोधन प्रारम्भ किया, मंणोधन क्या, लगभग ५० प्रतिणत नया सम्पादन ही हो गया। उसका प्रकाणन पूर्ण होने के वाद चरणानुयोग का यह मंकलन प्रस्तुत है।

कहावन है "श्रेयांसि वहु विघ्नानि" शुंभ व उत्तम कार्य में अनेक विघ्न आते हैं। विघ्न-वाधाएँ हमारी दृद्ता व धारता, संकल्प शक्ति व कार्य के प्रति निष्ठा की परीक्षा है। मेरे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएँ अनेक वार हुई हैं। अनेक वार शरीर अस्वस्थ हुआ, कठिन वीमा-रियाँ आई। सहयोगी भी कभी मिले, कभी नहीं, किन्तु में अपने कार्य में जुटा रहा।

सम्पादन में सेवाभावी विनय मुनि "वागीण" भी मेरे साथ सहयोगी वने, वे आज भी णारीरिक सेवा के साथ-साथ मानसिक दृष्टि से भी मुझे परम साता पहुँचा रहे हैं और अनुयोग सम्पादन में भी सम्पूर्ण जागरूकता के साथ सहयोग कर रहे हैं।

खम्भात सम्प्रदाय के आचार्य प्रवर श्री कान्ति ऋषि

जी म॰ ने मुझ पर अनुग्रह करके व्याकरणाचार्य श्रीमहेन्द्र ऋषि जी म॰ को श्रुत-सेवा में सहयोग करने के लिये भेजा था अतः में उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। सम्पादकीय-सहयोग:—

सीभाग्य से इस श्रमसाध्य महाकार्य में श्री तिलोक मुनिजी का अप्रत्याणित सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है।

इनकी अनन्य श्रुत भक्ति और संयम साधना देखकर ऐसा कीन होगा जो प्रभावित न हो, श्रमण जीवन की वास्तविक श्रमनिष्ठा आपकी रग-रग में समाहित है। आपका चिन्तन और आपके सुझाव मौलिक होते हैं।

गत सात वर्षों से विदुपी महासती डा॰ मुक्तिप्रभाजी, डा॰ दिव्यप्रभा जी एवं उनकी साक्षर शिप्या परिवार का ऐसा अनुपम सुयोग मिला की अनुयोग का कार्य आगे वढ़ता गया। मुझे अतीव प्रसन्नता है कि महासती मुक्तिप्रभाजी आदि विदुपी श्रमणियों ने इस कार्य में तन्मय होकर जो सहयोग किया है उसका उपकार आगम अभ्यासी जन युग-युग तक समरण करेंगे। इनकी रत्नत्रय साधना सर्वदा सफल हो, यही मेरा हार्दिक आशीर्वाद है।

अनुयोग सम्पादन कार्य में प्रारम्भ में तो अनेक वाधाएँ आई। जैसे आगम के शृद्ध संस्करण की प्रतियों का अभाव, प्राप्त पाठों में ऋम भंग और विशेषकर "जाव" णव्द का अनपेक्षित/अनावश्यक प्रयोग । फिर भी धीरे-धीरे जैसे आगम सम्पादन कार्य में प्रगति हुई वैसे-वैसे कठिनाईयाँ भी दूर हुई। महावीर जैन विद्यालय वम्बई, जैन विश्व भारती लाडनूं तथा आगम प्रकाणन सिभिति व्यावर आदि आगम प्रकाणन संस्थाओं का यह उपकार ही मानना च।हिए कि आज आगमों के सुन्दर उपयोगी संस्करण उपलब्ध हैं, और अधिकांश पूर्विपक्षा शुद्ध मुसम्पादित हैं। यद्यपि आज भी उदत संस्थाओं के निदे-णकों की आगम सम्पादन गैली पूर्ण वैज्ञानिक या जैसी चाहिए वैसी नहीं है। लिपि दोप, लेखक के मतिभ्रम व वाचना भेद आदि कारणों से आगमों के पाठों में अनेक स्थानों पर व्युत्कम दिखाई देते हैं। पाठ-भेद तो है ही, "जाव" शब्द कहीं अनावश्यक जोड़ दिया है जिससे अर्थ वैपरीत्य भी हो जाता है, कहीं लगाया नहीं है और कहीं पूरा पाठ देकर भी "जाव" लगा दिया गया है । प्राचीन प्रतियों में इस प्रकार के लेखन-दोप रह गये हैं जिससे आगम का उपयुक्त अर्थ करने व प्राचीन पाठ परम्परा का वोध कराने में कठिनाई होती है। विद्वान् सम्पादकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। प्राचीन प्रतियों में

उपलब्ध पाठ ज्यों का त्यों रख देना—अडिंग श्रुत श्रद्धा का रूप नहीं है, हमारी श्रुत-भिक्त श्रुत को ज्यवस्थित एवं श्रुद्ध रूप में अस्तुत करने में है। कभी-कभी एक पाठ का मिलान करने व उपयुक्त-पाठ निर्धारण करने में कई दिन व कई सप्ताह भी लग जाते हैं किन्तु विद्वान अनु-संधाता उसको उपयुक्त रूप में ही प्रस्तुत करता है, आज इस प्रकार के आगम-सम्पादन की आवश्यकता है। अस्तु,

मैं अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण, विद्वान सह-योंगी की कभी के कारण, तथा परिपूर्ण साहित्य की अनु-पलव्धि तथा समय के अभाव के कारण जैसा संशोधित शुद्ध पाठ देना चाहता था वह नहीं दे सका, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि पाठ शुद्ध रहे, लम्बे-लम्बे समास पद जिनका उच्चारण दुरूह होता है, तथा उच्चारण करते समय अनेक आगम पाठी भी उच्चारण-दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। वसे दुरूह पाठों को सुगम रूप में प्रस्तुत कर छोटे-छोटे पद बनाकर दिया जाय व ठीक उनके सामने ही उनका अर्थ दिया जाय जिससे अर्थ वोध सुगम हो। यद्यपि जिस संस्करण का मूल पाठ लिया है हिन्दी अनु-वाद भी प्रायः उन्हीं का लिया है फिर भी अपनी जाग-हकता वरती है। वहीं-वहीं उचित संशोधन भी किया है। उपर्युक्त तीन संस्थाओं के अलावा आगमोदय समिति रतलाम तथा सुत्तागमे (पुष्फिभवखु जी) के पाठ भी उपयोगी हुए हैं। पूज्य अमोलक ऋषि जी म० एवं आचार्य श्री आत्माराम जी म० द्वारा सम्पादित अनुदित आगमों का भी यथावश्यक उपयोग किया है।

मैं उनत आगमों के सम्पादक विद्वानों व श्रद्धेय मुनि-वरों के प्रति आभारी हूँ। प्रकाशन संस्थाएँ भी उपकारक हैं। उनका सहयोग कृतज्ञ भाव से स्वीकारना हमारा कर्त्तव्य है।

अव प्रस्तुत ग्रन्थ चरणानुयोग के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं।

#### चरणानुवीग :---

आगमों का सार आचार है—अंगाणं कि सार ? आयारो! —आचारांग आगम तो अंगों का सारभूत आगम है ही, किन्तु आचार—अर्थात् "चारित्र" यह आगम का, श्रुत का सार है। ज्ञानस्य फलं विरति:—" ज्ञान का फल विरति है। श्रुत का सार चारित्र है। अतः चारित्र सम्बन्धी विवरण आगमों में यत्र-तत्र बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यूं भी कहा जा सकता है कि "चारित्र" का विषय सबसे विशाल तथा व्यापक है।

धर्मकथानुयोग के समान चरणानुयोग भी वर्णन की दृष्टि से विरतृत है। अतः इसकी सामग्री अनुमान से अधिक हो गई है। इसलिए इसे दो भागों में विभक्त किया गया है।

"आचार" के प्रमुख पाँच विभाग हैं— १. ज्ञानाचार, २. दर्शनाचार, ३. चारित्राचार, ४. तपाचार, ४. वीर्याचार। वर्णन की दृष्टि से चारित्राचार सबसे विशाल है। प्रस्तुत भाग में ज्ञानाचार एवं दर्शनाचार का वर्णन तो २०४ पृष्ठों में ही आ गया है। चारित्राचार का वर्णन ४४० पृष्ठ होने पर भी पूर्ण नहीं हुआ है। पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुष्ति (अष्ट प्रवचन माता) इनका वर्णन ही प्रथम भाग में पूर्ण हो सका है। संयम, समाचारी, संघ व्यवस्था, श्रावकाचार आदि अनेक महत्वपूर्ण विषय दूसरे भाग में प्रकाशित हो रहे हैं। साथ ही चरणानुयोग की तुलनात्मक विरतृत प्रस्तावना, शब्द सूची, सन्दर्भ स्थलों की निर्देशिका आदि द्वितीय भाग में दिये जा रहे हैं।

मैंने इस वात का भी ध्यान रखा है कि जो विषय आगमों में अनेक स्थानों पर आया है, वहाँ एक आगम का पाठ मूल में देकर वाकी आगम पाठ तुलना के लिये टिप्पणियों में दिये जायें। जिससे तुलनात्मक हिट्ट से पढ़ने वालों को उपयोगी हो। अनेक पाठों के अर्थ में भ्रान्ति होती है, वहाँ टीका, भाष्य आदि का सहारा लेकर पाठ का अर्थ भी स्पष्ट किया गया है, व्याख्या का अन्तर भी दर्शाया है। कुछ पाठों की पूर्ति के लिए वृत्ति, चूर्णि, भाष्य आदि का भी उपयोग किया है।

इस प्रकार पूरी सावधानी बरती है कि जो विषय जहाँ है, वह अपने आप में परिपूर्ण हो, इसलिए उसके समान, पूरक तथा भाव स्पष्ट करने वाले अन्य आगमों के पाठ भी अंकित किये हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आगम ज्ञान के प्रति रुचि, श्रद्धा व भक्ति रखने वाले पाठकों को यह चरणानुयोग; उनकी जिज्ञासा को तृष्त करेगा, ज्ञान की वृद्धि करेगा तथा श्रुत भक्ति को और अधिक सुदृढ़ बनायेगा।

सम्पादित-साहित्य का शुद्ध रूप में मुद्रण हो—यह भी परम आवश्यक है। अनुयोग ग्रन्थों के शुद्ध व सम्यक् रीति से मुद्रण कार्ग में श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराना "सरस" का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।

अन्त में इस महान् कार्य में प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग देने वाले सभी सहयोगी जनों के प्रति हार्दिक भाव से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रथम श्रेणी

#### श्री बलदेवभाई डोसाभाई पटेल, अहमदावाद

आप मूलतः साणंद (गुजरात) के निवासी हैं। बहुत वर्षों से अहमदाबाद में ही व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। व्यापारी समाज में आपकी महन्वपूर्ण प्रतिष्ठा है। आपके कॉटन का बहुत बड़ा व्यापार है, आप जुजरात व्यापारी महायण्डल के प्रमुख भी रहे हुए हैं। आप अखिल भारतीय शास्त्रोद्धार समिति के प्रमुख हैं एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं के सिक्रिय कार्यकर्ता है। लोक कत्याण के कार्यों में सदा तत्पर रहते हैं। अनेक वर्षों से आप बहु चर्य प्रन एवं रात्रि में चौतिहार आदि का पालन करते हैं। प्रतिदिन सामायिक, प्रति-क्रमण तथा धार्मिक प्रन्थों का न्वाच्याय ही आपकी दिनचर्या का प्रमुख अंग है। आप दृढ़ धर्मी, उदार हदयी ध्रावक हं अतः स्थानीय समाज के अग्रणी माने जाते हैं। कालूपुर बैंक के आप चेयरमेन हैं।

अनुयोग प्रवतंत पूज्य गुरुदेव श्री कन्हेंयालालजी म० 'कमल' के सम्पर्क में आप सन् १६७६ में आये। उनके अनुयोग लेखन कार्य से प्रभावित होकर आपने आगम अनुयोग ट्रस्ट की स्थापना की, इस समय ट्रस्ट के प्रमुख भी आप ही हैं। आपकी धर्मपनी श्रीमती रुवमणी वहिन भी ध्रामिक भावना वालो है, आपके गुपुत्र बच्चूमाई, बकुलभाई में धर्म के गुसंस्कार दृढ़ हैं।







#### थी हिम्मतलाल शामलभाई शाह, अहमदाबाद

आप बहुत ही उत्साही कायंकर्ता हैं। णामत नाई अमरणी के आप नुपुत्र हैं। आपके घर पर एक विणाल पुस्तकालय है, उसमें अनेक महत्वपूणं ग्रन्थों का संग्रह है। णोध निवन्ध लेखकों के लिए यह संग्रह अत्यन्त उपादेय हैं। आप साधु-साब्वियों की ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयन्नणील रहते हैं। आगम अनुयोग दृस्ट के आप दृस्टी हैं। प्रकाणनों की प्रगति में आपका महत्वपूण सिक्रय योगदान रहता है। बुद्धावस्था में भी आपका पुरुषार्थ, धर्म एवं स्वाध्याय की कृषि अनुकरणीय है।

अनुयोग प्रकाणन के प्रति आप विणेष प्रयत्नणील हैं।





#### श्री रमणलाल माणेकलाल शाह, अहमदाबाद



आप नवरंगपुरा अहमदाबाद के निवासी है। आपके मातृश्रो लहरी बहन तथा धर्मपत्नी सुभद्रा बहन बहुत ही धार्मिक भावना वाली श्राविका है। आपने स्था॰ जैन उपा-श्रयों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूज्य गुरुदेव के दीक्षा अर्द्ध शताब्दी के अवसर पर श्री वर्धमान महावीर वाल निकेतन के उद्घाटन पर भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप आगम अनुयोग ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अनेक वार व्यापार के कारण विदेश जाना होता है परन्तु वहाँ भी धर्म के प्रति वही दृढ़ श्रद्धा रहती है। मानव राहत कार्यों में अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग विशेष रूप से करते रहते हैं।



श्री बलवन्तलाल शान्तीलाल शाह, अहमदाबाद

#### 

आप अहमदाबाद में हई (कॉटन) के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आपकी आत्माराम माणेकलाल नाम की बहुत बड़ी फर्म है। बहुत ही धार्मिक, उदार, गुप्तदानी श्रावक हैं। दिरयापुरी स्थानकवासी जैन संघ छीपापोल एवं अनेक संस्थाओं के आप सिक्रय कार्यकर्ता हैं। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप ट्रस्टी है।







#### स्व. तेजराजजी घेवरचंदजी वव, इचलकरंजी

0

आप मूलतः भादवा मारवाड़ निवासी थे। आप आठ भाई थे; श्री मूलचन्द जी, श्री तेजराज जी, श्री मदनलाल जी, श्री माणकचन्द जी, श्री सोहनलाल जी, श्री मोतीलाल जी, श्री हिराचन्द जी एवं श्री श्रीचन्द जी।

श्री तेजराज जी सा॰ का तीन वर्ष पूर्व निधन हो गया। आप वहुत ही धर्मनिष्ठ उदार हृ द्यी श्रावक थे। आप पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म॰ के सुगिष्य अनुयोगप्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालाल जी म॰ "कमल" के अनन्य भक्त थे। आपके सुपुत्र क्षचन्द जी भी धार्मिक भावना वाने उदार हृदय युवक हैं।

आपका वर्तमान में व्यवसायिक क्षेत्र इचनकरंजी है। आप आगम अनुयोग ट्रस्ट के ट्रस्टी थे।

**② ③ ④** 

#### स्व० जगजोवनदास रतनसी वगिड्या दामनगर



आप दामनगर के प्रतिष्टित सुश्रावक थे। आगमों के बहुत बड़े अभ्यासी थे। अनेक णास्त्रों का प्रकाणन भी आपने करवाया था। बहुत ही नम्न स्वभाव के थे। साधु-साध्वीयों के प्रति आपको असीम श्रद्धा थी। वोटाद संप्रदाय के श्री अमीचन्द जी म० की प्रेरणा से आपके सुपुत्र भोगी भाई के चतुर्थ व्रत के प्रत्याख्यान के उपलक्ष्य में आगम अनुयोग ट्रस्ट को बहुत बड़ा योगदान दिया है।





# स्व० श्रीमती मणीबेन राजमल मेहता पालनपुर

स्व० श्री राजमल रिखबचंद मेहता

एवं

पुज्य मात्रशी तथा पिताश्रीः

- आपका हमारे ऊपर वहुत उपकार है। क्योंकि संस्कार सिवन करने वाले एवं जीवन मैं धर्म रूप पाया डालने वाले माता-पिता ही होते हैं। हम आपके वहुत-२ ऋणी हैं।

> विनीत - रमणिकलाल राजमल सो० सुशीला वहन रमणिकलाल

(श्रीमती सुणीला वहन मेहता-पालनपुर स्थानक-वासी समाज की अग्रणी महिला हैं। वर्तमान में वाल-केश्वर संघ की प्रमुख हैं। वहुत ही उदार दानवीर महिला हैं। उपाध्य आदि के लिए आपका विशेष योगदान रहता है।)



# श्री-नवनीत भाई चुन्नीलाल पटेल, अहमदाबाद



ू आपने अनेक स्थानकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योग-दान दिया है। त्पस्वियों का सम्मान करने में आपको विक्रिप रुचि रही है। पार्श्वनाथ कार्पोरेशन के आप मैनेजिग डाइरेक्टर हैं। वरवाला सम्प्रदाय के आचार्य थीं चम्पक मुनिजी म० के अनन्य भक्त हैं। हरसिद्ध को परेटिव वैंक के आप चेयरमेन हैं। अपनी जन्मभूमि स्णाव में होस्पिटल के लिए पाँच लाख का महत्वपूर्ण दान दिया है। नवरंगपुरा, नारायणपुरा, नवा वाडज आदि अनेक संघों के एवं सस्थाओं के आप ट्रस्टी एवं प्रमुख हैं।

आपके पिता श्री चुन्नीलाल भाई, माता सूरजवेन भी वहुत ही धर्मपरायण हैं। साधु साव्वीजी की वैयावच्च हेतु अग्रणी रहते हैं।

आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं।





## स्व. श्री हरिभाई जयचन्द दोशी विश्व वारसत्य ट्रस्ट बम्बई



क्षाप यहे ही नावगीप्रिय नत्वज्ञानी श्रायक थे। धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रणते थे। नापु-माध्यियों के प्रति भक्ति एवं दान की भावना विशेष थी।

आगम अनुरोग हत्द के आप भी प्रथम श्रेणी के महयोगी कहे हैं।







#### 漢跖素

# धर्मशीला उदयकंवर वाई मोहनलाल जी वालीया

आप म्कनचन्द्र जी बालिया के मृपुत्र श्री मोहनलाल जी की धमंपत्नी हैं। बहुत ही उदार, धमंगीला श्राविका हैं। बालीया जी नाह्ब मृततः पाली मारवाइ के प्रतिष्टित कुल के हैं। अनेक संस्थाओं के प्राण हैं। वर्धमान महाबीर केन्द्र आबू पर्वत पर प्रथम बार आपने बड़े पेमाने पर आयंविल श्रीली का भव्य आयोजन करवाया। पाली में निर्मित आचार्य रघुनाथ स्मृति भवन का उद्घाटन आपके हारा हुआ। आगम अनुवोग हस्ट के विशेष सह-योगी हैं। पृज्य प्रवर्तक स्व० मक्बरकेणरी जी महाराज एवं अनुयोग प्रवर्तक श्री कमल जी म० के प्रति विशेष श्रद्धा रखने हैं।



प्रथम श्रेगी

## स्व. श्री मेघराज जी बम्ब, हैदराबाद

आप पूलतः पीही (मारवाड़) निवासी हैं। हैदराबाद में रह कर आपने वहुत वड़ा व्यापार किया। अनेक सुकृत कार्यों में उदार मन से जीवन पर्यन्त सहयोग करते रहे। शमशेरगंज में धर्म आराधना हेतु एक भवन का निर्माण भी कराया।

आपका स्वास्थ्य कुछ वर्षों से अच्छा नहीं था, कुछ वर्ष पूर्व आपका स्वर्गवास हो गया। आप पूज्य गुरुदेव श्री 'कमल' जी महाराज के अनन्य भक्त थे, आप अन्तिम समय तक गुरुदेव के चातुर्मास की प्रवल भावना करते रहे। वह भी सफल हुई और गुरुदेव का चातुर्मास वि० सं० २०२८ का हुआ। आपके भाई चांदमल जी भीमराज जी शिवराज जी भी वहुत ही धार्मिक उदार व गुरुभक्त हैं। आप आगम अनुयोग ट्रस्ट के प्रथम श्रेणी के सहयोगी वने।







# श्री माणिकलाल एम० बगड़िया

**(Y)(Y)** 

आप मूलतः दामनगर (सौराष्ट्र) निवासी हैं। वहाँ का वगिड्या परिवार धमं के प्रति उत्साहशील तथा ज्ञान के प्रति विशेष रुचि रखता है। आप बहुत ही उदारमना, सुश्रावक है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप प्रथम श्रेणी के सिक्त्य सदस्य है।

वोटाद सम्प्रदाय के पूज्य श्री अमीचन्द जी म० के भक्त धर्म-अनुरागी श्रावक हैं।



उ॰—भावप्पमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा—
१, गुणप्पमाणे, २. णयप्पमाणे, ३. संखप्पमाणे ।

—अणु० सु० ४२७

प०-से कि तं जीवगुणप्पमाणें ?

उ० — जीवगुणप्पमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा — १. णाणगुणप्पमाणे, २. दंसणगुणप्पमाणे, ३. चरित्त-गुणप्पमाणे य। —अणु० सु० ४३५

#### णाणगुणप्पसाणं—

२४. पं - से कि तं णाणगुणप्पमाणे ?

उ०-णाणगुणप्पमाणे चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा-

१. पच्चक्खे, २. अणुमाणे, ३. ओवम्मे, ४. आगमे।

प०--सें कि तं पच्चक्से ?

ड॰--पच्चक्खे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा---

१. इंदियपच्चक्खे य, २. नो इंदियपच्चक्खे य।

प०-से कि तं इंदियपच्चक्खे ?

ंड०—इंदियपच्चक्खे पंचिवहे पण्णते, तं जहा— सोइंदियपच्चक्खे-जाव-फासिदियपच्चक्खे, से तं इंदियपच्चक्खे।

२६. प०-से कि तं नो इंदियपच्चक्खे ?

उ०-नो इंदियपच्चक्खे तिनिहे पण्णत्ते, तं जहा -

१. ओहिणाणपच्चक्खे, २. मणपज्जवणाणपच्चक्खे,

३. केवलणाणपच्चवखे,

से तं नो इंदियपच्चक्खे, से तं पच्चक्खे।

२७. प०—से कि तं अणुमाणे ?

उ०-अणुमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--१. पुन्ववं, २. सेसवं, ३. दिट्ट साहम्मवं। उ॰—भाव प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है। यथा— (१) गुण प्रमाण, (२) नय प्रमाण, (३) संख्या प्रमाण।

प्र॰ — जीव गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ॰—जीव गुण प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है। यथा—(१) ज्ञान गुण प्रमाण, (२) दर्शन गुण प्रमाण, (३) चारित्र गुण प्रमाण।

ज्ञान गुण प्रमाण-

२४. प्र०-ज्ञान गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ॰--ज्ञानगुण प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है। यथा--

(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमा, (४) आगम।

प्र-प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०-प्रत्यक्ष दो प्रकार का कहा गया है। यथा-

(१) इन्द्रियप्रत्यक्ष, (२) नो इन्द्रियप्रत्यक्ष ।

प्र०-इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—इन्द्रियप्रत्यक्ष पाँच प्रकार का कहा गया है। यथा— श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष—यावत् — स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्ष।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष समाप्त

२६. प्र० नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०-नो इन्द्रियप्रत्यक्ष तीन् प्रकार का कहा गया है।

यथा—(१) अवधिज्ञानप्रत्यक्ष, (२) मनःपर्यवज्ञानप्रत्यक्ष, (३) केवलज्ञानप्रत्यक्ष ।

नो इन्द्रियप्रत्यक्ष समाप्त । प्रत्यक्षसमाप्त ।

प्र०-अनुमान (प्रमाण) कितने प्रकार का है ?

उ०-अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है। यथा-

(१) पूर्ववत्, (२) शेषवत्, (३) दृष्टसाधर्म्यवत् ।

.. (ङ) ४ चउनाण ३ ऽन्नाणितयं, ३ दंसणितय ५ पंचदाणलद्धीओ ।

१ समत्तं, १ चारित्तं चं, १ संजमासंजमे तइए ॥-॥

४ चउगइ, ४ चउक्कसाया, ३ लिंगत्तियं ६ लेसछक्क १ अन्नाणं।

१ मिंच्छत्त १ मसिद्धत्तं, १ असंजमे तह चउत्थे उ ॥—॥

पंचमगम्मि य भावे, १ जीव, २ अभन्वत्त, ३ भन्वत्ता चेव,

पंचण्हिव भावाणं, भेया एमेव तेवन्ना ॥—॥

—स्थानांग टीका से उद्धृत

१. सम्म चरित्तं पढमे; १. दंसण, २. नाणे य, ३. दाण, ४. लाभे य।

५. उनभोग, ६. भोग, ७. वीरिय, द. सम्म, ६. चरित्ते तह वीए ॥—॥

१ (क) यहां गुणप्रमाण और नयप्रमाण लिए हैं—संख्याप्रमाण गणितानुयोग (काल प्रमाण पृ० ६६१ से काललोक में तथा क्षेत्रप्रमाण परिशिष्ट २ पृ० ७५४ पर) में दिया गया है।

<sup>् (</sup>ख) इससे आगे का एक सूत्र द्रव्यानुयोग में दिया है।

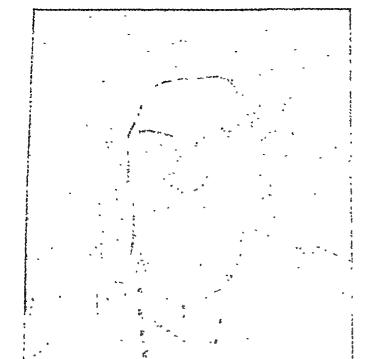

## श्रीमती केलीबाई देवराज जी चौंधरी जैतारण (मारवाड़)



आप बहुत ही धार्मिक दानवीर महिला हैं। आपके सुपुत्र श्री शान्तिलाल जो एवं श्री धर्मीचन्द जी चीधरी कर्मठ कार्य-कर्ता हैं। आपका व्यवसाय तिरुपतिवालाजी में है। आपने अनेक बार मुनि दर्शनार्थ बहुत लम्बे-लम्बे संघ निकाले हैं। स्थान-स्थान पर दान देकर सम्पत्ति का सदुप्योग कर रहे हैं। आपने आगम अनुयोग ट्रस्ट को भी सह रोग अदान किया है।



### श्रीमती चन्द्रादेवी बंब, टोंक (राज०)

आपका जन्म आसोज वदी १२ सन् १६३३ दिल्ली में हुआ। सन् १६४५ में (राज०) के प्रतिष्ठित परिवार के श्री धन्नालालजी बंव के सुपुत्र श्री गंभीरमल जी के साथ पाणिग्रहण हुआ। आपके दो सुपुत्र श्री अजीतकुमार एवं श्री अशोक कुमार हैं।

आप अनुयोग प्रवर्तक पं॰ रत्न मुनि श्री कन्हैयालाल जी म॰ 'कमल' एवं महासती श्री पानकंवर जी, तथा रत्नकंवर जी से विशेष प्रभावित हुई हैं।

श्री विनय मुनि जो 'वागीश' के जीवन-निर्माण में एवं धर्म की ओर अग्रसर करने में आप प्रमुख रही हैं। आप स्वयं के दीक्षा लेने के उग्रभाव थे परन्तु स्वास्थ्य अनुक्ल न होने के कारण न ले सके। आपका स्वभाव वहुत ही विनम्न है। आपने अनुयोग ट्रस्ट में विशेष योगदान दिया है।





**(0)** 

#### प॰-से कि तं आसएणं ?

उ०-आसएणं अग्नि धूमेणं, सिललं बलागाहि, वृट्टं अन्मविकारेणं, कुलपुत्तं सीलसमायारेणं ।

#### संगहणी गाहा-

इंगियागार णेयेहिं किरियाहिं भासिएण य । नेत्त-वक्कविकारेहिं गिज्झए अंतगं मणं ॥—॥ से तं आसएणं से तं सेसवं।

प० - से कि तं दिद्वसाहम्मवं ?

उ॰—विट्ठसाहम्मवं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा— १. सामण्णविट्ठं य, २. विसेसविट्ठं य ।

प॰-से कि तं सामण्णिदहु ?

उ०-सामण्णविट्टं-जहा-एगा पुरिसो तहा बहवे पुरिसा,

जहा बहवे पुरिसा तहा एगो पुरिसो।
जहा एगो करिसावणो, तहा बहवे करिसावणा,
जहा बहवे करिसावणा, तहा एगो करिसावणो।
से तं सामण्णदिट्ठं।

#### प०-से कि तं विसेसिंदट्टं ?

उ०—विसेसिदट्टं —से जहाणामए केइपुरिसे कंचि पुरिसं बहूणं पुरिसाणं मज्झे पुन्विदट्टं पच्चिमजाणेज्जा— 'अयं से पुरिसे'।

बहूणं वा करिसावणाणं मज्से पुन्विदट्टं करिसावणं पच्चिमजाणेज्जा। 'अयं से करिसावणे'।

तस्स समासओ तिविहं गहणं भवति, तं जहा— १. तीतकालगहणं, २. पडुप्पन्नकालगहणं, ३. अणा-गयकालगहणं।

प॰—से कि तं तीतकालगहणं ?

उ॰—तीतकालगहणं = उत्तिष्णाणि वणाणि, निष्कण्णसस्सं वा मेदिणि, पुष्णाणि य कुण्ड-सर णिब-दीहिया-सला-गाई पासित्ता, तेणं साहिज्जइ जहा सुवुट्टी आसि । से तं तीतकालगहणं।

प॰—से कि तं पडुप्पण्णकालगहणं ?

उ०-पदुष्पणकासगहणं = साहु गोयरगगयं विच्छिद्दयपउ-रमस-पाणं पासिता । तेणं साहिज्जद्द जहा सुभिवखे बहुद्द । से सं पदुष्पण्यकालगहणं ।

प॰--ते कि तं अनागयकालगहनं ?

य - अनागमकालगहर्ग ।

प्रo--आश्रय का स्वरूप कैसा है ?

उ०-आश्रय = यथा-अग्नि धूम से, पानी वगुलों से, वर्षा वादल से, कुलपुत्र सदाचार से।

#### संप्रहणी गाथार्थ-

अन्तर्मन के भावं अंगचेष्टाओं से, क्रियाओं से, वाणी से, आँख और मुख के विकारों से जाने जाते हैं।

—आश्रय से समाप्त । शेषवत् समाप्त ।

प्र - दृष्टसाधर्म्य (साम्य) कितने प्रकार का है ?

उ०-दृष्टसाधर्म्यं दो प्रकार का कहा गया है। यथा-

(१) सामान्यदृष्ट, (२) विशेषदृष्ट ।

प्रo-सामान्यदृष्ट का स्वरूप कैसा है ?

उ०—सामान्यदृष्ट = यथा—जैसा एक पुरुष है वैसे अनेक पुरुष हैं।

जैसे अनेक पुरुष हैं वैसा एक पुरुष है। जैसा एक कृषक है वैसे अनेक कृषक हैं। जैसे अनेक कृषक हैं वैसा एक कृषक है।

—सामान्यहब्ट समाप्त।

.प्र॰—विशेषदृष्ट का स्वरूप कैसा है ?

उ॰—विशेषदृष्ट = यथा—जिस प्रकार कोई पुरुष किसी पूर्व दृष्ट पुरुष को अनेक पुरुषों के बीच में देखकर यह जाने की यह वह पुरुष है।

पूर्व दृष्ट कृषक को अनेक कृषकों के मध्य में देखकर वह जाने कि —'यह वह कृषक है।'

उसका तीन प्रकार से ग्रहण होता है। यंथा-

(१) अतीतकाल ग्रहण,

(२) वर्तमानकाल ग्रहण,

(३) अनागतकाल ग्रहण।

प्र - अतीतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?,

उ॰—अतीत काल ग्रहण = यथा — घास वाले वन, पके हुए घान्य वाले खेत, भरे हुए कुण्ड, सर—नदी, वावड़ी, तालाव आदि देखकर यह निर्णय करे कि यहाँ अच्छी वर्षा हुई है।
—अतीतकाल ग्रहण समाप्त।

प्र - वर्तमानकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

ड॰—वर्तमानकाल ग्रहण = यथा — गोचरी गया हुआ साधु प्रचुर भात — पानी देखकर यह जाने कि यहाँ सुभिक्ष है। — वर्तमानकाल ग्रहण समाप्त।

प्र • — अनागतकान ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अनागतकाल ग्रहण=यथा—

#### स्व० श्रीमती प्रभावती बेन चुन्नीलाल सेठ बम्बई

आप प्रसिद्ध सामाजिक कार्यं कर्ता एवं सुश्रावक श्री मनहरभाई चुन्नीलाल वेकरी वालों की मातु श्री है। मूलतः सौराष्ट्र के निवासी है। आपने अपने जीवन में अनेक धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं में विशेष योगदान दिया जिनमें जैन क्लीनीक देवलाली सैनेटोरियम मुख्य है। धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा अनन्य थी। अपने पित को सदव सद्प्रेरणा देतो रहीं जिससे अनेक संस्थायें पल्लवित हुयी।

जैन शासत चिन्द्रका स्व० वा ब उज्ज्वल कुमारी जी म. सा के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा भांक्त थी। आपने अपने पुत्र श्री मनहरभाई के जीवन को सुसंस्कारित किया जिससे कि आज वे धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। आगम अनुयोग ट्रस्ट के प्रथम श्रेणी के सहयोगी है।

वम्बई में रूबी मिल्स आदि अनेक व्यवसाय हैं।

#### वृतीय श्रेणी



#### (१) श्री चम्पालाल जी हरखचन्द जी कोठारी-बम्बई

(१) आपके पूर्वज नागौर जिले में हरसौर के निवासी थे। कुछ कारण वश आपके पूर्वज हरसौर छोड़कर पीपाड सिटी में स्थायी हुए। आप उदार दानवीर श्रेष्ठी के नाम से प्रख्यात हैं। आपके अनेक व्यवसायिक प्रतिष्ठान अहमदाबाद, वम्बई, पूना आदि शहरों में फैंले हुए हैं।

वालकेश्वर (वम्बई), जोधपुर, पीपांड आदि शहरों के स्थानकों में आपका विशेष योगदान रहा है। राजस्थानकेसरी उपाध्याय प्रवर श्री पुष्कर मुनिजी म.सा. एवं उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी के प्रति आपकी हार्दिक श्रद्धा भक्ति है।

आगम अनुयोग ट्रस्ट को आपने विशेष सहयोग दिया हैं।



#### (२) स्व॰ सुभाषचन्द घीसालाल जी कोठारी-हैदराबाद

(२) आपके पूर्वंज पीही (मारवाड़) निवासी थे। वर्तमान में आपके परिवार का हैदराबाद में फायनेन्स का व्यवसाय हैं। आपकी माताजी विदामवाई ने आपके पूरे परिवार में धार्मिक संस्कारों का सिचन किया जिससे परिवार की धर्म में दृढ़ श्रद्धा है।

पूज्य श्री अनुयोग प्रदर्तक जी के प्रति आपके परिवार की विशेष श्रद्धा भक्ति है।





#### (३) श्रीसती शान्ताबेन कांन्तिलाल जी गाँधी-बम्बर्ड

(३) आप धर्म में दृढ़ श्रद्धा वाली श्राविका है। आपके पतिदेव बहुत ही उदार हृदयी एवं सरल स्वभाव के सज्जन है। बम्बई में कपड़े का व्यवसाय है एवं बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। श्री वर्धमान महावीर केन्द्र आबू पर्वत के प्रमुख सहयोगी कार्यकर्ता है। पूज्य गुरुदेव श्री कमल मुनिजी के प्रति आप दोनों की अनन्य श्रद्धा भक्ति है।

#### नृतीय श्रेणी

# श्रीमान प्रेमचन्दजी पोमाजी साकरिया (सांडेराव)

A A A

आप मांटेराव के प्रमुख श्रावक श्री पोमाजी दलीचन्दजी के मुपुत्र थे। श्री पोमाजी तपस्त्री, गुरुदेव श्री वरतावरमल जी म॰ के अनन्य मक्त थे। आपका भी जीवन बहुत धमंमय सादगी पूर्ण था। श्राप सरल हृदय के श्रद्धाणील श्रावक थे। आगम श्रनुयांग ट्रस्ट के आप सिक्रय सहयोगी थे।



# श्रीमान ताराचन्दजी भगवानजी (सांडेराव)

श्राप धामिक आराधना उपासना में विशेष प्रवल भावना रणते हैं। आपका व्यवसाय क्षेत्र बम्बई है: आप शरीर से अन्वस्थ होते हुए भी सदा प्रसन्नतित्त रहते हैं। सहित्युना, सज्जनता आपके स्वभाव के सहज गुण है। आगम अनुयोग दृस्ट के आप सक्तिय सहयोगी हैं।



100



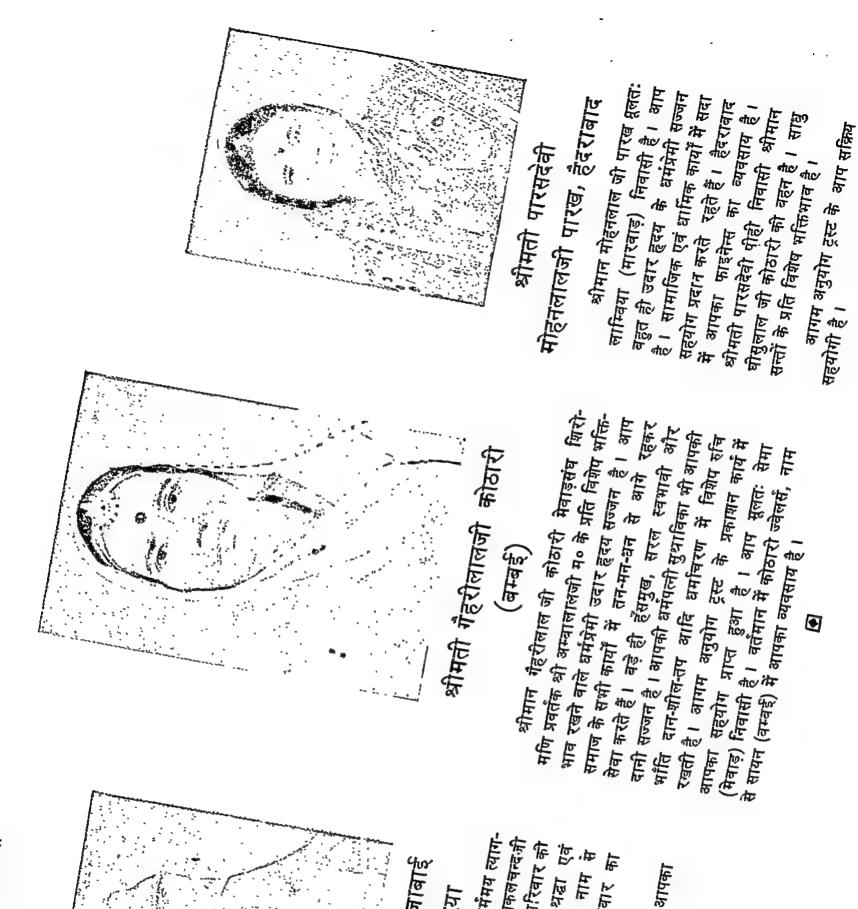

मय है। आपके सुपुत्र थी साकलचन्द्र भी डा॰ घीसुलाल जी गादि सभी परिवार की थापका जीयन बहुत हो धर्ममय त्याम पूज्य मुरदेव के प्रति गहरी भदार को भक्ति है। साक्तिमा महरी भद्रा एवं है। साक्तिया बादसं नाम से (सायन) में आपके परिवार का धर्मभीला श्रीमती हंजाबाई आगम अनुयोग ट्रस्ट को आपका सिन्ना है। प्रेमचन्द जो साकरिया मेडिकल व्यवसाय है। वस्वक

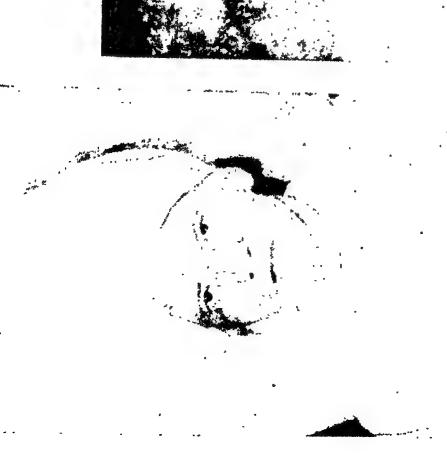



आप यांकलीवास के प्रतापजी कपूरजी के सुपुत्र ये। स्व॰ तपस्वी स्वामी श्री वक्तावरमल जी म० लाल जी, कांतिलाल जी, मदनलाल जी, विमलचन्द जी, सुरेशकुमार जी, जगदीश जी भी दृद्र श्रद्धाभाव रखते हैं। सन् न्थ्र में गुरुदेव के चातुमित में आपके के अनन्य भक्तों में से एक थै। आपके सुपुत्र गांतिः घर में पाँच मास खमण हुए।



थी स्यानकवासी जैन थावक संघ सांडेराव एवं वर्धमान महावीर केन्द्र आत्रु पर्वंत के आप प्रमुख कार्यकता है। श्री मूलचन्द जी, शेगमलजी, उमेदमलजी एवं आप चार भाइयों में सबसे वड़े हैं। पूज्य गुरदेव के अनन्य भक्त हैं।





# श्रोमान धनराजजी नाहटा, (केकड़ी) (ব্যন্ত)

आप थी दीपचन्द जी नाहटा के सुपुत्र हैं। चित्रकला, कविता, नाटक कला, ज्यायाम आदि में आपकी विशेष रिच है। साथ ही धार्मिक ज्ञान, तत्वनचा तया वाद-विवाद में कुशल हैं। स्थानकवासी जैन संघ केकड़ी के मन्त्री हैं।



# श्रीमान धींगड़मल जी कानुगा (गढ़ सिवाना) अहमदावाद

धार्मिक कार्यों में लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते धर्मपत्नी पानीवाई भी धर्मशीला श्राविका है। बाप दानवीर धर्मनिष्ठ सुश्रावक है। आपकी

> श्रीमान सज्जनराज जी कांकरिया (पीपाड़ सिटी)

अहमदाबाद में फाइनेन्स का व्यवसाय है। आप बहुत ही जत्साही युवक हैं। आपका

स्व० श्रीमान अमरचन्द जी लुणावत (हरमाड़ा) अजमेर (राज०)

श्री प्रेमचन्द जी लुणावत आपके सुपुत्र हैं। भक्त थे। श्री माणकचन्द जी, श्री धर्मीचन्द जी, आप पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी महाराज के अनन्य

**%**%

※

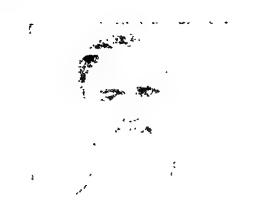

### श्री रणजीतसिंह जी जैन

W.C.

आप प्रसिद्ध श्रावक श्री लक्क्यूराम जी जैन मन्डी कालावाली (जि. सिरमा-हरियाणा) के मुपुत्र हैं। स्वामी श्री छगनलाल जी महाराज के आप परम भक्त हैं। तपस्वी श्री रोणन मुनि जी म० के प्रति भी आपकी विशेष भक्ति है। सामाजिक, धार्मिक कार्यों में आप उदारतापूर्वक सहयोग देते हैं। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप मक्रिय नदस्य हैं।



# a ka

### श्रीमान ज्हारमतजी लुम्बाजी साकरिया (सांडराव)

अपना पन्ति पर दार है। धर्मनिष्ट नया उद्दार-सना है। आपनी कर्मन आपनी धर्मपन्ती सौठ पानीबाई की बहुत ही धर्मनीना नेवापनायम मुख्यिका है। सापने मुगुत्र की परमानान ही, कुटन्मन ही, हस्ती-मन ही, और सागरमन की और रमेणनान ही सभी भाई धर्मप्रेमी व मुख्य की के परम करा है। आगम अनुसंग दृश्द ; श्री बढ़ांगान महाबीर केल आद पर्यन आहे मंग्याओं में आपना नक्षिय नह्यांग मिनता रहना है।





#### तृतीय श्रेणी



# श्रीमान कँवरलालजी बेताला (गोहाटी)



आप मूलतः डेह (नागौर) निवासी हैं। आपके पिताश्री सेठ श्री पूनमचन्द जी एवं माता श्रीमती राज-वाई बहुत ही धार्मिक विचारों के उदार हृदय थे। आप भी सन्तसेवा, समाज-सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, धर्मस्थान-निर्माण एवं साहित्य प्रकाशन आदि विभिन्न क्षेत्रों में उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान करते रहते हैं। स्व॰ युवा-चार्य श्री के आप अनन्य भक्त हैं। ज्ञानचन्द धर्मचन्द वेताला, के नाम से गोहाटी में आपका मोटर फाइनेन्स व्यवसाय है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप सिक्रय सहयोगी हैं।

श्री वधंमान महावीर वाल निकेतन आबू पर्वत के ट्रस्टी हैं।



# श्री हरीश सी. जैन (बम्बई)

आपका जन्म पंजाब में हुआ, तथा बम्बई आकर आपने विज्ञापन व्यवसाय प्रारम्भ किया। किन परिश्रम तथा गहरी सूझमूझ, मृदु व्यवहार के कारण आप प्रगति के शिखर पर चढ़ते गये। आज आपका संस्थान जैसन्स प्रमुख स्थान रखता है। आप सामाजिक सेवा कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। साधु सन्तों के प्रति आपकी गहरी श्रद्धा भावना है। पंजाब जैन श्रातृ सभा खार के आप अध्यक्ष हैं। तथा अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध है।

भागम अनुयोग ट्रस्ट के आप सिक्रय सहयोगी है।





#### आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदाबाद

#### सदस्य सहयोगियों की नामावली

सेठ श्री नुन्नीलाल नरभेराम मेमोरियल ट्रस्ट, वम्बई हस्ते थी मनुभाई वेकरीवाला गांधी परिवार, हैदरावाद श्री वलदेवभाई डोसाभाई पव्लिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद । हस्ते वलदेवभाई डोसाभाई पटेल श्री आत्माराम माणेकलाल पव्लिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद । हस्ते वलवन्तलाल शान्तिलाल श्री पार्श्वनाथ चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद हस्ते नवनीतभाई चुन्नीलाल पटेल श्री रमणलाल माणेकलाल शाह, अहमदावाद हस्ते सुभद्रा वहिन श्री हिम्मतलाल शामलभाई शाह, अहमदावाद श्री पंजाव जैन भ्रातृ समा; खार, वम्वई श्री रतनकुमार जी जैन, वम्वई "नित्यानन्द स्टील रोलर मिल" श्री तेजराजजी रूपराजजी वम्व; इचलकरंजी महाराष्ट्र हस्ते माणकचन्द रूपचन्द वम्त्र भादवावाले श्रीमतो सुगनीवाई मोतीलाल जी वम्व, हैदरावाद हस्ते श्री भीवराज वम्व पीहवाला श्री 'प्रेमग्रुप' अहमदाबाद "प्रेमराज गणपतराज 'वोहरा' हस्ते पूरणचन्द जी वोहरा श्री काल्पुर मरकेन्टाईल कोपरेटिव वैंक लि अहमदावाद थी मोहनलाल जी मुकनचन्द जी वालिया, अहमदावाद श्री माणेकलाल रतनशी वगड़िया, वम्बई श्री राजमल रिखवचन्द मेहता चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्बई हस्ते, सुशीला वहिन रमणीकलाल मेहता, पालनपुर श्री हरिलाल जेचन्द दोसी; विश्व वात्सल्य ट्रस्ट, वम्वर्ड श्री जगजीवनदास रतनशी वगिड्या; दामनगर, गुजरात श्रीमती केलीवहिन चौधरी ट्रस्ट तिस्पति (तामिलनाडु हस्ते, शान्तिलाल धर्मीचन्द चौधरी श्रीमती प्रभाकुं वर वैन, चुन्नीलाल, वम्बई थी गुलावचन्द जी, मांगीलालजी सुराणा, सिकन्दरावाद

श्री विजयराज जी वालावक्षजी वोहरा सावरमती अहमदावाद श्री अजयराज जी मेहता एलिसन्निज, अहमदावाद श्री माणेकलाल सी गांधी, अहमदावाद श्री जसवन्तलाल शान्तिलाल शाह, वम्बई श्री स्वस्तिक कार्पोरेशन, अहमदावाद हस्ते, श्री हंसमुखलाल कस्तूरचन्द श्री विजय कन्सट्रकशन कम्पनी, अहमदावाद हस्ते रजनीकान्त कस्तूरचन्द श्री विजय कन्ट्रकशन कम्पनी, अहमदावाद हस्ते रजनीकान्त करतूरचन्द श्री वाडीलाल छोटालाल डेलीवाला, वम्बई हस्ते, चन्द्रकान्त वी० शाह श्री करसनभाई लघुभाई निसर; दादर, वम्वई श्रीमती चन्द्रादेवी गम्भीरमल जी वम्व टोंक, राजस्थान श्रीमती लीलावती वेन जयन्तीलाल चेरीटेवल ट्स्ट, वम्वई श्री सेठ चेरिटी ट्रस्ट, वम्बई थी हरिश सी जैन, वम्बई श्री भंवरलालजी मोहनलालजी भण्डारी, अहमदावाद श्री नगीनभाई दोसी, अहमदावाद श्री कंवरलाल जी धमंचन्द जी वेताला; गौहाटी, आसाम श्री भंवरलालजी जुगराजजी फुलफगर, घोड़नदी, (महाः) श्री दिनेश भाई चन्द्रकान्त वेंकर, सिकन्द्राबाद श्री प्रेमचन्द जी पोमा जी साकरिया सांडेराव श्रीमती हंजावाई प्रेमचन्द जी साकरिया सांडेराव श्रीमती पारसदेवी मोहनलाल जी पारख, हैदरावाद श्री जादवजी लालजी वेलजी, वम्वई श्री गणसी देवराज जालना (महाः) श्री नवरत्नमल जी कोटेचा (वस्सी वाले) हैदरावाद श्री वृद्धिचन्द जी मेघराज जी साकरिया सांडेराव श्री जुहारमल जी लुम्वा जी साकरिया, सांडेराव श्री ताराचन्द जी भगवान जी साकरिया सांडेराव श्री कस्तूरचन्द जी प्रताप जी साकरिया, सांडेराव

श्री गेहरीलालजी कोठारी, कोठारी ज्वेलसं, वम्वई श्री मूलचन्दजी जवाहरलालजी वरडिया; मिणनगर, अहमदावाद

श्री धीगडमलजी मुलतानमलजी कानुंगा, अहमदावाद

श्री हिम्मतलाल निहालचन्द दोसी, वम्वई

श्री आर० चौधरी, वम्वई

श्री चम्पालालजी पारसमल जी चोरड़िया, मदनगंज

श्री जवरसिंह जी सुमेरसिंह जी वरड़िया, रूपनगढ़

श्री कांतिलालजी रतनचन्दजी वांठिया; पनवेल, महा-

मैं कन्हैयालाल माणकचन्द एण्ड सन्स; वड़गाँव, पुना

श्रीमती विदाम वहिन घीसालालजी कोठारी, हैदरावाद हस्ते मिलापचन्द घीसालाल

श्री रणजीतसिंह ओमप्रकाश जैन, काला वाली मण्डी (हरियाणा)

श्री माणेकचन्द जी धर्मीचन्द जी प्रेमचन्द जी लुणावत हरमाड़ा (अजमेर)

श्री कांतिलाल जीवणलाल, अहमदावाद

श्री शान्तिलाल टी॰ अजमेरा, अहमदावाद

श्री चन्दुलाल शिवलाल संघवो, अहमदावाद हस्ते जयन्तीलाल संघवी

श्रीमती पार्वती वहिन शिवजाल तलक्मीभाई अजमेरा ट्रस्ट अहमदाबाद। हस्ते नवनीतमल मणीलाल अजमेरा

श्री शान्तिलाल अमृतलाल वोरा, अह्मदावाद

श्री कांतिलाल मनसुखलाल शाह पालियाद वाला अहमदावाद

श्री वाडिलाल मोहनलाल शाह; सायन, वन्वई

श्री गिरधरलाल पुरुषोत्तमदास ऐलिसविज, अहमदावाद

श्री जयन्तीलाल भोगीलाल भावसार, सरमपुर अहमदाबाद

श्री भोगीलाल एण्ड कम्पनी, अहमदावाद-२ हस्ते दीनुभाई भोगीलाल भावसार

श्री चिमनलाल डोसाभाई पटेल, अहमदावाद श्रो अहमदावाद स्टील स्टोर, अहमदावाद हस्ते जयन्तीलाल मनमुखलाल लोखण्ड वाला श्री जादवजी मोहनलाल णाह, अहमदावाद श्री धीरजलाल एच० गोसलिया; नवरंगपुरा, अहमदावाद श्री सज्जनसिंहजी भंवरलालजी कांकरिया; पिपाइसिटी (वर्तमान अहमदावाद)

श्री कांतिलाल प्रेमचंद मुंगफली वाला, अहमदावाद प्लाजा इण्डस्ट्रीज, अहमदावाद

हस्ते धनकुमार, भोगीलाल पारीख स्व० मणीलाल नेमचन्द अजमेरा तथा स्व० कस्तूरी वहिन मणीलाल की स्मृति में । हस्ते चम्पकभाई मणिलाल अजमेरा, वम्बई

श्री नगीनदास शिवलाल अहमदावाद श्रीमती कांतावेन भंवरलाल जो के वर्षीतप के उपलक्ष में

हस्ते सखीदास मसामुखभाई, अहमदावाद श्रीमती समरतवेन चतुर्भुं ज, वम्बई हस्ते कांतिभाई वेकरीवाला

श्री छगनलाल णामजी भाई विराणी राजकोट, वम्बई

श्री रसिकलाल हीरालान झवेरी, वस्वई

श्रीमती तरूलता वेन रमेशच द दपतरी; वालकेश्वर, वस्वई

श्री ताराचन्द चतुरभाई वोरा; वाल्केश्वर, वम्बई हस्ते नंदलाज वोरा

श्री चंपकलाल एम० लाखाणी, वस्वई

श्री हीरजी सोजपाल कच्छकपाया वाला, वम्बई

श्री अमृतलाल सोभागचन्द की स्मृति में

हस्ते, गुणवंतलाल राजेन्द्रकुमार, वम्वई
श्री दलिचन्द्रभाई अमृतलाल देसाई, अहमदावाद
श्री एच० के० गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, घाटकोपर, वम्बई

ह्स्ते, वजुभाई गांधी

श्री भाईलाल जादव जी सेठ; कोल्हापुर, महाराष्ट्र

श्री जुहारमल दोपचन्द नाहटा सर्राफ केकड़ी (राज.) हस्ते धनराज लालचंद नाहटा

श्री नाहरमल जी वागरेचा रावडियाद हस्ते नौरतमल वागरेचा

श्री पी० के० गांधी, वम्बई

श्री सुखलाल जी कोठारी खार, वम्वई

श्री नागरदास मोहनलाल खार, वम्वई

श्री आनन्दीलालजी कटारिया; वड़ाला, वस्वई श्री वसन्तलाल के॰ दोसी; विर्लेपारला, वस्वई दी प्रीसीसन टेक्सटाइल इन्जीनियरिंग एण्ड काम्पोन्नटस वस्वई

श्री मेहता इन्द्रजी पुरुषोत्तमदास; दादर, वम्बई स्व॰ भाइ अमृतलाल की स्मृति में श्री पारसमल जी कावडिया सादड़ी मारवाड़ (आरकाट)

श्री हिम्मतलाल जी प्रेमचन्द जी साकरिया सांडेराव श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेबल ट्रस्ट, वम्बई श्री जयसुखभाई रामजीभाई कांदावाडी, वम्बई श्री चिममलाल गिरधरलाल कांदावाडी, वम्बई श्री मेघजी भाई थोभण हस्ते मणीलाल वीरचन्द कांदावाडी, वम्बई

श्री प्रितमलाल मोहनलाल दफ्तरी कांदावाडी, वस्वई मैसमं सिलमोहन एण्ड कम्पनी, वस्वई

(टाइपराइटर हेतु) हस्ते रमणीकलाल धानेरा श्री नरोतमदास मोहनलाल, वस्वई श्री रतीलाल विट्ठलदास गोसलिया माधवनगर (महाः) श्री वाडीलाल जेठालाल णाह वाल्केश्वर, वस्वई श्री जैन संस्कृति कला केन्द्र; मरीन लाइन, वस्वई आचार्य यणोदेव सुरीश्वरदेव महाराज की प्रेरणा से, श्री मेघजी खिमजी तथा श्रीमती लक्ष्मी वेन मेघ जी खिमजी वस्वई

श्री हरखराजजी दीलतराजजी धारीवाल, हैदरावाद श्री लादूसिह जी गांग एडवोकेट णाह्पुरा, (राजस्थान) श्री एस॰ एन० भीकमचन्द जी सुखाणी लालवाजार, सिकन्द्रावाद

श्री ताराचन्द गुलावचन्द वम्वई

श्री गिरधरलाल मंछाचन्द झवेरी धानेरावाला, वम्बई श्री पुखराजजी कावडिया सादड़ी मारवाड़ (वम्बई) श्रीमती भूरीवाई भंवरलाल जी कोठारी, सेमा (मेवाड़)

हस्ते सागरमल मदनलाल रमेणचन्द्र, वम्बई
श्री प्रेमराज जी चोरिड़िया मदनगंज, अजमेर
श्री चुन्नीलाल जी वागरेचा, वालाघाट
श्री रसिकलाल हीरालाल झवेरी, वम्बई
श्री सूरजमल कनकमल, मदनगंज
श्री मांगीलाल जी सोलंकी, सादड़ी वाले पूना
श्री प्रवीणभाई के० मेहता, वम्बई
श्री सज्जनराज जी कटारिया, सिकन्द्रावाद
श्री वावूलाल जी कांकरिया, हैदरावाद
श्री भरतभाई जे० णाह, अहमदावाद
श्री सोहनराज जी चोथमल जी संचेती (सोजत वाले)
सुरगाणा

श्री गुलगनराय जी जैन, दिल्ली
श्री चम्पालाल जी हरखचन्द जी कोठारी, वम्वई
श्री नगराजजी चन्दनमलजी मेहता; सादड़ी वाले, वम्वई
श्री जयन्ती भाई के० पटेल साणंद वाले, अहमदावाद
श्री छोटालाल धनजी भाई दोमडिया, वम्वई
श्री गान्तावेन कान्तीलाल जी गांधी, वम्वई
श्री प्रभुदास रामजी भाई सेठ, वम्वई
श्री लालभाई दलपतभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद
श्री लालचन्द जी भंवरलाल जी संचेती
श्रीमती लतावेन विमलचन्द जी कोठारी, वम्बई
श्रीमती कमलावेन मूलचन्द जी गुगले, अहमदनगर
श्रीमती लीलावेन, पोपटलाल वोरा, इचलकरंजी
श्री जे० डीं० जैन, गाजियावाद

|                   | 3536    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>ල</u> ුලු<br>ක |         | Barrie Allaha Kanana Ka | 1                  |
|                   |         | आगम ज्ञान प्रचार का महान् उपक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 00000             |         | आगम अनुयोग ट्रस्ट, (पंजीकृत) अहमदावाद—जैन आगमों को हि<br>अनुयोग शैली में वर्गीकृत करके णुद्ध मूल पाठ एवं अनुवाद के साथ<br>प्रकाशित करने की योजना को मूर्त रूप दे रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                   |         | कम से कम 500/- रुपया देकर इच्छुक व्यक्ति अग्रिम ग्राहक हि<br>सदस्य वन सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TO THE PROPERTY OF |
|                   |         | मान्य सदस्यों को सभी आगम ग्रन्थ नि:गुल्क दिये जाते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30000              |
|                   |         | योजनानुसार ये ग्रन्थ मूल पाठ के साथ-हिन्दी, गुजराती तथा अँग्रेजी— हि<br>तीन भाषाओं में अलग-अलग अनुवाद के साथ प्रकाणित किये<br>जायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                   |         | अागम ज्ञान प्रचार का महान् उपक्रम  आगम ज्ञान प्रचार का महान् उपक्रम  आगम अनुयोग ट्रस्ट, (पंजीकृत) अहमदावाद जैन आगमों को अनुयोग भैली में वर्गीकृत करके शुद्ध मूल पाठ एवं अनुवाद के साथ प्रकाशित करने की योजना को मूर्त रूप दे रहा है।  कम से कम 500/- रुपया देकर इच्छुक व्यक्ति अग्रिम ग्राहक सदस्य वन सकता है।  मान्य सदस्यों को सभी आगम ग्रन्थ निःशुल्क दिये जाते हैं।  योजनानुसार ये ग्रन्थ मूल पाठ के साथ-हिन्दी, गुजराती तथा अँग्रेजी— तिन भाषाओं में अलग-अलग अनुवाद के साथ प्रकाशित किये जायेंगे।  अग्रिम सदस्य किसी भी एक भाषा का एक सेट अपनी रुचि के अनुसार सुरक्षित करवा सकते हैं। और जैसे-जैसे प्रकाशित होंगे, उन्हें प्राप्त होते रहेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 0000000000000     |         | सम्पर्क के लिये—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 0                 |         | म्मतलाल एस. शाह आग्रम अनुयोग द्रस्ट 🥦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ŋ                  |
| 0                 | मन्त्री | —आगम अनुयोग ट्रस्ट १५, स्थानक वासी जैन सोसायटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | と                  |
| Ö                 |         | निवास, सोहरावजी कम्पाउण्ड, नारायणपुरा क्रांसिंग के पास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S)                 |
|                   |         | ग, अहमदावाद-१६०० १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 구<br>기             |
| Ø,                | 00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ž                  |

# अनुक्रमणिका चरणानुयोग—भाग १

|                           | 7          | 141341   | ·                                     |               |               |
|---------------------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| विषय                      | सूत्रांक   | पृष्ठांक | विषय                                  | सूत्रांक      | पृष्ठांक      |
| मंगल सूत्र                | १-१=       | १-१०     | स्तव-स्तुति मंगल फल सूत्र             | १६            | १०            |
| नमस्कार सूत्र             | 8          | 8        | धर्मं प्रज्ञापना                      | <b>१६–</b> ६६ | ११-५०         |
| नमस्कार मन्त्र का महत्व   | •          | 9        | भगवान महावीर वर्णन                    | 38            | <b>११</b> -१५ |
| पंचपद वन्दन सूत्र         | २          | <b>१</b> | धर्म स्वरूप की जिज्ञासा               | २०            | १५            |
| मंगल सूत्र                | . 3        | \$       | भाव लोक के प्रकार                     | 58            | १५            |
| उत्तम सूत्र               | . 1        | <b>?</b> | भव की अपेक्षा से ज्ञानादि की प्ररूपणा | २२            | १५            |
| शरण सूत्र                 |            | <b>,</b> | छह प्रकार के भाव                      | २३            | १६            |
| चौवीस तीयँकरों के नाम     | ¥          | ą        | भाव प्रमाण प्ररूपण                    | २४            | 80            |
| चतुर्विणति संस्तव सूत्र   | x          | ş        | ज्ञान गुण प्रमाण                      | २५-२६         | १८-२३         |
| महावीर वन्दन सूत्र        | Ę          | *<br>*   | दर्शन गुण प्रमाण                      | ३०            | २३            |
| श्री वीर-स्तुति           | ષ          | ۰<br>۲   | चारित्र गुण प्रमाण                    | \$ 8          | २३            |
| वीर शासन स्तुति           | 5          | 9        | नय प्रमाण                             | ३२            | २४            |
| गणधर वन्दन सूत्र          | E          |          | प्रस्यक दृष्टान्त                     |               | २४            |
| गणधर नाम                  |            | 9        | वसति दृण्टान्त                        |               | २५            |
| संघ स्तुति                | <b>१</b> ० | 9        | प्रदेश दृष्टान्त                      |               | २६            |
| संघ वन्दन सूत्र           | <b>११</b>  | 9        | धर्म का स्वरूप                        | ३३–६६         | ३०-५०         |
| (१) संघ को नगर की उपमा    | १२         | 6        | अविरोध धर्म                           | ३४            | ३०            |
| (२) संघ को चक्र की उपमा   |            | 9        | माना धर्म                             | ₹X            | ३०            |
| (३) संघ को रथ की उपमा     |            | 9        | धर्म के परिणाम                        | ३६            | ३०            |
|                           |            | 2        | धर्म के भेद-प्रभेद                    | 3             | ३०−३३         |
| (४) संघ को कमल की उपमा    |            | 5        | धर्म का माहात्म्य                     | ४०-४१         | \$3-38        |
| (५) संघ को चन्द्र की उपमा |            | 5        | धर्म के आराधक                         | ४२            | 38-35         |
| (६) संघ को सूर्य की उपमा  |            | 5        | धर्म के अनिधकारी                      | 83            | ३६            |
| (७) संघ को समुद्र की उपमा |            | 5        | अनुत्तर धर्म की आराधना                | 88            | ३६            |
| (८) संघ को मेरु की उपमा   |            | 5        | धर्म को द्वीप की उपमा                 | ሄሂ            | ३७            |
| श्रुत नमस्कार सूत्र       |            | 3        | केवलि प्रज्ञप्त धर्म की अप्राप्ति     | ४६            | ३७            |
| श्रुत देवता नमस्कार सूत्र | <b>१</b> ३ | 3        | केवलि प्रज्ञप्त धर्म की प्राप्ति      | ४७-४८         | 35-05         |
| गणिपिटक नमस्कार सूत्र     | १४         | 3        | छदमस्य —यावत् —परमावधियों का ऋम       |               |               |
| लिपि नमस्कार सूत्र        | १५         | 3        | से सिद्ध होने न होने का प्ररूपण       | 38            | ₹ :           |
| वन्दन फ्ल सूत्र           | १६         | १०       | केवली का मोक्ष और सम्पूर्ण ज्ञानित्व  | ५०            | <b>%</b> 0    |
| चतुर्विशतिस्तव फल सूत्र   | 30         | १०       | केवलि प्रजप्त धर्म श्रवण के अनुकूल वय | ४१            | ķ٥            |

| विषय                                     | सूत्रांक   | पृष्ठांक         | विषय                                               | सूत्रांक   | पूष्ठांक   |
|------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| केवलि प्रज्ञप्त धर्म श्रवण के अनुकूल काल | ५२         | ४०               | ज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल काल                    | 58         | ય્ય        |
| धर्म आराधना के अनुकूल क्षेत्र            | ХŹ         | ४०               | जिन प्रवचन सुनकर आिमनिवोधिक ज्ञान-यावत्            | [-         |            |
| धर्म का परित्याग करने वाले की और अधर्म   | ं को       |                  | केवलज्ञान की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति                | <b>=</b> ¥ | ५६         |
| स्वीकार करने वाले की गाड़ीवान से तुला    |            | ४१               | जिन प्रवचन सुने विना आभिनिवोधिक ज्ञान              |            | •          |
| धर्म-आराधक की चूतकार से तुलना            | ય્ય        | ४१               | यावत् केवलज्ञान की उत्पत्ति और अनुःपत्ति           | T = 4      | <b>ই</b> ড |
| अधर्म करने वाले की निष्फल रात्रियाँ      | ४६         | ४१               | विभंगज्ञान की उत्पत्ति                             | 5 b        | Xe.        |
| धर्म करने वाले को सफल रात्रियाँ          |            | ४१               | ज्ञान की प्रधानता                                  | 55         | ४५         |
| धर्म पाथेय से सुखी अपाथेय से दुखी        | ৼৢ७        | ४१               | ज्ञान से संयम का परिज्ञान                          | 32         | 3.8        |
|                                          | ५५-५६      | 85-88            | ज्ञान से संसार भ्रमण नहीं                          | 63         | 46         |
| धर्म साधना में सहायक                     | ६०         | γγ               | श्रुत आराधना का फल                                 | 83         | 32         |
| श्रद्धा के स्वरूप का प्ररूपण             | ६१         | <mark>ሄ</mark> ሂ | ज्ञान से निर्वाण प्राप्ति                          | ६२         | 38         |
| करण के प्रकार                            | ६२         | XX               |                                                    |            |            |
| उपक्रम के भेद                            | ६३         | <mark>ሄ</mark> ሂ | प्रथम: काल ज्ञानाचार ६३                            | -20%       | ६२–६६      |
| व्यवसाय (अनुष्ठान) के प्रकार             | ६४         | . ४६             | काल प्रतिलेखना का फल                               | ₹3         | ६२         |
| संयतादि की धर्मादि में स्थिति            | ६४         | ४६               | स्वाध्याय काल प्रतिलेखना                           | १४         | ६२         |
| प्रत्युपकार दुष्कर, प्रत्युपकार सुकर     | ६६         | ሄട               | स्वाध्याय ध्यानादि का काल विवेक                    | £Х         | ६२         |
| धर्माजित व्यवहार                         | ६७         | 38               | व्यतिकृष्ट काल में निग्नंन्य के लिए स्वाध्याय      |            |            |
| चार-चार प्रकार के धार्मिक और अधार्मिक    | •          |                  | निपेध                                              | 53         | ६२         |
| पुरुष                                    | ६=         | 38               | निग्रंन्य-निग्रंन्थिनी के लिए स्वाध्याय विधान      | ७ ३        | ६३         |
| धर्म निन्दाकरण प्रायश्चित्त              | ξE         | との               | निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों हेतु स्थाध्याय काल विधान | 7 85       | ६३         |
| अधर्म प्रशंसाकरण प्रायश्चित              |            | ५०               | निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्यियों हेतु अस्वाध्याय काल विध  | ान ६६      | ६३         |
|                                          | In a # a   | W 0 U 🗸          | चार प्रकार का अस्वाध्याय काल                       | १००        | ÉŚ         |
| आचार-प्रज्ञप्ति                          | 60-20      | 41-48            | चार महाप्रतिदाओं में स्वाध्याय निषेध               | १०१        | ६३         |
| आचार धर्म प्रणिघी                        | 90         | ५१               | दस प्रकार के औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय            | १०२        | ६५         |
| आचार के प्रकार                           | ७१         | ५१               | शारीरिक कारण होने पर स्वाध्याय का निपे             | घ १०३      | ६६         |
| पाँच उत्कृष्ट                            | ७२         | प्र१             | दस प्रकार के अन्तरिक्ष अस्वाध्याय                  | १०४        | ६७         |
| चार प्रकार का मोक्ष मार्ग                | १७         | ५१               | अकाल स्वाध्याय करने और काल में स्वाध्या            | य          |            |
| काराधना के प्रकार                        | ७४         | * 8              | नहीं करने का प्रायश्चित                            | १०५        | ६५–६६      |
| आराधना के फल की प्ररूपणा                 | ७५         |                  |                                                    | m . 0 1 .  |            |
| तीन प्रकार की वोधि                       | ७६         | ४३               | द्वितीय : विनय ज्ञानाचार १०                        | ६–१४५      | 33-00      |
| तीन प्रकार के बुद्ध                      |            | ४३               | विनयाचार कहने की प्रतिज्ञा                         | १०६        | 90         |
| तीन प्रकार के मोह                        | ७७         | ४३               | विनय प्रयोग                                        | ७०९        | 90         |
| तीन प्रकार के मूर्ख                      | ওদ         | ४३               | अविनय का फल                                        | १०५        | ७१         |
| आचार-समाधि                               | 30         | ४३               | विनय को मूल की उपमा                                | 308        | ७२         |
| कल्पस्थिति (आचार-मर्यादा)                | 50         | ሂሄ               | आचार्यं की विनय-प्रतिपत्ति                         | ११०        | ७२         |
| ज्ञानाचार: सूत्र द१ से २०८,              | የ-ሂሂ スመ    | 24               | शिष्य की विनय-प्रतिपत्ति                           | १११        | ७३         |
|                                          | •          |                  | विनय के भेद-प्रभेद                                 | ११२        | ৬ሂ         |
| चार प्रकार की श्रुत समाधि                | <b>ह</b> १ | •                |                                                    | ११३        |            |
| आठ प्रकार के ज्ञानाचार                   | <b>5</b> 7 | •                |                                                    | 888        |            |
| ज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल वय           | द३         | ५५               | आठ प्रकार के शिक्षाशील                             | ११५        |            |

| विषय                                         | सूत्रांक     | पृष्ठांक       | विवय                                                           | सूत्रांक             | पृष्ठांक        |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| पन्द्रह प्रकार के सुविनीत                    | ११६          | <sup>द</sup> र | गुरु और सार्धामक मुश्रूपा का फल                                | १५५                  | १०३             |
| शिष्य के करणीय कार्य                         | ११७          | 53             | गुरुकुलवास का माहातम्य                                         | १५६                  | १०३             |
| गुरु के समीप वैठने की विधि                   | ११५          | <b>८</b> ३     | प्रश्न करने की विधि                                            | १५७                  | १०६             |
| प्रक्न पूछने की विधि                         | 388          | <b>८</b> ३     | उत्तर विधि                                                     | १५८                  | १०६             |
| <b>शिप्य के प्रक्न पर गुरु द्वारा उत्त</b> र | १२०          | 58             | समाधि का विधान                                                 | १५६                  | १०५             |
| गुरु के प्रति भिष्य के कर्तव्य               | १२१          | 58             | श्रुतधर के प्रकार                                              | १६०                  | 308             |
| शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य               | १२२          | 58             | वहुश्रुत का स्वरूप                                             | १६१                  | 308             |
| अनुशासन पालन में शिष्य के कर्तव्य            | १२३          | 58             | अवहुश्रृत का स्वरूप                                            | १६२                  | ११०             |
| गुरु के अनुशासन का शिप्य पर प्रभाव           | १२४          | <b>ፍ</b> ሂ     | चतुर्थं : उपद्यानाचार                                          |                      | १११             |
| कुपित गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य         | १२५          | <b>5</b> X     | शिक्षा के योग्य                                                | १६३                  | १११             |
| चार प्रकार की विनय-समाधि                     | १२६          | εX             | पंचम : अनिन्हवाचार                                             |                      | <b>—१११</b>     |
| विनय का सुपरिणाम                             | १२७          | = =            | असाधु का स्वरूप                                                | १६४                  | १११             |
| अविनीत के लक्षण                              | १२८          | द६्            | छठा ब्यंजन-ज्ञानाचार, सातवाँ अर्थ-ज्ञानाच                      |                      |                 |
| तीन प्रकार के अविनय                          | १२६          | 56             | अाठवाँ तदुभय-ज्ञानाचार                                         |                      | २ <b>─ १</b> १२ |
| चौदह प्रकार के अविनीत                        | १३०          | 59             | सूत्रार्थं का न दिपाना                                         | १६५                  | ११२             |
| अविनीत का स्वरूप                             | 8 \$ 8       | 59             |                                                                | ६—२०५ १६             |                 |
| गुरु आदि के प्रत्यनीक                        | १३२          | 55             | ज्ञान और आचार भेद से पुरुपों के प्रकार                         | १६६                  | ११३             |
| वविनीत की उपमाएँ                             | 833          | <b>५</b> ६     |                                                                | ६७ <b>–१</b> ६८      | ११४             |
| अविनीत और विनीत का स्वरूप                    | १३४          | ६१             | ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति                          | १६६                  | ११४             |
| अविनीत-सुविनीत के लक्षण                      | १३५          | १३             | अतिशय युक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति नहीं                       | 110                  | 11.             |
| अविनीत और सुविनीत के आचरण का                 | प्रभाव १३६   | ६२             | होने के कारण                                                   | १७०                  | ११४             |
| विनीत-अविनीत का स्वगत चिन्तन                 | १३७          | ६३             | अतिशय युक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति के का                      |                      | ११५             |
| शिक्षा प्राप्त न होने के पाँच कारण           | १३८          | इЗ             | ज्ञान-दर्शनादि की वृद्धि करने वाले और ह                        |                      | 111             |
| शिक्षा के अयोग्य                             | ३३६          | ६३             | करने वाले                                                      | १७२                  | 900             |
| तेतीस आगातनाएँ                               | १४०          | ६३             | अवधिज्ञान के क्षोभक                                            | <b>१</b> ७३          | ११५             |
| तेतीस आणातना (दूसरा प्रकार)                  | १४१          | દદ્            | केवलज्ञान-दर्शन के अक्षोभक                                     | १७४                  | ११६             |
| आशातना के फल का निरूपण                       | १४२          | ६८             | ज्ञानसम्पन्न और क्रियासम्पन्न                                  | १७४                  | ११६             |
| आशातना के प्रायश्चित                         | १४३-१४४      | 33             | ज्ञान-युक्त और आचार-युक्त                                      |                      | ११६             |
| अविनय करने का प्रायध्वित                     | १४५          | 33             | ज्ञान-युक्त और ज्ञान-परिणत                                     | १७६<br>१७७           | ११७             |
| तृतीय : वहुमान ज्ञानाचार १                   | ४६-१५२ १     | ००–११०         | ज्ञान युक्त और वेप युक्त                                       | •                    | ११७             |
| आचार्यों की महिमा                            | १४६          | १००            | ज्ञान-युक्त और शोभा युक्त, अयुक्त                              | <b>१</b> ७५          | ११५             |
| आचार्य की सेवा का फल                         | १४७          | १००            | पाँच प्रकार की परिज्ञा                                         | ३७१                  | ११५             |
| वृक्ष के भेद से आचार्य के भेद                | १४५          | १००            | शरीर सम्पन्न और प्रज्ञा सम्पन्न                                | <b>१</b> 50          | ११५             |
| फूल भेद से आचार्य के भेद                     | ३४६          | १०१            | यरार तत्पन जारज्या तत्पन्न<br>ऋजु-ऋजुप्रज्ञ और वन्न-वन्नप्रज्ञ | <b>१</b> 5१          | ११८             |
| करंडिया के समान आचार्य                       | १५०          | १०१            | वीन और अदीन, दीन प्रज्ञावान और अदी                             | १६२                  | ११८             |
| <b>आचार्य उपाध्याय की सिद्धि</b>             | १५१          | १०२            | प्रज्ञावान                                                     |                      |                 |
| आचार्य की उपासना                             | १५२          | १०२            | व्यायाः<br>आर्य और अनार्य, आर्य प्रज्ञावान और अ                | १८३<br>नर्भ          | ३१६             |
| गुरु-पूजा                                    | १५३          | १०२            | प्रज्ञावान                                                     |                      |                 |
| तथारूप श्रमणों माहणों की पर्युपासन           |              | • `            | सत्य वक्ता और असत्य वक्ता, सत्य प्रज्ञा                        | ् १ <b>५४</b><br>भौज | ११६             |
| का फल                                        | የ <i>ኳ</i> ሄ | . १०२          | असत्य प्रज्ञा                                                  |                      | <b>.</b>        |
|                                              | , ,, ,       | 1.1            | -10/2 441                                                      | १५५                  | ११६             |

| विषय                                           | सूत्रांक                                             | पृष्ठांक | विषय                                       | सूत्रांक | पृष्ठांक    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| शील सम्पन्न और दुश्शील सम्पन्न, शील            |                                                      |          | • •                                        | २१३      | १२६         |
| प्रज्ञावान और दुश्शील प्रज्ञावान               | १८६                                                  | 388      |                                            | २१४      | १२्७        |
|                                                | •                                                    |          |                                            | र१४      | १२७         |
| शुद्ध और शुद्ध प्रज्ञावान, अशुद्ध और अशुद्ध    | १८७                                                  | ११६      | दर्णनावरणीय के क्षय से वोधिलाभ और क्षय     |          |             |
| प्रज्ञावान                                     | •                                                    |          | न होने से अलाभ                             | २१६      | १२७         |
| वचन दाता अदाता, ग्रहिता, अग्रहिता              | <b>१</b> 55                                          | १२°      | दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल काल           | २१७      | १२६         |
| सूत्रार्य ग्राहक अग्राहक                       | १८६                                                  | १२०      | दर्णन प्राप्ति के लिए अनुकूल वय            | २१८      | १२६         |
| प्रश्न कर्ता, अकर्ता                           | 980                                                  | १२०      | दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल दिशाएँ        | ३१६      | १२६         |
| सूत्रार्थं व्याख्याता, अव्याख्याता             | 138                                                  | १२०      | पाँच दुर्लभवोधि जीव                        | २२०      | 358         |
| श्रुत और शरीर से पूर्ण अथवा अपूर्ण             | १६२                                                  | १२१      | पाँच सुलभवोधि जीव                          | २२१      | १२६         |
| श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण सदृश या अपूर्ण |                                                      |          | तीन दुर्वोध्य                              | २२२      | १३०         |
| सदृश                                           | १६३                                                  | १२१      | तीन सुवोध्य                                | २२३      | १३०         |
| श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, श्रमण वेष से पूर्ण   |                                                      |          | सुलभवोधि और दुर्लभवोधि                     | २२४      | १३०         |
| और अपूर्ण                                      | 858                                                  | १२१      | बोधि लाभ में वाधक और साधक                  |          | १३१         |
| श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, उपकारी और अपकारी     | 484                                                  | १२१      | श्रदालु-अश्रदालु                           | २२५      | १३१         |
| श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, श्रुत के दाता और     |                                                      |          | सम्यग्दर्शी श्रमण का परीपह-जय              | २२६      | १३१         |
| अदाता                                          | १६६                                                  | १२१      | असम्यग्दर्गी श्रमण का परीपह पराजय          | २२७      | १३२         |
| श्रुत से और शरीर से उन्नत और अवनत              | 286                                                  | १२१      | सम्यक्तव पराक्रम के प्रश्नोत्तर            | २२८      | १३२         |
| जाति सम्पन्न, जातिहीन, श्रुत सम्पन्न,          | • • •                                                |          | संवेग आदि का फल                            | २२६      | १३४         |
| श्रुतहीन                                       | १६५                                                  | १२२      | निर्वेद का फल                              | २३०      | 934         |
| कुल सम्पन्न और कुलहीन, श्रुत सम्पन्न और        | •                                                    | • • •    | सम्यन्तवी का विज्ञान                       | २३१      | १३५         |
| श्रुतहीन                                       | 220                                                  | 0.22     | सम्यक्तवदर्शी मुनि                         | २३२      | <b>१</b> ३४ |
|                                                | 339                                                  | १२२      | सम्यन्त्वदर्शी पाप नहीं करता               | २३३      | १३५         |
| सुरूप और कुरूप, श्रुत सम्पन्न तथा श्रुतहीन     | २००                                                  | १२२      | कूर्म दृष्टान्त                            | २३४      | १३४         |
| बल सम्पन्न और बल हीन, श्रुत सम्पन्न और         | D - 0                                                | 475      | सम्यक्तवी की चार प्रकार की श्रद्धा         | २३५      | १३६         |
| श्रुतहीन                                       | २०१                                                  | १२२      | सम्यक्तव के पाँच अतिचार                    | २३६      | १३७         |
| स्त्रधर, अत्यधर                                | २०२                                                  | १२२      | प्रवरण पूर्व साधक की निर्वेद दशा           | २३७      | १३५         |
| छहों दिशाओं में ज्ञान वृद्धि                   | २०३                                                  | १२३      | एकत्व भावना से प्राप्त निर्वेद             | २३८      | १४०         |
| ज्ञान वृद्धिकर दस नक्षत्र                      | २०४                                                  | १२३      | अनुस्रोत और प्रतिस्रोत                     | 388      | १४२         |
| तीन प्रकार के निर्णय                           | २०५                                                  | १२३      | अस्थिरात्मा की विभिन्न उपमाएँ              | २४०      | १४२         |
| तीन प्रकार की निवृत्ति                         | २०६                                                  | १२३      | साधुता से पतित की दशा                      | २४१      | १४२         |
| तीन प्रकार का विषयानुराग                       | २०७                                                  | १२३      | संयम में रत को सुख अरत को दुःख             | २४२      | १४४         |
| तीन प्रकार का विषय सेवन                        | २०५                                                  | १२३      | संयम में अस्थिर श्रमण की स्थिरता हेतु चितन | _        | १४४         |
| ज्ञानाचार तालिका                               |                                                      | १२३      | मिथ्यादर्शन विजय का फल                     | २४४      | १४७         |
| दर्शनाचार : सूत्र २०६-३०२ पृ.                  | १२५-२०                                               | 8        | चार अन्यतीथियों की श्रद्धा का निरसन        | २४५      | १४द         |
| सम्यक्दर्शन: स्वरूप एवं प्राप्ति के उपाय       |                                                      |          | प्रथम तज्जीव तत्शरीरवादी की श्रद्धा का     | •        |             |
| दर्शन स्वरूप                                   | Dan                                                  | 924      | निरसन                                      | २४६      | 388         |
| सम्यक्त्व को द्वीप की उपमा                     | 30 <i>5</i>                                          | १२५      | द्वितीय पंच महाभूतवादी की श्रद्धा का निरसन | १४७      | १५३         |
| दर्शन का लक्षण                                 | ₹ <b>१</b> ०<br>==================================== | १२५      | तृतीय ईश्वरकारणिकवादी की श्रद्धा का        |          |             |
| सम्यक्तव के आठ (प्रभावना) अंग                  | <b>२११</b>                                           | १२५      | निरसन                                      | २४५      | १५५         |
| ं रसर व नाज (नवानवा) जुन                       | २१२,                                                 | १२६      | चौथा निर्यातवादी की श्रद्धा का निरसन       | २४६      | १५७         |

| विषय                                       | सूत्रांक     | पृष्ठांक | विषय                                                | सूत्रांक  | पृष्ठांक |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
| लोक रचना के अनेक प्रकार                    | २५०          | ३५६      | मोल मार्ग में अप्रमत्त भाव से गमन का उपदेश          | २५७       | ४६४      |
| अकारकवाद                                   | २५१          | १६०      | निर्वाण का मूल सम्यग्दर्जन                          | २८८       | १६४      |
| एकात्मवाद                                  | হ্ধহ         | १६०      | प्रधान मोक्षमार्ग                                   | २८६       | 88.8     |
| <b>आत्मप</b> प्ठवाद                        | રંત્રફ       | 5 € 5    | उन्मार्ग से गमन करने वालों की नरक गति               | २६०       | १६५      |
| अवतारवाद                                   | २५४          | 2 € 2    | निर्वाण मार्ग की साधना                              | 335       | १६५      |
| लोकवाद-समीक्षा                             | <b>₹</b> ¼¾  | १६१      | मन्मार्ग-उन्मार्ग का स्वरूप                         | २६२       | १६६      |
| पांच स्कन्धवाद                             | २५६          | १६१      | मोक्षमार्ग जिज्ञासा                                 | २६३       | १८६      |
| स्व-स्व-प्रवाद-प्रशंसा एवं सिद्धि लाभ का   | दावा २५७     | १६२      | निर्वाण मार्ग                                       | रह४       | १६७      |
| विविध वाद निरसन                            | २५८          | १६२      | अनुत्तर ज्ञान दर्शन                                 | २६५       | १६७      |
| मिथ्यादर्गनों से संसार का परिश्रमण         | २५६          | १६३      | मैत्री भावना                                        | २१६       | १६७      |
| निय्यात्व अज्ञान अनाचरण २                  | ६०-३०२ १६    | 8-508    | सिद्ध स्थान का स्वरूप                               | २६७       | 338      |
| मिय्या दर्गन के भेद-प्रभेद                 | २६०          | १६४      | नत्यवक्ता, असत्यवक्ता, दर्शनसत्या दर्शन-            |           |          |
| मिथ्यात्व के भेद-प्रभेद २                  | ६१—-२६२      | १६४      | असत्या                                              | २१६       | २००      |
| मोहमूढ़ को वोध दान                         | २६३          | १६५      | सुशील और दुश्शील, सुदर्गन और कुदर्गन                | 335       | २००      |
| मोहमूढ़ की दुर्दगा                         | २६४          | १६५      | <b>गुढ़ और अगुढ़, गुढ़ दर्गन वाले कुदर्ग</b> न वाले | Śoo       | २००      |
| विवाद—णास्त्रायं के छह प्रकार              | २६५          | १६६      | <b>उन्नत और अवनत, उन्नत दर्गनी और</b>               |           |          |
| विपरीत प्ररूपणा का प्रायण्चित              | રફદ          | १६७      | अवनत दर्गनी                                         | ३०१       | २०१      |
| अन्यतीयियों के चार वाद                     | २६७          | १६७      | सरल और वक, सरल दृष्टि और वक                         |           |          |
| ऋयावादियों की श्रद्धा                      | २६८          | १६७      | दृष्टि आदि                                          | ३०२       | २०१      |
| एकान्त त्रियावादी                          | २६६          | १६८      | दर्गनाचार परिणिष्ट                                  | २         | ०२–२०३   |
| एकान्त त्रियावाद और सम्यक् त्रियावाद       |              |          | सम्यक् दर्णन तालिका                                 |           | २०४      |
| प्ररूपक                                    | २७०          | १६८      | चारित्राचार : सूत्र ३०३ से १३३८ (प्रः               | क्य ध्याम | - as 1   |
| सम्यक् ऋियाबाद के प्रतिपादक और अनु         | गामी २७१     | १७०      | पुष्ठ २०५ से ७३८ (प्रथम भाग                         |           | (141)    |
| अफियावादी का स्वरूप                        | २७२          | १७०      |                                                     |           |          |
| अफ्रियावादियों की समीक्षा                  | २७३          | १७२      | चरण विधि का महत्व                                   | इ०इ       | २०५      |
| अफ़ियावादियों का मिथ्यादण्ड प्रयोग         | રહ૪          | १७३      | संवर की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति                      | 308       | २०५      |
| एकान्त ज्ञानवादी                           | २७४          | १७५      | आश्रव और संवर का विवेक                              | ३०५       | २०६      |
| अज्ञानवाद                                  | २७६          | १७८      | पाँच संवर द्वारों का प्ररूपण                        | ३०६       | २१०      |
| एकान्त अज्ञानवाद-समीक्षा                   | २७७          | १८०      | पाप स्थानों से जीवों की गुस्ता                      | ३०७       | २१२      |
| एकान्त विनयवादी की समीक्षा                 | २७५          | 3=3      | विरति स्थानों से जीवों की लघुता                     | ३०८       | २१२      |
| पाँडरिक रूपक                               | २७६          | १८१      | दस प्रकार के असंवर                                  | 308       | २१२      |
| श्रेष्ठ पुण्डरीक को पाने में असफल चार      | पुरुष        | १८२      | पाँच संवर द्वार                                     | ३१०       | २१३      |
| <b>उत्तम श्वेत कमल को पाने में सफल निः</b> | स्पृह भिक्षु | १५५      | महायज                                               | ३११       | २१३      |
| दृष्टान्तों के दार्प्टान्तिक की योजना      | २५०          | १८६      | दस प्रकार के संवर                                   | ३१२       | २१३      |
| एकान्त-दृष्टि निषेध                        | २्द१         | १८७      | दस प्रकार की असमाधि                                 | इ१इ       | २१३      |
| पार्श्वस्थादि वन्दन-प्रशंसन प्रायश्चित्त   | २६२          | \$60     | दस प्रकार की समाधि                                  |           | २१३      |
| अन्यतीर्थियों की मोक्ष प्ररूपणा और उस      | का           |          | असंवृत अणगार का संसार परिश्रमण<br>-                 | ३१४       | २१४      |
| परिहार                                     | र्पः         | १६१      | संवृत अणगार का संसार परिगमन                         | ३१५       | २१४      |
| अन्यतीथिकों की प्ररूपणा और परिहार          | २८४          | १६२      | चारित्र सम्पन्नता का फल                             | ३१६       | २१५      |
| मोक्ष विशारद का उपदेश                      | २८४          | १६२      | कुछ लोग चारित्र के जानने से ही मोक्ष                |           |          |
| निर्वाण ही साध्य है                        | २८६          | १६४      | मानते हैं                                           | ३१७       | र१५      |

| विषय<br>महावृत                             | सूत्रांक    | पृष्ठांक      | विषय<br>प्राणातिपात से वाल जीवों का पुनः पुनः | सूत्रांक     | पृष्ठांक       |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|
| प्रथम महात्रत : अहिंसा महात्रत का स्वरूप   |             |               | जन्म मरण                                      | ₹ <b>४</b> ७ | २४६            |
|                                            | -४१६ २१     | 8-755         | अयतना का निपेध                                | 3,85         | २४७            |
| सभी तीर्थंकरों ने सभी प्राण भूत जीव सत्वों |             |               | छः जीवनिकाय की हिंसा का परिणाम                | 385          | २४८            |
| की रक्षा करनी चाहिए ऐसी प्ररूपणा की        |             | <b>२</b> १५   | वड् जीवनिकाय—हिंसाकरण —                       |              | •              |
| प्रथम महावृत आराधना प्रतिज्ञा              | 388         | २१६           |                                               | ३५७ २१       | <b>64-5</b> 48 |
| प्रथम महावृत और उसकी पाँच भावना            | ३२०         | २१७           | सचित्त वृक्ष के मूल में आलोकन आदि के          |              | • • •          |
| अहिंसा के साठ नाम                          | ३२१         | ३१६           | प्रायश्चित्त सूत्र                            | 340          | २४८            |
| भगवती थहिसा की आठ उपमाएँ                   | ३२२         | २२१           | सचित वृक्ष पर चढ़ने का प्रायश्चित सूत्र       | ३५१          | 386            |
| अहिंसा स्वरूप के प्ररूपक और पाठक           | ३२३         | २२२           | त्रस प्राणियों को वाँधने और वन्धन मुक्त       |              | •              |
| आत्म सम दृष्टि                             | ३२४         | २२४           | करने के प्रायश्चित्त सूत्र                    | ३५२          | ३४६            |
| षड् जीवनिकाय का स्वरूप एवं हिसा का         | • •         | * *           | पृथ्वीकाय आदि के आरम्भ करने का                |              |                |
|                                            | -३४६ २२     | <b>X</b> –285 | ँ प्रायश्चित्त सूत्र                          | इप्रइ        | २५०            |
| भगवान ने छह जीवनिकाय प्ररूपित किये हैं     |             | 724           | सचित्त पृथ्वीकायिकादि पर कायोत्सर्ग करने      |              |                |
| छह जी धिनकायों का आरम्भ न करने की          |             | • • •         | के प्रायण्वित सूत्र                           | इंद्रं४      | २५०            |
| प्रतिज्ञा                                  | ३२६         | २२४           | अंडों वाले काष्ट पर कायोत्सर्ग करने का        |              |                |
| छह जीवनिकायों की हिंसा नहीं करनी चाहि      | ए ३२७       | २२६           | प्रायश्चित्त सूत्र                            | ३५५          | २५०            |
| पृथ्वीकाय का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा     | ३२८         | २२७           | अस्थिर थूणी आदि पर कायोत्सर्ग आदि करने        | r            |                |
| सचित्त पृथ्वी पर निषद्या (वैठने) का निपेध  |             | <b>२</b> २=   | का प्रायश्चित सूत्र                           | ३५६          | २५१            |
| अचित्त पृथ्वी पर वैठने का विधान            | ३२६         | ₹₹=           | वस्त्र से पृथ्वीकाय आदि निकालने का            |              |                |
| पृथ्वीकायिक जीवों की वेदना जानकर उनके      |             | • •           | प्रायश्चित्त सूत्र                            | oze          | २५१            |
| आरम्भ का निषेध किया है                     | ३३०         | <b>२२</b> =   | सदोव-चिकित्सा का निषेध४ ३५८-                  | ३६५ २        | <b>4</b> 7-248 |
| अप्कायिक जीवों का आरम्भ न करने की          |             | • •           | सदोप चिकित्सा निपेध                           | ३५८          | २५२            |
| प्रतिज्ञा                                  | ३३१         | २३१           | गृहस्थ से व्रण परिकर्म नहीं कराना चाहिए       | 325          | २५३            |
| अप्कायिक जीवों की हिंसा का निपेध           | ३३२         | २३१           | गृहस्थ से गण्डादि का परिकर्म नहीं कराना       |              | •              |
| तेजस्कायिक जीवों का आरम्भ न करने की        |             |               | चाहिए                                         | 360          | २५३            |
| प्रतिज्ञा                                  | ३३३         | २३३           | गृहस्य से णल्य चिकित्सा नहीं कराना चाहिए      | ३६१          | २५४            |
| तेजस्कायिक एक अमोघ शस्त्र                  | ३३४         | २३४           | गृहस्य से वैथावृत्य नहीं कराना चाहिए          | ३६२          | २५४            |
| तेजस्कायिक जीवों की हिंसा का निपेध         | ३३४         | २३४           | गृहस्यकृत चिकित्सा की अनुमोदना का निपेध       | ३६३          | २५४            |
| वायुकायिक जीवों का आरम्भ न करने            | • • •       | • • •         | गृहस्य द्वारा ठूँठा आदि निकालने की            |              |                |
| की प्रतिज्ञा                               | ३३६         | २३६           | अनुमोदना का निपेध                             | ३६४          | २५४            |
| वायुकायिक जीवों की हिंसा का निपेध          | ३३७         | <b>२</b> ३७   | गृहस्य द्वारा लील आदि निकालने की              |              |                |
| वनस्पतिकायिक जीवों का आरम्भ न करने         |             |               | अनुमोदना का निपेध                             | ३६५          | २५४            |
| की प्रतिज्ञा                               | ३३८         | २३८           | चिकित्साकरण प्रायश्चित—५                      | ३६६          | २४४            |
| बनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा का निपेध       | 388         | 3 \$ \$       | (१) परस्पर चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त      |              |                |
| वनस्पति शरीर और मनुष्य शरीर                |             |               | वर्ण परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र            | ३६६          | २४४            |
| की समानता                                  | 380         | २४०           | परस्पर त्रण की चिकित्सा के प्रायश्चित्त सूत्र | ३६७          | रप्रथ          |
| त्रसकाय का स्वरूप                          | ३४१         | २४१           | गण्डादि परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र         | ३६८          | २५६            |
| त्रसकाय के भेद-प्रभेद                      | ३४१         | २४२           | एक दूसरे के गण्डादि की चिकित्सा करने के       |              |                |
| त्रसकाय के अनारम्भ की प्रतिज्ञा            | <i>इ</i> ४३ | 282           | प्रायश्चित्त सूत्र                            | 378          | २५८            |
|                                            | ४४-३४५      | २४३           | कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र            | ३७०          | २६०            |
| आर्य-अनार्य वचनों का स्वरूप                | ३४६         | २४४           | एक दूसरे के कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सू   | त्र ३७१      | २६०            |

| विषय                                                 | सूत्रांक     | पृष्ठांक     | विषय                                                 | सूत्रांक   | पृष्ठांक   |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| वमन आदि के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र             | इ७२          | २६०          | अन्यतीयिकादि द्वारा सूई थादि के उत्तरकरण             |            |            |
| गृहस्य की चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त सूत्र        | śøś          | २६०          | के प्रायश्चित्त सूत्र                                | ३६५        | २७६        |
| (२) निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थिनी परस्पर चिकित्सा के      | प्रायश्चित्त | ī            | विना प्रयोजन सूई थादि याचना का<br>प्रायश्चित्त सूत्र | ३९६        | Dielo      |
| निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थ के पैरों आदि के परिकर्म | ř            |              | अविधि से सुई आदि याचना के प्रायश्चित्त सूत्र         | •          | २७७<br>२७७ |
| कराने के प्रायण्चित्त सूत्र                          |              | <b>5</b> € 8 | सूई बादि के क्पिरीत प्रयोगों के                      | 100        | (00        |
| निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थी के पैरों आदि के परिक  |              | • •          | प्रायश्चित्त सूत्र                                   | ३९५        | २७७        |
| कराने के प्रायश्चित सूत्र                            | રેહય         | र्टंड        | सूई बादि के अन्योन्य प्रदान का प्रायश्चित            | 704        | 100        |
| तिर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के व्रणों की चिकित्सा  |              |              | मूत्र                                                | 335        | २७८        |
| करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र ३७६                     | -३७७         | २६१          | त.<br>अन्यतीयिक और गृहस्य से गृहवूम साफ करने         |            | ,,,,       |
| निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के कृमि निकलवाने के    | Ĭ            | • • •        | का प्रायश्चित्त सूत्र                                | <b>Y00</b> | २७=        |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                   | ३७५          | २६४          | प्रथम महाव्रत का परिशिष्ट-                           |            | (0)        |
| निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के व्रणों की चिकित्सा  | • •          | • •          | प्रथम महावृत की पाँच भावनाएँ                         | -          | २७६        |
| करवाने के प्रायम्बित्त सूत्र                         | 398          | २६४          | प्रथम भावना                                          | •          | २७६        |
| निर्ग्रन्य द्वारा निर्ग्रन्थी के गण्डादि की चिकित्स  |              | • •          | द्वितीय भावना                                        |            | २८०        |
| करवाने के प्रायश्चित सूत्र                           |              | २६५          | तृतीय भावना                                          |            | २५०        |
| निर्ग्रन्य द्वारा निर्ग्रन्थी के कृमि निकलवाने के    | • •          | • • •        | चतुर्थ भावना                                         |            | २८०        |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                   | ३८१          | २३७          | पंचम भावना                                           |            | २८१        |
| **                                                   |              |              | उपसंहार                                              | ४०२        | २८२        |
| (३) अन्यतीयिक या गृहस्य द्वारा चिकित्सा              |              |              | बारम्भ-स।रम्भ-समारम्भ के सात-सात प्रकार              | १०४        | २८२        |
| व्रण की विकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र        | ३८२          | र्इन         | अनारम्भ असारम्भ और असमारम्भ के                       |            |            |
| गण्ड आदि की चिकित्सा करवाने के                       |              |              | सात-सात प्रकार                                       | ४०४        | २८२        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | इंदर्        | २६६          | बाठ सूदम जीवों की हिसा का निपेध                      | ४०५        | २५३        |
| कृमि निकलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र                  |              | २७०          | वाठ सूदम                                             |            | २८३        |
| (४) अन्यतीथिक या गृहस्य की चिकित्सा क                | रने के प्र   | ायस्चित      | प्रथम प्राण सूक्ष्म                                  | ४०६        | र्द        |
| अन्यतीर्थिक या गृहस्य के व्रण की चिकित्सा            |              |              | हितीय पनक सूक्ष्म                                    | ४०७        | २८४        |
| के प्रायम्बित सूत्र                                  | इन्ध्र       | २७१          | तृतीय वीज सूक्ष्म                                    | ४०५        | २६४        |
| अन्यतीर्थिक या गृहस्य की गण्डादि की                  |              |              | चतुर्थ हरित सूक्ष्म                                  | 308        | २५४        |
| चिकित्सा के प्रायम्चित्त सूत्र                       | ३८६          | २७२          | पंचम पुष्प सूक्ष्म                                   | ४१०        | २५४        |
| अन्यतीयिक या गृहस्य के कृमि निकालने                  |              |              | छठा अण्ड सूक्म                                       | ४११        | रदर        |
| का प्रायश्चित्त सूत्र                                | ३८७          | २७४          | सप्तम लयन सूक्ष्म                                    | ४१२        | २५४        |
| आरम्भजन्य कार्य करने के प्रायश्चित्त—६               |              |              | <b>अ</b> प्टम स्नेह सूक्ष्म                          | ४१३        | २८४        |
|                                                      |              |              | पंचेन्द्रिय के घातक दस प्रकार का असंयम               |            |            |
| पानी वहने की नाली निर्माण करने का                    |              |              | करते हैं                                             | ४१४        | २८६        |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                   | ३्दद         | २७४          |                                                      | ४१५        | २८६        |
| छींका निर्माण करण प्रायदिचत्त सूत्र                  | ३८६          | २७४          |                                                      |            |            |
| पदमार्गादि निर्माण करने का थायश्चित्त सूत्र          | -            | २७४          | •                                                    | ४१६        | २=६        |
| पदमार्गादि निर्माण सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र       |              | २७४          |                                                      | ४१७        | २८७        |
| दण्डादि परिस्कार सम्बन्धी प्रायण्चित्त               | ३६२          |              |                                                      | ४१८        | २८ ९       |
| दारूदण्ड करने आदि के प्रायण्चित सूत्र                | ३६३          |              | _                                                    | П          |            |
| सूई आदि के परिष्कार के प्रायधिवत्त सूत्र             | ४३६          | २७६          | विषयक विवाद                                          | ४१६        | २८७        |

|                                            |             | (          | <b>5</b> )                                     |             |            |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                            | सूत्रांक    | पृष्ठांक   | विषय                                           | सूत्रांक    | पृष्ठांक   |
| विषय -                                     | e.          |            | अन्यतीर्थिकों द्वारा अदत्तादान या आक्षेप       |             |            |
| द्वितीय महावृत                             | W2 11 2 2 2 | 225-2      | स्यिवरों द्वारा उसका परिहार                    | 3XX.        | 360        |
| (द्वितीय महावत स्वरूप एवं आराधना) ४२०      | -844 45     | 227-2      | चतुर्य महायत ४५                                | 0-584       | ३१४        |
| द्वितीय महाव्रत के आराधना की प्रतिज्ञा     | ४२०         | 75E<br>2-2 |                                                |             |            |
| मृषावाद विरमण महावृत की पाँच भावना         | <b>82</b> { | २=६<br>२६१ | चतुर्थ ब्रह्मचयं महाव्रत के आराधन की प्रतिना र |             |            |
| सत्य संवर के प्ररूपक और आराधक              | ४२२<br>४२३  | 788        | मैथुन विरमण त्रत की पाँच भावनाएँ               | 848         | ३१४        |
| सत्य वचन की महिमा                          | ४२३         |            | ब्रह्मचर्यं महिमा                              | ४४२         | ₹8€        |
| सत्य वचन की छः उपमायें                     | ४२४         | 787        | त्रह्मचर्य की सैतीस उपमाएँ                     | * * 3       | ३१७        |
| अवक्तव्य सत्य                              | ४२४         | 783        | ब्रह्मचर्य के खन्डित होने पर सभी महाव्रत       |             |            |
| वक्तच्य सत्य                               | ४२६         | १३३        | चण्डित हो जाते हैं।                            | RYK         | 355        |
| सत्य वचन का फल                             | ४२७         | <b>783</b> | त्रह्मचर्यं की आराधना करने पर सभी महात्रती     | i           |            |
| अल्प मृषावाद का प्रायश्चित्त सूत्र         | %२८         | <b>388</b> | की आराधना हो जाती है                           | ጽጆጃ         | 395        |
| वसुरात्निक-अवसुरात्निक कथन के              |             |            | ब्रह्मचर्यं के विघातक                          | ४५६         | ३२०        |
| त्रायक्वित्त सूत्र                         | ४२६         | 835        | ब्रह्मचर्यं के सहायक                           | ४५७         | ३२१        |
| विपरीत कथन का प्रायश्चित्त सूत्र           | ४३०         | २६४        | व्रह्मचर्य की आराधना का फल                     | <b>2</b> 25 | 333        |
| विपरीत प्रायश्चित कहने के प्रायश्चित सूत्र | 856         | <i>२६४</i> | त्रह्मचर्यं के अनुकूल वय                       | 328         | 335        |
| द्वितीय महाव्रत का परिशि                   | उग          |            | श्रह्मचर्यं के अनुकूल प्रहर                    | 850         | ३२२        |
| मृषावाद-विरमण या सत्य महावृत की            |             |            | ब्रह्मचर्यं की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति          | 858         | ३२२        |
| पाँच भावना                                 | ४३२         | २१६        | ब्रह्मचर्य पालन के उपाय (२)                    |             |            |
| <b>उ</b> पसंहार                            | 833         | २६५        |                                                |             |            |
| नहीं बोलने योग्य छः बचनों का निषेध         | ४३४         | २६८        | धमेरथ सारथी धर्मारामविहारी ब्रह्मचारी          | ४६२         | ३२३        |
| भाषा से सम्बन्धित आठ स्थानों का निपेध      | ४३४         | 335        | त्रह्मचर्यं समाधि-स्थान                        | 863         | इर्द       |
| तृतीय महाव्रत : स्वरूप एवं आराधना ४३६      | o & 388-    | 0-383      | दस ब्रह्मचर्य समाधि-स्थानीं के नाम             | SES         | इ२४        |
| वृतीय महावत के आराधन की प्रतिज्ञा          | ४३६         | 300        | विविक्त शयनासन सेवन                            | ४६५         | ३२४        |
| तृतीय महाव्रत और उसकी पाँच भावना           | ४३७         | ३०१        | (१) विविक्त शयनासन सेवन का फल                  | ४६६         | इर्ध       |
| दत्त अनुज्ञात संवर का स्वरूप               | ४३८         | FoF        | (२) स्त्री कथा निपेध                           | ४६७         | ३२६        |
| अदत्तादान विरमण महावृत आराधक के            |             |            | (३) स्त्री के आसन पर बैठने का निपेध            | ४६=         | ३२६        |
| अकरणीय कृत्य                               | 358         | ३०३        | (४) स्त्री की इन्द्रियों के अवलोकन का निषेध    | 868         | इर७        |
| दत्त अनुज्ञात संवर के आराधक                | 880         | 308        | (५) स्त्रियों के वासनाजन्य शब्द श्रवण का       |             |            |
| दत्त अनुज्ञात संवर का फल                   | ४४१         | ३०५        | निपेध                                          | ४७०         | ३२८        |
| अन्य साधु के उपकरण उपयोग हेतु अवग्रह       |             |            | (६) भुक्त भोगों के स्मरण का निषेध              | ४७१         | ३२६        |
| ग्रहण विधान                                | 885         | ३०६        | (७) विकार-वर्धक आहार करने का निपेध             | ४७२         | 378        |
| राज्य परिवर्तन में अवग्रह अनुज्ञापन        | ४४३         | ३०६        | (८) अधिक आहार का निपेध                         | ४७३         | 378        |
| अल्प अदत्तादान का प्रायम्बित सूत्र         | <b>አ</b> ጻጻ | ३०६        | (६) विभूपा करने का नियेध                       | ४७४         | 330        |
| शिष्य के अपहरण का या उसके भाव              |             |            | (१०) णब्दादि विषयों में आसमित का निपेध         |             | ३३०        |
| परिवर्तन का प्रायश्चित्त सूत्र             | ४४४         | ३०६        | ब्रह्मचर्य रक्षण के उपाय                       | ४७६         | 338        |
| काचार्य के अपहरण या परिवर्तनकरण का         |             | - •        | (११) वेश्याओं की गली में आवागमन निपेध          | ४७७         | 337        |
| प्रायश्चित्त सूत्र                         | ४४६         | ३०६        | ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार                     | <b>४७</b> ८ | <b>३३२</b> |
| तृतीय महावत का परिश                        | शब्द        |            | अब्रह्म निषेध के कारण३                         | -           | , , ,      |
| तृतीय अदत्तादान महाव्रत की पाँच भावना      | ४४७         | ३०७        | अधर्म का मूल है                                |             | 222        |
| उपसंहार                                    | ४४५         | 308        | जवन का मूल ह<br>स्त्री राग निपेध               | 308         | <b>३३३</b> |
|                                            |             | 1.00       | र म अन्य विष्य                                 | 820         | ३३४        |

| विषय -                                          | सूत्रांक       | पृष्ठांक     | विवय                                             | सूत्रांक | पृष्ठांक              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| परिकर्म निषेध—४                                 |                |              | ·· (२) परिकर्म करण-प्रायहिच                      |          | £                     |
| गृहस्यकृत काय किया की अनुमोदना का निपेध         | र ४ <b>५</b> १ | ३३७          | स्व-शरीर परिकर्म-प्रायश्चित्त—१                  |          |                       |
| गृहस्यकृत गरीर के परिकर्मी की अनुमोदना          |                |              | गरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र               | 338      | 2 V •                 |
| का निपेध                                        | ४५२            | ३३८          | मैल दूर करने के प्रायश्चित्त सूत्र               | ४००      | ३५ <b>१</b><br>३५२    |
| गृहस्यकृत पादपरिकर्म की अनुमोदना                |                |              | पाद परिकर्म के प्रायश्चित्त सुत्र                | ५०१      | ४४२<br>३५२            |
| का निपेध                                        | ४८३            | ३३८          | नखाग्र भागों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र    | ५०२      | 3<br>4<br>3<br>4<br>4 |
| <b>च्यानादि में गृहस्यकृत पैर</b> आदि के परिकमे | f              |              | जंघादि रोम परिकर्मो का प्रायश्चित्त सूत्र        | ४०३      | 343                   |
| की अनुमोदना का निर्पेध                          | <b>የ</b> =ጸ    | 355          | ओष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित सूत्र                 | ४०४      | ३५४                   |
| गृहस्यकृत पादपरिकर्म का निपेध                   | ሄሩሂ            | 355          | उत्तरोष्ठादि रोम परिकर्मों के प्रायश्चित सूत्र   | ५०५      | ३५४                   |
| गृहस्य द्वारा मैल निकालने की अनुमोदना           |                |              | दन्त परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र               | ४०६      | 344                   |
| का निर्पेष                                      | ४८६            | 5,60         | चक्षु परिकर्म के प्रायण्चित्त सूत्र              | ४०७      | 344                   |
| गृहस्यकृत रोम परिकर्मी की अनुमोदना का           |                |              | अक्षि पत्र परिकर्म का प्रायम्बित्त सुत्र         | ४०५      | ३४६                   |
| निपेघ                                           | ४८७            | <b>\$</b> %0 | भौहादि रोम परिकर्मों के प्रायश्चित सूत्र         | 30%      | 348                   |
| िभिझु-भिझुणी की अन्योन्य परिकर्म किया की        | r              |              | केशों के परिकर्म का प्रायक्ष्वित्त सूत्र         | ५१०      | ३५६                   |
| अनुमोदना का निर्पेध                             | 822            | ३४०          | मस्तवः ढकने का प्रायण्चित्त सूत्र                | ५११      | ३५७                   |
| अन्योन्य पादादि परिकर्म क्रिया की अनुमोदना      | Ī              |              | परस्पर शरीर परिकर्म प्रायश्चित्त—२               |          |                       |
| का निपेध                                        | 3=8            | ०४६          | एक दूसरे के शरीर परिकर्म के प्रायक्ष्वित्त सूत्र | प्रश्च   | ३५७                   |
| १—चिकित्साकरण प्रायश्चित (५)                    |                |              | एक दूसरे के मैल निकालने के प्रायश्चित्त सुत्र    |          | ३५८                   |
| विमूषा के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा        | के प्रायशि     | चल१          | एक दूसरे के पाद परिकर्म के प्रायश्चित्त सुत्र    |          | ३५८                   |
| भ<br>विभूषा के संकल्प से व्रणों की चिकित्सा     |                | -            | एक दूसरे के नखाग्र काटने का प्रायश्चित्त सूत्र   |          | 346                   |
| करवाने के प्रायश्चित्त मूत्र                    | ०३४            | ३४१          | एक दूसरे के जंघादि के रोमों के परिकर्मों के      |          |                       |
| विभूषा के संकल्प से गण्डादि की चिकित्सा         |                | , , ,        | प्रायम्चित्त सूत्र                               | ५१६      | 348                   |
| करने के प्रायश्चित मूत्र                        | ४६१            | ३४२          | एक दूसरे के होठों के परिकर्मों के                |          |                       |
| विभूषा के संकल्प से कृषि निकालने का             |                | ,,,          | प्रायम्चित्त सूत्र                               | ४१७      | ३६०                   |
| प्रायम्बित्त सूत्र                              | ४६२            | <b>3</b> .83 | एक दूसरे के उत्तरोप्ठ रोमादि परिकर्मी के         |          |                       |
| मैयुन के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा         | -              | •            | प्रायम्बित सूत्र                                 | ५१५      | ३६१                   |
| •                                               | यः अस्पारय     | 161          | एक दूसरे के दांतों के प्ररिकर्मों के प्रायश्चित  |          |                       |
| मैयुन सेवन के संकल्प से ग्रण की चिकित्सा        |                | 2124         | सूत्र .                                          | ४१६      | ३६१                   |
| करने के प्रायम्बित्त मूत्र                      | ४६३            | 388          | एक दूसरे के आंखों के परिकर्मी के                 |          |                       |
| मैयुन सेवन के संकल्प से गण्डादि चिकित्सा        |                | 25///        | . प्रायम्बित्त सूत्र                             | ५२०      | ३६१                   |
| करने के प्रायश्चित्त मूत्र                      | <i>አ</i> ξአ    | ३४४          | एक दूसरे के अक्षिपत्र के परिकर्म के              |          |                       |
| मैयुन सेवन के संकल्प से कृमि निकालने का         | \\0.11         | 5V           | प्रायम्बित्त सूत्र                               | ४२१      | ३६२                   |
| प्रायश्चित्त मूत्र                              | ४६५            | इं४७         | एक दूसरे के भींह आदि के परिकर्मी के              |          |                       |
| मयुन सेवन के संकल्प से परस्पर विकित्सा          | के प्रायश्चि   | इत—३         | , प्रायग्चित्त सूत्र                             | ५२२      | ३६२                   |
| मैयुन सेवन के संकल्प से परस्पर व्रण की          |                |              | एक दूसरे के केशों के परिकर्म का                  |          |                       |
| . चिकित्सा करने के प्रायम्बित                   | ४६६            | ३४७          | प्रायम्बित्त सूत्र                               | ५२३      | 36                    |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर गण्डादि व        | ीं ।           |              | एक दूसरे के मस्तक ढकने का प्रायंश्चित सूत्र      | _        | ३६३                   |
| - चिकित्सा करने के प्रायम्बित सूत्र             | ४६७            | ३४८          | अन्यतीर्थिकादि द्वारा स्व शरीर का पि             | (कमें 'क | रवाने का              |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर कृमि             |                |              | प्रायश्चित सूत्र—३                               |          | ;                     |
| ः - तिकलवाने का प्रायष्टितत्त सूत्रः 🕟          | <b>४</b> ६५.   | ३५०          | शरीर का परिकर्म करवाने के प्रायंश्चित सूत्र      | 454      | , 3£3                 |

|                                                                                              | सूत्रांक     | पृष्ठांक    | विषय                                                  | सूत्रांक | पृष्ठांक |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| वेवय                                                                                         | भू २६        | ३६४         | ि<br>निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ का मस्तक ढकवाने का | 0        | é -171   |
| मल दूर करवाने के प्रायश्चित सूत्र                                                            | ४२५<br>४२७   | ३६४         | प्रायश्चित्त सूत्र                                    | v v .    | . 2:515  |
| रेरों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र<br>नखाग्र परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र | ५२८<br>५२८   | 354         | •                                                     | ሂሂ፥      | · ইড७    |
| नुवाद के रोमों का परिकर्म करवाने के                                                          | 4/12         | ***         | अन्यतीर्थिकादि द्वारा निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थी के प्राय | रचत्त—   | ¥        |
| त्रयाद के रामा या पारकार करवार है।<br>प्रायश्चित्त सूत्र                                     | ५२६          | ३६४         | निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के शरीर परिकर्म         |          | •        |
| होठों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                | ४३०          | ३६६         | करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                          | ५५१      | गंगई     |
| इत्तरोष्ठादि रोमों के परिकर्म करवाने के                                                      | 41.          |             | निर्फ्रेन्य द्वारा निर्फ्रेन्थी का (आँखों आदि के)     |          |          |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                                           | ५३१          | ३६७         | मैल निकलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र                    | ४४२      | ३७६      |
| त्रायास्यतः सूत्र<br>दाँतों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                          | ४३२          | ३६७         | निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के पैरों का परिकर्म     | •        |          |
| दाता का पारकम करवान के प्रायश्चित्त सूत्र<br>आँखों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र   |              | ३६८         | करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                          | ४५३      | ३७ः      |
| अक्षा का पारकन करवान के प्रायश्चित्त<br>अक्षिपत्रों के परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त        | 444          | 442         | निर्फ्रन्य द्वारा निर्फ्रन्थी के नखाग्रों का परिकर्म  | •        |          |
|                                                                                              | 112V.        | 36-         | करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र                          | ४४४      | ं इंख    |
| सूत्र<br>केंने कहि के योगों का एकियाँ कार्या के                                              | ४३४          | ३६८         | निर्ग्रन्य द्वारा निर्ग्रन्थी के जंघा आदि के रोमों    |          | •        |
| मौंहों आदि के रोमों का परिकर्म करवाने के                                                     | 10 Th 40     | 262         | का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित सूत्र                 | ५५५      | ३५       |
| प्रायश्चित सूत्र                                                                             | प्रदूष       | 338         | निर्ग्रेन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के होठों का            | • • •    |          |
| केश परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र                                                     | ४३६          | 338         | परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                  | ४४६      | ३=       |
| पस्तक ढकवाने का प्रायश्चित्त सूत्र                                                           | . ५३७<br>    | 3इह         | निर्प्रन्य निर्प्रन्थी के उत्तरोष्ठादि रोमों का       |          | •        |
| भन्यतीयिकादि द्वारा निर्प्रन्थी-निर्प्रन्य के प्राया                                         | श्चत—        | ¥           | परिकर्म करवाने का प्रायश्चित सूत्र                    | ४४७      | ३०       |
| नेर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्य के शारीरिक परिकर्म                                             |              | _           | निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के दाँतों का परिकर्म    | -, , -   | •        |
| करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                                 | ४३८          | ३७०         | करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                          | ४४८      | ३ः       |
| निर्प्रन्थी द्वारा निर्प्रन्थ का मैल निकलवाने का                                             |              | - •         | निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी की आँखों के परिकर्म     |          | `.       |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                                           | 738.         | ३७१         | करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                          | 322      | · 3:     |
| निर्प्रत्थी द्वारा निर्प्रत्थ के पैरों का परिकर्म                                            |              |             | निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के अक्षिपत्रों का       | -1-16    | •        |
| करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र                                                                 | * 38°.       | ३७१         | परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र                  | YEO      | 31       |
| निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के नखाग्रों का परिकर                                           |              |             | निर्प्रत्य द्वारा निर्प्रत्यी के भौंह आदि के रोमो     |          | •        |
| करवाने का प्रायश्वित्त सूत्र                                                                 | त्रहर .      | ३७२         | का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र               |          | ~<br>3:  |
| निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के जंघादि के रोमों क                                           | ī            |             | निर्ग्रन्य द्वारा निर्ग्रन्थी के केशों का परिकर्म     | 473      | . `      |
| परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                         | ४४२ .        | ३७२         |                                                       | ४६२      | ₹:       |
| निग्रंन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के होठों का परिकर्म                                             |              |             | निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के मस्तक को ढकवाने      | -        |          |
| करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                                 | ४४३          | १७६         | का प्रायश्चित्त सूत्र                                 | ४६३      | ş        |
| निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के उत्तरीष्ठ रोमों के                                          |              | `           |                                                       | _        | ۲        |
| परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                         | <b>ጸጸ</b> ጸ. | ४७६         | अन्यतीर्थिक के परिकर्म करने के प्रायश्चित्त           | —६       |          |
| निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के दाँतों का परिकर्म                                           | •            | •           | अन्यंतीर्थिक या गृहस्य के शरीर परिकर्म का             | ,        |          |
| करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                                 | ५४५          | ३७४         | ं प्राथश्चित्त सूत्र                                  | ५६४      | ş        |
| निर्प्रन्यी द्वारा निर्प्रन्य की आंबों का परिकर्म                                            | Ť            | •           | अन्यतीर्थिक या गृहस्य के मैल निकालने के               |          |          |
| करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                                 | ५४६          | १७१         | प्रायश्चित्त सूत्र                                    | ५६४      | 3        |
| निर्प्रन्थी द्वारा निर्प्रन्थ के अक्षिपत्रों का परिष                                         | कर्म         |             | . अन्यतीर्थिक या ग्रहस्थ के पैरों के परिकर्मों        | र्न      |          |
| करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                                 | <b>X</b> 80  | ३७६         |                                                       | -५६६     | ₹        |
| निर्प्रन्थी द्वारा निर्प्रन्थ के भौहों आदि के                                                |              |             | अन्यतीर्थिक या गृहस्य के नखाग्रों में परिकर्म         | -        | -        |
| परिकर्म करवाने के प्रायश्चित सूत्र                                                           | ४४८          | , , ,       | का प्रायश्चित्त सूत्र                                 | ४६७      | ` ३      |
| निर्प्रन्यी द्वारा निर्प्रन्य के केश परिकर्म                                                 | • •          |             | अन्यतीथिक या गृहस्य के जंघादि के रोमों क              |          |          |
| करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र                                                                 | 786          | <b>३७</b> ६ | परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र                    | · V E =  |          |

| विषय                                                                | सूत्रांक   | पूष्ठांक         | विषय                                         | सूत्रांक      | पृष्ठांक |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|
| अन्यतीर्थिक या गृहस्य के होठों के परिकर्मी वे                       | ते         |                  | विभूपा के संकल्प से केश परिकर्म का           |               |          |
| प्रायश्चित सूत्र                                                    | ४६६        | ३८८              | ू<br>प्रायश्चित्त सूत्र                      | १८८           | ७३६      |
| अन्यतीर्थिक या गृहस्य के उत्तरोष्ठ रोम आवि                          | [          |                  | विभूपा के संकल्प से मस्तक ढकने का            |               | •        |
| के परिकर्म के प्रायम्चित्त सूत्र                                    | ५७०        | ३८८              | प्रायश् <del>चित्त</del> सूत्र               | ሂ፡፡           | €3₽      |
| अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के दाँतों के परिकर्मी                         |            |                  | मैयून के संकल्प से स्व शरीर परिकर्म के प्राय | তিবল          | =        |
| के प्रायश्चित्त सूत्र                                               | ५७१        | 3=8              | मैथून सेवन के संकल्प से शरीर का परिकर्म      |               |          |
| अन्यतीयिक या गृहस्थ के आँखों के परिकर्मी                            |            |                  | करने के प्रायम्बित सूत्र                     | ५,६०          | 30       |
| के प्रायश्चित्त सूत्र                                               | ४७२        | ३न६              | मैंथून सेवन के संकल्प से मल निकालने के       | 7.60          | 364      |
| अन्यतीर्थिक या गृहस्य के अक्षिपत्रों के                             |            |                  | प्रायश्चित सूत्र                             | प्रहर         | 335      |
| परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र                                       | FOX        | 3€0              | मैथून सेवन के संकल्प से पैरों का परिकर्म     | 461           | 100      |
| अन्यतीयिक या गृहस्य के भींहों आदि के                                |            |                  | करने के प्रायश्चित सूत्र                     | ४६२           | 335      |
| परिकर्मी के प्रायश्चित्त सूत्र                                      | ४७४        | ३६०              | मैथून सेवन के संकल्प से नखों का परिकर्म      |               | ,        |
| अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के केश परिकर्म का                             |            |                  | करने के प्रायश्चित सूत्र                     | 4E3.          | ४००      |
| प्रायश्चित सूत्र                                                    | ४७४        | ३७१              | मैथून सेवन के संकल्प से जांघ आदि के रोमों    |               |          |
| अन्यतीयिक या गृहस्य के मस्तक ढकने का                                |            |                  | का परिकर्म करने के प्रायम्बित सूत्र          | <b>४</b> ६४   | 800      |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                  | ५७६        | १३६              | मैथून सेवन के संकल्प से होंठों का परिकर्म    |               |          |
| विभूषा के संकल्प से स्व शरीर का                                     | रिकर्म     | करने के          | करने के प्रायश्चित्त सूत्र                   | प्रह्य        | ४०१      |
| प्रायश्चित्त —७                                                     |            |                  | **                                           | 464           |          |
| विभूपा के संकल्प से शरीर परिकर्म करने के                            |            |                  | मैयुन सेवन के संकल्प से उत्तरीष्ठ रोमों के   | u 0 5         | W-5      |
| ्र प्रायश्चित सूत्र                                                 | ४७७        | १३६              | परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र                | ५६६           | ४०२      |
| विभूषा के संकल्प से मैल को निकालने के                               |            |                  | मैयून सेवन के संकल्प से दांतों के परिकर्म    |               |          |
| प्रायम्बित्त सूत्र                                                  | १७५        | ३९२              | करने के प्रायश्चित सूत्र                     | ४६७           | ४०३      |
| विभूपा के संकल्प से पैरों का परिकर्म करने                           |            |                  | मैथुन सेवन के संकल्प से आंखों के परिकर्म     |               |          |
| के प्रायश्चित्त सूत्र                                               | 30%        | ३९२              | करने के प्रायम्बित सूत्र                     | <b>ሂ</b> ፪ፍ . | ४०३      |
| विभूषा के संकल्प से नखाग्रों के परिकर्म का                          | •          |                  | मैथुन सेवन के संकल्प से अक्षिपत्र परिकर्म    |               |          |
| प्रायश्चित सूत्र                                                    | ५५०        | ३६३              | का प्रायश्चित्त सूत्र                        | 332           | ४०४      |
| विभूपा के संकल्प से जंघादि के रोमों के                              |            |                  | मैथुन सेवन के संकल्प से भींह आदि के रोमीं    |               |          |
| परिकर्म करने के प्रायम्बित सूत्र                                    | ५५१        | <b>₹</b> \$₹     | का परिकर्म करने के प्रायश्चित सूत्र          | ६००           | ४०४      |
| विभूषा के संकल्प से होठों का परिकर्म करने                           |            | 2014             | मैथुन सेवन के संकल्प से केश परिकर्म का       |               |          |
| के प्रायक्ष्यित सूत्र                                               | ५५२        | <b>3</b> E8      | प्रायश्चित्त सूत्र                           | ६०१           | ४०५      |
| विभूपा के संकल्प से उत्तरोष्ठादि रीमों में                          | •• *       | 300              | मैथुन सेवन के संकल्प से मस्तक ढकने का        |               |          |
| परिकर्म के प्रायश्चित सूत्र                                         | ५८३        | <b>78</b> 4      | प्रायश्चित्त सूत्र                           | ६०२           | ४०४      |
| विभूषा के संकल्प से दाँतों के परिकर्म के                            | 11-V       | 201              | भैथन के संकल्प से परस्पर परिकर्म के प्रायि   | रंचत—६        |          |
| . प्रायश्चित सूत्र                                                  | ५५४        | १९५              | मैंयून सेवन के संकल्प से परस्पर शरीर के      |               |          |
| विभूषा के संकल्प से चक्षु परिकर्म के                                | v – v      | 325              | परिकर्मों के प्रायश्चित्त सुत्र              | ६०३           | ४०५      |
| प्रायश्चित्त सूत्र<br>निकास के संस्था से अधियानों के परिकर्ष        | ५६५        | ३९६              | मैयून सेवन के संकल्प से परस्पर मल निकाल      |               | •        |
| विभूपा के संकल्प से अक्षिपत्रों के परिकर्म<br>का प्रायश्चित्त सूत्र | ५८६        | ३९६              | के प्रायश्चित्त सूत्र                        | "<br>६०४      | ४०६      |
| का प्राथाश्वस सूत्र<br>विभूषा के संकल्प से भाँहों आदि के रोमों के   |            | 767              | मैथून सेवन के संकल्प से परस्पर पैरों के      | •             | •        |
| परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र                                       | ' .<br>ሂፍ७ | ₹ <b>&amp;</b> ७ | · परिकर्मों के प्रायम्बित्त सूत्र            | ६०५           | ४०७      |
| אואואיה יד זיירוד                                                   | -9-1-0     | 160              | asom commany                                 | 1, 2, 41      | 5-0      |

| विवय                                                         | सूत्रांक   | पृष्ठांक -      | विषय • ,                                              | सूत्रांक        | . पृष्ठांक  |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर नखाग्रों के                   |            |                 | (४) मैथुनेच्छा से उपकरण धारणादि के प्राया             | रंबत            |             |
|                                                              | ६०६        | ४०५             | मैयून सेवन के संकल्प से वस्त्र धारण करने के           | · ·             |             |
| मैथून के संकल्प से परस्पर जंघादि परिकर्मी                    |            |                 | प्रायश्चित्त सूत्र                                    | ६२७             | 388         |
| के प्रायश्चित्त सूत्र                                        | <b>६०७</b> | 805             | विभूषा हेतु उपकरण धारण प्रायश्चित सूत्र               | ६२८             | ४२०         |
| मैथुन सेवन के संकल्प से ओष्ठ परिकर्म के                      |            |                 | विभूषा हेतु उपकरण प्रक्षालन प्रायश्चित्त सूत्र        | ६२६             | ४२०         |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                           | ६०८        | 308             | मैयुन सेवन के संकल्प से आभूषण निर्माण                 |                 |             |
| ै.<br>मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर <b>उ</b> त्तरोष्ठ       |            |                 | करने के प्रायम्बित्त सूत्र                            | ६३०             | ४२०         |
| परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र                                | 307        | ४१०             | मैथुन सेवन के संकल्प से माला निर्माण करने             |                 |             |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर दन्त परिकर्म                  |            | ·               | के प्रायश्चित्त सूत्र                                 | ६३१             | ४२१         |
| के प्रायश्चित्त सूत्र                                        | ६१०        | ४१०             | मैथुन सेवन के संकल्प से धातु निर्माण करने             |                 |             |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपत्र                     | ( )        |                 | के प्रायश्चित्त सूत्र                                 | ₹ <i>₹.</i> ₹ · | ४२२         |
| परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र                                | ६११        | ४११             | (५) मैथुनेच्छा सम्बन्धी प्रकीर्णक प्रायश्चित          |                 |             |
| **                                                           | ***        |                 | मैयुन सेवन के लिए कलह करने का                         | `\.             |             |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपत्र                     | C 0.7      | V02             |                                                       | . É É È .       | ४२२         |
| परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र                                | ६१२        | ४१२             | मैयुन सेवन के संकल्प से पत्र लिखने का                 | ***             | ,           |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर भौंह आदि                      | 607        | <b>V</b> 00     | प्रायश्चित्त सूत्र                                    | ६३४             | ४ं२२        |
| 41                                                           | ६१३        | ४१२ ,           | मैथुन सेवन के संकल्प से प्रणीत आहार करने              | 114             |             |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर केश परिकर्म                   |            | V05             | का प्रायश्चित्त सूत्र                                 | ६३५             | ४२३         |
| का प्रायश्चित्त सूत्र                                        | ६१४        | ४१३             | वशीकरण करने का प्रायश्चित सूत्र                       | ६३६             | ४२३         |
| मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर मस्तक ढकने                    | •          | •               | अकृत्य सेवन के सम्बन्ध में हुए विवाद का               | ***             | - (1        |
| का प्रायश्चित्त सूत्र                                        | ६१५        | . <b>8</b> 88 . | निर्णय                                                | ६३७             | ४२३         |
| (३) मैथुन के संकल्प से निषिद्ध कृत्यों के प्राय              | श्चित्त—   | -80             | ५ परिशिष्ट                                            | 110             | . •11       |
| मैथुन सेवन संकल्प के प्रायश्चित्त सूत्र                      | ६१६        | ४१३             | •                                                     |                 |             |
| विकुर्वित रूप से मैथुन संकल्प के प्रायम्बित्त                | • • •      |                 | चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ             | ६३८             | ४२४         |
| सूत्र                                                        | ६१७        | ४१४             | प्रथम भावना : स्त्री युक्त स्थान का वर्जन             | 387             | ४२४         |
| मैथुन सेवन के संकल्प से चिकित्सा करने                        |            | •               | द्वितीय भावना : स्त्री कथा विवर्जन                    | ६४०             | ४२५         |
| का सूत्र                                                     | c 0        | 34034           | तृतीय भावना : स्त्री रूप दर्शन निषेध                  | £88             | ४२५         |
| मैयुन सेवन के लिए प्रार्थना करने का                          | ६१८        | ४१४             | चतुर्थं भावनाः पूर्व भृक्त भोगों के स्मरण<br>का निषेध |                 |             |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                           | 500        | 14D C           |                                                       | ६४२             | ४२६         |
| •                                                            | ६१६        | ४१६             | पाँचवी भावना : विकारवर्धक आहार निषेध<br>उपसंहार       | ६४३             | ४२७         |
| मैयुन सेवन के लिए वस्त्र अपावृत्त करने का                    |            |                 |                                                       |                 | ४२७         |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                           | ६२०        | ४१६             | ब्रह्मचर्य की नी अगुप्तियाँ                           | ६४४             | ४२५         |
| भैयुन सेवन के लिए अंगादान दर्शन का                           |            |                 | ब्रह्मचर्यं की नौ गुप्तियाँ                           | ६४५             | ४२६         |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                           | ६२१        | ४१६             | पंचम अपरिग्रह महाव्रत                                 |                 |             |
| अंगादान परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र                        | ६२२        | ४१६             | अपरिग्रह महाव्रत की आराधना—१                          |                 |             |
| मीयुन सेवन के संकल्प से अंगादान परिकर्म के                   |            |                 | अपरिग्रह महान्नत आराधना की प्रतिज्ञा                  | ६४६             | ४२६         |
| प्रायम्बित सूत्र                                             | ६२३        | ४१७             | अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ                      | ६४७             | ४२६         |
| हस्त कर्म प्रायम्बित सूत्र                                   | ६२४        | ४१८             | अपरिग्रह महावत को पादप की उपमा                        | ६४८             | <b>ॅ४३२</b> |
| मैयुन सेवन के संकल्प से हस्तकर्म करने का<br>प्रोयश्चित सूत्र |            |                 | अपरिग्रह महावृत आराधक के अकल्पनीय द्रव्य              | £88             | ४३२         |
| गुक्र के पुद्रगल निकालने का प्रायम्बित्त सूत्र               | ६२५        | ४१६             | अपरिग्रह महाव्रत के आराधक—२                           | , •             | - • •       |
| o राग गामाचा भा त्रायाश्वत्तं सूत्र                          | ६२६        | ४१६             | <b>अपरिग्रही</b>                                      | 2 y o           | <b>X3</b> × |

| · विषय                                                | सूत्रांक   | पृष्ठांक    | विषय                                                                  | सूत्रांक         | पृष्ठांक    |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| अपरिग्रही श्रमण को पद्म की उपमा                       | ६५१        | ४३४         | आम्यन्तर परिग्रह से विरत पण्डित                                       | ६५४              | <b>୪</b> ४ሂ |
| सभी एकान्त पण्डित सर्वत्र समभाव के साधक               |            |             | परिग्रह विरत पापकर्म विरत होता है                                     | ६=५              | ४४६         |
| होते हैं                                              | ६५२        | 8\$8        | गोलों का रूपक                                                         | ६८६              | ४४६         |
| सभी वाल जीव आसक्त हैं, मभी पण्डित                     |            |             | भोगों से निवृत्त हो                                                   | ६८७              | ४४६         |
| अनासक्त हैं                                           | ६५३        | ४६४         | मनोज और अमनोज्ञ काम भोगों में राग-हेंप                                |                  |             |
| अनासक्त ही मरण से मुक्त होता है                       | ६५४        | スミズ         | का निग्रह करना चाहिए                                                  | ६८८              | ४४६         |
| अनासक्त ही हमेशा अहिंसक होता है                       | ६५५        | ४३५         | सभी कामभोग दुःखदायी हैं                                               | ६८६              | 880         |
| कामभोगों में अनासक्त निर्यन्य                         | ६५६        | ४३५         | काम भोगाभिलापी दुःखी होता है                                          | ६६०              | <b>አ</b> ጸԹ |
| त्यागी श्रमणों के लिए प्रमाद का निपेध                 | ६५७        | ४३६         | काम-भोगों में आसक्ति का निपेध                                         | ६९१              | ४४८         |
| शत्य को समाप्त करने वाला ही श्रमण होता है             | ६५८        | ४३६         | काम गुणों में मूच्छी का निपेध                                         | ६६२              | 885         |
| त्यागियों की देव गति                                  | ६५६        | ४३६         | शब्द श्रवण की आसक्ति का निपेध                                         | ६१३              | <b>ያ</b> ያፍ |
| धीर पुरुष <i>ध</i> र्म को जानते हैं                   | ६६०        | ४३६         | रूप दर्शन आसक्ति-निपेध                                                | ६६४              | ४५१         |
| घुवचारी कमंरज को घुनते हैं                            | ६६१        | ४३६         | वाल जीवों के दुःखानुमव के हेतु                                        | ६९४              | ४५१         |
| श्रामण्य रहित श्रमण                                   | ६६२        | ४३७         | मभी एकान्त वाल जीव ममत्व युक्त होते हैं                               | ६६६              | ४५१         |
| पाँच आस्रव द्वार                                      | ६६३        | ४३७         | आतुर व्यक्तियों को परीपह असह्य होते हैं                               | ६६७              | ४५२         |
| परिग्रह का स्वरूप—३                                   |            |             | कपाय कलुपित भाव को बढ़ाते हैं                                         | ६६६              | ४५२         |
| •                                                     | ६६४        | ४३८         | स्वजन भरणदाता नहीं होते                                               | 333              | <b>४</b> ५३ |
| परिग्रह का स्वरूप                                     | २४०<br>६६५ | ४३८         | कमंवेदन-काल में कोई शरण नहीं होता                                     | 900              | ४५५         |
| परिग्रह पाप का फल दुःख                                | ६६६        | 358         | अपरिग्रह महाव्रत आराधना का फल—५                                       |                  |             |
| परित्रह महामय                                         |            | ४३६         | अपरिग्रह आराधन का फल                                                  | ७०१              | ४५५         |
| परित्रह-मुक्ति ही मुक्ति है                           | ६६७        | ४३६ ′       | सुख-स्पृहा-निवारण का फल                                               | ७०२              | ४५५         |
| परिग्रह से दुःख – अपरिग्रह से सुख                     | ६६¤<br>६६६ | 880         | विनिवर्तना का फल                                                      | ६०७              | ४५६         |
| सुखी होने के उपाय का प्ररूपण<br>तृष्णा को लता की उपमा | ५५८<br>६७० | ٧٧٥         | आसक्ति करने का प्रायश्चित्त—६                                         |                  |             |
| वर्यलोलुप हिसा करते हैं                               | ६७१        | <b>%%</b> 0 | णव्द श्रवण शक्ति के प्रायश्चित्त सूत्र                                | ७०४              | ४५६         |
| लोम-निपेध                                             | ६७२        | 888         | वप्रादि (प्राकारादि) शब्द श्रवण के प्रायश्चित्त                       |                  | V-4, (      |
|                                                       |            | •           | सूत्र                                                                 | ७०५              | ४५७         |
| जीवन विनाणी रोग होने पर भी औपघादि के                  |            | <b>~~</b> 0 |                                                                       |                  |             |
| संग्रह का निर्पेध                                     | ६७३        | አሉ፥<br>ጸጹነ  | इहलीकिकादि शब्दों में आसक्ति का प्रायश्चित्त                          | ७०६              | <b>४</b> ५५ |
| व्यशनादि के संग्रह का निपेध                           | ६७४        | 888<br>888  | सूत्र<br>गायन आदि करने का प्रायश्चित्त सूत्र                          | ७०७              | ४५६         |
| बालजीव कूर कर्म करते हैं                              | ६७४        | ४४२<br>४४२  | गायन आदि करने का त्रायाक्यस सूत<br>मुख आदि से बीणा जैसी आकृति करने के |                  | 046         |
| मूर्खं धमं को नहीं जानते हैं                          | ६७६        | ***         | मुख जादि से योगा पता जाकृति करने प<br>प्रायश्चित्त सूत्र              | ,<br>७० <b>द</b> | ४५६         |
| आसक्ति-निषेध—४                                        |            |             | •                                                                     |                  | 0 4 6       |
| सर्वज्ञ ही सर्व आस्नवों को जानते हैं                  | ६७७        | \$83        | मुख आदि से वीणा जैसी ध्वनि निकालने वे                                 |                  | VE          |
| रति-निपेघ                                             | ६७८        | ४४३         | प्रायश्चित सूत्र                                                      | 300              | ४६०<br>४६-  |
| <b>अरति-नि</b> पेघ                                    | કુછફ       | ጵያያ         | विप्रादि अवलोकन के प्रायम्बित्त सूत्र                                 | ७१०              | ४६०         |
| रति-त्ररति-निपेध                                      | ६८०        | 888         | इहलौकिक आदि रूपों में आसक्ति रखने क                                   |                  |             |
| भिक्षु को न रित करनी चाहिए और न अरित                  | <b>T</b>   |             | प्रायम्चित्त सूत्र                                                    | ७११              | - ४६२       |
| करनी चाहिए                                            | ६८१        | <b>%%</b> % | पात्र आदि में अपना प्रतिविम्ब देखने व                                 | ħ                |             |
| राग शमन के उपाय                                       | ६८२        | <b>አ</b> ጾጳ | प्रायश्चित्त सूत्र                                                    | ७१२              | ४६२         |
| आभ्यन्तर परिग्रह के पाण से वद्ध प्राणी                | ६८३        | ХХХ         | गन्ध सूँघने का प्रायम्बित्त सूत्र                                     | ७१३              | ४६३         |

|                                                                                          |            |            | •                                                   |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| विषय                                                                                     | सूत्रांक   | पृष्ठांक   | विषय                                                | सूत्रांक    | पृष्ठांक     |
| अल्प अचित्त जल से हाथ घोने का प्रायिषवत्त                                                |            |            | दिन में या रात्रि में अशनादि ग्रहण करने के          | •           |              |
| सूत्र                                                                                    | ७१४        | ४६३        | तथा खाने के प्रायम्बित्त सूत्र                      | ७३५         | <b>ያ</b> ደ 0 |
| कौतुहल के संकल्प से सभी कार्य करने के                                                    |            |            | रात्रि में अशनादि के संग्रह करने के तथा खाने        |             | _            |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                                       | ७१५        | ४६३        | के प्रायम्बित सूत्र                                 | ७३६         | ४८१          |
| वशीकरण प्रायश्चित्त—७                                                                    |            |            | दिवा-भोजन निन्दा और रात्रि-भोजन प्रणंसा             |             | •            |
|                                                                                          | to 9 E     | ४६५        | के प्रायश्वित सूत्र                                 | <b>७</b> ६७ | ¥= <b>१</b>  |
| राजा को वश में करने आदि के प्रायश्वित सूत्र<br>अंगरक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित |            | 0 7 %      | दिन में या रात्रि में ग्रहण किये गये गोवर के        |             | •            |
|                                                                                          | ७१७        | ४६४        | लेप के प्रायश्चित्त सूत्र                           | ७३इ         | ४५१          |
| सूत्र े र र र                                                                            | ·          | - (-       | दिन में या रात्रि में गृहीत लेप प्रयोग के           | •,          |              |
| नगर-रक्षक को वश में करने आदि के                                                          | ७१८        | ४६५        | प्रायश्चित्त सूत्र                                  | 350         | ४५२          |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                                       | Ť          | • * *      | उद्गाल गिलने का प्रायम्बित सूत्र                    | ७४०         | ४५३          |
| निगम-रक्षक को वश में करने आदि के                                                         |            | ve h       | •                                                   |             | - 44         |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                                       | 380        | ४६५        | अष्ट प्रवचन माता का स्वा                            |             |              |
| सीमा-रक्षक को वश में करने आदि के                                                         |            |            |                                                     | · ७४१       | ४६५          |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                                       | ७२०        | ४६६        | आठ समितियाँ                                         | ७४२         | . 8ex        |
| देश-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त                                             | •          |            | ईयांसमिति .                                         |             |              |
| सूत्र                                                                                    | ७२१        | ४६६        | विधिकल्प१                                           |             |              |
| सर्व-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त                                            | •          |            | ईर्यासमिति के भेद-प्रभेद                            | ६४७         | ४८६          |
| सूत्र                                                                                    | ७२२        | ४६६        | प्रासुक विहार स्वरूप प्ररूपण                        | ७४४         | ४८७          |
| पांचवे महावत का परिशिष्ट— द                                                              |            |            | भावित आत्मा अणगार की किया का प्ररूपण                | ७४४         | ४८७          |
| पाँचवें अपरिग्रह महावृत की पाँच भावनाएँ                                                  | ७२३        | ४६७        | संवृत अणगार की क्रिया का प्ररूपण                    | ७४६         | ४८८          |
| उपसंहार                                                                                  | • • • •    | ४७२        | निषेध-कल्प                                          |             |              |
| पाँचों महाव्रतों का परिशिष्ट—६                                                           |            |            | अस्थिर काष्ठादि के ऊपर होकर जाने का निर्पेध         | १ ७४७       | ४५६          |
| पाँच महावरों की आराधना का फल                                                             | ७२४        | १७३        | भिक्षु कोयलादि का अतिक्रमण न करे                    | ७४५         | 846          |
| आरम्भ परिग्रह विरत कर्मों का अन्त करने                                                   |            | 204        | रात्रिगमन निपेध                                     | 380         | ४५६          |
| वाला होता है                                                                             | ७२५        | <u></u>    | सांड आदि के भय से उन्मार्ग से जाने का               |             |              |
| रात्रिभोजन-निषेध१                                                                        | - 14       |            | निषेघ ं                                             | ७५०         | 328          |
| पष्ठ वृत भाराधन प्रतिज्ञा                                                                |            | See to     | दस्यु प्रदेश के मार्ग से गमन का निर्पेध             | ७५१         | ४८६          |
| रात्रि में अशनादि ग्रहण का निषेध                                                         | ७२६        | አፅአ<br>አመ  | निषद्ध क्षेत्रों में विहार करने के प्रायश्वित सूत्र | ७४२         | ४६०          |
| राति भोजन निषेध का कारण                                                                  | ७२७        | ४७५        | चोरों के भय से उन्मार्ग गमन का निषेध                | FXU         | ४६०          |
| राति भोजन का सर्वथा निषेध                                                                | ७२८<br>७२९ | ४७६<br>४७६ | चोरों का उपसर्ग होने पर मौन रहे                     | ७५४         | ४६०          |
| रात्रि में आहारादि के उपयोग का निषेध                                                     | ७२०<br>७३० | ४७६        | चोरों द्वारा उपिध छीन लेने पर फरियाद न करे          | ७४५         | 858          |
| रात्रि में लेप लगाने का निषेध                                                            | ७३१        | ४७७        | अन्य से उपधि वहन करवाने का प्रायश्चित सूत्र         | ७५६         | 888          |
| रात्रि में तेल आदि के मालिश का निषेध                                                     | ७३२        | ४७७        | पथिकों के पूछने पर मौन रहना चाहिए                   | ७५७         | 838          |
| रात्रि में कल्कादि के उददन का निषेध                                                      | ७३३        | ४७७        | मार्ग में गृहस्थों से वार्तालाप का निषेध            | ७५८         | 888          |
| रात्रि भोजन के प्रायश्चित्त२                                                             | - 17       | - 55       | मार्गे में वप्र आदि अवलोकत निवेध                    | 3x0         | ४६२          |
| सूर्योदयास्त के सम्बन्ध में शंका होने पर आह                                              | ngingo     |            | मार्ग में कच्छादि अवलोकन-निषेध                      | ७६०         | ४६२          |
| करने के प्रायश्वित सूत्र                                                                 | ार<br>७३४  | Viale      | अन्यतीर्थिक आदि के साथ निष्क्रमण व                  |             |              |
|                                                                                          | 340        | 800        | प्रवेश निषेद्य                                      | ७६१         | 883          |

| बिवय                                             | सूत्रांक  | पुष्ठांक    | विषय                                       | सूत्रांक   | पृष्ठांक    |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| अन्यतीर्विकादि के साय ग्रामानुग्राम गमन का       |           |             | भाषा समिति                                 |            |             |
| निपेध                                            | ७६२       | ₹3४         | विधिकल्प—१                                 |            |             |
| अन्यतीयिकादि के साय प्रवेण और निष्यमण            |           |             | त्र कालिक तीर्यंकरों ने चार प्रकार की भाषा |            |             |
| के प्रायम्बित सूत्र                              | ७६३       | ¥83         | प्ररूपी है                                 | ७५७        | <b>५</b> १० |
| वन्यतीयिक वादि के साथ ग्रामानुग्राम विहार        |           |             | विवेक पूर्वक वोलने वाला आराधक, अविवेक      | 0,40       | 713         |
| करने का प्रायम्बित सूत्र                         | ७६४       | £38         | से वोलने वाला विराधक                       | ৬১১        | ५१०         |
| निपिद्ध णय्याञीं में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त | 7         |             | भाषा के भेद-प्रभेद                         | ७न्ह       | <b>५१</b> १ |
| सूत्र                                            | ७६५       | ४६३         | विधिकल्प—-२                                |            |             |
| विधि-निवेध कल्प३                                 |           |             | एक यचन विवक्षा                             | 980        | ५१२         |
| भिक्षु के चलने के विधि-निषेध                     | ७६६       | ሃይሄ         | बहुबचन विवक्षा                             | ७६१        | ४१३         |
| विषम मार्ग मे जाने के विधि-निषेध                 | ७६७       | 838         | स्त्रीलिंग मन्द                            | ७६२        | प्रश्व      |
| भिक्षार्थं गमन मार्गं के विधि-निषेध              | ७६=       | 858         | पुल्लिंग भव्द                              | ६३७        | <b>48</b> 3 |
| वामानुवाम गमन के विधि-निपेध                      | ७६६       | <b>75</b> 4 | नप <u>ु</u> ंसकलिंग णव्द                   | ७६४        | ५१३         |
| क्षाचार्यादि के माय गमन के विधि-निपेध            | ७७०       | ४६६         | <b>भाराधनी भाषा</b>                        | ५३७        | ५१३         |
| गार्ग में आचार्यादि का विनय                      | ७७१       | ४६६         | अवधारिणी भाषा                              | ३३७        | र्१४        |
| मार्ग में रत्नाधिक के साथ गगन के                 |           |             | प्रजापनी भाषा                              | ७३७        | ५१५         |
| विधि-निपेध                                       | ७७२       | ४६७         | मन्दकुमारादि की भाषा आदि का वोध            | ७६=        | ५१७         |
| मार्ग में रत्नाधिक का विनय                       | ६७७       | ¥85         | मोलह प्रकार के वचनों का विवेक              | 330        | ४१८         |
| स्यविरों की सेवा के लिए परिहार कश्पस्थित         | <b>.</b>  |             | अगावद्य असत्यामृपा भाषा वोलना चाहिए        | 500        | ४१८         |
| भिक्षु के गमन सम्बन्धी विधि-निषेध सी             |           |             | कपाय का परित्याग कर बोलना चाहिए            | 508        | ४१६         |
| प्रायम्बित                                       | ४७७       | ઇકેજ        | वामन्त्रण के सम्बन्ध में अशावद्य भाषा विधि | 502        | ४१६         |
| अटवी में जाने के विधि-निपेध                      | ७७४       | 338         | अन्तरिक्ष के विषय में भाषा विधि            | ८०३        | ५१६         |
| विरुद्ध राज्यादि में जाने के विधि-निर्पेध        | ७७६       | 338         | रूपों को देखने पर असावद्य भाषा विधि        | 508        | ५१६         |
| अराज्य और विगद्ध राज्य में गमनागमन का            |           |             | दर्णनीय प्राकार आदि के सम्बन्ध में असावद्य |            |             |
| प्रायण्यित सूत्र                                 | ७७७       | 338         | भाषा विधि                                  | ८०५        | ४२०         |
| अभिषेक राजधानियों में वार-वार जाने-आने           | या        |             | उपस्कृत अवनादि के सम्बन्ध में असावद्य      |            |             |
| प्रायण्वित सूत्र                                 | ७७=       | ५००         | भाषा विधि                                  | <b>५०६</b> | ४२०         |
| सेना के पट्टाय वाले मार्ग से गमन के विधि         |           |             | पुष्ट गरीर वाले मनुष्यादि के सम्बन्ध में   |            |             |
| निषेध                                            | 3:0       | ٧.٠         | असावद्य भाषा विधि                          | 500        | ५२०         |
| सना के ममीपवर्ती क्षेत्र में रात रहने का         |           |             | विधि-निषेध कल्प                            |            |             |
| श्रायण्चित्त सूत्र                               | 950       | ४०१         | गो आदि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि    | 505        | ५२१         |
| प्राणी आदि युक्त मार्ग री जाने के विधि-निपे      | ांद्य ७५१ | ५०१         |                                            |            | प्र२१       |
| महानदी पार गमन विधि-निपेध के पाँच                |           | •           | वन फलों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि   |            | प्र२१       |
| भारण                                             | ७५२       | ५०१         | औषधियों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि   | र ८११      | प्रर        |
| पौच महानदी पार करने का प्रायण्चित सूत्र          |           | ४०२         | शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शादि के सम्बन  | घ          |             |
| नीका विहार के विधि-निपेध                         | ৬5४       |             |                                            | <b>८१२</b> | ४२२         |
| जंघा प्रमाण जल पारकरण विधि                       | ৫५५       | ሂ∘ሂ         | एकान्त निश्चयात्मक भाषा का निषेध           | ८१३        | <b>५</b> २२ |
| नीका विहार के प्रायण्यित सूत्र                   | ७८६       | ५०६         | छ। निपिद्ध यचन                             | <b>५१४</b> | ५२४         |

| विषय .                                                             | सूत्रांक           | पृष्ठांक          | विषय -                                                 | सूत्रांक           | पृष्ठांक         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| आठ निषिद्ध स्थान                                                   | <b>८१</b> ४        | ४२४               | अगाढादि वचनों के प्रायम्बित्त सूत्र                    | द४१                | •                |
| चार प्रकार की सावद्य भाषाओं का निषेध                               | <b>८</b> १६        | ४२४               | एषणा समिति—१                                           | 408                | <sub>'</sub> ५३२ |
| मृषा आदि भाषाओं का निषेध                                           | <b>८</b> १७        | ४२४               | एषणा समिति                                             | द४२                | ५३३              |
| सत्यामृषा (मिश्र) भाषा आदि भाषाओं का                               |                    |                   |                                                        | 70,                | . 449            |
| निषेध                                                              | 525                | ५२४               | पिंडेषणा स्वरूप एवं प्रकार—२                           |                    |                  |
| अवर्णवाद आदि का निषेध                                              | 387                | ५२५               | सर्व दोष मुक्त आहार का स्वरूप                          | <b>५</b> ४३        | ४३३              |
| सावद्य वचन का निषेध                                                | ६२०                | ५२५               | आहार निष्पादन के कारण व उसे ग्रहण करने                 |                    |                  |
| गृहस्थ के सत्कारादि का निषेध                                       | दर्                | ४२४               | तथा खाने की विधि                                       | 488                | ガシス              |
| पथिकों के सावद्य प्रश्नों के उत्तर देने का                         |                    |                   | गन्ध में आसक्ति का निषेध                               | 58X                | አ <sub>غ</sub> ጺ |
| निषेध                                                              | <b>5</b> 77        | ४२५               | मधुकरी वृत्ति                                          | <b>5</b> ४६        | ४३४              |
| आमन्त्रण में सावद्य भाषा का निषेध                                  | ८२३                | ४२६               | मृगचर्या वृत्ति                                        | 280                | ४३४              |
| रोग आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का                              | •                  |                   | कापोति वृत्ति                                          | 585                | XXX              |
| निषेध                                                              | <b>५२४</b>         | ४२७               | अदीन वृत्ति                                            | <b>५</b> ४६        | प्रहर            |
| प्राकार आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का                          |                    |                   | आहार निमित्त से भिक्षु को घुन की उपमा                  | 540                | ४३४              |
| निषेध                                                              | 57%                | ५२=               | भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को मत्स्य<br>की उपमा | -1.0               | hac              |
| उपस्कृत अशनादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा                          |                    |                   |                                                        | <b>८५</b> १        | ४३६              |
| का निषेध                                                           | <b>न</b> २६        | ५२८               | भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को पक्षी की          | 41.00              | 4.5.4            |
| पुष्ट शरीर वाले मनुष्य सादि के सम्बन्ध में                         | 7/1                | 4/4               | <b>उ</b> पमा                                           | न्धर               | ४३६              |
| सावद्य भाषा का निषेध                                               | <b>5</b> 70        | र<br>४२=          | चार प्रकार के आहार                                     | <b>5</b>           | , ४३७            |
|                                                                    | 440                | 475               | तीन प्रकार का साहार                                    | 5X8                | ४३७              |
| गाय आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का                              | _                  |                   | अवगृहीत आहार के प्रकार                                 | 5 % %              | ४३५              |
| निषेध                                                              | दर्द               | अर्               | विगय विकृति के नौ प्रकार                               | 5X4,               | <b>५३</b> ५      |
| उद्यान आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का                           |                    |                   | विगय के अन्य प्रकार                                    | <b>54</b> 9        | ४३५              |
| निषेध .                                                            | <b>५२</b> ६        | ४२६               | तीन प्रकार की एषणा                                     | <b>5</b> 45        | ¥₹5              |
| वन-फलों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का                              |                    |                   | नौ प्रकार की गुद्ध मिक्षा                              | 5X8                | 382              |
| निषेध                                                              | দই০                | ४२६               | आहार-पाचन का निषेध                                     | 550<br>50          | 3\$ X            |
| औषधियों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का                              |                    |                   | छह प्रकार की गोचरी                                     | <b>८६</b> १        | 382              |
| . निषेध                                                            | <b>५</b> ३१        | ४३०               | गवेषणा३ '                                              |                    |                  |
| शब्दादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध                        | £32                | . X30             | शुद्ध आहार की गवेषणा और उपभोग का                       | •                  |                  |
| विधि-निषेध-कल्प३                                                   | - ' ' '            | .,,               | ं उपदेश                                                | द६२                | ४४०              |
|                                                                    | 22 '               | 0.5 -             | सामुदानिकी भिक्षा का विधान                             | 453                | प्र४१            |
| कहने योग्य और नहीं कहने योग्य भाषा                                 | 533°               | ५३०               | एवणा कुणल भिक्षु                                       | न्द्र ।            | त्रेप्टर         |
| दान सम्बन्धी भाषा-विवेक                                            | <b>५</b> ३४        | 730<br>230        |                                                        | <b>५६</b> ४        | ,४४१             |
| अहितकारी भाषा विवेक                                                | <b>५</b> ३४        | ४३१               |                                                        | द <b>६६</b> े      | ५४२              |
| साधु के जीवन में भाषा विवेक<br>संखडि आदि के सम्बन्ध में भाषा-विवेक | द ३६<br>द ३७       | <b>५३१</b><br>५३१ |                                                        | 540                | ५४२              |
| निदयों के सम्बन्ध में भाषा विवेक                                   | ५२७<br><b>५३</b> ५ | . ५३१<br>५३१      | स्वजन के घर से आहार ग्रहण का विधि-                     |                    | 11.1/5           |
| ऋय-विऋय के सम्बन्ध में भाषा विवेक                                  | नरन<br>द३६         | ५२६<br>५३२        | निषेध                                                  | <b>५६</b> ५<br>-८० | カスコケ<br>ガスら      |
| भाषा समिति के प्रायश्चित्त-४                                       | 776                | 771               |                                                        | <b>म्६</b> ६       | ጀራያ              |
|                                                                    |                    |                   | स्वजन परिजन के घर असमय में जाने का                     | =10.0              | ሂሄ               |
| अल्प कठोर वचन कहने का प्रायश्चित्त सूत्र                           | न्४०               | ४३ऱ               | प्रायश्चित्त सूत्र                                     | <b>৯</b> ৩০        | ٠,٠              |

|                                                 |                    | ( १७       | )                                                                                     |          |            |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| विषय                                            | सूत्रांक           | पृष्ठांक   | विषय                                                                                  | सूत्रांक | पृष्ठांक   |
| गवेपणाकाल में जाने की विधि                      | <b>দ</b> ৩१        | ሂሄሄ        | आधाकर्मी आहार करने से कर्मवन्य का एकांत                                               |          |            |
| गवेपणाकाल में आचरणीय कृत्य                      | -<br><b>५</b> ७२   | እእጸ        |                                                                                       | 585      | ४४५        |
| भिद्याकाल में ही जाने का विधान                  | <b>५</b> ७३        | እጸጸ        | कल्पस्थित अकल्पस्थित के निमित्त वने आहार                                              |          |            |
| गवेषणाकाल में खड़े रहने आदि की विधि             | <b>५७४</b>         | ሂሄሂ        | के ग्रहण का निर्णय                                                                    | 332      | ሂሂ६        |
| श्रमण आदि को देखकर खड़े रहने की और              |                    |            | आसक्तिपूर्वक आधाकर्म आहार करने का फल                                                  | 003      | <i>440</i> |
| प्रवेण की विधि                                  | <b>হ</b> তুখু      | ሂሄሂ        | आधाकर्मे आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त                                              |          |            |
| गृहस्य के घर में नहीं करने के कार्य             | <b>८</b> ७६        | ४४६        | सूत्र                                                                                 | १०३      | ሂሂጜ        |
| मंक्लेज स्थान निर्पेध                           | 500                | ४४६        | (२) औहे शिक दोय—                                                                      |          |            |
| भिक्षार्यं जाने के समय पात्र प्रतिनेत्तन की     |                    |            | औहे भिक आहार ग्रहण करने का निपेध                                                      | ६०२      | ሂሂ=        |
| বিঘি                                            | <b>5</b> 05        | ४४६        | दानार्थं स्थापित आहार ग्रहण करने का निपेध                                             | •        | ሂሂട        |
| असमय में प्रवेग के विधि-निषेध                   | 50₽                | ५४७        | पुण्यार्थं स्थापित आहार ग्रहण करने का निपेध                                           |          | ሂሂ=        |
| एवणा क्षेत्र का प्रमाण                          | 550                | ५४७        | भिखारियों के लिए स्थापित आहार ग्रहण                                                   |          |            |
| आहार करते हुए प्राणियों के मार्ग में आने-जा     | ने                 |            | करने का निर्पेध                                                                       | ६०४      | ሂሂሩ        |
| का निषेध                                        | 55 \$              | ५४७        | श्रमणार्यं स्थापित आहार-ग्रहण करने का निपेध                                           | ६०६      | ሂሂട        |
| भिजा के समय उन्मत्त गांड़ खादि को देखकर         |                    |            | (३) पूतिकर्म दोय —                                                                    |          |            |
| गमन का विधि-विधान                               | <b>೯</b> ೯೪        | አጸ።        |                                                                                       | 0.010    | מטע        |
| गर्टा आदि से युक्त मार्ग में जाने का निपेध      | 522                | ሂሄፍ        | पूतिकर्म दोषयुक्त आहार का निपेध                                                       | ७०३      | ५५६        |
| अघृणित कुनों में गोचरी का निपेध                 | 22%                | 7.82       | पूतिकर्मं दोपयुक्त आहार-ग्रहण करने का                                                 | 8        | 200        |
| ् घृणित कुलों में भिक्षा-गमन का प्रायम्बित सूर  | 7 55%              | ARE        | परिणाम                                                                                | ६०५      | ४५६        |
| अगवेपणीय फुल                                    | == =               | 785        | पूतिकर्म दोपयुक्त आहार करने का प्रायम्चित                                             |          |            |
| निषिद्ध कुलों में गवेपणा-निषेध                  | 550                | አራይ        | ग्रहण                                                                                 | 303      | ४५६        |
| निविद्ध कुलों में भिक्षा लेने जाने का प्रायम्बि | त्त                |            | (४) स्यापना दोय—                                                                      |          |            |
| भूत्र                                           | 555                | 388        | स्थापना दोष का प्रायम्बित्त सूत्र                                                     | 083      | ५५६        |
| शिक्षाचर्या में मल-मूत्रादि परठने की विधि       | 556                | <b>XXE</b> | (१) फ्रीत दोष—                                                                        |          |            |
| द्वके हुए द्वार को स्वोलने का विधि-निपेध        | 580                | ४४०        | श्रीत आहार ग्रहण करने का निपेध                                                        | ६११      | ४४६        |
| भिक्षाचरी में माया करने का निपेध                | 7 3 <del>-</del> E | ४५०        |                                                                                       | C11      |            |
| अभिनिचरिका में जाने के विधि-निषेध               | <b>८६२</b>         | 220        | (६) अभिहड दोष—                                                                        |          |            |
| चर्या प्रविष्ट निस् के कर्तृत्य                 | <b>द</b> ६३        | 778        | अभिहृत आहार ग्रहण करने का निपेध                                                       | ६१२      | ५६०        |
| चर्या निवृत्त भिक्षु के कर्तव्य                 | 588                | ४५१        | अभिहङ़ दोप का प्रायम्चित्त सूत्र                                                      | ६१३      | ५६०        |
| नयनिर्मित ग्रामादि में आहार ग्रहण करने का       | t V                | ४४२        | (७) उद्मिन्न दोष —                                                                    |          |            |
| प्रायधितत सूत्र                                 | 46x                | 441        | उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का निपेध                                                     | ६१४      | ५६०        |
| नई लोहे आदि की खानों में आहार ग्रहण             | ೯೯೯                | ५५२        | उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र                                        | ६१५      | ५६१        |
| करने का प्रायण्चित नूत्र                        | ۳ و پ              | 201        | (८) मालोपहृत दोष—                                                                     |          |            |
| उद्गम-दोप                                       |                    | ५५३        | मालोपहृत आहार ग्रहण करने का निपेध                                                     | ६१६      | ५६१        |
| प्राक्कथन                                       |                    | ५८२<br>५५३ | मालोपहृत आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त                                              | C/ 4     | 771        |
| आहार दोष                                        |                    | ጓጓጓ<br>ሂሂሄ |                                                                                       | ६१७      | ५६२        |
| मोलह उद्गम दोप                                  |                    | 2,2,0      | सूत्र                                                                                 | ६१५      | प्रद्      |
| उद्गम-दोष —४                                    |                    |            | कोठे में रखे हुए आहार को लेने का निपेध<br>कोठे में रखा हुवा आहार लेने का प्रायण्चित्त | -1-      | ,          |
| (१) आधाकर्मवीय—                                 | _                  | t: 1:4.0   | •                                                                                     | 383      | ४६२        |
| आधाकर्मी आहार ग्रहण का निषेध                    | FEU                | ሂሂሄ        | सूत्र                                                                                 | - 9 %    | • • • •    |

| <sup>*</sup> विषय                                                                | सूत्रांक | पृष्ठांक     | विषय                                                                                  | सूत्रांक    | पृष्ठांक   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| अनिसृष्ट दोष—                                                                    |          |              | पूर्वकर्मयुक्त (अचित्त) नमक के ग्रहण                                                  | •           | 5 4/4      |
| अनिसुष्ट आहार ग्रहण करने का विधि-निषेध                                           | 6२०      | ४६३          | का निपेध                                                                              | ७६३         | ५७१        |
| उत्पादन दोष—४                                                                    |          |              | पूर्वकर्म युक्त (अचित्त) सिट्टे मार्दि के ग्रहण                                       | -,-         | . 401      |
| [प्राक्कथन]                                                                      |          | ४६३          | का निपेध                                                                              | ६३८         | ५७२        |
| सोलह उत्पादन दोष                                                                 |          | ४५२<br>४६३   | पूर्वकर्म कृत हाथ आदि से आहार ग्रहण                                                   | •           | 401        |
| अन्तर्धान पिड                                                                    |          | ५६४          | का निषेध                                                                              | 3 ह 3       | ५७२        |
| (१) कोपपिड दोष—                                                                  |          | ~~~          | पूर्वकर्म कृत हाथ आदि से आहार लेने का                                                 | -,-         | ,,,,       |
|                                                                                  |          |              | प्रायश्चित्त सूत्र                                                                    | 680         | १७३        |
| अशनादि के न मिलने पर कोध करने का निषेध                                           |          | .४६४         | वायुकाय के विराधक से भिक्षा लेने का निपेध                                             | -           | 404        |
| (२) मानपिण्ड दोष                                                                 | ६२२      | ४६४          | व प्रायश्चित्त                                                                        | १४३         | V to D     |
| (३) लोभ-पिण्ड दोष                                                                | ६२३      | ሂξሂ          |                                                                                       | 601         | ४७३        |
| (४) पूर्व-पश्चात् संस्तव दोष<br>पूर्व-पश्चात् संस्तव दोष का प्रायश्चित्त सूत्र   | ४५३      | X            | वनस्पतिकाय के विराधक से आहार लेने<br>का निषेध                                         | 0.42        | lu-V       |
| पुत-परचात् सस्तव दाव का त्रायाश्वस सूत्र<br>उत्पादन दोषों का वर्जन और गुद्ध आहार | ६२४      | ४६४          | का । नपध<br>विविधकाय विराधक से भिक्षा लेने का निर्पेध                                 | 583<br>583  | -¥08       |
| ग्रहण का उपदेश                                                                   | ६२६      | VEE          |                                                                                       | Coq         | ४७४        |
| धातृपिडादि दोषयुक्त आहार करने वाले के                                            | -11      | ४६६          | (४) उन्मिश्रदोष—                                                                      |             |            |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                                               | ६२७      | ५६६          | प्राणी आदि से युक्त आहार ग्रहण का निषेध                                               |             |            |
| एषणा दोष—६                                                                       | -/-      | 711          |                                                                                       | ६४४         | ४७४        |
| ·                                                                                |          |              | अनन्तकाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित्त सूत्र                                           |             | ५७५        |
| प्राक्कथन                                                                        |          | ४६७          | प्रत्येककाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित सूत्र                                          | . ६४६       | ্          |
| दस दोष ग्रहणैषणा के                                                              |          | ५६७          | (४) अपरिणत दोष—                                                                       |             |            |
| (१) शंकित दोष—                                                                   |          |              | अशस्त्र परिणत कमलकन्द आदि के ग्रहण कर                                                 | ने          |            |
| शंका के रहते हुए आहार ग्रहण करने                                                 | •-       |              | का निषेध                                                                              | ६४७         | प्र७५      |
| का निषेध                                                                         | ६२६      | ४६८          | अशस्त्र परिणत पिपल्यादि के ग्रहण का निषेध                                             | १४५         | ४७४        |
| (२) निक्षिप्त दोष—                                                               |          |              | अशस्त्र परिणत प्रलंबों के ग्रहण का निपेध                                              | 383         | ४७६        |
| पृथ्वीकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने                                             |          |              | अशस्त्र परिणत प्रवालों के ग्रहण का निषेध                                              | ६४०         | ५७६        |
| का निषेध                                                                         | 353      | ४६८          | अशस्त्र परिणत कोमल फलों के ग्रहण                                                      |             | n.c        |
| अप्काय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने<br>का निषेध                                    | .52      | <b>u</b> c ← | का निषेध                                                                              | ६५१         | ४७६        |
| अग्निकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने                                              | 0 \$ 3   | ४६८          | अशस्त्र परिणत इक्षु आदि के ग्रहण का निषेध<br>अशस्त्र परिणत उत्पलादि के ग्रहण का निषेध |             | ५७५<br>५७७ |
| का निषेध                                                                         | १६३      | ५६८          | अशस्त्र परिणतं अग्रवीजादि के ग्रहण का निषेध                                           | 779<br>2421 | ५७७        |
| वनस्पतिकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने                                            | 641      | مر بر ب      | अशस्त्र परिणति इक्षु आदि के ग्रहण का निषेध                                            | 1 8 7 7     | ५७७        |
| का निषेध                                                                         | · E37    | ५७०          | अशस्त्र परिणत लसुण आदि के ग्रहण                                                       |             | 400        |
| त्रसकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने                                               | -11      | 400          | का निषेध                                                                              | ६४६         | ५७७        |
| का निषेध                                                                         | ६३३      | ५७१          | अशस्त्र परिणत जीव युक्त पुराने आहार के                                                |             | _          |
| निक्षिप्त दोषयुक्त आहार ग्रहण करने के                                            |          |              | ग्रहण का निषेध                                                                        | ७४३         | ४७८        |
| प्रायश्चित सूत्र                                                                 | 8\$3     | ५७१          | अपरिणत मिश्र वनस्पतियों के ग्रहण का निषेध                                             | <b>८</b> ५५ | <b></b> ২৩ |
| (३) दायग दोष—                                                                    |          | ·            | अपरिणत-परिणत धान्यों के ग्रहण का                                                      |             |            |
| गर्भवती के हाथ से आहार ग्रहण का निषेध                                            | १६३      | ४७१          | विधि-निषेध                                                                            | 8 X 8       | ४७६        |
| स्तनपान कराती हुई स्त्री के हाथ से आहार                                          |          | `            | कृत्स्न धान्य भक्षण का प्रायम्चित सूत्र                                               | ६६०         | ५७६′       |
| ग्रह्ण का निषेध                                                                  | ६३६      | ४७१          | भुने हुए सिट्टे आदि के ग्रहण का विधि-निष्ध                                            | १३३         | 30X        |

| विषय                                         | सूत्रांक     | पृष्ठांक | विवय                                            | सूत्रांक   | पृष्ठीक |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| अपरिणत-परिणत ताल प्रलम्ब के ग्रहण का         |              |          | मूर्घाभिषिक्त राजा के निकाले हुए आहार लेने      |            | -       |
| विधि-निपेध                                   | ६६२          | ५५०      | के प्रायम्बित सूत्र                             | ६५५        | ५६२     |
| अपरिणत-परिणत आम ग्रहण का विधि निपेध          | ६६३          | ሂട៰      | विविध स्थानों में राजिपण्ड लेने के प्रायश्चित्त |            | •       |
| सचित्त अंव उपभोग के प्रायश्चित्त सूत्र       | ६६४          | ५८१      | सूत्र                                           | ६५६        | ४६५     |
| अपरिणत-परिणत इक्षु ग्रहण का विधि-निपेध       | ६६५          | ५६२      | प्रकीर्णक दोष—                                  |            | , ,     |
| सचित्त इक्षु खाने के प्रायम्बित सूत्र        | ६६६          | ५५३      | औहेभिकादि आहार ग्रहण करने के विधि ग्रहण         | 033        | ५९६     |
| अपरिणत-परिणत ल्हसुन ग्रहण का विधि-निपेध      | <b>८६७</b>   | ሂና३      | निमन्त्रण करने पर भी दोपयुक्त आहारादि           |            | •       |
| (६) लिप्त दोय—                               |              |          | लेने का निपेध                                   | \$33       | ५६७     |
| संसुष्ट हाय आदि से आहार ग्रहण के विधि-       |              |          | सावद्य संयुक्त आहार ग्रहण करने का निषेध         | 533        | ४६८     |
| निपेध                                        | ६६=          | ሂടሂ      | आहार की आसक्ति करने का निपेध                    | <b>£33</b> | ५६८     |
| सचित्त द्रव्य से लिप्त हस्तादि से आहार ग्रहण |              |          | संग्रह करने का नियेध                            | 833        | ४९६     |
| के प्रायश्चित्त सूत्र                        | ६६६          | ४८६      | संखडी निपेध और गुद्ध आहार का विधान              | ¥33        | 33%     |
| र्छादत दोप                                   | 003          | ४=७      | दोपरहित आहार का ग्रहण और उसका                   |            |         |
| एषणा विवेक७                                  |              |          | परिणाम                                          | १९६        | प्रहह   |
| गर्भवती निमित्त निर्मित आहार का विधि-निपेध   | १७३          | ४८७      | निर्दोप आहार गवेपक की और देने वाले              |            |         |
| अदुष्ट स्थान में जाने का निपेध               | ६७२          | ४८७      | की सुगति                                        | <b>e33</b> | ६००     |
| रजयुक्त आहार ग्रहण करने का निपेध             | <b>ξ</b> υ3  | ४८७      | परिभौगैवणा६                                     |            |         |
| पुष्प झादि विखरे हुए स्थान में प्रवेश        |              |          | आहार करने का उद्देश्य                           | £85        | ६००     |
| का निपेध                                     | <i>૪૭૩</i>   | ४८८      | आहार करने के स्थान का निर्देश                   | 333        | ६००     |
| वच्चे आदि के उल्लंघन का निपेध                | १७३          | ሂടട      | गोचरी में प्रविष्ट भिक्षु के आहार करने          |            |         |
| अधिक त्याज्य भाग वाले आहार ग्रहण             |              |          |                                                 | ₹000       | ६००     |
| का निपेध                                     | <b>દ</b> હદ્ | ४८८      | उपाश्रय में आकर आहार करने की विधि               | ٤          | ६०१     |
| अग्रपिड के ग्रहण का निपेध                    | <i>లల3</i>   | ४८८      | मुनि आहार की मात्रा का ज्ञाता हो                | २          | ६०२     |
| नित्य दान में दिये जाने वाले घरों से आहार    |              |          | लेप सहित पूर्ण आहार करने का निर्देश             | ą          | ६०२     |
| लेने का निपेध                                | <b>203</b>   | ४८६      | रसगृद्धि का निपेध                               | Y          | ६०२     |
| नित्यदान पिडादि खाने के प्रायश्चित्त सूत्र   | 303          | ५८६      | आगंतुक श्रमणों को निमन्त्रित करने की विधि       | ¥          | ६०२     |
| आरण्यकादिकों का आहारादि ग्रहण करने के        |              |          | विगयभोक्ता भिक्षु                               | Ę          | ६०३     |
| प्रायम्बित्त सूत्र                           | 620          | ५६०      | आचार्यं के दिए विना विकृति भक्षण का             |            |         |
| नैवेद्यपिंड भोगने का प्रायम्बित सूत्र        | ६५१          | X60      | प्रायश्चित्त सूत्र                              | ø          | ६०३     |
| अत्युष्ण आहार लेने का प्रायश्चित्त सूत्र     | ६५२          | ५६०      | पुनः भिक्षार्थं जाने का विधान                   | 5          | ६०३     |
| राजपिण्ड ग्रहण करने और भोगने के              |              |          | पुलाक भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरी जाने का       |            |         |
| प्रायश्चित्त सूत्र                           | ६५३          | 460      | विधि-निपेध                                      | 3          | ६०३     |
| अन्तःपुर में प्रवेश व भिक्षा ग्रहण के<br>-   |              |          | स.धारण आहार को आज्ञा लेकर वाँटने की विधि        | य १०       | ६०४     |
| प्रायम्बित सूत्र                             | 6=8          | 460      | श्रमण ब्राह्मण आदि के लिए गृहीत आहार के         |            |         |
| मूर्घाभिपिक्त राजा के अनेक प्रकार के आहार    |              |          | वाँटने खाने की विधि                             | ११         | ६०४     |
| ग्रहण का प्रायम्बित्त सूत्र                  | ६५४          | ४६१      | स्थिवरों के लिए संयुक्त गृहीत आहार के परिभे     | ग          |         |
| मूर्ढिभिपिक्त राजा के छः दोपायतन जाने विना   |              |          | और परठने की विधि                                | १२         | ६०५     |
| गोचरी जाने का प्रायम्बित सूत्र               | ६६६          | ४६१      | वढ़े हुए आहार सम्वन्धी विधि                     | १३         | ६०६     |
| यात्रागत राजा का आहार ग्रहण करने के          |              | _        | साम्भोगिकों को निमन्त्रित किए विना परठने        |            |         |
| प्रायम्बित्त सूत्र                           | ६५७          | ५६२      | का प्रायश्चित्त सूत्र                           | १४         | ६०६     |

| विवर्य                                         | सूत्रांक  | पृष्ठांक                  | विषय                                         | सूत्रांक     | पृष्ठांकं  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|
| गृहीत आहार में माया करने का निषेध              | १५        | ६०६                       | संखडी में जाने के लिए मायास्थान सेवन का      | •            |            |
| आहार का उपभोग करने में माया करने               |           | 5                         | निषेध                                        | ४१           | ६१८        |
| का निषेध                                       | १६        | ६०७                       | रात्रि में संबडी के लिए जाने का निषेध        | ४२           | ६१८        |
| नीरस आहार परठने का प्रायक्ष्वित्त सूत्र        | १७        | ६०७                       | संखडी के लिए जाने के प्रायश्चित्त सूत्र      | ४३           | . ६१८      |
| गृहीत लवण के परिभोग और परिष्ठापन               |           |                           | सागारिक — १२                                 |              |            |
| की विधि                                        | १५        | ६०७                       | सागारिक के अशनादि ग्रहण का निषेध             | <b>አ</b> ጸ   |            |
| प्राणियों से युक्त आहार के परिभोग और           |           |                           | परिहरणीय शय्यातर का निर्णय                   | ४५           | 588<br>500 |
| परिष्ठापन की विधि                              | 38        | ६०८                       | संसृष्ट असंसृष्ट शय्यातर पिंड के ग्रहण का    | ٥٨           | ६१९        |
| उदकादि से युक्त आहार के परिभोग और              |           |                           | विधि-निषेध                                   | S a gr       | 60         |
| परिष्ठापन की विधि                              | २०        | ६०८                       |                                              | ४६           | ६२०        |
| अचित्त अनेषणीय आहार के परठने की विधि           | २१        | ६०५                       | शय्यातर के असंसृष्ट पिंड के संसृष्ट कराने    |              |            |
| आचार्य के दिए विना आहार करने का                | •         | •                         | का निषेध व प्रायश्चित्त                      | ४७           | ६२०        |
|                                                | ກກ        | 6 - 5                     | शय्यातर के घर आये आहार के ग्रहण का           |              |            |
| प्रायश्चित्त सूत्र                             | <b>२२</b> | ६०६                       | विधि-निषेध                                   | ४५           | ६२०        |
| पत्रों का आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र      | २३        | ६०६                       | शय्यातर के अन्यत्र भेजे गये आहार को ग्रहण    |              |            |
| गृहस्य के पात्र में आहार भोगने का प्रायश्चित्त |           |                           | करने का विधि-निषेध                           | 38           | ६२०        |
| सूत्र                                          | २४        | ६०६                       | शय्यातर के अंशयुक्त आहार ग्रहण का विधि-      |              | • •        |
| पृथ्वी आदि पर अशनादि रखने के प्रायश्चित्त      |           | ·                         | निषेध                                        | ५०           | ६२०        |
| सूत्र                                          | २४        | ६०६                       |                                              |              | **         |
| परिभोगैषणा के दोष—-१०                          |           |                           | पूज्य पुरुषों के आहार के ग्रहण करने के विधि- | V o          | 620        |
| पाँच दोष परिभौगैषणा के                         |           | 307                       | निषेध                                        | <b>X</b> \$. | ६२१        |
| इंगालादि दोष का स्वरूप                         | २६        | ६१०                       | शय्यातर के आगन्तुक निमित्तक आहार के          |              |            |
| इंगालादि दोषरहित आहार का स्वरूप                | २७        | ६१०                       | ग्रहण का विधि-निषेध <sub>़</sub>             | ४२           | ६२२        |
| क्षेत्रातिकान्त आदि दोष का स्वरूप              | २५        | <b>41</b> 2               | श्रय्यातर के दासादि निमित्तक आहार के         |              |            |
| आहार लेने के कारण                              | 38        | <b>433</b><br><b>58</b> 2 | ग्रहण का विधि-निषेध                          | ४३           | . ६२२      |
| आहार त्यागने के कारण                           | ३०        | <b>487</b>                | ग्रथ्यातर के उपजीवी ज्ञातिजन निमित्तक        |              |            |
| कालातिकांत आहार रखने व खाने का निषेध           | •         | 711                       | आहार के ग्रहण का निषेध                       | . ሂሄ         | ६२२        |
| व प्रायश्चित्त                                 | ३१        | ६१२                       | शय्यातर के सीरवाली के पदार्थों को ग्रहण      |              | • • •      |
|                                                |           | 467                       | करने का विधि-निषेध                           | ሂሂ           | ६२३        |
| मार्गातिकान्त आहार रखने व खाने का निषेध        |           |                           | शय्यातर के सीरवाली भोजन सामग्री के ग्रहण     | ~~~          |            |
| व प्रायश्चित                                   | ३२        | ६१३                       | का विधि-निषेध                                | ५६           | ६२४        |
| आहार की प्रशंसा और निन्दा का निषेध             | 33        | ६१३.                      | ***************************************      | ~~           | 717        |
| संखडी-गमन—११                                   |           |                           | शय्यातर के सीरवाली के आम्र फल ग्रहण          |              |            |
| क्षाघा योजन उपरान्त संखडी में जाने का निषे     | घ ३४      | ६१४                       | करने का विधि-निषेध                           | ४७           | ६२४        |
| संखडी में जाने से होने वाले दोष                | 34        | ६१४                       | सागारिक का आहार भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र  |              | ६२५        |
| संखडी में भोजन करने से उत्पन्न दोष             | 3 €       | ६१५                       | सागारिक का आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त   | f            |            |
| वाकीणं संखडी में जाने का निषेध व उसके दे       | _         | ६१४                       | ्सूत्र                                       | 32           | ६२४        |
| उत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि-निषेध        | . । ३८    | ξ <b>?ξ</b>               | शय्यातर का घर जाने विना भिक्षागमन का         | ,            |            |
| महामहोत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि-निष     | •         | 384                       | प्रायश्चित्त सूत्र                           | ६०           | ६२४        |
| आकीर्ण या अनाकीर्ण संखडी में जाने का           |           |                           | सागारिक की निश्रा में अशनादि की याचना        |              |            |
| विधि-निपेध                                     | ٧o        | ६१७                       | का प्रायश्चित्त सूत्र                        | ६१           | ६२४        |
|                                                |           | 110                       | . याचारचस क्षत्र                             | **           |            |

| विषय                                                |                             | सूत्रांक          | पृष्ठांक     | विषय                                                                                   | सूत्रांक   | पृष्ठांकं |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                     | पाणैवणा— २                  |                   |              | उपस्थान ऋिया का स्वरूप                                                                 | 58         | ६४४       |
| प्राक्कथन                                           |                             |                   | ६२६          | भिक्षु के एक क्षेत्र में पुनः आने की काल-मर्याद                                        | 03 1       | ६४४       |
| घोवणपाणी सूचक आग                                    | ाम पाठ                      |                   | ६२६          | अनभिकान्त किया का स्वरूप                                                               | १३         | ६४४       |
| ११ प्रकार के ग्राह्म ध                              |                             | -                 | ६२६          | वर्ज्य क्रिया का स्वरूप                                                                | ६२         | ६४४       |
| १२ प्रकार के अग्राह्य                               |                             |                   | ६२७          | महावर्ज्यं किया का स्वरूप                                                              | ६३         | ६४४       |
| अचित्त जल ग्रहण वि                                  |                             | ६२                | ६२७          | सावद्य किया का स्वरूप                                                                  | १४         | ६४४       |
|                                                     | कल्पनीय विकट दत्तियाँ       |                   | ६२८          | महासावद्य किया का स्वरूप                                                               | ६५         | ६४५       |
| अप्रासुक पानी लेने क                                |                             | ६४                | ६२६          | ग्राम आदि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के रहने का                                     |            |           |
| •                                                   | <br>ए सचित्त जल के परठने    |                   | •            | निपेध                                                                                  | ११         | ६४६       |
| असाववाना सादय हु<br>की विधि                         | ५ सामस जल म १००             | ६५                | <b>इ</b> न्ह | निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थियों के लिए पानी के किनारे पर                                     |            |           |
| का विश्व<br>सरस निरस पानी में                       | सम्बद्धाः स्त्र विद्यास     | ĘĘ                | ६३०          | निपिद्ध कार्यं                                                                         | <i>હ</i> છ | ६४६       |
| पानी ग्रहण करने के                                  |                             | ६७                | ६३०          | निग्रंन्थियों के उपाश्रय में निग्रंन्थों के लिए                                        |            |           |
| •                                                   | पन का प्रायम्बित्त सूत्र    | ६द                | ६३२          | निपिद्ध कार्य                                                                          | 23         | ६४६       |
|                                                     | _                           | 44                | ***          | निर्युन्थों के उपाथय में निर्युन्थियों के लिए                                          |            |           |
| तत्काल धोये पानी क                                  | । प्रहर्ग करन का            | ६९                | ६३२          | निपिद्ध कार्य                                                                          | 33         | ६४७       |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                  |                             | 70                | ***          | स्वाध्याय भूमि में निपिद्ध कार्य                                                       | १००        | ६४७       |
| शय्मैषणा-विधि—१                                     |                             |                   |              | शरपैपणा विधि-निपेध—३                                                                   |            |           |
| श्रमण के ठहरने योग                                  | य स्थान                     | 90                | ६३२          |                                                                                        | १०१        | ६४७       |
| चपाश्रय की याचना                                    |                             | ७१                | ६३२          | अन्तरिक्ष उपाश्रय के विधि-निपेध                                                        | १०२        | ६४८       |
| उपाश्रय में प्रवेश-नि                               |                             | ७२                | ६३३          | एपणीय और अनेपणीय उपाश्रय                                                               | १०३        | ६४९       |
| हेमन्त और ग्रीष्म ऋ                                 | तु में निग्रंन्यों की वसति  | वास               |              | तृण पराल निर्मित उपाश्रय का विधि-निर्पेध<br>कपाटरहित द्वार वाले उपाश्रय का विधि-निर्पे |            | ६५०       |
| मर्यादा                                             |                             | <i>६७</i>         | ६३४          |                                                                                        | १०५        | ६५०       |
| निग्रंन्यों के कल्प्य उ                             |                             | ७४                | ६३४          | धान्ययुक्त उपाश्रय के विधि-निपेध                                                       | १०६        | ६५१       |
| हेमन्त और ग्रीप्म में                               | निग्रंन्थियों की वसतिवा     | स                 |              | आहारयुक्त उपाधय के विधि-निपेध                                                          | १०७        | ६५१       |
| मर्यादा                                             |                             | ७५                | ६३४          | ग्रामादि में चातुर्मास करने का विधि-निपेध वहुश्रुत वसति निवास विधि-निपेध १०।           | 308-       | ६५२       |
| निर्ग्रेन्थियों के कल्प्य                           | <b>' उपाश्रय</b>            | ७६                | ६३५          | बहुश्रुत वसात ।नवास ।वाव-१नपव १००<br>कायोत्सर्ग के लिए स्थान का विधि-निपेध             | ११०        | ६५२       |
| निग्रंन्य-निग्रंन्यियों वे                          | के कल्प्य उपाश्रय           | ७७                | ६३५          | कायात्सर्ग के लिए स्थान का विधि-निर्पेध स्वाध्यायमूमि में जाने के विधि-निर्पेध         | १११        | ६५२       |
| ग्रामादि में निर्ग्रन्थ-                            | निग्रंन्थियों के रहने की वि | विधि ७५           | ६३५          | स्वाध्यायमूनि में जाने के लिखनानम<br>अन्तर गृहस्थानादि प्रकरण                          | ११२        |           |
| अभिकान्त किया क                                     | ल्पनीय शय्या                | 30                | ६३४          | -                                                                                      | •••        | • • •     |
| अल्प सावद्य ऋिया                                    | कल्पनीय शय्या               | 50                | ६३६          |                                                                                        | 600        | eva       |
| शर्यवणा-निवेध                                       | . <b>ə</b>                  |                   |              | पाँच प्रकार के अवग्रह                                                                  | ११३        |           |
| गृह निर्माण शय्या                                   | `                           | 58                | ६३६          | आज्ञा ग्रहण करने की विधि                                                               | ११४        |           |
| गृह । ननाय सञ्चा<br>निर्ग्रन्थों के अकल्प्य         | र स्वाधम                    | 57                |              | पूर्वगृहात अवग्रह के ग्रहण का ।वाध                                                     | ११५        |           |
| निर्ग्रन्था के जक्तर-व<br>निर्ग्रन्थियों के लिए     |                             | 53                |              | अवग्रह् क्षत्र का प्रमाण                                                               | ११६        | 440       |
|                                                     | के लिए अकल्प्य उपाथय        | -                 |              | अवग्रह के ग्रहण करने का जार उसमें रहा                                                  | 0 0 10     | ६५४       |
| ानग्रम्थ-ानग्रान्थया<br>गृहस्य प्रतिवद्ध <b>ड</b> प |                             | ์<br><b>ร</b> ุ่ง |              | क्षिववक                                                                                | ११७        | 4-4.0     |
| गृहस्य त्रातवद्ध ७५<br>णृद्ध छपाश्रय की प्र         |                             | នទ                |              | अवग्रह ग्रहण निषेध—५                                                                   |            |           |
|                                                     | कि आगमन की शब्या क          |                   |              | सचित्त पृथ्वी आदि का अवग्रह निपेध                                                      | ११=        |           |
| वारवार सावानक<br>निपेध                              | nite mit bie auf in eine er | 5(                | , દ્દ૪૪      | अन्तरिक्ष जात अवग्रहों का निर्पेध                                                      | ११६        |           |
| । १५५४<br>कालातिकान्त किय                           | र का स्वरूप                 | 55                | <b>510</b>   |                                                                                        | १२०        | ६५५       |
| कालातिकान्त ।क्य                                    | । पा एप एप                  |                   | •            | * -                                                                                    |            |           |

|                                                                              | सूत्रांक | वृद्धांक | विषय                                              | सूत्रांक                              | पुष्ठांक |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| विवय                                                                         | 8        | •        | जलयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निपेध            |                                       |          |
| गृहस्य के घर से संलग्न उपाश्रय का अवग्रह                                     | १२१      | ६५६      | और प्रायम्बित                                     | १४५                                   | ६६३      |
| निपेध                                                                        | १२२      | ६५६      | ज्योतियुक्त उपाथय में रहने का विधि-निपेध          |                                       | •        |
| अकल्पनीय उपाश्रयों का अवग्रह निपेध<br>सचित्र उपाश्रय का अनग्रह लेने का निपेध | १२३      | ६५६      | और प्रायम्चित                                     | १४६                                   | ६६३      |
|                                                                              |          |          | दीपकगुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निपेध          |                                       |          |
| संस्तारक ग्रहण विधि६                                                         |          |          | और प्रायश्चित                                     | १४७                                   | ६६३      |
| आगन्तुक श्रमणों के शय्या संस्तारक की विधि                                    | १२४      | ६५६      | अल्पज्ञों के रहने का विधि-निपेध और                |                                       |          |
| भय्या संस्तारक के ग्रहण की विधि                                              | १२५      | ६५६      | प्रायश्चित्त                                      | १४८                                   | ६६४      |
| निर्ग्रन्थों के कल्प्य आसन                                                   | १२६      | ६५७      | नित्य निवास का प्रायश्चित सूत्र                   | 388                                   | ६६४      |
| शय्या संस्तारक के लाने की विधि                                               | १२७      | ६५७      | औहेशिकादि शय्याओं में प्रवेश के प्रायश्चित        |                                       |          |
| शय्या संस्तारक की पुनः आज्ञा लेने की विधि                                    | १२५      | ६५७      | सूत्र                                             | १५०                                   | ६६४      |
| शय्या संस्तारक के विछाने की विधि                                             | १२६      | ६५७      | घृणित कुलों में रहने का प्रायश्चित्त सूत्र        | १५१                                   | ६६५      |
| शय्या संस्तारक पर वैठने व शयन की विधि                                        | १३०      | ६५८      | निग्रं न्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश     |                                       |          |
| अन्य सांभोगिक को पीढ आदि के निमन्त्रण                                        |          |          | करने का प्रायश्चित्त सूत्र                        | १५२                                   | ६६५      |
| विधि                                                                         | १३१      | ६५८      | निर्ग्रन्थियों के आगमन पथ में उपकरण रखने          |                                       |          |
| सागारिक के शय्या संस्तारक की प्रत्यपंण                                       |          |          | का प्रायश्चित्त सूत्र                             | १५३                                   | ६६४      |
| विधि                                                                         | १३२      | ६५५      | स्वधर्मी निर्ग्रन्थ को आवास न देने का             |                                       | * * * *  |
| खोए हुए गय्या संस्तारक के अन्वेपण की विधि                                    | १३३      | ६५८      | प्रायश्चित्त सूत्र                                | १५४                                   | ६६५      |
| प्रतिलेखन किये विना शय्या पर शयन करने                                        |          |          | स्वधर्मी निर्गन्थी को आवास न देने का              |                                       |          |
| वाला पाप श्रमण होता है                                                       | १३४      | ६५६      | प्रायश्चित्त सूत्र                                | १५५                                   | ६६५      |
| अनुकूल और प्रतिकूल शय्यायें                                                  | ४६४      | ६५६      | स्वजन आदि को जपाश्रय में रखने का                  | 177                                   | ***      |
| संस्तारक ग्रहण विधि निषेध—७                                                  |          |          | प्रायम्बित्त सूत्र                                | १५६                                   | ६६४      |
| कल्पनीय अकल्पनीय शय्या संस्तारक                                              | १३६      | ६५६      | राजा के समीप ठहरने आदि का प्रायश्चित्त सूत्र      | १५७                                   | ६६६      |
| <b>पाय्या संस्तारक प्रहण का विधि-निषे</b> ध                                  | १३७      | ६६०      | वस्त्रैषणा                                        |                                       |          |
| संस्तारक प्रत्यर्पण विधि-निपेध                                               | १३८      | ६६०      | वस्त्रैषणा का स्वरूप१                             |                                       |          |
| संस्तारक ग्रहण निषेध—==                                                      |          | •        | निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों की वस्त्र पणा का स्वरूप | १५=                                   | 666      |
| निग्रंन्थियों के अकल्पनीय आसन                                                | 020      |          | वस्त्र का प्रतिलेखन करने के वाद वस्त्र ग्रहण      | 124                                   | ६६६      |
| दुसरी बार आज्ञा लिए विना शय्या संस्तारक                                      | ३६१      | ६६१      | का विधान                                          | १५६                                   | ६६६      |
| ग्रहण का निर्पेध                                                             | १४०      | 550      | हमन्त और ग्रीष्म में वस्त्र ग्रहण करने का         | 1.10                                  | ***      |
|                                                                              | 100      | ६६१      | विधान                                             | 06.                                   | 5510     |
| षाय्या संस्तारक लीटाए विना विहार करने<br>का निपेध                            |          |          | प्रवरण पर्याय के कम से वस्त्र ग्रहण का विधान      | १६०                                   | ६६७      |
|                                                                              | १४१      | ६६१      | निर्यन्थ की वस्त्रेवजा विधि - १ (२)               | <b>१ १ १</b>                          | ६६७      |
| संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त—१                                             |          |          |                                                   |                                       | - '      |
| शय्या संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र                                   | १४२      | ६६२      | निर्ग्रन्थों की वस्त्र पणा विधि                   | १६२                                   | ६६७      |
| सागारिक का शय्या संस्तारक विना आज्ञा हे                                      | <b>ो</b> |          | निर्फ्रान्थिनी की वस्त्रैषणा विधि—१ (३)           |                                       |          |
| का प्रायश्चित सूत्र                                                          | १४३      | ६६२      | निर्यन्थी की वस्त्र पणा विधि                      | १६३                                   | ६६८      |
| शरवैवणा विधि-निषेघ प्रायश्चित्त१०                                            | •        |          | निग्रंन्थी की वस्त्रावग्रह विधि                   | १६४                                   | ६६८      |
| सुरायुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निपेध                                     |          |          | निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी की वस्त्रैषणा का निषेध१    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 447      |
| व प्रायश्चित                                                                 | १४४      | ६६३      |                                                   |                                       |          |
|                                                                              |          | - • •    | प्राचार गरम मा अहण की निष्ध                       | १६५                                   | ६६६      |

| विषय                                                 | सूत्रांक    | पृष्ठांक    | विषय                                                             | सूत्रांक | पृष्ठांक |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| श्रमणादि की गणना करके वनाया गया वस्त्र               |             |             | अवग्रहानन्तकादि के ग्रहण का विधि-निपेध                           | १६२      | ६७६      |
| लेने का निपेध                                        | १६६         | ६६९         | कुत्स्नाकृत्स्न वस्त्रों का विधि-निपेध                           | १९३      | ६७६      |
| अर्घयोजन से आगे वस्त्र पणा के लिए जाने               |             |             | कृत्स्न वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित सूत्र                     | १६४      | ક્ હૃદ   |
| का निपेध                                             | १६७         | ६६६         | भिन्न-भिन्न वस्त्रों का विधि-निपेध                               | १६५      | દ્હદ     |
| वहुमूल्य वस्त्रों के ग्रहण का निपेध                  | १६५         | ६७०         | अभिन्न वस्त्र धारण करने का प्रायक्त्रित सूत्र                    | १९६      | ६७६      |
| मत्स्य चर्मादि से निर्मित वस्त्रों के ग्रहण का       |             |             | वस्त्र प्रक्षालन का निषेध ३                                      | •        |          |
| . निपेध                                              | १६६         | ६७०         |                                                                  | 0.04-    | •-       |
| संकेत वचन से वस्त्र ग्रहण का निपेध                   | 200         | ६७१         | वस्त्र सुगन्धित करने का और धोने का निपेध                         | \$60     | ६८०      |
| अप्रासुक वस्त्र ग्रहण करने का निपेध                  | १७१         | ६७१         | वस्त्र को सुगन्धित करने और धोने के                               | 0.0-     | 5        |
| परिकर्मकृत वस्त्र ग्रहण का निपेध                     | १७२         | ६७१         | प्रायश्चित्त सूत्र                                               | १६५      | ६८०      |
| श्रमण के निमित्त प्रक्षालित वस्त्र के ग्रहण का       |             |             | बस्त्र आतापन—४                                                   |          |          |
| निपेद्य                                              | १७३         | ६७२         | विहित स्थानों पर वस्त्र सुत्वाने का विधान                        | 338      | ६८२      |
| कन्दादि निकालकर दिये जाने वाले वस्त्र के             |             |             | निपिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुखाने का निपेध                        | २००      | ६८२      |
| ग्रहण का निषेध                                       | १७४         | ६७२         | निपिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुखाने के प्रायश्चित्त                 |          |          |
| क्पीवास में वस्त्र ग्रहण का निपेध                    | १७५         | ६७२         | सूत्र .                                                          | २०१      | ६८२      |
| निर्प्रन्य-निर्प्रन्थिनी वस्त्रैपणा के विधि-निर्पेध- | –१ (५)      |             | वस्त्र प्रत्यपंण का विधि-निपेध—५                                 |          |          |
| रात्रि में वस्त्रादि ग्रहण का विधि-निपेध             | १७६         | ६७३         | प्रातिहारिक वस्त्र ग्रहण करने में माया करने                      |          |          |
| श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित वस्त्र लेने के       | , - ,       | •••         | का निषेध                                                         | २०२      | ६=४      |
| विधि-निपेध                                           | १७७         | ६७३         | अपहरण के भय से वस्त्र के विवर्ण करने का                          |          |          |
| क्षीतादि दोपयुक्त वस्त्र ग्रहण का विधि-निपेध         | -           | ६७३         | निपेघ                                                            | २०३      | ६५४      |
| क्रीतादि दोपयुक्त वस्त्र ग्रहण करने के               |             | ,-,         | चोरों के भग से उन्मार्ग से जाने का निपेध                         | २०४      | ६६४      |
| प्रायम्बित्त सूत्र                                   | १७६         | ६७३         | चोरों से अपहरित वस्त्र के यात्रना का                             |          |          |
| अतिरिक्त वस्त्र वितरण के प्रायण्चित्त सूत्र          | १५०         | ६७४         | विधि-निपेध                                                       | २०४      | ६८५      |
| वस्त्र धारण—२ (१)                                    |             | -           | वस्त्र के विवर्ण करने के प्रायश्चित्त सूत्र                      | २०६      | ६८४      |
| वस्त्र धारण के कारण                                  | A 0         | Conta       | चर्म सम्बन्धी विधि निषेध – ६                                     |          |          |
|                                                      | <b>१</b> 5१ | <b>६७४</b>  | सलोम चर्म के विधि-निपेध                                          | २०७      | ६५५      |
| एपणीय वस्त्र<br>एपणीय वस्त्र धारण का विधान           | १८२         | <i>६७४</i>  | सरोम चर्म के उपयोग का प्रायक्ष्वित्त सूत्र                       | २०इ      | ६८६      |
| •                                                    | १८३         | દૃહયુ       | कृत्स्नाकृत्स्न चर्म का विधि-निपेध                               | २०६      | ६८६      |
| निर्ग्रन्य के वस्त्र घारण की विधि—२ (२)              |             |             | अन्तण्ड चर्म धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र                     | २१०      | ६८६      |
| एक वस्त्रधारी भिक्षु                                 | १८४         | દંહદં       | चिलमिली की विधि—७                                                |          |          |
| दो वस्त्रधारी भिक्षु                                 | १८४         | ६७६         | चिलमिली रखने का तथा उपयोग करने का                                |          |          |
| तीन वस्त्रधारी भिक्षु                                | १८६         | ६७३         | विधान                                                            | २११      | ६८६      |
| निर्ग्रन्थी की वस्त्र घारण की विधि—२ (३)             |             |             |                                                                  | 711      | 474      |
| निर्ग्रेन्यियों के चादरों का प्रमाण                  | १८७         | <b>.</b> ৬৬ | चिलमिलिका के स्वयं निर्माण करने का                               | 262      | c c      |
| निर्प्रन्थी की साढ़ी सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र   |             | દ્દહ        | प्रायश्चित्त सूत्र<br>चिलमिलिका के निर्माण कराने का प्रायश्चित्त | २१२      | દ્≒દ્    |
| निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्यिनी वस्त्र धारण के विधि-निषे    |             |             | ाचलाभालका क निमाण करान का आयाश्चत<br>सूत्र                       | २१३      | ६८७      |
| वस्त्र ग्रहण के विधि-निषेध                           | १८६         | ,<br>হ্ডদ   | रू.<br>वस्त्रैपणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चित्त—द                   | ** *     | , , ,    |
| धारणीय-अधारणीय वस्त्र के प्रायश्चित्त सूत्र          | १६०         | ६७६         | अन्यतीर्थिकादि को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त                 |          |          |
| स्राक्षंचनपट्टग के ग्रहण का विधि-नियेध               | १६१         | ६७५         | ·                                                                | ।<br>२१४ | ६८७      |
| ( - हराहा । गर्ग भरावालामय                           | 15%         | 707         | सूत्र                                                            | 11 4     | 420      |

| विषय                                              | सूत्रांक   | पुष्ठांक | विषय                                              | सूत्रांक     | पृष्ठांक |
|---------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| अज्ञात वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित सूत्र      | २१४        | ६८७      | कीतादि दोपयुक्त पात्र ग्रहण का विधि-निपेध         | २४१          | ९१७      |
| घृणित कुल से वस्त्रादि ग्रहण करने का              |            |          | कीतादि दोपयुक्त पात्र ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र | २४२          | ६६७      |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                | २१६        | ६८७      | पात्र के ग्रहण का विधि-निषेध                      | २४३          | ६६८      |
| मार्गादि में वस्त्र की याचना करने के प्रायश्चि    | Ħ          |          | घारण करने योग्य और न घारण करने योग्य              |              |          |
| सूत्र                                             | २१७        | ६८८      | पात्र के प्रायम्चित्त सूत्र                       | २४४          | ६६६      |
| वस्त्र के लिए रहने के प्रायश्चित्त सूत्र          | २१८        | ६्दद     | अतिरिक्त पात्र देने का विधि-निपेध                 | २४५          | ६ं६=     |
| सचेल अचेल के साथ रहने के प्रायश्चित सूत्र         | ३१६        | ६६६      | पात्र धारण विधि निषेध—६                           |              | •        |
| गृहस्थ के वस्त्र उपयोग करने का प्रायश्चित         |            |          | सवृन्त पात्र धारण विधान                           | २४६          | 333      |
| सूत्र                                             | २२०        | ६८८      | सवृन्त पात्र घारण निपेध                           | २४७          | 333      |
| दीर्घसूत्र बनाने के प्रायश्चित्त सूत्र            | २२१        | ६८८      | घटिमात्रक धारण का विधान                           | २४=          | 333      |
| भिक्षु की चादर सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र      | २२२        | ६८६      | घटिमात्रक धारण का निपंध                           | २४६          | इहह      |
| वस्त्र परिकर्म के प्रायश्वित सूत्र                | २२३        | ६८६      | कल्पनीय पात्रों की संस्था                         | २५०          | 337      |
| निर्यन्य-निर्यन्यिनी के पात्रैवणा की विधि-१       |            |          | पात्र-आतापन के विधि-निषेध-७                       | •            | ,,,,     |
| एषणीय पात्र                                       | २२४        | ६६०      | विहित स्थानों पर पात्र सुखाने का विधान            | २५१          | 600      |
| पात्र प्रतिलेखन के बाद पात्र ग्रहण करने का        |            |          | निषिद्ध स्थानों पर पात्र दुखाने का निषेध          | २५२          | 900      |
| विधान                                             | २२४        | ६६०      | निषिद्ध स्थानों पर पात्र सुद्धाने के प्रायश्चित्त | 741          | 900      |
| स्थविर के निमित्त लाये गये पात्र।दि की विधि       | २२६        | ६६०      | सूत्र                                             | २५३          | 900      |
| अतिरिक्त पात्र वितरण के प्रायश्चित्त सूत्र        | २२७        | ६९१      | भ्रन<br>पात्र-प्रत्यर्पण का विधि-निर्येध—=        | 177          | 000      |
| तिग्रंन्थ-निर्ग्रन्थिनी के पात्रैषणा का निषेध     | २          |          | प्रातिहारिक पात्र ग्रहण करने में माया करने        |              |          |
| औहे शिकादि पात्र के ग्रहण का निषेध                | २२८        | ६६१      | का निपेध                                          | २४४          | १०९      |
| श्रमणादि की गणना करके बनाया गया पात्र             |            |          | पात्र के विवर्ण आदि करने का नियोध                 | 7 <b>4</b> 4 | ७०२      |
| लेने का निर्पेध                                   | २२६        | ६१२      | पात्र का वर्ण परिवर्तन करने के प्रायश्चित         | 177          | •••      |
| आधे योजन की मर्यादा के आगे पात्र के लिए           |            |          | सूत्र                                             | २५६          | ५०२      |
| जाने का निषेध                                     | २३०        | ६६२      | चोरों के भय से उन्मार्ग से जाने का निपेध          | २५७          | \$00     |
| पात्र हेतु आधे योजन की मर्यादा भंग करने के        |            |          | चोरों से आहारित पात्र के याचना का विधि-           |              |          |
| प्रायश्चित्त सूत्र                                | २३१        | ६९२      | निषेध                                             | 245          | ६०७      |
| बहुमूल्य वाले पात्र ग्रहण करने का निषेध           | २३२        | ६६२      | पात्र परिकर्म का निषेध—६                          |              |          |
| निषिद्ध पात्र के प्रायश्चित्त सूत्र               | २३३        | ६८३      | पात्र के परिकर्म का निषेध                         | २४६          | ६०७      |
| संकेत वचन के पात्र ग्रहण का निषेध                 | २३४        | ४३३      | पात्र परिकर्म करने के प्रायश्चित सूत्र            | २६०          | ४०४      |
| क्षप्रासुक पात्र-ग्रहण क॰ने के निष्ध              | २३५        | ६९४      | पात्र का स्वयं परिष्कार करने का प्रायश्चित        |              |          |
| पारेकर्मकृत पात्र-ग्रहण का निषेघ                  | २३६        | ६६४      | सूत्र                                             | २६१          | ७०५      |
| श्रमण के निमित्त प्रक्षालित पात्र के ग्रहण का     |            |          | पात्र के परिष्कार करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र    | २६२          | ७०५      |
| निषेध                                             | २३७        | ६९४      | पात्र को कोरने का प्रायश्वित्त सूत्र              | २६३          | Low      |
| कन्दादि निकालकर दिये जाने वाले पात्र के           |            |          | पात्र सन्धान-बन्धन के प्रायश्चित्त सूत्र          | २६४          | ७०६      |
| ग्रहण का निषेध                                    | २३८        | ६१६      | पात्रैषणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चितः—१०            |              |          |
| औद्देशिक पान-भोजन सहित पात्र ग्रहण का             |            |          | पात्र से त्रस प्राणी आदि निकालने के               |              |          |
| निषेध                                             | 385        | ६१६      | प्रायश्चित्त सूत्र                                | २६५          | ७०६      |
| निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थिनी पात्रैषणा के विधि-निष्ध- | <b></b> -३ |          | पात्र के लिए निवास करने के प्रायश्वित्त सूत्र     | २६६          | ಶಂಲ      |
| श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित पात्र लेने के     |            |          | माँग-माँगकर याचना करने के प्रायश्चित सूत्र        | २६७          | ७०७      |
| ਰਿਸਿ-ਰਿਚੇ ਸ                                       | ३४०        | ६६७      | निजगादि गवेषित पात्र रखने के प्रायश्चित्त सूत्र   |              | ७०७      |

| विवय                                           | सूत्रांक | पृष्ठांक      | विषय •                                                                | सूत्रांक | पृष्ठांक       |
|------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| पायपुंडण एवणा—                                 |          | •             | स्यण्डिल की चौमंगी                                                    | રદૃષ્ટ   | ७२०            |
| काष्ठदण्ड वाले पादप्रोंछन का विधि-निपेध        | ગ્ફદ     | ७०५           | दस लक्षण युक्त स्यण्डिल में परठने का विधान                            |          | ७२०            |
| काप्ठदण्ड वाले पादशोंछन के प्रायश्चित्त मूत्र  | २७०      | 300           | उच्चार-प्रज्ञवण भूमि के प्रतिलेखन का विधान                            |          | ७२१            |
| पादप्रोंछन के न नौटाने का प्रायण्चित मूत्र     | २७१      | 300           | मल मुत्र की प्रवल वाद्या होने पर करने की                              |          | •              |
| रजोहरण एवणा—                                   |          |               | निधि                                                                  | २६७      | ७२१            |
| एपणीय रजोहरण                                   | २७२      | <b>७</b> १०   | मल-मूत्रादि को परठने की विधि                                          | २६=      | ७२१            |
| रजोहरण सम्बन्धी प्रायञ्चित सूत्र               | ইওর      | ७१०           | श्रमण के मृत गरीर को परठने की और उप-                                  |          |                |
| गोच्छकादि के वित्तरण का विवेक                  | 73%      | ७११           | करणों को ग्रहण करने की विधि                                           | 335      | ७२१            |
| (४) आदान-निक्षेप समिति का स्वरूप—१             |          |               | परिष्ठापना का निषेध—२                                                 |          |                |
| आदान भाण्ड मात्र निसेपणा समिनि                 |          |               | उद्देशिक आदि स्थंडिल में मल-मूत्रादि के परट                           | ने       |                |
| का स्वरूप                                      | হঙ্ধ     | ७१२           | का निषेध                                                              | 3,00     | ७२२            |
| उपकरण धारण के कारण                             | २७६      | ७१२           | परिकर्म किये हुए स्थण्डिल में मल-मुत्रादि के                          |          |                |
| सर्वे भण्डोपकरण महित गमन विधि                  | ગૃહુહ    | ७१२           | परठने का निपेध                                                        | ३०१      | ७२२            |
| उपकरण अवग्रह-ग्रहण विधान                       | २७८      | <b></b>       | विभिन्न स्थानों में मल-मूत्रादि के परठने का<br>निर्येध                |          |                |
| एकाकी स्थविर के भण्डोपकरण और उनके              |          |               |                                                                       | ३०२      | ७२३            |
| वादान-निक्षेपण की विधि                         | 305      | ७१४           | परिष्ठापना के विधि निपेद्य—३                                          |          |                |
| दण्डादि के परिष्कार करवाने का प्रायम्बिन       |          |               | प्रामुक-अप्रामुक स्थण्डल में परठने का विधि-                           |          | _              |
| सूत्र                                          | २८०      | <b>७</b> १४   | निपेध                                                                 | इ०इ      | ७२४            |
| दण्डादि के परठने का प्रायश्चित्त सूत्र         | २८१      | 68.8          | श्रमण-ब्राह्मण के उद्देश्य से वनी स्थण्डिल में<br>परठने का विधि-निपेध | 2 - 14   | 5.11           |
| अतिरिक्त उपधि रखने का प्रायण्चिन मूत्र         | २६२      | ७१४.          |                                                                       | ३०४      | ७२५            |
| उपकरण का प्रतिलेखन—२                           |          |               | निविद्ध परिष्ठापना सम्बन्धी प्रायश्चित्त-४                            |          |                |
| णय्या मंस्तारक आदि प्रतिलेखन विधान             | २=३      | ७१५           | निपिद्ध स्थानों पर उच्चार-प्रस्नवण परिष्ठापन                          |          |                |
| उपिं को उपयोग में लेने की विधि                 | २्द४     | ७१५           | के प्रायश्चित सूत्र                                                   | ३०५      | ७२६            |
| अप्रमाद-प्रमाद प्रतिलेखन के प्रकार             | २८४      | ७१५           | अन्यतीयिकादि के साथ स्यण्डिल जाने का<br>प्रायश्चित्त मूत्र            | 2.5      | 14 <b>2</b> 1- |
| प्रतिलेखना में प्रमत्त पाप श्रमण               | २८६      | .૩ <b>१</b> ૬ | आवारपर पूर<br>आवृत्स्यान में मल-मूत्र परठने जाने का                   | 306      | ७२=            |
| उपि अप्रतिलेखन का प्रायण्चित सूत्र             | २८७      | ७१६           | प्रायम्बित सूत्र                                                      | इ०७      | ७२=            |
| <b>उपकरण का प्रत्यर्पण एवं प्रत्या</b> ख्यान—३ |          |               | उच्चार-प्रस्नवण भूमि के प्रतिलेखन न करने के                           |          | <b>U</b> \-1   |
| प्रातिहारिक सूई आदि के प्रत्यर्यण की विधि      | २६६      | ७१७           | शायश्चित मूत्र                                                        | ३०८      | 3૬૨            |
| अविधि मे सूई आदि के प्रत्यर्पण करने के         |          |               | अविधि से मल-मूत्रादि परठने का प्रायश्चित                              | •        | • -            |
| प्रायश्चित्त सूत्र                             | २८६      | .9 ફે હ       | सूत्र                                                                 | 30€      | 350            |
| निण्चित काल में दण्डादि के न लीटाने के         |          |               | स्यण्डिल समाचारी के पालन नहीं करने के                                 |          |                |
| प्रायण्चित्त सूत्र                             | 56 व     | <i>७१७</i>    | प्रायश्चित्त सूत्र                                                    | ३१०      | 3૬૭            |
| उपधि प्रत्याख्यान का फल                        | २६१      | ७१८           | भुप्ति                                                                |          |                |
| पतित या विस्मृत उपकरण की एपणा                  | २६२      | ७१८           | गुप्ति-अगुप्ति१                                                       |          |                |
| (५) उच्चार-प्रस्रवण निक्षेप समिति              |          |               | गुप्ति का स्वरूप                                                      | ३११      | ওই০            |
| परिष्ठापना की विधि—-१                          |          |               | विगुप्ति संयत                                                         | ३१२      | ७३०            |
| परिष्ठापना समिति का स्वक्ष                     | 783      | ড <b>२</b> ०  | गुप्ति तथा अगुप्ति के प्रकार                                          | ३१३      | ०६०            |
|                                                |          |               |                                                                       |          |                |

| विषय                                                                                                                     | सूत्रांक                        | पृष्ठांक                        |                                                                                                  | सूत्रांक                      | पृष्ठांक                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| मन गुप्ति—र                                                                                                              |                                 |                                 | वचन गुप्त के कृत्य                                                                               | ३२६                           | ४६७                       |
| मन गुप्ति का स्वरूप<br>चार प्रकार की मन-गुप्ति<br>मन को दुष्ट अश्व की उपमा                                               | 3                               | 950<br>958<br>958               | वचन गुप्ति का प्ररूपण<br>वचन गुप्ति का फल<br>वचन-समाघारणा का फल                                  | ३२७<br>३२ <i>=</i><br>३२६     | ७३४<br>७३४<br>७३४         |
| दस चित्त समाधिस्थान च्याकुल चित्तवृत्ति वाले के दुष्कृत्य दस प्रकार की समाधि दस प्रकार की असमाधि मन को वश में करने का फल | ३१७<br>३१८<br>३१८<br>३२०<br>३२१ | 938<br>937<br>933<br>933<br>933 | काय-गुप्ति—४  कायगुप्ति का स्वरूप  कायगुप्ति के अनेक प्रकार  कायगुप्ति का महत्व  कायगुप्ति का फल | 0 % P m<br>m m m m m<br>m m m | ५६ <i>७</i><br>५६७<br>५६७ |
| मन समाधारणा का फल मन की एकाग्रता का फल                                                                                   | ३२२<br><b>३२</b> ३              | ४६७<br>४६७                      | काय समाधारणा का फल<br>इन्द्रियनिग्रह का फल                                                       | इइ <b>४</b><br>इइ४            | ७३६<br>७३६                |
| वचन-गुप्ति—-३<br>वचन गुप्ति का स्वरूप<br>चार प्रकार की वचन गुप्ति                                                        | ३२४<br>३२५                      | ४ <i>६७</i><br>४ <i>६७</i>      | अप्रमत्त मुनि के अध्यवसाय<br>कायदण्ड का निर्वेध<br>अस्थिरासन वाला पाप श्रमण है                   | स <sup>्</sup><br>स्<br>स्    | ७६७<br>=६७<br>=६७         |

# परिशिष्ट नं० १

| अवशिष्ट पाठों का विषयानुक | म से संकलन—                     |              | सूत्रांक | पृब्डांक |                                        | रूठांक |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------------------------------------|--------|
| सूत्रांक पृष्ठांक         | · ·                             | पृष्ठांक     |          |          | बाकार करने का प्रायश्वित सूत्र         | ७४५    |
| •                         | की धर्म देशना                   | 350          | ६२३      | ४१=      | अंग संचालन का प्रायश्चित्त सूत्र       | ७४५    |
|                           | का आचार धर्म                    | 3 <b>5</b> 0 | ६२६      | ४२०      | मैथुन के संकल्प से वस्त्र निर्माण करने |        |
| <b>८४ (ख) ४६ ज्ञान की</b> | उत्पत्ति अनुत्पत्ति के कारण     | ७४७          |          |          | के प्रायश्वित सूत्र                    | ७४४    |
| २६२ (ख) १६५ अन्यतीर्थि    | कों की दर्शन प्रज्ञापना         | ७४१          | ६३६      | ४२३      | अकेली स्त्री के साथ रहने के            |        |
| ४५८ (ख) ३२२ · ब्रह्मचर्य  | के अनुकूल ज्ञान                 | ७४२          |          | **       | प्रायश्चित सूत्र                       | ७४७    |
| ६१७ (ख) ४१४ सचित्त पृ     | थ्वी आदि पर निपद्या करने        |              | ७१० (ख)  | ४६२      | राजा और उनकी रानियों को देखने वे       | 7      |
| के प्रायशि                | चित्त सूत्र                     | ७४२          |          |          | प्रायश्चित सूत्र                       | ७४८    |
| अंक पत्यं                 | क में निपद्यादि करने के         |              | ७२२ (ख)  | ४६६      | ग्राम रक्षक को वश में करने आदि के      |        |
| प्रायश्चित                | त सूत्र                         | ७४३          |          |          | प्रायश्वित सूत्र                       | 380    |
| <b>ध</b> र्मशाला          | । आदि में निषद्यादि करने        |              | ७२२ (ग)  | ४६६      | राज्य रक्षक को वश में करने आदि के      |        |
| के प्राया                 | श्वत सूत्र                      | ६४७          |          |          | प्रायश्चित्त सूत्र                     | ૩૪૭    |
| पुद्गल प्र                | क्षिपणादि के प्रायश्चित्त सूत्र | ७४४          | ७२५ (घ)  | ४७४      | भिक्षु के पाँच महाव्रतों का पालन       | ઉ૪ઈ    |
|                           | ायों के अंग संचालनादि के        |              | ६४२ (ख)  |          | वाहर गये हुए राजा के आहार ग्रहण        |        |
| प्रायश्चि                 | त सूत्र                         | ७४४          |          |          | करने का प्रायश्चित्त सूत्र             | 3૪૭    |
| भक्त पान                  | न आदि के आदान-प्रदान करन        | ने           | ६११ (ख)  | ४६०      | औषध सम्बन्धी क्रीतादि दोपों के         |        |
| के प्राया                 | श्वत सूत्र                      | ४४७          |          |          | प्रायश्चित्त सूत्र                     | ७५०    |
| वाचना                     | देने लेने के प्रायश्चित्त सूत्र | ७४५          |          |          | •                                      |        |

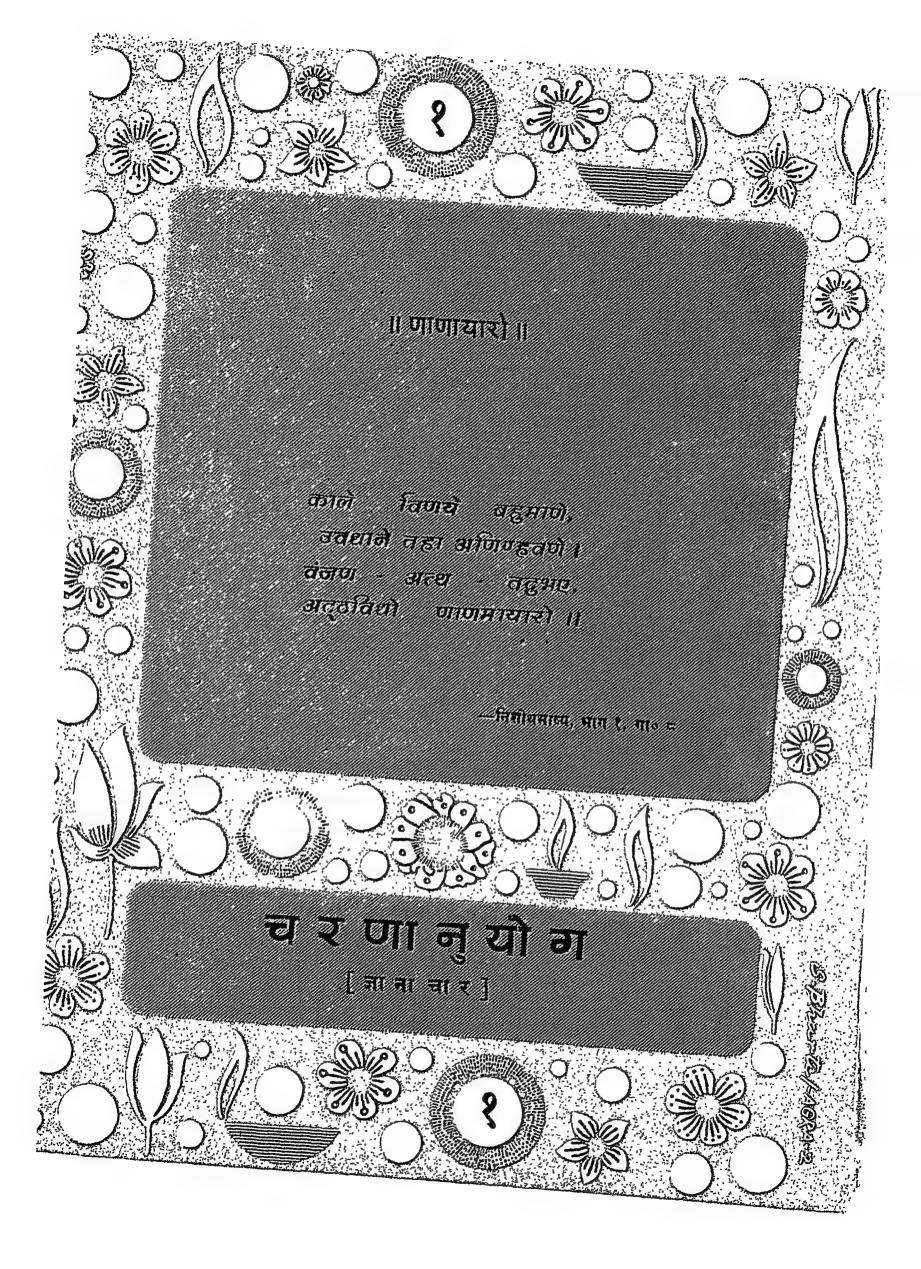

# न्मोऽत्युणं समणस्स भगवञो वड्ढमाणस्स

# मंगल सुताण

णमोक्कार सुत्ते

१. नमो अरिहंताणं<sup>1</sup> नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसांहूणं,2

·वि. स. १, उ. १, सु: १

णमोक्कारमंत महत्तं-

एसो पंच नमुक्कारो, सब्बंपाबप्पणासणो। मंगलाणं च सब्बेसि, पढमं हवइ मंगलं॥

— आव. स. १ सु: १

पंचपदवंदण सुत्तं ---

असुर-सुर-गरुल-भूयंग-परिवंदिए। २. नमिऊण 🤚 गयिकलेसे अरिहे सिद्धायरिए उवज्झाए सन्वसाहूण ।।

मंगल सुत्तं — '

३. चतारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं।

उत्तम सुत्तं —

चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

सरण सुत्तं---

चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते संरणं पवज्जामि,

नमस्कार सूत्र-

१. अरिहन्तों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में संमस्त साधुकों की न्मस्कार हो।

नेमस्कार मन्त्रं महत्व —

ये पाँच नमुस्कार, सब पापों का नाम करने वाले हैं, और सर्व मंगलीं में प्रथम मंगल है।

पंचपदवन्दन सूत्र-

२. असुर-सुर गरुड़ और नागकुमारों से वन्दित, क्लेश रहित अरिहन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय और सर्व साधुओं का नमस्कार कर के (चरणानुयोग) आरम्भ किया जा रहा है।

'मंगंल सूत्र — ३. चार मंगल हैं, अरिहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं, केवली का कहा हुआ धर्म मंगल है।

उत्तम सूत्र-

चार लोक में उत्तम हैं, अरिहंत लोक में उत्तम हैं, सिद्ध लोक में उत्तम हैं, साधु लोक में उत्तम हैं, केवली का कहा हुआ धर्म लोक में उत्तंम है।

शरण सूत्र—

चार की शरण ग्रहण करता है, अरिहंतों की शरण ग्रहण करता है,

(क) जंतु. व. १, सु. १

(ख) सूर. पा. १, सु. १

्(ग़) चन्द. प्रा. १, सु. १्

्वाव. स. १ सु. १

कुंथुं अरं च मल्लिं, बंदे मुणिसुव्वयं निमर्जिणं च । वंदामि रिट्ठनेमिं, पासं तह बद्धमाणं च ॥

एवं मए अभियुआ, विह्य-रयमला, पहीण-जर-मरणा। ---चउवीसं पि जिणवरा, तित्ययरा मे पसीयंतु।।

कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुगवोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतुं ॥

चंदेसु निम्मलयरा, आइन्चेसु अहियं पयासयरा। सागर-वर-गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥

— आव. अ. २, सु. ३-६

# महावीरवंदणं सुत्ताणि—

द. जयइ जग-जीव-जोणी, वियाणओ जगगुरु जगाणंदी।
जगनाही जगवंधू, जयइ जगप्पियामहो भयवं।।
जयइ सुआणं पभवो, तित्ययराणं अपिन्निक्रमो जयइ।
जयइ गुरु लोगाणं, जैयई महप्पा महावीरी।।
भद्दं सन्व जगुज्जोयगस्स, भद्दं जिणस्स वीरस्स।
भद्दं सुरासुरनमंसियस्सं, भद्दं धुर्यकम्म-रयस्सं।।
—र्न. थ. गा. १-३

ववगय जर-मरण-भए, सिद्धे अभिवंदिर्जण तिविहेण । चंदामि जिणवरिंदं, तेलोनक-गुरु महावीरं॥ —पण्ण. पदः १, गा. १

वीरवरस्स भगवओ जर-मरण-िकलेसदोसरिहयस्स । वंदामि विणयपणओ सोनखुप्पाए सया पाए ॥१॥ —सूर. पा. २०, सु. १०७, गा. ६

जयइ णवणिणकुवलयवियसियसयवत्तपत्तलदलच्छो । वीरो गयदमयगलसलियगयविक्क्मो भयवा।

सिरि वीरत्युई—

पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य, अगारिणो या पर-तित्थिया य । से केइ णेगंतिहयं धम्ममाहु, अणेलिसं साहु-समुक्खयाए-॥ श्री कुन्धुनाथ, अरनाथ, भगवती मल्ली, मुनिसुत्रत एवं राग द्वेष के विजेता निमनाथ जी को वन्दन करता हूँ। इसी प्रकार अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, अन्तिम तीर्थकर वर्द्धमान (महावीर) स्वामी को नमस्कार करता हूँ।

जिनकी मैंने इस प्रकार स्तुति की है, जो कर्म हप धूल तथा मल से रहित हैं, जो जरा-मरण दोपों से सर्वथा मुक्त हैं, वे अन्तः शत्रुओं पर विजय पाने वाले धर्म प्रवर्तक चौवीस तीर्थकर मुझ पर प्रसन्न हों।

जिनकी (इन्द्रादि देवों तथा मनुष्यों ने) कीर्ति की है, वन्दना की है, भाव से पूजा की है, और जो अखिल संसार में सबसे उत्तम हैं, वे सिद्ध-तीर्थकर भगवान मुझे आरोग्य अर्थात् आत्मशान्ति, वोधि — सम्यग्दर्शनादिः रत्नत्तय का पूर्ण लाभ तथा उत्तम समाधि प्रदान करें।

जो अनेक कोटा-कोटि चन्द्रमाओं से भी विशेष निर्मल हैं, जो सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान हैं, जो महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर हैं, वे (तीर्थंकर) सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, अर्थात् उनके आलम्बन से मुझे सिद्धि—मोक्ष प्राप्त हो। महावीर वन्दन सूत्र—

६. जगत् की जीव योनियों के ज्ञाता जगदगुरु जगदा-नन्द जगदवन्धु जगन्नाय जगत् पितामह भगवान जयवन्त हैं।

श्रुत के उत्पत्ति स्थान, लोक के गुरु, अन्तिम तीर्यंकर महात्मा महावीर जयवन्त हैं।

कर्मरज रहित, सुरासुर अभिवन्दित, सर्वजगद्योतक वीर जिन कल्याणकारी हो।

जन्म, जरा, मरण के भय से रहित सिद्धों की वन्दना करके त्रैलोक्य गुरु जिनेन्द्र भगवान महावीर की वन्दना करता हूँ।

जरा, मरण, क्लेश, द्वेप रहित वीरवर भगवान महावीर के सदा सुखदायी पैरों में विनयपूर्वक नमकर उन्हें वन्दना करता हूँ।

नवीन विकसे हुए निलन, नीलोत्पल, सौ पांखडी वाले, कमल समान दीर्घ मनोहर नेत्रों वाले और अपनी लीला सहित जाता हुआ गजेन्द्र समान गति वाले श्रमण भगवान महावीर रागादि शत्रुओं को निविचन जीतते हैं।

# श्री वीर-स्तुति--

47

७. श्रमण-माहण, गृहस्य और अन्य संघानुयायियों ने पूछा कि जिसने साधु समीक्षापूर्वक अन्य धर्मों से भिन्न हितकारी धर्म कहा है, वह कौन हैं ? कहं च नाणं कहं दंसण से, सीलं कहं नाय-सुयस्स आसी ? । जाणांसि णं भिक्खुं! जहातहेणं, अहासुयं बूहि जहा णिसंतं॥

खेयन्नए से कुसले महेसी, अणंतनाणी य अणंतदंसी। जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्मं च धिइं च पेहि॥

उड्ढं अहे यं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा । से णिच्च-णिच्चेहि समिक्खपन्ने, दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥

से सम्बदंसी अभिभूयनाणी, निरामगंघे घिद्रमं ठियप्पा। अणुत्तरे सब्व-जगंसि विज्जं, गंथा अतीते अमए अणाऊ।।

से भूइपण्णे अणिएअचारी, ओहंतरे धीरे अणंत-चक्खू। अणुत्तरे तप्पद्व सूरिए वा, वइरोयणिदे व तमं पगासे॥

अणुत्तरं धम्मिमणं जिणाणं, नेया मुणी कासव आसुपन्ने । इंदे व देवाण महाणुभावे, सहस्सनेता दिवि णं विसिट्ठे ॥

से पन्नया अवखय-सायरे वा, महोदही चा वि अणंतपारे। अणाडले वा अकसाइ मुक्के, सक्के व देवाहिवई जुड्मं।।

मे बीरिएणं पडिपुण्णवीरिए, सुदंसणे वा नग-सव्य-सेट्ठे। सुरालए वासि-मुदागरे से, विरायए णेग-गुणोववेए॥

सयं सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंढग-वेजयंते। से जोयणे णवणवए सहस्से, उद्घृत्सितो हेट्ठ सहस्समेगं॥

पुर्ठे नमें चिट्ठई भूमि-विट्ठए, जं सूरिया अणुपरिवट्टयंति । से हेमवन्ने यहुनंदणे य, जंसी रति वेदयंती महिदा।

से पव्वए, सद्द-महप्पगासे, विरायती कंचण-मट्ठ-चण्णे। अणुत्तरे गिरिसु य पव्व-दृग्गे, गिरीवरे से जलिए व शोमे॥

महोइ मज्झंमि ठिए णांगदे, पन्नायते सूरिय-सुद्ध-लेसे । एवं सिरीए उस भूरि-वन्ने, मणोरमे जोयइ अच्चिमाली ॥ हे भिक्षु ! उस जातपुत्र का जान-दर्णन और भील-आचार क्या हैं ? यह आप जानते हैं इसलिए यथाश्रुत, यथा अवधारित जो हो वह यथातथ्य कहें।

वे महर्षि खेदज प्राणियों के खेद—दुःख के जाता, कुशल— क्में रूप कुश के जुनने-छेदने में निपुण, आणुप्रज्ञ, अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शी (अतीत में) चक्षुपथ में स्थित थे, हे जिज्ञासु ! उनके धर्म को जानो और उनके धैर्य को देखो ।

कध्वं अधो और तिर्यंक् दिणाओं में स्थित जो प्राणी हैं उन्हें नित्यानित्य द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय से सम्यक् प्रकार देखकर उस प्राज ने समभाव से द्वीप समान आधारभूत धर्म कहा है।

वे सर्वदर्शी महावीर अभिभूतज्ञानी—अन्य ज्ञानियों से अधिक ज्ञानी, निरामगन्ध—निर्दोप चारित वाले, धैर्यवान्, स्थितात्मा, इस जगत् में अनुत्तर प्रधान विद्वान् निर्प्रन्थ अनायु—आयुकर्म के बन्ध से रहित थे।

वे महावीर भूतिप्रज-सर्वज, अनियतचारी-स्वेच्छाविहारी, ओघंतर-संसार समुद्र से उत्तीर्ण, सर्वदर्शी, सूर्यसम सर्वाधिक तेजस्वी, वेरोचनेन्द्र-अग्निसम अन्धकार का नाश करने वाले थे।

जिस प्रकार स्वर्ग में महानुभाव इन्द्र सहस्र देव समूह का विशिष्ट नेता है, उसी प्रकार आणुप्रज्ञ काश्यप गोन्नी भगवान महावीर ऋपभादि प्रजप्त इस अनुत्तर धर्म के नेता थे।

वे महावीर सागर सम अक्षय, महोदधि सम अपार प्रजा वाले थे। वे अकुटिल, अकपाय, मुक्त और देवाधिपति सम द्युतिमान थे।

वे महावीर वीर्य-शक्ति से प्रतिपूर्ण वीर्य, सर्वपर्वंत श्रेष्ठ मेरु सम सुदर्शन सुरालयवासियों के मोदवर्धक और अनेक गुण-युक्त विराजमान थे।

वह मेरु तीन काण्ड एवं पाण्डुक वनरूप वैजयन्ती-युत सी हजार (एक लाख) योजन का है। निन्यानवें हजार योजन भूमि से ऊँचा है और एक हजार योजन भूमि में नीचे है।

वह नन्दन वन युत हेमवर्ण मेरू भू-पर स्थित होते हुए भी नभ का स्पर्ण करता है। सूर्य उसकी परिक्रमा करते हैं और महेन्द्र उस पर बैठकर आनन्द का अनुभव करते हैं।

वह मेरु पर्वतों में श्रोप्ठ, प्रधान दुर्गम पर्वत है तथा वह पृथ्वी पर दैदीप्यमान मणि एवं स्वर्णसम द्युतिमान गुद्धं वर्ण-वाला अनेक नामों से प्रसिद्ध है।

वह नगेन्द्र विविध वर्णों से सुशोभित सूर्य सम शुद्ध मनोहर कान्तियुक्त सर्व दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है।

सूत्र ७

सुदंस्सणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चइ महतो पव्ययस्स । एतोवमे समणे नाय-पुत्ते, जाई-जसो-दंसण-नाण-सीले ॥

गिरीवरे वा निसहाययाणं, रुयए व सेट्ठे वलयायताणं। तओवमे से जग-भूइ-पन्ने, मुणीण मज्झे तमुदाहु पन्ने॥

अणुत्तरं धम्ममुईरइत्ता, अणुत्तरं झाणवरं झियाई। सुसुक्कसुक्कं, अपगंड-सुक्कं, संखेंदु-एगंतवदात-सुक्कं।। अणुत्तरगं परमं महेसी, असेस-कम्मं स विसोहइत्ता। सिद्धिगते साइमणंतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण।।

रूबबेसु णाए जह सामली वा, जंसी रित वेदयंति सुवन्ना। वणेसु वा नंदणमाहु सेट्ठं, नाणेण सीलेण य भूइपन्ने॥

थिणयं य सद्दाण अणुत्तरे उ, चंदो व ताराण महाणुभावे । गंधेसु वा चंदणमाहु सेट्ठं, एवं मुणीणं अपडिन्नमाहु।।

जहा सयंभू उदहीणसेट्ठे, नागेसु वा घराणदमाहु सेट्ठे। खोओदए वा रस-वेजयंते, तवोवहाणे मुणि वेजयंते॥

हत्यीसु एरावणमाहु णाए, सीहो मियाणं सिललाण गंगा। पनखीसु वा गठले वेणुदेवे, निव्वाणवादीणिह नायपुत्ते॥

जोहेसु णाए जह वीससेण, पुष्फेसु वा जह अर्रावदमाहु। खत्तीण सेट्ठे जह दंत-वक्के, इसीण सेट्ठे तह बद्धमाणे।। दाणाण सेट्ठं अभय-प्पयाणं, सच्चेसु वा अणवज्जं वयंति। तबेसु वा उत्तम-बंभचेरं, लोगुत्तमे समणे णायपुत्ते।।

ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेट्ठा। निव्वाण-सेट्ठा जह सव्व-धम्मा, न णायपुत्ता परमत्थि णाणी।।

पुढोवमे घुणई विगयगेही, न सण्णिहि कुव्वई आसुपन्ने।
तिरंउं समुद्दं व महाभवोधं, अभयंकरे वीर अणंतचक्खू।।

यह महापर्वत सुदर्शन गिरि का यश कहा है। ज्ञातपुत भगवान महावीर श्रमण के ज्ञान, दर्शन, शील, जाति और यश को इस (मेरु) की उपमा दी जाती है।

आयत गिरिवरों में जैसे निपधगिरि और वर्तु ल पर्वतों में जैसे रुवक, पर्वत श्रेष्ठ हैं वैसे ही श्रेष्ठ प्रज्ञ भ० महावीर मुनियों के मध्य में श्रेष्ठ हैं।

भ० महावीर सर्वोत्तम धर्म कहकर शंख, इन्दु और निर्दोप शुक्ल वस्तु के समान सर्वोत्तम शुक्ल ध्यान करते थे।

महर्पि महावीर ज्ञान दर्शन और शील से अशेष कर्मों का शोधन करके सर्वोत्तम सादि अनन्त सिद्धि गति को प्राप्त हुए हैं।

जिस प्रकार वृक्षों में सुपर्ण देवों का क्रीड़ा स्थल शाल्मली वृक्ष और वनों में नन्दन वन श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार ज्ञान और शील में श्रेष्ठ प्रज्ञ भ० महावीर श्रेष्ठ हैं।

शब्दों में मेघगर्जन, ताराओं में महानुभाव चन्द्र और गन्ध पदार्थों में चन्दन के समान अप्रतिज्ञ-कामना रहित भ० महावीर श्रेष्ठ माने गये हैं।

समुद्रों में स्वयंभूरमण, नागकुमारों में धरणेन्द्र और रसों में इक्षुरस के समान तपस्वियों में उपधान तपःप्रधान भ० महावीर हैं।

हाथियों में एरावण, मृगों में सिंह, निंदयों में गंगा और पिक्षयों में वेणुदेव गरुड़ के समान निर्वाणवादियों में ज्ञातपुत्र भगवान महावीर हैं।

योद्धाओं में विश्वसेन, पुष्पों में अरविन्द और क्षतियों में दन्तवक्र के समान ऋषियों में वर्धमान श्रेष्ठ हैं।

दानों में अभयदान, सत्यों में अनवद्य सत्य, तपों में उत्तम ब्रह्मचर्य के समान, लोकोत्तम ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर श्रेष्ठ हैं।

स्थितियों में लवसत्तमा स्थिति, सभाओं में सुधर्मा सभा, और धर्मों में निर्वाण धर्म से अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है। उसी प्रकार ज्ञातपुत्त भगवान महावीर से अधिक ज्ञानी कोई नहीं है।

साधकों के लिए भगवान महावीर पृथ्वी के समान आधारभूत हैं, गृद्धि रहित वे भगवान महावीर संचय नहीं करते हैं, आशुप्रज्ञ भगवान महावीर समुद्र के समान संसार समुद्र को तिर चुके हैं और अभयंकर भगवान महावीर अनन्त ज्ञानी हैं।

कोहं च माणं च तहेव मायं, लोभ चउत्यं अज्झत्य-दोसा। एआणि वंता अरहा महेसी, न कुटवई पावं न कारवेड ॥

किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, अण्णाणियाणं परियच्च ठाणं। से सन्व-वायं इइ वेयइत्ता, उविट्ठए संजम दीह-रायं॥

से वारिया इत्यि सराइमत्तं, उवहाणवं दुवख खयट्ठयाए। सोगं विदित्ता आरं परं च, सन्वं पमू वारिय सन्व वारं॥

सोच्चा य धम्मं अरिहंतभासियं, समाहियं अट्ठपकोवसुद्धं। तं सद्दहाणा य जणा अणाऊ, इंदा व देवाहिवइ आगमिस्संति ॥ —-गूय. सु. १, अ. ६ गा. १-२६

## वीर-सासण युई--

दः निव्वृद्ध-पह-सासणयं जयदः, सया सञ्चनावदेसणयं। कुसमय-मय-नासणयं, जिणिद वर-वीर-सासणयं॥

---नं. घ. गा. २

गणहर वंदण सुत्तं—

दे. णमो गोयमाईणं गणहराणं

— वि. अंतिमसुत्तं

# गणहरणामाणि--

१०. पटिमत्य इंदशूई, बीए पुण होई अग्गिमूइ ति । तइए य बाडमूई, तओ वियत्ते सुहम्मे य ॥ मंटिय-मोरियपुत्ते, अकंपिए चेव अयलभाया य । मेयज्जे य पहासे, गणहरा हुंति वीरस्स ॥

--नं. ध. गा. २०-२१

# संघस्स युई-

११. तह नियम विणयवेलो जयह सया नाणविमलविडलजलो ।
हेडसयविडलवेगो संघसमुद्दी गुणविसालो ॥
— वि. स. ४१, उ. १६६, गा. २

संघ वंदण सुत्तं— १२. (१) संघस्स णगरोवमा—

गुण-मवण-गहण ! सुय-रयण-भरिय ! दंसण-विसुद्ध रत्यागा ! । मंघ-नगर ! भद्दं ते अवखंटचरित्तपागारा ! ॥

(२) संघस्स चक्कोवमा— संज्ञम-तव-तुंवारयस्स नमो सम्मत्तपारियल्लस्स । शब्पटिचक्कस्स जन्नो होउ सया संघनक्कस्स ॥ क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार अध्यात्म दोपों का वमन—त्याग कर अर्हत् महर्षि महावीर न स्वयं पाप करते हैं और न पाप करवाते हैं।

भगवान महावीर, अक्रिया, विनय और अज्ञानवादियों के पक्ष एवं वादों को जानकर दीर्घरात्र-यावज्जीवन-संयम-साधना के लिए उपस्थित हुए हैं।

• इहलोक और परलोक को जानकर दुःख क्षय के लिए उपधानवान् प्रभु ने रात्रिभोजन, स्त्री और सर्व वार-पापों का परित्याग कर दिया है।

श्री अरिहन्तदेव द्वारा भाषित, सम्यक् रूप से उक्त युक्तियों और हेतुओं से अथवा अर्थों और पदों से गुद्ध (निर्दोष) धर्म को सुनकर उस पर श्रद्धा (श्रद्धापूर्वक सम्यक् आचरण) करने वाले व्यक्ति आयुष्य (कर्म) से रहित—मुक्त हो जायेंगे, अथवा इन्द्रों की तरह देवों का आधिपत्य प्राप्त करेंगे।

### वीर शासन स्तुति-

निवृत्ति मार्ग का णासक, सर्व भाव-पदार्थों का उपदेशक, कुसमय सिद्धान्त मद का नाणक जिनेन्द्रवर भगवान महावीर का णासन सदा जयवन्त हो।

#### गणधर वन्दन सूत्र:

गणधर गौतमादि को नमस्कार हो।

#### गणधर नाम:

प्रथम इन्द्रभूति, हितीय अग्निभूति, तृतीय वायुभूति, चतुर्थं व्यक्त, पंचम मुधर्मा, पष्ट मंहितपुत्र, सप्तम मौर्यपुत्र, अष्टम अकंपित, नवम अचनभ्राता, दशम मैतायं, एकादणम प्रभास, ये भगवान महाबीर के गणधर हैं।

# संघ स्तुति :

तप, नियम और विनयस्प वेला भरतीवाले, निर्मल ज्ञानस्प पानी वाले सैंकड़ों हेतु स्प विपुल वेग वाले और गुण से विशाल ऐसे संघसमुद्र की जय हो।

# संघ वन्दन सूत्र :

(१) संघ को नगर की उपमा-

गुण रूप भवनों के गहन ! श्रुतरूप रत्नों से भरे हुए ! विणुद्ध दर्शन—श्रद्धारूप ! रथ्या-गलियों वाले और अखण्ड चारित्ररूप प्राकार वाले हे संघ नगर ! "तू कल्याणकारी है।"

(२) संघ को चक्र की उपमा-

संयम रूप तंब-नामि, तप रूप अर, सम्यक्तवरूप परिकर और प्रतिचक्र-विरोधपक्ष-रहित "संघ-चक्र" की सदा जय हो । ा(३) संघस्स रहोवमा -तंब-नियम-तुरय-जुत्तंस्स । सील-पडागूसियस्स भद्दं सर्ज्ञाय-सुनैदिघोसस्स १ भगवओ संघरहस्स

-(४) सँघस्स पडमोवमा---सुय-रयण-दीह-नालस्स । कम्म-रय-जलोह-विणिग्गयस्स गुण-केसरालस्स ॥ ं पंच-महन्वय-थिर-कण्णियस्स जिण-सूर-तेय-बुद्धस्सं । सावग-जण-महुअर-परिवुडस्स समण-गण-सहस्सं-पत्तस्स । भव्दं संघ-पउमस्स

(५) संघरस चंदोवमा-तव-संजम-मय-लंछण ! अकिरिय-राहु-मुह-दुद्धरिस! णिंच्चं। सम्मत्तविसुद्धजोण्हांगां!॥ जय संघचंद! निम्मल (६) संघस्स सूरोवमा-

तव-तेय-दित्त-लेंसस्स । पर-तित्थिय-गह पह-नासगस्स नाणुज्जोयस्स दम-संघ-सुरस्स ॥ जए भद्दं

(७) संघस्स समुद्दोवमा-सज्झाय-जोग-मगरस्स । धिइवेलापारिगयस्स भद्दं ! रुन्दस्स ॥ संघसमुद्दसंस अक्खोहस्स भगवक्षो

(८) संघस्स मेरूवमा-सम्मद्दंसण - वर - वइरदढ - रूढ - गाढावगाढ - पेढस्स । धम्म - वर - रयण - मंडियचामीयर - मेहलागस्स ।। 'नियमूसिय - कणय - सिलायलुज्जल - जलंत - चित्तकूडस्स । नंदण - वण - मणहर सुरिन - सील - गंधुद्धमायस्स ॥

जीव - दया - सुन्दर - कंदरुद्दरिय - मुणिवर-मइंद-इन्नस्स । हेउ - सय - धाउ - पगलंत - रयण - दित्तीसहिगुहस्स ॥

संवर-वर - जल - पगिलय - उज्झर - पविरायमाणे - हिरिस्स । सावग - जण - पडर - - रवंत - मोर - नच्चंत - कुहरेस्से ।।

विणय - नयप्पवर-मुणिवर - फुरेत - विज्जुंज्जलंत -सिंहरस्स । विविह-गुण-कप्प-रवखग - फल - भर - कुसुमाउल - वणस्स ॥

नाण-वर-रयण - दिप्पंत - कंत - वेरुलिय - विमल - चूंलस्सं। वंदामि विणय - पणओ संघ - सहामन्दर - गिरिस्स ॥ (३) संघ की रथ की उपमा—

तप-नियमरूप तरेंगों से युक्त, शालरूप पताका से उन्नत बौर स्वाध्याय रूप नंदि-मंगलघोष वाला भगवान "संघ-रथ" कंल्याणप्रद हैं।

(४) संघ को कमल की उपमा—

श्रुत-रत्नरूप दीर्घ नाल वाले, कर्म-रज रूप जल से वाहर निकंले हुए पंचमें होव्रत रूप स्थिर किंगिका वाले, गुण रूप केसर वाले, श्रावक जनरूप मधुकरों से घिरे हुए जिनरूप सूर्य के तेज से बुद्ध-विकसित, श्रमण-गण रूप सहस्र पत्न वाले "संघ-पद्म" कल्याणप्रद हो।

(५) संघ को चन्द्रं की उपमा---

अफ़्रियांवाद रूप राहु के मुख से अग्राह्म, विशुद्ध सम्यक्त रूप ज्योत्स्ना-चन्द्रिका वाले "हे संघ-चन्द्र!" तेरी जय हो।

(६) संघ को सूर्य की उपमा-

तपस्तेज रूप प्रदीप्त लेश्य-कान्ति वाले, ज्ञान रूप उद्योत वाले, पर-तीथिकरूप ग्रहों की प्रभा को नाश करने वाले, दम-प्रधान "संघ-सूर्य" इस जगत में कल्याणकारी हो।

(७) संघ की समुद्र की उपमा-

धृतिरूप वेला से घिरे हुए, स्वाध्याय तथा शुभयोगरूप मगरों से युक्त परीषह और उपसर्गी में अक्षुट्य, सर्व ऐश्वर्य युक्त भगवान "संघ-समुद्र" कल्याणकारी हो।

(=) संघ को मेरु की उपमा-

सम्यक्तवरूप श्रेष्ठ वज्जमय हढ़ गहरी रोपी हुई पीठिका वाले, धर्म रूप श्रेष्ठ रत्नों से मंडित-जंड़ी हुई मेखला वाले।

नियम रूपी ऊँची-ऊँची शिलाओं से उज्ज्वल एवं ज्वलंत चित्तरूप कूट शिखर वाले, शीलरूप सुगन्धित धूम से व्याप्त नन्दनं वन वाले।

जीवदयारूप सुन्दर कन्दराओं में उद्दिप्त-स्वाभिमानी नानां मुनिवररूपं मृगेन्द्रों वाले, सैकड़ों हेतु रूप धातुओं से झरती हुई दिव्य भावरुप ओपिंघरत्नवाली गुफावाले।

संवररूप बहती हुई श्रेष्ठ जलधारा से सुशोभित झरणों वाले, प्रचुर श्रावकरूप वोलते व नाचते हुए मयूरों वाली कन्दरा वाले।

विनयावनेत प्रवर मुनिवररूप चमकती हुई विजली से आलोकित शिखरवालें, विविध गुण रूप पुष्पफलयुक्त कल्पवृक्ष वाले।

ज्ञानरूप श्रेष्ठ रत्नों से दैदीप्यमान कांत वैड्यमय विमल चूर्ला-शिखर वाले, संघरूप-महामंदर गिरि को वन्दना करता हूँ।

गुण - रयणुज्जल - कडयं सील - सुगंघि - तव -मॅडिडद्देसं ॥ सुय - बारसंग - सिहरं संघमहामंदरं वंदे ॥

नगर - रह - चवक - पउमे चंदे सूरे समुद्दमेरुम्मि। जो उविमज्जइ सययं तं संघ गुणायरं वंदे ॥ —नं. थ. गा. ४—१६

सुअस्स णमोक्कार सुत्तं —

णमो सुबस्स । — वि. स. १, ट. १, सुं. ३ सुयदेवया णमोक्कार सुत्ताइं—

१३ नमो मुयदेवयाए भगवतीए ।—िव. स. १७, उ. १, सु. १ कुमुय मुसंठियचलणा अमिलयकोरंटवेंटसंकासा। सुयदेवया भगवई मम मितितिमिरं पणासेउ॥

वियसियअरविंदकरा नामियतिमिरा सुयाहिया देवी । मज्जं पि देउ मेहं बुह विबुहणमंसिया णिच्चं ।।

सुयदेवयाए पणिममो जोए पसाएण सिविखयं नाणं। अण्णं पवयणदेवी संतिकरी तं नमंसामि॥

सुयदेवया य जवखो कुंमघरो वंनसंति वेरोट्टा । विज्ञाय अंतहुंटी देउ अविग्षं सिहंतस्स् ॥

—वि. अंतिमसुतं

—वि. अंतिमसुत्तं

गणिपिढग णमोक्कार सुत्तं—
१४. णमो दुवालसंगस्स गणिपिटगस्स । —िव. अंतिमसुत्तं
लिवि णमोक्कार सुत्तं—
१५. णमो बंभोए लिवीए<sup>3</sup>। —िव. स. १, ज. १, सृ. १

गुण रूप रत्नों से उज्ज्वल कटक — मध्य भाग वाले, शीलरूप सुगन्धित एवं तप से मण्डित उद्देश — पार्श्वभूमि वाले, द्वादशांग श्रुतरूप शिखर वाले उस संघ-महामन्दर को वन्दन करता हूँ।

नगर, रथ, चक्र, पद्म, चंन्द्र, सूर्य, समुद्र, और मेर की जिसे उपमा की जाती है उस संघ—गुणाकर को वन्दना करता हूँ।

श्रुत नमस्कार सूत्र—

श्रुत को नमस्कार हो।

श्रुतदेवता नमस्कार सूत्र -

भगवती श्रुतदेवता को नमस्कार हो।

कछुआ की तरह सुन्दर चरण कमल वाली, निर्मल कोरंट वृक्ष की कली के समान पूज्य श्रुतदेवी मेरे मित अज्ञान का नाश करो।

जिसके हाथ में विकसित कमल हैं और बुध - पंडित, विबुध -- देवों ने जिन्हें हमेशा नमस्कार किये हैं ऐसी श्रुता- धिष्ठित देवी मुक्षे बुद्धि अपित करो।

श्रुतदेवता को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से ज्ञान सीखा है और इसके अतिरिक्त णान्ति करने वाली प्रवचन-देवी को भी मेरा नमस्कार हो।

श्रुतदेवता, कुम्भधर यक्ष, ब्रह्मशान्ति वैरोट्या, विद्या और अंतहुण्डो-लेखन करने वाले को निविध्न करो।

गणिपिटक नमस्कार सूत्र—
 ढादणांग गणिपिटक को नमस्कार हो।
लिपि नमस्कार सूत्र—
 श्राह्मी निपि को नमस्कार हो।

१ १. नगर, २. रथ, ३. चक्र, ४. पर्म, ४. चन्द्र, ६. सूर्यं, ७. समुद्र, ५. मेरू—यह उपमा अप्टक मानव में महामानव की प्रतिन्ठा का द्योतक है। यहाँ अध्यात्म साधकों का संघ उपमेय है। श्रेप्ठतम उपमानों द्वारा संघ में उन सब अनिवार्य गुणों की प्रतिप्ठा होना आवश्यक बताया गया है जिनसे साधक साधना में सहज सिद्धि की प्राप्त हो सकता है।

२ भग. स. २६, इं. १, मु. १।

श्राह्मी लिपि को नमस्कार—क्यों और कैंसे ?
अक्षर विन्यासकृप अर्थान्—िनिपबद्ध श्रुत द्रव्यश्रुत है, लिखे जाने वाले अक्षरसमूह का नाम लिपि है। भगवान ऋपभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को दाहिने हाथ से लिखने के रूप में जो लिपि सिखाई, वह ब्राह्मी लिपि कहलाती है। ब्राह्मीलिपि को नमस्कार करने के सम्बन्ध में तीन प्रण्न उठते हैं —

<sup>(?)</sup> लिपि अक्षरस्थापनारूप होने से उसे नमस्कार करना द्रव्यमंगल है, जो कि एकान्त मंगलरूप न होने से यहाँ कैसे उपादेय हो सकता है ?

<sup>(</sup>२) गणधरों ने मूत्र को लिपिबढ नहीं किया, ऐसी स्थिति में उन्होंने लिपि को नमस्कार क्यों किया ?

वंदणा फल सुत्तं — १६. प० वंदणएणं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ० वंदणएणं नीयागीयं कम्मं खवेइ । उच्चागीयं निबन्धइ । सोहग्गं च णं अप्पडिहयं आणाफलं निब्बत्तेइ दाहिण-भावं च णं जणयइ । — उत्त. अ. २६, सु. १२

चउवीसथवफल सुत्तं— १७. प० चउव्वीसत्यएणं मन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ० चउव्वोसत्यएणं दंसणविसोहि जणयइ। — उत्तः अः २६, सु. ११

थव-धुई मंगल फल सुत्तं— १८. प० थवयुइमंगलेणं भंते ! जीवे कि जणयह ?

उ० थवयुइमंगलेणं नाणदंसणचिरत्तबोहिलामं जणयइ। नाणदंसणचिरत्त-बोहिलामसंपन्ने य णं जीवे अन्तिकिरियं कष्पविमाणोववित्तगं आराहणं आराहेइ।

— उत्त. व. २९, सु. १६

वन्दना फल सूत्र-

ह. प्र०—भन्ते ! वन्दना से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—वन्दना से वह नीच-कुल में उत्पन्न करने वाले कमों को क्षीण करता है। ऊँचे-कुल में उत्पन्न करने वाले कमें का अर्जन करता है। जिसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करें वैसे अवाधित सौभाग्य को प्राप्त होता है तथा दाक्षिण्यभाव को प्राप्त होता है।

चतुर्विशतिस्तव फल सूत्र—

११. प्रo-भन्ते ! चतुर्विशतिस्तव (चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-चतुर्विशतिस्तव से सम्यक्त्व की विशुद्धि को प्राप्त करता है।

स्तवस्तुतिमंगल फल सूत्र-

११. प्रo—मन्ते ! स्तव और स्तुति रूप मंगल से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—स्तव और स्तुति रूप मंगल से वह ज्ञान, दर्शन और चारित की वोधि का लाभ करता है। ज्ञान, दर्शन और चारित के वोधि-लाभ से सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष-प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है।

(क्रमशः पृष्ठ् ६ का शेष)

-: 0 :--

३. प्रस्तुत शास्त स्वयं मंगलरूप है, फिर शास्त्र के लिए यह मंगल क्यों किया गया ?
इनका त्रमशः समाधान यों है—प्राचीनकाल में शास्त्र को कण्ठस्थ करने की परम्परा थी, लिपिबद्ध करने की नहीं। ऐसी
स्थिति में लिपि को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिपि को नमस्कार किया गया है, उसका आशय
वृत्तिकार स्पष्ट करते हैं कि यह नमस्कार प्राचीनकालीन लोगों के लिए नहीं, आधुनिक लोगों के लिए है। इससे यह भी
सिद्ध है कि गणधरों ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है, यह नमस्कार शास्त्र को लिपिबद्ध करने वाले किसी परम्परानुगामी
द्वारा किया गया है। अक्षरस्थापनारूप लिपि अपने आप में स्वतः नमस्करणीय नहीं होती, ऐसा होता तो लाटी, यवनी, तुर्की,
राक्षसी आदि प्रत्येक लिपि नमन योग्य होती; परन्तु यहाँ ब्राह्मी लिपि को नमन योग्य वताई है, उसका कारण यह है कि
शास्त्र ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध हो जाने के कारण वह लिपि आधुनिकजनों के लिए श्रुतज्ञान रूप भावमंगल को प्राप्त करने
में अत्यन्त उपकारी है। द्रव्यश्रुत मावश्रुत का कारण होने से संज्ञाक्षर रूप (ब्राह्मीलिपिरूप) द्रव्यश्रुत को भी मंगलरूप माना
है। वस्तुतः यहाँ नमन योग्य भावश्रुत ही है, वही पूज्य है। अथवा शब्दनय की दृष्टि से शब्द और उसका कर्ता एक हो
जाता है। इस अभेद विवक्षा से ब्राह्मीलिपि को नमस्कार भगवान ऋषभदेव (ब्राह्मीलिपि के आविष्कर्ता) को नमस्कार करना
है। अतः मात्र लिपि को नमस्कार करने का अर्थ अक्षरिवन्यास को नमस्कार करना लिया जायेगा तो अतिव्याप्त
दोष होगा।

### धस्मपण्णवणा

# धर्मप्रज्ञापना

१६. ते णं काले णं १२. उस काल में ते णं समए णं उस समय में समणे भगवं महावीरे। श्रमण भगवन् महावीर । श्रुत-चारित्र धर्म के प्रवर्तक आइगरे तित्ययरे चतुर्विध तीर्थं के संस्थापक सयं संबृद्धे । स्वयंबुद्ध । पुरिसुत्तमे पुरुषों में उत्तम पुरिससीहे पुरुषों में सिंह समान पुरिसवरपुंडरीए पुन्यों में श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल समान पुरिसवरगंधहत्थी । पुरुषों में श्रेष्ट गन्धहस्ति समान । लोगुत्तमे लोक में उत्तम लोगनाहे लोक के नाथ लोगहिए लोक के हितकर लोगपईवे लोक में दीपक समान लोगपज्जोयगरे । लोक में उद्योतकर्ता। अनयदए वभयदानदाता चरखदए **ज्ञानचधुदाता** मगगदए (मोक्ष) मार्गदर्शक सरणदए शरणदाता जीवदए जीवदयाकर्ता बोहिदए। वोधिदाता धम्मदए धर्मदाता धम्मदेसए धर्मीपदेणक धम्मनायगे धमनायक घम्मसारही धर्म सारधी धम्मवर चाउरंत चक्कवट्टी। धर्म के श्रेष्ठ चतुर्दिक चक्रवर्ती। दीवो द्वीप समान ताणं रक्षक सरणगई पइट्टो गरणागत के आधार अप्पटिहयवरणाणदंसणधरे । आवरण रहित अनुत्तर ज्ञान दर्शन के धारक। वियद्द छउमे। छद्म-छल से सर्वथा निवृत्त । जिणे राग-द्वेप के विजेता जाणए राग-द्वेप जीतने का पय बताने वाले तिण्णे संसार सागर से उत्तीर्ण तारए भवसागर से तारक मुत्ते वाह्याभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त मोयए परिग्रह से मोचक

बुद्धे बोहए। सव्वण्णु सन्वदरिसी सिव-मयल-मरुअ-मणंत-मरुखय-मन्वावाह-मपुणरावत्तगं

सिद्धिगइ नामधेयं ठाणं संपाविउकामे

अरहा जिणे केवली सत्तहत्युस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसहनारायसंघयणे अणुलोम वाउवेगे कंकरगहणी कवोयपरिणामे सउणिपोस-पिट्टन्तरोरूपरिणए

पडमुप्पलगंध सरिस णिस्सास सुरिभवयणे निरायंक-उत्तम-पसत्थ-अइसेयणि रुवमपले

जल्ल-मल-कलंक-सेय-रयदोसवज्जियसरीरे णिरुवलेवे

छाया उन्नोइयंगमगे घण-णिचिय-सुबद्ध-लक्खणुन्नयक्डागारणिभ-पिडिय-ग्गसिरए

सामलिवोंड-घण-णिचियफोडियमिउ-विसय-पसत्थ-सुहुम-लवखणसुगंध-सुन्दर-भूजमोचक-भिगणील-कज्जल-पहट्ठ-भमरगण णिढ-णिकुरंब-णिचय-कुंचियपयहिणावत्तमृद्धसिरए

दाडिम-पुष्फ-पकास-तवणिज्जसरिसणिम्मल-सुणिद्ध केसंत केसभूमि

**छतागारुत्तमांगदेसे** णिव्वण-सम-लट्ठ-मट्ठ चंदद्वसमणिडाले

उडुवइ-पडिपुण्ण-सोमवयणे अल्लीण-पमाणजुत्तसवणे पीण-मंसल-कवोलदेसभाए जीवाजीव द्रव्यों के जाता जीवाजीव द्रव्यों के वोधक। सर्वज सर्वदर्शी

उपद्रवरहित, स्थिर, रोगरहित, अनन्त, अक्षय, वाघा-रहित, अपुनरावर्तक

सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त करने की कामना वाले थे

वे अर्हन्त जिन केवली थे वे सात हाथ ऊँचे ये वे समचोरस संस्थान से स्थित थे वे वज्रऋषभनाराच संहनन वाले थे उनके शरीर में सभी वायु अनुकूल वेगवाले थे कंक पक्षी के समान उनकी ग्रहणी थी कपोत के समान उनकी पाचन शक्ति थी उनके पृष्ठभाग के अन्त में अपान और उह पक्षी के

समान सुगठित थे उनका निःश्वास और वदन पद्मकमल जैसा सुगंधित था उनके शरीर में मांस रोगरहित, उत्तम, प्रशस्त अतिश्वेत एवं अनुपम था

उनका शरीर गाड्मल-मृदुमल-दाग-स्वेद-रजदोप रहित एवं अलिप्त था

उनकी छाया और प्रत्येक अंग उद्योतित थे उनका मस्तक सघन-सुबद्ध-स्नायु युत उत्तम लक्षण संपन्न पर्वत के उन्नत शिखर पिण्ड जैसा था

उनके मस्तक पर केश सेमल फल के फटने से निकले हुए सघन रेशे जैसे मृदु-विशद्-प्रशस्त-सूक्ष्म-लक्षण-सम्पन्न-सुग-निघत सुन्दर थे, भुजमोचक-नीलभ्गं और कज्जल जैसे तथा भ्रमरगण जैसे काले चमकीले पुष्ट सघन एवं दक्षिणावर्त थे

उनके सिर पर केश उत्पन्न होने वाली त्वचा अनार के पुष्प जैसी तथा तपाये हुए स्वर्ण जैसी निर्मल एवं चिकनी थी

उनके मस्तक का मध्यभाग छताकार था

उनका ललाट वर्ण रहित समपुष्ट - गुद्ध - अर्द्धचन्द्राकार जैसा था

उनका मुख प्रतिपूर्ण शशिसम सौम्य था उनके श्रवण संगत एवं प्रमाणीपेत थे उनके कपोल पुष्ट एवं मांसल थे

आणामिय चाप-रइल किण्हब्भराइतणु-कसिणणिद भमुहे

भवदातिय-पुंडरोय-णयणे कोआसिय-धवल-पत्तलच्छे गरुलाययउज्जु-तुंग-णासे

उविचय-सिलप्पचाल-विवकतसिण्णभाहरोट्ठे पंडुर-सिससयल-विमल-णिम्मलसंख-गोखीरफेण - क्रुंद-दग -रयमुणालिया-धवल इंतसेढी

अखंड दंते उप्फुटिय दंते अविरत दंते सृणिढ दंते सुजाय दंते

हुपवह-णिदंत-धोय-तत्त-तवणिज्जरत्ततल-तालु-जोहे

अवट्टिय-सुविभत्तचित्त-मंसू मंसल-संठिय-पसत्य-सद्दूल विउल हणुए

चडरंगुल-सुप्पमाण-कंबुवरसरिसग्गीवे

वर महिस-वराह-सीहसद्दूत्तउसभ-णागवर-पिटपुण्ण खंघे

जुग-सण्णिम-पीण-रहअ-पीवर पडहुसंठिए-सुसिलिहु-विसि-लिहु-घणियर-सुबद्धसंधि-पुरवरफलिह्बट्टिय भुए

चंद-सूर-संख-चनक-दिसासोत्यिय-विमत्त-सुविरइय पाणिनेहे

रत्ततलोवद्दय-मरय-मंसल-सुजाय-लक्खण-पसत्यअछिद् जालपाणी

पीवर कोमल वरंगुली आयंव-तंव-ततिन सुई-रुइलणिढ णखे

कणगसिलातनुज्जल-पसत्य-समतलउवचिय-वित्यिण्ण-पिहृत-सिरिवच्छंकिय वच्छे

सण्णय-संगय-सुंदर-सुजाय-नियमाइय-पीणरहय पासे

झस-विहग-सुजायपीण कुच्छी सुद्द करणे उनकी भोंहे नमे हुए धनुष के समान टेढ़ी, काले वादल के समान पूर्ण पतली एवं चिकनी थी

उनके नयन विकसित पुण्डरीक कमल जैसे थे आँख के अन्दर के म्वेत-म्याम भाग वहुत तेज थे उनकी नासिका गरुढ़ की चोंच के समान लम्बी सीघी और ऊँची थी

उनके ओष्ठ प्रवाल शिला अथवा विस्वफल सहश थे उनकी दन्तश्रेणी चन्द्रखण्ड, विमल निर्मल शंख, गोद्रुग्ध के झाग, कुन्द पुष्प, और कमलतन्तु जैसी श्वेत थी

उनके दांत अखण्ड थे उनके दांत फटे हुए नहीं थे उनके दांत एक दूसरे के साथ थे उनके दांत चिकने थे उनके दांत सुन्दर थे

उनका तालु और जिल्ला अग्नि से तपाये हुए एवं जल से धोये हुए स्वर्ण सहण रक्ततल वाले थे

उनके दाढ़ी-मूँछ सदा समान एवं सुलझे हुए रहते थे उनकी ठुड्डी भादू न सिंह की ठुड्डी के समान मांसल-सुस्थित-प्रशस्त एवं पुष्ट थी

उनकी गरदन चार अंगुल (चौड़ी) प्रमाणवाली श्रेष्ठ गांख सहम धी

उनके स्कन्ध श्रेष्ठ महिप, शूकर, शार्द्ग सिंह, वृपभ और श्रेष्ठ हस्ति के स्कन्ध जैसे थे

उनकी भुजायें गाड़ी के जुए जैसी पुष्ट एवं सुन्दर विधिष्ट स्नायुओं से सुबढ़ सुदृढ़ सन्धियों से संगत एवं स्थिर कलाइयों से युक्त नगर (द्वार के कपाट) की अर्गला जैसी गील थीं

उनके हाथों में चन्द्र, सूर्य, णंख, चक्र, दक्षिणावर्त स्वस्तिक आदि की सुन्दर एवं स्पष्ट रेखायें थीं

उनके हस्ततल मृदु-मांसल तथा प्रणस्त लक्षण युक्त थे और अंगुलियां मिलाने पर उनमें छिद्र नहीं दिखाई देते थे उनकी श्रेष्ठ अंगुलियां पुष्ट एवं कोमल थीं

उनके हाथ की अंगुलियों के नख अल्प रक्तवर्ण के स्वच्छ स्निग्ध पतले तथा चमक वाले थे

उनका वक्षस्थल स्वर्णाणना सहण उज्ज्वल विशाल-समतल-पुण्ट-चौड़ा तथा शीयत्स नामक स्वस्तिक से अंकित था

उनके पाद्यवभाग ऋमणः संकुचित, णरीरानुसार संगत-सुन्दर-पुष्ट-प्रमाणीपेत सुनिष्पन्न थे

उनका उदर मत्स्य तथा पक्षी जैसा सुन्दर था उनके उदर की आंतें स्वस्य थीं

गंगावतक - पयाहिणावत्त - तरंगभंगुर- रविकिरण-तरुण-बोहिय अकोसायंत-पडमगंभीर वियड-णाभे

साहयसोणंद-मुसल-दप्पणणि करियवरकणगच्छर सरिसवर वइर-वलियमज्झे

पमुइय-वरतुरग-सीहवर-वट्टिय कडी

वरतुरगसुजाय-गुज्झदेसे आइण्ण-हजन्व-णिरुवलेवे

गयससण-सुजाय-सन्निभोरू समग्ग-णिमग्ग-गृह जाणु एणी कुरूविदावत्त बट्टाणुपुव्व जेघे

संठिय सुसिलिट्ट गृढ गुप्फे सुपइद्रिय-कुम्म-चारु चलणे

रत्तुप्पलपत्त-मज्य-सुकुमाल-कोमल तले

नग-नगर-मगर-सागर-चक्कंकवरंग-मंगलंकिय चरणे

अणुपुन्व-सुसहयंगुलीए

उण्णय-तणु-तंब-णिद्ध णक्ले

वरवारणतुल्ल-विक्कम विलसिय गई

कणगसिलाय-सुजाय-णिरुवहय-देहधारी उज्जुय-सम-सहिय-जन्चतणुकसिण-णिद्ध-आइज्जलउह-रमणिज्जरोमराई

हुयवह-णिद्ध्म-जलिय तडितडिएतरुण-रविकिरण सरिस तेए

अणासवे अममे अिंकचणे छित्रसोए णिरुवलेवे

ववगय-पेम-राग-दोस मोहे णिग्गंथस्स पवयणस्स देसए सत्थगाइणायगे, पइट्ठावए, समणगपई समणगविद परियद्विए

उनकी नाभि गंगानदी के दक्षिणावर्त तरंगों से वने हए भंवर जैसी गृढ़ घुमाववाली तरुण सूर्य की किरणों से पूर्ण विकसित कमल जैसी गहन गम्भीर थी

उनके शरीर का मध्यभाग तिपाई, मुसल, दर्पणदण्ड. शोधित-श्रेष्ठ स्वर्ण से निर्मित तलवार की मूठ तथा श्रेष्ठ वज्र के मध्यभाग जैसा था

उनकी कटि-कमर प्रमुदित-उत्तम अश्व तथा श्रेष्ठ सिंह की कमर जैसी थी

उनका गुप्तांग श्रेष्ठ अश्व जैसा सुनिष्पन्न था

उनका मल-मूत्र-विसर्जन का स्थान उत्तम अश्व के समान लेप रहित था

उनके उरू हाथी की स्ंड के समान सुगठित थे उनके घुटने डिच्चे के ढक्कन के समान सुस्थित थे उनकी पिण्डलियाँ हिरण की पिण्डलियों के समान तथा

कुरुविन्द घास के समान क्रमशः वृत्ताकार थीं उनके टखने सुगठित, सुस्यित एवं गूढ़ थे

उनके चरण कछूए के समान ऊपर से उन्नत एवं सुप्रति-ष्ठित थे

उनके पैरों के तलवे रक्त उत्पल जैसे मृदु सुकुमार कोमल थे

उनके चरणतल में पर्वत, नगर, मकर, सागर, चक्रांक, स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह अंकित थे

उनके पैरों की अंगुलियाँ क्रमशः छोटी-वड़ी एक दूसरे से सटी हुई थीं

उनके पैरों की अंगुलियों के नख ताम्रवर्ण, उन्नत, स्निग्ध तथा पतले थे

उनकी गति पट्टहस्ति की गति के समान पराक्रम पूर्ण थी

वे स्वर्णशिला सदृश सुन्दर-रोगरिहत देहधारी थे

उनके शरीर पर रोमराजि सीधी, समान, एक दूसरे से मिली हुई, श्रेष्ठ, सुक्ष्म, काली, चिकनी, उत्तम लावण्य-सम्पन्न एवं रमणीय थी

उनका तेज निधुम प्रज्वलित अग्नि, विद्युत, तरुण सूर्य की किरणों जैसा था

वे आस्नवरहित थे, ममत्व रहित थे, अपरिग्रही थे, शोक रहित थे, अलिप्त थे

वे प्रेम, राग, द्वेष रूप मोह से रहित थे

वे निर्ग्रन्थ प्रवचन के उपदेष्टा थे

वे शास्त्रकारों के नायक थे, प्रतिष्ठापक थे, श्रमण स्वामी ये, श्रमण वृन्द से परिवृत थे

चडतीसबुद्धवयणातिसेस पत्ते

पणतीससच्चवयणातिसेस पत्ते<sup>1</sup>

- -- उव. सु १६

तए णं समणे भगवं महावीरे तीसे य महद्दमहालियाए परिसाए, मुणि परिसाए, जट परिसाए, देव परिसाए, अणेग-सयाए, अणेगसयवंदाए, अणेगसयवंदपरिचाराए, सारय-णवत्यणिय-महर-गम्भीरकोंचणिग्घोस-दुंदुमिस्सरे

**डरे वित्यटाए, कंठे विट्टियाए** 

सिरे समाइण्णाए

अगरताए

अमम्मणाए

मुबत्तवखरसिण्याद्याए पुण्णरत्ताए सव्बन्नासाणुगामि-णीए सरस्सईए

जोयण णिहारिणासरेणं

अद्धमागहाए भासाए धम्मं परिकहेइ

सा वि य णं अहमागहा भासा तेति सन्वेसि आरियमणारि-याणं अप्पणो सभासाए परिणमेणं परिणमड<sup>2</sup> — उव. सु. ५६ धम्मसत्त्वं जिण्णासा

२०. प०-- कतरे धम्मे अवछाते माहणेण मतीमता ?

उ० —अंजु धम्मं अहातच्चं निणाणं तं सुणेह मे ।

—सूय.सु. १, अ. ६. गा. १

#### भावलोक्षपयारा

२१. तिविहे लोगे पण्णत्ते, तं जहा-

- १. णाणलोगे,
- २. वंसणलोगे,
- ३. चरित्तलोगे ।

—ठाणं य. ३, उ. २, सु. १६१

भगविक्यया णाणाइणं परुवणा— २२. प०—इहमविए भंते ! नाणे ? परमविए नाणे ? तदुमय-भविए नाने ?

दर--गोयमा ! इहमिवए वि नाणे, परभविए वि नाणे, तदुनयभिवए वि नाणे । दंसणं पि एचसेव वे चौंतीस बुद्धवचनातिशयों से सम्पन्न थे वे पैंतीस सत्यवचनातिशयों से सम्पन्न थे

उस समय श्रमण भगवान महावीर ने अनेक सी, अनेक सीवृन्द, अनेक सीवृन्दों के परिवार वाली उस महान परिपदा में, मुनि परिपदा में, यति परिपदा में, देव परिपदा में, श्ररद ऋतु के नवीन मेघ के गर्जन जैसे, कींच पक्षी तथा दुन्दुभी के घोप जैसे स्वर से,

हृदय में विस्तृत, कण्ठ में स्थित,

मस्तिष्क में व्याप्त,

अस्पप्ट उच्चारण रहित

हकलाहट रहित,

व्यक्त अक्षरों के पूर्ण संयोजन सिहत सर्वभाषानुगामिनी वाणी को

योजन पर्यन्त सुनाई दे ऐसे स्वर से अर्धमागधी गापा में धर्म कहा—

वह अधंमागधी भाषा उन सब आयं-अनार्य श्रोताओं की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हुई।

धर्म-स्वरूप की जिज्ञासा—

१३. प्र० केवलज्ञानसम्पन्न, महामाहन (अहिंसा के उपदेप्टा) भगवान् महावीर स्वामी ने कीन-सा धर्म बताया है ?

उ० जिनवरों के (द्वारा उपिट्ट) उस सरल धर्म की ययार्थ रूप से मुझसे सुनो।

भावलोक के प्रकार-

१४. लोक तीन प्रकार के कहे गये हैं-

- १. ज्ञानलोक,
- २, दर्शनलोक,
- ३. चारित्रलोक।

भव की अपेक्षा से ज्ञानादि की प्ररूपणा— १५. प्र० हे भगवन् ! क्या ज्ञान इहमविक है ? परभविक है ? या तदुभयभविक है ?

उ॰ गीतम ! ज्ञान इहमविक भी है, परमविक भी है, जीर तदुभयमविक भी है। इसी प्रकार दर्शन भी जान लेना चाहिए।

१ उवा. सु. ६

२ भगवान महावीर के णरीर का यह वर्णक पाठ श्रीपपातिक भूत्र के सूत्रों से लिया है किन्तु उपलब्ध प्रतियों में विभिन्न वाचना भेद के पाठ हैं अतः प्रस्तुत वर्णक पाठ के संकलन में सभी प्रतियों का उपयोग किया गया है। इस वर्णक में मूत्रों के जितने श्रंण अपेक्षित थे उतने ही लिए हैं और सूत्रांक आगम प्रकाशन समिति ब्यावर के दिए हैं।

प०-इहमविए भंते! चरित्ते? परमविए चरित्ते? तदुभयभविए चरित्ते ?

चरित्ते, नो परभविए उ०-गोयमा ! इहभविए चरित्ते, नो तदुभयभविए चरित्ते। एवं तवे संजमे

— वि. स. १, **उ. १, सु. १०** 

छव्विहा भावा---

२३. छव्विहे भावे पण्णत्ते, तं जहा-

चरणानुयोग

- १. ओदइए.
- २. उवसमिए,
- ३. खइए,
- ४. खओवसमिए,
- ४. पारिणामिए,
- ६. सन्निवाइए 11

—ठाणं. स. ६, सु. ५३७

प्र० हे भगवन् ! क्या चारित्र इहभविक है ? परभविक है ? या तदुभयभविक है ?

उर् गौतम ! . चारित्र इहभविक है, वह परभविक नहीं है और न तदुभयभविक है। इसी प्रकार तप और संयम के विषय में भी जान लेना चाहिए।

#### छह प्रकार के भाव-

भाव छह प्रकार के कहे गये हैं। जैसे-

- १. औदयिक भाव-कर्म के उदय से होने वाले क्रोध, मानादि इक्कीस भाव।
- २. औपशमिक भाव-मोह कर्म के उपशम से होने वाले सम्यक्तवादि दो भाव हैं।
- ३. क्षायिक भाव- घाति कर्मो के क्षय से उत्पन्न होने वाले अनन्त ज्ञान-दर्शनादि नौ भाव।
- ४. क्षायोपशमिक भाव-चातिकर्मों के क्षयोपशम से होंने वाले मित-श्रुतज्ञानादि अठारह भाव।
- ५. पारिणामिक भाव-किसी कर्म के उदयादि के विना अनादि से चले आ रहे जीवत्व आदि तीन भाव।
- ६. सान्निपातिक भाव-उपर्युक्त भावों के संयोग से होने वाले भाव।

(ख) "छिन्विहे भावे" इत्यादि, भवनं भावः पर्याय इत्यर्थः गाहा-अोदइय उवस मिए य, खइए य तहा खओवसमेए य।

परिणाम सिन्नवाए य, छिव्वहो भावलोगो उ ।।—।।

(१) तत्नौदियको द्विविधः-१. उदय-२. उदयनिष्पन्नश्च.

तत्रोदयोऽष्टानां कर्मप्रकृतिनामुदयः—शान्तावस्थापरित्यागेनोदीरणावलिकामतिक्रम्योदयावलिकायात्मीयात्मीयरूपेण विपाक इत्यर्थः

अत्र चैवं व्युत्पत्तिः—उदय एवीदयिकः

उदयनिष्पन्नस्तु कर्मोदयजनितो जीवस्य मानुषत्वादिः पर्यायः तत्र च उदयेन निर्वृत्तस्तत्र वा भव इत्यौदयिक इत्येवं व्युत्पत्तिरिति.

(२) तथा औपशमिकोऽपि द्विविधः—१. उपशम, २. उपशमनिष्पन्नश्च.

तत्रोपशमो दर्शनकर्मणोऽनन्तानुबन्ध्यादि भिन्नस्योपशमश्रेणिप्रतिपन्नस्य वा मोहनीयभेदान् अनन्तानुबन्ध्यादीनुपशमयतः, उदयाभाव इत्यर्थः उपशम एवीपशमिकः

उपशमनिष्पन्नस्तु उपशान्त क्रोध इत्यादि उदयाभावफलस्वरूप आत्मपरिणाम इति भावना.

तत्र च व्युत्पत्तिः -- उपशमेन निवृत्त अीपशमिक इति.

(३) तथा क्षायिको द्विविधः---१. क्षय, २. क्षयनिष्पन्नश्च.

तत्र क्षयोऽण्टानां कर्मप्रकृतीनां ज्ञानावरणादि भेदानां, क्षय कर्माभाव एवेत्यर्थ :

क्षयनिष्पन्नस्तु तत्फलरूपो विचित्र आत्मपरिणामः केवलज्ञानः दर्शनचारित्रादि. तत्र क्षयेण निर्वृत्तः "क्षायिक" इति व्युत्पत्तिः ।

१ (क) अणु. उवक्कम. सु. २०७.

```
भावप्पमाणपरूवणं-
                                                             भाव प्रमाण प्ररूपण-
                                                             २४. प्र०-भाव प्रमाण कितने प्रकार का है ?
२४. प०-से कि तं मावव्यमाणे ?
                             (शेप टिप्पण पृष्ठ १६ का)
    (४) तथा क्षायोपणमिको द्विविद्यः, १. क्षयोपणम, २. क्षयोपणमनिष्पन्नण्य।
    तत्र क्षयोपशमश्चतुर्णा घातिकर्म्मणां केवलज्ञानप्रतिवन्धकानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयान्तरायाणां क्षयोपशम इह उदीर्णस्य
    क्षयोऽनुदीर्णस्य च विपाकमधिकृत्योपशम इति गृह्यते ।
    बाह—बीपणमिकोऽप्येवंभूत एव, नेवं।
    तत्रोपशान्तस्य प्रदेशानुभवतोऽप्यवेदनात् अस्मिश्च वेदनादिति अयं च क्षयोपशमिकयारूप एवेति क्षयोपशम एवं क्षायोपशमिकः।
    क्षयोपश्रमनिष्पन्नस्त्वाभिनिवोधिक ज्ञानादिलव्धिपरिणाम आत्मन, एवं क्षयोपश्रमेन निर्वृत्तः क्षायोपश्रमिक इति च ब्युत्पत्तिरिति ।
    (५) तथा परिणमनं परिणामः --अपरित्यक्तपूर्वावस्थस्यैव तद्भावगमनमित्यर्थः ।
    उक्तं च---
    परिणामोह्यर्थान्तरगमनं, न च सर्वथा व्यवस्थानम्।
    न च सर्वया विनागः, परिणामस्तद्विदामिष्टः॥
    स एव पारिणामिक इत्युच्यते ।
    स च साधनादिभेदेन द्विविधः १. तत्र सादिः जीर्णघृतादीनां, तद्द्रावस्य सादित्वादिति ।
```

२. अनादिपारिणामिकस्तु धर्मास्तिकायादीनां तद्भावस्य तेपामनादित्वादिति । (६) तथा सन्निपातो — मेलकस्तेन निर्वृतः साम्निपातिकः अयं चैपां पञ्चानामीदियकादिभावानां द्यादि संयोगतः सम्भवा-सम्भवानपेक्षया पङ्चिणतिभंगरूपः ।

तत्र द्विकसंयोगे दश त्रिक संयोगेऽपि दशैव चतुष्कसंयोगे पञ्च, पञ्चकसंयोगेत्वेक एवेति । सर्वेऽपि पर्ट्विणतिरिति । इह चाविरुद्धाः पञ्चदश सन्निपातिकभेदा इप्यन्ते, ते चैवं भवन्ति ।

गाहाओ—उदइए खओवंसमिए, परिणामिक्केक्क गङ्चउक्के वि । खयजोगेण वि चलरो, तयभावे उवसमेण पि ॥—॥ उवसमसेढी एक्को, केवलिणो वि य तहेव सिद्धस्स । अविकृद्धसिवाइय, भेया एमेव पनरस ॥—॥

श्रीदियक-क्षायोपग्रमिक-पारिणामिकनिष्पन्नः साम्निपातिक एकैको गतिचतुष्केऽपि । तद्यया-श्रीदियको नारकत्वं, क्षायोपग्रमिक इन्द्रियाणि, पारिणामिको जीवत्यमिति ।

इत्यं तिर्यग्नरामरेष्वपि योजनीयमिति चत्वारो भेदाः

तथा क्षययोगेनापि चत्वार एव तास्वेव गतिपु।

अभिलापस्तु—औदयिको नारकत्वं, क्षायोपश्चमिक इन्द्रियाणि, क्षायिकः सम्यक्त्वं, पारिणामिको जीवत्वमिति, एवं तिर्यगादिष्विष-वाच्यं सन्ति चैतेष्विप क्षायिक सम्यग्दृष्टयोऽधिकृतभंगान्यथानुपपत्तेरिति भावनीयमिति ।

-'तय भावे" त्ति, क्षायिकामावे च शब्दाच्छेपत्रय भावे चौपणिमकेनापि चत्वार एव उपशममात्रस्य गतिचतुष्टयेऽपि भावादिति । अभिलापस्तर्थैव, नवरं—सम्यक्त्वस्थाने उपशान्तकपायत्विमिति वक्तव्यमेते चाष्टी भंगाः, प्राक्तनाश्चत्वार इति द्वादश, उपशमश्रेण्या-मेको भंगः तस्या मनुष्येष्वेत्र भावात् ।

अमिलापः पूर्ववत् नवरं - मनुष्य विषय एवं,

केवलिनम्बैक एव, औदयिको मानुपत्वं क्षायिकः सम्यक्तवं पारिणामिको जीवत्वं ।

तथेव सिद्धस्यैक एव आयिक सम्यक्तवं पारिणामिको जीवत्वमिति ।

एवमेतेस्त्रिभिर्मगैः सहिताः प्रागुक्ताः द्वादण अविरुद्ध साम्निपातिका भेदाः पञ्चदशमवन्तीति ।

अपि च--

गाहाको--- उवसमिए२ खनिएऽनिय६ खयडवसम१८ उदय२१ पारिणामे ३य । दो, नव, अट्ठररसगं, इगंविसा तिन्नि भेएणं ॥

् (पृष्ठ १८ पर शेप टिप्पण)

उ॰—भावत्पमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा—
१. गुणत्पमाणे, २. णयप्पमाणे, ३. संखप्पमाणे ।
—अणु० सु० ४२७

प०-से कि तं जीवगुणप्यमाणें ?

उ० — जीवगुणप्पमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा — १. णाणगुणप्पमाणे, २. दंसणगुणप्पमाणे, ३. चरित्त-गुणप्पमाणे य । — अणु० सु० ४३५

## जाजगुजप्पमाणं--

२४. पं - से कि तं णाणगुणपमाणे ?

उ०—णाणगुणप्पमाणे चउित्वहे पण्णते, तं जहा— १. पच्चक्खे, २. अणुमाणे, ३. ओवम्मे, ४. आगमे।

प॰--से कि तं पच्चवले ?

उ॰--पन्चक्खे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा---

१. इंदियपच्चक्खे य, २. नो इंदियपच्चक्खे य ।

प०-से कि तं इंदियपच्चवखे ?

उ०—इंदियपन्चक्खे पंचिवहे पण्णते, तं जहा— सोइंदियपन्चक्खे-जाव-फार्सिदियपन्चक्खे, से तं इंदियपन्चक्खे।

२६. प०-से किं तं नो इंदियपच्चमखे ?

उ॰-नो इंदिययच्चक्खे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा -

१. ओहिणाणपच्चक्खे, २. मणपन्जवणाणपच्चक्खे,

३. केवलणाणपच्चक्खे,

से तं नो इंदियपच्चनखे, से तं पच्चनखे।

२७. प०—से कि तं अणुमाणे ?

उ०-अणुमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-१. पुन्ववं, २. सेसवं, ३. दिट्ट साहम्मवं । उ॰—भाव प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है। यथा— (१) गुण प्रमाण, (२) नय प्रमाण, (३) संख्या प्रमाण।

प्रo - जीव गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ॰—जीव गुण प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है। यथा—(१) ज्ञान गुण प्रमाण, (२) वर्णन गुण प्रमाण, (३) चारित्र गुण प्रमाण।

ज्ञान गुण प्रमाण-

२४. प्र०-ज्ञान गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०-ज्ञानगुण प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है। यथा

(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमा, (४) आगम ।

प्र-प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०-प्रत्यक्ष दो प्रकार का कहा गया है। यथा-

(१) इन्द्रियप्रत्यक्ष, (२) नो इन्द्रियप्रत्यक्ष ।

प्र०-इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—इन्द्रियप्रत्यक्ष पाँच प्रकार का कहा गया है। यथा— श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष—यावत् — स्पर्गेन्द्रिय प्रत्यक्ष ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष समाप्त

२६. प्र० नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ॰—नो इन्द्रियप्रत्यक्ष तीन प्रकार का कहा गया है। यथा—(१) अवधिज्ञानप्रत्यक्ष, (२) मनःपर्यवज्ञानप्रत्यक्ष, (३)

केवलज्ञानप्रत्यक्ष ।

नो इन्द्रियत्रत्यक्ष समाप्त । त्रत्यक्षसमाप्त ।

प्र०-अनुमान (प्रमाण) कितने प्रकार का है ?

ज∘—अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है। यथां—

(१) पूर्ववत्, (२) शेषवत्, (३) दृष्टसाधर्म्यवत् ।

१ समतं, १ चारितं चं, १ संजमासंजमे तइए ॥—॥

४ चउगइ, ४ चउक्कसाया, ३ लिंगत्तियं ६ लेसछक्क १ अन्नाणं।

१ मिच्छत्त १ मसिद्धत्तं, १ असंजमे तह चडत्ये उ ॥—॥

पंचमगम्मि य भावे, १ जीव, २ अभव्वत्त, ३ भव्वत्ता चेव,

पंचण्हिव भावाणं, भेया एमेव तेवन्ना ॥—॥

—स्थानांग टीका से उद्धृत

१. सम्म चरित्ते पढमे; १. दंसण, २. नाणे य, ३. दाण, ४. लाभे य।

<sup>.</sup> ५. उवभोग, ६. भोग, ७. वीरिय, ८. सम्म, ६. चरित्ते तह बीए ॥-॥

<sup>(</sup>ङ) ४ चलनाण ३ ज्ञाणतियं, ३ दंसणतिय ५ पंचदाणलद्धीओ ।

१ (क) यहां गुणप्रमाण और नयप्रमाण लिए हैं—संख्याप्रमाण गणितानुयोग (काल प्रमाण पृ० ६६१ से काललोक में तथा क्षेत्रप्रमाण परिशिष्ट २ पृ० ७५४ पर) में दिया गया है।

<sup>्</sup>र (ख) इससे आगे का एक सूत्र द्रव्यानुयोग में दिया है।

उ०-पुन्ववं पंचिवहं पण्णत्ते, तं जहा--

१. खतेण वा, २. वणेण वा, ३. मसेण वा, ४. संछ-णेण वा, ४. तिलएण वा।

संगहणी गाहा---

माता पुत्तं जहा णट्टं, जुवाणं पुणरागयं। काई पच्चिमजाणेज्जा, पुट्विलिगेण केणद्व॥—॥ से तं पुट्ववं।

प०-से कि तं सेसवं ?

उ०-सेसवं पंचिवहं पण्णतं, तं जहा-

कज्जेणं, २. कारणेणं, ३. गुणेणं, ४. अवयवेणं,
 अ. आसएणं।

प० —से कि तं कज्जेणं ?

उ० - कज्जेणं = संखं सद्देणं, भीर तालिएणं, वसमं ढंकिएणं, मोरं केकाइएणं, हयं हिंसिएणं, गयं गुलगुलाइएणं, रहं घणप्रणाइएणं, से तं कज्जेणं।

प० - से कि तं कारणेणं ?

ड०-कारणेणं=तंतवो पडस्स कारणं, न पडो तंतुकारणं,

वीरणा कडस्स कारणं, न कडो वीरणकारणं,

मिप्पिडो घटस्स कारणं, न घडो मिप्पिडकारणं । से तं कारणेणं ।

प०-से कि तं गुणेणं ?

द॰-गुणेणं-सुवण्णं निकसेणं, पुष्फं गंधेणं, लवणं रसेणं, मदिरं आसायिएणं, वत्य कासेणं, से तं गुणेणं।

प०-से कि तं अवयवेणं?

उ० — अवयवेणं = महिसं सिगेणं, कुक्कुडं सीहाए, हित्य विसाणेणं वराहं दाढाए, मीरं पिछेणं, आसं खुरेणं, वर्ष्यं नहेणं, चमरं वालगंडेणं, दुपयं मणुसमाइ, चड-पर्यं गवमाइ, बहुपयं गोम्हियाइ, सीहं केसरेणं, वसहं भक्कुहेणं, महिलं वलयवाहाए।

संगहगी गाहा—

परियर बंधेण भडं, जाणिज्ज महिलियं णिवसेणेणं । सिरथेण दोणपागं, कवि च एककाए गाहाए ॥—॥ से तं अवयवेणं । प्र - पूर्ववत् कितने प्रकार का है ?

उ०-पूर्ववत् पाँच प्रकार का कहा गया है। यथा-

(१) क्षत से, (२) वर्ण से, (३) मसे से, (४) लांछन से, (५) तिल से।

संग्रहणी गाथा--

किसी माता का पुत्र वाल्यकाल में भाग गया, जवान होने पर घर आया तो माता ने किसी पूर्व चिन्ह से उसे पहचाना।

-पूर्ववत् (प्रमाण) समाप्त ।

प्र०-शेपवत् कितने प्रकार का है ?

उ०-भेपवत् पाँच प्रकार का कहा गया है। यथा-

(१) कार्य से, (२) कारण से, (३) गुण से, (४) अवयव से,

(५) आश्रय से।

प्र०-कार्य का स्वरूप कैसा है ?

उ०-कार्य=यया-शंख शब्द से, भेरी वजाने से, वृपम धडुकने से, मयूर केकारव से, अश्व हिनहिनाट से, गज गुलगुलाट से। —कार्य से समान्त।

प्र०-कारण का स्वरूप कैसा है ?

ड०—कारण=यथा—तन्तु पट के कारण हैं, पट तन्तुओं का कारण नहीं है।

शलाकायें चटाई के कारण हैं, चटाई शलाकाओं का कारण नहीं है।

मृत्पिण्ड घट का कारण है, घट मृत् पिण्ड का कारण नहीं है। —कारण से समान्त

प्र०-गुण का स्वरूप कैसा है ?

उ॰—गुण=यथा—सुवर्ण कसीटी से, पुष्प गन्ध से, लवणी रस से, मदिरा आस्वाद से, वस्त्र स्पर्ण से। —गुण से समाप्त

प्र - अवयव का स्वरूप कैसा है ?

ज० — अवयव = यथा — भैसा सींग से, मुर्गा शिला से, हाथ दान्त से, वराह दाढा से, मोर पिच्छ से, अश्व खुर से, व्याघ्र नखों से, चामर गाय केशों के गुच्छ से, द्विपद-मनुष्यादि, चतुष्पद गाय आदि, वहुपद गोह आदि, सिंह केस जटा से, वृपभ ककुछ से, महिला चूड़ा से।

संग्रहणी गायार्थ-

योधा कमर वन्ध से, महिला वेपभूपा से, द्रोणपांक कण से, कवि एक गाथा से।

--अवयव से समाप्त

१ दन्तर्भुंग—हाथीदाँत

प०-से कि तं आसएणं ?

उ०-आसएणं ≈अग्गि धूमेणं, सलिलं बलागाहि, बुट्टं अन्भविकारेणं, कुलपुत्तं सीलसमायारेणं ।

संगहणी गाहा-

इंगियागार णेयेहि किरियाहि भासिएण य। नेत्त-वरक्विकारेहि गिल्झए अंतगं मणं॥—॥ से तं आसएणं से तं सेसवं।

प० —से कि तं दिदुसाहम्मवं रि

उ॰--विद्वसाहम्मवं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा--१. सामण्णविद्वं य, २. विसेसविद्वं य ।

प०-से कि तं सामण्णविद्वे ?

उ०-सामण्णविट्टं-जहा-एगा पुरिसो तहा बहवे पुरिसा,

जहा बहवे पुरिसा तहा एगो पुरिसो। जहा एगी करिसावणी, तहा बहवे करिसावणा, जहा बहवे करिसावणा, तहा एगो करिसावणो। से तं सामण्णदिट्ठं।

प०-से कि तं विसेसिंदहं ?

उ०---विसेसिदट्टं---से जहाणामए केइपुरिसे कंचि पुरिसं बहुणं पुरिसाणं मज्झे पुटविदट्टं पच्चिमजाणेज्जा-'अयं से पुरिसे'।

> बहूणं वा करिसावणाणं मज्झे पुरुविदट्टं करिसावणं पच्चिभजाणेज्जा । 'अयं से करिसावणे' ।

> तस्स समासओ तिविहं गहणं भवति, तं जहा- तीतकालगहणं, २. यडुप्पन्नकालगहणं, ३. अणा-गयकालगहणं।

प॰-से कि तं तीतकालगहणं ?

उ॰--तीतकालगहणं = उत्तिण्णाणि वणाणि, निटकण्णसस्सं वा मेर्दिण, पुण्णाणि य कुण्ड-सर णिब-दीहिया-सला-गाइं पासित्ता, तेणं साहिज्जइ जहा सुनुद्वी आसि । से तं तीतकालगहणं।

प०--से कि तं पडुष्पण्णकालगहणं ?

उ०--पदुप्पणकालगहणं=साहु गोयरगगयं विच्छिड्डयपउ-वट्टइ । से तं पडुप्पण्णकालगहणं ।

प०-से कि तं अणागयकालगहणं ?

उ०-अणागयकालगहणं।

प्रo-आश्रय का स्वरूप कैसा है ?

उ॰-आश्रय = यथा-अग्नि धूम से, पानी वगुलों से, वर्षा बादल से, कुलपुत्र सदाचार से।

संग्रह्णी गायार्थ--

अन्तर्मन के भाव अंगचेष्टाओं से, कियाओं से, वाणी से, आंख और मुख के विकारों से जाने जाते हैं।

—आश्रय से समाप्त । शेयवत् समाप्त ।

प्र०-दृष्टसाधम्यं (साम्य) कितने प्रकार का है ?

**७०—दृष्टसाधर्म्य दो प्रकार का कहा गया है। यया**—

(१) सामान्यदृष्ट, (२) विशेपदृष्ट ।

प्रo-सामान्यदृष्ट का स्वरूप कैसा है ?

उ०-सामान्यदृष्ट=यथा-जैसा एक पुरुप है वैसे अनेक पुरुष हैं।

जैसे अनेक पुरुप हैं वैसा एक पुरुप है। जैसा एक कृपक है वैसे अनेक कृपक हैं। जैसे अनेक कृपक हैं वैसा एक कृपक है।

—सामान्यदृष्ट समाप्त।

प्र॰-विशेपद्ण्ट का स्वरूप कैसा है ?

च०-विशेपदृष्ट = यथा-जिस प्रकार कोई पुरुष किसी पूर्व दृष्ट पुरुष को अनेक पुरुषों के बीच में देखकर यह जाने की यह वह पुरुप है।

पूर्व दृष्ट कृपक को अनेक कृपकों के मध्य में देखकर वह जाने कि — 'यह वह कृपक है।'

उसका तीन प्रकार से ग्रहण होता है। यथा-

(१) अतीतकाल ग्रहण,

(२) वर्तमानकाल ग्रहण,

(३) अनागतकाल ग्रहण।

प्र० - अतीतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०-अतीत काल ग्रहण = यया - घास वाले वन, पके हुए धान्य वाले खेत, भरे हुए कुण्ड, सर--नदी, वावड़ी, तालाव आदि देखकर यह निर्णय करे कि यहाँ अच्छी वर्षा हुई है।

-अतीतकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र - वर्तमानकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०-वर्तमानकाल ग्रहण = यथा - गोचरी गया हुआ साधु रमत-पाणं पासिता । तेणं साहिज्जइ जहा सुभिषखे प्रचुर भात-पानी देखकर यह जाने कि यहाँ सुभिक्ष है।

— वर्तमानकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र • --- अनागतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०-अनागतकाल ग्रहण=यथा-

### संगहणी गाहा--

अवसस्स निम्मलत्तं, कसिणा य गिरीसविज्नुयामहे । यणियं वाउव्भामा, संझा रत्ता य णिद्धा य ॥—॥ वार्षणं वा, माहिदं वा, अण्णयरं वा पसत्यं उप्पायं पासित्ता 'ते णं साहिज्जइ—जहा सुवृद्धी भविस्सइ । से तं अणागयकालगहणं । एएसि चेव विवच्चासे तिविहं गहणं भवइ, तं जहा— १. तीतकालगहणं, २. पद्धपन्नकालगहणं, ३. अणागय-कालगहणं ।

प॰-से कि तं तीतकालगहणं ?

ड०—तीतकालगहणं — नित्तणाई वणाई, अणिष्कण्णसस्सं च मेइणि सुक्काणि य कुण्ड-सर-णवि-दह-तलागाई पासित्ता तेणं साहिज्जंति — जहा कुवुट्टी आसी । से तं तीतकालगहणं ।

प०-से कि तं पड्प्पणकालगहणं ?

उ०-पडुप्पण्णकालगहणं=साहु गोयरगगगयं अलभमाणं पासित्ता, तेणं साहिज्जइ, जहा दुव्मिक्खे बट्टइ। से तं पदुष्पण्णकालगहणं।

प०-से कि तं अणागयकालगहणं ?

उ०-अणागयकालगहणं = अगोयं वा, वायव्वं वा अण्णयरं वा अप्पसत्यं उप्पायं पासित्ता तेणं साहिज्जइ जहा कुबुट्टी मविस्सइ । से तं अणागयकालगहणं । से तं विसेसदिट्ठं । से तं दिट्ठसाहम्मवं । से तं अणुमाणे ।

रद. प०-से कि तं ओवम्मे ?

उ॰-- भोवम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा---१. साहम्मोवणीए य, २. वेहम्मोवणीए य।

प० - से कि तं साहम्मोवणीए ?

उ॰—साहम्मोवणीए तिविहे पण्णत्ते, तं जहा — १. किंचिसाहम्मे, २. पायसाहम्मे, ३. सन्व साहम्मे य ।

प०-से कि त किचिसाहम्मे ?

उ०—िकिं साहम्मे = जहां मंदरी तहा सिरसवी, जहां सिरसवी तहा मंदरी। जहां समुद्दी तहा गोप्पयं, जहां गोप्पयं तहां समुद्दी। जहां चंदी तहां कुन्दी, जहां कुन्दी तहां चंदी। से तं किंचिसाहम्मे।

प०-से कि तं पायसाहम्मे ?

उ॰—पायसाहम्मे = जहा गी तहा गवयो, जहा गवयो तहा गो। से तं पायसाहम्मे।

### संग्रहणी गायार्थ-

स्वच्छ आकाश, कृष्ण वर्ण के वादलों में विजली की चमक, और गर्जना, मण्डलवात, रक्तवर्णा संध्या, आर्द्रा, मूलादि नक्षत्रों का योग, अन्य प्रणस्त उत्पात इनको देखकर "सुवृष्टि होगी" ऐसा अनुमान करना।

--अनागत काल ग्रहण समाप्त ।

इनसे विपरीत तीन प्रकार का ग्रहण होता है। यथा— (१) अतीतकाल ग्रहण, (२) वर्तमानकाल ग्रहण, (३) अनागतकाल ग्रहण।

प्र - अतीतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अतीतकाल ग्रहण = यथा—नृणरिहत वन, धान्य रिहत खेत, कुण्ड, सर, नदी, द्रह, तालाव आदि सूखे देखकर— "यहां वर्षा नहीं हुई है" ऐसा अनुमान करे।

—अतीतकाल ग्रहण समाप्त

प्र-वर्तमानकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

ड॰—गोचरी गया हुआ साधु भात आदि का अलाभ देख-कर—"यहाँ दुर्भिक्ष है" ऐसा जाने ।

-वर्तमानकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र०-अनागतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ० अनागतकाल ग्रहण = यथा — अग्नि कोण या वायव्य कोण का वायु अन्य अप्रशस्त उत्पात देखकर "भविष्य में वर्षा नहीं होगी" ऐसा सोचना।

—अनागतकाल ग्रहण समाप्त । विशेषहृष्ट समाप्त । हृष्ट साद्यम्यं समाप्त । अनुमान समाप्त ।

२८ प्र- जपमा कितने प्रकार की है ?

उ॰--उपमा दो प्रकार की कही गई है। यथा--

(१) साधम्योंपमा, (२) वैधम्योंपमा ।

प्र०—साधर्म्योपमा कितने प्रकार की है ?

**च०** -- साधम्योंपमा तीन प्रकार की कही गई है । यथा--

(१) अल्प साधम्यं, (२) अर्ध साधम्यं, (३) सर्वसाधम्यं ।

प्रo-अल्प साधम्यं का स्वरूप कैसा है ?

ज॰ — अल्प साधम्यं — जैसा मन्दर पर्वत वैसा सरसों है, जैसा सरसों है, वैसा मन्दर पर्वत है। जैसा समुद्र है वैसा गोपद है, जैसा गोपद है वैसा समुद्र है। जैसा चन्द्र है वैसा कुन्द है, जैसा कुन्द है वैसा चन्द्र है। — अल्प साधम्यं समाप्त।

प्रo-अर्ध साधर्म्य का स्वरूप कैसा है ?

ज॰ अर्घ साधर्म्य = यथा - जैसी गाय है वैसा गवय है, जैसा गवय है, वैसी गाय है । - अर्घ साधर्म्य समाप्त ।

प०-से कि तं सन्त्रसाहम्मे ?

**ए०**—सन्वसाहम्मे ओवम्मं णत्यि । तहा वि तस्स ओवम्मं कीरइ। जहा अरिहंतेहि अरिहंतसरिस कयं। एवं---

चक्कवद्विणा चक्कवद्विसरिसं कर्य ।

वलदेवेण वलदेवसरिसं कयं। वासुदेवेण वासुदेवसरिसं कयं। साहुणा साहुसरिसं कयं।

से तं सब्दसाहम्मे । से तं साहम्मोवणीए ।

प॰ -- से कि तं वेहम्मोवणीए ?

उ०-बेहम्मोवण्येए तिबिहे पण्णते, तं जहा-१. किचिवेहम्मे, २. पायवेहम्मे, ३. सन्ववेहम्मे ।

प०-से कि तं किचिवेहम्मे ?

उ० — किंचिवेहम्मे = जहा सामलेरो न तहा वाहूलेरो, जहा बाहुलेरो न तहा सामलेरो। से तं किंचिवेहम्मे ।

प०-से कि तं पायवेहम्मे ?

उ०--- पायवेहम्मे = जहा वायसो न तहा पायसो। जहा पायसो न तहा वायसो । से तं पायवेहम्मे ।

प०-से कि तं सव्ववेहम्मे ?

उ०-सन्ववेहम्मे = नित्य ओवम्मे । तहावि तेणेव तस्स ओवम्मं कीरइ।

नहा - नीएण नीयसरिसं कर्य।

दासेग दाससरिसं कयं।

काकेण काक्सरिसं कयं।

साणेण साणसिरसं कयं।

पाणेण पाणसरिसं कयं।

से तं स्विव्ववेहम्मे । से तं वेहम्मोवणीयं [। से तं ओवम्मे ।

२६. प॰-से कि तं आगमे ?

उ०-आगमे दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-१. लोइए य, २. लोगुत्तरिए य ।

प०- से कि तं लोइए ?

उ० - लोइए जण्णं इमं अण्णाणिएहिं मिन्छादिद्विएहि संच्छंद-बुद्धि मइ विगप्पियं। तं जहा — मारहं रामायणं-जाव-चत्तारि य वेथा संगोवंगा । से तं लोइए आगमे।

प्र0-सर्व साधम्यं का स्वरूप कैसा है ?

उ०--सर्व साधम्योंपमा होती ही नहीं है, फिर भी उपमा की जा रही है-अरिहन्तों से अरिहन्तों का साधर्म्य,

इसी प्रकार---

चऋवर्ती से चऋवर्ती का साधर्म्य, वलदेव से वलदेव का साधम्यं, वासुदेव से वासुदेव का साध्रम्यं, साधु से साधु का साधम्यं।

—सर्वं साधम्यं समाप्त । साधम्योपनीत समाप्त ।

प्र०-वैद्यम्योंपमा कितने प्रकार की है ?

उ०-वैद्यर्म्योपमा तीन प्रकार की कही गई है। यथा-

(१) अल्प वैद्यम्यं, (२) अर्ध वैद्यम्यं, (३) सर्व वैद्यम्यं ।

प्र०-अल्प वैधम्यं का स्वरूप कैसा है ?

उ०-अल्प वैद्यर्म्य = यथा-जैसी श्याम गाय है वैसी श्वेत गाय नहीं है, जैसी खेत गाय है वैसी खाम गाय नहीं है।

--- अल्प वैधर्म्य समाप्त ।

प्रo-अर्ध वैधर्म्य का स्वरूप कैता है ?

उ०-अर्ध वैधर्म्य = यथा-जैसा काक (कीआ) है वैसा पायस (क्षीर) नहीं है, जैसा पायस है वैसा वायस (काक) नहीं है। --- अर्घ वैधर्म्य समाप्त ।

प्र-सर्व वैधर्म्योपमा का स्वरूप कैसा है ?

उ०-सर्व वैधर्म्योपमा = होता ही नहीं है, फिर भी उसकी उपमा की जा रही है।

यथा-नीच ने नीच जैसा किया,

दास ने दास जैसा किया,

काक ने काक जैसा किया.

श्वान ने श्वान जैसा किया,

प्राणी ने प्राणी जैसा किया है।

—सर्वं वैद्यर्म्यं समाप्त । वैद्यर्म्योपनीत समाप्त । उपमा समाप्त ।

२६. प्र०-आगम कितने प्रकार के हैं ?

उ०-आगम दो प्रकार के कहे गये है। यथा-

(१) लौकिक सागम, (२) लोकोत्तर आगम।

प्र--लौकिक कितने प्रकार के हैं ?

उ०-लौकिक <sup>7</sup>आगम [यथा-अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों की स्वच्छन्द वुद्धि से विरचित ।

भारत, रामायण-यावत् सांगोपांग चारों वेद।

लौकिक आगम समाप्त ।

प०-से कि तं लोगुत्तरिए?

उ० — लोगुत्तरिए जं इमं अरहंतींह भगवंतींह उध्यण्ण-णाण-दंसणधरेींह तीय-पचचुप्पण्ण-मणागय जाणएींह तेलोकक चिह्य-महिय-पुद्दएींह सव्वण्णींह सव्वदिरसींहिं पणीयं दुवालसंगं गणिपिडगं। तं जहा—आयारो •जाव-दिद्विवाओ। से तं लोगुत्तरिए आगमे। अहवा —आगमे तिविहे पण्णत्ते। तं जहा— १. सुत्तागमे य, २. अत्यागमे य, ३. तदुभयागमे य। अहवा—आगमे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा— १. अत्तागमे, २. अणंतरागमे, ३. परंपरागमे। तित्यगराणं अत्यस्स अत्तागमे।

गणहरसीसाणं सुत्तस्स अणंतरागमे अस्यस्स परंपरागमे।
तेणं परं सुत्तस्स वि अत्यस्स वि नो अत्तागमे
नो अणंतरागमे परंपरागमे।
से तं लोगुत्तरिए। से तं आगमे। से तं णाणगुणप्पमाणे।
—अणु० मु० ४३६-४७०

दंसणगुणप्पमाणं---

३०. प॰ -- ते कि तं दंसणगुणप्पमाणे ?

उ॰-दंसणगुणप्पमाणे चउध्विहे पण्णते । तं जहा-

 चक्खुदंसणगुणप्पमाणे, २. अचक्खुदंसणगुण-प्पमाणे, ३. ओहिदंसणगुणप्पमाणे, ४. केचलदंसण-गुणप्पमाणे य ।

चवखुदंसणं--चवखुदंतिणस्स घढ-पड-कड-रहादिएसु दव्वेसु ।

अचक्कुदंसणं—अचक्कुदंसणिस्स आयमावे । ओहिदंसणं—ओहिदंसणिस्स सन्वरूविदन्वेहि न पुण सन्वपज्जवेहि ।

केवलदंसणं —केवलदंसणिस्स सव्वदव्वेहि सव्वपज्जः वेहि य । से तं दंसणगुणप्यमाणे ।

---अणु० सु० ४७१

चरित्तगुणप्पमाणं---

३१. प०-से कि तं चरित्तगुणप्यमाणे ?

उ०-चरित्तगुणप्पमाणे पंचिवहे पण्णत्ते, तं जहा-

प्रo-लोकोत्तर आगम का स्वरूप कैसा है ?

उ० — लोकोत्तर आगम, यया — केवलज्ञान, केवलदर्शन से अतीत-वर्तमान और भिबष्य जानने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरहन्त भगवन्तों द्वारा प्ररूपित द्वादर्शांग गणिपिटक । यथा — आचारांग — यावत् — दृष्टिवाद ।

-- लोकोत्तर आगम समाप्त

अयवा-अगम तीन प्रकार के कहे गये हैं। यथा-

(१) सूत्रागम, (२) अर्थागम, (३) तदुभयागम । अथवा—आगम तीन प्रकार के कहे गये हैं । यथा—

(१) आत्मागम, (२) अनन्तरागम, (३) परम्परागम । तीर्यंकरों का अर्थागम उनका आत्मागम है ।

गणधरों का सूत्रागम उनका आत्मागम और अर्थागम अनन्त-रागम है।

गणवर णिप्यों के लिए सूत्रागम अनन्तरागम है और अर्थागम परम्परागम है।

इसके वाद भूत्रागम भी और अर्थागम भी न आत्मागम है, न अनन्तरागम है, अपितु परम्परागम है।

—लोकोत्तर समाप्त । आगम समाप्त । ज्ञानगुण प्रमाण समाप्त ।

दर्शनगुण प्रमाण—

३०. प्र०--दर्णनगुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०---दर्शनगुण प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है। यथा----

- (१) चक्षुदर्शनगुण प्रमाण, (२) अचक्षुदर्शनगुण प्रमाण, (३) अवधिदर्शनगुण प्रमाण, (४) केवलदर्शनगुण प्रमाण।
- (१) चक्षुदर्शन—चक्षुदर्शनी के घट, पट, कट, रथ आदि द्रव्यों के देखने में है।
  - (२) अचक्षुदर्शन-अचक्षुदर्शनी के अपने आपको देखने में है।
- (३) अवधिदर्शन—अवधिदर्शनी के सर्व रूपी द्रव्यों के देखने में है, सर्व पर्यवों के देखने में नहीं ।
- (४) केवलदर्शन—केवल दर्शनी के सर्वद्रव्य और सर्वपर्यायों के देखने में है। —दर्शन गुण प्रमाण समाप्त ।

चारित्रगुण प्रमाण-

३१. प्र०—चारित्रगुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ॰—चारित्रगुण प्रमाण पाँच प्रकार का कहा गया है। यथा—

- १. सामाइय चरित्तगुणव्यमाणे ।
- २. छेदोवट्ठावणिय चरित्तगुणप्पमाणे,
- ३. परिहारविसुद्धिय चरित्तगुणप्पमाणे,
- ४. सुहुमसंपराय चरित्तगुणप्पमाणे,
- प्र. अहक्खाय चरित्तगुणप्यमाणे।

सामाइय चरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णते । तं जहा—

१. इत्तरिए य, १. आवकहिए य।

छेबोबहुावणिय चरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णते, तं जहा-

१. सातियारे य, २. निरतियारे य। परिहारिवसुद्धिय चरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णते, तं जहा—

णिव्विसमाणए य, २. णिव्विट्ठकायिए य ।
 सुहुं मसंपराय चरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते,
 तं जहा—

संकिलिस्समाणयं य, २. विसुन्झमाणयं य ।
 श्रहबखाय चरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा—

१. पडिवाई य, २. अपडिवाई य।

१. छडमत्ये य, २. केवलिए य।

से तं चरित्तगुणप्पमाणे, से तं जीवगुणप्पमाणे, से तं गुणप्पमाणे। — अणु० सु० ४७२

### णयप्पमाणं---

३२ प०-से कि तं नयप्पमाणे ?

ड॰ — नयप्पमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा —

१. पत्थगदिट्ठन्तेणं, २. वसहिदिट्ठन्तेणं,

३. पएसिंदहुन्तेणं । — अणु० सु७ ४७३

## पत्थगदिद्वन्तं---

प०—से कि तं पत्थगदिहुन्तेणं ?

ड॰ -- पत्थगिंदहुन्तेणं --से जहा नामए केइपुरिसे परसुं गहाय अडिवहुत्ते गच्छेज्जा।

तं च केइ पासित्ता वदेन्जा-कत्थ भवं गच्छित ?

(१) अविमुद्धो नेगमो भणइ--पत्यगस्स गन्छामि ।

र्तं च केइ छिदमाणं ुपासित्ता ववेज्जा-कि भवं-छिदिस ?

- (१) सामायिक चारित्रगुण प्रमाण,
- (२) छेदोपस्थापनीय चारित्रगुण प्रमाण,
- (३) परिहारविशुद्धिक चारित्रगुण प्रमाण,
- (४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्रगुण प्रमाण,
- (५) यथाख्यात चारित्रगुण प्रमाण।
- (१) सामायिक चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है। यथा--
- (१) इत्वरिक=अल्पकालीन, (२) यावत्कथिक=याव-ज्जीवन।
- (२) छेदोपस्थापनीय चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है। यथा---
  - (१) सातिचार; (२) निरतिचार।
- (३) परिहारविशुद्धिक चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है। यथा—
  - ·(१) निविषमानक, (२) निविष्टकायिक ।
- (४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है। यथा---
  - (१) संक्लिश्यमानक, (२) विशुद्धयमानक।
- (४) यथाख्यात चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है। यथा---
  - (१) प्रतिपातिक, (२) अप्रतिपातिक ।
  - (१) छाद्मस्थिक, (२) कैवलिक ।
- —चारित्रगुण प्रमाण समाप्त । जीवगुण प्रमाण समाप्त । गुण प्रमाण समाप्त ।

#### नय प्रमाण---

३२. प्र०—नय प्रमाण कितने प्रकार का है ? उ०—नय प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया हैं। यथा—

(१) प्रस्थक दृष्टान्त से, (२) वसति दृष्टान्त से,

(३) प्रदेश दृष्टान्त से ।

## प्रस्थक दृष्टान्त-

प्र०-प्रस्थक (धान्य मापने का एक पात्र) दृष्टान्त क्या है ? उ०-प्रस्थक दृष्टान्त-जिस प्रकार कोई पुरुष कुल्हाड़ी नेकर अटंबी में जाए; उसे देखकर कोई कहे-

तुम कहाँ जा रहे हो ?

उस समय अविशुद्ध नैगम नयवाला कहता है। प्रस्थक के लिए जा रहा हूँ।

उस पुरुष को काष्ठ काटते हुए देखकर कोई कहे—तुम क्या काट रहे हो ? विसुद्धतराओ नेगमी भणइ—पत्थयं छिदामि ।

तं च केइ तन्छेमाणं पासित्ता वदेज्जा—कि भवं तन्छेसि ?

विसुद्धतराओं नेगमो भणइ—पत्थयं तच्छेमि ।

तं च केइ उक्किरमाणं पासित्ता वदेग्जा—िक भवं उक्किरसि ?

विसुद्धतराओ नेगमो भगइ-पत्ययं उक्किरामि ।

तं च केइ विलिहमाणं पासित्ता वदेण्जा—कि भवं विलिहिस ?

विसुद्धतराओ नेगमो मणइ-पत्ययं विलिहामि ।

एवं विसुद्धतरागस्स नेगमस्स नामाउडितओ पत्यओ ।

- (२) एवमेव ववहारस्स वि।
- (३) संगहस्स चितो मिओ मिज्जसमारूढो पत्यओ ।
- (४) उजुसुयस्त पत्ययो वि पत्यओ मिन्नं पि से गत्ययो ।

तिण्हं सद्दनपाणं पत्यगाहिगारजाणओ पत्यगी । जस्स वा वसेणं पत्यगो निष्करजड । से तं पत्यगदिद्धंतेणं ।

—अणु. मृ. ४७४

## बसहिदिट्टन्तं-

प०-से कि तं वसिहदिद्वन्तेणं ?

उ॰—वसिहिदिटुन्तेणं—से जहानामए केइ पुरिसे कंचि पुरिसं वएन्जा—कि भवं वसित ?

तत्य अविसुद्धो नेगमी भणइ—'लोगे वसामि ।'

लोगे तिविहे पण्णसे, तं जहा—१. उड्ढलोए, २. अहोलोए, ३. तिरियलोए। तेसु सब्वेसु भवं वसिस ? विसुद्धतराओ नेगमो भणइ—'तिरियलोए वसामि।'

तिरियलीए जबुद्दीवादीया सयंभुरमणपञ्जवसाणा असंखेज्जा दीव समुद्दा पण्णत्ता । तेसु सन्वेसु भवं यसिस ?

विसुद्धतराक्षो नेगमो भणइ--जंग्रुद्दीवे वसामि ।

उस समय विणुद्धतर नैगमनय वाला कहता है---प्रस्थक काट रहा हूँ।

उस पुरुप को काष्ठ छीलते हुए देखकर कोई कहे — तुम क्या छील रहे हो ?

उस समय विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—प्रस्थक छील रहा हैं।

 उस पुरुप को काष्ठ कोरते हुए देखकर कोई कहे—तुम क्या कोर रहे हो ?

उस समय विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है---प्रस्थक कोर रहा है।

उस पुरुष को काष्ठ की खुदाई करते हुए देखकर कोई कहे—तुम यह खुदाई किसकी कर रहे हो ?

उस समय विणुद्धतर नैगमनय वाला कहता है — प्रस्थक की न्दाई कर रहा हूँ।

इस प्रकार विणुद्धतर नैगशनय दुवाला प्रस्थक के सम्बन्ध में कहता है।

इसी प्रकार व्यवहारनय वाला भी कहता है।

संग्रहनय वाला धान्य का संग्रह करके प्रस्थक द्वारा भाषना प्रारम्भ करते हुए को प्रस्थक कहता है।

ऋ जुमूत्रनय वाला प्रस्यक से धान्य मापते हुए को प्रस्थक कहता है।

तीनों णव्द नय प्रस्थक के कार्य को जानकर प्रस्थक कहते हैं।
——प्रस्थक हट्टान्त समाप्त ।

### वसतिदृष्टान्त—

प्र०-वसति दृष्टान्त कैसा है ?

ड॰—त्रसति दृष्टान्त—जिस प्रकार कोई पुरुप किसी पुरुप को कहे—आप कहाँ रहते हैं ?

उस समय अविणुद्ध नैगमनय वाला कहता है—''मैं लोक में रहता हैं।''

लोक तीन प्रकार का है—(१) ऊर्ध्वलोक, (२) अधोलोक, (३) तिर्थक्लोक, क्या उन मब में आप रहते हैं ?

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—''मैं तिर्यक्लोक में रहता हैं।''

तिर्यक्लोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्येय द्वीप-समुद्र कहे गये हैं। क्या उन सब में आप रहते हैं?

विणुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—''मैं जम्बूद्वीप में रहता हूँ : '

जंबुद्दीवे दस खेता पण्णत्ता, तं जहां—

9. भरहे, २. एरवए, ३. हेमवए, ४. एरण्णवए,

४. हरिवस्से, ६. रम्मगवस्से, ७. देवकुरा, ८. उत्तरकुरा, ६. पुट्वविदेहे, १०. अवरिवदेहे।

तेमु सन्वेमु भवं वसिस ?

विसुद्धतराओ नेगमो भणइं — भरहे वसामि।

भरहेवासे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा—

१. दग्हिणडढभरहे य, २. उत्तरड्दभरहे य,

तेसु सन्वेसु भवं वससि ?

विसुद्धतराओ नेगमो भणइ— दाहिणड्दभरहे वसामि ।

दाहिणड्ढभरहे अणेगाइं गाम-नगर-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्टणाऽऽसंवाह-संनिवेसाइं तेसु सब्वेसु मवं वससि ?

विसुद्धतराओ नेगमो भणइ-- पाडलिपुत्ते वसामि ।

पाडलिपुत्ते अणेगाइं गिहाइं, तेसु सन्वेसु भवं वसिस ?

विसुद्धतराओ नेगमो भणइ—देवदत्तस्स घरे वसामि।

देवदत्तस्स घरे अणेगा कोट्टगा ।
तेसु सन्वेसु भवं वसिस ?
विसुद्धतराओ नेगमो भणइ—गब्भघरे वसामि ।

एवं विसुद्धस्त नेगमस्त वसमाणो वसइ । एवमेव ववहारस्त वि । संगहस्त संथारसमारूढो वसइ । उज्जुसुगस्त जेसु आगासपएसेसु ओगाढो तेसु वसइ ।

तिण्हं सद्दनयाणं आयमावे वसइ ।
· से तं वसिहिदिटुन्तेणं । — अगु० सु० ५७५

पएसिंदहुन्तं —
प॰—से कि तं पएसिंदहुन्तेणं ?
उ॰—पएसिंदहुन्तेणं—नेगमो भणइ—छण्हं पएसों,
तं जहा—

जम्बूद्वीप में दस क्षेत्रं कहे गये हैं। यथा-

- (१) भरत, (२) ऐरवत, (३) हैमवत, (४) हेरण्यवत
- (५) हरिवर्ष, (६) रम्यकवर्ष, (७) देवकुरु, (८) उत्तरकुरु,
- (६) पूर्वविदेह, (१०) अपर (पश्चिम) विदेह। क्या आप उन.सव में रहते हैं ?

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—"मैं भरत क्षेत्र में रहता हूँ।"

भरतक्षेत्र दो प्रकार के कहे गये हैं। यथा—

(१) दक्षिणार्घ भरत, (२) उत्तरार्घ भरत । "क्या आप उन सब में रहते हैं ?"

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—"मैं दक्षिणार्घ भरत में रहता हूँ।"

दक्षिणाधं भरत में अनेक ग्राम, नगर, खेट, कर्वट, महंव, द्रोणमुख, पट्टण, आसंवाह, संनिवेस आदि हैं—"क्या आप उन सब में रहते हैं ?"

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—''मैं पाटलीपुत्र में रहता हूँ।"

पाटलिपुत्र में अनेक घर हैं—"क्या आप उन सब में रहते हैं ?"

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—''मैं देवदत्त के घर में रहता हूँ।''

देवदत्त के घर में अनेक कोटडियाँ हैं—
"क्या आप उन सब में रहते है ?"

विणुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—''मैं गर्भ (मध्य) गृह में रहता हूँ।"

इस प्रकार विशुद्धतर नैगमनय वाला वसता है। इसी प्रकार व्यवहारनय वाला भी है। संग्रहनय वाला—अपने विस्तर पर रहता है।

ऋजुसूत्रनय वाला—जिन आकाण प्रदेशों में स्थित हैं उतने में रहता है। अर्थात् वर्तमान में वह जितनी जगह में है उतनी में रहता है।

तीनों शब्द नय वालों का कथन है—'आत्मभाव में रहता है।'
—वसित हब्टान्त समाप्त।

प्रदेश दृष्टान्त--

प्र०-प्रदेश दृष्टान्त कैसा है ?

उ०-अदेश दृष्टान्त-नैगमनय वाला कहता है-छहों के अदेश हैं। यथा- १. धम्मपएसो,

२. अधम्मपएसो,

३. आगासपएसो

४. जीवपएसी,

४. खंधपएसी,

६. देसपएसो ।

एवं वयंतं नेगमं संगहो भणइ, जं भणसि छण्हं पएसो, तण्ण भवद्व ।

### प०--कम्हा ?

उ०-जन्हा जो सो देस पएसों सो तस्सेव दव्वस्स ।

### प० - जहा को दिट्टग्तो ?

उ॰—दासेण मे खरो कीओ, दासो वि मे खरो वि मे, तं मा मणाहि—छण्हं पएसो।

मणाहि-पंचण्हं पएसी, तं जहा-

१. धम्मपएसो,

२. अधम्मपण्सो,

ा. थम्मप्रता, ३. आगासप्रसो,

४. जीवपएसो,

५. खंघपएसी ।

एवं वयंत संगहं ववहारो भणइ — जं भणिस पंचण्हं पएसो तं न भवइ।

### प०-कम्हा ?

च०--जइ जहा पंचण्हं गोट्टियाणं केइ दव्व जाए सामण्णे। तं जहा---हिरण्णे वा, सुवण्णे वा, घणे वा, घण्णे वा, तो जुत्तं वर्त्तुजहा पंचण्हं पएसो ?

> तं मा भणाहि—पंचरहं पएसो । भणाहि—पंचिवहो पएसो, तं जहा—

१. घम्मपएसी,

२. अधम्मपएसो,

३. आगासवएसी,

४. जीवपएसी,

४. खंघपएसो ।

एवं वयंतं वयहारं चजुसुत्रो मणइ—जं मणिस पंचिवहो पएसो, तं न भवइ।

### प०--कम्हा ?

उ०--जइ ते पंचिवही पएसी एवं ते एयकेक्को पएसी पंच-विहो । एवं तं पणवीसिवही पएसी भवइ ।

> तं मा भणाहि—पंचिवहो पएसो— भणाहि—मद्दयन्त्रो पएसो—

- (१) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, (२) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश,
- (३) आकाणास्तिकाय के प्रदेश, (४) जीवास्तिकाय के प्रदेश,
- (४) स्कन्ध के प्रदेश,

(६) देश के प्रदेश।

इस प्रकार कहते हुए नैगमनय वाले को संग्रहनय वाला कहता है—"जो तुम छहों के प्रदेश कहते ही—वह यथार्थ नहीं है।"

प्र०-कैसे ?

डo-जिस द्रव्य के दंग के जो प्रदेग हैं वे प्रदेग उसी द्रव्य के हैं।

प्र०--दृष्टान्त क्या है ?

ज्ञ-मेरे दास ने गधा खरीदा है तो दास भी मेरा है और गधा भी मेरा है। इसलिए छहाँ के प्रदेश न कही।

पाँच के प्रदेश कहो। यथा---

- (१) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, (२) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश,
- (३) आकाणास्तिकायं के प्रदेण, (४) जीवास्तिकाय के प्रदेण,
- (५) स्कन्ध के प्रदेश ।

इस प्रकार कहते हुए संग्रहनय वाले को व्यवहारनय वाला कहता है—जो तुम पाँचों के प्रदेण कहते हो—बह यथार्थ नहीं है।

प्र०-कैस ?

उ॰—जिम प्रकार पाँच मित्रों के कुछ द्रव्य (पदार्थ) साझे के हैं। यथा—हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य। तो क्या पाँचों के प्रदेश के समान ये पाँचों के द्रव्य हं—इन प्रकार कहना युक्ति-संगत हैं?

इमलिए पाँचों के प्रदेश न कहो।

पाँच प्रकार के प्रदेश हैं-ऐसा कही-यथा-

- (१) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, (२) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश,
- (३) आकाणास्तिकाय के प्रदेश, (४) जीवास्तिकाय के प्रदेश,
- (५) स्कन्ध के प्रदेश।

इम प्रकार कहते हुए ध्यवहारनय वाले को ऋजुसूत्रनय वाला कहना है—जो तुम पाँच प्रकार के प्रदेश कहते हो, वह यथार्थ नहीं है।

प्र०--कैम ?

उ०—यदि तुम पाँच प्रकार के प्रदेण कहते हो तो एक-एक के पाँच प्रकार के प्रदेश होंगे—इस प्रकार पच्चीस प्रकार के प्रदेश होते हैं।

इसिनए पाँच प्रकार के प्रदेण न कहो।

प्रदेश = विभाज्य है—ो्सा कहो—

- १. सिया धम्मवएसो,
- २ सिया अधम्मपएसी,
- ः. सिया आगासवएसी,
- ४. सिया जीवपएसी,
- ५. सिया खंधपएसी ।

एवं वयंतं उज्जुसुयं संपद्द सद्दणयो भणइ।

जं भणिस भइयव्वी पएसी तं न भवइ।

प०-कम्हा ?

उ॰—१, जइ ते भइयन्वो पएसो एवं ते धम्मपएसो वि सिया अधम्मपएसो, सिया आगासपएसो, सिया जीव-पएसो, सिया खंधपएसो।

> २. अधामपएसो वि सिया धम्मपएसो, सिया आगास-पएसो, सिया जीवपएसो, सिया खंधपएसो ।

> ३. आगासपएसो वि सिया धम्मपएसो, सिया अधम्म-पएसो, सिया जीवपएसो, सिया खंघपएसो ।

> ४. जीवपएसो वि सिया धम्मपएसो, सिया अधम्म-पएसो, सिया आगासपएसो, सिया खंघपएसो ।

> ४. खंद्यपएसी वि सिया धम्मपएसी, सिया अधम्म-पएसी, सिया आगासपएसी, सिया जीवपएसी ।

तं मा भणाहि मइयव्यो पएसो । भणाहि— धम्मे पएसे से पएसे धम्मे । अधम्मे पएसे से पएसे अधम्मे । आगासे पएसे से पएसे आगासे । जीवे पएसे से पएसे जो जीवे । खंधे पएसे से पएसे जो खंधे । एवं वयंत सद्ष्णयं समिक्डो ज्लाति—

ज भणिस—धम्मे पदेसे, से पदेसे धम्मे-जाव-खंधे पदेसे, से पदेसे नो खंधे,

त न भवड़।

- (१) कभी धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं,
- (२) कभी अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं,
- (३) कभी आकाणाम्तिकाय के प्रदेण हैं,
- (४) कभी जीवास्तिकाय के प्रदेण हैं,
  - (४) कभी स्कन्ध के प्रदेण हैं।

इस प्रकार कहते हुए ऋजुनूत्रनय वाने को शब्द नय वाला कहता है—

जो तुम ''प्रदेण विभाज्य है'' ऐसा कहते हां वह यथायं नहीं है।

प्र०-कींने ?

उ०—(१) यदि वे प्रदेण विभाज्य हैं तो जो धर्मास्तिकाय का प्रदेश है वह कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी आकाणास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी जीवास्तिकाय का प्रदेश भी होगा और कभी स्कन्ध का प्रदेश भी होगा।

- (२) जो अधर्मास्तिकाय का प्रदेण है यह कभी धर्मास्ति-काय का प्रदेण भी होगा, कभी आकाणास्तिकाय का प्रदेण भी होगा, कभी जीवास्तिकाय का प्रदेण भी होगा, और कभी स्वन्ध का भी प्रदेण होगा।
- (३) जो आकाणास्तिकाय का प्रदेण है वह कभी धर्मास्ति-काय का प्रदेण भी होगा, कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी जीवास्तिकाय का प्रदेश भी होगा और कभी स्कन्ध का भी प्रदेश होगा।
- (४) जीवास्तिकाय का प्रदेश कभी धर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी आकाशास्तिकाय का प्रदेश होगा और कभी स्कन्ध का प्रदेश भी होगा।
- (५) स्कन्ध्र का प्रदेश कभी धर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी आकाशास्तिकाय का प्रदेश होगा और कभी जीवास्तिकाय का प्रदेश होगा।

अतः प्रदेश विभाज्य है—ऐसा मत कहो—किन्तु ऐसा कहो— धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वह धर्मास्तिकाय है। अधर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वह अधर्मास्तिकाय है। आकाशास्तिकाय का जो प्रदेश है वह आकाशास्तिकाय है। जीवास्तिकाय का जो प्रदेश है वह जीवास्तिकाय नहीं है। स्कन्ध का जो प्रदेश है वह स्कन्ध नहीं है।

इस प्रकार कहते हुए शब्दनय वाले को सशिष्ठदृनय वाला कहता है—

जो तुम कहते हो—धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है, वह धर्मास्तिकाय है,—यावत्—स्कन्ध का जो प्रदेश है वह स्कन्ध नहीं है।

ऐसा न कहों।

प०-कम्हा ?

उ॰ -- एत्य दो समासा भवंति, तं जहा — १. तप्पुरिसे य, २. कम्मधारए य।

प॰—तं न नजजइ कयरेणं समासेणं भणित ?

किं तप्पुरिसेणं कि कम्मधारएणं ?

जइ तप्पुरिसेणं भणित तो मा एवं भणिहि—

अह कम्मधारएणं भणित तो विसेसओ भणिहि

घम्मे य से पएसे से पएसे घम्मे ।

अधम्मे य से पएसे से पएसे अधम्मे ।

आगासे य से पएसे से पएमे आगासे ।

जीवे य से पएसे से पएसे नो जीवे -

खंधे य से पएसे से पएसे नो खंधे।

एवं वर्यतं संपयं समिमहढं एवं भूओ भणइ--

जं जं भगित तं तं सब्बं किसणं पिडिपुण्णं निरवसेसं एगगहणगहियं देसे वि मे अवत्यू, पएसे वि मे अवत्यू।

म तं पएसदिट्ठंनेणं । से तं नयप्पमाणे ।

—স্বলু ন্ পু ও ধ্ ও ব্

प्र०-नयों ?

उ०--यहाँ दो समाम होते हैं, यथा---

(१) तत्पुरुप, (२) कर्मधारय।

प्र - तुम किस समास से कहते ही — यह जाना नहीं जाता है — तत्पुरुप समास कहते हो या कर्मश्रारय समास कहते हो ?

यदि तत्पुरुप समास कहते हो तो इस प्रकार न कहो ।

कर्मधारय समास कहते हो तो विशेष रूप से कहो, अर्थात् स्पप्ट कहो ।

धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वह धर्मास्तिकाय ही है, अर्थात् धर्मास्तिकाय मे अभिन्न है।

अधर्मास्तिकाय का जो प्रदेण है वह अधर्मास्तिकाय ही है अर्थात अधर्मास्तिकाय से अभिन्न है।

भाकाणास्तिकाय का जो प्रदेश है वह आकाणास्तिकाय ही है अर्थात् आकाणास्तिकाय से अभिन्न है।

(धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाणास्तिकाय,ये तीनों एक-एक द्रव्यात्मक हैं, अतः इस प्रकार कहना ही उचित है)

जीवास्तिकाय का जो प्रदेश है अर्थात् एक जीव जीवास्ति-काय नहीं है।

(जीवास्तिकाय अनन्त जीवात्मक है अतः एक जीव जीवा-स्तिकाय नहीं हो सकता)

ंस्कन्ध का जो (एक) प्रदेश है वह स्कन्ध नहीं है।
(स्कन्ध जयन्य दो प्रदेशात्मक—यावत्—अनन्त प्रदेशात्मक
होते हैं, अतः एक प्रदेश स्कन्ध नहीं है।)

इस प्रकार कहते हुए ममभिरूद्धनय वाले को एवंभूतनय वाला कहता है—

तुम जिन-जिन द्रव्यों के सम्बन्ध में कहते हो उन सबको पूर्ण, अन्वण्ड, निरवणेप एक के ग्रहण से ग्रहण किये जाने वालों को द्रव्य मानता हूँ। 'में देण को भी अवस्तु मानता हूँ और प्रदेश को भी अवस्तु मानता हूँ।'

प्रदेश दृष्टान्त समाप्त ।

# धम्मसरूवं-

३३. समयाए धम्मे आरिएहि पवेइए। —आ॰ सु॰ १, अ॰ ४, उ॰ ३, सु॰ १४७

अविरोहो धम्मो-

३४. सूएहि न विरुक्तिज्जा, एस धम्मे वुसीमओ। बुसिमं जगं परिश्राय, अस्सि जीवित-भावणा ॥

भावणा-जोग-सुद्धप्पा, जले नावा व आहिया। नावा व तीर-संपन्ना. सव्वदुक्खा तिउट्टइ ॥

---सू० सु० १, अ० १५, गा० ४-५

### आणा घम्मो---

३४. "आणाए मामगं धम्मं" एस उत्तरवादे इह माणवाणं विया---- आ० सु० १, अ० ६, उ० २, सु० १८५ धम्मपरिणामाइं—

३६. प०-धम्मसद्धाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-धम्मसद्धाएणं सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ । आगारधम्मं च णं चयइ। अणगारिएणं जीवे सारीर-माणसाणं दुक्खाणं छेयण-भेयण-संजोगाइणं-वोच्छेयं करेइ, अव्वावाहं च सुहं निव्वत्तेइ।

—- उत्त० अ० २६, सु० ४

## धम्मस्स भेयप्पभेया-

३७. दुविहे धम्मे पण्णत्ते, तं जहा—सुयधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव।

सुयधम्मे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा—सुत्तसुयधम्मे चेव, अत्य-सुयधम्मे चेव ।

चरित्तधम्मे दुविहे पण्णते, तं जहा-आगारचरित्तधम्मे चेव, अणगारचरित्तधम्मे चेव।

—ठाणं० अ० २, ७० १, सु० ६१

# धर्म का स्वरूप-

३३. आयों ने समता में धर्म कहा है।

### अविरोध धर्म--

३४. प्राणियों के साथ वैर-विरोध न करे, यही तीर्यंकर का या सुसंयमी का धर्म है। सुसंयमी साधु (त्रस-स्थावर रूप) जगत् का स्वरूप सम्यक्रूप से जानकर इस वीतराग प्रतिपादित धर्म में जीवित भावना (जीव-समाधान-कारिणी पच्चीस या वारह प्रकार की भावना) करे।

भावनाओं के योग (सम्यक् प्रणिधान रूप योग) से जिसका अन्तरात्मा शुद्ध हो गया है, उसकी स्थिति जल में नौका के समान (संसार समुद्र को पार करने में समर्थ) कही गई है। किनारे पर पहुँची हुई नौका विश्राम करती है, वैसे ही भावनायोगसाधक भी संसार समुद्र के तट पर पहुँचकर समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है।

### आज्ञा धर्म--

३५. भगवान महावीर ने कहा—''मेरा अभिमत धर्म मेरी आज्ञा पालने में है, मानवों के लिए यह मेरा सर्वोपरि कथन है।"

### धर्म के परिणाम-

३६. प्रव—हे भगवन् ! धर्म-श्रद्धा से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ?

उ०-हे गौतम ! सातावेदनीय कर्मजन्य सुख में अनुराग रखता हुआ यह जीव वैराग्य प्राप्त करता है, फिर गृहस्यधर्म को छोड़कर अनगार-धर्म को ग्रहण करता हुआ शारीरिक और मानसिक दु:खों का छेदन, भेदन तथा अनिष्ट संयोगजन्य मानसिक दुःख का व्यवच्छेर कर देता है। तदनन्तर सर्व वाधा रहित सुख का संपादन करता है।

## धर्म के भेद-प्रभेद---

३७. धर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) श्रुतधर्म (द्वादशांग-श्रुत का अभ्यास करना), चारित्र धर्म (सम्यक्तव, व्रत, समिति आदि का आवरण)।

श्रुतधर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) सूत्र-श्रुतधर्म (मूल सूत्रों का अध्ययन करना), (२) अर्थ-श्रुतधर्म (सूत्रों के अर्थ का अध्ययन करना)।

चारित्रधर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) अगारचारित्र धर्म (श्रावकों का अणुव्रत आदि रूप धर्म), (२) अनगारचारित्र धर्म (साधुओं का महावृत आदि रूप धर्म)।

तिविहे धम्मे पण्णते, ते जहा-

१. सुयघम्मे,

२. चरित्तधम्मे,

३. अत्यिकायधम्मे ।

तिविहे भगवया धम्मे पण्णते, तं जहा--

सुभहिन्झिए,

सुझाइए,

सुतवस्सिए।

जया सुअहिज्झियं भवइ, तया सुझाइयं भवइ। जया सुझाइयं भवइ, तया सुतवस्तियं भवइ। से सुम्रहिन्झिए, सुझाइए, सुतवस्सिए, सुयम्खाएणं, भगवया —ठाणं० अ० ३, उ० ४, सु० २१७

३८. दसविहे धम्मे पण्णत्ते, तं जहा —

गामधम्मे, नयरधम्मे, रहुधम्मे, पासंडधम्मे, कुलधम्मे, गण-धम्मे, संघधम्मे, सुयधम्मे, चरित्तधम्मे, अत्यिकायधम्मे । —-ठाणं० अ० १०, सु० ७६०

३६. दसविहे समणधम्मे पण्णत्ते, तं जहां---

खंति, मुत्ति, अञ्जवे, मद्दवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बंभचेरवासे।

—-ठाणं० अ० १०, सु० ७१२ (१०) ब्रह्मचयंवास ।

धर्म तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) श्रुतधर्म-वीतराग-भावना के साथ शास्त्रों का स्वाध्याय रखना ।

~~~~

- (२) चारित्र-धर्म---मुनि और श्रावक के धर्म का परिपालन करना।
- (३) अस्तिकाय-धर्म-प्रदेश वाले द्रव्यों को अस्तिकाय कहते —ठाणं ० अ० ३, उ० ३, मु० १६४ हैं और उनके स्वभाव को अस्तिकाय-धर्म कहा जाता है।

भगवान ने तीन प्रकार का धर्म कहा है, यथा-

- (१) सु-अधीत (समीचीन रूप से अध्ययन किया गया),
- (२) सु-ध्यात (समीचीन रूप से चिन्तन किया गया),
- (३) सु-तपस्थित (सु-आचरित)।

जव धर्म सु-अधीत होता है, तव वह सु-ध्यात होता है। जव वह सु-ध्यात होता है, तव वह सु-तपस्थित होता है। मु-अधीत, सु-ध्यात और सु-तपस्थित धर्म को भगवान ने सु-आख्यात (स्त्राख्यात) धर्म कहा है।

३८. धर्म दस प्रकार का कहा गया है। यथा--

- (१) ग्रामधर्म, (२) नगरधर्म, (३) राष्ट्रधर्म, (४) पाखण्ड-धर्म, (६) कुलधर्म, (६) गणधर्म, (७) संघधर्म, (८) श्रुतधर्म, (१) चारित्रधर्म, (१०) अस्तिकायधर्म।
- ३१. श्रमणधर्म दस प्रकार का कहा गया है। यथा-
- (१) क्षमा, (२) अलोभ, (३) सरलता, (४) मृदुता, (५) लघुता, (६) सत्य, (७) संयम, (८) तप, (६) न्याग,

१ इन दस धर्मों में पहले चार धर्म लौकिक धर्म हैं। पाँचवाँ, छठा और सातवाँ लौकिक एवं लोकोत्तर दोनों धर्म हैं। आठवाँ और नीवां लोकोत्तर धर्म हैं। दसवां द्रव्य धर्म है।

२ (क) चत्तारि धम्मदारा पण्णता, तं जहा —खंति, मुत्ति, अञ्जवे, मद्दे । ---ठाणं ४, उ० ४, सु० ३७२ (শ) पंच अञ्जवठाणा पण्णत्ता, तं जहा—साहु अञ्जवं, साहु मृद्दवं, साहु लाघवं, साहु खंति, साहु मुत्ति । —ठाणं य० ५, उ० १, सु० ४००

<sup>(</sup>ग) सम० १०, सु० १

<sup>(</sup>घ) चाई, लज्जू. धन्ने, तवस्सी, खंतिल्रमे, जितिदिए, सोहिए, अणियाणे, अवहिल्लेसे, जममे, अकिंचणे, छिन्नगंथे, निरुवलेवे। ---पo संवरहार, ४, सुo E

<sup>(</sup>च) भिक्लुधम्मम्मि दसविहे । जे भिक्क जयई निच्चं से न अच्छइ मंडले।

<sup>—</sup>उत्त**े अ० ३१, गा०** १०

<sup>(</sup>छ) पंच ठाणाइं समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं णिरगंथाणं णिच्चं, वण्णिताइं निच्चं कित्तिताइं णिच्चं वुड्याइं णिच्चं पसत्याइं णिच्वमब्मुणुञ्चाताइं भवंति तं जहा —खंती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दे, लाघवे । पंच ठाणाई ममणेणं भगवया महावीरेणं समणाणं णिगांथाणं णिच्वं विण्णियाई जाव णिच्वंमध्मणुण्णायाई तं जहा—१. सच्चे —ठाणं० अ० ५, उ० १, सु० ३६६ २. संजमे, ३. तवे, ४. वियाए, ४. वंभचेरवासे ।

प०-- १. खन्तीए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-खन्तीए णं परीसहे जिणइ।

प॰—(२) मुलीए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ॰—मुत्तीए णं अकिचणं जणयइ। अकिचणे य जीवे अत्य-लोलाणं पुरिसाणं अपत्यणिज्जो भवइ।

प०-- ३. अज्जवयाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-अन्जवयाए णं काउन्जुययं भावुन्जुययं भासुन्जुययं अविसंवायणं जगयइ। अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ।

प०--४. महवयाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-मह्वयाए णं अणुस्सियनं जणयह । अणुस्सियते णं जीवे मिजमह्वसंपन्ते अहु मयहाणाइं तिहुवेइ ।।

--- उत्त० अ० २६, सु० ४८-५१

प॰---५. पडिरूवयाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

ड॰—पडिरूवयाए णं लाघवियं जणयइ । लहुभूए णं जीवे अप्पमत्ते पागडालगे पसत्यालगे विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमि-इसमत्ते सञ्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीससणिज्जक्ष्वे अप्प-, डिलेहे जिद्दन्दिए विडलतवसमिद्दसमन्नागए वावि भवइ ।

---- उत्त० अ० २६, सु० ४४

प०--- ६. (क) भावसच्चे णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-भावसच्चे णं भावविसोहि जणयइ । भावविसोहिए वट्टमाणे जीवे अरहन्तपन्नत्तस धम्मस्स आराहणयाए अब्भुद्वेद्व । अरहन्तपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्मुद्विता "प्रलोगधम्मस्स आराहए" हवइ ।

(ख) करणसच्चे णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

करणच्चे णं करणसंत्ति जणयइ। करणसच्चे वट्टमाणो जीवे जहावाई तहाकारी यावि भवइ।

(ग) जोगसच्चे ण भते ! जीवे कि जणयइ ?

जोगसच्चे णं जोगं विसोहेइ।

— उत्त॰ अ० २६, सु० ४०-५२ को विशुद्ध करता है।

प्र -- (१) भते ! क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-क्षमा से वह परीषहों पर विजय प्राप्त कर लेता है।

प्र॰—(२) भंते ! मुक्ति (निर्लोभता) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ० - मुक्ति से जीवं अकिंचनता को प्राप्त होता है। अकिंचन जीव अर्थ-लोलुप पुरुपों के द्वारा अप्रार्थनीय होता है - उसके पास कोई याचना नहीं करता।

प्र०-(३) भंते ! ऋजुता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ० - ऋजुता से वह काया की सरलता, मन की सरलता, भाषा की सरलता और अवंचक वृत्ति को प्राप्त होता है। अवंचक वृत्ति से सम्पन्न जीव धर्म का आराधक होता है।

प्र --- (४) मृदुता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ० - मृदुता से वह अनुद्धत मनोभाव को प्राप्त करता हैं। अनुद्धत मनोभाव वाला जीव मृदु-मार्दव से सम्पन्न होकर मद के आठ स्थानों का विनाश कर देता है।

प्रालन करने से) जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—प्रतिरूपता से वह हल्केपन को प्राप्त होता है। उप-करणों के अल्पीकरण से हल्का बना हुआ जीव अप्रमत्त, प्रकर्शनग-वाला, प्रणस्त लिंग वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व वाला, पराक्रम और समिति से परिपूर्ण, सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्तों के लिए विश्वसनीय रूप वाला, अल्प-प्रतिलेखन वाला, जितेन्द्रिय तथा विपूल तप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला होता है।

प्र ० — (६) (क) भंते ! भाव-सत्य (अन्तर-आत्मा की सचाई) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—भाव-सत्य से वह भाव की विशुद्धि को प्राप्त होता है। भाव विशुद्धि में वर्तमान जीव अर्हत्-प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए तैयार होता है। अर्हत्-प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में तलर होकर वह 'परलोक-धर्म का आराधक' होता है।

(ख) भंते ! करण-सत्य (कार्य की सचाई) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ० - करण सत्य से वह करण-शक्ति (अपूर्व कार्य करने की सामर्थ्य) को प्राप्त होता है। करण-सत्य में वर्तमान जीव जैसा कहता है वैसा करता है।

(ग) भंत ! योग-सत्य (मन, वाणी और काया की सचाई) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

ं उ॰—योग-सत्य से वह मन, वाणी और काया की प्रवृति विशुद्ध करता है।

-- उत्त० अ० २६, सु० २८-२६ विगुद्धि को प्राप्त होता है।

### धम्ममाहप्पं —

४०. एस धम्मे मुद्धे णितीइए सामए समेच्च लोगं वेत्तण्णेहि पर्व-विते । तं जहा---

उद्विएसु वा, अणुद्विएसु वा, उवद्विएसु वा, अणुवद्विएसु वा, उवरतदंडेसु वा, अणुवरतदंडेसु वा, सोवधिएसु वा अणुवहिएसु वा, संजोगरएसु वा, असंजोगरएसु वा।

तच्चं चेतं तहा चेतं अस्सि चेतं पवुच्चित ।

तं आइत् ण णिहे, ण णिविखवे, जाणित् धम्मं जहा-तहा ।

दिट्ठे हि णिव्वेयं गन्छेज्जा । णी लोगस्तेसणं चरे । जस्स णित्य इमा णाती, अण्णा तस्स कभी सिया ?

दिट्टं सुपं मया विण्णायं, जमेयं परिकहिज्जिति ।

समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो नाति पकप्पेति ।

अहो य रातो य जतमाणी धोरे सया आगतपण्णाणे, पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्ते सया परम्कमेन्जासि ।

--- या० मु० १, य० ४, उ० १, मु० १३२-१३३

४१. सोही उज्जुयभूयस्स, घम्मो सुद्धस्स चिट्ठई । निव्वार्ण परमं जाई, घय-सित्त व्य पावए ॥ प्र०—(८) मंते ! तप से जीव क्या प्राप्त करता है ? उ०—तप से वह व्यवदान—पूर्व-संचित्रंकर्मों को क्षीण कर शृद्धि को प्राप्त होता है।

धर्म का माहातम्य-

४०. यह धर्म शुद्ध, नित्य सीर आश्वत है। खेदज्ञ सहन्तों ने (जीव) लोक को सम्यक् प्रकार से जानकर इसका प्रतिपादन किया है।

जो धर्माचरण के लिए उठे हैं अथवा अभी नहीं उठे हैं। जो धर्मध्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं, या नहीं हुए हैं, जो (जीवों को मानसिक, वाचिक और कायिक) दण्ड देने से उपरत हैं, अथवा अनुपरत हैं, जो उपाधि से युक्त हैं अथवा उपाधि से रहित हैं, जो संयोगों में रत हैं, अथवा संयोगों में रत नहीं है।

वह (अरिहन्त-प्ररूपित धर्म) तत्व-सत्य है, तथ्य है, (तयारूप ही है) यह इसमें सम्यक् रूप से प्रतिपादित है।

साधक उस (धर्म) की ग्रहण करके (उसके आचरण हेतु अगनी शक्तियों को) छिपाए नहीं और न ही उसे (आवेश में आकर) फैंके या छोड़े। धर्म का जैसा स्वरूप है, वैद्या जानकर (आजीवन उसका आचरण करे)।

(इप्ट-अनिष्ट) रूपों (इन्द्रिय-विषयों) से विरक्ति प्राप्त करे। वह लोकपणा में न भटके।

जिस मुमुक्षु में यह (लोकैपणा) बुद्धि नहीं है, उससे अन्य प्रवृत्ति कैसे होगी ? अथवा जिसमें सम्यक्तव ज्ञाति नहीं है या अहिंसा बुद्धि नहीं है उसमें विवेक बुद्धि कैसे होगी ?

यह जो धर्म कहा जा रहा है वह दृष्ट; श्रुत (सुना हुआ) मत (माना हुआ) और विशेष रूप से ज्ञात (अनुमृत) है।

हिंसा में रचे रहने वाले और उसी में लीन रहने वाले मनुष्य वार-वार जन्म लेते रहते हैं।

(सम्यग्दर्शन में) अहानिश यत्न करने नाले, सतत प्रज्ञानान्, धीर साधक उन्हें देख; जो प्रमत्त है, (धर्म से) वाहर हैं। इसलिए तू अप्रमत्त होकर (सम्यक्त्व में पराक्रम कर) ऐसा में कहता हूँ। ४१. जो ऋजुमूत (सरल) होता है, उसे णुद्धि प्राप्त होती है और जो णुद्ध होता है उसमें वर्म ठहरतां है (जिसमें धर्म स्थिर है, वह) धृत से सिक्त (सीची हुई) अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद्ध आत्मदीप्ति) को प्राप्त होता है।

प्रo—(७) भंते ! संयम से जीव क्या प्राप्त करता है ? उ०—संयम से जीव आश्रव का निरोध करता है।

१ (क) चेद्दए-त्याग के लिए देखिए ज्ञानाचार।

<sup>(</sup>स्त) वंभचेरवासे के लिए देखिए ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

विगिच कम्मुणों हेउ, जसं संचिणु खन्तिए। पाढवं सरीरं हिच्चा, उड्ढं पक्कमई दिसं।।

विसातिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तर - उत्तरा । महासुक्का व दिप्पन्ता, मन्नन्ता अपुणच्चवं ॥

अप्पिया देवकामाणं, कामरूव - विउव्विणो। उड्ढं कप्पेसु चिट्ठन्ति, पुब्वा वाससया बहू॥

तत्य ठिच्चा जहाठाणं, जनखा आउनखए चुया । उनेन्ति माणुसं जोणि, से दंसगे भिनायइ ॥

खेत्तं वत्थुं हिरण्णं स, पसवो दास - पोरुसं। चतारि काम-खन्धाणि, तत्थ से उववज्जई।। मित्तवं नायवं होइ, उच्चागोए य वण्णवं। अप्पायंके महापन्ने, अभिजाए जसोवले।। भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूवे अहाउयं। पुक्वं विसुद्ध - सद्धम्मे, केवलं बोहि बुज्झिया।।

चउरंगं दुल्लहं मत्ता, संजमं पडिविज्जिया। तवसा ध्रुय कम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए॥ — उत्त. अ. ३, गा. १२-२०

धम्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्म - वारही। धम्मारामे रए वंते, बंगचेर समाहिए॥ — उत्त. अ. १६, गा. १७

एस धम्मे धुवे णिन्चे, सासएं जिणवेसिए। सिद्धा सिन्झंति चाणेण, सिन्झिस्संति तहावरे।।
— उत्त. अ. १६, गा. १९

धम्मो मंगलमुक्किट्टं, अहिंसा संजमो तवो। देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो।।

---दस. अ. १, गा. १

धन्मस्स आराहया— ४२. तं आइत् न निहे, न निनिखने— जाणित्तु धन्मं जहा तहा

ु आ. सु. १, अ. ४, उ. १, सु. १३३

कर्म के हेतु को दूर कर क्षमां से यश (संयम) का संचय कर। ऐसा करने वाला पायिव शरीर को छोड़कर अर्घ्व दिशा (स्वगं या मोक्ष) को प्राप्त होता है।

विविध प्रकार के शीलों की आराधना करके जो देव कल्पों व उसके ऊपर के देवलोकों की आयु का भोग करते हैं, वे उत्तरो-त्तर महाशुक्ल (चन्द्र-सूर्य) की तरह दीष्तिमान् होते हैं। "स्वर्ग से पुनः च्यवन नहीं होता" ऐसा मानते हैं।

वे देवों भोगों के लिए अपने आप अपित किए हुए रहते हैं। इच्छानुसार रूप करने में समर्थ होते हैं तथा सैंकड़ों पूर्व-वर्षों तक असंख्य काल तक वहाँ रहते हैं।

वे देव उन कर्पों में अपनी शील की आराधना के अनुरूप स्थानों में रहते हुए आयु-क्षय होने पर वहाँ से च्युत होते हैं, फिर मनुष्य-योनि को प्राप्त होते हैं। वे वहाँ दस अंगों वाली भोग सामग्री से युक्त होते हैं।

क्षेत्र, वास्तु, स्वणं पशु और दास पौरुपेय-जहाँ ये चार काम-स्कन्ध होते हैं उन कुलों में वे उत्पन्न होते हैं।

वे मित्रवान्, ज्ञातिमान्, उच्च गोत्र वाले, वर्णवान्, निरोग, महाप्रज्ञ, अभिजात, यशस्त्री और वलवान् होते हैं।

जीवन भर अनुपम मानवीय भोगों को भोगकर, पूर्व-जन्म में विशुद्ध-सद्धर्मी (निदान रहित तप करने वाले) होने के कारण वे विशुद्ध वोधि का अनुभव करते हैं।

वे उक्त चार अंगों को दुर्लभ मानकर संयम को स्वीकार करते हैं। फिर तपस्या से कर्म के सब अंशों को धुनकर शास्वत सिद्ध हो जाते हैं।

हे ब्रह्मचर्यनिष्ठ ! दान्त धैर्यवान् धर्मरूप आराम में रत भिक्षु ! तू धर्मरूप रथ का सारथी वनकर धर्मरूप आराम में विचरण कर ।

यह निर्ग्रन्थकथित धर्म ध्रुव है, नित्य है, शास्वत हैं। इससे अनेक आत्माएँ अतीत में सिद्ध हुई है, वर्तमान में सिद्ध हो रही हैं और भविष्य में सिद्ध होंगी।

अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म उत्कृष्ट मंगल हैं। ऐसे धर्म में जिसका मन रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

धर्म के आराधक---

४२. साधक धर्म का यथार्थ स्वरूप जानकर और स्वीकार कर न माया करे और न धर्म को छोड़े। अहेगे धम्ममादाय आदाणप्पभितिसुपणिहिए चरे अपलीयमाणे दढे सन्वंगेहि परिण्णाय ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. २, सु. १८४ तं मेहावी जाणेज्जा धम्मं ।

—आ. सु. १, अ. ६, *च.* ४, सु. १६१

बुद्धा धम्मस्स पारगा।

—था. सु. १, **थ. ५, ए. ५, सु. २३०** 

जे एय चरंति आहियं, नातेणं महता महेसिणा।
ते उद्विय ते समुद्विया, अन्नोऽन्नं सारेति धम्मओ।।
—सु. सु. १, अ. २, उ. २, गा. २६

णो काहिए होज्ज संजए, पासणिए ण य संपसारए। णच्चा धम्मं अणुत्तरं, कयकिरिए ण यावि मामए॥

—सू. सु. १, अ. २, उ. २, गा. २८

छन्तं च पसंसं णो करे, न य उनकोस-पगास-माहणे । त्रेसि सुविवेगमाहिते, पणया जेहि सुज्झोसिसं धुयं ।।

अणिहे सहिए सुसंबुढे, धम्मद्वी उवहाणवीरिए। विहरेज्ज समाहितिदिए, आयहियं खु दुहेण लब्मद्र॥ —सू. सु. १, अ. २, ज. २, गा. २६-३०

जिहि काले परवकंतं, न पच्छा परितप्पइ। ते धीरा बंधणुम्मुक्का, नावकंखंति जीवियं॥ —सू. सु. १, अ. ३, उ. ४, गा. १५

एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिह्निमुद्धरे। आरियं उवसंपज्जे, सन्वधम्ममकीवियं॥ सह संमद्दए णच्चा, धम्मसारं सुणेलु वा। समुबद्धिए अणगारे, पक्चक्खाए य पावए॥

---सू. सु. १, अ. ८, गा. १३-१४

प०-जे इमे भंते ! उग्गा, भोगा, राइन्ना, ईक्खागा, नाया, कोरन्या एएणं अस्ति धम्मे ओगाहंति ?

> अस्ति धम्मे ओगाहंति अस्ति अट्टविहं कम्मरयमलं पवाहेंति ?

अट्ठविहं कम्मरयमलं पवाहित्ता तओ पच्छा सिज्झंति, बुज्झंति; मुज्जंति, परिणिट्वायंति, सन्बद्धवखाणमंतं करेंति?

कुछ साद्यक-धर्म स्वीकार करके प्रारम्म से ही मायाजाल में नहीं फरेंसते हुए दृढ़तापूर्वक सर्व प्रतिज्ञा का पालन करते हैं।

मेघावी पुरुप सर्वज्ञप्रज्ञप्त धर्म को जाने।

बुद्ध पुरुष धर्म के पारंगत होते हैं।

महान् महींप ज्ञातपुत्र के द्वारा कहे हुए इस धर्म का जो आचरण करते हैं वे ही उत्थित हैं, वे ही समुस्थित हैं और वे ही एक दूसरे को धर्भ में प्रवृत्त करते हैं।

संयत साधक विकथा न करे, प्रश्न-फल न कहे और ममत्व न करे किन्तु लोकोत्तर धर्म का अनुष्ठान करे।

माहन (अहिंसाधर्मी साधु) छत्र (माया) और पसंस (लोम) न करे, और न ही जक्कोस (मान) और पगास (क्रोध) करे। जिन्होंने धुत (कर्मों के नाशक संयम) का अच्छी तरह सेवन (अभ्यास) किया है, उन्हीं का सुविवेक (उत्क्रुप्ट विवेक) प्रसिद्ध हैं, वे ही अनुत्तर धर्म के प्रति प्रणत (समर्पित) हैं।

वह अनुत्तर-धर्म-साधक किसी भी वस्तु की स्पृहा या आसक्ति न करे, ज्ञान दर्शन-चारित्र की वृद्धि करने वाले हितावह कार्य करे, इन्द्रिय और मन को गुप्त सुरक्षित रखे, धर्मार्थी तपस्या में पराक्रमी वने, इन्द्रियों को समिहतवशवर्ती रखे इस प्रकार संयम में विचरण करे, क्योंकि आत्मिहत स्व-कल्याण दुःख से प्राप्त होता है।

धर्मीपार्जन काल में जिन पुरुषों ने धर्मीपार्जन किया है ने पश्चात्ताप नहीं करते हैं। बंधन से छूटे हुए ने धीर पुरुष असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करते हैं।

मेधावी साधक अपनी आसक्ति को छोड़े और सर्व धर्मों से अटूपित आर्य धर्म को स्वीकार करे।

स्व सम्मित से धर्म के स्वरूप को और धर्म के सार को सुन-कर जो अनगार साधक आत्म-उत्यान के लिए तैयार होता है वह पापो का प्रत्याख्यान कर देता है।

प्रo — हे भगवन् ! जो उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, इक्ष्वाकुकुल, ज्ञातकुल और कौरव्यकुल के क्षत्रिय हैं, क्या वे सब इस धर्म में प्रवेश करते हैं ?

प्रवेश करके आठ प्रकार के कर्मरूप रजमल को घोते हैं ?

आठ प्रकार के कर्परज मल को घोकर पश्चात् वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिवृत्त होकर सब दुःखों का अन्त करते हैं ?

उ॰ - हंना गोयमा ! जे इमे उग्गा, मोगा, तं चेव - अंतं करेंति । अत्येगद्या अग्नजरेमु वेवलोएसु वेवलाए उव-यतारो भवंति । - वि. म. २०, उ. ८, सु. १६

### धम्माणहिगारिणो-

४३. "न इत्यं तथो पा दमो णियमो वा दिस्सति" संपुण्णं वाले जीविडकामे सालप्पमाणे मुद्दे विप्परियासमुवेति ।

—आ. नु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७**७** 

जरा—मच्चुयसोवणीते नरे सततं पूढे धम्मं नामिजाणति । —आ. मु. १, अ. ३, उ. १, सु. १०८

### अणुत्तरधम्मस्त आराहणा—

४८. उत्तरमणुवाण आहिया, गामधम्मा इति मे अणुस्सुतं । जंसी विरता समुद्विता, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥

जे एय चरंति आहियं, नातेणं महता महेतिणा। ते उद्वित ते समुद्विता, अन्नोन्नं सारेंति धम्मओ॥

मा पेह पुरा पणामए, अभिकंखे उर्वाह घुणित्तए । जे दूवणतेहि णो णवा, ते जाणंति समाहिमाहियं ।।

पो काहिए होज्ज संजए, पासणिए णं य संपसारए। पच्चा धम्मं अणुत्तरं, कथिंदिए य णा यावि मामए॥

ण हि णूण पुरा अणुस्तुतं, अनुवा तं तह णो समुद्वियं । मुणिणा सामाइयाह्तिं, णाएणं जगसम्बद्धिमा ॥ उ॰ — हे गौतम ! जो उग्रकुल बादि के क्षत्रिय हैं, वे-यावत्-सव दु:खों का अन्त करते हैं और कुछ एक क्षत्रिय देवलोकों में देवरूप में उत्पन्न होते हैं।

### धर्म के अनिधका्री-

४३. भोगमय जीवन का इच्छुक सर्वथा वाल एवं मूढ़ मानव इस प्रकार प्रलाप करता है कि--"इस जगत में तप, इन्द्रिय दमन तथा नियम किसी काम के नहीं हैं।"

जरा और मृत्यु के आक्रमण से त्रस्त एवं मोह से मूढ़ वना हुआ मानव कदापि धर्मज्ञ नहीं हो सकता है।

# अनुत्तर धर्म की आराधना-

४४. मैंने (सुधर्मा स्वामी ने) परम्परा से यह सुना है कि ग्राम-धर्म (पांचों इन्द्रियों के शन्दादि विषय अथवा मैथुन सेवन) इस लोक में मनुष्यों के लिए उत्तर (दुर्जेय) कहे गये हैं। जिनसे विरत (निवृत्त) तथा संयम (संयमानुष्ठान) में उत्थित (उद्यत) पुरुप ही काश्यपगोत्रीय भगवान ऋषभदेव अथवा भगवान महावीर स्वामी के धर्मानुषायी साधक हैं।

जो पुरुष महान् महिंप ज्ञातपुत्र के द्वारा इस धर्म का आव-रण करते हैं, वे ही मोक्षमार्ग में उत्थित (उद्यत) हैं, और वे सम्यक् प्रकार से समुत्थित (समुद्यित) हैं तथा वे ही धर्म से (विचलित या भ्रष्ट होते हुए) एक-दूसरे को संभालते हैं, पुनः धर्म में स्थिर या प्रवृत्त करते हैं।

पहले भोगे हुए शब्दादि विषयों (प्रणामकों) का अन्तर्निरीक्षण या स्मरण मत करो। उपिंध, माया या अष्टविध कर्म-परिग्रह को धुनने-दूर करने की अभिकांक्षा (इच्छा) करो। जो दुर्मनस्कों (मन को दूषित करने वाले शब्दादि विषयों) में नत (समर्पित या आसक्त नहीं है, वे (साधक) अपनी आत्मा में निहित समाधि (राग-द्वेष से निवृत्ति या धर्मध्यानस्थ चित्तवृत्ति) को जानते हैं।

संयमी पुरुप विरुद्ध काथिक (कथाकार) न वने, न प्राश्निक (प्रश्नफलवक्ता) वने, और न ही सम्प्रसारक (वर्षा, वित्तोपाजंन आदि के उपाय निर्देशक) वने, न ही किसी वस्तु पर ममत्ववान् हो; किन्तु अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) धमं को जानकर संयमरूप धमंन्त्रिया का अनुष्ठान करे।

जगत् के समस्त भावदणीं ज्ञातपुत्र मुनि पुंगव भगवान महा-बीर ने जो सामायिक आदि का प्रतिपादन किया है, निश्चय ही जीवों ने जसे सुना ही नहीं है, (यदि सुना भी है तो) जैसा उन्होंने कहा, वैसा (यथार्थ रूप से) जसका आचरण (अनुष्ठान) नहीं किया है। एवं मत्ता महंतरं, धम्मिमणं सिहता बहू जणा। गुरुणो छंदाणुवत्तगा, विरता तिन्न महोधमाहितं॥

.--- सूय. मु. १, ब. २, उ. २, गा. २५-३२

### धम्मस्स दीवोवमा-

४५. जहां से दीवे असंदीणे एवं से धम्मे आरियपदेसिए। ते अणवकंत्रमाणा अणितवातेमाणा दइता मेधाविणो पंडिता।

--- आ. सु. १, अ. ६, **उ. ३, सु. १**८६

#### केवलिपण्णंत्तस्स धम्मस्स अपत्ति—

४६. दो ठाणाइं अपरियाणेता आया णो केवलपण्णतं धम्मं लमेज्ज सवणयाए, तं जहा-आरम्भे चेव, परिग्गहे चेव। ---ठाणं अ. २, उ. १, मु. ५४

#### केवलिपण्णतस्स धम्मस्स पत्ति-

४७. दो ठाणाई परियाणेला आया केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, तं जहा—आरम्भे चेव, परिगाहे चेव ।

बोहि ठाणेहि आया केवित्रवणतं धम्मं लमेज्ज सवणयाए, तं जहा - सोडचच्चेय, अभिसमेच्च च्चेव।

— ठा. अ. २, **उ. १, सु. ५**५

४८. प० — असोब्बा णं भंते ! केवितस्स वा, केवितसावगस्स वा, केवितसावियाए वा, केवित्ववासगस्स वा, केवित्ववासगस्स वा, केवित्ववासगाए वा, तप्पविद्ययस्य वा, तप्पविद्ययसावगस्स वा, तप्पविद्ययसावियाए वा, तपिवद्यववासगस्स वा, तप्पविद्ययवासियाए वा, केवित्वयत्रसं धम्मं लमेज्जा सवण्याए ?

उ०—गीयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा—जाव—तप्प-बिखयउवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलिपन्नत्तं धम्मं समेज्जा सवणयाए. अत्येगतिए, केवलिपन्नत्तं धम्मं नो सभेज्जा सवणयाए । इस प्रकार जानकर सबसे महान् (अनुत्तर) आईद्धर्म को मान (स्वीकार) करके ज्ञानादि-रत्नत्रय-सम्पन्न गुरु से छन्दानुवर्ती (आज्ञाधीन या अनुज्ञानुसार चलने वाले) एवं पाप से विरत अनेक मानवों (साधकों) ने इस विज्ञाल प्रवाहमय संसार सागर को पार किया है, यह भगवान महावीर ने कहा है।

#### धर्म को द्वीप की उपमा--

४५. जैसे असंदीन (जल में नहीं दूवा हुआ) द्वीप (जलपोतयात्रियों के लिए) आश्वासन-स्थान होता है, वैसे ही आर्थ (तीर्थंकर) द्वारा उपिटप्ट धर्म (संसार समुद्र पार करने वालों के लिए आश्वासन-स्थान) होता है।

### केवलिप्रज्ञप्त धर्म की अप्राप्ति--

४६. अ.रम्भ और परिग्रह—इन दो स्थानों को ज्ञपरिज्ञा से जाने और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़े विना आत्मा केवलिप्रज्ञप्त धर्म को नहीं सुन पाता।

### केवलिप्रज्ञप्त धर्म की प्राप्ति-

४७. आरम्भ और परिग्रह—इन दोनों स्थानों को जपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कर आत्मा केवलि— प्रजन्त धर्म को सुन पाता है।

धर्म की उपादेयता सुनने और उसे जानने, इन दो स्थानों (कारणों) से आत्मा केविल प्रज्ञप्त-धर्म को सुन पाता है।

४८. प्र०—हे भदन्त ! केवली से, केवली के श्रावक से, केवली की श्राविका से, केवली के उपासक से, केवली की उपासका से, केवली के पाधिक से, केवली पाधिक श्रावक से, केवली-पाधिक श्राविका से, केवली पाधिक उपासक से, केवली पाधिक उपासका से विना सुने ही कोई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म के श्रवण का लाभ प्राप्त कर सकता है?

उ० - गौतम ! केवली से - यावत् - केवलीपाक्षिक उपा-सिका से विना सुने कई जीव केवलीप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकते हैं। कई जीव केवलीप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

१ संखाय पेसलं धम्मं दिद्यमं परिनिच्युडे ।

<sup>—</sup>सूय० सु० २, अ० ३, उ० ३, सु० २३२

२ प०—महाउदग-वेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं। सरणं गई पइट्ठा य दीवं के मझसी मुणी? उ०—अत्य एगो महादीवो, वारिमज्झे महालको। महाउदगवेगस्स, गई तत्य न विज्जई॥ प०—दीवे य इइ के वृत्ते ? केसी गोयममव्यवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्यवी।। उ०—जरा—मरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं। धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं॥

- प०-से केणद्वेणं भंते एवं वृच्चइ--असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखय उवा-सियाए वा अत्थेगतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए अत्थेगतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए ?
- उ०-गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-वसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखयउवासियाए वा केवलि-पन्नतं लभेज्जा सवणयाए। जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्प-विखयउवासियाए वा केवलि पन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा

सवणयाए । से तेणट्टेणं गोयमा एवं वृच्चइ— जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा—जाव—तप्प-विखयउवासियाए वा केवलि पन्नतं धम्मं लभेज्जा। जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्प-क्लियउवासियाए वा केवलि पन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा। — वि. स. ६, उ. ३१, स. **१**३

- प॰-सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा, केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवा-सियाए वा, तप्पिक्खयस्स वा, तप्पिक्खयसावगस्स वा, तप्पिक्खयसावियाए वा, तपिक्खयउवासगस्स वा, तप्प-क्खियउवासियाए वा, केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ?
- उ०-गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तथ्प-क्लियडवासियाएं वा अत्थेगतिए केवलिपन्नतं धम्मं ं लभेज्जा सवणयाए, अत्थेगतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए।
- प०-से केणट्टेणं भंते एवं वुच्चइ-सोच्या णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखयउवा-सियाए वा अत्थेगतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा

सवणयाए अत्थेगतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा

सवणयाए ?

उ०-गोयमा! जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-वसमे नो कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा —जाव—तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलि पन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए ।

प्र०-हे भदन्त ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-केवली से - यावत् - केवली-पाक्षिक उपासिका से विना सुने कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण करते हैं, कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण नहीं करते हैं ?

उ०-गौतम ! जिसके ज्ञानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली से-यावत्-केवली पाक्षिक उपासिका से विना सुने केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है।

जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोगशम नहीं हुआ है, वह केवली से - यावत् - केवली पाक्षिक उपासिका से विना स्ने केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं करता है।

गीतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से विना सुने केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है।

जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवली से-यावत्-केवली पाक्षिक उपासिका से विना सूने केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं कर सकता है।

प्रo-भन्ते ! केवली से, केवली के श्रावक से, केवली की श्राविका से, केवली के उपासक से, केवली की उपासिका से, केवली में पाक्षिक से, केवली पाक्षिक श्रावक से, केवली पाक्षिक उपासिका से मुनकर कोई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म के श्रवण का लाभ प्राप्त कर सकता है ?

उ०-गौतम ! केवली से-यावत्-केवलि पाक्षिक उपा-सिका से सुनकर कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकते हैं कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

प्रo-भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

केवलि से - यावत् - केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण करते हैं, और कई जीव केवली प्रज्ञण्त धर्म को श्रवण नहीं करते हैं ?

**७०—गौतम**! जिसके ज्ञानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवली से-यावत्-केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण नहीं करता है।

जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवंसमे कडे भवइ, से ण सोच्चा केविलस्स वा—जाव—तप्पिखय-उवासियाए वा केविलपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए। से तेणद्वेणं गोयमा एवं बुच्चइ—

जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं सोच्चा केविलस्स बा—जाव—तप्पविखय- उवासियाए वा केविलपञ्चलं धम्मं लभेज्जा सवणयाए। जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं सोच्चा केविलस्स बा—जाव—तप्पविखय- उवासियाए वा केविलपञ्चलं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३२

छउमत्य जाव परमाहोहिणं कमसो असिज्झणाइ-सिज्झ-णाइ परूवणं—

४६. प०—छउमत्ये णं भंते ! मणूसे तीतमणंतं सासयं समयं, केवलेणं संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, केवलेणं वंभन्नेर-वासेणं, केवलाहि पवयणमाताहि सिज्झिंसु—जाव— सन्वदुक्खाणमंतंकरिसु ?

उ०-गोयमा ! नो इणट्टे समट्टे ।

प॰—से केणट्टेणं मंते ! एवं वृच्वइ—"मणूसे तीतमणंतं सासतं समयं—जाव—अंतं करेंसु ?"

च॰—गोयमा! जे केड अंतकरा वा, अंतिमसरोरिया वा सव्वदुक्खामंतं करेंसु वा, करेंति वा, करिस्संति वा, सव्वे ते उप्पन्ननाण-वंसणधरा अरहा जिणे केवली भवित्ता ततो पच्छा सिज्झंति—जान—सव्वदुक्खाण-मंतकरेंसु वा, करेंति वा, करिस्संति वा, से तेणहेणं गोयमा! एवं युच्चइ—"मणूसे तीतमणंतं सासतं समयं—जान—सव्वदुक्खाणमंतं करेंसु।"

पटुप्पन्ने वि एवं चेव, नवरं "सिज्झति" भाणियव्वं ।

क्षणागते वि एवं चेव, नवरं ''सिन्सिस्संति'' भाणि-यध्वं ।

जहा छउमत्यो तहा आहोहिओ वि, तहा परमाहोहिओ वि । तिण्णि तिण्णि आलावगा भाणियन्वा ।

--- वि. स. १, उ. ४, सु. १२-**१**५

जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपणम हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है।

गीतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपणम हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है।

जिसके जानावरणीय कर्मों का क्षयोपणम नहीं हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपामिका से सुनकर केवली प्रजप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं करता है।

छद्मस्थ- यावत्-परमाविधयों का क्रम से सिद्ध होने न होने का प्ररूपण--

४६. प्र०—भगवन् ! क्या वीते हुए अनन्त णाश्वत काल में छद्मस्य मनुष्य केवल संयम से, केवल संवर से, केवल ब्रह्मचर्य-वास से और केवल (अष्ट) प्रवचनमाता (के पालन) से सिद्ध हुआ है, बुद्ध हुआ है,—यावत्—समस्त दु:खों का अन्त करने वाला हुआ है ?

उ०-हे गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है।

प्रय — भगवन् ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि पूर्वोक्त छद्मस्थ मनुष्य — यावत् — समस्त दुः खों का अन्तकर नहीं हुआ ?

उ०—गीतम ! जो भी कोई मनुष्य, कर्मों का अन्त करने वाले, चरम गरीरी हुए हैं, अथवा समस्त दु:खों का जिन्होंने अन्त किया है, जो अन्त करते हैं या करेंगे, वे सब उत्पन्न ज्ञानदर्शनधारी अहंन्त, जिन और केवली होकर तत्पश्चात् सिद्ध हुए हैं, युद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने समस्त दु:खों का अन्त किया है, वे ही करते हैं और करेंगे, इसी कारण हे गीतम ! ऐसा कहा है कि—यावत्—समस्त दु:खों का अन्त किया।

वर्तमान काल में भी इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि 'सिद्ध होते हैं', ऐसा कहना चाहिए।

तथा भविष्यकाल में भी इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि 'सिद्ध होंगे', ऐसा कहना चाहिए ।

जैसा छद्मस्थ के विषय में कहा है, वैसा ही आधोवधिक और परमाधोवधिक के विषय में जानना चाहिए और उसके तीन-तीन आलापक कहने चाहिए।

## केवलिस्स मोक्खो संयुण्णणाणित्तं च-

५०. प॰-केवली णं भंते ! मणूसे तीतमणंतं सासयं समयं-जाव-सव्वदुक्खाणं अंतं करेंसु ?

उ०-हंता, सिव्झिसु-जाव-सव्बदुक्खाणं अंतं करेंसु । एते तिण्णि आलावगा भाणियव्वा छउमत्यस्स नघा, नवरं सिज्झिसु, सिज्झंति, सिज्झिस्संति ।

प०-से नूणं भंते ! तीतमणंतं सासयं समयं, पडुप्पन्नं वा सासयं समयं, अणागतमणंतं वा सासयं समयं ने केइ अंतकरा वा अंतिमसरीरिया वा सब्बदुक्खाणमंतं करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा सन्वे ते उप्पन्ननाण-दंसणधरा अरहा जिणे केवली भविता तओ पच्छा सिञ्झंति-जाव-सव्वदुक्खाणं अंतं करेस्संति वा ?

उ०--हंता, गोयमा ! तीतमणंतं सासतं समयं-जाव-सन्व-दुक्खाण अंतं करेस्संति वा ।

प० -- से नुण भंते ! उप्पन्ननाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली "अलमत्यु" ति वत्तव्वं सिया ?

उ०-हंता, गोयमा ! उप्पन्ननाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली "अलमत्यु" ति वत्तव्वं सिया।

--- वि. श. १, उ. ४, सु. १६-१८

### वलिपणत्तस्स धम्मस्स सवणाणुकूलो वयो-

४१. तको वया पण्णता, तं जहा-पढमे वए, मिन्झमे वए, पिन्छमे वए। तिहि वएहि आया केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, तं जहा---पढ़मे बमे, मज्झिमे वए, पिच्छमे वए।

—ठाणं. ब. ३, ज. २, सु. १६१

### केवलिपणत्तस्स धम्मस्स सवणाणुकूलो कालो-

४२. १. तओ जामा पण्णता, तं जहा— पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

> २. तिहि जामेहि आया केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेजज सवणयाए, तं जहा-पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे १

> > ---ठांणं. व. ३, उ. २, सु. १६२

## धम्माराहणाणुकूलित्तं-

५३. (क) गामे अद्वा रण्णे,

(ख) णेव गामे, णेव रण्णे धम्ममायाणह । पवेइयं माहणेण मइमया ।

—-आ. सु. १, अ. **८, उ. १, सु. २०**२

केवली का मोक्ष और सम्पूर्ण ज्ञानित्व --

५०. प्र० - भगवन् ! वीते हुए अनन्त शास्वत काल में केवली मनुत्य ने-यावत - सर्व दुः सों का अन्त किया है ?

उ० - हाँ गीतम ! वह सिद्ध हुआ, - यावत् - उसने समस्त दु: लों का अन्त किया। यहाँ भी छद्मस्य के समान ये तीन आलापक कहने चाहिए। विशेष यह है कि,सिद्ध हुआ, सिद्ध होता है और सिद्ध होगा, इस प्रकार तीन आलापक कहने चाहिए।

प्रo -- भगवन् ! बीते हुए अनन्त शास्वत काल में, वर्तमान शाश्वत काल में और अनन्त शाश्वत भविष्य काल में जिन अन्त-करों ने अश्रवा चरमजरीरी पुरुषों ने समस्त दुःखों का अन्त किया है, करते हैं या करेंगे; क्या वे सब उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी, अहंन्त, जिन और केवली होकर तत्पश्चात् सिख वुद आदि होते हैं, - यावत् - सव दु:खों का अन्त करेंगे ?

उ० - हाँ, गीतम ! वीते हुए अनन्त शाश्वतकाल में - यावत्-सव द:खों का अन्त करेंगे।

प्र-भगवन् ! वह उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी अर्हन्त, जिन और केवली ''अलमस्तु'' अर्थात् पूर्गं है, ऐसा कहा जा सकता है ? उ०-हां, गीतम ! वह उत्पन्न ज्ञान-दर्गनधारी, अर्हन्त, जिन और केवली पूर्ण (अलमस्तु) है, ऐसा कहा जा सकता है।

## केवलिप्रज्ञप्त धर्म श्रवण के अनुकुल वय —

५१. वय (काल-कृत अवस्था-भेद) तीन कहे गये हैं--प्रथम वय, मध्यम वय, और पश्चिम वय। तीनों ही वयों में आत्मा केवलि-प्रज्ञप्त धर्म-श्रवण का लाभ पाता है--यथा--

प्रथम वय में, मध्यम वय में और पश्चिम वय में।

केवलिप्रज्ञप्त धर्म श्रवण के अनुकुल काल-

५२. १. तीन याम (प्रहर) कहे गये हैं-

प्रथम याम, मध्यम याम और पश्चिम याम।

२. तीनों ही यामों में आत्मा केंबलि-प्रज्ञप्त धर्म-श्रवण का लाभ पाता है--

प्रथम याम में, मध्यम याम में और पश्चिम याम में।

## धर्म आराधना के अनुकूल क्षेत्र-

५३. महामाहण मितमान भगवान महावीर ने कहा-हे साधक ! तू ये जान ले कि-यदि विवेक है तो गाँव में या अरण्य में दोनों जगह धर्म आराधना हो सकती है। यदि विवेक नहीं है तो न गाँव में और न अरण्य में आराधना हो सकती है।

धम्मं जहमाणस्स अधम्मं पडिवञ्जमाणस्स सागडिएण-तुलणा--

्र ४. जहा सागदिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं। विसमं मरगमोइण्णो, अवखे भरगम्मि सोयइ।।

एवं घम्मं विजनम्म, अहम्मं पहिविज्ञिया। बाले मच्चुमुहं पत्ते, अबसे भागे व सोयइ॥ — उत्त. व. ४, गा. **१४-**१४

वम्माराहगस्स ज्यकारेण तुलणा-४४. कूजए अपराजिए जहा, अक्तेहि कुसलेहि दोवयं। कडमेव गहाय णी कॉल, नी तीयं नी चेव दावरं॥

एवं लोगंमि ताइणा, बुइएऽयं जे धम्मे अणुत्तरे। तं गिण्हहियं ति उत्तमं, कटमिव सेसज्यहाय पडिए ॥ —मूय. मृ. १, अ. २, च. २, गा. **२**३-२४

अधम्मं कुणमाणस्स अफला राइओ-५६. जा जा वच्चइ रयणी, न सा पढिनियत्तई। अहभ्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ॥ —उत्त. अ. १४, गा. २४

धम्मं कूणमाणस्स सफला राइओ-जा जा वस्बद्द रयणी, न सा पिंडनियत्तई। धर्म च कुणमाणस्स, सकला जंति राइओ ।।

—उत्त. अ. १४, गा. २४

धम्म पाहेयेण सुही, अपाहेयेण दुही-

५७. अद्वाणं जो महन्तं तु, अपाहेओ पवन्जई। गच्छन्तो से दृही होई, छुहा-तण्हाए पीढिओ ॥

एवं धम्मं अज्ञाङ्गणं, जो गच्छइ परं भवं। गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहीरोगेहि पीटिओ ॥

अद्वार्ण जो महन्तं तु, संशाहेओ पवज्जई। गच्छन्तो सो सुहो होद्व छुहा-तण्हाविविजिओ ॥ एवं धम्मं पि काळणं, जो गच्छइ परं भवं। गच्छन्तो सो सुही होद्द, अप्पकम्मे अवैयणे ॥ जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्त गेहस्स जो पहू। सारभण्डाणि 'नीणेद्द, असारं अवउन्सद्द् ॥

धर्म का परित्याग करने वाले की और अधर्म को स्वीकार करने वाले की गाड़ीवान से तुलना-

५४. जिस प्रकार गाड़ीवान प्रशस्त मार्ग को छोड़कर अप्रशस्त मार्ग में गाड़ी चलाता है तो वह गाड़ी की धुरी टूटने पर चिन्तित होता है।

इसी प्रकार धर्म को छोड़कर अधर्माचरण करने वाला मनुष्य मृत्यु आने पर अक्ष-भग्न गाड़ीवान के समान चिन्तित होता है।

धर्म-आराधक की द्यूतकार से तुलना —

५५. जिस प्रकार अपराजित चतुर जुआरी जुआ खेलते समय कृत नामक स्थान को ही ग्रहण करता है किन्तु कलि, त्रेता एवं द्वापर स्थानों को ग्रहण नहीं करता है।

इसी प्रकार पंडित (शेप स्थानों को छोड़कर कृत स्थान को ग्रहण करने वाले द्यूतकार के समान) शेष धर्मी को छोड़कर इस लोक में जगवाता के कहे हुए अनुत्तर धर्म को ग्रहण करे। अधर्म करने वाले की निष्फल रात्रियाँ -५६. जो ये दिन रात व्यतीत होते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, अधर्म करने वाले के ये दिन-रात निष्कल व्यतीत होते हैं।

धर्म करने वाले को सफल रात्रियाँ—

जो ये दिन-रात व्यतीत होते है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती हैं, धर्म करने वाले के ये दिन-रात सफल व्यतीत होते हैं।

धर्म पायेय से सुखी, अपायेय से दुखी-

५७. जो व्यक्ति पाथय (पय का संवल) लिए विना लम्बे मार्ग पर चल देता है, वह चलते हुए भूख और प्यास से पीड़ित होता है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म किए विना परमव में जाता है, वह जाते ही व्याधि और रोगों से पीड़ित होता है और दु:सी होता है।

जो व्यक्ति पाथेय साथ में लेकर लम्बे मार्ग पर चलता है, वह चलते हुए भूख और प्यास के दुःव से रहित सुंदी होता हैं।

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म करके परभव में जाता है, वह अल्पकर्मा जाते हुए वेदना से रहित सुक्षी होता हैं।

जिस प्रकार घर को आग लगने पर गृहस्वामी मूल्यवान सार वस्तुओं को निकालता है और मूल्यहीन असार वस्तुओं को छोड़ देता है ।

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य । 

--- उत्त. अ. १६, गा. १६-२४

दुल्लहो धम्मो-५८. " इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउ नरा।

निद्वितद्वा व देवा वा उत्तरीए इमं सुतं। सुतं च मेतमेगेसि, अमणुस्तेसु णो तहा।।

अंतं करेंति दुक्खाणं, इहमेगेसि आहिते। एगेसि, दुल्लभेऽयं समुस्सए।। आघायं पुण — सूय. सु. १, अ. १४, गा. १**५-१७** 

जे धम्मं सुद्धमक्खंति, पडिवुण्णमणेलिसं। अणेलिसस्स जं ठाणं, तस्स धम्मकहा कूतो ?

कुतो कयाइ मेधावी, उप्पन्नंति तहागता। तहागता य अपडिण्णा चक्खु लोगस्सऽणुत्तरा ॥

छट्टाणाई सन्वजीवाणं णो सुलमाई भवंति, तं जहा — १. माणुस्तए भवे, २. आरिए खेत्ते जम्मं, ३. सुकुले पच्चा-याती, ४. केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स सवणता, ५. सुतस्स वा सद्हणता ६. सद्दितस्स वा पत्तित्तस्स वा रोइतस्स वा सम्मं काएणं फासणता । —ठाणं अ. ६, सु. ४८५

५६. समाबन्नाण संसारे, नाणा-गोत्तासु जाइसु । कम्मा नाणाविहा कट्टु, पुढो विस्संभिया पया ॥

उसी प्रकार आपकी अनुमति (पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस लोक में से सारभूत अपनी आत्मा को वाहर निकालुंगा।

### दुर्लभ-धर्म-

५८. इस मनुष्य लोक में या यहाँ मनुष्य भव में दूसरे मनुष्य भी धर्म की आराधना करके संसार का अन्त करते हैं।

मैंने (सुधर्मास्वामी ने) लोकोत्तर प्रवचन (तीर्थंकर भगवान की धर्मदेशना) में यह (आगे कही जाने वाली) वात सुनी है कि मनुष्य ही सम्यग्दर्शनादि की आराधना से कर्मक्षय करके निष्ठि-तार्थ कृतकृत्य होते हैं, (मोक्ष प्राप्त करते हैं) अयवा (कर्म शेप रहने पर) सौधर्म आदि देव वनते हैं। यह (मोक्ष-प्राप्ति—कृत-ऋत्यता) भी किन्हीं विरले मनुष्यों को ही होती हैं, मनुष्य योनि या गति से भिन्न योनि या गति वाले जीवों को मनुष्यों की तरह कृतकृत्यता या सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ऐसा मैंने तीयँकर भगवान से साक्षात सुना है।

कई अन्यतीयिकों का कयन है कि देव ही समस्त दु:खों का अन्त करते हैं, मनुष्य नहीं; (परन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि) इस आर्हत्-प्रवचन में तीर्यंकर, गणधर आदि का कथन है कि यह समुन्नत मानव-शरीर या मानव-जन्म (समुच्छ्य) मिलना अथवा मनुष्य के विना यह समुच्छ्रय-धर्मश्रवणादि रूप अभ्युदय दुर्लभ हैं, फिर मोक्ष पाना तो दूर की बात है।

जो महापुरुप प्रतिपूर्ण, अनुपम, शुद्ध धर्म की व्याख्या करते हैं, वे सर्वोत्तम (अनुपम) पुरुप के (समस्त द्वन्द्वों से उपरमरूप) स्थान को प्राप्त करते हैं, फिर उनके लिए जन्म लेने की वात ही

इस जगत् में फिर नहीं आने के लिये मोक्ष में गये हुए (तथा-गत) मेधावी (ज्ञानी) पुरुष क्या कभी फिर उत्पन्न हो सकते हैं ? (कदापि नहीं।) अप्रतिज्ञ (निदान-रहित) तथागत —तीर्यकर, गणघर, आदि लोक (प्राणिजगत) के अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) नैत्र (पयप्रदर्शक) हैं।

छह स्थान सर्व जीवों के लिए सुलभ नहीं हैं, जैसे-

(१) मनुष्य भव, (२) आर्य-क्षेत्र में जन्म, (३) सुकुल में आगमन, (४) केवलिप्रजप्त धर्म का श्रवण, (५) सुने हुए धर्म का श्रद्धान, (६) श्रद्धान किये, प्रतीति किये और रुचि किये गये धर्म का कार्य से सम्यक् स्पर्शन (आचरण)।

५६. संसारी जीव विविध प्रकार के कर्मों का अर्जन कर विविध नाम वाली जातियों में उत्पन्न हो, पृथक्-पृथक् रूप से समूचे विश्व का स्पर्श कर लेते हैं—सब जगह उत्पन्न हो जाते हैं।

एगया देवलोएनु, नरएमु वि एगया।
एगया आसुरं कायं, आहाकम्मेहि गच्छई।।
एगया खित्तओ होई, तओ चण्डाल-चोक्कसो।
तओ कीड-पयंगो य, तओ कुन्यु-पिचीलिया।।
एवमावट्ट-जोणीसु, पाणिणो कम्म-किव्विसा।
न निव्विज्जन्ति संसारे, "सव्बट्टे सु व" खित्तया।।

कम्म-संगेहि सम्मूढा, दुनिखया बहु-वेयणा। अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो।।

कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुट्यी कयाइ उ । जीवा सोहिमणुप्पत्ता, "आययन्ति मणुस्सयं" ॥

—- उत्त. थ. ३, गा. २-७

माणुस्तं विग्गहं लद्धं, सुई धम्मस्त दुल्लहा । जंसोडचा पढिवज्जन्ति, तवं खन्तिमहिंसयं ॥

—उत्त. अ. ३, गा. ८

जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरक में और कभी असुरों के निकाय में उत्पन्न होता है।

वही जीव कभी क्षत्रिय होता है, कभी चाण्डाल, कभी वोक्कस (वर्णसंकर), कभी कीट, कभी पतंगा, कभी कुंयु और कभी चींटी।

जिस प्रकार क्षत्रिय लोग समस्त अर्थो (काम-भोगों) को भोगते हुए भी निवेंद को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार कर्म-किल्विप (कर्म से अधम वने हुए) जीव योनि-चक्र में भ्रमण करते हुए भी संसार से निवेंद नहीं हो पाते—उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं करते।

जो जीव कर्मों के संग से सम्मूढ़, दुःखित और अत्यन्त वेदना वाले हैं, वे अपने कृत कर्मों के द्वारा मनुष्येतर (नरक-तियँच) योनियों में ढकेले जाते हैं।

काल-ऋम के अनुसार कदाचित् मनुप्य-गति को रोकने वाले कर्मों का नाण हो जाता है। उससे गुद्धि प्राप्त होती है। उससे जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होते हैं।

मनुष्य-गरीर प्राप्त होने पर भी उस धर्म की श्रुति दुर्लभ है जिसे सुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं।

#### १ (क) धर्म श्रवण दुर्लमता-

तए णं केसी कुमारसमणे चित्तं सार्रीह एवं वयासी—एवं खलु चर्डीह ठाणेहि चित्ता ! जीवा केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए। तं जहा—

- १. आरामगयं वा उज्जाणगयं वा समणं वा माहणं वा णो अभिगच्छइ, णो वंदइ, णो णमंसइ, णो सक्कारेइ, णो सम्माणेइ, णो कल्लाणं मंगलं देवयं चेड्यं पज्जुवासेइ, नो अट्ठाइं हेऊइं पिमणाइं कारणाईं वागरणाइं पुच्छइ, एएणं ठाणेणं वित्ता ! जीवा केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लमंति सवणयाए।
- २. उवस्पयगर्य समर्ण वा तं चेव जाव एतेण वि ठाणेणं वित्ता ! जीवा केवलिपन्नतं धम्मं नो लभंति सवणयाए ।
- ३. गोयरगागयं ममणं वा माहणं वा जाव नो पञ्जुवासइ, णो विस्तेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पिंडलाभइ, णो अट्ठाइं जाव पुच्छइ, एएणं ठाणेणं चित्ता ! केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभइ मवणयाए ।
- ४. जत्य वि य णं समणेण वा माहणेण वा सिंद्ध अभिसमागच्छइ, तत्य वि णं हत्येण वा वत्येण वा छतेण वा अप्पाणं आविरत्ता चिट्ठइ, नो अट्ठाई जाव पुच्छइ, एएण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं णो लभइ सवणयाए । एएहि च णं चित्ता ! चर्डीह ठाणेहि जीवे णो लमइ केवलिपन्नतं धम्मं सवणयाए ।

### (ख) धर्म श्रवण सुलमता-

चर्डीह टाणेहि चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं लभइ सवणयाए, तं जहा-

- १. आरामगयं वा उन्जाणगयं वा ममणं वा माहणं वा वंदइ नमंसइ जाव (सक्कारेइ, सम्माणेइ, कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं) पञ्जुवासइ अट्टाइं जाव (हेऊइं पिसणाइं कारणाइं वागरण।ई) पुच्छइ, एएणं वि जाव लभइ सवणयाए एवं—
- २. ज्वस्मागार्ग
- ३. गोयरगगयं समणं वा जाव (अयण-पाण-खाइम-साइमेणं) पढिलाभेड, <mark>अट्ठाइं जा</mark>व पुच्छइ एएण वि ।
- ४. जत्य वि य णं समणेण वा माहणेण वा अभिसमागच्छइ तत्य वि य णं णो हत्येण वा जाव (वत्येण वा, छत्तेण वा अप्पाणं) आवरेत्ताणं चिट्ठइ, एएण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नतं धम्मं लभइ सवणयाए।

तुज्झं च णं चित्ता ! पण्सी राया आरामगयं वा तं चेव सन्वं भाणियन्वं आइल्लाएणं गमएणं जाव अप्पाणं आवरेत्ता चिट्ठइ, तं कहं णं चित्ता ! पण्सिस्स रत्नो धम्ममाइक्बिस्सामो ? —राय• सू० २३४ आहच्च सवणं लढ्ं, सद्धा परमदुल्लहा। सोच्चा नेआउयं मग्गं, बहवे परिभस्सई।।

सुइं च लढ़ुं सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं। बहुवे रोयमाणा वि, "नो एणं" पडिवज्जए ॥

--- उत्त. अ. ३, गा. ६-१०

दुलहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्वपाणिणं। गाढा य विवाग कम्मुणो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

पुढविवकायमञ्ज्ञो, उक्कोसं जीवो उ संवसे। संलाईयं, समयं गोयम ! मा यमायए ॥ कालं

आउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। संलाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

उक्कोसं जीवो उ संवसे। तेजकायमङ्गओ, कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए।।

बाउक्कायमङ्गभो, उक्कोसं जीवो उ संवसे। संलाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए।।

वणस्सइकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालमणन्तदूरन्तं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

बेइन्दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तेइन्दियकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गीयम ! मा पमायए ॥

चउरिन्दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

पंचिन्दियकायमइगओ, उक्कोंसं जीवो उ संवसे । सत्तऽद्वभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

देवे नेरइए य अइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। इक्किक्कभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

कदाचित धर्म सुन लेने पर भी उसमें श्रद्धा होना दुर्लभ है। वहुत लोग मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को सुनकर भी उससे भ्रष्ट हो जाते हैं।

श्रुति और श्रद्धा प्राप्त होने पर भी संयम में नीर्य (पुरुपार्य) होना अत्यन्त दुर्लभ है। वहुत लोग संयम में रुचि रखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करने।

सव प्राणियों को चिरकाल तक भी मनुष्य-जन्म मिलना दुर्लभ है। कर्म के विपाक तीव्र होते हैं, इसलिए है गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

पृथ्वीकाय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

अप्काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

तेजस्-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

वायु-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

वनस्पति-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक दुरन्त अनन्त-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

द्वीिद्रय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक संस्थेय-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भी प्रमाद मत कर।

त्रीन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक संख्येय-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

चतुरिन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक संख्येय-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

पंचेन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक सात-आठ जन्म ग्रहण तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

देव और नरक-योनि में उत्पन्न हुआ ज़ीव अधिक से अधिक एक-एक जन्म-ग्रहण तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तूक्षण भर भी प्रमाद मत कर।

एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहि कम्मेहि। जीवो पमायबहुँलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

लढूण वि माणुसत्तणं. आरिअतं पुणरावि दुल्लहं। · बहुवे दसुया मिलेबखुया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

लढ्ण वि आयरियत्तणं, अहीणपंचिन्दियया हु दुल्लहा । विगलिन्दियया हु दीसई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अहीणपंचिन्दियतं पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हू दुल्लहा । कुतित्यिनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

लढूण वि उत्तमं सुद्दं, सद्दहणा पुणरावि दुल्लहा। मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए॥

धम्मं पि हु सद्हन्तया, दुल्लहया काएण फासया। इह कामगुर्णेहि मुन्छिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ .—उत्त. अ. १०, गा. ४-२०

### धम्मसाहणाए सहाया-

६०. धम्मं चरमाणस्स पंच निस्साठाणा पण्णत्ता, तं जहा-

छक्काए, गणो,

गिहवई, सरीरं। ——ठाणं. अ. ४, **च. ३, सु. ४०७** 

सद्वासरूत्र-परूवणं---

राया,

६१. नितय धम्मे अधम्मे या, नेव सन्नं निवेसए। अत्यि धम्मे अधम्मे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥

—सुय. मु. २, अ. ४, गा. १४

#### करणप्यारा -

६२. तिविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा-धम्मिए करणे, अधम्मिए करणे घम्मियाधम्मिये करणे । — ठाणं. अ. ३, उ. ३, मु. २१६

#### उववरममेया —

६३. तिविधे उवक्कमे पण्णत्ते, तं जहा-

इस प्रकार प्रमाद-वहुल जीव शुभ-अशुभ कर्मी द्वारा जन्म-मृत्युमय संसार में परिश्रमण करता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

मनुष्य-जन्म दुर्लभ है, उसके मिलने पर भी आर्य देश में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। वहुत सारे लोग मनुष्य होकर भी दस्यु और म्लेच्छ होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तूक्षण भर भी प्रमाद मत कर।

आर्यदेश में जन्म मिलने पर भी पाँचों इन्द्रियों से पूर्ण स्वस्य होना दुर्लभ है। बहुत सारे लोग इन्द्रियहीन दीख रहे हैं, इमिलए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

पांचों इन्द्रियाँ पूर्ण स्वस्य होने पर भी उत्तम धर्म की श्रुति दुलंभ है। बहुत सारे लोग कुतीधिकों की सेवा करने वाले होते हैं, इसलिए हे गीतम! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होना और अधिक दुर्लभ है। बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ हैं। इस लोक में वहुत सारे लोग काम-गुणों में मून्छित होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद

### धर्म साधना में सहायक-

६० धर्म का आचरण करने वाले साबु के लिए पांच निश्रा (आलम्बन) कहे गये हैं। जैसे---

१. पट्काय,

२. गण (श्रमणसंघ),

३. राजा,

४. गृहपति,

५. गरीर।

श्रद्धा के स्वरूप का प्ररूपण--

६१ धर्म अथवा अधर्म नहीं हैं, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। धर्म अथवा अधर्म हैं, ऐमी श्रद्धा रखनी चाहिए।

### करण के प्रकार--

६२ करण तीन प्रकार का कहा है, यथा--

१. धार्मिक करण,

२. अधार्मिक करण,

३. धार्मिकाधार्मिक करण।

#### उपक्रम के भेद-

६३. उपक्रम (उपायपूर्वक कार्य का आरम्भ) तीन प्रकार का कहा गया है---जैसे---

धम्मिए उवक्कमे,

अधिम्मए उवनकमे, धिम्मयाधिम्मए उवनकमे ।

—ठाणं. व. ३, उ. ३, सु. १६४

ववसायप्पगारा— ६४. तिविहे ववसाए पण्णत्ते, तं जहा—

पच्चक्ले, पच्चइए, अणुगामिए।

धिम्मए ववसाए, अधिम्मए ववसाए, धिम्मयाधिम्मए बवसाए। अहवा—तिविहे ववसाए पण्णते तं जहा—

अहवा—ितिविधे ववसाए पण्णते तं जहा— इहलोइए, परलोइए- इहलोइय-परलोइए ।

इहलोइए ववसाए तिनिहे पण्णते, तं जहा-लोइए, वेइए, सामइए ।

लोइए ववसाए तिविधे पण्णते, तं जहा— अत्थे, धम्मे, कामे । वेइए ववसाए तिविधे पण्णते, तं जहा— रिस्टवेदे, जउन्वेदे, सामवेदे ।

सामइए ववसाए तिविधे पण्णते, तं जहा— णाणे, दसंणे, चिरते। —ठाणं, व. ३, उ, ३, सु. १९१ संजयाइणं धम्माइसु ठिई—

६५. प०---१. से णं भंते ! संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खायपाव-कम्मे धम्मे िहए ?

- २. असंजय-अविरय-अविह्य अवन्चक्खायवावकम्मे अधम्मे ठिए ?
- ३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ?
- उ०--- १. हंता गोयमा ! संजय-विरय-पिंडह्य-पच्चक्खाय-पावकम्मे धम्मे ठिए ।

- (१) धार्मिक-उपक्रम-श्रुत और चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करना।
  - (२) अद्यामिक-उपक्रम-असंयमवर्धक आरम्भ कार्य करना।
- (३) धार्मिकाधार्मिक-उपक्रम—संयम और असंयम रूप कार्यों का करना ।

व्यवसाय (अनुष्ठान) के प्रकार-

६४. व्यवसाय (वस्तुरूप का निर्णय अयवा पुरुषार्यं की सिद्धि के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान) तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) धार्मिक व्यवसाय, (२) अधार्मिक व्यवसाय, (३) धार्मिकाधार्मिक व्यवसाय।

भयवा व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है-

(१) प्रत्यक्ष व्यवसाय, (२) प्रात्ययिक (व्यवहार-प्रत्यक्ष) व्यवसाय और (३) अनुगामिक (अनुमानिक व्यवसाय)

अथवा व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है-

(१) ऐहलौकिक, (२) पारलौकिक, (३) ऐहलौकिक-पार-लौकिक।

ऐहलौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है-

(१) लौकिक, (२) वैदिक, (३) सामयिक (श्रमणों का व्यवसाय)।

लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है-

- (१) अर्थव्यवसाय, (२) धर्मव्यवसाय, (३) काम-व्यवसाय। वैदिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है—
- (१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद व्यवसाय (अर्थात् इन वेदों के अनुसार किया जाने वाला निर्णय या अनुष्ठान)

सामयिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है-

(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र व्यवसाय । संयतादि की धर्मादि में स्थिति—

६५. प्र०—(१') हे भदन्त ! संयत, प्राणितिपातादि से विरत, जिसने प्राणातिपातादि से पाप कर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किये हैं ऐसा जीव धर्म में स्थित है ?

- (२) असंयत, प्राणातियातादि से अविरत, जिसने प्राणाति-पातादि पांच, कर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किये हैं— ऐसा जीव अधर्म में स्थित है ?
- (३) स्यत-असंयत (अंशतः असंयत, अंशतः संयत) जीव धमाधर्म में स्थित है ?

उ॰—(१) हाँ गौतम ! संयत, प्राणातिपातादि से विरत, जिसने प्राणातिपातादि पाप कर्मों का प्रतिघात और प्रत्यास्थान किये हैं—ऐसा जीव धर्म में स्थित है।

- २. असंजय-अविरय-अपिडहय-अपच्चक्लाय-पावकम्मे अधम्मे ठिए ।
- ३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ॥१॥
- प॰—एऐसि णं भंते ! धम्मंसि वा, अहम्मंसि वा, धम्मा-धम्मंसि वा, चिककया केइ आसइत्तए या, सइत्तए वा, चिट्ठितए वा, निसीदित्तए वा, तुयद्वित्तए वा ?

उ॰—गोयमा ! णो तिणहे समहे ॥२॥

- प०-से केणं खाइं अट्टोणं भंते ! एवं बुड्बइ-
  - १. संजय-विरय-पडिहय-पञ्चक्खाय पावकम्मे धम्मे ठिए ?
  - २. असंजय-अविरय-अविहय-अवच्चक्लाय पात्रकम्मे अधम्मे ठिए ?
  - ३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ?
- ड०-- १. गोयमा ! संजय-विरय-पिडहय-पच्चक्खाय पाव-कम्मे घम्मे ठिए, धम्मं चेव उवसंपिजत्ताणं विहरइ,
  - २. असंजय-अविरय-अपिटहय-अपस्चक्खाय-पावकम्मे अधम्मे ठिए, अधम्मं चेव उवसंपिज्जिताणं विहरइ,
  - ३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए, धम्माधम्मं उत-संपिञ्जित्ताणं विहरद्द, से तेणहुं णं गोयमा ! संजय-विरय-पिंडहय-पच्चक्लाय - पावकम्मे धम्मे ठिए ।

असंजय-अविरय-अपिडहय-अपच्चक्खाय - पावकम्मे अधम्मे ठिए।

संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ।३।॥-

- प०-जीवा णं मंते ! कि धम्मे ठिया ? अधम्मे ठिया ? धम्माधम्मे ठिया ?
- इ॰—गोयमा ! जीवा धम्मे वि ठिया, अधम्मे वि ठिया, धम्माधम्मे वि ठिया ॥४॥

- (२) असंयत—प्राणातिपातादि से अविरत, जिसने प्राणाति-पातादि पापकर्मों का प्रतिवात और प्रत्याख्यान नहीं किये हैं ऐसा जीव अधर्म में स्थित है।
  - (३) संयत-असंयत जीव धर्माधर्म में स्थित है।

प्र0—हे भदन्त ! धर्म में, अधर्म में, धर्माधर्म में कोई भी जीव वैठना, सोना, खड़ा रहना, नीचे वैठना—करवट वदलना आदि किया कर सकता है ?

**ए०—गीतम ! यह अर्थ तर्कसंगत नहीं है।** 

- प्र•—(१) हे भदन्त ! किस प्रसिद्ध प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है ?
- (१) संयत, प्राणातिपातादि से विरत, जिसने प्राणातिपातादि पापकर्मो का प्रतिवात और प्रत्याख्यान किये हैं—ऐसा जीव अधर्म में स्थित है ?
- (२) असंयत—प्राणातिपातादि से अविरत जिसने प्राणा-तिपातादि पाप कर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किये हैं—ऐसा जीव अधर्म में स्थित है ?
  - (३) संयतासंयत धर्माधर्म में स्थित है ?
- ड०—(१) गीतम ! संयत—प्राणातिपातादि से , विरत जिमने प्राणातिपातादि पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किये हैं—ऐसा जीव धर्म में स्थित है—क्योंकि धर्म को ग्रहण कर विहरता है (व्यवहार) करता है।
- (२) असंयत—प्राणातिपातादि से अविरत जिसने प्राणाति-पातादि पापकर्मों का प्रतिचात और प्रत्याख्यान नहीं किये हैं— ऐसा जीव अधर्म में स्थित है, क्योंकि अधर्म को ग्रहण कर विहरता है (व्यवहार करता है)।
- (३) संयतासंयत जीव धर्म-अधर्म में स्थित है, क्योंकि धर्म-अधर्म ग्रहण कर व्यवहार करता है,

इस प्रयोजन से गीतम !

संयत-प्राणातिपातादि से विरत - जिसने प्राणातिपातादि पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किये हैं - ऐसा जीव धर्म में स्थित है।

असंयत—प्राणातिपातादि से अविरतः—जिसने प्राणातिपातादि पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किया है—ऐसा जीव अधर्म में स्थित है।

संयतासंयत धर्माधर्म में स्थित है।

प्र•—हे भदन्त ! जीव धर्मस्थित हैं ? अधर्मस्थित हैं ? धर्माधर्मस्थित हैं ?

ड॰—गौतम ! जीव धर्मास्यत भी हैं, अधर्मास्यत भी हैं, धर्माधर्मास्यत भी हैं।

- प०--नेरइया णं भंते ! कि धम्मे ठिया ? अधम्मे ठिया ? धम्माधम्मे ठिया ?
- ड॰-गोयमा ! णेरइया नो धम्मे ठिया, अधम्मे ठिया, नो धम्माधम्मे ठिया ॥५॥
- प०-अनुरकुमारा-जाव-यणियकुमारा णं भंते ! कि धम्मे ठिया ? कि अधम्मे ठिया ? कि धम्माधम्मे ठिया ?
- ड॰—गोयमा ! अमुरकुमारा-डाव-थणियकुमारा नो धम्मे ठिया, अधम्मे ठिया, नो धम्माधम्मे ठिया।
- प०-- पुढ़बीकाइया-जाव-चर्जारदिया णं मते ! कि धम्मे ठिया ? अधम्मे ठिया ? धम्माधम्मे ठिया ?
- उ॰--गोयमा ! पुढवीकाइया-जाव-चर्जरिदिया नो धम्मे ठिया, अध्ये ित्या. नो धन्माधम्मे ठिया ॥६॥
- प०-पंचिदियतिरिक्त जोणिया णं मंते ! कि घम्मे ठिया ? अधम्मे ठिया ? धम्माधम्मे ठिया ?
- उ०-गोयमा ! पंचिदियतिरिवत जोणिया नो धम्मे ठिया, अधम्मे ठिया, धम्माधम्मे वि ठिया ॥५॥
- प०--मणुस्सा णं भंते ! कि धम्मे ठिया ? अधम्मे ठिया ? धम्माधम्मे ठिया ?
- उ०-गोयमा ! मणुस्ता धम्मे वि ठिया, अधम्मे वि ठिया, धम्माधम्मे वि ठिया ॥ = ॥
- प० वाणमंतर-जोइसिया-वेनाणिया णं संते ! कि धम्मे ठिया ? अधम्मे ठिया ? धम्नाधम्मे ठिया ?
- उ० गोयमा ! वाणमंतर जोइसिया वेमाणिया नो घम्मे ठिया, अधम्मे ठिया, नो घम्माधम्मे ठिया ॥ न॥ — वि. सं. १७, **ड. २, सु. १-**६

# दुप्पडियारा सुप्पडियारा—

- ६६. तिप्हं दुप्पडियारं समणाउसो ! तं जहा-अम्मापिडणो, मट्टिस्स, धम्मायरियस्स ।
  - संपातो वि य णं केइ पुरिसे, अम्मापियरं सयपाग-सहस्स-पागेहि तिल्लेहि अब्भगेता, सुरिमणा गंघट्टएणं उविद्वता, तिहि उदगेहि मज्जावित्ता, सन्दालंकार-विमूसियं करेता, मणुन्नं यालीपागसुद्धं अट्ठारस-वंजणाउलं भोयणं भोया-वेता जावज्जीवं पिट्टिवडेंसियाए परिवहेज्जा, तेणावि तस्स अम्मापिउस्त दुप्पडिगारं भवइ। अहे णं से तं अम्मापियरं केवलियण्यते धन्मे आधवइता पण्णवइता पहवइता ठावइता भवइ, तेणामेव तस्स अम्मापिउस्स सुप्पडियारं भवइ समणाउसो !

- प्र हे भदन्त ! नैरियक धर्मस्थित है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्म स्थित है ?
- **७०—गौतम** ! नैरिवक धर्मेस्थित नहीं है, अधर्मेस्थित है, धर्माधर्म स्थित नहीं है।
- प्र०—हे भदन्त ! अनुरकुमार—यावत्—स्तनितकुमार धर्मस्थित हैं ? अधर्मस्थित हैं ? धर्माधर्म स्थित हैं ?
- ड०—गौतम ! असुरकुमार—यावत्—स्तनितकुमार धमं-स्थित नहीं है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित नहीं है।
- प्र०-हे भदन्त ! पृथ्वीकायिक-यावत्-चतुरिन्द्रिय जीव धर्मस्थित है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्मस्थित है ?
- ड०—गौतम ! पृथ्वीकायिक—यावत्—चतुरिन्द्रिय जीव धर्मस्थित नहीं है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित नहीं है।
- प्र हे भदन्त ! यंचेन्द्रिय तियंग् योनिक जीव धर्मस्यित है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्मस्थित है ?
- उ०-गौतम ! पंचेन्द्रिय तिर्यग् योनिक जीव धर्मस्थित नहीं है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित है।
- प्र०-हे भदन्त ! मनुष्य धर्मस्थित है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्मस्थित है ?
- उ०-गौतम ! मनुष्य धर्मस्यित है, अधर्म स्थित भी है, वर्माधर्म स्थित भी है।
- प्र हे भदन्त ! वाणव्यंतर-ज्योतियिक, वैमानिक धर्म-स्थित है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्मस्थित है ?
- **ए०—गौतम** ! वाणव्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक धर्मस्थित नहीं है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित नहीं है।

# प्रत्युपकार दुष्कर, प्रत्युपकार सुकर—

- ६६. हे बायुष्मन् श्रमण ! इन तीनों का प्रत्युपकार दुष्कर है-
- (१) माता-पिता का, (२) मर्ता-स्वामी का, (३) धर्माचार्य का।
- (१) कोई पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल में माता-पिता के शरीर पर शत सहस्र पाक तेल मलकर सुगन्धित जल से स्नान कराता है, सर्वालंकार से विमूषित कर अट्ठारह प्रकार का सरस भोजन कराता है और उन्हें जीवन पर्यन्त अपने कन्धे पर उठाये फिरता है—इतना करने पर भी वह अपने भाता-पिता का प्रत्युपकार नहीं कर पाता है।
- —यदि उन्हें केवलीप्रज्ञप्त धर्म प्रज्ञापित करता है, प्ररूपित करता है या उन्हें धर्म में स्थिर करता है, तो उनका प्रत्युपकार करने में समर्थ होता है।

- २. केइ महच्चे दिर समुक्ति संज्ञा, तए णं से दिर समु-क्किंहे समाणे पच्छा पुरं च णं विज्ञ भोगसिमितसमन्ना-गते यावि विहरेज्जा, तए णं से महच्चे अन्नया कयाइ दिर होहूए समाणे तस्स दिर संतिए हव्चमागच्छेज्जा, तए णं से दिर तस्स मिट्टस्स सव्वस्समिव दलयमाणे तेणावि तस्स दुष्पिडयारं भवइ।
  - अहे णं से तं मिंट्ट केविलिपन्नते धम्मे आधवदत्ता—जाव— ठावइत्ता भवति, तेणामेव तस्त भट्टिस्स सुप्पडियारं भवद ।
- ३. केइ तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमिव आयिरयं धिम्मयं सुवयणं सोच्चा निसम्म कालमासे कालं किच्चा अन्नगरेसु देवलोएसु देवलाए उववन्ने, तएणं से देवे तं धम्मायिरयं दुव्निक्खातो वा देसातो सुभिक्खं देसं साहरेज्जा, कंताराओ वा णिक्कंतारं करेज्जा, दीहकालिएणं वा रोगातंकेण अभिभूतं समाणं विमोएज्जा, तेणावि तस्स धम्मायिरयस्स दुष्पडियारं भवइ । अहे णं से तं धम्मायिरयं केवलि-पन्नताओ धम्माओ महं समाणं भुज्जो वि केवलिपन्नत्ते धम्मे आध्वइत्ता जाव— ठावइत्ता भवति, तेणामेव तस्स धम्मायिरयस्स सुष्पडियारं

भवइ। — ठाणं. व. ३, उ. १, मु. १४३

धम्मज्जिओ ववहारो-

६७. धम्मिन्जियं च ववहारं, बुद्धेहायरियं सया । तमायरन्तो ववहारं, गरहं नामिगच्छई ॥

— उत्त. थ. १, गा. <sup>४२</sup>

चउ-चउन्विहा धिम्मया अधिम्मया पुरिसा— ६८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—

- १. रूवं नाममेगे जहइ, नो धम्मं
- २. धम्मं नाममेगे जहद्द, नो रूबं,
- ३. एगे रूवं वि जहइ, धम्मं वि जहइ, ४. एगे नो रूवं जहइ, नो धम्मं जहइ।

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा— १. घम्मं नाममेगे जहइ, नो गणसंठिइं,

- २. गणसंठिई नागमेने जहइ, नो धम्मं,
- ३. एगे गणसंठिइं वि जहइ, धम्मं वि जहइ,
- ४. एगे नो गणसंठिइं जहइ, नो धम्मं जहइ।

- (२) कोई धनी पुरुष किसी दीन को व्यापार के हेतु आर्थिक सहयोग दे एवं कुछ समय पश्चात् वह दीन व्यक्ति धनी और अर्थ सहयोगी धनी पुरुष दीन हो जाता है— उस समय धनी वने हुए उस व्यक्ति से यदि वह आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करें और उसे (जो अब दीन हो गया है) सर्वस्व भी अर्पण कर दे, तब भी वह उसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता है।
- —यदि वह उसे केवलीप्रजप्त धर्म कहे यावत् उसे धर्म में स्थिर करे तो वह उसका प्रत्युपकार करने में समर्थ होता है।
- (३) कोई पुरुप धर्माचार्य से एक वचन सुनकर वोधि लाभ करता है और यथासमय देह त्यागकर वह देवलोक में उत्पन्न होता है. यदि वह दिव्य शक्ति से अपने उस धर्माचार्य को दुमिक्षग्रस्त प्रदेश से सुभिक्ष प्रदेश में, पथ विस्मृत होने पर गहन विपिन से वसित में ले जाकर रख दे, अथवा रोग-ग्रस्त को रोग-मुक्त कर ने तथाप वह धर्माचार्य का प्रत्युपकार नहीं कर सकता है।

—यदि वह कदाचित धर्म विमुख होते हुए अपने धर्माचार्यं को धर्म कहे—यावत्—धर्म में स्थिर कर दे तो उनका प्रत्युपकार करने में समर्थ होता है।

धर्माजित व्यवहार---

६७. जो व्यवहार धर्म से अजित हुआ है, जिसका तत्वज्ञ आचार्यों ने सदा आचरण किया है, उस व्यवहार का आचरण करता हुआ मुनि कहीं भी गहीं को प्राप्त नहीं होता।

चार-चार प्रकार के धार्मिक और अधार्मिक पुरुप—

- (१) कोई रूप (साधुवेप) को छोड़ देता है, पर धर्म नहीं छोड़ता है,
  - (२) कोई धर्म को छोड़ देता है, पर रूप को नहीं छोड़ता है,
  - (३) कोई रूप भी छोड़ देता है और धर्म को भी छोड़ देता है,
- (४) कोई न रूप को ही छोड़ता है और न धर्म को ही छोड़ता है।

(पुनः) चार जाति के पुरुष कहे गये हैं। जैसे —

- (१) कोई धर्म को छोड़ देता है, पर गण की संस्थिति (मर्यादा) नहीं छोड़ता।
- (२) कोई गण की मर्यादा को छोड़ देता है, पर धर्म को नहीं छोड़ता है ।
- (३) कोई गण की मर्यादा भी छोड़ देता है, और धर्म भी छोड़ देता है।
- (४) कोई न गण की मर्यादा ही छोड़ता है और न धुर्म ही छोड़ता है।

चतारि पुरिसनाया पण्णता, तं नहा—

- १. पियद्यम्मे नाममेगे, नो दढधम्मे,
- २. दढधम्मे नाममेगे, नो वियधम्मे,
- ३. एगे पियधम्मे वि, दढधम्मे वि,
- ४. एगे नो पियधम्मे, नो दढधम्मे ।

---ठाणं. स. ४, उ. ३, सु. ३१६

### धम्मनिदा पायच्छितं-

६६. जे भिखू धम्मस्स अवण्णं वयद्व वयंतं वा साइज्जइ । तं सैव-माणे आवज्जद्व चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्धाइयं । —नि, उ. ११, सु. ६

अधम्मपसंसा पायच्छित्त'—

जे भिक्कू अधम्मस्स वण्णं वयइ बयंतं वा साइज्जइ। तं सेव-भाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं।

—नि. *उ.* ११, सु. १०

- (पुनः) चारं जाति के पुरुष कहे गये हैं, जैसे-
- (१) कोई प्रियधर्मा है, पर दृढ़धर्मा नहीं है।
- (२) कोई दृढ्धर्मा है, पर प्रियधर्मा नहीं है।
- (३) कोई प्रियधर्मा भी है और दृढ़धर्मा भी है।
- (४) कोई न प्रियद्यमी ही है और न दृढ़धर्मी ही है।

### धर्मनिन्दाकरण प्रायश्चित—

६६. जो भिक्षु धर्म की निंदा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है।

### अधर्मप्रशंसाकरण प्रायश्चित-

जो भिक्षु अधर्म की प्रशंसा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है। वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है।

級級

भाचार-प्रज्ञप्ति

# आयार-पण्णत्ति

## आयारधम्मव्पणिही—

७०. आयारप्पणिहि लद्धं, जहा कायव्व भिक्खुणा। तं भे उदाहरिस्सामि, आणुपुन्ति सुणेह में।।

---दस. अ. **५, गा.** १

#### आयारपयारा-

७१. पंचिवहे आयारे पण्णत्ते, तं जहा —

(१) णाणायारे, (२) दंसणायारे, (३) चरित्तावारे, (४) त्रवायारे, (५) वोरियायारे।

—ठाणं. व. ५, च. २, सु. ४३३

### पंचमणुत्तरा--

७२. केवितस्स ण पंच अणुत्तरा पण्णता, तं जहा---

(१) अणुत्तरे णाणे, (२) अणुत्तरे वंसणे. (३) अणुत्तरे चरित्ते, (४) अणुत्तरे तवे, (५) अणुत्तरे वीरिए।

-- ठाणं ४, उ. १, सु. ४१०

### चडविहंमोक्खमग्गं--

७३. मोब्बमगगाई तस्वं, सुणेह जिणमासियं। चडकारणसंजुतं, नाणदसंणलबखणं।। नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। एस मग्गो ति पन्नतो, जिणेहि वरदंसिहि।। नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। एयं मगममणुप्पता, जीवा गच्छन्ति सोग्गई।।

**— उत्त. अ. २८, गा. १-३** 

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्हे। चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई।।

--- उत्त. थ. २८, गा. ३५

### आराहणापयारा—

७४. तिविहा आराहणा पन्नत्ता तं जहा— णाणाराहणा, दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा । णाणाराहणा तिविहा पन्नता, तं जहा —

# आचार-प्रज्ञप्ति

#### आचार धर्म प्रणिधी —

७०. आचार-प्रणिधी को पाकर भिक्षु को जिस प्रकार (जो) करना चाहिए वह मैं तुम्हें कहूँगा। अनुक्रमपूर्वक मुझसे सुनो।

### आचार के प्रकार---

७१. आचार पांच प्रकार का कहा गया है। जैसे-

(१) ज्ञानाचार, (२) दर्शनाचार, (३) चारित्राचार, (४) तपाचार, (४) वीर्याचार।

### पांच उत्कृष्ट---

७२. केवली के पांच स्थान अनुत्तर (सर्वोत्तम-अनुपम) कहे गये हैं, जैसे---

(१) अनुत्तर ज्ञान, (२) अनुत्तर दर्शन, (३) अनुत्तर चारित्र, (४) अनुत्तर तप, (५) अनुत्तर वीर्य ।

### चार प्रकार का मोक्ष मार्ग-

७३. चार कारणों से संयुक्त, ज्ञान-दर्शन, लक्षण वाली जिन-मापित मोक्ष-मार्ग की गति को सुनो ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—यह मोक्ष-मार्ग है, ऐसा वरदर्शी (श्रेष्ठ द्रष्टा) अहँतों ने प्ररूपित किया।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव सुगति में जाते हैं।

जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्णन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है।

### आराधना के प्रकार--

७४. आराधना तीन प्रकार की कही गई है, यथा— ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र आराधना। ज्ञान आराधना तीन प्रकार की कही गई है—

९ दुविहे आयारे पन्नते, तं जहा—णाणायारे, चेव नोनाणायारे चेव । णोनाणायारे दुविहे पन्नते, तं जहा—दंसणायारे चेव नोदंसणायारे चेव । नोदंसणायारे दुविहे पन्नते, तं जहा—चरित्तायारे चेव नोचरित्तायारे चेव । णो चरित्तायारे दुविहे पन्नते, तं जहा—तवायारे चेव वीरियायारे चेव ।

चवकस्सा, मज्झिमा, जहना। एवं दंसणाराहणा वि,

चरिताराहणा वि।

—ठाणं. ब. ३, उ. ४, सु. १६८

आराहणाफलपरूवणा—

७५. प०-उक्कोसियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेता कतिहि भवगाहणेहि सिज्झति-जाव - अंतं करेति ?

उ० —गोयमा ! अत्येगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झति ---जाव-अंतं करेति । अत्येगतिए दोच्चेणं भवगाह-णेणं सिज्झति - जाव - अंतं करेति ।

अत्येगतिए कप्पोवएसु वा कप्पातीएसु वा उववज्जति ।

प० - उक्कोसियं णं मंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता कतिहि मवरगहणेहि सिज्क्षति—जाव — अंतं करेति ?

उ०---एवं चेव ।

- प०-- वनकोसियं णं भंते ! चिरताराहणं आराहेता किर्तिह भवग्गहणेहि सिज्झित-जाव-अंतं करेति ?
- उ०-एवं चेव। नवरं अत्येगतिए कप्पातीएस उववज्जति ।
- प०-मिज्झिमियं णं मंते ! णाणाराहणं आराहेला कितींह भवग्गहणेहि सिज्झति—जाव—अंतं करेति ?
- उ०-गोयमा ! अत्येगतिए दोच्चेणं भवगाहणेणं तिज्झइ — जाव अतं करेति, तच्चं पुण भवगाहणं नाइकक-मइ।
- प०--मिज्झिमियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेता कितिह भवग्गहणेहि सिज्झित-जाव-अंतं करेति ?

उ०-एवं चैव ।

उत्कृष्ट, मध्यमं और जघन्य। दर्शन आराधना तीन प्रकार की कही गई है— उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। चारित्र आराधना तीन प्रकार की कही गई है— उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य।

आराधना के फल की प्ररूपणा-

७५. प्र०-भगवन् ! ज्ञान की उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है, -- पावत् -- सभी दु: लों का अन्त करता है ?

उ०-गीतम ! कितने ही जीव उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं, यावत् सभी दु:खों का अन्त कर देते हैं; कितने ही जीव दो भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं - यावत् - सभी दु: सों का अन्त करते हैं,

कितने ही जीव कल्पोपपन्न देवलोकों में अथवा कल्पातीत देवलोकों में उत्पन्न होते हैं।

प्रo-भगवन् ! दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है, यावत् सभी दु:खों का अन्त करता है ?

उ०-गौतम ! जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना के फल के विषय में कहा है, उसी प्रकार उत्कृष्ट दर्शनाराधना के (फल के) विषय में समझना चाहिए।

प्र - भगवन् ! चारित्र की उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव प्रहण करके सिद्ध होता है, --यावत् -सभी दृ:खों का अन्त करता है ?

उ०-गौतम ! उत्कृष्ट ज्ञानाराधना के (फल के) विषय में जिस प्रकार कहा या उसी प्रकार उत्कृष्ट चारित्राराधना के (फल के। विषय में कहना चाहिए। विशेष यह है कि कितने ही जीव (इसके फलस्वरूप) कल्पातीत देवलोकों में उत्पन्न होते हैं।

प्र०-भगवन् ! ज्ञान की मध्यम-आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है,—यावत् सव दु:खों का अन्त करता है ?

उ०-गौतम ! कितने ही जीव दो भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, यावत् सभी दु:खों का अन्त करते हैं, वे तीसरे भव का अतिकमण नहीं करते।

प्र - भगवन् ! दर्शन की मध्यम आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है, यावत सब दु:खों का अन्त करता है ?

उ०-गौतम ! जिस प्रकार ज्ञान की सध्यम आराधना के (फल के) विषय में कहा, उसी प्रकार दर्शन की मध्यम आराधना के (फल के) विषय में कहना चाहिए।

एवं मज्झिमयं चरित्ताराहणं पि।

प० - जहिंत्रयं णं भंते ! नाणाराहणं आराहेला कितिहिं भवग्गहणेहिं सिज्झित-जाच-अंतं करेति ?

उ०-गोयमा ! अत्येगतिए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ --जाव--अंत करेइ, सत्त--ऽहुभवग्गहणाइं पुण नाइक्कमइ।

एवं दंसणाराहणं पि।

एवं चरित्ताराहणं पि।

— वि. श. **५, उ. १०, सु. १०-**१५

तिविहा बोही-

७६. तिविहा बोघी पण्णसा, तं जहा---णाणबोघी, दंसणबोघी, चरित्तवोघी ।

—ठाणं. अ. ३, *उ*. २, मु. १६४

तिविहा बुद्धा-

तिविहा बुद्धा पण्णत्ता, तं जहा---णाणबुद्धा, दंसणबुद्धा, चरित्तबुद्धा<sup>३</sup>।

—- ठाणं. अ. ३, उ. ४, मु. १६४

तिविहे मोहे-

७७. तिविहे मोहे पण्णत्ते, तं जहा-— णाणमोहे दंसणमोहे<sup>3</sup>, चरित्तमोहे ।

--- टाणं. व. ३, उ. २, सु. १६४

तिविहा मूढा---

७द तिविहा मूढा पण्णता, तं जहा — णाणमूढा, दंसणमूढा, चरित्तमृढा ।

—ठा. अ. ३, *उ.* २, सु. १६४

आयारसमाही—

७६. चरुव्यिहा खलु आयारसमाही भवइ तं जहा-

- १. नो इहलोगट्टयाए आयारमहिट्टे ज्जा,
- २. नो परलोगद्रयाए आयारमहिद्दे ज्जा,
- ३. नो कित्तिवण्णसद्दिसलोगद्वयाए आयारमहिंहे ज्जा,

इसी (पूर्वोक्त) प्रकार से चारित्र की मध्यम आराधना के (फल के) विषय में कहना चाहिए।

प्र०—भगवन् ! ज्ञान की जघन्य आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है,—यावत्—सव दुःखों का अन्त करना है ?

उ॰ —गीतम ! कितने ही जीव तीसरा भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, —यावत् —सर्व दुःखों का अन्त करते हैं; परन्तु सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करते।

इसी प्रकार जघन्य दर्शनाराधना के (फल के) विषय में समझना चाहिए।

इसी प्रकार जघन्य चारित्राराधना के (फल के) विषय में भी कहना चाहिए।

तीन प्रकार की वोधि-

७६ वोधि तीन प्रकार की कही गई है—

(१) ज्ञानवोधि, (२) दर्शनवोधि, (३) चारित्रवोधि ।

तीन प्रकार के बुद्ध-

७६. बुद्ध तीन प्रकार के कहे गये हैं-

(१) ज्ञानबुद्ध, (२) दर्णनबुद्ध, (३) चारित्रबुद्ध ।

तीन प्रकार के मोह—

७७. मोह तीन प्रकार का कहा गया है-

(१) ज्ञानमोह, (२) दर्णनमोह, (३) चारित्रमोह।

तीन प्रकार के मूर्ख —

७८. मूढ़ तीन प्रकार का कहा गया है-

(१) ज्ञानमूढ़, (२) दर्शनमूढ़, (३) चारित्रमूढ़।

आचार समाधि—

७६. आचार-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

- (१) इहलोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना ।
- (२) परलोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना ।
- (३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना।

१. ठाणं. अ. २, इ. ४, सु. ११५

२. ठा. अ. २, उ. ४, सु. ११४

३. ठाणं. अ. २, उ. ४, मु. ११५

४ ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. ११४।

४. नन्नत्य आरहंतेहि हेऊहि आयारमहिट्ठे ज्जा, चउत्थं पयं भवइ। भवड य इत्य सिलोगो-' जिणवयणरए अतितिणे पडिपुण्णाययमाययद्विए । आयारसमाहिसंवुडे भवइ य दंते मावसंघए।। —दस. अ. ६, उ. ४, सू. ४, गा. **४** 

कप्पद्विई--८०. छिव्वहा कप्पद्विई पण्णत्ता, तं जहा-

- १. सामाइय-संजय-कप्पट्टिई,
- २. छेओवट्टाचिणय-संजय कप्पट्टिई,
- ३. निव्विसमाण कप्पट्रिई,
- ४. निश्विद्वकाइय कप्पद्विई,
- प्र. जिणकप्पट्टिई,
- ६. थेरकप्वद्विई।

(४) बाह्त-हेतु के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं करना-यह चतुर्थ पद है।

यहाँ (आचार-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है-

जो जिनवचन में रत होता है, जो प्रलाप नहीं करता, जो सूत्रार्थ से प्रतिपूर्ण होता है, जो अत्यन्त मोक्षार्थी होता है, वह आचार-समाधि के द्वारा संवृत होकर इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला तथा मोक्ष को निकट करने वाला होता है।

कल्पस्थिति (आचार-मर्यादा)---

५०. कल्पस्थिति (निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों की आचार मर्यादा) छह प्रकार की होती है। यथा--

- (१) सामायिकसंयतकल्पस्थिति-सामायिक चारित्र सम्बन्धी मयदा ।
- (२) छेदोपस्थापनीय संयतकल्पस्थिति-यावज्जीवन की सामायिक स्वीकार कराते समय अथवा वृत भंग होने पर पुनः पाँच महाव्रतों के आरोपण रूप चारित्र की मर्यादा।
- (३) निविश्यमान कल्पस्थित परिहारविशुद्धि तप स्वीकार करने वाले की आचार मर्यादा।
- (४) निविष्टकायिक कल्पस्थिति—पारिहारिक तप पूरा करने वाले की आचार मर्यादा।
- (५) जिनकल्पस्थिति—गच्छ से वाहर होकर तपस्यापूर्वक जीवन बिताने वाली आचार मर्यादा।
- (६) स्थविरकल्पस्थित-गच्छ के आचार्य की आचार मर्यादा ।

-कप्प. उ. ६, सु. २०

शानाचार

## णाणायारो

चउव्विहा सुयसमाही—

८१. चउ विवहा खलु सुयसमाही भवइ तं जहा-

१. सुयं मे भविस्सइ ति अज्झाइयव्वं भवइ

२. एगरगचित्तो भविस्सामि ति अज्झाइयव्यं भवइ

३. अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति अज्झाइयव्वं भवइ

४. ठिओ परं ठावइस्तामित्ति अज्झाइयव्वं भवइ। चउत्यं पयं भवद् । भवइ य इत्य सिलोगो— य, ठिओ ठावयई परं । नाणमेगगगचित्तो सुयाणि य अहिज्जित्ता, रक्षो सुयसमाहिए ॥ — दस. **अ. ६, उ. ४, सु. ७,** ६

अट्टविहो णाणायारो-= २. काले विणए बहुमाणे, उवहाणे तहा अनिन्हवणे । वंजण-अत्य-त्रदुभए, अट्टविहो णाणमायारी ॥ —आचारांग टीका अ. १, उ. १, गा. ७,

णाणुप्पणाणुकूली वयो-

द३. तओ यया पण्णता, तं जहा-पढमे वए, मज्झिमे यए, पिच्छमे वए। तिहि वर्णीह आया केवलमामिणियोहियणाणं उप्पाटेज्जा,

—जाव —तिहि वर्णाह आया केवलनाणं उप्पाहेज्जा, तं जहा--पदमे वए, मज्झिमे वए, पिन्छमे वए। णाणुप्पणाणु कूलो कालो-**५४. तक्षो जामा पण्णता, तं जहा**— पढमें जामे, मजिसमे जामे, पिच्छमे जामे ।

## ज्ञानाचार

चार प्रकार की श्रुत समाधि—

श्रुत-समावि के चार प्रकार हैं, जैसे—

- (१) "मुझे श्रुत प्राप्त होगा", इसलिए अध्ययन करना चाहिए।
- (२) "मैं एकाग्र-चित्त होर्जेगा", इसलिए अध्ययन करना चाहिए।
- (३) "में आत्मा को धर्म में स्थापित करूँगा।", इसलिए अध्ययन करना चाहिए।
- (४) "मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूँगा", इसलिए अध्ययन करना चाहिए। यह चतुर्थ पद है कीर यहाँ (श्रुत-समाधि के प्रकरण में) एक ग्लोक है---

अध्ययन के द्वारा ज्ञान होता है चित्त की एकाग्रता होती है, धर्म में स्थित होता है और दूसरों को स्थिर करता है तथा अनेक प्रकार के श्रुत का अध्ययन कर श्रुत-समाधि में रत हो जाता है।

आठ प्रकार के ज्ञानाचार—

< २. ज्ञानाचार आठ प्रकार का है —

यथा — (१) कालाचार, (२) विनयाचार, (३) बहुमाना-चार, (४) उपधानाचार, (४) अनिन्हवाचार, (६) व्यंजनाचार, (७) अर्थाचार, (=) तदुभयाचार।

ज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल वय-

द्र. वय (काल-कृत अवस्था-भेद) तीन कहे गये हैं—

यवा--प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय।

तीनों ही वयों में आत्मा विशुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान को प्राप्त करता है--

- यावत् - तीनों ही वयों में आत्मा विणुद्ध केवलज्ञान को प्राप्त करता है-

यथा-प्रथम वय में, मध्यम वय में और अन्तिम वय में। ज्ञान की उत्पति के अनुकूल काल-स्४. तीन (याम) प्रहर कहे गये हैं—

यथा-प्रथम याम, मध्यम याम, अन्तिम याम ।

१. आगमों में ज्ञानाचार विषयक यत्र तत्र जितने सूत्र हैं उनका वर्गीकरण करने के लिए ज्ञानाचार के इन आठ भेदों का कथन यहां निर्देश किया है। आगे क्रमणः ज्ञानाचार के आठ भेदों का वर्णन है।

तिहि जामेहि आया केवलमाभिणिबोहिययाणं उप्पाडेज्जा,

—जाव—तिहि जामेहि आया केवलणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा--

पढ़मे जामे, मिन्झमे जामे, पिक्छमे जामे।

---ठाणं. स. ३, उ. २, स. १६३

जिणपवयणं सोच्चा आभिणिबोहियणाणस्स जाव केवल-नाणस्स इप्पत्ति-अणुप्पत्ति-

दर्. पo—सोस्चा णं भंते ! केवलिस्स वा—जाव—तप्पविखय-जवातियाए वा केवलं आभिणिबोहियनाणं ---जाव-केवलनाणं उप्पाडेज्जा ?

उ०-गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखय-उवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलं आभिणिबोहिय-नाणं—जाव—केवलनाणं उप्पाडेन्जा, अत्थेगत्तिए केवलं आभिणिबोहियनाणं—जाव—केवलनाणं नो उपाडेन्जा ।

#### प० - से केणहें णं भंते ! एवं वृच्चइ-

सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तत्पविखयजवासि-याए वा अत्थेगत्तिए केवलं आभिणित्रोहियनाणं --- जाव---केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्थेगत्तिए केवलं आभिणिबोहियनाणं-जाव-केवलनाणं नो उप्पा-डेन्जा ?

उ०-गोयमा ! जस्त णं आभिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं-जाव-केवलनाणावरणिज्जाणं खझोवसमे कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा -जाव-तपिष्वयउवासियाए वा केवलं आभिण-बोहियनाणं-जान-केवलनाणं उप्पाडेन्जा ।

> जस्स णं आभिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं —जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पनिखयउववासियाए वा केवलं आभिणिवोहियनाणं —जाव—केवलनाणं नो उप्पाइेज्जा।

से तेणहुणं गीयमा ! एवं वृच्चइ--

जस्स णं आभिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं —जाव—केवलनाणावरणिङजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा - जाव-तप्प-विखयउवासियाए वा केवलं आमिणिबोहियनाणं --जाव-केवलनाणं उप्पाडेज्जा ।

तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध अभिनिवीधिक ज्ञान की प्राप्त करता है---

—यावत् —तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध केवलज्ञान को प्राप्त करता है--

यया-प्रथम याम में, मध्यम याम में और अन्तिम याम में।

जिनप्रवचन सुनकर आभिनिबोधिक ज्ञान—यावत्— केवलज्ञान की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति -

५५. प्रo—भन्ते ! केवली से —यावत् -केवली पाक्षिक उपा-सिका से सुनकर कोई जीव आभिनिवोधिकज्ञान-पावत् -केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है ?

उ०-गीतम! केवली से - यावत् - केवली पाक्षिक उपा-सिका से सुनकर कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान — यावत् — केवल-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान -- यावत-केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

प्रo-भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

केवली से - यावत् - केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव आभिनिवोधिक ज्ञान —यावत् —केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव आभिनिवोधिक ज्ञान —यावत —केवल-ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं?

उ० - गौतम ! जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मी का - यावत् - केवलज्ञानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से-यावतु-केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मो का -यावत्-केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से - यावत् - केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान<del>्यावत्</del>केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जांता है---

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का-धावतु-केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से **- यावत्**-केवली पाक्षिक ज्पासिका से सुनकर कई जीव आभिनिवोधिक यावत् केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

जस्स णं आमिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं — जाव — केवल-नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा — जाव — तप्पिबखयउचासियाए वा केवलं आभिणिबोहियनाणं -जाव -केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा।

--वि. स. ६, उ. ३१, स. १३

जिणपवयणं असोच्चा आभिणिबोहियणाणस्स जाव केवलनाणस्स उप्पत्ति-अणुप्पत्ति---

दर. प०-असोच्चा णं भंते ! फेचलिस्स वा-जाव- तत्पिब्लय-उवासियाए वा केवलं आभिणिबोहियनाणं-जाव-केवलनाणं उप्पादेज्जा ?

उ०—गोयमा ! असोच्चा णं केवितस्स वा—जाव—सप्प-विखयद्यवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलं आभिणिवोहि-यनाणं-जाय-केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगत्तिए केवलं आभिणिवोहियनाणं-जाय-केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।

प०-से केणहुं णं मंते ! एवं बुट्चइ--

असोच्चा णं केवितस्स वा-जाव-तप्पिष्णयउवासियाए वा अत्येगतिए केवलं आमिणियोहियनाणं-जाव-केवल-नाणं उप्पाद्धेण्जा, अत्येगतिए केवलं आमिणियोहिय-नाणं-जाव-केवलनाणं नो उप्पाद्धेण्जा ?

उ०-गोयमा ! जस्स णं आमिणिवोहिय नाणावरणिज्जाणं कम्माणं-जाव-केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं लओ-यसमे कटे मबद्द, से णं असोच्चा केविलस्स वा-जाव-तप्पिवखयज्जसियाए वा केवलं आमिणिबोहियनाणं -जाव-केवलनाणं उप्पाटेज्जा।

जस्स णं आिनिणियोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं -जाव-केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वाःजाव-तप्प-िण्ययद्यासियाए वा केयलं आिमिणियोहियनाणं-जाव-केवलनाणं नो उप्पाटेज्जा।

से तेणहुं णं गोयमा ! एवं युच्चइ --

जस्स णं आभिणियोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं -जाव-केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खक्षोवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखय- उवासियाए वा केवलं आभिणियोहियनाणं-जाव-केवलनाणं उप्पाढेज्जा।

जस्स णं आभिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं -जाय-केषलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का यावत् केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से यावत् केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान यावत् केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता हैं।

जिनप्रवचन सुने विना आभिनिवोधिक ज्ञान यावत् केवलज्ञान की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति—

६. प्रः — भन्ते ! केवली से — यावत् — केवली पाक्षिक उपा-सिका से सुने विना कोई जीव आभिनिवोधिकज्ञान — यावत् — केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपा-सिका से सुने विना कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्— केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव आमिनिवोधिकज्ञान —यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

प्र0-भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

केवली के—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्— केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

उ०—गौतम! जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का प्रावत्—केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपणम हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्— केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

गीतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है।

जिसके आभिनियोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्— केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से —यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव आभिनियोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

जिसके आभिनियोधिक ज्ञानावरणीय कर्मी का—यावत्— केवलज्ञानावरणीय कर्मी का क्षयोपणम नहीं हुआ है वह केवली कडे भवइ से णं असोच्चा केवितस्स वा-जाव-सप्पविख-यउवासियाए वा केवलं आभिणिबोहियनाणं-जाव-केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा।

----वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३**२** 

#### विभंगणाणोप्पत्ति-

द७. तस्स णं छट्टं छट्टे णं अनिक्लित्तेणं तवीकम्मेणं उड्ढं वाहाओ पिगिज्झिय पिगिज्झिय सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए आयावे-पगतिमद्याए पगइउवसंतयाए पगतिपयणुकोह-माण-माया-लोभयाए मिउमद्वसंपन्नयाए अल्लोणताए भद्ताए विणीतताए अण्णया कयाइ सुभेणं अज्झवसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, लेस्साहि विसुज्झमाणिहि तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमग्गण-गवेसणं करेमाणस्स विन्मंगे नामं अन्नाणे समुप्पज्जइ,

से णं तेणं विव्मंगनाणेणं समुप्पन्नेणं जहन्नेणं अंगुलस्स असंबेज्जडभागं, उक्कोसेणं असंबेज्जाइं जोयणसहस्साइं जाणइ

से णं तेणं विब्मंगनाणेणं समुप्पन्नेणं जीवे वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ,

पासंडत्ये सारंभे सपरिगाहे संकिलिस्समाणे वि जाणइ, विसुज्झमाणे वि जाणइ,

से णं पुट्यामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ, सम्मत्तं पडिवज्जिता समणधम्मं रोएति, समणधम्मं रोएता चरित्तं पडिवज्जइ, चरित्तं परिविज्जिता लिगं पडिवज्जइ,

तस्स ं णं तेहि मिच्छत्तपन्जवेहि परिहायमाणेहि परिहायमाणेहि, सम्मद्दंसणपज्जवेहि परिवड्ढमाणेहि परिवड्ढमाणेहि से विद्मंगे अन्नाणे सम्मत्तपरिग्गहिए खिप्पामेव ओही परावत्तइ। --- वि. स. ६, उ. ३१, स<del>.</del> १४

## णाणस्स पहाणत्तं--

नागेण विणा न हुन्ति चरणगुणा ।—उत्त.अ. २८, गा. ३० पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठए सन्वसंजए। अन्नाणी कि काही, कि वा नाहिइ सेय-पावगं ॥

से-यावत्-केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान-यावत् केवलज्ञान प्राप्त नहीं सकते हैं।

#### विभंगज्ञान की उत्पत्ति-

**८७. निरन्तर छठ-छठ (वेले-वेले) का तयःकर्म करते हुए सूर्य के** सम्मुख वाहें ऊँची करके आतापनाभूमि में आतापना लेते हुए उस (विना धर्म श्रवण किये केवलज्ञान तक प्राप्त करने वाले) जीव की प्रकृति भद्रता से, प्रकृति की उपशान्तता से स्वाभाविक रूप से ही कोध, मान, माया और लोभ की अत्यन्त मन्दता होने से अत्यन्त मृदुत्वसम्पन्नता से, कामगोगों में अनासक्ति से, भद्रता और विनीतता से तथा किसी समय शुम अध्यवसाय, शुभ परि-णाम, विशुद्ध लेश्या एवं तदावरणीय (विभंगज्ञानावरणीय) कर्मो के क्षयोपशम से ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करते हुए (विभंग) नामक अज्ञान उत्पन्न होता है।

फिर वह उस उत्पन्न हुए विभंगज्ञान द्वारा जयन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन तक जानता और देखता है।

उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान से वह जीवों को भी जानता है : और अजीवों को भी जानता है।

वह पापण्डस्य, सारम्भी (आरम्भयुक्त), सपरिग्रह (परिग्रही) और संक्लेग पाते हुए जीवों को भी जानता है और विशुद्ध होते हुए जीवों को भी जानता है।

(तत्पश्चात्) वह (विभंगज्ञानी) सर्वप्रथम मन्यक्तव प्राप्त करता है, सम्यक्त्व प्राप्त करके श्रमणधर्म पर रुचि करता है, श्रमणधर्म पर रुचि करके चारित्र अंगीकार करता है। चारित्र अंगीकार करके लिंग (साधु वेश) स्वीकार करता है।

सव उस (भूतपूर्व विभंगज्ञानी) के मिथ्यात्व के पर्याय क्रमशः क्षीण होते-होते और सम्यग्-दर्शन के पर्याय क्रमशः बढ़ते-बढ़ते वह "विभंग" नामक अज्ञान, सम्यक्त्व-युक्त होता है और शीघ्र ही अवधि (ज्ञान) के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

#### ज्ञान की प्रधानता—

== ज्ञान के विना चारित्र गुण की प्राप्ति नहीं होती है।

पहले ज्ञान फिर दया—इस प्रकार सव मुनि स्थित होते हैं। अज्ञानी क्या करेगा ? वह क्या जानेगा—क्या श्रेय है और क्या पाप?

१ अज्ञानी को हेय, ज्ञेय, उपादेय का विवेक नहीं होता है, यह विवेक ज्ञान से ही सम्भव है अतः ज्ञानाचार को सर्वप्रथम स्थान देना संगत है।

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं। उमयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे॥

--दस. अ. ४, गा. ३३-३४

नाणेण संजम परिण्णा-

दश्. जो जीवे वि न याणाइ, अजीवे वि न याणई। जीवाजीवे अथाणंतो, कहं तो नाहिइ संजमं।।

जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणई। जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहिइ संजमं॥ —-दस. अ. ४, गा. १२-१३

नाणेण न संसार भमणं-

६०. प०-नाणसंपन्नयाए णं भते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०--नाणसंपन्नयाए णं जीवे सन्वमायामिगमं जणयइ। नाणसंपन्ने णं जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे न विणस्सइ।

> जहा सूई ससुत्ता, पटिया वि न विणस्सइ । तहा जीवे ससुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥

नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाडणइ ससमय-परसमय संघायणिज्ञे भवइ।

—- उत्त. अ. २६, सु. ६१

सुय-आराहणा फलं —

६१. प०-सुयस्स आराहणयाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ॰—सुयस्स भाराहणयाए अन्नाणं धवेद्द न य संकिलिस्सइ॥ —जत्त. अ. २६, सु. २६

## णाणेण णिव्वाणपत्ति-

हर, जया जीवे अनीवे य, दो वि एए वियाणई।
तया गईं बहुविहं. सव्यजीवाण जाणई॥
जया गईं बहुविहं. सव्वजीवाण जाणई।
तया पुष्णं च पार्यं च, बंधं मोक्खं च जाणई॥
जया पुष्णं च पार्यं च, बंधं मोक्खं च जाणई।
तया पुष्णं च पार्यं च, बंधं मोक्खं च जाणई।
तया निव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे॥

जीव सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप को जानता है। कल्याण और पाप सुनकर ही जाने जाते हैं। वह उनमें जो श्रेय है उसी का आचरण करे।

ज्ञान से संयम का परिज्ञान-

८६. जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता वह जीव और अजीव को न जानने वाला संयम को कैसे जानेगा ?

जी जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है वही, जीव और अजीव दोनों को जानने वाला ही, संयम को जान सकेगा।

ज्ञान से संसार भ्रमण नहीं—

६०. प्र०-भन्ते ! ज्ञानसम्पन्नता (श्रुतज्ञानसम्पन्नता) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ॰ —ज्ञान-सम्पन्नता से वह सब पदार्थों को जान लेता है। ज्ञान-सम्पन्न जीव चार गतिरूप चार अन्तों वाली संसार-अटवी में विनष्ट नहीं होता।

जिस प्रकार ससूत्र (धागे में पिरोई हुई) सुई गिरने पर भी गुम नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (श्रुत सहित) जीव संसार में रहने पर भी विनष्ट नहीं होता।

(ज्ञान-सम्पन्न) अवधि आदि विशिष्ट ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के योगों को प्राप्त करता है तथा स्वसमय और परसमय की व्याख्या या तु अना के लिए प्रामाणिक पुरुष माना जाता है।

श्रुत-आराधना का फल-

६१. प्र०—भन्ते.! श्रुत की आराधना से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-श्रुत की आराधना से अज्ञान का क्षय करता है और राग-द्वेप आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक संक्लेशों से बच जाता है।

ज्ञान से निर्वाण प्राप्ति-

६२. जब मनुष्य जीव जीर अजीव इन दोनों को जान लेता है तब वह सब जीवों की बहुविध गितयों को भी जान लेता है।

जब मनुष्य सब जीवों को बहुविध गतियों को जान लेता है तब वह पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है।

जब मनुष्य पुण्य, पाप, वन्छ और मोक्ष को जान लेता है तब जो भी देवों और मनुष्यों के भोग हैं उनसे विरक्त हो जाता है।

जया निन्विदए भोए, जे दिन्वे जे य माणुसे। संजोगं, सर्विमतरबाहिरं चयइ चयइ संजोगं, सिंहमतरवाहिरं अणगारियं ॥ तया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वइए जया मुण्डे भवित्ताणं, पदवइए अणगारियं । संवरमुक्किट्टं, धम्मं फासे अणुलरं ॥ तया संवरमुविकट्टं, धम्मं फासे अणुत्तरं । जया कडंह ॥ ध्रुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं

जया धुणइ कम्मरयं<sup>४</sup>, अबोहिकलुसं कडं। तथा सन्वत्तगं नाणं, दंसणं चानिगच्छई<sup>६</sup>।।

जया सन्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छई। तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली<sup>7</sup>।। जब मनुष्य दैविक और मानुषिक भोगों से विरक्त हो जाता है तब वह आभ्यन्तर और वाह्य संयोगों को त्याग देता है।

जव मनुष्य आभ्यन्तरं और वाह्य संयोगों को त्याग देता है तव वह मुंड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है।

जव मनुष्य मुंड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है तव वह उत्कृष्ट संवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है।

जब मनुष्य उत्कृष्ट संवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है तब वह अवोधि-रूप पाप द्वारा संचित कर्म-रज को प्रकृम्पित कर देता है।

जव मनुष्य अवोधि-रूप पाप द्वारा संचित कर्म-रज को प्रकम्पित कर देता है तब वह सर्चत्र-गामी ज्ञान और दर्गन--केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है।

जव मनुष्य सर्वत्र-गामी ज्ञान और दर्शन—केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है तब वह जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है।

१ आभ्यन्तर संयोग-कोध, मान, माया, लोभ आदि । वाह्य संयोग-क्षेत्र, वास्तु, हिरण्यक, सुवर्ण, स्वजन, परिजन आदि ।

२ (क) मुण्ड दो प्रकार के होते हैं—प्रव्यमुण्ड और भावमुण्ड, केश लुन्चन करना द्रव्यमुण्ड होना है। इन्द्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करना भावमुण्ड होना है। द्रव्यमुण्ड को कायिकमुण्ड और भावमुण्ड को मानसिक मुण्ड कहते हैं।

<sup>(</sup>स) स्था. स. १०, सु. ७४६ में दस प्रकार के मुण्ड कहे हैं। यथा—
दस मुण्डा पण्णत्ता, तं जहा—सोतिदियमुण्डे (चिक्विदियमुण्डे, घाणिदियमुण्डे, जिल्किदियमुण्डे, फासिदियमुण्डे, कोहमुण्डे, माणमुण्डे-मायामुण्डे, लोभमुण्डे, सिरमुण्डे।)
मुंड दस प्रकार के कहे गये हैं। जैसे—

श्रोत्रेन्द्रियमुण्ड—श्रोत्रेन्द्रिय के विषय का मुण्डन (त्याग) करने वाला ।

२. चसुरिन्द्रियमुण्ड - चसुरिन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला।

३. घ्राणेन्द्रियमुण्ड--- घ्राणेन्द्रिय के विषय का मुण्डनं करने वाला।

४. रसनेन्द्रियमुण्ड-रसनेन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला।

५. स्पर्शनेन्द्रियमुण्ड स्पर्शनेन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला।

६. क्रोधमुण्ड-क्रोध कषाय का मुण्डन करने वाला।

७. मानमुण्ड-मान कषाय का मुण्डन करने वाला।

मायामुण्ड—माया कषाय का मुण्डन करने वाला ।

लोभमुण्ड—लोभ कवाय का मुण्डन करने वाला

१०. शिरोमुण्ड-शिर के केशों का मुण्डन करने वाला।

३ देशविरत का संवर देशसंवर है अतः जघन्य संवर है। सर्वविरित का संवर सर्वसंवर है इसलिए उत्कृष्ट संवर है।

४ वोध रहित दशा अर्थात् अज्ञान दशा या मिथ्यात्वदशा को अवोधि कहते हैं। जब तक व्यक्ति वोधरहित रहता है तब तक ही पापकर्म करता है।

४ आत्मा का बावरण कर्मरज है, उसके धुन देने से केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप बात्मस्वरूप प्रकट हो जाता है।

६ केवलज्ञान से लोकच्यापी समस्त पदार्थों को तथा अलोक को केवलज्ञानी जान लेता है।

७ स्थानांग सूत्र, स्था. ३, उ. ४, सूत्र २२० में तीन प्रकार के जिन और तीन प्रकार के केवली कहे हैं, किन्तु यहाँ केवलज्ञानी केवली और केवलज्ञानी जिन कहे गये हैं।

जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली। तया जोगे निरूम्मित्ता¹, सेलेसि पढिवज्जई॥

जया जोगे निकंभित्ता, सेलेसि पढिवज्जई । तया कम्मं खिवत्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरको॥

जया कन्मं खिंबत्ताणं, सिद्धि गडछइ नीरओ। तया लोगमत्थयत्यो<sup>3</sup>, सिद्धो हबद्द सासओ॥ —दस. स. ४, गा. ३७-४४

दोहि ठाणेहि संवर्णे अणगारे अणादीयं अणवदरगं बीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं वीतिवएण्जा,

तं जहा-विज्जाए चैव चरणेण चेव।

**—**ठाणं. ब. २, ड. १, सु. ५३

जब मनुष्य जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है तब वह योगों का निरोध कर शैंलेशी अवस्था को प्राप्त होता है।

जव मनुष्य योग का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है तव वह कमों का अय कर रज-मुक्त वन सिद्धि को प्राप्त करता है।

जब मनुष्य कर्मों का क्षय कर रजमुक्त बन सिद्धि को प्राप्त होता है तब वह लोक के मस्तक पर स्थित शाश्वत सिद्ध होता है।

इन दो स्थानों से सम्पन्न अनगार (साधु) अनादि अनन्त दीर्घ मार्ग वाले एवं चतुर्गति रूप विभाग वाले संसार रूपी गहन वन को पार करता है, अर्थात् मुक्त होता है।

यथा - १. विद्या से (ज्ञान), और चरण (चारित्र) से।

**<sup>※●※</sup>** 

भूक्ष्मित्रया अप्रतिपाति णुक्लघ्यान में योगों का निरोध होता है। योग निरोध का क्रम इस प्रकार[है— सर्वप्रथम मनोयोग का निरोध होता है, पश्चात् वचनयोग का निरोध होता है, तत्पश्चात् काययोग का निरोध होता है। इसके लिए देखिएं उत्तराध्ययन अ. २६, सू. ७२

२ णैल — ईंण = णैलेण, मेरू का नाम है, मेरू के समान अडोल, अकम्प, अवस्था भीलेणी अवस्था है। कम्पन योग-निमित्तक होता है, योगरहित आत्मा में कम्पन नहीं होता है, अतः योगों का निरोध करके णैलेणी अवस्था को प्राप्त होता है। जहाँ तक कम्पन है वहाँ तक आत्मा मुक्त नहीं होता — इसके लिए देखें भगवती शत. १७, उद्दे. ३

३ कर्मी का क्षय करके रजमुक्त आत्मा लोक के मस्तक पर किस प्रकार स्थित होता है ? यह रूपक है— जहा मिछलेवालिक्तं, गरुयं तुम्बं अहो वयद एवं । आसवकयतुम्बगुरू, जीवा वच्चंति अहरगई ॥ तं चेव तिब्बमुक्कं, जलोवीर ठाइ जायलहुभावं । जह तह कम्मविमुक्का, लोयग्गपद्दिया होति ॥

# पढमो काल-णाणायारो

## प्रथम काल-ज्ञानांचार

कालपडिलेहणा फलं—

ह३. प०—कालपडिलेहणयाए<sup>1</sup> णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-कालपडिलेहणयाए नाणावरणिज्जं कम्मं खवेद ।। --- उत्त. अ. २६ सु. १७

सज्झायकालस्स पडिलेहणं—

६४. दिवसस्स चउरो मागे, कुज्जा मिनखू वियवखणे। तओ उत्तरगुणे कुज्जा, दिणमागेसु चउसु वि ॥११॥ जं नेइ जया राँत, नक्खत्तं तंमि तह चउक्मागे। संपत्ते विरमेज्जा, सज्झाय पओसकालम्मि ॥१६॥

तम्मेव य नक्खले, गयण चउब्मागसावसेसंमि । वेरित्तयं पि कालं, पडिलेहिणा मुणी कुण्जा ॥२०॥ —उत्त अ. २६

सज्झाय-झाणाइं काल विवेगी-

६५. पढमं पोरिसि सण्झायं, बीयं झाणं झियायई। तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्यीए सण्झायं।।

- उत्त. अ. २६, गा. १२

पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहिया। सन्झायं तु तओ कुन्जा, अबोहेन्तो असंजए।।

— उत्त. अ. २६, गा. ४४

णिग्गंथाणं विद्विगिट्ठकाले सज्झायकाल निसेहो — १६. नो कप्पद्व निग्गंथाणं विद्विगिट्ठे काले सज्झायं उद्दिसित्तए वा करेत्तए वा।

-वव. उ. ७, सु. १४

काल प्रतिलेखना का फल-

ह३. प्र०—भन्ते ! काल-प्रतिलेखना (स्वाध्याय आदि के उपयुक्त समय का ज्ञान करने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-काल-प्रतिलेखना से वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है।

स्वाघ्याय काल-प्रतिलेखना---

६४. विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग करे। उन चारों भागों में उत्तर-गुणों (स्वाध्याय आदि) की त्याराधना करे।

जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता हो, वह (नक्षत्र) जब आकाश के चतुर्थ भाग में आए (प्रथम प्रहर समाप्त हो) तब प्रदोप-काल (रात्रि के प्रारम्भ) में प्रारव्ध स्वाध्वाय से विरत हो जाए।

वही नक्षत्र जब आकाश के चतुर्य भाग में शेप रहे तब वैरात्रिक काल (रात का चतुर्थ प्रहर) आया हुआ जानकर फिर स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाय।

स्वाघ्याय घ्यानादि का काल विवेक-

६५. प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करे। तीसरे में भिक्षाचरी और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे।

चौथे प्रहर में काल की प्रतिलेखना कर असंयत व्यक्तियों को न जगाता हुआ स्वाध्याय करे।

व्यतिकृष्ट काल में निर्यन्थों के लिए स्वाध्याय निषेध— ६६. निर्यन्थों का व्यतिकृष्टकाल (विपरीत काल-कालिक आगम के स्वाध्याय काल में उत्कालिक आगम का स्वांध्याय करना तथा उत्कालिक आगम के स्वाध्यायकाल में कालिक आगम का स्वाध्याय करना) में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है।

१ (क) कालप्रतिलेखना--यह काल किस किया के करने का है ? यह निरीक्षण करना काल-प्रतिलेखना है।

<sup>(</sup>ख) प्रमाद रहित साधक काल-प्रतिलेखना से स्वाध्याय का काल जानकर स्वाध्याय करें तो उसे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है।

<sup>(</sup>ग) आवश्यक अ. ४ में काल-प्रतिलेखना सूत्र में काज के अतिक्रम आदि दोषों की शुद्धि का पाठ है।

२ व्यतिकृष्ट काल दो प्रकार का है—१. कालिक व्यतिकृष्ट, २. उत्कालिक व्यतिकृष्ट ।

कालिक व्यतिकृष्ट —िदवस और रात्रि के प्रथम तथा चतुर्थ प्रहर को छोड़कर द्वितीय और तृतीय प्रहर में कालिक आगमों का अध्ययन कराना एवं स्वाध्याय करना ।

उत्कालिक व्यतिकृष्ट —चार सन्ध्याओं में उत्कालिक आगमों का अध्ययन कराना तथा स्वाध्याय करना ।

कालिक और उत्कालिक आगमों की संख्या श्रुत ज्ञान के विभाग में देखें ।

## निरगंथीणं विद्यगिद्वकाले सज्झायविहाणं—

६७. कप्पद्द निग्गंयीणं विद्विगद्रए काले सज्झायं करेत्तए निग्गंय ६७. निग्नंन्य की निश्रा में निग्नेन्यियों को व्यतिकृष्टकाल में (भी) निस्साए ।<sup>1</sup> —वव. **ड. ७, सू. १**५

### निग्गंय-निग्गंथीण सज्झायविहाणं---

६८. कप्पइ निश्गंयाणं वा निरगंयीणं वा सज्झाइए सज्झायं करेत्तए। —वव. स. ७, सु. १७ कप्पट्ट णिरगंयाणं वा णिरगंयीणं वा चाउनककालं सज्झायं करेत्तए, तं जहा-

पुटबण्हे, 'अवरण्हे. पक्षोसे,

पच्चुसे ।

—ठाणं ८, उ. २, मु. २८५

#### निगांय-निगांयीणं असज्झायकाल विहाणं-

६६. नो कप्पद्व निरगंयाण वा निरगंथीण वा असज्झाइए सज्झायं करेत्तए ।

#### चउव्विहो असज्झायकालो---

१००. जो कप्यद्व जिल्लांयाण वा जिल्लांयीण वा च उहि सज्झायं करेत्तए, तं जहा---

- १. पढमाए,
- २. पश्चिमाए,
- ३. मज्झव्हे,
- ४. अड्डरते।

—्ठाणं. ४, उ. २, मु. २८५

## चउसु महापाडिवएसु सज्झायणिसेहो-

१०१ जो कप्यद्व जिर्मायाण वा जिर्मायीण वा चटहि महापाडिवएहि सन्झायं करेत्तए, तं जहा---

- १. आसाहपाहिचए,
- २. इंदमहपाडियए,
- ३. कत्तियपाढिवहे,

निर्यनियनी के लिए स्वाध्याय विधान-

स्वाध्याय करना कल्पता है।

## निर्ग्रन्य निर्ग्रन्यनी हेत् स्वाव्याय काल विधान-

६८. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को स्वाध्यायकाल में (ही) स्वाध्याय करना कल्पता है।

निर्यन्थों और निर्यन्थियों को चार कालों में स्वाध्याय करना कल्पता है, जैसे--

- १. पूर्वाह्न में --- दिन के प्रथम प्रहर में।
- २. अपराह्म में —दिन के अन्तिम प्रहर में ।
- ३. प्रदोप में--रात के प्रथम प्रहर में।
- ४. प्रत्यूय में--रात के अन्तिम प्रहर में।

## निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्यिनी हेतु अस्वाध्याय काल विद्यान-

६६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थिनियों को अस्वाध्याय काल में ----वव. **उ. ७, मु. १६** स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है।

#### चार प्रकार का अस्वाध्याय-काल-

१००. निर्ग्रन्य और निर्ग्रन्थियों को चार सन्ध्याओं में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता हैं, जैसे-

- १. प्रथम सन्ध्या-सूर्योदय का पूर्वकाल ।
- २. पिचम सन्ध्या--मूर्यास्त के पीछे का काल।
- ३. मध्यान्ह सन्ध्या-दिन के मध्य समय का काल।
- ४. अर्धरात्र-मन्ध्या-आधी रात का समय।

## चार महाप्रतिपदाओं में स्वाघ्याय निपेध--

१०१. निर्ग्रन्य और निर्ग्रन्थियों को चार महाप्रतिपदाओं में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है, जैसे-

- १. आपाड् प्रतिपदा-आपाड़ी पूर्णिमा के पश्चात् आने वाली सावन की प्रतिपदा ।
- २. इन्द्रमह-प्रतिपदा आसीज माग की पूर्णिमा के पश्चात् आने वाली कार्तिक की प्रतिपदा।
- ३. कार्तिक-प्रतिपदा---कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात् आने वाली मगसिर की प्रतिपदा।

१ क्षेत्र व्यतिकृष्ट और भाव व्यतिकृष्ट ये दो प्रकार के जिप्य होते हैं, इन्हें आगमों का अध्ययन करना निपिद्ध है।

२ इन चार मन्ध्याकालों में एक-एक मुहूर्त अस्वाध्याय काल रहता है, सन्ध्याकाल से पूर्व एक घड़ी और पश्चात् एक घड़ी इस प्रकार एक मुहतं होता है।

४. सुगिम्हगपाडिवए 11

४. सुग्रीष्म-प्रतिपदा - चैत्री पूर्णिमा के पश्चात् आने वाली

—ठाणं. ४, ज. २, सु. २८४ वैशाखी प्रतिपदा ।

१ इन चार पूर्णिमाओं में और चार प्रतिपदाओं में स्वाध्याय न करने के दो कारण हैं—

- १. स्वाध्याय करने वाले के साथ मिथ्यादृष्टि देव छलना न करें।
- २. इन दिनों विकृतिवाला आहार अधिक मिलता है, इसलिए स्वाध्याय में मन नहीं लगता है।

निशीय उद्दे. १६, सूत्र १२ में चार महाप्रतिपदाओं का कथन इस प्रकार है —चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, आपाढ़ कृष्णा प्रतिपदा, भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा और कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ।

स्थानांग में कथित चार महाप्रतिपदाओं में आश्विन कृष्णा प्रतिपदा के स्थान में यहाँ भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा का कथन है। यह अन्तर या तो वाचना भेद के कारण है, या स्थानांग संकलनकर्ता के देश में इन्द्र महोत्सव आश्विन महा-प्रतिपदा का होता होगा और निशीय संकलनकर्ता के देश में इन्द्र महोत्सव भाद्रपद महाप्रतिपदा की समापन्न होता होगा, अतः इन दो भिन्न प्रतिपदाओं का कथन इन दो आगमों में हुआ है।

निशीय उहे. १६, सूत्र ११ में चार महा मह अर्थात् चार महामहोत्सव का कयन है। इन चार महोत्सव में स्वाघ्यांय करने का शायश्वित का विधान है। ये चार महा महोत्सव कमशः इन पूर्णिमाओं में होते हैं-

इन्द्र महोत्सव--आश्विन पूर्णिमा तथा आश्विन कृष्णा प्रतिपदा ।

राजस्थान में कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ।

स्कन्द महोत्सव-कार्तिक पूणिमा तथा कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ।

राजस्थान में मार्गशीर्षं कृष्णा प्रतिपदा।

नाग महोत्सव--आषाढ पूर्णिमा तथा आपाढ कृष्णा प्रतिवदा !

राजस्थान में —श्रावण कृष्णा प्रतिपदा।

भूत महोत्सव-चैत्र पूर्णिमा तथा चैत्र कृष्णा प्रतिपदा ।

राजस्थान में वैशाख कृष्णा प्रतिपदा।

काश्विन पूर्णिमा के पश्चात् बाश्विन कृष्णा प्रतिपदा गुजरात में प्रचलित पंचांग के अनुसार कही गई है।

राजस्थान में प्रचलित पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के पश्चात् कृष्णा प्रतिपदा भिन्न मास की आती है। इसलिए कपर दोनों प्रतिपदाएँ लिखी है।

इस सम्वन्ध में स्थानांग टीकाकार का लिखना इस प्रकार है-

आषाढस्य पौर्णमास्या अनन्तरा प्रतिपदोषाढप्रतिपदमेवमन्यत्रापि । नवरिमन्द्रमहः—अश्वयुक् पौर्णमासी, सुग्रीष्मः— चैत्रपौर्णमासीति । इह च यत्र विषये यतो दिवसान्यहामहाः प्रवर्तन्ते यत्र तिह्वसात् स्वाध्यायो न विधीयते महसमाप्तिदिनं यावत् तच्च पौर्णमास्येव, प्रतिपदस्तुक्षणानुवृत्ति-सम्भवेन वर्ज्यन्त इति । उक्तं च आषाढी इंदमहो, कत्तियं सुगिम्हाए य वोद्धन्त्रो । एए महामहा खलु, सन्वेभि जाव पाडिवया ।

—आचारांग श्रुत. २, अ. १, उद्दे. २, सु. १२ में तथा भगवती शत. ६, उद्दे. ३३ में इन्द्रमह आदि उन्नीस महोत्सर्वो के नाम हैं, साथ ही अन्य महोत्सवों के होने का भी निर्देश है । अन्य महोत्सवों को छोड़कर केवल चार महोत्सवों में ही स्वाध्याय न करने का विधान क्यों है-यह शोध का विषय है। इन्द्र महोत्सव आदि उत्सव मिन्न-भिन्न तिपियों में भी मनाये जाते हैं, जैसे यक्ष महोत्सव आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है, किन्तु लाट देश में श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो क्या लाट देश में अस्वाध्याय श्रावण पूर्णिमा के दिन रहेगा ?

वर्तमान में इन निर्दिष्ट पूर्णिमाओं में ये उत्सव नहीं मनाए जाते हैं, इसलिए इन दिनों में अस्वाध्याय रखने का क्या हेतु है ? यह सव विचारणीय विषय हैं।

दसविहे ओरालिए असज्झाए— १०२. दसविधे ओरालिए असज्झाइए पण्णत्ते<sup>1</sup>, तं जहा—

१. अहि, २. मंसे, ३. सोणिते $^2$ , ४. असुइसामंते $^4$ , ५. सुसाण-सामंते $^4$ , ६. चंदोवराए, ७. सूरोवराए $^4$ ,

दस प्रकार के औदारिक-सम्वन्धी-अस्वाध्याय—

१०२. औदारिक शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय दस प्रकार का कहा गया है। जैसे—

१. अस्यि, २. मांस, ३. रक्त, ४. अशुचि, ५. घमशान के समीप होने पर, ६. चन्द्र-ग्रहण, ७. सूर्य-ग्रहण,

- १ मनुष्य और तिर्थञ्च के औदारिक शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय है। यहाँ केवल पंचेन्द्रिय तिर्थञ्च के औदारिक शरीर सम्बन्धी अस्वाध्यायों का उल्लेख है।
- २ (क) आगमोत्तरकालीन ग्रन्थों में --शोणित, मांस, चर्म और अस्थि ये चार अस्वाध्याय कहे हैं।

अस्वाध्याय के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव :--

द्रव्य-अस्यि, मांस, शोणित और चर्म ये चार अस्वाध्याय के द्रव्य हैं।

क्षेत्र-अस्वाध्याय का क्षेत्र-साठ हाय की सीमा में रहे हुए अस्थि आदि चार पदार्थ हैं।

काल-अस्य आदि जिस समय दिखाई दें, उस समय से तीन प्रहर का अस्वाध्याय काल है।

भाव--कालिक, उत्कालिक आगमों का स्वाध्याय न करना।

यह कथन पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च की अस्यि आदि के सम्बन्ध में है। मनुष्य की अस्थि आदि के सम्बन्ध में द्रव्य और भाव का कथन तिर्यञ्च के समान है। क्षेत्र और काल के सम्बन्ध में कुछ विशेषताएँ हैं, वे इस प्रकार हैं:—

क्षेत्र-अस्यि आदि द्रव्य से सी हाथ की सीमा पर्यन्त का क्षेत्र अस्वाध्याय क्षेत्र है।

काल---मनुष्य की अस्यि दिलाई दे उस समय से अहोरात्रि पर्यन्त का काल अस्वाध्याय काल है।

(ख) स्त्री—रज का अस्त्राध्याय काल—तीन दिन। यदि तीन दिन पश्चात् भी रजोदर्शन होता रहे तो अस्त्राध्याय नहीं है। जपाश्रय या स्त्राध्याय भूमि से दोनों पाश्वं भाग में या पृष्ठ भाग में सात गृह पर्यन्त वालक-वालिका के जन्म का अस्त्राध्याय क्रमणः सात आठ दिन का अस्त्राध्याय काल माना गया है। जपाश्रय के जिस और राजमागं हो जस और अस्त्राध्याय नहीं माना जाता।

मनुष्य की अस्थि सी हाथ तक हो तो उसका अस्वाध्याय वारह वर्ष तक रहता है चाहे वह पृथ्वी में ही क्यों न गड़ी हो। चिता में जली हुई एवं जल प्रवाह में वही हुई हड्डी स्वाध्याय में वाधक नहीं है।

- ३ स्वाध्याय स्थल के समीप जब तक मल-मूत्र की दुर्गन्ध आती हो या मल-मूत्र दृष्टिगोत्रर होते हों तब तक अस्वाध्याय नहीं है।
- ४ धमशान में चारों ओर सी-सी हाथ तक अस्वाध्याय क्षेत्र है।
- ५ (क) चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण को औदारिक अस्वाध्याय में इसलिए गिना है कि उनके विमान पृथ्वीकाय के वने हुए हैं।
  - (ख) चन्द्रग्रहण का अस्वाध्याय दो प्रकार का है-जघन्य--आठ प्रहर, उत्कृष्ट वारह प्रहर।
  - १. यदि उदयकाल में चन्द्र ग्रसित हो गया हो तो चार प्रहर उस रात के एवं चार प्रहर आगामी दिवस के ये आठ प्रहर अस्वाध्याय के हैं।
  - २. यदि चन्द्रमा प्रभात के समय ग्रहण ग्रसित अस्त हो तो चार प्रहर दिन के चार प्रहर रात के एवं चार प्रहर द्वितीय दिवस के । इस प्रकार वारह प्रहर अस्वाध्याय के हैं।
  - (ग) सूर्यग्रहण का अस्वाध्याय दो प्रकार का है--१. जघन्य-वारह प्रहर, उत्कृष्ट-सोलह प्रहर।
  - १. पूर्य अस्त होते समय प्रसित हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी अहोरात्रि के—इस प्रकार वारह प्रहर अस्वाध्याय के हैं।
  - २. यदि उगता हुआ सूर्य प्रसित हो तो उस दिन-रात के आठ और आगामी दिन-रात के आठ—इस प्रकार सोलह प्रहर अस्वाध्याय के हैं।
    - मेघाच्छन्न आकाण के कारण यदि ग्रहण दिखाई न दे और सायंकाल में सूर्य ग्रसित हो, अस्त हो तो उस दिन-रात और आगामी दिन-रात के सोलह प्रहुर अस्वाध्याय के हैं।
  - (घ) अन्य अन्तरिक्ष अस्वाध्याय आकस्मिक हैं किन्तु चन्द्रग्रहण और सूर्य-ग्रहण आकस्मिक नहीं है इसलिए अन्तरिक्ष अस्वाध्याय से भिन्न माना है।

लिए सरीरगे<sup>3</sup>।

 $\mathsf{c}$ . पडणे $^1$ ,  $\mathsf{e}$ . रायवुगाहे $^2$  १०. उवस्सयस्स अंतो ओरा-

अप्पणो असज्झाए सज्झाय-निसेहो—

१०३. नो कप्पइ निरगंथाण वा निरगंथीण वा अप्पणी असज्झाइए सज्झायं करेत्तए। कप्पइ णं अन्नमन्नस्स वायणं दलइत्तए । <sup>५</sup>

-वव. उ. ७, सु. १८

पतन —मरण प्रमुख व्यक्ति के मरने पर, ६. राजविष्तव होने पर १०. उपाश्रय के भीतर सी हाथ औदारिक कलेवर के होने —ठाणं. अ. १०, सु. ७१४ पर स्वाध्याय करने का निपेध किया गया है।

शारीरिक कारण होने पर स्वाध्याय का निपेध-

१०३. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को स्वशरीर सम्बन्धी अस्वा-ध्याय होने पर स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है, किन्तु (व्रणादि को विधिवत् आच्छादित कर) वाचना देना कल्पता है।

- (क) गाँव के मुखिया वड़े परिवार वाले और गय्यातर (जिसकी आज्ञा से मकान में ठहरे हो) की तथा उपाश्रय से सात घरों के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो एक अहोरात्रि का अस्वाध्याय काल है।
  - (ख) राजा की मृत्यु होने पर जव तक दूसरा राजा राज्य सिंहासन पर न वैठे तव तक स्वाध्याय करना निपिद्ध है । इसी प्रकार प्रमुख राज्याधिकारी (अमात्य, सेनाधिपति आदि) की मृत्यु होने पर जव तक नया राज्याधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय तब तक स्वाव्याय करना निपिद्ध है।
  - (ग) जब तक अराजकता, अञ्यवस्था एवं अशान्ति वनी रहे तव तक स्वाध्याय करने का निर्पेध है।
- (क) राजा या सेनापितयों के संग्राम, प्रसिद्ध स्त्री-पुरुषों की लड़ाई, मल्लयुद्ध या दो गाँव के जन समूह का पारस्परिक युद्ध व कलह हो तो युद्ध समाप्ति के पश्चात् एक अहोरात्रि पर्यन्त अस्वाध्याय काल है।
  - (ख) युद्ध में यदि अत्यधिक मनुष्य आदि मारे गये हों तो उस स्थान में वारह वर्ष तक स्वाध्याय करना निपेध है।
- ३ (क) उपाश्रय में पंचे न्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य का शरीर पड़ा हो तो सी हाय पर्यन्त अस्वाध्याय क्षेत्र है।
  - (ख) उपाश्रय के सामने से मृत शरीर ले जा रहे हों तो जव तक सी हाथ से आगे न निकल जाय तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।
  - (ग) छोटे गाँव में मृत देह को जब तक गाँव से वाहर न ने जावें तव तक स्वाध्याय निपेध है।
  - (घ) वड़े शहर में मोहल्ले से वाहर जब तक मृत शरीर को न ले जावे तव तक स्वाध्याय करने का निपेध है।
  - (ङ) मृत शरीर दो प्रकार का है--१. दृष्ट--जो मृत शरीर दृष्टिगोचर हो वह, २. श्रुत-अमुक स्थान में मृत शरीर पड़ा है-ऐसा किसी से सुना हो।

हष्ट और श्रुत मृत शरीर के सम्बन्ध में चार विकल्प

- १. मृत शरीर दिखाई नहीं देता है किन्तु दुर्गन्ध आती है।
- २. मृत शरीर दिखाई देता है किन्तु दुर्गन्ध नहीं आती है।
- ३. मृत शरीर दिखाई भी देता है और उसकी दुर्गन्ध भी आती है।
- ४. मृत शरीर दिखाई भी नहीं देता है और दुर्गन्ध भी नहीं आती है।

इनमें अन्तिम चतुर्थ भंग का अस्वाध्याय नहीं है, शेष तीनों भंगों का अस्वाध्याय है।

प्रथम भंग में मृत शरीर की जहाँ तक दुर्गन्छ आती है वहाँ तक स्वाध्याय करने का निपेध है।

द्वितीय भंग में साठ हाथ या सौ हाय पर्यन्त अस्वाध्याय क्षेत्र है। पारदर्शक आवरणों से आवृत कलेयर अयंवा विविध प्रकार के ं लेप से दुर्गन्ध रहित बनाया हुआ कलेवर द्वितीय भंग का विषय है।

तृतीय भंग में जहाँ तक मृत शरीर दिखाई दे और जहाँ तक मृत शरीर की दुर्गन्घ आवे वहाँ तक अल्वाध्याय क्षेत्र है। ं. चतुर्थ भंग स्वाध्याय का क्षेत्र है।

- ४ निर्ग्रन्थ के आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय एक प्रकार का है —यथा त्रण, अर्था, भगन्दर आदि से बहने वाला रक्त, पूय आदि । निर्प्रन्थी के आत्म-समुत्य अस्वाध्याय दो प्रकार का है--यथा-प्रयम-त्रण, अर्था, भगन्दर आदि, द्वितीय-आर्तव, रजःस्राव।
- ५ (क) निर्ग्रन्थ को स्वाध्याय स्थल से सौ हाथ दूर जाकर व्रण आदि का प्रक्षालन कर उस पर राख के तीन आवरण बाँधने के पश्चात वाचना देना कल्पता है। (शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

दसविहे अन्तलिक्ख असज्झाए— १०४. दसविधे अन्तलिक्खाए असज्झाए पण्णत्ते, तं जहा—

- १. रक्कावाते<sup>1</sup> ।
- २. दिसिदाधे<sup>२</sup> ।
- ३. गज्जिते<sup>3</sup>।
- ४. विज्जूते<sup>४</sup>।

दस प्रकार के अन्तरिक्ष अस्त्राच्याय—

- १०४. अन्तरिक्ष आकाण सम्त्रन्धी अस्वाध्यायकाल दश प्रकार का कहा गया है। जैसे---
- १. जल्कापात-अस्वाध्याय—विजली गिरने या तारा टूटने पर स्वाध्याय नहीं करना।
- २. दिग्दाह—दिणाओं को जलती हुई देखकर स्वाध्याय नहीं करना।
- ३. गर्जन---आकाण में मेघों की घोर गर्जना के समय स्वाध्याय नहीं करना।
- ४. विद्युत--तड़तड़ाती हुई विजली के चमकने पर स्वाध्याय नहीं करना।

(शेप टिप्पण पिछने पृष्ठ का)

इसी प्रकार निग्रंन्थी को भी साँ हाय दूर जाकर व्रण का विधिवत् प्रक्षालन करने और राख के तीन आवरण आर्तव पर बाँघने के पण्चात् वाचना देना या लेना कल्पता है।

(ख) व्यवहारभाष्य में तथा हरिभद्रीय आवश्यक में अस्वाध्यायों का भिन्न प्रकार से वर्णन है, यथा —

असन्झाइयं च दुविहं, आयममुत्यं परममुत्यं च । जं तत्य परसमुत्यं, तं पंचिवहं तु नायव्यं ॥ व्यवहारभाष्य छहे. अस्वाध्याय दो प्रकार के हंं—१. आत्मममुत्य और २. परसमुत्य । आत्मसमुत्य के भेद ऊपर कहे अनुसार हैं । परसमुत्य के पाँच भेद हंं—१. संयमधाती, २. औत्पातिक, ३. देवता प्रयुक्त, ४. ब्युद्ग्रहजनित, ४. गारीरिक । अस्वाध्याय के इन पाँच भेदों के प्रभेदों में सभी अस्वाध्यायों का समावेण हो जाता है । यथा—

- १. संयमघाती-धूमिका, महिका, रजोघात ।
- २. औरपातिक-पांणु वृष्टि, मांस वृष्टि, रुधिर वृष्टि, केण वृष्टि, जिला वृष्टि आदि ।
- ३. देवता प्रयुक्त—गंधर्वं नगर, दिग्दाह, विद्युत, उल्कापात, यूपक, यक्षादीप्त, चन्द्र-ग्रहण, सूर्य-ग्रहण, निर्घात, गर्जन, अनम्न, वज्यपात, चार मन्ध्या, चार महोत्सव, चार प्रतिपदा आदि ।
- ४. व्युद्ग्रहजनित—संग्राम, महामंग्राम, द्वन्द्वयुद्ध, मल्लयुद्ध आदि ।
- ५. णारीरिक-अण्डज, जरायुज और पोतज का प्रमव, अयवा इनका मरण, इनके उद्भिन्न या अनुद्भिन्न कलेवर। आणिव महामारि आदि। व्रण, अर्था, भगन्दर, ऋतुधर्म, गलित कुष्ठ आदि।
- (ग) अस्वाध्याय सम्बन्धी विणेष जानकारी के लिए प्रवचनसारोद्धार द्वार २६६ गाथा-४६४-४८५, व्यवहार उद्दे. ७ का भाष्य, हरिभद्रीय आवण्यक प्रतिद्रमण अध्ययन, अस्वाध्याय नियुं क्ति अभिधान राजेन्द्र कोष, भाग १, पृ२ ५३२ आदि देखें। तेतीस अणातनाओं में 'कालस्स आसायणाए' यह एक अणातना है—स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न करना और अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करना यह काल की अणातना है।
  - कुमृदिनी और सूर्यमुनी वनस्पति पर तथा चक्रवाक और उल्क पक्षी पर चन्द्र-सूर्य का साक्षात प्रमाव दिखाई देता है इसी प्रकार चन्द्र-सूर्य ग्रहण का भी अनिष्ट प्रमाव प्रत्येक पदार्य पर अवश्यम्मावी है इसलिए ग्रहण काल में तथा निर्धारित उत्तरकाल में म्वाध्याय का निषेध है।
- १ तारा टूटना या आकाण से तेजपुंज का गिरना--उल्कापात है। इसका अस्वाध्यायकाल एक प्रहर का है।
- २ दिग्दाह का अस्य ध्याय काल एक प्रहर का है।
- ३-४ गाजित की दो प्रहर की और विद्युत की एक प्रहर की अस्वाध्याय है। आर्द्रा नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र तक अर्थात् वर्णाकाल में गाजित और विद्युत की अस्वाध्याय नहीं है।

पू. णिग्घाते<sup>1</sup> ।

६. जुवए<sup>३</sup> ।

७. जक्खालित्ते<sup>3</sup> ।

न. धुमिया<sup>4</sup>।

६. महिया<sup>४</sup> ।

१०. रयुग्वाते<sup>६</sup>।

—ठाणं. स. १०, सु. ७१४

अकाले सज्झायकरणस्स काले सज्झायअकरणस्स पायिक्छत्तं—

१०४. जे भिरुष् चर्डीह संझाहि सज्झायं करेइ करंतं वा साइज्जइ। तं जहा-१. पुन्वाए संझाए, २. पिन्छमाए संझाए, ३. अव-रुहे, ४. अड्डरसे।

जे भिक्कू कालियसुयस्स परं तिण्हं पुच्छाणं पुच्छइ पुच्छंतं वा साइज्जइ ।

ने भिक्कू दिट्टिवायस्स परं सत्तर्गः पुन्छाणं पुन्छइ पुन्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिनखू चउसु महामहेसु सन्झायं करेइ करंतं वा साइज्जइ। तं जहा-१. इंदमहे, २. खंदमहे, ३. जनखमहे, ४. भूतमहे। प्र. निर्घात—मेघों के होने या न होने पर आकाश में व्यन्तरादि कृत घोर गर्जन या वज्रपात के होने पर स्वाध्याय नहीं करना।

६. यूपक-सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रमा की प्रभा एक साथ मिलने पर स्वाध्याय नहीं करना।

७. यसादीप्त---यसादि के द्वारा किसी एक दिशा में विजली जैसा प्रकाश दिखने पर स्वाध्याय नहीं करना ।

धूमिका—कोहरा होने पर स्वाध्याय नहीं करना ।

सिंका—तुपार या वर्फ गिरने पर स्वाध्याय नहीं
 करना ।

१०. रज-उद्घात—तेज आंधी से धूलि उड़ने पर स्वाध्याय नहीं करना।

अकाल स्वाघ्याय करने और काल में स्वाघ्याय नहीं करने का प्रायश्चित्त—

जो भिक्षु प्रातःकाल में, सांयकाल में, मध्यान्ह में और अर्धराि में इन चार सन्ध्याओं में स्वाध्याय करता है, करने के लिए कहता है, व करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कालिक श्रुत की तीन पृच्छाओं से अधिक पृच्छाएँ आचार्य से अकाल में पूछता है, पूछने के लिए कहता है, व पूछने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु दृष्टिवाद की सात पृच्छाओं से अधिक पृच्छाएँ अकाल में आचार्य से पूछता है, पूछने के लिए कहता है, व पूछने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु इन्द्रमहोत्सव, स्कन्दमहोत्सव, यक्षमहोत्सव, भूतमहोत्सव, इन चार महोत्सवों में स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने को कहता, व स्वाध्याय करने वालों का अनुमोदन करता है।

<sup>?</sup> अनम्र वज्रपात तथा गर्जने की प्रचण्ड ध्विन को निर्घात कहते हैं। इसका अस्वाध्याय काल एक प्रहर का है।

२ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा मिल जाती है। उस समय सन्ध्या का बीतना मालूम नहीं होता, इसलिए इन तीन दिनों में एक प्रहर का अस्वाध्याय काल है।

३ किसी एक दिशा में ठहर-ठहर कर विजली जैसा प्रकाश दिखाई देता है, उसे यक्षादिप्त कहते हैं। इसका अस्वाध्याय काल एक प्रहर का है।

४ कार्तिक मांस से माघ मास पर्यन्त मेघ का गर्भकाल कहलाता है। इस काल में घूम्र वर्ण का कुहरा पड़ता है। जब तक कुहरा रहे तब तक अस्वाध्याय काल है।

५ उक्त गर्मकाल में श्वेतवर्ण का कुहरा पढ़ता है, उसे मिहिका कहते हैं। जब तक श्वेतवर्ण का कुहरा रहे तब तक अस्वाध्याय काल है।

६ रजोघात-आकाश में रज छाई रहे तब तक अस्वाध्याय काल है।

अकाले कओ सज्झाओ—आव. अ. ४, सु. २६

जे भिक्ष् चउसु महापाडिवएसु सज्झायं करेइ करंतं वा साइज्जइ। तं जहा—१. सुगिम्ह-पाडिवए, २. आसाढी-पाडिवए, ३. आसोय-पाडिवए, ४. फत्तिय-पाडिवए।

जे मिक्खू चाउकाल-पोरिसि सज्झायं न करेइ न करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिनखू चाउकाल-पोरिसि सज्झायं उवाइणावेइ उवाइणा-वंतं वा साइज्जइ।

जे भिरुष् चाउरकालं सज्झायं न करेड न करंतं वा साइज्जड ।

जे भिनखू चाउनकालं सज्झायं उवाइणावेइ उवाइणावंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्कु असन्झाइए सन्झायं करेड करंतं वा साइन्जइ।

जे भिनखू अप्पणो असज्झाइए सज्झायं करेड करंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—ित. उ. १६, सु. न—१८ (४८)

जो भिक्षु वैशाक्षी प्रतिथदा, आपाढ़ी प्रतिपदा, आश्विन प्रतिपदा और कार्तिक प्रतिपदा इन चार महा प्रतिपदाओं में स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने के लिए कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु चतुष्काल पौरुपी में स्वाध्याय नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करने को कहता है, व स्वाध्याय नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु चतुष्काल पौरुपी का स्वाध्यायकाल वीतने पर स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने के लिए कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु चार काल में स्वाध्याय नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करने के लिए कहता है, व स्वाध्याय नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु चार काल स्वाध्याय का अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण करने के लिए कहता है, व अतिक्रमण करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अस्वाध्यायकाल में स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने को कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अपने अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने को कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनु-मोदन करता है।

उक्त आसेवना करने वाला भिक्षु उद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

\*\*

९ (क) पडिक्कमामि चाउक्कालं सज्झायस्स अकरणयाए—आव. अ. ४, सु. १६

<sup>(</sup>ख) काले न कथो सज्झाओ—थाव. अ. ४, सु. २६

## विइओ विणय णाणायारो

## द्वितीय विनय ज्ञानाचार

विणयायार पाउअरण-पइण्णा---

१०६. संजोगा<sup>1</sup> विष्पमुक्तस्स, अणगारस्स भिक्खुणो<sup>2</sup>। विणयं<sup>3</sup> पाउकरिस्सामि, अणाणुपुब्वि सुणेह मे ॥

— उत्त. अ. १. गा. १

विणय पञोगो-

१०७. रायणिएसु<sup>४</sup> विणयं पउंजे, धुवसीलयं<sup>४</sup> सययं न हावएन्जा ।

## विनयाचार कहने की प्रतिज्ञा-

१०६. संयोग से विष्रमुक्त—रहित अणगार भिक्षु के विनयं, को में प्रगट करूँगा, हे शिष्य ! तू मुझसे अनुक्रम से सुन ।

विनय प्रयोग-

१०७. रात्निकों के प्रति विनय का प्रयोग करे, ध्रुवशीलता की कभी हानि न करे,

- १ संजोग दो प्रकार के हैं-१. वाह्य संयोग, २. आभ्यंतर संयोग।
  - (क) माता-पिता आदि स्वजनों का तथा पदार्थों का संयोग वाह्य संयोग है।
  - (ख) क्रोध आदि कषायों का संयोग आभ्यंतर संयोग है।
- २ अनगार और भिक्षु का प्रयोग विशेष अर्थ का द्योतक है। अन्य दर्णनानुयायी कुछ साधक अनगार होते हैं किन्तु भिक्षु नहीं होते हैं और कुछ भिक्षु होते हैं किन्तु अनगार नहीं होते हैं, अतः जो अनगार हो और भिक्षु हो उसका विनय यहाँ कहा जाएगा। यहाँ विनय शब्द साधुजन-सेवित आचार अर्थात् अनुशासन, नम्रता और आचार के अर्थ में प्रयुक्त है।
- ३ लोकोपचार विनय, अर्थनिमित्त विनय, कामहेतु विनय, भय विनय, मोक्ष विनय इन पाँच प्रकार के विनय में से यहाँ मोक्ष विनय का अधिकार है।
- ४ (क) पूर्व दीक्षित, आचार्य, उपाध्याय, सद्भाव के उपदेशक अथवा ज्ञानादि भाव रत्नों से अधिक समृद्ध हों, वे रात्निक कहलाते हैं।
  - (ख) स्थानांग अ. ४, उद्दे. ३, सूत्र ३२० में चतुर्विध संघ के लिए "राइणिए" का प्रयोग हुआ है।
  - (ग) मूलाचार अधि. ४, गाथा १८७ में केवल साधुओं के लिए "रिदिणिए और ऊणरादिणिए" का प्रयोग हुआ है।
  - (घ) सूत्रकृतांग श्रुत. १, अ. १४, गा. ७ में पर्याय ज्येष्ठ के लिए "रातिणिय" और सह दीक्षित के लिए "समव्रत" शब्द मिलता है। इस प्रकार दीक्षापर्याय की अपेक्षा से तीन प्रकार के श्रमण होते हैं —१. रात्निक—पूर्व दीक्षित २. समव्रत-सहदीक्षित, ३. ऊनरात्निक-पश्चात दीक्षित।
  - (ङ) मूलाचार में "रादिणिय" का संस्कृत रूप "रात्रिक" और "उणरादिणिय" का संस्कृत रूप "ऊनरात्रिक" किया है।
- ४ टीकाकार ने ध्रुवशीलता का अर्थ अष्टादश सहस्र-शीलांग किया है-

जे णो करंति मणसा, णिज्जिय आहार-सन्ना सोइंदिए । पुढवीकायारंभे, खंतिजुत्ते ते मुणी वंदे ।।

यह एक गाथा है, इसी एक गाया से १८००० गाथाएँ वनती हैं। गाथाओं का रचनाक्रम इस प्रकार है—

कुम्मोन्व अल्लीणपलीणगुत्तो<sup>9</sup>, परक्कमेज्जा तव संजमिम्म ॥

• कूर्म (कछुआ) की तरह आलीनगुष्त और प्रलीनगुष्त हो तप और संयम में पराक्रम करे।

— दस. अ. *५,* गा. ४०

#### अविणयफलं—

१०८० थंमा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे<sup>3</sup>। सो चेव उ तस्स अभूइभावो<sup>3</sup>, फलं न कीयस्स<sup>४</sup> वहाय होइ॥

#### अविनय का फल-

१०८. जो मुनि गर्व, कोध, माया या प्रमादवश गुरु के समीप विनय की णिक्षा नहीं लेता वही (विनय की अशिक्षा) उसके विनाश के लिए होती है, जैसे—कीचक (वाँस) का फल उसके वध के लिए होता है।

---दस. अ. E, उ. १, गा. १

(शेप टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

न करित मणेण आहारसण्णविष्पजढगो उणियमेण। सोइंदिय संवुडो पुढिविकायारम्भ खंतिजुको॥
इय मद्दवाइजोगा पुढिविकाए भवित दस भेया। आउक्कायादीसु वि, इय एते पिंडियं तु सयं॥
सोइंदिएण एयं, सेतेहि वि जे इमं तओ पंचो। आहारसण्ण जोगा, इय सेसाहि सहस्सदुगां॥
एयं मगेण वइमाविएमु एयित छस छसहस्साइं। ण करइ सेसेहि पिय एए सब्वे वि अट्ठारा॥
अध्टादश सहस्रशीलांग रथ का प्राचीन चित्र—

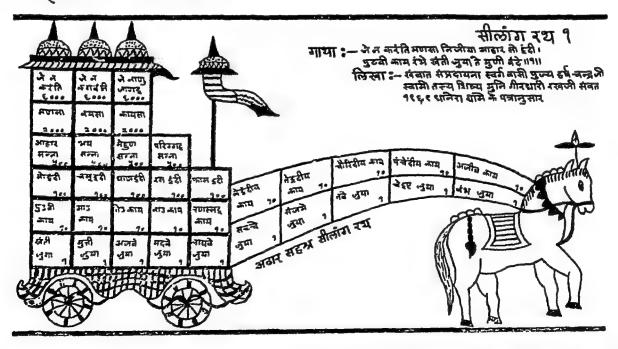

- १ गुप्त गव्द आलीन और प्रलीन दोनों से सम्बन्धित है, कूर्म के समान स्वग्नरीर में अंगोपांगों का संगोपन करके जो किसी प्रकार की कायचेष्टा नहीं करता है वह आलीनगुष्त कहलाता है। कारण उपस्थित होने पर यतनापूर्व के जो गारीरिक प्रवृत्ति करता है, वह प्रलीनगुष्त कहलाता है। श्रमण कृमं के समान अपने अंगोपांगों को गुष्त रखें और आवश्यकता होने पर विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करे।
- २ विनय दो प्रकार का है—(१) ग्रहण-विनय, (२) आसेवन-विनय। ज्ञानात्मक विनय को ग्रहण विनय और कियात्मक विनय को आसेवन विनय कहते हैं।
- ३ भूति का अर्थ है ऐण्वयं, उसका अभाव अभूति भाव अर्थात् विनय ।
- वायु से शब्द करते हुए वांस को कीचक कहते हैं। फल लगने पर यह वांस सूख जाता है।

## विणयस्स मूलोवमा-

१०१. मूलाओ खंघप्पभवो दुमस्स, खंघाओ पच्छा समुवेंति साहा। साहप्पसाहा विरुहंति तओ से पुष्फंच फलंरसोय।। घम्मस्स विणओ मूलं, मोबलो । से परमो सिग्धं, जेण किसि सुयं चाभिगच्छई ॥ निस्सेसं

----दस. **अ. ६, उ. २, गा. १-२** 

#### आयरियस्स विणय-पडिवत्ती-

११०. आयरिओ अंतेवासी इमाए चडव्विहाए विणय-पहिवतीए बिणइता भवइ निरणितं गच्छइ, तं जहा-

- २. सुयं-विषएणं, १. आयार-विणएणं,
- ३. विक्लेवणा-विणएणं, ४. दोस-निरघायणा-विणएणं।

प०-से कि तं आयार-विणए ?

उ०--आयार-विणए चउव्विहे पण्णते । तं जहा--

- १. संयम-सामायारी यावि भवड,
- २. तव-सामागारी यावि भवइ,
- ३. गण-सामायारी यावि भवइ,
- ४. एकल्ल-विहार-सामायारी भावि भवइ।

से तं आयार-विणए।

प०--से कि तं सुय-विणए ?

उ०-सुय-विणए चउन्विहे पण्णते । तं जहा-

- १. सुत्तं वाएइ,
- २. अत्थं वाएइ,
- ३. हियं वाएइ,
- ४. निस्सेसं वाएइ,

से तं सुय-विणए।

विनय को मूल की उपमा-

१०६. वृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न होता है, स्कन्ध के पश्चात शाखाएँ वाती हैं, और शाखाओं में से प्रशाखाएँ निकलती हैं। उसके पश्चात पत्र, पूष्प, फल और रस होता है।

इसी प्रकार धर्म का मूल है 'विनय' (आचार) और उसका परम (अन्तिम) फल है मोक्ष। विनय के द्वारा मुनि कीर्ति. श्लाघनीय श्रुत और समस्त इष्ट तत्वों को प्राप्त होता है।

आचायं की विनय-प्रतिपत्ति—

११०. आचार्य अपने शिष्यों को यह चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति सिखाकर अपने ऋण से उऋण हो जाता है। जैसे-

आचारविनय, श्रुतविनय,

विक्षेपणाविनय और दोप-निर्घातनाविनय।

प्र०-भगवन् ! वह आचारविनय क्या है ?

उ०-आचारविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे-

- १. संयमसमाचारी-संयम के भेद-प्रभेदों का ज्ञान कराके आचरण कराना।
- २. तपःसमाचारी-तप के भेद-प्रभेदों का ज्ञान कराके आचरण कराना।
- ३. गणसमाचारी—साघु-संघ की सारण-वारणादि से रक्षा करना, रोगी दुर्वल साधुओं की यथोचित व्यवस्था करना, अन्य गण के साय यथायोग्य व्यवहार करना और कराना।
- ४. एकाकी विहार समाचारी-किस समय किस अवस्या में अकेले विहार करना चाहिए, इस वात का ज्ञान कराना।

## यह आचारविनय है।

प्र0-भगवन् ! श्रुतविनय क्या है ?

उ०-श्रुतविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे-

- १. सूत्रवाचना---मूल सूत्रों का पड़ाना ।
- २. अर्थवाचना-सूत्रों के अर्थ का पढाना।
- ३. हितवाचना-शिष्य के हित का उपदेश देना।
- ४. नि:शेषवाचना-प्रमाणः नय, निक्षेप, संहिता, पदच्छेद, पदार्थ, पद-विग्रह, चालना (शंका) प्रसिद्धि (समाधान) आदि के द्वारा सूत्रार्थं का यथाविधि समग्र अध्यापन करना-कराना ।

यह श्रुतविनय है।

प॰-से कि तं विबहेवणा-विणए ?

उ०-विवसेवणा-विणए चउव्विहे पण्णते । तं जहा-

१. अदिटु-धम्मं दिटु-पुन्वगत्ताए विणयइत्ता भवइ,

२. दिट्ठपुट्यमं साहम्मियत्ताए विणयइत्ता भवइ,

३. चुय-धम्माओ धम्मे ठावइता भवइ,

४. तस्तेव धम्मस्स हियाए, सुहाए, खमाए, निस्तेसाएं, अणु-गामियत्ताए अन्मुट्टे ता भवइ ।

से तं विक्वेवणा-विणए ।

प॰-से कि तं दोस-निग्धायणा-विणए ?

उ॰--- दोस-निग्घायणा-विणए चउस्यिहे पण्णत्ते । तं जहा---

१. कुद्धस्स कोहं विणएता भवइ,

२. बुद्रस्त दोसं णिगिण्हित्ता भवइ,

३. कंखियस्स कंखं छिदित्ता भवइ,

४. आय-सुपणिहिए यावि भवइ,

से तं दोसं-निग्धागणा-विणए । —दसा. द. ४, मु. १४-१६ अंतेवासिस्स विणय पडिवत्ती—

999. तस्स णं एवं गुणजाइयस्त अंतेयातिस्त इमा चडिवहा विणय-परिवत्ती भवइ । तं जहा—

१. उवगरण-उप्पायणया,

२. साहिल्लया,

३. वण्ण-संजलणया,

४. भार पच्चोरहणया ।

प०-से कि तं उवगरण-उप्पायणया ?

उ०--- उवगरण-उप्पायणया चडिव्वहा पण्णता, तं जहा---

१. अणुष्यण्णाणं उवगरणाणं उप्याहत्ता भवड,

२. पोराणाणं उवगरणाणं सारिक्वता संगोविता भवइ,

प्र0-भगवन् ! विक्षेपणाविनय क्या है ?

च०-विक्षेपणाविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे--

१. अदृष्टधर्मा को अर्थात् जिस शिष्य ने सम्यक्त्वरूपधर्भ को नहीं जाना है, उसे उससे अवगत कराके सम्यक्त्वी वनाना ।

२. दृष्टधर्मा शिष्य को सार्धीमकता-विनीत (विनयसंयुक्त) करना ।

३. धर्म से च्युत होने वाले शिष्य को धर्म में स्थापित करना।

४. उसी शिष्य के धमं के हित के लिए, मुख के लिए, सामध्यं के लिए, मोक्ष के लिए और अनुगामिकता अर्थात् भवा-न्तर में भी धर्मादि की प्राप्ति के लिए अम्युद्यत रहना।

यह विक्षेपणाविनय है।

प्र - भगवन् ! दोपनिर्घातविनय क्या है ?

उ०---दोपनिर्घातनाविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे---

१. कुद्ध व्यक्ति के कोघ को दूर करना।

२. दुप्ट व्यक्ति के दोप को दूर करना।

३. आकांक्षा वाले व्यक्ति की आकांक्षा का निवारण करना ।

४. आत्मा को सुप्रणिहित रखना अर्थात् शिष्यों को सुमार्ग पर लगाये रखना।

यह दोपनिर्घातनाविनय है।

शिप्य की विनय-प्रतिपत्ति-

१११. इस प्रकार के गुणवान अन्तेवासी णिप्य की यह चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति होती है। जैसे—

१. उपकरणोत्पादनता—संयम के साधक वस्त्र-पात्रादि का प्राप्त करना।

२. संहायता-अशक्त साधुओं की सहायता करना।

३. वर्णसंज्वलनता—गण और गणी के गुण प्रकट करना।

४. भारप्रत्यवरोहणता---गण के भार का निर्वाह करना।

प्र - भगवन् ! उपकरणोत्मादनता क्या है ?

उ॰ --- उपकरणोत्पादनता चार प्रकार की कही गई है। जैसे---

१ अनुत्पन्न उपकरण उत्पादनता — नवीन उपकरणों को प्राप्त करना।

२. प्रातन उपकरणों का संरक्षण और संगोपन करना।

- ३. परितं जाणिता पच्चुद्धरिता भवइ,
- ४. अहाविहि संविभइत्ता भवइ।
- से तं उवगरण-उप्पायणया ?
- प० —से कि तं साहिल्लया ?
- **७०—साहिल्लया च**डिन्वहा पण्णत्ता । तं जहा—
- १. अणुलोम-वइ-सिहते यावि भवइ,
- २. अणुलोम-काय-किरियत्ता यावि भवइ,
- ३. पडिरूव-काय-संफासणया यावि भवइ,
- ४. सन्वत्येसु अपिंडलोमया यावि भवइ ।

से तं साहिल्लया।

प०-से कि तं वण्ण-संजलणया ?

- उ०-वण्ण-संजलणया चडिवहा पण्णसा । तं जहा-
- १. अहातच्चाणं वण्ण-वाई भवइ,
- २. अवण्णवाइं पिंडहणित्ता भवइ,
- ३. वण्णवाइं अणुवृहित्ता भवइ,
- ४. आय वुड्ढसेवी यावि भवइ।
- से तं वण्ण-संजलणया।
- प०-से कि तं भार पच्चोरुहणया ?
- उ०-भार-पच्चोरूहणया चउन्विहा पण्णता । तं जहा-
- १. असंगहिय-परिजण-संगहिसा भवइ,
- २. सेहं आयार-गोयर-संगहिता भवइ,
- ३. साहन्मियस्स गिलायमाणस्स अहाथामं वियावच्चे अब्मुद्धित्ता भयइ,
- ४. साहिन्मयाणं अहिग्रणंसि उप्पण्णंसि तत्य अणिस्सितो-वस्सिए अपक्खागहिय-मज्झत्य-भावभूएं सम्मं ववहरमाणे

- ३. जो उपकरण परीत (अंल्प) हों उनका प्रत्युद्धार करना अर्थात् अपने गण के या अन्य गण से आये हुए साधु के पास यदि अल्प उपकरण हों, या न हों तो उसकी पूर्ति करना !
  - ४. शिष्यों के लिए यथायोग्य विभाग करके देना।

यह उपकरणोत्पादनता है।

प्र०-भगवन् ! सहायताविनय क्या है ?

उ०-सहायताविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे-

१. अनुलोम (अनुकूल) वचन-सिहत होना । अर्थात् जो गुरु कहें उसे विनयपूर्वक स्वीकार करना।

२. अनुलोम काय की किया वाला होना। अर्थात्-जैसा गुरु कहें वैसी काय की क्रिया करना।

३. प्रतिरूप कायसंस्पर्णनता—गुरु की यथोचित सेवा-सुश्र्पा करना।

४. सर्वार्य-अप्रतिलोमता—सर्वकार्यो में कुटिलता-रहित व्यवहार करना।

यह सहायताविनय है।

प्र०--भगवन् ! वर्णसंज्वलनताविनय क्या है ?

उ०-वर्णसंज्वलनताविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे--

- १. यथातथ्य गुणों का वर्णवादी (प्रशंसा करने वाला) होना।
- २. अवर्णवादी (अयथार्थ दोपों के कहने वाले) को निरुत्तर करने वाला होना ।
  - ३. वर्णवादी के गुणों का अनुवृंहण (संवर्धन) करना।
  - ४. स्वयं वृद्धों की सेवा करना।

यह वर्णसंज्वलनताविनय है।

प्र०-भगवन् ! भारप्रत्यारोहणताविनय क्या है ?

उ०-मारप्रत्यारोहणताविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे---

- १. असंगृहित-परिजन-संग्रहीता होना (निराश्रित शिष्यों का संग्रह करना) ।
- २. नवीन दीक्षित शिष्यों को आचार और गोचरी की विधि सिखाना ।
- ३. सार्घामक रोगी साधुओं की यथाशक्ति वैयावृत्य के लिए अभ्युद्यत रहना ।
- ४. सार्धीमकों में परस्पर अधिकरण (कलह-क्लेश) उत्पन्न हो जाने पर रागद्वेष का परित्याग करते हुए, किसी पक्ष-विशेष

तस्त अधिगरणस्त खमावणाए विउसमणत्ताए सदा सिमयं अब्मुद्वित्ता भवइ,

प०-कहं णु भंते ! साहम्मिया ?

उ०-अप्पसद्दा, अप्पर्शन्त्रा, अप्पक्तत्रा, अप्पक्ताया, अप्प-तुमंतुमा, संजमबहुला, संवरबहुला, समाहिबहुला, अप्यमत्ता, संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा-एवं च णं विहरेज्जा।

से तं भार-पच्चोरुहणया । एसा खलु येरेहि भगवंतीह अट्टविहा गणि-संपया पण्णता । ---दसा. द. ४, सु. २०-२४

विणयस्स भेयप्यभेया-

१९२. प०—से कितं विणए ?

उ०-अब्मुद्वाणं अंजलिकरणं, तहेवासणदायणं गृहमत्तिमावसुस्यूता, विणओ एस वियाहिओ ॥ 

विणए सत्तविहे पण्णते । तं जहा —

१. णाणिबणए, २. दंसणविणए, ३. चरित्तविणए,

४. वड्डिणए, ६. कायविणए ४. मणविणए,

७. लोगोवयारविषए ।

प०-से कि तं णाणविणए?

उ०-णाणविषए पंचविहे पण्णते, तं जहा-

१. आमिणिबोहियणाणित्रणए, २. सुयणाणिवणए,

३. ओहिणाणविणए,

५. केवलणाणविणए।

प०-से कि तं दंसणविणए ?

उ०-दंसणविणए द्विहै पण्णते । तं जहा-

१. सुस्सूसणाविणए, २. अणच्चासायणाविणए।

qo—से कि तं सुस्मूसणाविणए ?

उ०—सुस्प्रसाविणए अणेगविहे पण्णत्ते । तं जहा—

१. अरमुद्धाणे इ वा ।

को ग्रहण न करके मध्यस्य भाव रखे और सम्यक् व्यवहार हा पालन करते हुए उस कलह के क्षमापन और उपशसन के 🗓 सदा ही अम्युद्यत रहे।

प्र०-भगवन् ! ऐसा क्यों करें ?

उ०-क्योंकि ऐसा करने से सार्धींमक अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे, झंझा (झंझट) नहीं होगी, कलह, कपाय और तू-तू-मैं-मैं नहीं होगी तथा साधिंगक जन संयम-वहुल, संवर-वहुल, समाधि-बहुल और अप्रमत्त होकर संयम से और तप से अपने आत्मा की भावना करते हुए विचरण करेंगे।

यह भारप्रत्यवरोहणताविनय है।

यह निश्चय से स्थविर भगवन्तों ने आठ प्रकार की गणि-सम्पदा कही है।

विनय के भेद-प्रभेद--

११२. प्र०-विनय क्या है ?

उ०-अम्युत्यान (खड़े होना), हाथ जोड़ना, आसन देना, गूरुजनों की भक्ति करना और भावपूर्वक गुत्रुपा करना विनय कहलाता है।

विनय सात प्रकार का वतलाया गया है-

२. दर्शन-विनय, ३. चारित्र-विनय, १. ज्ञान-विनय, ४. मनोविनय, ५. वचन-विनय, ६. काय-विनय, ७. लोकोपचार-विनय।

प्रव -- जान-विनय क्या है ?

उ०-ज्ञान-विनय के पांच भेद वतलाये गये हैं-

१. वाभिनिवोधिक ज्ञान-मितज्ञान-विनय, २. श्रुतज्ञान-४. मणपज्जवणाणविणए विनय, ३. अवधिज्ञान-विनय, ४. मन:पर्यवज्ञान विनय, ५. केवल-ञान-विनय।

> —इन ज्ञानों की ययार्थता स्वीकार करते हुए इनके लिए विनीतभाव से यथाणक्ति पुरुपार्थं या प्रयत्न करना ।

प्र०-दर्गन-विनय क्या है ?

उ०--दर्णन-विनय दो प्रकार का बतलाया गया है-

१. गुथूपा-विनय, २. अनत्यागातना-विनय ।

प्र०--- णुश्रूपा-विनय स्या है ?

उ०--- गुश्रुपा-विनय अनेक प्रकार का वतलाया गया है, जो इस प्रकार हे-

१. अम्युत्यान - गुरुजनों या गुणी जनों के आने पर उन्हें बादर देने हेतु खड़े होना।

- 2. असाणभिग्गहे इ वा,
- ३. आसणप्यदाणे इ वा,
- ४. सक्कारे इ वा,
- ५. सम्माणे इ वा,
- ६. किइकस्मे इ वा,
- ७. अंजलिप्पगहे इ वा,
- द. एंतस्स अणुगच्छणया,
- ६. ठियस्स पज्जुवासणया,
- १०. गच्छंतस्स पडिसंसाहणया ।

से तं सुस्सूणाविणए।

प०-से कि तं अणच्चासायणाविणए?

उ०-अणस्वासायणाविणए पणयालीसविहे पण्णने, तं जहा-

- १. अरहंताणं अणच्चासायणया,
- २. अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अणच्चासायणया,
- ३. आयरियाणं अणच्चासायणया एवं,
- ४. उवज्झायाणं,
- ५. थेराणं,
- ६. कुलस्स,
- ७. गणस्स,
- ८. संघस्स,
- ६. किरियाणं,
- १०. संभोगस्स,
- ११. आभिणिबोहियणाणस्स,
- १२. सुयणाणस्स,
- १३. ओहिणाणस्स,
- १४. मणपज्जवणाणस्स,
- १५. केवलणाणस्स,
- १६-३०. एएसि भत्तिबहुमाणे,
- ३१-४४. एएसि चेव वण्णसंजलणया,
- से तं अणक्वासाणाविणए'।

- २. सासनाभिग्रह—गुरुजन जहाँ वैठना चाहें वहाँ सासन रखना।
  - ३. आसन-प्रदान-गुरुजनों को आसन देना ।
  - ४. गुरुजनों का सत्कार करना,
  - ५. सम्मान करना,
  - ६. यथाविधि वंदन-प्रणाम करना,
- ७. कोई बात स्वीकार या अस्वीकार करते समय हाथ जोड़ना,
  - वाते हुए गुरुजनों के सामने जाना,
  - ६. बैठे हुए गुरुजनों के समीप बैठना,
- १० जनकी सेवा करना, जाते हुए ंगुरुजनों को पहुँचाने जाना।

यह शुश्रुषा-विनय है।

प्र०-अनत्याशातनाविनय क्या है ?

- उ॰-अनत्याशातना-विनय के पैतालीस भेद हैं। वे इस प्रकार हैं--
- अहंतों की आशातना नहीं करना—आत्मगुणों का आशा-तन—नाश करने वाले अवहेलनापूर्ण कार्य नहीं करना ।
- २. अर्हत्-प्रज्ञप्त अर्हतों द्वारा वतलाये गये धर्म की आशा-
  - ३. आचार्यों की आशातना नहीं करना।
  - ४. उपाध्यायों की आशातना नहीं करना।
- ५. स्यविरों—ज्ञानवृद्ध, चारित्रवृद्ध, वयोवृद्ध श्रमणों की आशातना नहीं करना ।
  - ६. कुल की आशातना नहीं करना।
  - ७. गण की आशातना नहीं करना।
  - मंघ की आशातना नहीं करना।
  - ६. क्रियावान् की बाशातना नहीं करना।
- १०. सांभोगिक जिसके साथ वन्दन, नमन, भोजन आदि पारस्परिक व्यवहार हो, उस गच्छ के श्रमण या समान आचार वाले श्रमण की आशातना नहीं करना।
  - ११. मति-ज्ञान की आशातना नंहीं कंरना ।
  - १२. श्रुत-ज्ञान की आशातना नहीं करना।
  - १३. अवधि-ज्ञान की आशातना नहीं करना।
  - १४. मनःपर्यव-ज्ञान की आशातना नहीं करना।
  - १४. केवल-ज्ञान की आशातना नहीं करना।

इन पन्द्रह की भक्ति, उपासना, बहुमान के प्रति तीव भावा-नुरागरूप पन्द्रह भेद तथा इन (पन्द्रह) की यणस्विता, प्रशस्ति एवं गुणकीर्तन रूप और पद्भह भेद—यों अनत्याशातना-विनय के कुल पैतालीस भेद होते हैं। प०-से कि तं चरित्तविणए?

उ॰—चरित्तविणए पंचित्रहे पण्णत्ते, तं जहा-

- १. सामाइयचरित्तविणए,
- २. छेदोबद्वावणियचरित्तविणए,
- ३. परिहारविसुद्धचरित्तविणए,
- ४. सुद्रुमसंपरायचरित्तविणए,
- ५. अहबखायचरित्तविणए,
- से तं चरित्तविणए।

प०-से कि तं मणविणए?

उ०- मणविणए दुविहे परणत्ते, तं जहा-

१. पसस्यमणविणए, २. अपसस्यमणविणए।

प॰-से कि तं अपसत्यमणविणए ?

उ०-अपसत्यमणविणए जे य मणे-

- १. सावज्जे,
- २. सिकरिए,
- ३. सक्वकते,
- ४. कडए,
- ५. णिट्टुरे,
- ६. फरसे,
- अण्हयकरे,
- प. छेयकरे,
- ६. भेयकरे.
- १०. परित्तावणकरे,
- ११. उद्दवणकरे,
- १२. भूओवघाइए, तहप्पगारं मणी णी पहारेज्जा, से तं अपसत्यमणविणए ।

प०-से कि तं पसत्यमणविणए ?

उ०-पसत्थमणविणए जे य मणे-

- १. असावज्जे, २. अकिरिए, ३. अकवकसे, ४. अकट्ए,
- प्र. अणिट्ठुरे, ६. अफरते, ७. अणण्हयकरे,
- अछ्यकरे, ६. अभेयकरे, १०. अपरितावणकरे,
- ११. अण्हवणकरे, १२. अमुओवघाइए,,

तहप्पगारं मणं धारेज्जा सेत्तं पसःयमणीविणएवणिए।

प्र०-चारित्र-विनय क्या है ?

च ०-चारित्र-विनय पांच प्रकार का है-

- १. सामायिकचारित्र-विनय,
- २. छेदोपस्थापनीयचारित्र-विनय,
- ३. परिहारविशुद्धचारित्र-विनय,
- ४. मुक्ष्मसंपरायचारित्र-विनय,
- ५. यथास्यातचारित्र-विनय।

यह चारित्र-विनय है।

प्रo-मनोविनय वया है ?

उ०-मनोविनय दो प्रकार का कहा गया है-

१. प्रशस्त मनोविनय, २. अप्रशस्त मनोविनय।

प्रo-अप्रशस्त मनोविनय क्या है ?

ु जो मन

- १. सावद्य-पाप या गहित कर्म युक्त,
- २. सिक्य-प्राणातिपात आदि आरम्भ किया सिहत,
- ३. कर्कश.
- ४. कटुक-अपने लिए तथा औरों के लिए अनिष्ट,
- ५. निष्टुर-कठोर-मृदुतारहित,
- ६. परुप-स्नेहरहित-सूखा,
- ७. आस्रवकारी-अणुभ कर्मग्राही,
- □ देदकर—िकसी के हाथ, पैर आदि अंग तोड़ डालने का दुर्भाव रखने वाला,
- भेदकर—नासिका आदि अंग काट डालने का बुरा भाव रखने वाला,
- १०. परितापनकर—प्राणियों को सन्तप्त, परितप्त करने के भाव रखने वाला,
- ११. उपद्रवणकर—मारणान्तिक कप्ट देने अथवा धन-सम्पत्ति हर लेने का बुरा विचार रखने वाला,
- १२. भूतोपघातिक—जीवों को घात करने का दुर्भाव रखने वाला होता है, वह अप्रशस्त मन है।

प्र०-प्रशस्त मन किसे कहते हैं ?

उ -- प्रशस्त मन विनय अर्थात्

१. असावद्य, २. निष्क्रिय, ३. अककंश, ४. अकटुक—इण्ट-मघुर, ४. अनिष्ठुर—मघुर-कोमल, ६. अपरप—स्निग्ध-स्नेह-मय, ७. अनास्रवकारी, ८. अछेदकर, ६. अभेदकर, १०. अपरि-तापनकर, ११. अनुपद्रवणकर—दयाई, १२. अभूतोपघातिक— जीवों के प्रति करुणाशील-सुखकर होता है। प०-से कि तं वइ विणए ?

उ०-वइ विणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-

२. अपसत्थवइविणए। १. पसत्थवड्डविणए,

प०-से कि तं अपसत्य वह विणए ? उ०-अपसत्य वह विणए जे य मणे।

- १. सावज्जे,
- २. सिकरिए,
- ३. कक्कसे,
- ४. कटुए,
- ५. णिट्ठुरे,
- ६. फरुसे,
- ७. अण्हयकरे,
- ८. छेयकरे,
- ६. भेयकरे,
- १०. परितावणकरे,
- ११. उद्दवणकरे,
- १२. भूओवघाइए, तहप्पगारं वइं णो पहारेज्जा ।

से तं अपसत्थ वइ विणए। प०-से कि तं पसत्य वइ विणए ? उ०-पसत्य वह विणए जे ये मणे।

> १. असावज्जे, २. अकिरिए, ३. अकरकसे, ४. अकटुए, अणिट्ठुरे, ६ अफरुसे, ७. अणण्हयकरे, प्रस्थित क्षेत्र क्षे **९१. अणुद्दकरे, १२. अ**मूओवद्याइए, तहप्पगारं वइं धारेज्जा ।

से तं पसत्य वइ विणए। से तं वइ विणए।

प० — से कि तं कायविणए?

उ०--कायविणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा---

१. पसत्थकायविणए, २. अपसत्यकायविषए ।

्प०-से कि तं अपसत्यकायविणए ?

उ० -- अपसत्यकायविषए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा--

प्र०-वचन विनय क्या है ?

उ०-वचन विनय दो प्रकार का कहा गया है-

१. प्रशस्त वचन विनय, २. अप्रशस्त वचन विनय,

प्र०-अप्रशस्त वचन विनय गया है ?

उ०---जो वचन

१. सावद्य-पाप या गहित कर्मयुक्त,

२. सिकय-प्राणातिपात आदि आरम्भ किया सहित,

३. कर्कश.

४. कटूक--अपने लिए तथा औरों के लिए अनिष्ट,

५. निष्ठूर-कठोर-मृदुता रहित,

६. परुष--स्नेहरहित-शुष्क,

७. आस्रवकारी-अशुभ कर्मग्राही,

प. छेदकर-किसी के हाय, पैर आदि अंग काट डालने का दुर्वचन बोलने वाला,

 भेदकर—नासिका आदि अंग काट डालने का बुरा वचन वोलने वाला,

१०. परितापनकर---प्राणियों को सन्ताप परिताप करने के वचन बोलने वाला,

११. उपद्रवणकर-मारणान्तिक कष्ट देने अथवा धन-सम्पत्ति हर लेने का बुरा वचन वोलने वाला,

१२. भूतोपघातिक जीवों का घात करने का दुवंचन वोलने वाला होता है।

यह अप्रशस्त वचनविनय है।

प्र०-प्रशस्त वचन विनय किसे कहते हैं ?

उ०--- प्रशस्त बचन याने,

१. असावद्य, २. निष्त्रिय, ३. अकर्षण, ४. अकटुक—इष्ट-मधुर, ५. अनिष्टुर-मधुर-कोमल, ६. अपरुष-स्निग्ध-स्नेहमय, ७. अनास्रवकारी, ८. अछेदकर, ६. अभेदकर, १०. अपरितापन-कर, ११. अनुपद्रवणकर-दयाद्रं, १२. अभूतोपघातिक--जीवों के प्रति करुणाशील — सुखकर होता है।

यह प्रशस्त वचन विनय है।

यह वचन विनय है।

प्र०--काय-विनय क्या है ?

उ०--काय-विनय दो प्रकार का वतलाया गया है-

१. प्रशस्त काय-विनय,

२. अप्रशस्त काय-विनय ।

प्र०-अप्रशस्त काय-विनय क्या है ?

उ॰--अप्रशस्त काय-विनय के सात भेद हैं, जो इस प्रकार हैं---

- १. अणाउत्तं गमणे,
- २, अणाउत्तं ठाणे,
- ३. अणाउत्तं निसीदणे,
- ४. अणाउत्तं तुयदृणे,
- ४. अणाउत्तं उत्तंघणे,
- ६. अणाउत्तं पलंघणे,
- ७. अणावत्तं सद्विंदियकायजोगजुंजणया,

से तं अवसत्यकायविषाए । प०--से कि तं पसत्यकायविषाए ? उ०--पसत्यकायविषाए सत्तविहे पण्णत्ते । तं जहा---

- १. आउत्तं गमणे,
- २. आउत्तं ठाणे,
- ३. आउत्तं निसीदणे,
- ४. बाउतं तुपट्टणे,
- ५. भाउतं उत्तंघणे,
- ६. श्राउतं पलंघणे,
- ७. भाउत्तं सिंव्यदियकायजोगजुंजणया,

से तं पसत्यकायविषए, से तं काय विषए।
प॰—से कि तं लोगोवयारविषए ?
उ०—लोगोवयारविषए सत्तविहे पण्णते, तं जहा—

- १. अन्मासवत्तियं,
- २. परच्छंबाणुवत्तियं,

- १. अनायुक्त गमन—उपयोग—जागरूकता या सावधानी विना चलना ।
- २. अनायुक्त स्थान—विना उपयोग स्थित होना-ठहरना, खड़ा होना ।
  - ३. अनायुक्त निपीदन-विना उपयोग वैठना।
- ४. अनायुक्त त्वग्वर्तन—विना उपयोग विछौने पर करवट बदलना, सोना।
- ५. अनायुक्त उल्लंघन—विना उपयोग कर्दम आँदि का अति-क्रमण करना—कीचड़ आदि लांघना ।
  - ६. अनायुक्त प्रलंघन-विना उपयोग वारवार लांघना ।
- ७. अनायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोग-योजनता—विना उपयोग सभी इन्द्रियों तथा शरीर को योगयुक्त करना—विविध प्रवृत्तियों में लगाना ।

यह अप्रशस्त काय विनय है।

प्र०-प्रशस्त काय-विनय क्या है ?

- प्र•—प्रशस्त काय-विनय के सात भेद हैं, जो इस प्रकार हैं—
- १. उपयुक्त गमन—उपयोग जागरूकता या सावधानी से चलना।
- २. उपयुक्त स्थान—उपयोग से स्थित होना-ठहरना, खड़ा होना।
  - ३. उपयुक्त निपीदन —उपयोग से वैठना ।
- ४. उपयुक्त त्वावर्तन-उपयोग से विछीने पर करवट वद-लना, सोना।
- उपयुक्त उल्लंघन—उपयोग से कर्दम आदि का अतिक्रमण करना, कीचड़ आदि लांघना।
  - ६. उपयुक्त प्रलंघन-उपयोग से वार-वार लांघना।
- ७. उपयुक्त सर्वेन्द्रियकाययोग-योजनता—उपयोग से सभी इन्द्रियों तथा गरीर को योगयुक्त करना—विविध प्रवृत्तियों में लगाना।

यह प्रशस्त कायविनय है। यह कायविनय है।

प्र०-लोकोपचार-विनय क्या है ?

- उ० लोकोपचार-विनय के सात भेद बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-
- १. अभ्यासवर्तिता—गुरुजनों, वड़ों, सत्पुरुषों के समीप वैठना।
- २. परच्छन्दानुर्वातता—गुरुजनों, पूज्य जनों की इच्छानुरूप प्रवृत्ति करना ।

- ३. कज्जहेउं,
- ४, कंयपडिकिरिया,
- प्र. अत्तगवेसणया,
- ६. देसकालण्ण्या,
- ७. सन्बद्दे सु अप्पडिलोमया ।

से तं लोगोवयारविणए, से तं विणए।

—-ओव. सु. ३०

विणयपडिवण्णा पुरिसा—

११३. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा,

- १. अब्भूट्टे ति णाममेगे णो अब्भुट्टावेति,
- २. अब्मुट्टावेति णाममेगे णो अब्मुट्टेति,
- ३. एगे अब्मुट्टे ति वि अब्मुट्टावेति वि,
- ४. एगे णो अब्मुह्रेति णो अब्मुहावेति ।

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा— १. वाएइ णाममेगे णो वायावेड,

- २. वायावेइ णाममेगे णो वाएइ,
- ३. एगे वाएइ वि वायावेइ वि,
- ४. एगे णो वाएइ णो वायावेइ ।

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा— १. पडिच्छति णाममेगे णो पडिच्छावेति,

- ३- कार्य हेतु विद्या आदि प्राप्त करने हेतु, अथवा जिनसे विद्या प्राप्त की, उनकी सेवा-परिचर्या करना ।
- ४. कृत-प्रतिकिया अपने प्रति किये गये उपकारों के लिए कृतज्ञता अनुभव करते हुए सेवा-परिचर्या करना ।
- ५. आर्त-गवेपणता—रुग्णता, वृद्धावस्था से पीड़ित संयत जनों, गुरुजनों, की सार-सम्हाल तथा औषिष्ठ, पथ्य आदि द्वारा सेवा-परिचर्या करना ।
- ६. देशकालज्ञता—देश तथा समय को ध्यान में रखते हुए ऐसा आचरण करना, जिससे अपना मूल लक्ष्य व्याहत न हो।
- ७. सर्वार्थाप्रतिलोमता—सभी अनुष्ठेय विषयों, कार्यों में विपरीत आचरण न करना, अनुकूल आवरण करना।

यह लोकोपचार-विनय है।

इस प्रकार यह विनय का विवेचन है।

विनय प्रतिपन्न पुरुप-

११३. पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे-

- कोई पुरुष (गुरुजनादि को देखकर) अभ्युत्यान करता
   किन्तु (दूसरों से) अभ्युत्यान करवाता नहीं ।
- २. कोई पुरुष (दूसरों से) अभ्युत्यान करवाता है, किन्तु (स्वयं) अभ्युत्यान नहीं करता ।
- ३. कोई पुरुष स्वयं भी अभ्युत्थान करता है और दूसरों से भी अभ्युत्थान करवाता है।
- ४. कोई पुरुष न स्वयं अभ्युत्यान करता है और न दूसरों से भी अभ्युत्थान करवाता है।

पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे---

- १. कोई पुरुष (गुरुजनादि की) वन्दना करता है, किन्तु (दूसरों से) वन्दना करवाता नहीं।
- २- कोई पुरुष (दूसरों से) वन्दना करवाता है, किन्तु स्वयं वन्दना नहीं करता।
- ३. कोई पुरुप स्वयं भी वन्दना करता है और दूसरों से भी वन्दना करवाता है।
- ४. कोई पुरुष न स्वयं वन्दना करता है और न दूसरों से वन्दना करवाता है।

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे---

१- कोई पुरुष (गुरुजनादि का) सत्कार करता है, किन्तु (दूसरों से) सत्कार करवाता नहीं ।

१ ठाणं. स. ७, सु. ५६५

- २. पिडच्छावेति णाममेगे णो पिडच्छित,
- ३. एगे पडिच्छति वि पडिच्छावेति वि,
- ४. एगे जो पडिच्छति जो पडिच्छावेति ।

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा — १. पुच्छद्द णाममेगे णो पुच्छावेद्द,

- २. पुच्छावेइ णाममेगे णो पुच्छइ,
- ३. एगे पुच्छइ वि पुच्छावेइ वि,
- ४. एगे जो पुच्छइ जो पुच्छावेइ।

चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, तं जहा— १. पूएइ णाममेगे णो पूरावेति,

- २. यूयावेति णाममेगे णो पूएइ,
- ३. एगे पूएइ वि पूयावेति वि,
- ४. एगे जो पूएइ जो पूयावेति । ——ठाणं अ. ४, उ. १, सु. २५६

विणीयस्स लखणाइं-

११४. आणानिद्देसकरे , गुरुणमुक्वायकारए । इंगियागार-सम्पन्ने, से विणीए ति बुच्चइ ॥ — उत्त. अ. १, गा. २

मणोगयं वनकगयं, जाणित्तायरियस्स उ। तं परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए॥ — उत्त. अ. १, गा. ४३

काल छंदोदयारं च, पिंटलेहताण हेर्जाह । तेण तेण उदाएण, तं तं संपिंडवायए ॥ —दस. अ. ६, उ. २, गा. २०

अमोहं वयणं कुज्जा, आयरियस्स महप्पणो । तं परिगिज्य वायाए, कम्मुणा उववायए ॥ ,—दस. अ. ८, गा. ३३

- २. कोई पुरुप दूसरों से सत्कार करवाता है, किन्तु स्वयं सत्कार नहीं करता।
- ३. कोई पुरुष स्वयं भी सत्कार करता है और दूसरों से भी सत्कार करवाता है।

४. कोई पुरुष न स्वयं सत्कार करता है और न दूसरों से सत्कार करवाता है।

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे--

- कोई पुरुष (गुरुजनादि का) सम्मान करता है, किन्तु (दूसरों से) सम्मान नहीं करवाता।
- २. कोई पूरुप दूसरों से सम्मान करवाता है, किन्तु स्वयं सम्मान नहीं करता।
- ३. कोई पुरुष स्वयं भी सम्मान करता है और दूसरों से भी सम्मान करवाता है।
- ं ४. कोई पुरुष न स्वयं सम्मान करता है और न दूसरों से सम्मान करवाता है।

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे-

- कोई पुरुष (गुरुजनादि की) पूजा करता है, किन्तु (दूसरों से) पूजा नहीं करवाता ।
- २. कोई पुरुष दूसरों से पूजा करवाता है, किन्तु स्वयं पूजा नहीं करता।
- ३. कोई पुरुष स्वयं भी पूजा करता है और दूसरों से भी पूजा करवाता है।
- ४. कोई पुरुप न स्वयं पूजा करता है और न दूसरों से पूजा करवाता है।

विनीत के लक्षण-

११४. अंजा निर्देश के अनुसार कार्य करने वाला, गुरुजनों के समीप वैठने वाला, और उनके इंगित तथा आकार के ज्ञान से जो सम्पन्न है वह विनीत कहा जाता है।

आचार्यं के मनीगत और वाक्यगत भावों को जानकर, उनको वाणी से ग्रहण करे और कार्यरूप में परिणत करे।

काल, अभिप्राय और आराधना विधि को हेतुओं से जानकर, उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्वारा उस-उस प्रयोजन का सम्प्र-तिपादन करे---पूरा करे।

मुनि महान् आत्मा आचार्य के वचन को सफल करे। (आचार्य जो कहे) उसे वाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आच-रण करे। भायरियं अग्गिमिवाहियग्गी, सुस्तूसमाणो पडिजागरेज्जा । आलोइयं इंगियमेव नच्चा, जो छन्दमाराहयइ स पुज्जो ॥

अध्यारमहा विणयं पर्जेन, सुस्सूसमाणो परिगिज्झ वनकं। जहोवइट्टं अभिकंखमाणो, गुरुं तु नासाययई स पुज्जो ॥ —दस. अ. ६, उ. ३, गा. १-२

## अट्टविहा सिक्खासीला-

११५. अह अद्वाह ठाणेहि, सिग्खासीले ति वृच्चई। अहस्सिरे सया दन्ते, न य मम्ममुदाहरे।।

नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए। अकोहणे सम्बरए, सिक्खासीले ति बुम्चइ।।
——उत्त. अ. ११, गा. ४-५

## पण्णरसिवहा सुविणीया-

११६. अह पन्नरसाँह ठाणोँह, सुविणीए ति वृद्यह । नीयावत्ती अचवले, अमाई अकुउहले ।।

> अप्पं चाऽहिविखवई, पवन्धं च न कुन्वई। मेत्तिज्जमाणो भयई, सुयं लढ्ढं न मज्जई॥

न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेमु कुप्पई। अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई॥.

कलहडमरवज्जए , बुद्धे अभिजाइए। हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए ति वुच्चई।। — उत्त. अ. ११, गा. १०-१३

## सेहस्स करणीय कज्जाणि-

१९७. आलवन्ते लवन्ते वा, न निसीएडज कयाइ वि। चइक्रणभासणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणे।। — उत्त. थ. १, गा. २१

निसन्ते सियाऽमुहरी, बुद्धाणं अन्तिए सया । अट्ठबुत्ताणि सिक्बेज्जा, निरट्टाणी उ वज्जए ।।

अणुसासिओ न कुप्पेज्जा, खंति सेविज्ज पण्डिए। खुड्डेहि सह संसरिंग, हासं कीडं च वज्जए॥ जैसे आहिताग्नि अग्नि की गुश्रूपा करता हुआ जागरूक रहता है, वैसे ही जो आचार्य की गुश्रूपा करता हुआ जागरूक रहता है, जो आचार्य के आजोक्ति और इंगित को जानकर उनके अभिप्राय की आराधना करता है, वह पूज्य है।

जो आचार् के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो आचार्य को सुनने की इच्छा रखता हुआ उनके याक्य को ग्रहण कर उप-देश के अनुकूल आचरण करता है, जो गुरु की आणातना कृतहीं करता, वह पूज्य है।

#### बाठ प्रकार के शिक्षाशील-

११५. आठ स्थानों (हेतुओं) से व्यक्ति को णिखा-णील कहा जाता है। १. जो हास्य न करे, २. जो सदा दिन्द्रय और मन का दमन करे, ३. जो मर्म-प्रकाणन न करे,

४. जो चरित्र से हीन न हो, ४. जिसका चरित्र दोषों से कलुपित न हो, ६. जो रसों में अति लोनुप न हो, ७. जो क्रोध न करे, द. जो सत्य में रत हो—उसे शिक्षा-शील कहा जाता है। पन्द्रह प्रकार के सुविनीत—

११६. पन्द्रह स्थानों (हेतुओं) से सुविनीत कहलाता है। १. जो नम्र व्यवहार करता है, २. जो चपल नहीं होता, ३. जो मायावी नहीं होता, ४. जो कुतूहल नहीं करता,

 भी किसी का तिरस्कार नहीं करता, ६. जो फ्रोध को
 टिका कर नहीं रखता, ७. जो मित्रभाव रखने वाने के प्रति कृतक होता है, -. जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता,

श्वास्त्रता होने पर किसी का तिरस्कार नहीं करता,
 श्वास्त्रों पर कोध नहीं करता,
 श्वास्त्र में प्रशंसा करता है,

१२. जो कलह और हाथा-पाई का वर्जन करता है, १३. जो कुलीन होता है, १४. जो लज्जावान् होता हैं, १४. जो प्रति-संलीन (इन्द्रिय और मन का संगोपन करने वाला) होता है—वह बुद्धिमान मुनि विनीत कहलाता है।

## शिष्यं के करणीय कार्य-

११७. बुद्धिमान शिष्य गुरु के एक बार बुलाने पर या बार-बार बुलाने पर कभी भी बैठा न रहे, किन्तु वे जो आंदेश दें, उसे आसन को छोड़कर यत्न के साथ स्वीकार करे।

(शिष्य) आचार्य के समीप सदा प्रशान्त रहे। वाचालता न करे। उनके पास अर्थ-युत पदों को सीखे और निर्यंक कथाओं का वर्जन करे।

(शिष्य) गुरु के द्वारा अनुशासित होने पर क्रोध न करे, क्षमा की आराधना करे। क्षुद्र व्यक्तियों के साथ संसर्ग, हास्य और क्रीड़ा न करे। मा य चण्डालियं कासी, बहुयं मा य आलवे।
कालेण य अहिन्जित्ता, तओ झाएन्ज एगगो।।
— एत. थ. १, गा. ५-१०

पिंडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अटुव कम्मुणा। आवी वा जद्द वा रहस्से, नेव कुज्जा कंपाइ वि॥ — उत्त. थ. १, गा. १७

आयरिएहिं वाहिन्तो, तुसिणीओ न कयाइ वि । पसाय-पेही नियागट्ठो, उवचिट्ठे गुरुं सया ॥ —उत्त. अ. १, गा. २०

म कोवए व्यायरियं, व्यपाणं पि न कोवए। र् बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए॥ —उत्त. व. १, गा. ४०

आहच्च चण्डालिय कट्टु, न निण्हविज्ज कयाइ वि । 'कडं कडे' ति मासेज्जा, 'अकडं नो कडे' ति य ।।

— उत्त. अ. **?,** गा**. १**१

## गुरुसमीवनिसीयण विही-

११८. न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ। न जुंजे उरुणा उरुं, सयणे नो पहिस्सुणे।।

> नेवं पल्हित्यियं कुन्जा, पन्छिपिण्डं व संजए। पाए पसारिए बाबि, न चिट्ठे गुरुणन्तिए।। — उत्त. अ. १, गा. १८-१६

> आसणे उत्रचिद्वे ज्जा, "अणुस्ते अकुए" यिरे । अप्पृद्वाई निरुद्वाई, निसीएज्जःप्पकुवकुए ॥ — उत्त. अ. १, गा. ३०

## पण्ह पुच्छा विही-

११६. इहलोगपारत्तिह्यं , जेणं गच्छद्द सोग्गई । बहुस्सुयं पञ्जुवासेज्जा, पुच्छेज्जञ्ज्यविणिच्छयं ॥ —दस. य. ५, गा. ४३

आसण-गओ न पुच्छेज्जा, नेव ''सेज्जा-गओ कयाइ'' वि । आगम्मु पुक्कुद्यो सन्तो, पुच्छेज्जा पंजलीउदो ॥ —उत्त. थ. १, गा. २२ (णिष्य) चण्डालोचित कर्म (क्रूर-व्यवहार) न करे। वहुत न बोले। स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे और उसके पश्चात अकेला ध्यान करे।

(णिष्य) लोगों के समक्ष या एकान्त में, वचन से या कर्म से, कभी भी आचार्यों के प्रतिकूल वर्तन न करे।

आचार्यों के द्वारा बुलाये जाने पर किसी भी अवस्था में मीन न रहे, गुरु के प्रसाद को चाहने वाला, मोक्षाभिलापी शिष्य सदा उनके समीप रहे।

िष्य आचार्यं को कुपित न करे। स्त्रयं भी कुपित न हो। आचार्यं का उपघात करने वाला न हो। उनका छिद्रान्वेपी न हो।

(शिप्य) सहसा चण्डालोचित कर्म कर उसे कभी भी न छिपाए। अकरणीय किया हो तो किया और नहीं किया हो तो. न किया कहे।

गुरु के समीप वैठने की विधि—

११८ (शिप्य) आचार्यों के वरावर न बैठे। आगे और पीछे भी न बैठे। उनके उरू (जाँघ) से अपना उरू सटाकर न बैठे। विष्ठीने पर बैठा ही उनके आदेश को स्वीकार न करे, किन्तु उसे छोड़कर स्वीकार करे।

संयमी मुनि गुरु के समीप पालथी लगाकर (घुटनों और जाँघों के चारों ओर वस्त्र वाँधकर) न वैठे। पक्ष-पिण्ड कर (दोनों हाथों से शरीर को वाँधकर) तथा पैरों को फैलाकर न वैठे।

जो गुरु के आसन से नीचा हो, अकम्पमान हो और स्थिर हो (जिसके पाये धरती पर टिके हुए हों) वैसे आसन पर बैठे। प्रयोजन होने पर भी बार-बार न टिं। बैठे तब स्थिर एवं शान्त होकर बैठे। हाथ-पैर आदि से चपलता न करे।

## प्रश्न पूछने की विधि-

११६. जिस श्रमणद्यमं के द्वारा इहंलोक और परलोक में हित होता है, मृत्यु के पश्चात् सुगति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह वहुश्रुत की पर्युपासना करे और अर्थ विनिश्चय के लिए प्रशन करे।

आसन पर अथवा णय्या पर वैठा-वैठा कभी भी गुरु से कोई वात ग पूछे, परन्तु उनके समीप आकर उकडू वैठ, हाथ जोड़कर पूछे।

एतकटासन—गोदृहासन को कहते हैं।

अपुन्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा। विद्विमंसं न खाएज्जा, माणमोसं विवज्जए।। ---दस. अ. ८, गा. ४४

नापुट्टो वागरे किंचि, पुट्टो वा नालियं वए। कोहं असम्बं कुन्वेज्जा<sup>2</sup>, धारेज्जा पियमप्पियं ॥ --- उत्त. थ. १, गा. १४

न लवेज्ज पुट्टो सावज्जं, न निरट्टं न मम्मयं<sup>3</sup>। अप्पणद्वा परद्वा वा, उभयस्सन्तरेण — उत्त. थ. १, गा. २५

## सहकयपण्हस्स गुरु दिण्णमुत्तरं-

विणयजुत्तस्स, सुत्तं अत्यं च तदुभयं । १२०. एवं पुच्छमाणस्स सीसस्स, वागरेज्ज जहासुयं ॥ — उत्त. **अ. १, गा.** २३

गुरुं पइ सेहस्स किच्चाइं-

१२१. तेसि गुरुणं गुणसागराणं, सोच्चाण मेहावि सुमासियाई। चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, चउनकसायावगए स पुन्जो ॥

> गुरुमिह सपर्य पिडियरिय मुणी, निणवयनिउणे अभिगमकुसले। घुणिय रयमलं पुरेकडं, भासुरमङलं गईं गय।। ---दस. अ. ६, उ. ३, गा. १४-१५

## सेहं पइ गुरुस्स किच्चाइं—

१२२. जे माणिया सययं माणयंति, जलेण कन्नं व निवेसयंति । ते माणए माणरिहे तबस्ती, जिइंदिए सच्चरए स पुज्जो ॥ --- दस. अ. ६, उ. ३, गा. १३

## अणुसासणे सेहस्स किच्चाइं —

१२३. जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा। मम लाभो ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ॥

विना पूछे न वोले, बीच में न वोले, पृष्ठमांस-चुगली न खाए और कपटपूर्ण असत्य का वर्जन करे।

विना पूछे कुछ भी न वोले। पूछने पर असत्य न बोले। कोघ न करे। आ जाए तो उसे विफल कर दे। श्रिय और अप्रिय को धारण करे-उन पर राग और द्वेप न करे।

किसी के पूछने पर भी अपने, पराये या दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा अकारण ही सावद्य न वोले, निरर्थक न वोले और ममं-भेदी वचन न बोले।

शिष्य के प्रश्न पर गुरु द्वारा उत्तर-

१२०. इस प्रकार जो शिष्य विनय-युक्त हो, उसके पूछने पर गृह सूत्र, अर्थ और तदुभय (सूत्र और अर्थ दोनों) जैसे सुने हों (जाने हुए हों) वैसे वताये।

गृह के प्रति शिष्य के कर्तव्य-

१२१. जो मेघावी मुनि उन गुण-सागर गुरुओं के सुभापित सुन-कर उनका आचरण करता है, पाँच महाव्रतों में रत, मन, वाणी और शरीर से गुप्त तथा कोध, मान, माया और लोभ को दूर करता है, वह पूज्य है।

इस लोक में गुरु की सतत सेवा कर, जिनमत-निपुण (आगम-निपुण) और अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल मुनि पहले किए हुए रज और मल को कम्पित कर प्रकाशयुक्त अनुपम गति को प्राप्त होता है।

शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य-

१२२. अभ्युन्थान आदि के द्वारा सम्मानित किये जाने पर जो शिष्यों को सतत सम्मानित करते हैं--श्रुत ग्रहण के लिए प्रेरित करते हैं, पिता जैसे अपनी कन्या को यत्नपूर्वक योग्य कुल में स्थापित करता है, वैसे ही आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग में स्थापित करते हैं, उन माननीय, तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्य-रत आचार्य का जो सम्मान करता है वह पूज्य है।

अनुशासन-पालन में शिष्य के कर्तव्य-

१२३. "आचार्य मुझ पर कोमल या कठोर वचनों से जो अनु-शासन करते हैं वह मेरे लाभ के लिए है"-ऐसा सोचकर प्रयतन-पूर्वक उनके वचनों को स्वीकार करे।

अपुच्छिओ णिक्कारणं न भासते।

<sup>--</sup>जीतकल्प चूर्णी, पृ. २८५

कदाचित् क्रोध आ जाय तो उपशान्त होकर दु:संकल्प, दुर्वचन एवं दुष्कृत्य का पश्चात्ताप करे। क्रोध के असत्य करने की, अर्थात् क्रोध करने से संचित अशुभ कर्मवर्गणा के क्षय की यही विधि है।

लोकविरुद्ध या राज्यविरुद्ध आदि, जिसके प्रगट होने से मनुष्य को अपयश के भय से मरना पड़े वह वचन मर्म वचन है।

अणुसासणमोवायं , दुनकडस्स य चोयणं। हियं तं मञ्जए पण्णो, वेसं होइ असाहुणो।।

हियं विगय-भया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं। बेस्सं तं होइ मूढाणं, खन्ति - सोहिकरं पयं॥ — उत्त. अ. १, गा. २७-२६

गुरुकयाणुसासणस्स पभावो-

१२४. रमए पण्डिए सासं, हयं भद्दं व बाहए। बालं सम्मइ सासन्तो, गलियस्सं व वाहए॥ — उत्त. थ. १, गा. ३७

कुवियगुरु पसायणट्टा सेहस्स किच्चाई-

१२४. आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पतायए। विज्यवेज्ज पंजलिउडो, वएज्ज न पुणो ति य ॥ —उत्त. थ. १, गा. ४१

चडिवहा विणयसमाही-

१२६. सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु थेरेहि भगवंतेहि चतारि विणयसमाहिट्टाणा पन्नता ।

प॰--कयरे खलु ते थेरीह भगवंतीह चत्तारि विणयसमाहि-द्वाणा पन्नता ?

उ॰—इमे खलु ते थेरेहि भगवंतिहि चत्तारि विणयसमाहिद्वाणा पन्नत्ता, तं जहा—

१. विणयसमाही, २. सुयसमाही,

३. तवसमाही, ४. आयारसमाही।

विणए सुए अ तवे, य आयारे निच्चं पंडिया। अभिरामयंति अप्पाणं, जे मर्यति जिद्दंदिया।।

चउन्विहा खलु विणयसमाही भवइ तं जहा—

१. अणुसासिज्जंतो सुस्सूसङ्ग,

२. सम्मं संपिडवज्जइ,

३. वेयमाराहद्र,

४. न य भवद्द अससंप्रगिहिए। चउत्यं प्यं भवद्द। भवद्द य द्वत्य सिलोगो--- मृदु या कठोर वचनों से किया जाने वाला अनुशासन दुष्कृत का निवारक होता है। प्रज्ञावान् मुनि उसे हित मानता है। वही असाधु के लिए द्वेप का हेतु वन जाता है।

भय-मुक्त बुद्धिमान शिप्य गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर मानते हैं। पर-तु अज्ञानियों के लिए वही—क्षमा और चित्त-विशुद्धि करने वाला गुण-वृद्धि का आधारभूत—अनुशासन द्वेप का हेतु वन जाता है।

गुरु के अनुशासन का शिष्य पर प्रभाव-

१२४. जैसे उत्तम घोड़े को हाँकते हुए उसका वाहक आनन्द पाता है, वैसे ही पण्डित (विनीत) शिष्य पर अनुशासन करता हुआ गुरु आनन्द पाता है और जैसे दुष्ट घोड़े को हाँकते हुए उसका वाहक खिन्न होता है, वैसे ही वाल (अविनीत) शिष्य पर अनुशासन करता हुआ गुरु खिन्न होता है।

कुपित गुरु के प्रति शिप्य के कर्तव्य-

१२५. आचार्य को कुपित हुए जानकर विनीत शिष्य प्रतीतिकारक (या प्रीतिकारक) वचनों से उन्हें प्रसन्न करे। हाथ जोड़कर उन्हें शान्त करे और यों कहे कि "मैं ऐसा पुनः नहीं करूँगा।"

चार प्रकार की विनय-समाधि-

१२६. आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान् (प्रज्ञापक आचार्य प्रभवस्वामी) ने इस प्रकार कहा—इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन में स्थिवर भगवान् ने विनय समाधि के चार स्थानों का प्रज्ञापन किया है।

प्र०-वे विनय्-समाधि के चार स्थान कीन से हैं जिनका स्थिवर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है ?

ड॰ — वे विनय-समाधि के चार प्रकार ये हैं, जिनका स्थविर भगवान ने प्रजापन किया है, जैसे—

(१) विनय-समाधि

(२) श्रुत-समाधि,

(३) तप-समाधि,

(४) वाचार-समाधि।

जो जितेन्द्रिय होते हैं वे पण्डित पुरुप अपनी आत्मा को सदा विनय, श्रुत, तप और आचार में लीन किये रहते हैं।

विनय-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे-

- (१) शिप्य आचार्य के अनुशासन को सुनना चाहता है।
- (२) अनुशासन को सम्यग् रूप से स्वीकार करता है।
- (३) वेद (ज्ञान) की आराधना करता है अथवा (अनुशासन के अनुकूल आचरण कर आचार्य की वाणी को सफल वनाता है)।
  - (४) आस्मोत्कर्प (गर्व) नहीं करता-

यह चतुर्थं पद है और यहाँ (विनय-समाधि के प्रकरण) में एक क्लोक है--

हियाणुसासणं, सुस्सूसइ तं च पुणो अहिद्वए। न य माणमएण मज्जइ, विणयसमाही आययद्विए ॥ --- दस. अ. E, ज. ४, सु. १-४, गा. १-२

## विणयस्स सुफलं-

पडिलभेज्जओ । विणयमेसेज्जा, सीलं १२७. तम्हा नियागही, न निक्कसिज्जइ कण्हुई॥ बुद्ध-पुत्ते — उत्त. थ. १, गा. ७

नच्चा नमइ मेहाबी, लोए "कित्ती से" जायए। हवई किच्चाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥

पुक्वसंथ्या । पुन्ना कस्स पसीयन्ति, संबुद्धा सुयं ॥ पसन्ना लाभइस्सन्ति, विउलं अद्वियं

स पुरनसत्ये सुविणीयसंसए, "मणोरुई" चिट्ठइ कम्म-संपया।

तवोसमायारिसमाहिसंवुडे . महज्जूई पंच-वयाइं पालिया ॥ स देव-गःधन्व-मणुस्सपूइए, चइत्तु देहं मलपंकपुटवयं। सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिड्डिए ॥ — उत्त. अ. १, गा. ४५,४८

## अविणीय लक्खणाइं--

१२८. आणाऽनिद्देसकरे , गुरूणमणुववायकारए पडिणीए असंबुद्धे , "अणिवीए त्ति" वृक्चई।।

--- उत्त. थ. १, गा. ३

आयरियउवज्झाएहिं , सुयं विणयं च गाहिए। ते चेव खिसई बाले, पावसमणि त्ति वुच्चई॥

आयरियउवज्झायाणं, सम्मं नो पडितप्पद्द। थहे, पावसमणि ति वुच्चई॥ — उत्त. य. १७, गा. ४-५

- (१) मोक्षार्थी मुनि हितानुशासन की अभिलापा करता है— सुनना चाहता है।
- (२) णुश्रूपा करता है-अनुणासन को सम्यग् रूप से ग्रहण
  - . (३) अनुशासन के अनुकूल आचरण करता है।
- (४) में विनय-समाधि में कुणल हूँ—इस प्रकार गर्व के **जन्माद से जन्मत्त नहीं होता**।

## विनय का सुपरिणाम-

१२७. इसलिए विनय का आचरण जिससे शील की प्राप्ति हो। जो बुद्ध (आचार्य का श्रिय शिप्य) और मोक्ष का अभिलापी होता है, वह गण से नहीं निकाला जाता।

मेघावी मुनि उक्त विनय-पद्धति को जानकर उसे क्रियान्वित करने में तत्पर हो जाता है। उसकी लोक में कीर्ति होती है। जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार होती है, उसी प्रकार वह धर्माचरण करने वालों के लिए आधार होता है।

उस पर तत्विवत् पूज्य आचार्य प्रसन्न होते हैं। अध्ययन-काल से पूर्व ही वे उसके विनय-समाचरण से परिचित होते हैं। वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतुभूत विपुल श्रुत-ज्ञान का लाभ करवाते हैं।

वह पूज्य होता है-उसके शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता है उसके सारे संशय मिट जाते हैं। वह गुरु के मन को भाता है। वह कर्म-सम्पदा (दसविध समाचारी) से सम्पन्न होकर रहता है।

वह तप-समाचारी और समाधि से संवृत्त होता है। पाँच महाव्रतों का पालन कर महान् तेजस्वी हो जाता है।

देव, गन्धवं और मनुष्यों से पूजित वह विनीत शिष्य मल और पंक से बने हुए शरीर को त्यागकर या तो शाश्वत सिद्ध होता है या अल्पकर्म वाला महद्धिक देव होता है।

## अविनीत के लक्षण-

१२८. जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, गुरु की गुश्रूपा नहीं करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और तथ्य को नहीं जानता, वह "अविनीत" कहलाता है।

जिन आचार्य और उपाध्याय ने श्रुत और विनय सिलाया उन्हीं की निन्दा करता है, वह विवेक-विकल भिक्षु पाप-श्रमण कहजाता है।

जो आचार्य और उपाध्याय के कार्यों की सम्यक् प्रकार से चिन्ता नहीं करता उनकी सेवा नहीं करता, जो वड़ों का सम्मान नहीं करता, जो अभिमानी होता है, वह पाप-श्रमण ं कहलाता है ।

## तिविहे अविणए---

१२६. अविणए तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--देसच्चाई,

निरालंबणता,

णाणा पेज्जदोसे ।

---ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८३

## चउदसविहे अविणीए-

१३०. अह चठरसिंह ठाणेहि, बट्टमाणे उ संजए। अविणीए बुच्चई सो उ, निन्चाणं च न गच्छइ॥ अभिष्णणं कोही हवइ, पवन्धं च पकुन्वई। मितिजनाणो वमई, सुपं लढूण मज्जई॥

अवि पावपरिक्लेवी, अवि मित्तेमु कृष्पई । मुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावगं ।।

पद्मणयाई दुहिले, यद्धे लुद्धे अणिग्गहे । असंविमागी अनिवस्ते, अविणीए ति वुच्चई ॥

--- **उत्त. अ. ११, गा. ६-**६

## अविणीय सरुवं —

१ं३१. एवं ते किस्सा दिया य, राओ य अणुपुच्येण वाइया तेहि महावीरेहि पण्णाणमंतिहि,

तेसितिए पन्नाणमुवलन्म हेन्चा उवसमं फारुसियं समादियंति ।

वसित्ता वंमचेरंसि आणं तं णो ति मन्नमाणा ।

यावायं तु सोच्चा निसम्म "समणुत्रा जीविस्सामो" एगे णिवखम्म ते यसंभवेता विद्दुज्जमाणा कामेसु गिद्धा अन्झोय-वन्ना समाहिमाघायमझोसयंता सत्यारमेव फरुसं वर्यति ।

सीलमंता उयसंता संखाए रीयमाणा, "असीला" अणुवय-माणस्य वितिया मंदस्स वालया । तीन प्रकार के अविनय-

१२६. अविनय तीन प्रकार का कहा गया है -

- (१) देशत्यागी—स्त्रामी को गाली आदि देकर देश को छोड़-कर चले जाना।
- (२) निरालम्बन—गच्छ या कुटुम्ब को छोड़ देना या उससे अलग हो जाना ।
- (३) नानाप्रेयोहेपी—नाना प्रकारों से लोगों के साथ राग-होप करना।

#### चीदह प्रकार के अविनीत—

१२०. चौदह स्थानों (हेतुओं) में वर्तन करने वाला संयमी अविनीत कहा जाता है। यह निर्वाण की प्राप्त नहीं होता।

- (१) जो वार-वार कोघ करता है, (२) जो कोघ को टिका-कर रखता है, (३) जो मित्रभाव रखने वाल को भी ठुकराता है, (४) जो श्रुत प्राप्त कर मद करता है,
- (५) जो किसी की स्वलना होने पर उमका तिरस्कार करता है, (६) जो मित्रों पर कुपित होता है, (७) जो अत्यन्त प्रिय मित्र की भी एकान्त में बुराई करता है,
- (६) जो बसंबद्ध-भाषी है, (६) जो देणद्रोही है, (१०) जो अभिमानी है, (११) जो सरस आहार आदि में लुब्ध है, (१२) जो अजितेन्द्रिय है, (१३) जो असंविभागी है, (१४) जो अप्रीति-कर है—वह अविनीत कहलाता है।

#### अविनीत का स्वरूप-

१३१. जिस प्रकार पक्षी अपने शावकों को शिक्षण देते हैं उसी प्रकार जो ज्ञान न होने के कारण जिनोक्त धर्म की आराधना व लिए उद्यत नहीं हैं उन शिष्यों को दिन-रात गुरुजन अध्ययन कराते हैं।

इस प्रकार महापराकभी प्रज्ञावान् गुरुओं से पढ़ाये गये उन जिप्यों में कुछ ऐसे होते हैं जो गुरुओं से आगम-ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर उपणमभाव छोड़कर ज्ञान-गर्व से उद्यत हो जाते हैं।

कुछ णिष्य ऐसे होते हैं जो संयमी बनने के पण्चात् जिनाज्ञा की अबहेलना करते हुए शरीर की णोभा बढ़ाते हैं।

"हम सर्वमान्य वनेंगे" ऐसा सोनकर कुछ णिष्य दीक्षा लेते हैं और वे मोक्षमार्ग के पथिक वनकर काम-वासनाजन्य सुख में आसक्त वन जिनोक्त समाधिभाव को प्राप्त नहीं होते हैं और जो उन्हें हितिणिक्षा देते हैं वे उन्हें कर्कण वचन कहते हैं।

कुछ कुणील णिष्य उपणान्त एवं विवेकी श्रमणों को "णील-श्रष्ट" कहते हैं—यह उन पासत्यादिक मन्दजनों की दुगुनी मूर्खता है। णियहुमाणा वेगे आयारगोयरमाइक्कखंति ।

नाणव्सट्टा, दंसणलूसिणो नममाणा एगे जीवियं विष्परिणा-मेंति ।

पुट्ठा वेगे णियच्छंति, जीवियस्सेव कारणा । नियखंतं पि तेसि दुन्निक्खंतं भवई ।

बालवयणिज्जा हु ते नरा पुणो पुणो जाति पकप्पेंति अहे संभवंता विद्वायमाणा "अहमंसीति विजनकसे" जवासीणे फरुसं वयंति । पलियं पगंथे, अदुवा अगंथे अतहेहि— तं मेहावी जाणिज्जा धम्मं ।

एवं तेसि भगवओ अणुट्टाणे जहा से दिएपीए। एवं ते सिस्सा दिया य, राओ य अणुपुट्वेण वाइय त्ति देमि।

—- **बा. सु. १, ब. ६, उ. ३, सु. १**८६-१६१

गुरुआईणं पडिणीया— १३२. रायगिहे नयरे-जाव-एवं वयासी—

प्र०-गुरु णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पण्णता ?

उ॰—गोयमा ! तओ पिडणीया पण्णत्ता, तं जहा— आयरियपिडणीए उवज्झायपिडणीए, थेरपिडणोए ।

प॰—गइं णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पण्णता ?

ड०-गोयमा ! तस्रो पिडणीया पण्णत्ता, तं जहा-इहलोगपिडणीए, परलोगपिडणीए, दुहुओलोगपिडणीए।

प०-समूहं णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पण्णता ?

उ०—गोयमा ! तस्रो पिडणीया पण्णत्ता, तं जहा— कुलपिडणीए, गणपिडणीए, संघपिडणीए। कुछ शिष्य स्वयं संयम का पालन नहीं करते हैं, किन्तु गुद्ध आचार-गोचर का कथन करते हैं।

कुछ शिष्य ज्ञान-दर्शन भ्रष्ट हैं किन्तु वे ऐसा कहते हैं—िक "हम जैसा आचरण कर रहे हैं यही शुद्ध आचार है" इसिलए ज्ञान-दर्शनभ्रष्ट वे शिष्य विनयी होते हुए भी आचार-श्रष्ट है।

कुछ अज्ञ शिष्य परीपहों से पीड़ित होने पर सुख सुविधा के लिए संयम श्रष्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों का गृहत्याग भी निर-र्थक होता है।

वे असंयमी शिष्य अज्ञ जनों में भी निन्दनीय होते हैं, कुछ अल्पज्ञ शिष्य—विद्वत्ता का दिखावा करते हुए "में विद्वान् हूँ," ऐसा कहकर मध्यस्थ श्रमणों की अवहेलना करते हैं अथवा मिथ्या-दोपारोपण करके अवहेलना करते हैं। अतः वे पुनः पुनः चारों गतियों में जन्म लेते हैं इसलिए मेधावी शिष्य विनयधमें को जाने।

जिस प्रकार पक्षी के बच्चे का (पंख आने तक उसके माता-पिता द्वारा) पालन किया जाता है, उसी प्रकार (भगवान महाबीर के) धर्म में जो अभी तक अनुत्थित है, (जिनकी बृद्धि अभी तक धर्म में संस्कारबद्ध नहीं हुई है) उन शिष्यों का वे (आचार्य) क्रमशः वाचना आदि के द्वारा दिन-रात पालन—संवर्द्धन करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ।

गुरु आदि के प्रत्यनीक-

१३२. राजगृह नगर में (गौतम स्वामी ने) यावत् (श्रमण भगवान् महावीर से) इस प्रकार पूछा—

प्र - भगवन् ! गुरुदेव की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक (हेपी या विरोधी) कहे गए हैं ?

उ० —गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं वे इस प्रकार—

(१) आचार्य-प्रत्यनीक,

(२) उपाघ्याय-प्रत्यनीक,

(३) स्यविर-प्रत्यनीक ।

प्रण-भगवन् ! गति की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ?

उ॰ --गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गये हैं। वे इस प्रकार-

(१) इहलोक-प्रत्यनीक,

(२) परलोक-प्रत्यनीक,

(३) उभयलोक-प्रत्यनीक ।

प्र०-भगवन् ! समूह (श्रमणसंघ) की अपेक्षा कितने प्रत्य-नीक कहे गए हैं ?

उ॰ --गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं। वे इस प्रकार-

(१) कुल-प्रत्यनीक,

(२) गण-प्रत्यनीक,

(३) संघ-प्रत्यनीक ।

प०-अणुर्कपं पहुच्च कति पडिणीया पण्णत्ता ?

उ०—गोयमा ! तसी पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा— तबस्सिपडिणीए गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए ।

प०-सुयं णं भंते ! पडुच्च कति पहिणीया पण्णता ?

ड॰- गोयमा ! तथो पहिणीया पण्णत्ता, तं जहा--सुत्तपहिणीए, अत्यपहिणीए, तदुभयपहिणीए ।

प०-भावं णं भंते ! पहुच्च कति परिणीया पण्णता ?

ड॰—गोयमा ! तथो पिडणीया पण्णत्ता, तं जहा— नाणपिडणीए, दंसणपिटणीए, चरित्तपिडणीए। —वि. स. ८, उ. ८, सु. १-७

अविणीय उवमाइ'—

१३३. जहा सुणी पूइ-कण्णी, निक्किसिज्जइ सव्वसो।
एवं दुस्सील-पिंडणीए, मुहरी निक्किसिज्जई।।

कण-कुण्डगं चइत्ताणं, विट्टं मुंजइ सूयरे। एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए॥

सुणियाऽभावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स य । विणए ठवेज्ज अप्पाणं, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥ — उत्त. अ. १, गा. ४-६

मा "गलियस्से व" कसं, वयणिमच्छे पुणो पुणो । कसं व दट्ठुमाइण्णे, पावर्ग परिवज्जए ॥ — उत्त. अ. १, गा. १२

जे य चंटे मिए थद्धे, दुव्याई नियटी सहै। बुज्झइ से अविणीयप्या, कट्टं सोयगयं जहा।।

विणयं पि जो उवाएणं, चोइओ कुप्पई नरो ॥ दिव्यं सो सिरिमेज्जंति, दंडेण पहिसेहए॥

—दस. अ. **१**, उं. २, यु. ३-४

प्र - भगवन् ! अनुकम्प्य (साधुओं) की अपेक्षा से कित्ने प्रत्यनीक कहे गए हैं ?

उ०-गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं। वे इस प्रकार-

(१) तपस्त्री-प्रत्यनीक,

(२) ग्लान-प्रत्यनीक,

(३) गैक्ष (नवदीक्षित)-प्रत्यनीक ।

प्र०-भगवन् ! श्रुत की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ?

उ०--गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं। वे इस प्रकार-

(१) सूत्रप्रत्यनीक,

(२) अर्थप्रत्यनीक,

(३) तंदुभयप्रत्यनीक।

प्र0-भगवन् ! भाव की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ?

उ०--गातम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए है । वे इस प्रकार--

(१) ज्ञान-प्रत्यनीक,

(२) दर्शन-प्रत्यनीक

(३) चारित्र-प्रत्यनीक।

अविनीत की उपमाएँ—

१३३. जैसे सड़े हुए कानों वाली कुतिया सभी स्थानों से निकाली जाती है, वैसे ही दुःशील, गुरु के प्रतिकूर्ल वर्तन करने वाला और वाचाल भिक्षु गण से निकाल दिया जाता है।

जिस प्रकार सूथर चावलों की भूसी को छोड़कर विष्ठा खाता है, वैसे ही अज्ञानी भिक्षु शील को छोड़कर दु:शील में रमण करता है।

अपनी आत्मा का हित चाहने वाला भिक्षु कुतिया और सूअर की तरह दुष्ट मनुष्य के अभाव (हीन भाव) को सुनकर अपने आप को विनय में स्थापित करे।

जैसे अविनीत घोड़ा चाबुक को बार-बार चाहता है, वैसे विनीत शिष्य गुरु के वचन को (आदेश-उपदेश) को बार-बार न चाहे। जैसे विनीत घोड़ा चाबुक को देखते ही उन्मार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के इंगित और आकार को देखकर अशुम प्रवृत्ति छोड़ दे।

जो चण्ड, मृग-अज, स्तब्ध, अिंधयवादी, मायावी और शठ है, वह अविनीतात्मा संसार-स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काठ।

विनय में उपाय के द्वारा भी प्रेरित करने पर जो कुपित होता है, वह आती हुई दिव्य लक्ष्मी को ढण्डे से रोकता है।

१ टार्ग. स. ६, स. ४, सू. २०८

खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई। असमाहि च वेएइ, तोत्तओ य से मण्जई ।।

एगं डसइ पुच्छंमि, एगं विन्धंइऽभिक्खणं। एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपद्विभो।।

एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निविज्जई। उक्कुद्द उप्फिडई, सढे बालगवी वए।।

माई मुद्धेण पडई, कुद्धे गन्छइ पडिप्पहं। मयलक्खेण चिट्टई, वेगेण य पहावई।।

छिन्नाले छिन्दई सिह्लि, दुद्दन्तो भंजए जुगं। से वि य सुस्सुयाइसा, उज्जाहिसा पलायए।।

खलुंका जारिसा जोज्जा, दुरसीसा वि हु तारिसा । जोइया धुम्मजाणम्मि, भज्जन्ति धिइदुब्बला ॥

इड्ढीगारविए एगे, एगेऽत्थ रसगारवे । सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥

भिवलालसिए एगे, एगे ओमाणमीरुए यह । एगं च अणुसासम्मी, हेर्झीह कारणेहि य ॥

सो वि अन्तरभासिल्लो, दोसमेव पकुव्वई । क्षायरियाणं तं वयणं, पडिक्लेह अभिन्खणं ॥

ं न सा ममं वियाणाइ, न वि सा मन्झ दाहिई। ' निरगया होहिई मन्ने, साहू अन्नो त्य वन्त्रस्र ।।

पेसिया पलिउंचन्ति, ते परियन्ति समन्तको । रायवेद्वि व मलन्ता, करेन्ति भिडडि मुहे ॥ जो खलुंक (दुष्ट) वैलों को जोतता है, वह उन्हें मारता हुआ क्लेश पाता है, असमाधि का अनुभव करता है और अन्ततः उसका चाबुक भी टूट जाता है।

वह क्षुट्य हुना वाहक किसी की पूछ काट देता है, तो किसी को वार-वार वींघता है। और उन वैलों में से कोई एक समिला—जुए की कील को तोड़ देता है, तो दूसरा उन्मार्ग पर चल पड़ता है।

कोई मार्ग के एक ओर पार्श्व (वगल) में गिर पड़ता है कोई वैठ जाता है, कोई लेट जाता है। कोई कूदता है, कोई . उछलता है, तो कोई शठ वालगवी—तहण गाय के पीछे भाग जाता है।

कोई धूर्त वैल शिर को निढाल वनाकर भूमि पर गिर जाता है। कोई कोधित होकर प्रतिपथ-उन्मार्ग में चला जाता है। कोई मृतक-सा पड़ा रहता है, तो कोई वेग से दौड़ने लगता है।

कोई छिन्नाल—दुष्ट वैल रास को छिन्न-भिन्न कर देता है। दुर्दान्त होकर जुए को तोड़ देता है। और सूं-सूं आवाज करके वाहन को छोड़कर भाग जाता है।

अयोग्य बैल जैसे वाहन को तोड़ देते हैं, वैसे ही धैर्य में कमजोर शिष्यों को धर्म-यान में जोतने पर वे भी उसे तोड़ देते हैं।

कोई ऋद्धि—ऐश्वर्य का गौरव (अहंकार) करता है, कोई रस का गौरव करता है, कोई सात—सुख का गौरव करता है, तो कोई चिरकाल तक कोध करता है।

कोई भिक्षाचरी में आलस्य करता है, कोई अपमान से डरता है, तो कोई स्तब्ध है—धीठ है। हेतु और कारणों से गुरु कभी किसी को अनुशासित करता है।

तव वह वीच में ही बोल उठता है, मन में हेप प्रकट करता है तथा वार-बार आचार्य के वचनों के प्रतिकूल आचरण करता है।

(गुरु प्रयोजनवश किसी श्राविका से कोई वस्तु लाने को कहे, तब वह कहता है) वह मुझे नहीं जानती, वह मुझे नहीं देगी, मैं जानता हूँ, वह घर से बाहर गई होगी। इस कार्य के लिए मैं ही क्यों, कोई दूसरा साधु चला जाए।

किसी कार्य के लिए उन्हें भेजा जाता है और वह कार्य किए विना ही लौट बाते हैं। पूछने पर कहते हैं—उस कार्य के लिए आपने हमसे कब कहा था? वे चारों ओर घूमते हैं, किन्तु गुरु के पास कभी नहीं बैठते। कभी गुरु का कहा कोई काम करते हैं तो उसे राजा की वेगार की भौति मानते हुए मुँह पर भृकुटी तान लेते हैं—मुंह को मचोट लेते हैं।

वाइया संगहिया चेवं, "मत्तपाणे य" पोसिया । जायपक्खा जहा हंसा, पक्कमन्ति दिसोदिसि ॥

· अह सारही विचिन्तेइ, खलुकेहि समागओ। कि मण्झ दुटुसीसेहि, अप्पा मे अवसीयई॥

अविणीय-विणीय सरूवं— १३४. जे यावि चंडे मइ-इड्डिगारवे,

> पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे। अदिद्वंधम्मे विणए अकोविए, असंविभागी न हु तस्स मोबखो॥

> निद्देसवती पुण जे गुरूणं, सुयत्यधम्मा विणयम्मि कोविया। तरिस्तु ते ओहमिणं दुरुत्तरं, खविस्तु कम्मं गइमुत्तमं गय।।

> > — दस. अ. ६, उ. २, गा. २२-**२**३

ं अविणीय-सुविणीय लक्खणाइं— १३५. तहेव अविणीयप्पा, उववज्ज्ञा हया गया। बीसंति दुहमेहंता, आमिमोगयुवद्विया ।

> तहेव सुविणीयप्पा, उववज्झा ह्या गया। दीसंति सुहमेहंता, इडिंद पत्ता महायसा॥

तहेव अविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिओ।
वीसंति दुहमेहंता, छाया ते विगलितेन्द्रिया।।
दण्डसत्यपरिजुण्णा, असन्मवयणेहि य।
कानुणा विवन्नछंदा, खुप्पिवासाए परिगया।।
तहेव सुविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिओ।
वीसंति सुहमेहंता, इद्दिपत्ता महायसा।।
तहेव अविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा।
वीसंति दुहमेहंता, आभिओगमुवट्टिया ।।
तहेव सुविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा।
तहेव सुविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा।
वीसंति सुहमेहंता, इद्दिपत्ता महायसा।।

(आचार्य सोचते हैं) मैंने उन्हें पढ़ाया, संगृहीत (दीक्षित) किया भक्त-पान से पोपित किया, किन्तु कुछ योग्य वनने पर ये वैसे ही वन गए हैं, जैसे पंख आने पर हंस विभिन्न दिशाओं में प्रक्रमण कर जाते हैं—दूर-दूर उड़ जाते हैं।

कुणिप्यों द्वारा खिन्न होकर सारिथ (आचार्य) सोचते हैं— इन दुप्ट शिप्यों से मुझे क्या ? इनके संसर्ग से मेरी आत्मा अवसन्न च्याकुल होती है।

जैसे गिलगर्दभ (आलसी और निकम्मे गर्ध) होते हैं, वैसे ही ये मेरे शिष्य हैं। (ऐसा सोचकर गार्याचार्य ने) गिलगर्दभ रूप शिष्यों को छोड़कर दृढ़ तपश्चरण (उग्र बाह्याभ्यन्तर तपोमार्ग) स्वीकार किया।

अविनीत और विनीत का स्वरूप-

१३४. जो नर चण्ड है, जिसे बुद्धि और ऋदि का गर्व है, जो पिणुन है, जो साहसिक है, जो गुरु की आज्ञा का यथासमय पालन नहीं करता, जो अदृष्ट (अज्ञात) धर्मा है, जो विनय में निपुण नहीं है, जो असंविभागी है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता।

आँर जो गुरु के आज्ञाकारी हैं, जो गीतार्थ हैं, जो विनय में कोविद हैं, वे इस दुस्तर संसार-समुद्र को तैरकर कर्मों का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं।

अविनीत-सुविनोत के लक्षण-

१३५. जो औपवाह्य (सवारी के काम आने वाले) घोड़े और हाथी अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दुःख का अनुभव करते हुए देखें जाते हैं।

जो औपवाह्य घोड़े और हाथी सुविनीत होते हैं, वे ऋदि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

लोक में जो पुरुष और स्त्री अविनीत होते हैं, क्षत-विक्षत या दुवंल, इन्द्रिय-विकल, दण्ड और शस्त्र से जजेर, असभ्य वचनों के द्वारा तिरस्कृत, करुण, परवश, भूख और प्यास से पीड़ित होकर दुःख का अनुभव करते हुए नेखे जाते हैं।

लोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत होते हैं, वे ऋदि और महान् यश को पाकर मुख़ का अनुभव करते हुए देखें जाते हैं।

जो देव, यक्ष और गृह्यक (भवनवासी देव) अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दु:ख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

जो देव, यक्ष और गुह्मक सुविनीत होते हैं, वे ऋदि और महान् यम को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं। जे आयरियजवज्झायाणं, सुस्सूसावयणंकरा । तेसि सिक्खा पवज्ढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥ —दस. अ. ६, ज. २, गा. ५-१२

अविणीतस्स-विणीतस्स य आयरण-पभावो— १३६. अटः णट्ठा परट्ठा वा, सिट्पा णेडणियाणि य। गिहिणो जवभोगट्ठा, इहलोगस्स कारणा॥ जेण बंधं वहं घोरं, परियावं च दारुणं। सिक्खमाणा नियन्छन्ति, जुत्ता ते ललिइंदिया॥ ते वि तं गुरुं पूर्यति, तस्स सिट्पस्स कारणा। सक्कारेंति नमंसंति, तुट्ठा निह्नेसवित्तणो॥ किं पुण जे सुयग्गाहो, अणंतिह्यकामए। आयरिया जं वए भिक्खू, तम्हा तं नाइवत्तए॥

> नीयं सेज्जं गइं ठाणं, नीयं च आसणाणि य । नीयं च पाए वंदेन्जा, नीयं कुज्जा य अंजींल ॥

संघट्टइसा काएण, तहा उवहिणामवि। खमेह अवराहं मे, वएज्ज न पुणो सिय।। —दस.अ. ६, उ. २, गा. १३-१८

(आसवंते सवंते वा, न निसेन्जाए पिंडस्सुणे। मोत्तूणं आसणं धीरो, सुस्सूसाए पिंडस्सुणे।।१) —दस. अ. १, उ. २, गा. २० का टिप्पण

बिवली अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स य । जस्सेयं दुहओ नायं, सिवखं से अभिगच्छइ ॥ —दस. अ. ६, उ. २, गा. २१

भणासवा यूलवया, कुसीला, मिछंपि चण्डं पकरेंति सीसा। चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसायए ते हु दुरासयं पि॥

—उत्त. अ. १, गा. १३

जे विग्गहीए अन्नायमासी,
न से समे होति अन्नंझपते।
ओवायकारी य हिरीमणे य,
एगंतिह्डी य अमाइक्ष्वे।।

जो मुनि आचार्य और उपाध्याय की शुश्रूपा और आजा-पालन करते हैं उनकी शिक्षा उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे जल से सींचे हुए वृक्ष।

अविनीत और सुविनीत के आचरण का प्रभाव— १३६. जो गृही अपने या दूसरों के लिए, लौकिक उपभोग के निमित्त शिल्प और नैपुण्य सीखते हैं—

वे पुरुप ललितेन्द्रिय होते हुए भी शिक्षा-काल में (शिक्षक के द्वारा) घोर वन्ध्र, वध्र और दारुण परिताप को प्राप्त होते हैं।

फिर भी वे उस शिल्प के लिए उस गुरु की पूजा करते हैं और सन्तुष्ट होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।

जो आगम-ज्ञान को पाने में तत्पर और अनन्तहित (मोक्ष) का इच्छुक है उसका फिर कहना ही क्या ? इसलिए आचार्य जो कहे भिक्षु उसका उल्लंधन न करे।

भिक्षु (आचार्य से) नीची शैय्या करे, नीची गति करे, नीचे खड़ा रहे, नीचा आसन करे, और नीचा होकर अन्जलि करे— हाथ जोड़े।

अपनी काया से तथा उपकरणों से एवं किसी दूसरे प्रकार से आचार्य का स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे—-"आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं फिर ऐसा नहीं कुरू गा।"

(बुद्धिमान् शिष्य गुरु के एक बार बुलाने पर या वार-वार बुलाने पर कभी भी वैठा न रहे, किन्तु आसन को छोड़कर शुश्रूषा के साथ उनके वचन को स्वींकार करे।)

''अविनीत के विपत्ति और विनीत के सम्पत्ति होती है''—ये दोनों जिसे ज्ञात हैं, वही शिक्षा को प्राप्त होता है।

आज्ञा को न मानने वाले और अंट-शंट वोलने वाले कुशील शिष्य कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोधी वना देते हैं।

चित्त के अनुसार चलने वाले और पटुता से कार्य को सम्पन्न करने वाले शिष्य, दुराशय (शीघ्र ही कुपित होने वाले) गुरु की भी प्रसन्न कर लेते हैं।

जो साधक कलहकारी है, अन्याययुक्त (न्याय-विरुद्ध) बोलता है, वह (रागद्धे पयुक्त होने के कारण) सम-मध्यस्थ नहीं हो सकता, वह कलहरिहत भी नहीं होता। परन्तु सुसाधु उपपात-कारी (गुरु सान्निध्य में रहकर—उनके निर्देशानुसार चलने वाला) या उपायकारी (सूत्रोपदेशानुसार उपाय—प्रवृत्ति करने वाला) होता है, वह अनाचार सेवन करते गुरु आदि से लिज्जित होता है, जीवादि तत्वों में उसकी (दृष्टि-श्रद्धा) स्पष्ट या निश्चित होती है, तथा वह माया-रहित व्यवहार करता है।

र यह गाया -दस. अ. ६, उ. २, गा. १६ के बाद टिप्पण में हैं।

ते पेसले सुहुमे पुरिसजाते, जस्चिष्णए चेव सुउज्जुयारे। सहुंपि अणुसासिते जे तहच्चा, समे हु से होति अझंझपते॥

—स्य. श्रु. १, अ. १३, गा. ६-७

# अविणीय-सुविणीयाणं चित्रणं-

१३७. "खड्डुया मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे"। कल्लाणमण्सासन्तो , पावदिद्वि ति मन्नई ॥

पुत्तो मे भाय नाइ ति, साहू कल्लाण मग्नई । पाविदट्ठी उ अप्पाणं, सासं "दासं व" मग्नई ॥ — उत्त. अ. १, गा. ३८-३६

# पंच असिवला ठाणाणि—

१३८. अह पंचिंह ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लब्भई। यम्मा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य।।
—उत्त. अ. ११, गा. ३

# सिक्खाए अणुवउत्ता—

१३६. तमो नो कप्पंति सिक्लावेत्तए, तं जहा-

- १. पण्डए,
- २. वाइए,
- ३. कीवे।

<del>--</del>क. उ. ४, सु. ६

### तेत्तीसं आसायणायो-

१४०. इह खलु थेरेहि भगवंतेहि तेतीसं आसायणाओ पण्णताओ ।

प॰—कयराओ खलु ताओ येरीह मगवंतिह तेतीसं आसाय-णाओ पण्णताओ ?

उ०—इमाओ खलु ताओ थेरेहि भगवंतेहि तेत्तीर्स आयाय-णाओ पण्णताओ, तं जहा—

- १. सेहे रायणियस्स पुरओ गंता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- २. सेहे रायणियस्स सपवर्खं गंता, भवइ आसायणा सेवस्य ।
- ३. सेहें रायणियस्स आसन्नं गंता, भवद्द आसायणा सेहस्स ।

भूल होने पर आचार्य आदि के द्वारा अनेक वार अनुशासित होकर भी जो अपनी नेश्यो शुद्ध रखता है, वह सुसाधक मृदुभापी या विनयादिगुणयुक्त है। वही सूक्ष्मार्यदर्शी है, वही वास्तव में संयम में पुरुपार्थी हैं, तथा वही उत्तम जाति से समन्वित और साध्याचार में ही सहज-सरल-भाव से प्रवृत्त रहता है। वही सम है, और अकपाय-प्राप्त है (अथवा वही सुसाधक वीतराग पुरुपों के समान अझंझा प्राप्त है)।

### विनीत-अविनीत का स्वगत चिन्तन---

१३७. पाप-दृष्टि वाला शिप्य गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को भी ठोकर मारने, चांटा चिपकाने, गाली देने व प्रहार करने के समान मानता है।

गुरु मुझे पुत्र, भाई और स्त्रजन की तरह अपना समझकर शिक्षा देते हैं—ऐसा सोच विनीत शिष्य उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है। परन्तु कुशिष्य हितानुशासन से शासित होने पर अपने को दास तुल्य मानता है।

# शिक्षा प्राप्त न होने के पाँच कारण-

१३८. निम्न पाच स्थानों (हेतुओं) से शिक्षा प्रास्त नहीं होती —

- (१) मान,
- (२) कोध,
- (३) प्रमाद,

- (४) रोग,
- (५) आलस्य

# शिक्षा के अयोग्य-

१३६. इन तीनों को शिक्षित करना नहीं कल्पता है, यथा-

- (१) पण्डक--महिला सदृण स्वभाव वाला नपुंसक,
- (२) वातिक-कामवासना का दमन न कर सकने वाला,
- (३) क्लीव--असमर्थ ।

# तेतीस आशातनाएँ—

१४०. इम आहंत प्रवचन में र्थावर भगवन्तों ने तेतीस आशात-नाएँ कही हैं—

प्रo—उन स्थविर भगवन्तों ने वे कौन सी तेतीस आशात-नाएँ कही हैं ?

उ०--- उन स्थविर भगवन्तों ने ये तेतीस आशातनाएँ कही हैं। जैसे---

- (१) ग्रैस (अल्प दीक्षापर्यायवाला) रात्निक साधु के आगे चले तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (२) ग्रैंस, रात्निक साघु के समक्ष (समश्रेणी-वरावरी में) चले तो उसे आणातना दोप लगता है।
- (३) शैक्ष, रात्निक साधुके आसन्न (अति समीप) होकर चले तो उसे आणातना दीप लगता है।

- ४. सेहे रायणिस्स पुरक्षो चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- ५. सेहे रायणियस्स सपक्खं चिद्वित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- ६. सेहे रायणियस्स आसन्तं चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा
- ७. सेहे रायणियस्स पुरक्षो निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- सेहें रायणियस्स सपवखं निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- १. सेहे रायणियस्य आसःनं निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- १०. सेहे रायणिएणं सिंद बहिया वियारभूमि निक्खंते समाणे तत्य सेहे पुन्वतरागं आयमइ, पच्छा रायणिए भवइ आसायणा सेहस्स ।
- ११. सेहे रायणिएणं सिंह बहिया वियारभूमि वा विंहारभूमि वा निक्खंते समाणे तत्थ सेहे पुंच्वत-रागं आलोएइ पच्छा रायणिए, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- १२. केइ रायणियस्तं पुच्च-संलवित्तए सिया, तं सेहे पुक्वतरागं आलवइ, पच्छा रायणिए, भवइ आसा-यणा सेहस्स ।
- १३. सेहे रायणियस्स राओ वा वियाले वा बाहर-माणस्स-"अज्जो ! के सुत्ता ? के जागरा ?" तत्थ सेहे जागरमाणे रायणियस्स अपिंसुणेता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- १४. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, पडिग्गहित्ता तं पुन्त्रमेव सेहतरागस्स आलोएइ, पच्छा रायणियस्स, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- १५. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गहिता तं पुन्वमेव सेहतरागस्स उवदंसेइ, पच्छा रायणियस्स, भवइ आसायणा सेहस्स।
- १६. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पढिग्गहिला तं पुन्वमेव सेहतरागं उवणिमंतेइ, पच्छा रायणिए, भवइ आसायणा सेहस्स ।

- (४) शैक्ष, रात्निक साधु के आगे खड़ा हो तो उसे आशातना दोष लगता है।
- (३) शैक्ष, रात्निक साधु के समक्ष खड़ा हो तो उसे आशा-तना दोप लगता है।
- (६) शैक्ष, रात्निक साधु के आसन्न खड़ा हो तो आशातना दोष लगता है।
- (७) शैक्ष, रात्निक साधु के आगे वैठे तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (६) शैक्ष, रात्निक साधु के समक्ष बैठे तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (६) गौक्ष, रात्निक साधु के आसन्न वैटे तो उसे आगातना दोष लगता है।
- (१०) शैक्ष, रात्निक साधु के साथ वाहर (मलोत्सर्ग-स्थान) पर गया हुआ हो (कारणवशात् दोनों एक ही पात्र में जल ले गये हों) ऐसी दशा में यदि शैक्ष रात्निक से पहले आचमन (शीच-गुढि) करे तो आशातना दोप लगता है।
- (११) शैक्ष, रात्निक के साथ वाहर विचारभूमि या विहार-भूमि (स्वाध्याय स्थान) पर जावे तो वहाँ शैक्ष रात्निक से पहले आलोचना करे तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (१२) कोई व्यक्ति रात्निक के पास वार्तालाप के लिए आये, यदि शैक्ष उससे पहले ही वार्तालाप करने लगे तो उसे बाशातना दोप लगता है।
- (१३) रात्रि में या विकाल (सन्ध्या-समय) में रित्तिक साधु शैक्ष को सम्बोधन करके कहे-(पूछे-) हे आर्य ! कौन-कौन सो रहे हैं और कौन-कौन जाग रहे हैं ? उस समय जागता हुआ भी शैक्ष यदि रात्निक के वचनों को अनसुना करके उत्तर न दे तो आशातना दोष लगता है।
- (१४) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को (गृहस्य के घर से) लाकर उसकी आलोचना पहले किसी अन्य शैक्ष के पास करे और पीछे रात्निक के समीप करे तो उसे आशातना दोष लगता है।
- (१५) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को (गृहत्थ के घर से) लाकर पहले किसी अन्य शैक्ष को दिखावे और पीछे रात्निक को दिखलावे तो उसे आभातना दोष लगता है।
- (१६) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को उपाश्रय में लाकर पहले अन्य शैक्ष को (भोजनार्य) आमंत्रित करे और पीछे रात्निक को आमन्त्रित करे तो उसे आशातना दोष लगता है।

- १७. सेहे रायणिएणं सिंद असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पिटरगाहिता तं रायणियं अणा-पुच्छिता जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स खढं खढं तं दलयित, भवइ यासायणा सेहस्स ।
- १८. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहिला रायणिएणं सिंद्ध आहारेमाणे तत्य सेहे—खढं-खढं डागं-डागं उसढं-उसढं रिसयं-रिसयं सणुन्नं-मणुन्नं सणामं-मणामं निद्धं-निद्धं जुव्छं-जुव्हं आहारिला, भवद्द आसायणा सेहस्स।
- १६. सेहे रायणियस्स बाहरमाणस्स अपिडसुणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- २०. सेहे रायणियस्स बाहरमाणस्स तत्थगए चेव पिड-मुणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- २१. सेहे रायणियं "कि" ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- २२ सेहे रायणियं "तुमं" ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- २२. सेहे रायणियं खद्वं खद्वं चत्ता, भवड आसायणा सेहस्स ।
- २% सेहे रायणियं तज्जाएणं तज्जाएणं पिंडहणिता, भवद आसायणा सेहस्स ।
- २४. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स ''इति एवं'' वत्ता भवद आसायणा सेहस्स ।
- २६. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स "नो सुमरसी" सि बत्ता, भवद आसायणा सेहस्स ।
- २७. रेडे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स णो सुमणसे, भवद आसायणा सेहस्स।
- २८. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स परिसं भेता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- २६. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स कहं आच्छिदित्ता, मबद्द आसायणा सेहस्स ।
- २०. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स तीसे परिसाए, अणुद्वियाए अभिन्नाए अबुच्छिन्नाए, अब्बोगझाए दोच्छंपि तड्डंपि तनेत्र कहं कहिसा, भवद्व आसा-यणा सेहस्स ।

- (१७) जैंस, यदि रात्निक साधु के साथ अज्ञन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को (उपाश्रय में) लाकर रात्निक से विना पूछे जिम-जिस साधु को देना चाहता है जल्दी-जल्दी अधिक-अधिक मात्रा में देवे तो उसे आणातना दोप लगता है।
- (१८) श्रीक्ष, अश्वन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को लाकर रात्निक साधु के साथ आहार करता हुआ यदि वहां वह गैक्ष प्रचुर मात्रा में विविध प्रकार के शाक, श्रेण्ठ, ताजे, रसदार, मनोज्ञ, मनोभिलपित (खीर, रबड़ी, हलुआ आदि) स्निग्ध और स्था नमकीन पापड़ आदि आहार करे तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (१६) रात्निक के बुलाने पर यदि शैक्ष रात्निक की वात को नहीं सुनता है (अनमुनी कर चुप रह जाता है) तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (२०) रात्निक के बुलाने पर यदि ग्रीक्ष अपने स्थान पर वैठा हुआ उनकी वात को मुने और सन्मुख उपस्थित न हो तो आग्रातना दोप लगता है।
- (२१) रात्निक के बुलाने पर यदि गैक्ष 'क्या कहते हो'' ऐसा कहता है तो उसे आगातना दोप लगता हैं।
- (२२) ग्रीक्ष, रात्निक को "तू" या "तुम" कहे तो उसे आगातना दोप लगता है।
- (२३) ग्रैंक, रात्निक के सम्मुख अनर्गल प्रलाप करे तो उसे आणानना दोप लगना है।
- (२४) गैंक्ष, रात्निक को उसी के द्वारा कहे गये वचनों से प्रतिभाषण करे तो उसे आणातना दोष लगता है।
- (२५) णैक्ष, रास्तिक से कया कहते समय कहे कि ''यह ऐसा कहिये'' तो उमे आणातना दोप लगता है।
- (२६) गैक्ष. रात्निक के कया कहते हुए ''आप भूलते हैं, आपको स्मरण नहीं है'' कहता है तो उसे आभातना दोप लगता है।
- (२७) गैक्ष, राह्निक के कथा कहते हुए यदि सु-मनस न रहे (दुर्भाव प्रकट करे) तो उसे आणातना दोप लगता है।
- (२८) ग्रैक्ष, रात्निक के कथा कहते हुए यदि (किसी वहाने से) परिपद् (सभा) को विसर्जन करने का आग्रह करे तो उसे आगासना दोप लगता है।
- (२६) ग्रैक्ष, रात्निक के कथा कहते हुए यदि कथा, में वाधा उपस्थित करे तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (३०) ग्रीक्ष, रात्निक के कथा कहते हुए, उस परिपद् के अनुत्यित (नहीं उठने तक) अभिन्न, अच्छिन्न (छिन्न-भिन्न नहीं होने तक) और अन्याकृत (नहीं विखरने तक) विद्यमान रहते हुए यदि उसी कथा को दूसरी वार और तीसरी वार भी कहता है तो उसे आशातना दोप लगता है।

- ३१. सेहे रायणियस्य सिज्जा संथारगं पाएणं संघट्टिता हृत्येण अण्णुण्णवित्ता गच्छइ, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- ३२. सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारए चिट्ठिता वा, निसीइत्ता वा, तुयद्वित्तां वा, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- ३३. सेहे रायणियस्स उच्चासणंसि वा समासणंसि वा चिट्ठित्ता वा, निसीइत्ता वा, तुयद्वित्ता वा, भवइ आसायणा सेहस्स । एयाओ खलु ताओ थेरेहि भगवंतिह तेत्तीसं आसा-यणाओ पण्णताओ ।1-ति बेमि ।

—-दसा. द. ३, सू. १-३

अहवा तेत्तीसं आसायणाओ---१४१. १. अरिहंताणं आसायणाए,

- २. सिद्धाणं आसायणाए,
- ३. आयरियाणं आसायणाए,
- ४. उवज्झायाणं आसायणाए,
- ४. साहणं आसायणाए,
- ् ६. साहूणीणं आसायणाए,
  - ७. सावयाणं आसायणाए,
  - **प्ट.** सावियाणं आसायणाए,

- (३१) ग्रैक्ष, यदि रात्निक साधु के ग्रैय्या-संस्तारक का (असावधानी से) पैर से स्पर्श हो जाने पर हाथ जोड़कर विना क्षमा-याचना किये चला जाये तो उसे आशातना दोप लगता है।
- (३२) शैक्ष, रात्निक के शैय्या-संस्तारक पर खड़ा होवे. वंठे या लेटे तो उसे आशातना दोष लगता है।
- (३३) शैक्ष, रात्निक से ऊँचे या समान आसन पर, खड़ा हो या बैठै या लेटे तो उसे आशातना दोप लगता है।

स्थविर भगवन्तों ने निश्चय से ये पूर्वोक्त तेतीस आशातनाएँ --ऐसा मैं कहता हैं। कही हैं।

तेतीस आशातना (दूसरा प्रकार)—

- १४१. (१) अरिहन्तों की आशातना-वर्तमान में यहाँ अरिहन्त कहाँ हैं. नहीं हैं तो फिर आशातना कैसी? (इस प्रकार का विकल्प करना)
- (२) सिद्धों की आशातना—सिद्धों के शरीर नहीं है फिर सुख का उपभोग किस प्रकार होगा ? वे निष्क्रिय हैं फिर उनका ज्ञान सिक्रय कैसे ? इत्यादि विकल्प करना ।
- (३) आचार्यो की आशातना-यह लघुवय है, यह कुलीन नहीं है, वह स्वयं वैय्यावृत्ति करने के लिए सवको प्रेरणा देता है, इत्यादि विकल्प करना।
  - (४) उपाध्यायों की आशातना-आचार्य के समान।
- (५) साधुओं की आशातना—ये मलिन वस्त्र रखते हैं, ये कठोर तप करके आत्मघात करते हैं, इनके जाति-कुल का कोई पता नहीं है, केशलुंचन जैसे अज्ञान कष्ट सहनकर अपना बड़प्पन वताते हैं, इत्यादि विकल्प करना।
- (६) साध्वयों की आशातना—ये सदा अपवित्र रहती हैं, कलहशीला होती हैं, अत्यधिक परिग्रह रखती हैं, इत्यादि विकल्प रखना ।
- (७) श्रावकों की आशातना—ये प्रतिदिन मिथ्याभाषण करके ""मिच्छा मि दुक्कडं ""लेते रहते हैं ये तो मायाचारी हैं, ये जन धन में ममत्व रखकर मुक्ति की कामना करते हैं, ये सन्तान और सम्पत्ति की कामना से दान पुष्य करते हैं, इत्यादि विकल्प रखना।
- (८) श्राविकाओं की आशातना—ये वाल-बच्चों में मोह रखती है, रात-दिन आरम्भ परिग्रह में लगी रहती हैं, इनमें ईप्या, जलन बहुत रहती है, इत्यादि बातें कहकर अवहेलना

- **ह. देवाणं आसायणा**ए,
- १०. देवीणं आसायणाए,
- ११. इहलीगस्स आसायणाए, परलोगस्स आसायणाए,
- १२. केवलीणं आसायणाए,
- , १३, केवलीपन्नतस्स घम्मस्स आसायणाए,
- १४. सदेव-मणुआ-सुरस्त लोगस्स आसायणाए,
- १५. सन्वपाण-सूय-जीव सत्तार्ण आसायणाए,
- १६. कालस्स आसायणाए,
- १७. सुपस्स आसापणाए,
- १८. सुपदेवपाए आसायणाए,
- १९. वायणायरियस्स आसायणाए,

चरहस णाण आसायणामी—

- २१. वच्चामेलियं,
- २२. होणक्खरं, \_
- २३: अञ्चक्खरं,
- .२४. पयहीर्ण,
- २५. विणयहीणं,
- २६. जोगहीणं,

- (६) देवताओं की आशातना —देवताओं की निन्दा करना या देवताओं का अस्तित्व ही न मानना, पुनर्जन्म न मानना।
  - (१०) देवियों की आशातना -देवों के समान।
- (११) इहलोक और परलोक की आशातना—इहलोक और परलोक की प्ररूपणा को असत्य मानना, पुनर्जन्म न मानना, नरक आदि चार गतियाँ न मानना।
- (१२) केवली की आणातना—केवली का अवर्णवाद (निन्दा) करना।
- (१३) केवली-प्रज्ञप्त धर्म की आणातना—धर्म के माहात्म्य का अपलाप करना, सर्वज्ञकथित सिद्धान्तों का उपहास करना।
- (१४) लोक की आशातना—देवादि सहित लोक के सम्बन्ध में भिच्या प्ररूपणा करना, लोक सम्बन्धी पौराणिक धारणाओं पर विश्वास करना, लोक की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय सम्बन्धी भ्रान्त धारणाओं का प्रचार करना।
- (१५) प्राण, भूत जीव और सत्वों की आणातना —आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न करना, या क्षणिक मानना, पृथ्वी आदि को निर्जीव मानना।
- (१६) काल की आणातना—"काले कालं समायरे" " " के सिद्धान्त को स्वीकार न करना, या इस सिद्धान्त का उपहास करना।
- (१७) श्रुत की आशातना—श्रुत की प्राकृत भाषा सामान्य जनों की भाषा है, श्रुत में परस्पर विरोध है, इत्यादि विकल्प
- (१८) श्रुत देवता की आगातना—श्रुत की अधिष्ठात्री देवी को अकिंचित्कर मानना ।
- (१६) वाचनाचार्य की आणातना उपाध्याय की आज्ञा से शिष्यों को श्रुत का उद्देश आदि कराने वाले को वाचनाचार्य कहते हैं। ••••• उसकी अवज्ञा करना।

# [चीदह शान की आशातना]

- (२०) व्याविद्ध-आगम पढ़ते हुए पदों को आगे-पीछे करके बोलना ।
- (२१) व्यत्याम्रे डित-शून्यचित्त. से शास्त्र के पाठों को दोहराना, अथवा अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलः देना ।
  - (२२) हीनाक्षर--- अक्षर छोड़कर स्वाध्याय करना ।
  - (२३) अधिकाक्षर--आगमपाठ में अधिक अक्षर बोलना ।
  - (२४) पदहीन -आगमपांठ में से पद छोड़कर पाठ करना ।
  - (२५) विनयहीन-णास्त्र पढ़ाने बाले का विनय न करना।
  - (२६) योगहीन-मन, वचन और काययोग को चंवल रखना।

२७. घोसहीण,

२८. सुट्ठुदिन्नं,

२१. दुट्ठुपडिच्छियं,

३०. अकाले कओ सन्धाओ,

३१. काले न कओ सब्झाओ,

३२. असज्झाइए सज्झाइयं,

३३. सज्झाइए न सज्झाइयं।

आव. य. ४, सु. २६

आसायणा-फल-निरूवणं — १४२. जे यावि मंदि ति गुरुं विद्वता, डहरे इमे अप्पसुए ति नच्चा। होलंति मिच्छं पडिवज्जमाणा, गुरूणं ॥ करेंति आसायणं पगईए मंदा वि भवंति एगे, डहरा वि य जे सुयबुद्धोववेया। गुणसुद्धिअप्पा, बायारमंता जे हीलिया सिहिरिव भास कुरुजा ।।

> जे यावि नागं डहरे ति नच्चा, आसायए से अहियाय एवायरियं पि हु होलयन्तो, नियच्छई जाइपहं मंदे ॥ आसीविसो यावि परं सुरुट्टो, कि जीवनासाओ परं न कुज्जा। आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहिआसायण नित्य मोक्खो॥ जो पावगं जलियमवक्कमेज्जा, आसीविसं वा वि हु कोवएउजा। जो वा विसं खायइ जीवियद्वी, एसोवमासायणया गुरूवं ॥ सिया हु से मावय नो डहेज्जा, आसीविसो वा कुविओ न भक्ते। सिया विसं हालहलं न मारे, न यावि मोवखो गुरुहीलणाए।।

(२७) घोषहीन - उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का ययार्थ उच्चारण न करना।

- (२८) सुष्ठुदत्त-शिष्य को उसकी योग्यता से अधिक पढ़ाना।
- (२६) दुष्टुप्रतिच्छित-श्रुत को दुर्भाव से ग्रहणं करना ।
- (३०) अकाल में स्वाध्याय करना-कालिक श्रुत को अकाल में पढ़ना, और उत्कालिक श्रुत को अस्वाध्यायकाल में पढ़ना।
- (३१) काल में स्वाध्याय न करना-कालिक और उत्कालिक आगमों को निश्चित स्वाध्यायकाल में न पढ़ना।
- (३२) अस्वाध्याय में स्वाध्याय करना--वत्तीस अस्वाध्यायों में स्वाध्याय करना।
- (३३) स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न करना-जिस समय वत्तीस अस्वाध्याय में से एक भी अस्वाध्याय न हो, फिर भी स्वाध्याय न करना।

आशातना के फल का निरूपण—

१४२. जो मुनि गुरु को-"'ये मंद (अल्पप्रज्ञ) हैं", ये "ये अल्प-व्यस्क और अल्प-श्रुत हैं", ऐसा जानकर उनके उपदेश को मिथ्या मानते हुए उनकी अवहेलना करते हैं। वे गुरु की आशातना करते हैं।

कई आचार्य वयोवृद्ध होते हुए भी स्वभाव से मन्द (अल्प-प्रज्ञ) होते हैं और कई अल्पनयस्क होते हुए भी श्रुत और बुद्धि से सम्पन्न होते हैं। आचारवान् और गुणों में सुस्थितात्मा आचार्य, भले फिर वे मन्द हों या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण-राशि को उसी श्रकार भस्म कर डालते हैं जिस प्रकार अग्नि ईधन-राशि को।

जो कोई-यह सर्प छोटा है -ऐसा जानकर उसकी आशा-तना (कदर्थना) करता है, वह (सर्प) उसके अहित के लिए होता है। इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की. भी अवहेलना करने वाला मन्द संसार में परिभ्रमण करता है।

आशीविप सर्प अत्यन्त कृद्ध होने पर भी "जीवन-नाश" से अधिक क्या कर सकता है ? परन्तु आचार्यपाद अप्रसन्न होने पर अवोधि के कारण वनते हैं। अतः आशातना से मोक्ष नहीं मिलता।

कोई जलती अग्नि को लांघता है, आशीविष सर्प को कुपित करता है और जीवित रहने की इच्छा से विष खाता है, गुरु की आशातना इनके समान है। ये जिस प्रकार हित के लिए नहीं होते, उसी प्रकार गुरु की आशातना हित के लिए नहीं होती।

सम्भव है कदाचित् अग्नि न जलाए, सम्भव है आ्शीविष सर्प कुपित होने पर भी न खाए और यह भी सम्भव है कि हलाहल विष भी न मारे, परन्तु गुढ़ की अवहेलना से मोक्ष सम्भव नहीं है।

जो पब्वयं सिरसा मेत्तिमच्छे, व सीहं पडिबोहएज्जा । सुत्तं जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं, एसोवमासायणया गुरूणं ॥ सिया ह सीसेण गिरि पि भिदे, सिया हु सीहो कुविओ न भवले। सिया न भिदेज्ज व सत्तिअग्गं, न यावि मोबखो गुरुहीलणाए।। अप्पसन्ना, आयरियपाया पुण नित्य अबोहिआसायण अणावाहसुहाभिकंखी, तम्हा गुरुपसायाभिमुहो रमेज्जा ॥

कोई णिर से पर्वत का भेदन करने की इच्छा करता है, सोए हुए सिंह को जगाता है और भाले की नोंक पर प्रहार करता है, गुरु की आणातना इनके समान है।

सम्भव है जिर से पर्वत को भी भेद डाले, सम्भव है सिंह कुपित होने पर भी न लाए और यह भी सम्भव है कि भाले की नोंक भी भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्भव नहीं है।

आचार्यपाद के अप्रसन्न होने पर वोधि-लाभ नहीं होता। आणातना से मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए मोक्ष-सुख चाहने वाला मुनि गुरु-कृपा के अभिमुख रहे।

# आसायणाए पायच्छितां--

१४३. जे भिक्षु आयरिय-उवज्ञायाणं सेज्जा-संथारयं पाएणं संघट्टे ता हत्येणं अण्णुण्णवेत्ता धारयमाणे गच्छइ गच्छंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । — नि. **उ. १६, सु. ३**६(५१)

—दस. अ. ६, उ. १, गा. **२-१०** 

१४४. जे भिक्ख भिक्खं अण्णयरीए अन्नासायणाए अन्नासाइए - अच्चासायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १५, सु. ४

अविणयकरणस्स पायच्छितं -१४५. जे भिक्खू भदंतं आगाढं वयद्द वयंतं वा साइउजइ।

जे भिक्ख भदंतं फरुसं वयद वयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख भर्दतं आगाढं फरुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू भदंतं अण्णयरीए अन्चासायणयाए अन्चासाएइ अच्चासायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं । —नि. **स. १०, सु. १-४(५१)** 

### आशातना के प्रायश्चित्त-

१४३. जो भिक्षु आचार्य उपाध्यायों की ग्रैया गंस्तारक को पैर से छूकर हाथ से विनय किये विना जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

वह भिक्षु लघु चातुर्मीसिक परिहार प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

१४४. जो मिक्षु मिक्षु की किसी एक प्रकार की आशातना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

वह भिक्षु चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान [प्रायक्वित्त] का पात्र होता है।

अविनय करने का प्रायश्चित्त-

१४५. जो भिक्षु आचार्य को अपगव्द कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु आचार्य को कठोर वचन कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु आचार्य को अपणव्द और कठोर वचन कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु आचार्य की किसी एक प्रकार की आशातना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पाथ होता है।

# तइओ बहुमाण णाणायारो

# आयरिय महिमा— १४६. जहा निसंते तवणिच्चमाली, पमासई केवलभारहं तु। एवायरिओ सुयसीलबुद्धिए, विरायई सुरमज्झे व इंदो।।

कोमुइजोगजुत्तो, ससो जहा नक्खलतारागणपरिवृडप्पा दिमले अब्समुबके, सोहई भिवखुमग्झे ॥ एवं गणी सोहइ महेसी, आयरिया महागरा समाहिजोगे सुयसीलबुद्धिए । अणुतराइ, संपाविउकामे तोसए धम्मकामी ॥ भाराहए —-दस. अ. ६, उ. १, गा. १४-१**६** 

अायरिय सुस्सूसा फलं—
१४७. सोच्चाण मेहावी सुमासियाई,
सुस्सूसए आयरियप्पमत्ती।
आराहइत्ताण गुणे अणेगे,
से पावई सिद्धिमणुत्तरं॥
—दस. अ. ६, उ. १, गा. १७

रक्खभेयेण आयरिय भेया—
१४८. (क) चतारि रवखा पण्णता, तं जहा—
साले णाममेगे सालपरियाए,
साले णाममेगे एरंडपरियाए,
एरण्डे णाममेगे सालपरियाए,
एरण्डे णाममेगे एरण्डपरियाए,
एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णता, तं जहा—
साले णाममेगे सालपरियाए,
साले णाममेगे एरण्डपरियाए,
एरण्डे णाममेगे सालपरियाए,
एरण्डे णाममेगे सालपरियाए,

(ख) चत्तारि रुक्ला पण्णता, त जहा— साले णाममेगे सालपरिवारे, साले णाममेगे एरण्डपरिवारे, एरण्डे णाममेगे सालपरिवारे, एरण्डे णाममेगे एरण्डपरिवारे,

# तृतीय बहुमान ज्ञानाचार

# आचार्यों की महिमा-

१४६. जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य सम्पूर्ण भारत (भरत-क्षेत्र) को प्रकाणित करता है वैसे ही श्रुत, णील और वृद्धि से सम्पन्न आचार्य विश्व को प्रकाणित करते हैं और जिस प्रकार देवताओं के बीच इन्द्र णोभित होता है, उसी प्रकार साधुओं के बीच आचार्य सुणोभित होते हैं।

जिस प्रकार वादलों से मुक्त विमल आकाण में नक्षत्र और तारागण से परिवृत आण्विन कार्तिक-पूर्णिमा में उदित चन्द्रमा णोभित होता है, उसी प्रकार मिक्षुओं के बीच गणी (आचायं) णोभित होते हैं।

अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की सम्प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि निर्जरा का अर्थी होकर समाधियोग, श्रुतशील और बुद्धि के महान् आकर, मोक्ष की एपणा करने वाले आचार्य की आराधना करे और उन्हें प्रसन्न करे।

# आचार्य की सेवा का फल-

१४७. मेघावी मुनि इन सुभापितों को सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की सुश्रूपा करे। इस प्रकार वह अनेक गुणों की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है।

वृक्ष के भेद से आचायं के भेद-

१४६ (क) वृक्ष चार प्रकार के कहे हैं, यथा —
शाल जाति का हो और शाल पर्यायी हो,
शाल जाति का हो और एरण्ड पर्यायी हो,
एरण्ड जाति का हो और शाल पर्यायी हो।
एरण्ड जाति का हो और एरण्ड पर्यायी हो।
इसी प्रकार आचार्य चार प्रकार के कहे हैं यथा—
श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न हो और ज्ञान-किया युक्त हो,
श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न हो और ज्ञान-किया युक्त हो,
श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न हो और ज्ञान-किया युक्त हो,
श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न हो और ज्ञान-किया युक्त हो,
श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न हो और ज्ञान-किया रहित हो।
(ख) वृक्ष चार प्रकार के कहे हैं, यथा—

शाल जाति का और शाल परिवारवाला,

शाल जाति का और एरण्ड परिवारवाला,

एरण्ड जाति का और साल परिवारवाला, एरण्ड जाति का और एरण्ड परिवार वाला। एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णता, तं जहा— साले णाममेगे सालपरिवारे,

साले णाममेगे एरण्डपरिवारे,

एरण्डे णाममेगे सालपरिवारे,

एरण्डे णाममेगे एरण्डपरिवारे।

सालदुममज्झयारे, जह साले णाम होइ दुमराया। ः इय सुन्दर आयरिए, सुन्दरसीसे मुणेयव्वे।।

एरण्डमज्झयारे, नह साल णाम होइ दुमराया। इय सुन्दर आयरिए, मंगुल सीसे मुणेयन्त्रे॥

सालदुममज्झवारे, एरण्डे णाम होइ दुमराया । इय मंगुल आवरिए, सुन्दरसीसे मुणीवन्वे ॥ एरण्डमज्झवारे, एरण्डे णाम होइ दुमराया । इय मंगुलकायरिए, मंगुलसीसे मुणेयन्वे ॥ —ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३४९

# फलमेयेण आयरियमेया—

१४६. चत्तारि फला पण्णता, तं जहा-

- १. आमलग—महुरे,
- २. मुह्या—महूरे,
- ३. खीर—महुरे, ४. खंड महुरे। एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तं जहा—
- १. आमलगमहुरफलसमाणे,
- २. मुद्दियामहुरफलसमाणे,
- ३. खीरमहुरफलसमाणे,
- ४. खंडमहुरफलसमाणे । ठाणं. ४, उ. ३, सु. ३१६

करंडग सभाणा आयरिया—

१५०. चतारि करंडगा पण्णत्ता, तं जहा-

- १. सोवाग-करंडए,
- २. वेसिया—करंडए,
- ३. गाहावई--करंडए,
- ४. राय—करंडए,

एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णता, तं जहा-

- १. सोवागकरंडसमाणे,
- २. वेसियाकरंडसमाणे,
- ३. गाहावइकरंडसमाणे,
- ४. राजकरंदसमाणे। —ठाणं. थ. ४, उ. ३, सु. ३४८

इसी प्रकार आचार्य चार प्रकार के कहे हैं, यथा-

श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न और श्रेष्ठ गुण सम्पन्न शिष्य परिवारवाला,

श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न और गुण रहित शिष्य परिवार-वाला,

श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न और गुण सहित णिष्य परिवार-वाला। `

श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न और गुण रहित शिप्य परि-वारवाला।

जिस प्रकार शाल वृक्षों के मध्य में रहा हुआ महान् शाल वृक्ष शोभित होता है। उसी प्रकार सुन्दर शिष्यों के मध्य में सुन्दर आचार्य शोभित होते हैं।

जिस प्रकार एरण्ड वृक्षों के मध्य में महान् शाल वृक्ष अशो-भनीय लगता है। उसी प्रकार सुन्दर आचार्य असुन्दर शिष्यों से अशोभनीय लगते हैं।

शाल वृक्षों के वीच में जैसी एरण्ड की स्थिति है वैसा ही सुन्दर शिप्यों में असुन्दर आचार्य की स्थिति है।

एरण्डों में जैसे एरण्ड रहता है, वैसे ही असुन्दर शिष्यों में असुन्दर आचार्य रहता है।

फल भेद से आचार्य के भेद--

१४६. चार प्रकार के फल कहे हैं, यथा-

- (१) आवला जैसे मधुर,
- (२) द्राक्षा जैसे मधुर,
- (३) क्षीर जैसे मधुर, (४) खांड जैसे मधुर। इसी प्रकार आचार्य चार प्रकार के कहे हैं, यथा--
- (१) आंवला जैसे मधुर फल के समान,
- (२) द्राक्षा जैसे मधुर फल के समान,
- (३) क्षीर जैसे मधुर फल के समान,
- (४) खांड जैसे मग्रुर फल के समान।

करंडिया के समान आचार्य-

१५०. चार प्रकार के करण्डक कहे हैं, यथा-

- (१) श्वपाक-करंडक,
- (२) वेश्या--करंडक,
- (३) गाथापति—करंडक,
- (४) राज —करंडक,

इसी प्रकार चार प्रकार के आवार्य कहे हैं, यथा-

- (१) श्वपाक के करंडक जैसे,
- (२) वेश्या के करंडक जैमे,
- (३) गाथापति के करंडक जैसे,
- (४) राजा के करंडक जैसे।

# आयरिय-उवज्झायाणं सिद्धि-

१५१. प०--- आयरिय-खवज्झाएणं भंते ! सविसयंति गणं अगिलाए संगिण्हमाण, अगिलाए उविगण्हमाणे कड्हि मवग्गह-णेहि सिज्झइ-जाव-सव्बदुवखाणमंतं करेइ ?

उ०--गोयमा ! अत्थेगद्दए तेणेव भवग्गहणेणं। अत्थेगइए दोच्चेणं भवागर्णेणं सिज्झइ। भवागहणं णाइवकमइ ॥ तच्चं पूण -वि. **श. ५, उ. ६, सु.** १६

### आयरिय-उवासणा-

१५२. जहाहियरगी जलणं नमंसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्तं उवचिद्रएज्जा, एवायरियं संतो ॥ वि अणंतनाणोवगओ -दस. अ. ६, उ. १, गा. ११

गुरु-पूयणं---

१५३. जस्संतिए धम्मपयाइं सिवखे, • पडंजे । वेणइयं तस्संतिए सक्कारए सिरसा पंजलीओ, कायिगरा भो मणसा य निच्चं॥ लज्जा दया संजम बंभचेरं, विसोहिठाणं । कल्लाणभागिस्स

> जे मे गुरु सवयमणुसासयंति, हं गुरु सययं प्रयामि ॥ — दस. अ. ६, ज. १, गा. १२-१३

तहारूवसमण माहणाणं पज्जुवासणा फलं-१५४, प०---१. तहारूवा णं भंते ! समणं वा माहणं वा पज्जुवास-माणस्स किं फला पज्जुवासणा ?

उ०-गोयमा ! सवणकता । प० - २. से णं भंते ! सवणे कि फले ? उ०-- णाणकले । प०---३. से णं भंते ! णाणे कि फले ? उ०--विणाणफले। प०-४. से णं भंते ! विष्णाणे कि फले ? उ०-पच्चवखाणफले। प०-५. से णं मंते ! पच्चक्लाणे कि फले ? उ०—संजमफले ।

# आचार्य-उपाध्याय की सिद्धि-

१५१. प्र०-हे भगवन् ! आचार्यं और उपाध्याय यदि अपने शिष्यों को विना ग्लानि के सूत्रार्थ दे और विना ग्लानि के रल-त्रय की साधना में सहयोग दे तो कितने भव ग्रहण करने के पश्चात् सिद्ध होते हैं-यावत्-सर्व दु:खों का अन्त करते हैं ?

उ॰ हे गौतम ! कुछ एक तो उसी भव से सिद्ध होते हैं और कुछ एक दो भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं किन्तु तीसरे भव को तो कोई लांघता नहीं अर्थात् तीसरे भव से तो सिद्ध होते ही हैं।

# आचार्य की उपासना—

१५२. जैसे वाहिताग्नि ब्राह्मण विविध आहुति और मन्त्रपदों से अभिषिक्त अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनन्त-ज्ञान-सम्पन्न होते हुए भी आचार्य की विनयपूर्वक सेवा करे।

# गुरु-पूजा---

१५३. जिसके समीप धर्मपदों की शिक्षा लेता है उसके समीप विनय का प्रयोग करे! शिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर (पंचांग वन्दन कर) काया, वाणी और मन से सदा सत्कार करे।

लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य कल्याणभागी साघु के लिए विशोधिस्थल हैं। जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा\_देते हैं उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ।

तथारूप श्रमणों माहणों की पर्यु पासना का फल-१५४. प्र०-भन्ते ! तथारूप (जैसा वेश है, तदनुरूप गुणों वाले) श्रमण या माहन की पर्युपासना करने वाले मनुष्य को उसकी पर्युपासना का क्या फल मिलता है ?

उ०-गीतम ! पर्यु पासना का फल श्रवण है। प्र०-(२) भन्ते ! उस श्रवण का क्या फल होता है ? उ०-गीतम ! श्रवण का फल ज्ञान है। प्र-(३) भन्ते ! उस ज्ञान का क्या फल होती है ? उ०-गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है। प्र०—(४) भन्ते ! उस विज्ञान का क्या फल होता है ? उ॰-गीतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान है। प्र०-(५) भन्ते ! प्रत्याख्यान का क्या फल होता है ? **ज्०**—गीतम ! प्रत्याख्यान का फल संयम है।.

प०-६. से णं भंते ! संजमे कि फले ? उ० -अणण्हयफले ।

य०—७. से णं भंते ! अगण्हये कि फले ?
उ०—तवफले ।
प०—६. से णं भंते ! तवे कि फले ?
उ—वोदाणफले ।
प०—६. से णं भंते ! वोदाणं कि फले ?
उ०—अकिरियाफले ।
प०—१०. से णं भंते ! अकिरिया कि फला ?
उ०—सिद्धिपज्जवसाणफला पण्णता गोयमा !

नाहा— सवणे णाणे य विण्णाणे, पच्चवखाणे य संबमे । अणण्हये तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धि ॥ — वि. स. २, उ. ५, सु. २६ — ठाणं. अ ३, उ. ३, सु. १६५

गुरु साहम्मिय सुस्मूणया फलं—
१५५, प० — गुरुसाहम्मियसुस्मूसणयाए णं मंते ! जीवं कि जणयइ ?

उ० - गुरुसाहिष्मयसुस्सुसणयाएं णं विणयपिडवित्तं जणयइ।

"विणयपिडविन्ते य णं" जीवे अणच्चासायणसीले

नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदोरगईओ निरुष्मई।

वण्णसंजलणमत्तिबहुमाणयाए मणुस्सदेवसोरगईओ

निबन्धइ सिद्धि सोरगई च विसोहेइ। यसत्थाई च णं
विणयमूलाई सस्वकज्जाई साहेइ। अन्ने य वहवे जीवे
- विणइत्ता मवइ।

— उत्त. व. २६, मृ. ६

गुरुकुलवासस्स माहप्पं— १५६. गंथं विहाय इह सिक्खमाणो, उद्दाय सुबंभचेरं वसेन्जा। कोवायकारी विणयं सुसिक्ते, जे छेए विष्पमादं न कुन्जा॥ प्र०—(६) भन्ते ! संयम का फल क्या है ?
उ०—गीतम ! संयम का फल अनायवत्व (संवर—नवीन
कर्मों का निरोध) है ।
प्र०—(७) भन्ते ! अनायवत्व का क्या फल होता है ?
उ०—गीतम ! अनायवत्व का फल तप है ।
प्र०—(६) भन्ते ! तप का क्या फल होता है ?
उ०—गीतम ! तप का फल व्यवदान (कर्मनाण) है ।
प्र०—(६) भन्ते ! व्यवदान का क्या फल होता है ?
उ०—गीतम ! व्यवदान का क्या फल होता है ?
उ०—गीतम ! व्यवदान का फल अक्रिय है ।
प्र०—(१०) भन्ते ! अक्रिय का क्या फल होता है ?
उ०—गीतम ! अक्रिय का अन्तिम फल सिद्धि है । (अर्थात्
—अक्रियता—अयोगी अवस्था प्राप्त होने पर अन्ते में सिद्धिमृक्ति प्राप्त होती है ।)

गाथा—
(१) (पर्युपासना का फल) श्रवण, (२) (श्रवण का फल)
ज्ञान, (३) (ज्ञान का फल) विज्ञान, (४) (विज्ञान का फल)
प्रत्याख्यान, (५) (प्रत्याख्यान का फल) संयम, (६) (संयम का फल) अनाश्रवत्व, (७) (अनाश्रवत्व का फल) तप, (८) (तप का फल) व्यवदान, (६) (व्यवदान का फल) अकिया और (१०)
(अकिया का फल) सिद्धि है।
गूरु और साधमिक सुश्रूपा का फल—

१५५. प्र०—भन्ते ! गुरु और सार्धीमक की गुश्रूपा (पर्युपासना) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

दं जाप निर्मा निर्मा करता हु .

दं ज्याप निर्मा निर्मा करता हु .

होता है । विनय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु का अविनय या परिवाद करने वाला नहीं होता, इसलिए वह नैरियक, तियंग्-योनिक, मनुष्य और देव सम्बन्धी दुर्गति का निरोध करता है । क्लाधा, गुण-प्रकाशन, भिक्त और वहुमान के द्वारा मनुष्य और देव-सम्बन्धी सुर्गति से सम्बन्ध ज़ोड़ता है । सिद्धि और सुगति का मार्ग प्रणस्त करता है । विनय-मूलक सब प्रशस्त कार्यों को सिद्ध करता है और दूसरे बहुत व्यक्तियों को विनय के पथ पर ले बाता है ।

# गुरुकुलवासं का माहातम्य-

१५६. इस लोक में वाह्य-आभ्यन्तर ग्रन्थ-परिग्रह का त्याग करके प्रव्रजित होकर मोक्षमार्ग-प्रतिपादक गास्त्रों के ग्रहण, (अध्ययन), और आसेवन (आचरण) रूप में गुरु से सीखता हुआ साधक सम्यक्रूप में ब्रह्मचर्य (नवगुष्ति सहित ब्रह्मचर्य या मंयम) में स्थित रहे अथवा गुरुकुल में वास करे। आचार्य या गुरु के सानिध्य में अथवा उनकी आजा में रहता हुआ शिष्य विनय का प्रशिक्षण ले। (संयम या गुरु-आजा के पालन में) निष्णात साधक (कदापि) प्रमाद न करे।

दियापोतमपत्तजात, जहा सावासगा पविजं मज्जमाण । तरुणमपत्तजातं, तमचाइयं हरेज्जा ॥ ढंकादि अव्वत्तगर्म

तु सेहं पि अपुद्वधामं, निस्सारियं वृसिमं मण्णमाणा। दियस्स छावं व अपत्तजातं, हरिसु णं पावधम्मा अणेगे।।

ओसाणमिच्छे मणुए समाहि, अणोसिते णंतकरे ति णच्चा। ओभासमाणो दवियस्स वित्तं, ण णिक्कसे वहिया आसुपण्णे ॥

जे ठाणको या सयणासणे या, यावि सुसाधुजुत्ते। परंक्कमे समितीसु गुत्तीसु य<sup>ं</sup> आयपण्णे, वियागरते य पुढो वदेज्जा।। —सूय. सु. १, अ. १४, गा. १-५

सहाणि सोच्चा अदु भेरवाणि, परिवएज्जा । अणासवे तेसु निहं च भिक्खु न पमाय कुल्जा, कहंकहं पी वितिगिच्छतिण्णे॥

डहरेण वुड्ढेणऽणुसासिते ऊ, रातिणिएणावि सम्ब्वएणं । सन्मं तगं थिरतो णामिगच्छे, णिज्जंतए वा वि अपाराए से ॥

जैसे कोई पक्षी का वच्चा पूरे पंख आये विना अपने आवास-स्थान (घोंसले) से उड़कर अन्यत्र जाना चाहता है, वह तरुण (बाल) पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है। थोड़ा-थोड़ा पंख फड़-फड़ाते देखकर ढंक आदि मांस-लोलुप पक्षी उसका हरण कर लेते हैं और मार डालते हैं।

इसी प्रकार जो साधक अभी श्रुत-चारित्र धर्म में पुष्ट-परिपक्त नहीं है, ऐसे शैक्ष (नवदीक्षित शिष्य) को अपने गच्छ (संघ) से निकला या निकाला हुआ तथा वश में आने योग्य जान-कर अनेक पाषण्डी परतीर्थिक पंख न आये हुए पक्षी के वच्चे की तरह उसका हरण कर लेते (धर्मभ्रष्ट कर देते) हैं।

गुरुकुल में निवास नहीं किया हुआ साधकपुरुप अपने कमों का अन्त नहीं कर पाता, यह जानकर गुरु के सान्निध्य में निवास और समाधि की इच्छा करे। मुक्तिगमनयोग्य (द्रव्यभूत-निष्कलंक चारित्रसम्पन्न) पुरुष के आचरण (वृत्त) को अपने सदनुष्ठान से प्रकाशित करे। अतः आशुप्रज्ञ साधक गच्छ से या गुरुकुलवास से वाहर न निकले।

गुरुकुलवास से साधक स्थान-(कायोत्सर्ग), शयन (शय्या-संस्तारक, उपाश्रय शयन आदि) तथा आसन, (आसन आदि पर उपवेशन-विवेक, गमन-आगमन, तपश्चर्या आदि) एवं संयम में पराक्रम के (अभ्यास) द्वारा सुसाधु के समान आचरण करता है। तथा समितियों और गुप्तियों के विषय में (अभ्यस्त होने से) अत्यन्त प्रज्ञावान् (अनुभवी) हो जाता है. वह सिमिति-गुप्ति आदि का यथार्थस्वरूप दूसरों को भी वताता है।

ईर्यासमिति आदि से युक्त साधु मधुर या भयंकर शब्दों को सुनकर उनमें मध्यस्थ - राग-द्वे । रहित होकर संयम में प्रगति • करे, तथा निद्रा-प्रमाद एवं विकथा-कवायादि प्रमाद न करे। (गुरुकुल निवासी अप्रमत्त) साधु को कहीं किसी किसी विषय में विचिक्तित्सा-शंका हो जाय तो वह (गुरु से समाधान प्राप्त करके) उससे पार (निश्शंक) हो जाए।

गुरु सानिष्टय में निवास करते हुए साधु से किसी विषय में प्रमादवश भूल हो जाए तो अवस्या और दीक्षा में छोटे या वहे साधु द्वारा अनुशासित (शिक्षित या निवारित) किये जाने पर अथवा भूल सुघारने के लिए श्रेरित किये जाने पर जो साधक उसे सम्यक्तया स्थिरतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह संसार-समुद्र को पार नहीं कर पाता।

विडिंदितेणं समयाणुसिट्ठे,

हहरेण बुढ्ढेण व चोइते तु।
अच्चुद्विताए घहदासिए वा,

अगारिणं वा समयाणुसिट्ठे॥

ण तेसु कुन्झे य पट्यहेन्जा,
ण यावि किंचि फरुसं बदेन्जा।
तहा करिस्सं ति पडिस्सुणेन्जा,
सेयं खु मेयं ण पमाद कुन्जा॥

वणंसि मूहस्स जहा अमूहा,
मग्गाणुसासंति हितं पयाणं।
तेणाचि मञ्झं इणमेव सेयं,
जं मे बुहाऽसम्मणुसासयंति॥

सह तेण मूढेण समूहगस्स,
कायव्य पूपा सविसेसजुत्ता।
एतीवमं तत्य उबाहु बीरे,
सणुगम्म अत्यं उबणेति सम्मं॥

णेया जहा अंधकारंसि राओ,

मार्ग ण जाणाइ अपस्समाणं।

से मूरियस्स अन्धुरागमेणं,

मार्ग विजाणाति पगासियंसि॥

एवं तु सेहे वि अपुट्टधम्मे,

धम्मं न जाणाति अबुज्झमाणे।

से कोविए जिणवयणेण पन्छा,

सूरोदए पासति चक्खूणेव॥

—सूय. सु. १, झ. १४, गा. ६-१३

साध्वाचार के पालन में कहीं भूल होने पर परतीयिक, अथवा गृहस्य द्वारा आईत आगम विहित आचार की शिक्षा दिये जाने पर या अवस्था में छोटे या वृद्ध के द्वारा प्रेरित किये जाने पर, यहाँ तक कि अत्यन्त तुच्छ कर्म करने वाली घटदासी (घड़ा भरकर लाने वाली नौकरानी) द्वारा अकार्य के लिए निवारित किये जाने पर अथवा किसी के द्वारा यह कहे जाने पर कि 'यह कार्य तो गृहस्थाचार के योग्य भी नहीं है, साधु की तो वात ही क्या है ?'

इन (पूर्वीक्त विभिन्न रूप से) णिक्षा देने वालों पर साधु कोध न करे, (परमार्थ का विचार करके) न ही उन्हें दण्ड आदि से पीड़ित करे, और न ही उन्हें पीड़ाकारी कठोर णव्द कहे; अपितु ''मैं भविष्य में ऐसा (पूर्वऋपियों द्वारा आचरित) ही करूँगा'' इसप्रकार (मध्यस्यवृक्ति से) प्रतिज्ञा करे, (अथवा अपने अनुचित आचरण के लिए ''मिच्छामि दुक्कड़ं'' के उच्चारण-पूर्वक आत्म-निन्दा द्वारा उससे देनिवृत्त हो) साधु यही समझे कि इममें (प्रसन्नतापूर्वक अपनी भूल स्वीकार करके उससे निवृत्त होने में) मेरा ही कल्याण है। ऐसा समझकर वह पुनः प्रमाद न करे।

जैसे यथार्थ और अयथार्थ मार्ग को भली-भाँति जानने वाले व्यक्ति घोर वन में मार्ग भूले हुए दिशामूढ़ व्यक्ति को कुमार्ग से हटाकर जनता के लिए हितकर मार्ग वता देते (शिक्षा देते) हैं, इसी तरह मेरे लिए भी यही कल्याणकारक उपदेश है, जो ये वृद्ध, वड़े या तत्वज पुरुप मुझे सम्यक् अच्छी णिक्षा देते हैं।

उस मूढ़ (प्रमादवण मार्गश्रप्ट) पुरुष को उस अमूढ़ (मार्ग-दर्णन करने या जाग्रत करने वाले पुरुष) का उसी तरह विशेष रूप से (उसका परम उपकार मानकर) आदर-सत्कार (पूजा) करना चाहिए, जिस तरह मार्गश्रप्ट पुरुष सही मार्ग पर चढ़ाने और वताने वाले व्यक्ति की विशेष सेवा-पूजा आदर-सत्कार करता है। इस विषय में वीर प्रमु ने यही उपमा (तुलना) वताई है। अतः पदार्थ (परमार्थ) को समझकर प्रेरक के उपकार (उपदेश) को हृदय में सम्यक्ष्ण से स्थापित करे।

जैसे अटवी आदि प्रदेशों से भलीमाँति परिचित मार्गदर्शक भी अंधेरी रात्रि में कुछ भी न देख पाने के कारण मार्ग को भली-भाँति नहीं जान पाता, परन्तु वही पुरुप सूर्य के उदय होने से चारों और प्रकाण फैलने पर मार्ग को भलीमाँति जान देता है।

इसी तरह धर्म में अनिपुण-अपियक्व शिष्य भी सूत्र और अर्थ को नहीं समझता हुआ धर्म (श्रमणधर्म तत्व) को नहीं जान पाता, किन्तु वही अवोध शिष्य एक दिन जिनवचनों के अध्ययन-अनुणीलन से विद्वान् हो जाता है। फिर वह धर्म को इस प्रकार स्पष्ट जान लेता है जिस प्रकार सूर्योदय होने पर आँख के द्वारा ध्यक्ति घट-पट आदि पदार्थों को स्पष्ट जान लेता है। पंज्हकरणविही-

१५७. कालेण पुच्छे समियं पयासु, आइवखमाणो दवियस्स विसं। तं सोयकारी य पुढो पवेसे, संखा इमं केवलियं समाहि॥

> अस्सि सुठिच्चा तिविहेण तायी, एतेसु या संति निरोहमाहु। तिलोगदंसी, ते 'एवमक्खंति पमायसंगं ॥ ण भुज्जमेत ति

णिसम्म से भिक्ख समीहमहं, पडिभाणवं होति विसारते या। वोदाण मोणं, **आयाणम**ट्टी उवेच्च सुद्धेण उवेति मोनखं।। — सूय. सु. १, अ. १४, गा. १४-१७

# उत्तरविही-

१५८. संखाय धम्मं च वियागरेंति, बुद्धा हु ते अंतकरा भवंति। ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, • संसोधितं पण्हमुदाहरंति ॥

# प्रश्न करने की विधि-

१५७. (गुरुकुलवासी) साधु (प्रश्न करने योग्य) अवसर देखकर सम्यग्ज्ञानसम्पन्न आचार्यं से प्राणियों के सम्वन्ध में प्रश्न पूछे। तथा मोक्षगमन योग्य (द्रव्य) सर्वज्ञ वीतराग प्रभु के आगम (ज्ञान-धन) को वताने वाले आचार्य की पूजा-भक्ति करे। आचार्य का आज्ञाकारी शिष्य उनके द्वारा उपदिष्ट केवलि-प्ररूपित्सम्यक्-ज्ञानादिरूप समाधि को भलीभाँति जानकर हृदय में स्थापित करे।

इसमें (गुरुकुलवास काल में) गुरु से जो उपदेश सुना और हृदय में भलीभांति अवधारित किया, उस समाधिभूत मोक्षमार्ग में अच्छी तरह स्थित होकर मन-वचन-कायां से कृत, कारित और अनुमोदित रूप से स्व-पर-त्राता (अपनी आत्मा का और अन्य प्राणियों का रक्षक) बना रहे। इन समिति-गुप्ति-आदि रूप समाधिमार्गों में स्थिर हो जाने पर सर्वज्ञों ने शान्तिलाभ और कर्मनिरोध वताया है। त्रिलोकदर्शी महापुरुप कहते हैं कि साधु को फिर कभी प्रमाद का संग नहीं करना चाहिए।

गुरुकुलवासी वह साधु उत्तम साधु के आचार को सुनकर अथवा स्वयं अभीष्ट अर्थ-मोक्ष रूप अर्थ को जानकर गुरुकुलवास से प्रतिभावान् एवं सिद्धान्त विशारद (स्वसिद्धान्त का सम्यग्जाता होने से श्रोताओं को यथार्थ-वस्तुतत्व के प्रतिपादन में निपुण) हो जाता है। फिर सम्यग्जान आदि से अथवा मोक्ष से प्रयोजन रखने वाला (आदानार्थी) वह साधु तप (व्यवदान) और मौन (संयम) ग्रहण रूप एवं आसेवन रूप शिक्षा द्वारा (उपलब्ध करके शुद्ध) निरुपाधिक उद्गमादि दोष रहित आहार से निर्वाह करता हुवा समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष को प्राप्त करता है।

# उत्तरविधि---

१५८. (गुरुकुलवासी होने से धर्म में सुस्थित, बहुश्रुत, प्रतिभावान् एवं सिद्धान्त विशारद) साधु सद्बुद्धि से (स्व-पर-शक्ति को, पर्षदा को या प्रतिपाद्य विषय को सम्यक्तया जानकर) दूसरे को श्रुत-चारित्र-धर्म का उपदेश देते हैं (धर्म की व्याख्या करते हैं)। वे बुद्ध-त्रिकालवेत्ता होकर जन्म-जन्मान्तर संचित कर्मो का अन्त करने वाले होते हैं। वे स्वयं दूसरों को कर्मपाश से अथवा ममत्वरूपी बेड़ी से मुक्त करके संसार-पारगामी हो जाते हैं। वे सम्यक्तया सोच-विचार कर (प्रश्नकर्त्ता कीन है ? यह किस पदार्थ को समझ सकता है, मैं किस विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ हुँ ? इन वातों की भलीभाँति परीक्षा करके) प्रश्न का संशोधित (पूर्वापर अविरुद्ध) उत्तर देते हैं।

नो छादते नो वि य सूसएउजा,
माणं ण सेवेज्ज पगासणं च।
ण यात्रि पण्णे परिहास कुज्जा,
ण या सिसावाद वियागरेज्जा।।

भूताभिसंकाए दुगुछडमाणी, ण णिट्येहे मंतपदेण गोत्तं। ण किंचि मिच्छे मणुओ पयासु, असाहुधम्माणि ण संबदेण्जा।।

हासं िष णो संघये पावधम्मं,
ओए तिह्यं फरसं वियाणे ।
नो तुन्छए नो व विकंयतिज्जा,
अणाइले या अकसाइ मिनखू।।

संकेज्ज, याऽसंकितभाव भिनखू, विभन्जवादं च वियागरेज्जा। साधु प्रक्ष्तों का उत्तर देते समय शास्त्र के यथार्थ को न छिपाए (अथवा वह अपने गुरु या आचार्य का नाम या अपना गुणोत्कर्प वताने के अभिप्राय से दूसरों के गुण न छिपाए), अप-सिद्धान्त का आश्रय लेकर शास्त्रपाठ की तोड़-मरोड़ कर व्याख्या न करे, (अथवा दूसरों के गुणों को दूपित न करे), तथा वह मैं ही सर्वशास्त्रों का ज्ञाता और महान् व्याख्याता हूँ, इस प्रकार मान-गर्व न करे, न ही स्वयं को बहुश्रुत एवं महातपस्वी रूप से प्रकाशित करे अथवा अपने तप, ज्ञान गुण आदि को प्रसिद्ध न करे। प्राज्ञ (श्रुतघर) साधक श्रोता (मन्दबृद्धि वाला व्यक्ति) का परिहास भी न करे, और न ही (तुम पुत्रवान्, धनवान् या दीर्घायु हो इस प्रकार का) आशीर्वादसूचक वाक्य कहे।

प्राणियों के विनाण की आर्णका से तथा पाप से घृणा करता हुआ साधु किसी को आणीर्वाद न दे, तथा मन्त्र आदि के पदों का प्रयोग करके गोत्र (वचनगृप्ति या वाक्संयम अथवा मौन) को नि:सार न करे, (अथवा साधु राजा आदि के साथ गुप्त मन्त्रणा करके या राजादि को कोई मन्त्र देकर गोत्र—प्राणियों के जीवन का नाण न कराए) साधु पुरुप धर्मकथा या शास्त्र व्याख्यान करता हुआ जनता (प्रजा) से द्रव्य या किसी पंदार्थ के लाभ, सत्कार या भेंट, पूजा आदि की अभिलापा न करे, असाधुओं के धर्म (वस्तुदान, तपंण आदि) का उपदेण न करे (अथवा असाधुओं के धर्म का उपदेश करने वाले को सम्यक् न कहे, अथवा धर्मकथा करता हुआ साधु असाधु-धर्मो—अपनी प्रशंसा, कीर्ति, प्रसिद्धि आदि की इच्छा न करे)।

जिससे हुँसी जत्पन्न हो, ऐसा कोई शब्द या मन-ववन-काया का व्यापार न करे, अयवा साधु किसी के दोयों को प्रकट करने वाली, पापवन्ध के स्वभाववाली वार्ते हंसी में न कहे। वीतरागता में ओतप्रोत (रागद्वेप रहित) साधु दूसरों के चित्त को दुखित करने वाले कठोर सत्य को भी पापकर्मवन्धकारक जानकर न कहे। साधु किसी विशिष्ट लिख, सिद्धि या उपलिख अयवा पूजा-प्रतिष्ठा को पाकर मद न करे, न ही अपनी प्रशंसा करे अयवा दूसरे को भलीभांति जाने-परखे विना उसकी अति प्रशंसा न करे। साधु व्याख्यान या धर्मकथा के अवसर पर लाभादि निरपेक्ष (निर्लोभ) एवं सदा कपायरहित होकर रहे।

सूत्र और अर्थ के सम्बन्ध में गंकारिहत, होने पर भी, "मैं ही इसका अर्थ जानता हूँ, दूसरा नहीं;" इस प्रकार का गर्व न करे, अथवा अग्नंकित होने पर भी भास्त्र के गूढ़ भव्दों की व्याख्या करते समय गंका (अन्य अर्थ की सम्मावना) के साथ कहे, अथवा स्पष्ट (गंका रहित) अर्थ को भी इस प्रकार न कहे. जिससे श्रीता की गंका उत्पन्न हो तथा पदार्थों की व्याख्या विभज्यवाद से सापेक्ष दृष्टि से अनेकांत रूप से करे।

समुद्वितेहिं, भासादुगं धम्म वियागरेज्जा समर्या सुपण्णे।।

अणुगच्छमाणे वितहं उभिजाणे, तहा तहा साहु अकक्करोणं। ण कत्थती भास विहिंसएज्जा, निरुद्धगं दा वि न दीहएज्जा।।

पडिपुण्णभासी, समालवेज्जा निसामिया समिया अट्टदंसी। आणाए सुद्धं वयणं भिउंजे, ऽभिसंधए पावविवेगं भिक्खू।। ---सूय. सू. १, अ. १४, गा. १८-२४

समाहिविहाणं—

सुसिबखएज्जा, १४६. अहाबुइयाइं जग्जज या जातिवेलं वदेज्जा। से दिद्विमं दिद्वि ण लूसएन्जा, से जाणति भासिउं तं समाहि॥

> अलुसए णो पच्छण्णभासी, णो सुत्तमत्थं च करेज्ज ताई। सत्यारभत्तो अणुवीति वायं, सुयं च सम्मं पडिवातएन्जा ॥

धर्माचरण करने में समुद्यत साधुओं के साथ विचरण करता हुआ साधु दो भापाएँ (सत्य और असत्यामृपा) वोले। सुप्रज्ञ (स्थिरवृद्धिसम्पन्न) साधु धनिक और दरिद्र दोनों को समभाव से धर्म कहे।

पूर्वीक्त दो भापाओं का आश्रय लेकर शास्त्र या धर्म की व्याख्या करते हुए साधु के कथन को कोई व्यक्ति ययार्थ समझ लेता है, और कोई मन्दमति व्यक्ति उसे अययार्थ रूप में (विप-रीत) समझता है, (ऐसी स्थिति में) साधु उस विपरीत समझने वाले व्यक्ति को जैसे-जैसे समीचीन हेतु, युक्ति, उदाहरण एवं तर्क आदि से वह समझ सके, वैसे-वैसे हेतु आदि से अकर्कश (कट्ता-रहित-कोमल) शब्दों में समझाने का प्रयत्न करे। (किन्तु जो ठीक नहीं समझता है, उसे-तू मूर्ख है, दुर्बु दि है, जड़मित है, इत्यादि तिरस्कारसूचक वचन कहकर उसके मन को दु:खित न करे, (तथा प्रश्नकर्ता की भाषा को असम्बद्ध वताकर उसकी विडम्बना न करे, छोटी-सी (थोड़े शव्दों में कही जा सकने वाली) वात को व्यर्थ का शव्दाडम्बर करके विस्तृत न करे।

जो वात संक्षेप में न समझाई जा सके उसे साधु विस्तृत (परिपूर्ण) शव्दों में कहकर समझाए। गुरु से सुनकर पदार्थ को भलीभांति जानने वाला (अर्थदर्शी) साधु आज्ञा से शुद्ध वचनों का प्रयोग करे। साधु पाप का विवेक रखकर निर्दोप वचन वोले।

# समाधि का विधान—

१५६. तीर्थंकर और गणधर आदि ने जिस रूप में आगमों का प्रतिपादन किया है, गुरु से उनकी अच्छी तरह शिक्षा ले, (अर्थात् -- ग्रहण शिक्षा द्वारा सर्वज्ञोक्त आगंम का अच्छी तरह ग्रहण करे और आसेवना शिक्षा द्वारा उद्युक्त विहारी होकर तद-नुसार आचरण करे) (अथवा इसरों को भी सर्वज्ञोक्त आगम अच्छी तरह सिखाए)। वह सदैव उसी में प्रयत्न करे। मर्यादा का उल्लंघन करके अधिक न वोले । सम्यक्दृष्टिसम्पन्न साधक सम्यक्दृष्टि को दूषित न करे (अथवा धर्मीपदेश देता हुआ साधु किसी सम्यक्दृष्टि की दृष्टि को (शंका पैदा करके) विगाड़े नहीं । वह साधक उस (तीर्थंकरोक्त सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तपश्चरणरूप) भाव समाधि को कहना जानता है।

साधु आगम के अर्थ को दूषित न करे, तथा वह सिद्धान्त को छिपा कर न वोले। स्व-पर-त्राता साधु सूत्र और अर्थ को अन्यया न करे। साधु शिक्षा देने वाले (प्रशास्ता-गुरु) की भक्ति का ध्यान रखता हुआ सोच-विचार कर कोई वात कहे, तथा साधु ने गुरु से जैसा सुना है, वैसा ही दूसरे के समक्ष सिद्धान्त या शास्त्र वचन का प्रतिपादन करे।

से मुद्धमुत्ते उवहाणवं च,

धम्मं च जे विदित तत्य तत्य।

आदेण्जवको कुसले वियमे,

से अरिहति भासिउं तं समाहि॥

----मूयः सु. १, अः १४, गाः २५-२७

मुत्तधरस्स भेया — १६०. तओ पुरिस जाया पण्णता, तं जहा— मुत्तधरे, अत्यधरे, तदुमयधरे ।

—स्यानांग अ. ३, उ. ३, सु. ३४४

# बहुस्सुयसरूवं —

१६१. जहा संखन्मि पर्यं, "निहियं दुहशी वि" विरायद् । एवं बहुस्सुए निक्लू, धम्मो कित्ती तहा सुयं।।

> जहा से कम्बोयाणं, आइण्णे फन्यए सिया। आसे जवेश पवरे, एवं हवा बहुस्सुए॥

> जहाद्रक्णसमाक्ते , सूरे दढपरवक्तमे । जनमो निक्योसेणं, एवं हवद बहुस्सुए ॥

> जहा करेणुपरिकि॰णे, कुंजरे सहिहायणे । बलवन्ते अप्पिहत्ए, एवं हयद्व बहुस्सुए ॥

> जहा से तिक्यांसिंगे, जायखन्धे विरापई। वसहे जूहाहिवई, एवं हचइ बहुस्सुए॥

जहा से तिक्यवाढे, उदग्गे दुप्पहंसए। सीहे मियाणपवरे, एयं हबद्द बहुस्सुए।।

जहा से बामुदेवे, संखचनकगदाघरे । अप्पिंडहयनले जोहे, एवं हवड बहुस्मुए ॥ जिस साधु का सूत्रोच्वारण, सूत्रानुसार प्ररूपण एवं सूत्रा-ध्ययन णुद्ध है, जो शास्त्रोक्त तप (उपधान तप) का अनुष्ठान करता है, जो श्रुतचारित्ररूप धर्म को सम्यक्रूप से जानता या प्राप्त करता है अथवा जो उत्सर्ग के स्थान पर उत्सर्ग-मार्ग की और अपवाद-मार्ग के स्थान पर अपवाद की प्ररूपणा करता है, या हेतुग्राह्य अर्थ की हेतु से और आगम-प्राह्म अर्थ की आगम से अथवा स्व-समय की स्व-समय रूप में एवं पर-समय की पर-समय रूप में प्ररूपणा करता है, वही पुरुप ग्राह्म-वाक्य है। तथा वही शास्त्र का अर्थ और तदनुसार आचरण करने में कुशल होता है। वह अविचारपूर्वक कार्य नहीं करता। वही ग्रन्थमुक्त साधक सर्वजों की समाधि की व्याख्या कर सकता है।

### श्रुतधर के प्रकार—

१६०. श्रुतधर पुरुप तीन प्रकार के कहे गये हैं—
मूत्रधर, अर्थंधर और तदुभयधर (सूत्र और अर्थ दोनों के धारक)।

### वहुश्रुत का स्वरूप

१६१. जिस प्रकार शंख में रखा हुआ दूध दोनों ओर (अपने और अपने आधार के गुणों) से सुणोभित होता हैं, उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत दोनों ओर (अपने और अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होते हैं।

जिस प्रकार कम्बोज देश के बेघोड़ों में से कन्थक घोड़ा शील आदि गुणों से आकीर्ण और वेग से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भिद्युओं में बहुश्रुत श्रेष्ठ होता है।

जिस प्रकार आकीणं (जातिमान्) अथव पर चढ़ा हुआ दूरं पराक्रम वाला योद्धा दोनों ओर वजने वाले वाद्यों के घोप से अजेय होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अपने आसपास होने वाले स्वाध्याय-घोप से अजेय होता है।

जिस प्रकार हथिनियों से परिवृत साठ वर्ष का वलवान् हाथी किसी से पराजित नहीं होता, उसी प्रकार वहुश्रुत दूसरों से पराजित नहीं होता।

जिस प्रकार तीक्षण सींग और अत्यन्त पुष्ट स्कन्ध वाला वैल यूथ का अधिपति वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार वहु-श्रुत आचार्य वनकर सुशोभित होता है।

जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला पूर्ण युवा और दुप्पराजेय सिंह आरण्य-पणुओं में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अन्य तीर्थिकों में श्रेष्ठ होता है।

जिस प्रकार शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाला वासुदेव अवाधित वल वाला योद्धा होता है, उसी प्रकार वहुश्रुत अवाधित वल वाला होता है। जहा से चाउरन्ते, चक्कवट्टी महिड्डिए। चउदसरयणाहिवई , एवं हवइ बहुस्सुए।।

जहा से सहस्सक्खे, वज्जपाणी पुरन्दरे। सक्के देवाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए॥

जहा से तिमिरविद्धंसे, उत्तिट्टन्ते दिवायरे । जलन्ते इव तेएण, एवं हवइ बहुस्सुए ।।

जहा से उडुवई चन्दे, नक्खत्तपरिवारिए । पडिपुण्णे पुण्णमासीए, एवं हवइ बहुस्सुए ।।

जहा से सामाइयाणं, कोट्टागारे सुरिवलए। नाणाधन्नपिंदुण्णे , एवं हवइ बहुस्सुए।।

जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुवंसणा। अणाढियस्स देवस्स, एवं हवइ बहुस्सुए।।

जहा सा नईण पवरा, सिलला सागरंगमा। सीया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ बहुस्सुए।।

जहा से नगाण पवरे, सुमहं मन्दरे गिरी। नाणोसहिपन्जलिए , एवं हवड बहुस्सुए।।

जहा से सयंभूरमणे, उदही अवखओदए । नाणारयणपडिपुण्णे , एवं हवइ बहुस्सुए ॥

समुद्दगम्भीरसमा दुरासया, अचिकिया केणइ दुप्पहंसया। सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो,

खिन्तु कम्मं गद्दमुत्तमं गया ॥ तम्हा सुयमहिट्टे ज्जा, उत्तमट्टगवेसए । जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धि संपाउणेज्जासि ॥

— उत्त. झ. ११, गा. १५-३२

अबहुस्सुय सरूवं---

१६२. जे यावि होइ निव्विज्जे, यद्धे लुद्धे अणिगाहे । अभिक्लणं उल्लवई, अविणीए अबहुस्सुए ॥

— उत्त. अ. ११, गा. २

जिस प्रकार महान् ऋढिशाली, चतुरन्त चक्रवर्ती चौदह रत्नों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत चतुर्दश पूर्वधर होता है।

जिस प्रकार सहस्रचक्षु, वज्जपाणि और पुरों का विदारण करने वाला शक देवों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत देवी (श्रुत) सम्पदा का अधिपति होता है।

जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत तप के तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है।

जिस प्रकार नक्षत्र-परिवार से परिवृत ग्रहपति चन्द्रमा पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण होता है, उसी प्रकार साधुओं के परिवार से परिवृत बहुश्रुत सकल कलाओं में परिपूर्ण होता है।

जिस प्रकार सामाजिकों (समुदाय वृत्ति वालों) का कोष्ठा-गार सुरक्षित और अनेक प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत नाना प्रकार के श्रुत से परिपूर्ण होता है।

जिस प्रकार अनाधृत देव का आश्रय सुदर्शन नाम का जम्बु वृक्ष सव वृक्षों में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार वहुश्रुत सव साधुओं में श्रेष्ठ होता है।

जिस प्रकार नीलवान् पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलने वाली शीता नदी शेप नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सव साधुओं में श्रेष्ठ होता है।

जिस प्रकार अतिशय महान् और अनेक प्रकार की औप-धियों से दीप्त मन्दर पर्वत सब पर्वतों में श्रीष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रीष्ठ होता है।

जिस प्रकार अक्षय जल वाला स्वयंभूरमण समुद्र अनेक प्रकार के रत्नों से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार वहुश्रुत अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण होता है।

समुद्र के समान गम्भीर, दुराशय (कव्टों से अवाधित), अभय, किसी प्रतिवादी के द्वारा अपराजेय, विपुलश्रुत से पूर्ण और त्राता बहुश्रुत मुनि कर्मी का क्षय करके उत्तम गति (मोक्ष) में गये।

इसलिए उत्तम-अर्थ (मोक्ष) की गवेषणा करने वाला मुनि श्रुत का आश्रयण करे, जिससे वह अपने आपको और दूसरों को सिद्धि (मुक्ति) की प्राप्त करा सके।

अबहुश्रुत का स्वरूप---

१६२. जो विद्याद्दीन है, विद्यावान् होते हुए भी जो अभिमानी है, जो सरस आहार में लुब्ध है, जो अजितेन्द्रिय है, जो बार-बार असम्बद्ध बोलता है, जो अविनीत है, वह अबहुश्रुत कहलाता है। जे य चंडे मिए थहें, दुःवाई नियडी सहै। बुज्झइ से अविणीयप्पा, ऋहं सोयगर्य जहा ॥

—देस. अ. ६, उ. २, गा. ३

# चउत्थो उवहाणायारो'

सिक्खारिह--

१६३. वसे गुरुकुले निष्चं, जीगवं उयहाणवं। पियंकरे पियंवाई, से सिगखं लद्धमरिहई॥

— उत्त. अ. ११, गा. १४

# पंचमो अणिण्हवायारो

असाहुसहर्व-

१६४. अहो य राओ य समुद्विएहि, सहागएहि पटिलब्स धन्मं । समाहि माघायमजोसयंता, सत्यारमेवं फरसं वयंति ॥ जो चण्ड, अज्ञ, स्तन्ध, अप्रियवादी, मायावी और णठ हैं, वह अविनीतात्मा संसार स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता है, जैसे नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काष्ठ ।

# चतुर्थं उपधानाचार

शिक्षा के योग्य-

१६३. जो सदा गुरुकुल में वास करता है, जो समाधियुक्त होता है, जो उपधान (श्रुत-अध्ययन के समय तप) करता है, जो श्रिय करता है, जो श्रिय बोलता है—वह शिक्षा श्राप्त कर सकता है।

# पंचम अनिन्हवाचार

असाधु का स्वरूप—

१६४. अहर्निश उत्तम अनुष्ठान में प्रवृत्त तीर्थंकरों से धर्म को पाकर भी समाधिमागं का सेवन न करते हुए जमालि आदि निन्हब अपने णास्ता को कठोर वचन कहते हैं।

- १ (क) आगमों के अध्ययन-काल में आर्यविन आदि तप करना उपधानाचार है।
  - (ग) प्रत्येक आगम के अध्ययन-काल में कितना तप करना—इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध आगमों में नहीं है, किन्तु "योगोद्वहन विधि" विवयक कतियय ग्रन्थों में उपधान तप की विधि है।

उपधान परिमावा--

- (ग) उपसमीपे श्रीयने क्रियते मूत्रादिकं येन तपसा तदुषधानम् ।
- (घ) अपद्यायने उयाद्रभ्यने श्रुनमनेनेनि उपधानम् ।
- (च) आचारांग श्रृत. १, अ. ६ यां "उवहाणमुयं" उपधानश्रृत नाम का अध्ययन है। इस अध्ययन में भगवान् महावीर की तपोमय साधना का वर्णन है।
- (छ) सूत्रकृतांग धुत. १, अ. ११, गा. ३४ में "उपधानशीयं" श्रमण का विशेषण है।
- (ज) स्थानांग अ. २, उद्दे. ३, मूत्र ६४ में "उपधान-प्रतिमा" का उल्लेख है। उपधानं तपस्तत्प्रतिमोपधानप्रतिमा द्वादश भिशुप्रतिमा एकादशोपानकप्रतिमाश्चेत्येवरूपेति ।
- (ज्ञ) स्थानांग अ. ४, उद्दे. १, मूत्र २५१ में भी "उपधान-प्रतिमा" का उल्लेख है।
- (ब) स्यानांग ब्र. ४, उद्दे. १, यूत्र २३% में चार अन्तित्रियाओं में उपधानवान् अणगार का विभेषण है।
- (ह) सूत्रकृतांग श्रृ. १, अ. २, उद्दे. ि गा. १५ में एक मृत्दर रूपक दिया है जिस प्रकार पक्षिणी पंख फड़फड़ाकर घूल जाए देती है, उसी प्रकार श्रमण भी उपधान तप से कमरज को ज्ञाड़ देता है।
- (ठ) उपघान-मिह्मा—जद यलु मट्लं वत्यं, मुज्झइ जदगाएहि दब्वेहि । एवं भावुवाहाणेण, सुज्झए कम्ममट्ठविहं ॥ —आचारांग नियुक्ति गाणा २५३
- (त्र) उपधान तप के सम्बन्ध में निर्णाय और महानिशीय में यत् किचित् लिखा है किन्तु प्रतियां उपलब्ध न होने से यहाँ नहीं लिखा है।
- (त) श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा में उपधान तप कराने की परिपाटी प्रचलित है। वे इस तप की आराधना में श्वावक-श्राविकाओं को ही अधिक से अधिक स्थान देते है। 'सप्त उपधान विधि' नामक पुस्तक में सात प्रकार के उपधान की तप विधि हैं। इपके प्रम्नाविक निवेदन में संपादक मुनि ने लिखा है कि—"पूर्वस्मिन्समये उपधानतपोवाहि नामाचारादि-व्यवस्था परमोत्कृष्टविधिमम्पन्ना प्रकारान्तरेण निर्धारिता चासीत्, परं देशकालादिकं समालोच्य करुणावरुणालयैराचार्येः म कमो नित्तरां मुगमो भवेत्तथा पण्चात् परिवर्तितः।"
- (ण) उपधान तप के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थ विधित्रपा 'आचार दिनकर' और 'समाचारीणतक' आदि में यत्र तत्र लिखा है जिज्ञानु उन-उन ग्रन्थों का स्वाध्याय करें।

विसोहयं ते अणुकाहयंते, जे आयभावेण वियागरेज्जा । अट्टाणिए होइ बहुगुणाणं, जे णाणसंकाए मुसं वएज्जा ॥

जे यावि पुट्टा पलिउंचर्यति आयाणमट्टं खलु वंचयित । असाहुणो ते इह साहुमाणी, मायण्णि एसंति अणंतघातं ॥ —सूय. सु. १, अ. १३, गा. २-४ जो (गोष्ठामाहिल के समान ) विशुद्ध मोक्ष मार्ग की परम्प-रागत व्याख्या से भिन्न व्याख्या करते हैं, वे सर्वज्ञ के ज्ञान में सश्चंक होकर मृथा बोलते हैं, अतः उत्तम गुणों के अपात्र होते हैं।

जो कोई (साधक साधिका) पूछने पर अपने (गुरु का नाम) छिपाते हैं, वे लेने लायक मोक्ष अर्थ से अपने को वंचित करते हैं। वे असाधु होते हुए अपने को साधु मानने वाले माया (कपट) से युक्त हो अनन्तकालिक घात (नरक) को प्राप्त होंगे।

छर्ठो वंजणणाणायारो सत्तामो अट्ठणाणा- छठा व्यंजन-ज्ञानाचार, सातवां अर्थ-ज्ञाना-यारो अट्ठमो तदुभयणाणायारो चार, आठवां तदुभय-ज्ञानाचार सुत्तत्थस्स अणिण्हवणं सूत्रार्थं का न छिपाना—

१६५. अदूसए<sup>५</sup> णो पच्छन्नभासी, णो सुत्तमत्थं च करेज्ज ताई । सत्थारभत्ती अणुवीइ वार्थ, सुर्यं च सम्मं पडिवाययंसि ॥ —सूय. सु. १, अ. १४, गा. २६, (६०५) १६५. सर्वं प्राणियों का त्राता श्रमण आगम के अर्थ को न िष्णावे, न दूचित करे. सूत्रायं का अन्यया उच्चारण न करे तया शास्ता की भक्ति का ध्यान रखते हुए प्रत्येक बात विचार कर कहे और गुरु से सूत्रायं की जैसी व्याख्या सुनी है वैसी ही अन्य को कहे।

**※※** 

१ भगवान् महावीर के शासनकाल में सात प्रवचन निन्हव हुए हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन स्थानांग अ. ७, सूत्र ५८७ में है।

२ (क) जो अर्थ को व्यक्त करे वह व्यन्जन है, व्यन्जनों से सूत्र की रचना होती हैं, अतः व्यन्जन सूत्र को कहते हैं। "वंजणिति भण्णत्ते सुत्तं"—िनशीयचूर्णी पीठिका पृष्ठ १२ गाथा १७. सूत्र के अक्षरों का शुद्ध उच्चारण करना व्यन्जनाचार है।

<sup>(</sup>ख) सूत्र के अशुद्ध उच्चारण से अर्थ-भेद होता है, अर्थ-भेद से क्रिया भेद तथा किया-भेद से निर्जरा नहीं होती है और निर्जरा न होने से मोक्ष नहीं होता है, अतः सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है।

<sup>(</sup>ग) सूत्रकृतांग श्रुत. १, अ. १४, गा. २७ में "सुद्ध सुत्ते" सूत्र का श्रुद्ध उच्चारण भावसमाधि का हेतु माना है।

<sup>(</sup>घ) शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है तथा भाषा समिति का विवेक आवश्यक है, अतः एतद् विपयक विस्तृत विवरण भाषा समिति विभाग में देखें।

३ सूत्र का सत्य अर्थ करना अर्थाचार है।

४ सूत्र और अर्थ का शुद्ध उच्चारण करना और सम्यक् अर्थ समझना तदुभयाचार है।

५ अदूसए-अपसिद्धान्तव्याख्यायेन सर्वज्ञोक्तमागमं न दूषयेत् ।

६ ताई—संसारात् त्रायी-त्राणशीलो जन्तुनाम् ।

# णाणायार-परिसिट्ठं

णाण-आयार-भेएण पुरिसभेया—
१६६. (क) चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—
सेयंसे नाममेगे सेयंसे,

सेयंसे नाममेगे पावंसे,

पावंसे नाममेगे सेयंसे,

पावंसे नाममेगे पावंसे ।

(छ) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा---सेयंसे नाममेगे सेयंसेति सालिसए,

सेयंसे नाममेगे पाबंसेत्ति सालिसए,

पावंसे नाममेगे सेवंसेति सालिसए,

पावंसे नाममेगे पावंसेत्ति सालिसए ।

(ग) चत्तारि पुरिसनाया पण्णता, तं जहा—सेयंसे नाममेगे सेयंसे ति गन्नइ,

सेयंसे नाममेगे पावंसे ति मग्नइ,

पावंसे नाममेगे सेयंसे सि मन्नइ,

पावंसे नाममेगे पावंसे ति मप्रइ।

(घ) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— सेयंसे नाममेगे सेयंसे त्ति सालिसए मन्नड,

सेयंसे नाममेंगे पावंसे लि सालिसए मन्नइ,

# ज्ञानाचार परिशिष्ट

ज्ञान और आचार भेद से पुरुपों के प्रकार— १६६. (क) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा—

कुछ पुरुप बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और आचरण की दृष्टि से भी श्रेष्ठ हैं।

कुछ पुरुप वोध की दृष्टि से श्रेप्ट हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से पापी हैं।

कुछ पुरुष वोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से भी पापी हैं और आचरण की दृष्टि से भी पापी हैं।

(ख) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा-

कुछ पुरुप वोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ सदृण हैं।

कुछ पुरुप बोध की दृष्टि से श्रोप्ट हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से पापी के सदृश हैं।

कुछ पुरुप बोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ सदृश हैं।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं और आचरण की दृष्टि से पापी सदृश हैं।

(ग) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा-

कुछ पुरुप बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और अपने आप को श्रेष्ठ ही मानते हैं।

कुछ पुरुप बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, किन्तु अपने आप को पापी मानते हैं।

कुछ पुरुप बोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं और अपने आप को पापी मानते हैं।

(घ) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा-

कुछ पुरुष वोद्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और अपने आप को श्रेष्ठ सदृश मानते हैं।

कुछ पुरुप बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं किन्तु अपने आप को मापी सदृण मानते हैं। पावंसे नाममेगे सेयंसे ति सालिसए मन्नइ,

पावंसे नाममेगे पावंसे ति सालिसए मन्नइ। —ठाणं स. ४, उ. ४, सु. ३४४

णाणिणो अण्णाणिणो य---१६७. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-दुःगए नाममेगे दुःगए,

दुगए नाममेगे सुगए,

सुरगए नाममेगे दुग्गए,

सुगाए नाममेगे सुगाए।

१६८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-तमे नाममेगे तमे, तमे नाममेगे जोई, जोई नाममेगे तमे, जोई नाममेगे जोई। ---ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२७ नाणदंसणुष्पत्ति—अणुष्पत्ति य—

१६९. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— किससरीरस्स नाममेगस्स णाण-दंसणे समुप्पज्जइ, नो दढसरीरस्स, दहसरीरस्स नाममेगस्स णाण-दंसणे समुप्पज्जइ, नो किससरीरस्स, एगस्स किससरीरस्स वि णाण-दंसणे समुप्पन्जइ, दढसरीरस्स वि, एगस्स नो किससरीरस्स णाण-दंसणे समुप्पज्जइ, नो दढसरीरस्स । —ठाणं अ. ४, उ. १, सु. २८३ अतिसेस नाणदंसणाणं अणुष्पत्ति कारणाइं —

१७०. चर्डीह ठाणेहि णिग्गंथाण वा णिग्गंधीण वा अस्ति समयंति अतिसेसे णाणदंसणे समुष्पिज्जिडकामे वि ण समुष्पञ्जेज्जा, तं जहा---

- १. अभिवखणं-अभिवखणं इत्थिकहं मत्तकहं देसकहं रायकहं कहेता भवति ।
- २. विवेगेण विउस्सागेणं जो सम्मम्पाणं भाविता भवति ।
- ३. पुन्दरत्तावरत्तकालसमयंसि णो धम्मजागरियं जागरइत्ता भवति ।

कुछ पुरुप वोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु अपने आप को श्रेष्ठ सदृश मानते हैं।

कुछ पुरुप वोध की दृष्टि से पापी हैं और अपने आप को पापी सद्ग मानते हैं।

ज्ञानी और अज्ञानी-

१६७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा-

एक पुरुष पहले भी ज्ञानादि गुण से हीन है और पीछे भी ज्ञानादि गुण से हीन है।

एक पुरुप पहले ज्ञानादि गुण से हीन है किन्तु पीछे ज्ञानादि गुण से सम्पन्न होता है।

एक पुरुष पहले ज्ञानादि गुण से सम्पन्न है किन्तु पीछे ज्ञानादि गुण से हीन हो जाता है।

एक पुरुष पहले भी ज्ञानादि गुण से सम्पन्न है और धीछे भी ज्ञानादि गुण से सम्पन्न है।

१६८. चार प्रकार के पुरुप कहे हैं, यथा-

एक पुरुष पहले अज्ञानी है और पीछे भी अज्ञानी है, एक पुरुष पहले अज्ञानी है किन्तु पीछे ज्ञानी है, एक पुरुप पहले जानी है किन्तु पीछे अज्ञानी है. एक पुरुष पहले भी जानी है और पीछे भी जानी है।

ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति-

१६६. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा —

कृण गरीर वाले पुरुप को ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है, किन्तु दृढ़ शरीर वाले को नहीं,

दृढ़ शरीर वाले पुरुप को ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है, किन्तु कृण शरीर वाले को नहीं,

कुश और दृढ़ शरीर वाले पुरुप को भी ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है,

कृश और दृढ़ शरीर वाले पुरुष को ज्ञान-दर्शन उत्पन्न नहीं होता है,

अतिशयपुक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति नहीं होने के कारण-

१७०: चार कारणों से निर्यन्य और निर्यन्थियों के इस समय में अर्थात् तत्काल अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते-होते भी उत्पन्न नहीं होते, जैसे---

- (१) जो निर्यन्य या निर्यन्थी वार-वार स्त्रीकया, भक्तकथा, देशकथा और राजकथा करता है।
- (२) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी विवेक और न्युत्सर्ग के द्वारा आत्मा को सम्यक् प्रकार से भावित करने वाला नहीं होता।
- (३) जो निर्ग्रन्थ य निर्ग्रन्थी पूर्वरात्रि और अपररात्रिकाल के समय धर्म-जागरण करके जागृत नहीं रहता।

४. फासुयस्स एसणिज्जस्स उंछस्स सामुदाणियस्स णी सम्मं-गवेसित्ता भवति ।

इच्चेतेहि चउहि ठाणेहि णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा -जाव-(अस्सिं समयंसि अतिसेसे णाणदंसणे समुष्पिज्जउ-कामे वि) णो समुष्पञ्जेज्जा ।

—ठाणं. ब. ४, च. २, सु. २६४

# अतिसेस नाणदंसणुष्पत्ति कारणाइं--

१७१. चर्डीह ठाणेहि जिग्गंथाण वा जिग्गंथीण वा अस्ति समयंसि अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पज्जिजनामे समुप्पज्जेज्जा, तं जहा —

- १. इत्थिकहं मत्तकहं देसकहं रायकहं णो कहेता भवति ।
- २. विवेगेण विजस्सगेणं सम्ममप्पणाणं भावेत्ता भवति ।
- ३. पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरइत्ता भवति ।
- ४. फासुयस्त एसणिज्जस्स उंछस्स सामुदाणियस्स सम्मं गवेसित्ता.भवति । इच्चेतेहि चउहि ठाणेहि णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा -जाव-अस्ति समयंसि अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पञ्जिडकामे समुप्पञ्जेज्जा । —ठाणं. स. ४, उ. २, सु. २८४

# णाण-दंसणाणं वुड्ढिकरा हाणिकरा य--

१७२. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-एगेणं नाममेगे वड्दइ एगेणं हायइ,

एगेणं नाममेगे वड्ढइ बोहि हायइ,

बोहि नाममेगे वड्ढई एगेणं हायइ,

एगे दोहि नाममेगे वड्ढइ दोहि हायइ । —ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२७ (४) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक, एपणीय, उंछ और सामुदानिक भिक्षा की सम्यक् प्रकार से गवेषणा नहीं करता।

इन चार कारणों से निर्श्रन्थ और निर्श्रन्थियों को तत्काल अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते-होते भी एक जाते हैं— उत्पन्न नहीं होते।

अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति के कारण— १७१. चार कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को अभीष्ट अति-शय-युक्त ज्ञान-दर्शन तत्काल उत्पन्न होते हैं, जैसे—

- (१) जो स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राजकथा नहीं कहता।
- (२) जो विवेक और व्युत्सर्ग के द्वारा आत्मा की सम्यक् प्रकार से भावना करता है।
- (३) जो पूर्वरात्रि और अपररात्रि के समय धर्म ध्यान करता हुआ जागृत रहता है।
- (४) जो प्रासुक, एपणीय, उंछ और सामुदानिक भिक्षा की सम्यक् प्रकार से गवेपणा करता है।

इन चार कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों के अभीष्ट, अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन तत्काल उत्पन्न होते है ।

ज्ञान-दर्शनादि की वृद्धि करने वाले और हानि करने वाले—

१७२. चार प्रकार के पुरुष कहे गये हैं—यथा—

एक पुरुप ज्ञान से बढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन से हीन होता है,

एक पुरुप ज्ञान से बढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन और विनय से हीन होता है,

एक पुरुप ज्ञान और च।रित्र से बढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन से हीन होता है,

एक पुरुप ज्ञानं और चारित्र से वढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन और विनय से हीन होता है।

[इस चौभंगी का एक वैकल्पिक अर्थ और भी है—
एक पुरुप ज्ञान से बढ़ता है और राग से हीन होता है,
एक पुरुप ज्ञान से बढ़ता है और राग-द्वेप से हीन होता है,
एक पुरुप ज्ञान व संयम से बढ़ता है और राग से हीन
ता-है,

एक पुरुष ज्ञान व संयम से बढ़ता है और राग-द्वेप से हीन होता है।] ओहिनाणिस्स खोभगा—

१७३. पंचींह ठाणेहि ओहिदंसणे समुपिन्जिडकामे वि तप्पहमयाए खंमाएन्जा, तं जहा—

- १. अप्पमुतं वा पुढविं पासित्ता तप्पढमयाए खंमाएज्जा,
- २. कुन्थुरासिभूतं वा पुढविं पासित्ता तप्पढमयाए खंमाएज्जा,
- ३. महइ महालयं वा महोरगसरीरं पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएज्जा,
- ४. देवं वा महड्डियं-जाव-महेसक्खं पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएज्जा,
- ४. पुरेसु वा पोराणाई महइ महालयाई महानिहाणाई पहीण-सामियाई, पहीणसेजयाई, पहीणगुत्तागराई उच्छिन्न-सामियाई उच्छिन्नसेजयाई उच्छिन्नगोत्तागाराई जाई इमाई गामागर-णगर-जेड-फव्बड-मंडव-दोणमुह-पट्टणासम-संवाह-सिन्नवेसेसु सिघाडग-तिग-चज्रमक-चच्चर-चज्रम्मुह-महापहपहेसु णगरणिद्धमणेसु सुसाण-सुन्नागार-गिरिकंदर-संति-सेलोवट्ठावण भवणगिहेसु सिन्नविखत्ताई चिट्ठन्ति ताई वा पासित्ता तप्पडमयाए खंभाएज्जा। इच्चेएहि पंचिह ठाणेहि थोहिदंसणे समुपिन्जजन्नामे तप्पडमयाए खंभाएज्जा।

# केवलणाण-दंसण अक्लोभगा---

१७४. पंचीह ठाणीह केवलवरनाण-वंसणे समुपिजज्ञिकामे तप्पढ-

अप्पभूतं वा पुढाँव पासित्ता तप्पढमयाए नो खंभाएज्जा,
— सेसं तहेव—जाव—भवणिहेसु सिन्निखत्ताइं चिट्ठन्ति
ताइं वा पासित्ता तप्पढमयाए नो खंभाएज्जा। इच्चेएहिं
पंचींह ठाणेहि-जाव-नो खंभाएज्जा।

—ठाणं. स. ४, उ. १, सु. ३६४

# णाणसंपन्ना किरियासंपन्ना य-

१७५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-

बुहे णाममेगे बुहे,
बुहे नाममेगे अबुहे,
अबुहे नाममेगे बुहे,
अबुहे नाममेगे अबुहे ।
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
बुहे नाममेगे बुहिह्यए,
बुहे नाममेगे अबुहिह्यए,
अबुहे नाममेगे अबुहिह्यए,
अबुहे नाममेगे अबुहिह्यए,
अबुहे नाममेगे अबुहिह्यए,

अवधिज्ञान के क्षोभक-

१७३. अवधिज्ञान प्रथम अवधिउपयोग की प्रवृत्ति के समय पाँव कारणों से क्षुट्य-चितत होता है, यथा—

- (१) पृथ्वी को अल्प देखकर अवधिज्ञानी प्रयम अवधि उपयोग की प्रवृत्ति वे समय क्षुट्य होता है,
- (२) कुंयुओं की राणिमय पृथ्वी को देखकर अवधिज्ञानी प्रयम अवधिज्ययोग की प्रवृत्ति के समय धुन्त्र होता है,
- (३) महान् अजगर के णरीर देखकर अवधिजानी प्रयम अवधिजपयोग की प्रवृत्ति के समय धुन्ध होता है।
- (४) अत्यन्त मुखी और महती ऋदि वाले देव की देखकर अवधिज्ञानी प्रथम अवधिज्ञपयोग की प्रवृत्ति के समय शुब्ध होता है।
- (५) पुर ग्रामादि के जनपद आदि में एवं गिरिकन्दरा-श्मणान-णून्यगृह आदि स्थानों में स्वामी हीन उत्तराधिकारीहीन प्राचीन दवी हुई महानिधियों (भण्डारों) को देखकर अवधिज्ञानी प्रथम अवधिजपयोग की प्रवृत्ति के समय धुट्ध होता है।

# केवलज्ञान-दर्शन के अक्षोभक-

१७४. केवलज्ञानी और केवलदर्णनी उपयोग् की प्रवृत्ति के समय क्षुट्ध नहीं होता, यथा—

पृथ्वी को अल्प देखकर—यावंत्—स्वामीहीन महानिधियों को देखकर क्षुट्ध नहीं होते हैं। इन पाँच कारणों से — यावत्— क्षुट्ध नहीं होते हैं।

ज्ञान सम्पन्न और क्रिया सम्पन्न-

१७५. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष शास्त्रज्ञ है और क्रियाकुणल भी है,
एक पुरुष शास्त्रज्ञ है किन्तु क्रियाकुणल नहीं है,
एक पुरुष शास्त्रज्ञ नहीं है किन्तु क्रियाकुणल हैं,
एक पुरुष शास्त्रज्ञ भी नहीं है और क्रियाकुणल भी नहीं है।
चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष विवेकी है और उसके कार्य भी विवेकपूर्ण हैं,
एक पुरुष विवेकी है किन्तु उसके कार्य भी विवेकपूर्ण हैं,
एक पुरुष अविवेकी है किन्तु उसके कार्य भी अविवेककृत हैं।
एक पुरुष अविवेकी है और उसके कार्य भी अविवेककृत हैं।

णाणजुत्ता—आयारजुत्ता य— १७६. (क) चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—

> जुत्ते नाममेगे जुत्ते, जुत्ते नाममेगे अजुत्ते, अजुत्ते नाममेगे जुत्ते, अजुत्ते नाममेगे अजुत्ते ।

> > ---ठाणं. व. ४, च. ३, सु. ३१६

चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं नहा— तमे नाममेगे तमवले, तमे नाममेगे जोईबले, जोई नाममेगे तमवले, जोई नाममेगे जोईबले। चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं नहा— तमे नाममेगे तमबलपलज्जणे, तमे नाममेगे जोईबलपलज्जणे, जोई नाममेगे तमबलपलज्जणे,

—ठाणं. थ. ४, स. ३, सु. ३२७

णाणजुत्ता — णाणपरिणता य— १७७. चतारि पुरिसनाया पण्णता, तं नहा— जुत्ते नाममेगे जुत्तपरिणए,

जुत्ते नाममेगे अजुत्तपरिणए,

अजुत्ते नाममेगे जुत्तपरिणए,

अजुत्ते नाममेगे अजुत्तंपरिणए।

---ठाणं. अ. ४, ७. ३, सु. ३१६ से भी अयुक्त है।

ज्ञान-युक्त और आचार-युक्त

१७६. (क) चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा-

एक पुरुप ज्ञान से युक्त है और आचार से भी युक्त है,
एक पुरुप ज्ञान से युक्त है किन्तु आचार से युक्त नहीं है,
एक पुरुप ज्ञान से अयुक्त है किन्तु आचार से युक्त है,
एक पुरुप ज्ञान से भी अयुक्त है और आचार से भी अयुक्त है।
[काल की अपेक्षा से इसाचीमंगी का अर्थ इस प्रकार होगा—

एक पुरुष गृहस्य पर्याय में धनादि से युक्त था और श्रमण-पर्याय में भी ज्ञानादि से युक्त है,

एक पुरुप गृहस्थ पर्याय में धनादि से युक्त था किन्तु श्रमण-पर्याय में ज्ञानादि से युक्त नहीं है,

एक पुरुप गृहस्य पर्याय में धनादि से अयुक्त था किन्तु श्रमणपर्याय में ज्ञानादि से युक्त है।

एक पुरुप गृहस्य पर्याय में धनादि से अयुक्त था और श्रमण-पर्याय में भी ज्ञानादि से अयुक्त है।]

चार प्रकार के पृष्ठप कहे हैं, यथा—
एक पृष्ठप अज्ञानी है और दुराचारी है,
एक पृष्ठप अज्ञानी है किन्तु सदाचारी है,
एक पृष्ठप ज्ञानी है किन्तु दुराचारी है,
एक पृष्ठप ज्ञानी है किन्तु सदाचारी है।

(ख) चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुप अज्ञानी है और उसे दुराचार में ही आनन्द आता है, एक पुरुप अज्ञानी है किन्तु उसे सदाचार में आनन्द आता है, एक पुरुप ज्ञानी है किन्तु उसे दुराचार में ही आनन्द आता है, एक पुरुप ज्ञानी है किन्तु उसे सदाचार में ही आनन्द आता है।

ज्ञान-युक्त और ज्ञान परिणत— १७७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुप ज्ञानादि से युक्त है और ज्ञानादि की परिणति से भी युक्त है,

एक पुरुप ज्ञानादि से युक्त है किन्तु ज्ञानादि की परिणंति से युक्त नहीं है,

एक पुरुष ज्ञानादि से अयुक्त है किन्तु ज्ञानादि की परिणति से युक्त है,

एक पुरुप ज्ञानादि से भी अयुक्त है और ज्ञानादि की परिणति भी अयुक्त है। णाणजुत्ता वेसजुत्ता य-

१७८. बतारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
जुत्ते नाममेगे जुत्तरूवे,
जुत्ते नाममेगे अजुत्तरूवे,
अजुत्ते नाममेगे जुत्तरूवे,
अजुत्ते नाममेगे अजुत्तरूवे।

— ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१**६** 

णाणजुत्ता सिरिजुत्ता, अजुत्ता य— १७६. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— जुत्ते नाममेगे जुत्तसोभे,

जुले नाममेगे अजुलसोभे,

अजुत्ते नाममेगे जुत्तसोभे,

अजुत्ते नाममेगे अजुत्तसोभे ।

—ठाणं. थ. ४, उ. ३, सु. ३१६

पंचिवहा परिष्णा—

१८०. पंचिवहा परिण्णा पण्णता, तं जहा-

- १. उवहिपरिण्णा,
- २. उवस्सयपरिण्णा,
- ३. कसायपरिण्णा,
- ४. जोगपरिण्णा,
- ५. भत्तपाणपरिण्णा । ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४२०

सरीरसंपन्ना पण्णासंपन्ना य-

१६१. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—
जन्नए नाममेगे जन्नए पन्ने,
जन्नए नाममेगे पणए पन्ने,
पन्नए नाममेगे जन्नए पन्ने,
पन्नए नाममेगे पणए पन्ने।

——ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६

उज्जू उज्जुपण्णा, जुत्ता वंका वंकपण्णाजुत्ता—

१८२. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-

उज्जू नाममेगे उज्जूपन्ते, उज्जू नाममेगे वंकपन्ते, वंके नाममेगे उज्जूपन्ते, वंके नाममेगे वंकपन्ते ो——ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६ ज्ञान-युक्त और वेपयुक्त-

१७८. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष जानादि से युक्त है और साधुवेष से भी युक्त है,
एक पुरुष जानादि से युक्त है किन्तु साधुवेष से अयुक्त है,
एक पुरुष जानादि से अयुक्त है किन्तु साधुवेष से युक्त है,

एक पुरुष जानादि से भी अयुक्त है और साधुवेष से भी

अयुक्त है।

ज्ञानयुक्त और शोभायुक्त; अयुक्त—

१७६. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा-

एक पुरुष ज्ञानादि से युक्त है और उसकी उनित भोभा भी है।

एक पुरुप ज्ञानादि से युक्त है किन्तु उसकी उचित गोभा नहीं है।

एक पुरुष ज्ञानादि से अयुक्त है किन्तु उसकी उचित गोभा है।

एक पुरुप ज्ञान से भी अयुक्त है और उसकी उचित शोभा भी नहीं है।

पाँच प्रकार की परिज्ञा-

१ ५०. परिज्ञा पाँच प्रकार की कही गई है, जैसे-

- (१) उपधि परिज्ञा,
- (२) उपाश्रय परिज्ञा,
- (३) कपाय परिज्ञा,
- (४) योग परिज्ञा,
- (४) भक्तपान परिज्ञा ।

शरीरसम्पन्न और प्रज्ञ सम्पन्न-

१८१. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुप शरीर से जन्नत है और प्रज्ञा से भी जन्नत है, एक पुरुप शरीर से जन्नत है किन्तु प्रज्ञा से जन्नत नहीं है, एक पुरुप शरीर से जन्नत नहीं है किन्तु प्रज्ञा से जन्नत है, एक पुरुप शरीर से भी जन्नत नहीं है और प्रज्ञा से भी जन्नत

नहीं है।

ऋजु-ऋजुप्रज्ञ और वक्र-वक्रप्रज्ञ—

१८२. चार अकार के पुरुष कहे है, यथा-

एक पुरुष ऋजु है और ऋजुमज्ञ है, एक पुरुष ऋजु है किन्तु वक्ष्मज्ञ है, एक पुरुष वक्ष है किन्तु ऋजुमज्ञ है,

एक पुरुप वक है और वक्रप्रत है।

दीना दीनपण्णाजुत्ता, अदीना अदीनपण्णाजुत्ता-

१८३. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा, दीणे नाममेगे दीणपन्ने, दीणे नाममेगे अदीणपन्ने, अदीणे नाममेगे दीणपन्ने, अदीणे नाममेगे वर्दाणपन्ने।

—ठाणं. व. ४. च. २, मु. २७६

अन्जा अणन्जा, अन्जपण्णाजुत्ता अणन्ज पण्णानुत्ता-

१८४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा — अज्जे नाममेगे अज्जपन्ने, अज्जे नाममेगे अण्जंपन्ने, अण्जे नाममेगे अज्जपन्ने, अण्जे नाममेगे अण्जपन्ने। —ठाणं. थ. ४, उ. २, सु. २८०

सच्चा असच्चा, सच्चपण्णाजुत्ता असच्च पण्णाजुत्ता-

१८५. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— सक्त्वे नाममेगे सच्चपन्ने, सक्त्वे नाममेगे असम्बपन्ने, असक्त्वे नाममेगे सम्बपन्ने, अमक्त्वे नाममेगे असम्बपन्ने। सुसीला दुस्सीला, सील पण्णाजुत्ता असीलपण्णाजुत्ता —

१८६. चतारि पुरिसनाया पण्णता, तं जहा— सुद्द नाममेगे सुद्दपन्ने, सुद्द नाममेगे असुद्दपन्ने, .असुद्दे नाममेगे सुद्दपन्ने,

असुइ नाममेगे असुइपन्ने ।

मुद्धा सुद्ध पण्णाजुत्ता, असुद्धा असुद्ध पण्णाजुत्ता — १८७. चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— सुद्धे नाममेगे सुद्धपन्ने,

सुद्धे नाममेगे असुद्धपन्ने,

अमुद्धे नाममेगे मुद्धपन्ने,

असुद्धे नाममेगे असुद्धपन्ने ।

**—**ठाणं. ब. ४, उ. १, सु. २४१

दीन और अदीन, दीन-प्रज्ञावान और अदीन-प्रज्ञावान—

१८३. चार प्रकार के पुरुष कहें हैं, यथा---

एक पुरुष दीन हैं और सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में भी दीन है।
एक पुरुष दीन है किन्तु सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में अदीन है।
एक पुरुष अदीन है किन्तु सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में दीन है।
एक पुरुष अदीन है और सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में भी
अदीन है।

आर्य और अनार्य, आर्य प्रज्ञावान् और अनार्य प्रज्ञावान्-

१८४. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष आर्य भी है और आर्यप्रज्ञ भी है।
एक पुरुष आर्य है किन्तु आर्यप्रज्ञ नहीं है।
एक पुरुष अनार्य है किन्तु आर्यप्रज्ञ है।
एक पुरुष अनार्य है और अनार्यप्रज्ञ भी है।

सत्यवक्ता और असत्यवक्ता सत्य प्रज्ञा और असत्य प्रज्ञा— १८५. पुरुष चार प्रकार के कहे हैं, यथा—

एक पुरुष सत्य वक्ता है और उसकी प्रज्ञा भी सत्य है।

एक पुरुष सत्य वक्ता है किन्तु उसकी प्रज्ञा असत्य है।

एक पुरुष असत्य वक्ता है किन्तु उसकी प्रज्ञा सत्य है।

एक पुरुष असत्य वक्ता है और उसकी प्रज्ञा भी असत्य है।

शील सम्पन्न और दुशील सम्पन्न, शील प्रज्ञावान और

ल सम्पन्न और दुशील सम्पन्न, शील प्रज्ञावान और दुश्शील प्रज्ञावान—

१८६. चार प्रकार के पुरुप कहे हैं, यथा—

एक पुरुप स्वभाव से अच्छा है और उसकी प्रजा भी पवित्र है,

एक पुरुप स्वभाव से अच्छा है किन्तु उसकी प्रजा अपवित्र है,

एक पुरुप स्वभाव से अच्छा नहीं है किन्तु उसकी प्रजा
पवित्र है,

एक पुरुष स्वभाव से अच्छा नहीं है और उसकी प्रजा भी अपवित्र है।

शुद्ध और शुद्ध प्रज्ञावान, अशुद्ध और अशुद्ध प्रज्ञावान— १८७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष निर्मल ज्ञानादि गुणवाला है और उसकी प्रज्ञा भी णुद्ध है,

एक पुरुष निर्मल जानादि गुणवाला है किन्तु उसकी प्रज्ञा अणुद्ध है,

एक पुरुष निर्मल जानादि गुणवाला नहीं है किन्तु उसकी प्रजा शुद्ध है,

एक पुरुष निर्मल जानादि गुणवाला नहीं है और उसकी प्रज्ञा भी गुढ नहीं है।

वायणा दाता, अदाता, गहिया, अगहिया— १६८. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

- १. वाएइ णाममेगे णो वायावेइ,
- २. वायावेइ णाममेगे णो वाएइ,
- ३. एगे वाएइ वि वायावेइ वि,
- ४. एगे जो बाएइ जो बायावेइ।

### पडिच्छगा-अपडिच्छगा---

१८६. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—

- १. पडिच्छति णाममेगे णो पडिच्छावेति,
- २. पडिच्छावेति णाममेगे णो पडिच्छति,
- ३. एगे पडिच्छति वि पडिच्छावेति वि,
- ४. एगे जो पहिच्छति जो पहिच्छावेति ।

# पण्ह कत्ता, अकत्ता-

१६०. चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, तं जहा-

- १. पुच्छइ णाममेगे णो पुच्छावेइ,
- २. पुन्छावेइ णाममेगे णो पुन्छइ,
- ३. एगे पुच्छइ वि पुच्छावेइ वि,
- ४. एगे णो पुच्छइ णो पुच्छावेइ । बागरा, अवागरा--
- १६१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
  - १. वागरेति णाममेगे णो वागरावेति,
  - २. वागरावेति णाममेगे णो वागरेति.
  - ३. एगे वागरेति वि वागरावेति वि,
  - ४, एगे णो वागरेति णो वागरावेति ।

वाचना दाता, अदाता, ग्रहिता, अग्रहिता— १८८. पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे-

- (१) कोई पुरुप दूसरों को वाचना देता है, किन्तु दूसरों से वाचना नहीं लेता।
- (३) कोई पुरुप दूसरों से वाचना लेता है, किन्तु दूसरों को वाचना नहीं देता।
- (३) कोई पुरुप दूसरों को वाचना देता है और दूसरों से वाचना लेता भी है।
- (४) कोई पुरुष न दूसरों को वाचना देता है और न दूसरों से वाचना लेता है।

# सूत्रार्थं ग्राहक अग्राहक-

१८६. पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे—

- (१) कोई पुरुप प्रतीच्छा (सूत्र और अयं का ग्रहण) करता है, किन्तु प्रतीच्छा करवाता नहीं है ।
- (२) कोई पुरुप प्रतीच्छा करवाता है, किन्तु प्रतीच्छा करता नहीं है।
- (३) कोई पुरुप प्रतीच्छा करता भी है और प्रतीच्छा कर-वाता भी है।
- (४) कोई पुरुप प्रतीच्छा न करता है और न प्रतीच्छा करवाता है।

# प्रश्नकर्ता, अकर्ता-

१६०. पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे-

- (१) कोई पुरुप प्रश्न करता है, किन्तु प्रश्न करवाता नहीं है।
- (२) कोई पुरुप प्रश्न करवाता है, किन्तु स्वयं प्रश्न करता नहीं है।
- (३) कोई पुरुप प्रश्न करता भी है और प्रश्न करवाता भी है।
- (४) कोई पुरुष न प्रश्न करता है, न प्रश्न करवाता है। सूत्रार्थ व्याख्याता, अव्याख्याता—
- १६१. पुन: पुरुप चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे --
- (१) कोई पुरुष सूत्रादि का व्याख्यान करता है, किन्तु अन्य से व्याख्यान करवाता नहीं है।
- (२) कोई पुरुष व्याख्यान करवाता है, किन्तु स्वयं व्याख्यान नहीं करता है।
- (३) कोई पुरुष स्वयं च्याख्यान करता है, और अन्य से व्याख्यान करवाता भी है।
- (४) कोई पुरुप न स्वयं व्याख्यान करता है और न अन्य से न्याख्यान करवाता है।

— ठाणं, अ. ४, उ. १, सु: २५६

सूएण वा सरीरेण वा पुण्णा अपुण्णा—

१६२. चतार पुरिसनाया पण्णता, तं नहा—
पुण्णे नाममेगे पुण्णे,
पुण्णे नाममेगे तुच्छे,
तुच्छे नाममेगे पुण्णे,
तुच्छे नाममेगे तुच्छे।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सूएण पुण्णा अपुण्णा, पुण्णावभासा अपुण्णावभासा—

· १६३. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-

पुण्णे नाममेगे पुण्णोमासी, पुण्णे नाममेगे तुच्छोमासी, तुच्छे नाममेगे पुण्णोमासी, तुच्छे नाममेगे तुच्छोमासी।

—-ठाणं∴ थ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सुएण पुण्णा अपुण्णा, पुण्णरूवा अपुण्णरूवा—

१६४. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—
पुण्णे नाममेगे पुण्णरूवे,
पुण्णे नाममेगे तुच्छरूवे,
तुच्छे नाममेगे पुण्णरूवे,
तुच्छे नाममेगे तुच्छरूवे। —ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सुएण पुण्णा अपुण्णा, उपकारकारगा, अपकारकारगा—

१६४. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— पुण्णे वि एगे पियहे, पुण्णे वि एगे अवदले, तुन्छे वि एगे पियहे, तुन्छे बि एगे अवदले।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सुएन पुन्ना अपुन्ना, सुअस्स दाता अदाता—

१६६. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—
पुन्ने वि एगे विस्संदद्द,
पुन्ने वि एगे णो विस्संदद्द,
तुच्छ वि एगे विस्संदद्द,
तुच्छ वि एगे नो विस्संदद्द।

--- ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६७

सुएण सरीरेण य उन्नया अवनया—

१६७. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— उन्नए नाममेगे उन्नए, उन्नए नाममेगे पणए, श्रुत और शरीर से पूर्ण अथवा अपूर्ण-

१६२. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष अवयवादि से पूर्ण है और श्रुत से भी पूर्ण है,
एक पुरुष अवयवादि से पूर्ण है किन्तु श्रुत से अपूर्ण है,
एक पुरुष श्रुत से अपूर्ण है किन्तु अवयवादि से पूर्ण है,
एक पुरुष श्रुत से भी अपूर्ण है और अवयवादि से भी
अपूर्ण है।

श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण सदृश या अपूर्ण सदृश— १६३. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है और पूर्ण ही दिखाई देता है, एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है किन्तु अपूर्ण दिखाई देता है, एक पुरुष श्रुत से अपूर्ण है किन्तु पूर्ण दिखाई देता है, एक पुरुष श्रुत से अपूर्ण है और अपूर्ण ही दिखाई देता है।

श्रुत से पूर्ण अपूर्ण, श्रमणवेप से पूर्ण और अपूर्ण-

१६४. चार प्रकार के पुरुप कहे हैं, यथा—
एक पुरुप श्रुत से भी पूर्ण है और साध्वेप से भी पूर्ण है,
एक पुरुप श्रुत से पूर्ण है किन्तु साध्वेप से पूर्ण नहीं है,
एक पुरुप श्रुत से अपूर्ण है किन्तु साध्वेप से पूर्ण है,
एक पुरुप श्रुत से भी अपूर्ण है और साध्वेप से भी अपूर्ण है।

श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण उपकारी और अपकारी-

१६५. चार प्रकार के पुरुप कहे हैं, यथा—
एक पुरुप श्रुत से पूर्ण है और परोपकारी भी है,
एक पुरुप श्रुत से पूर्ण है किन्तु परोपकारी नहीं है,
एक पुरुप श्रुत से पूर्ण नहीं है किन्तु परोपकारी हैं,
एक पुरुप श्रुत से भी पूर्ण नहीं है और परोपकारी भी

नहीं है।

श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, श्रुत के दाता और अदाता-

१६६. चार प्रकार के पुरुप कहे हैं, यथा—

एक पुरुप श्रुत से पूर्ण है और अन्य को श्रुत देता है,

एक पुरुप श्रुत से पूर्ण है किन्तु अन्य को श्रुत नहीं देता है,

एक पुरुप श्रुत से पूर्ण नहीं है किन्तु अन्य को श्रुत देता है,

एक पुरुप श्रुत से भी पूर्ण नहीं है और अन्य को भी श्रुत
नहीं देना है।

श्रुत से और शरीर से उन्नत या अवनत-

१६७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष शरीर से उन्नत है और श्रुत से भी उन्नत है,
एक पुरुष शरीर से उन्नत है किन्तु श्रुत से उन्नत नहीं है,

नहीं है।

पणए नाममेगे उन्नए, पणए नाममेगे पणए ।

---ठाणं. अ. ४, सु. २३६

जाइसंपन्ना, जाइहीणा, सुयसंपन्ना, सुयहीणा— १६८. चत्तारि पुरिसजाथा पण्णत्ता, तं जहा— जाइसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने, सुयसंपन्ने नाममेगे नो जाइसंपन्ने, एगे जाइ संपन्ने वि सुयसंपन्ने वि, एगे नो जाइ संपन्ने नो सुयसंपन्ने।

--- ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

कुलसंप॰णा, कुलहीणा, सुयसम्पन्ना, सुयहीणा— १९६. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— कुलसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने, सुयसंपन्ने नाममेगे नो कुलसंपन्ने, एगे कुलसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि, एगे नो कुलसंपन्ने नो सुयसंपन्ने।

—ठाणं अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

सुरूवा, कुरूवा, सुयसम्पन्ता, सुयहीणा—
२००. चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—
क्वसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने,
सुयसंपन्ने नाममेगे नो क्वसंपन्ने,
एगे क्वसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि,
एगे नो क्वसंपन्ने नो सुयसंपन्ने।

—ठाणं. अ. ४, *उ.* ३, सु. ३१६

बलसम्पण्णा, बलहीणा, सुयसम्पण्णा, सुयरहिया—
२०९. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा—
बलसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने,
सुयसंपन्ने नाममेगे नो बलसंपन्ने,
एगे बलसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि,
एगे नो बलसंपन्ने नो सुयसंपन्ने।
—ठाणं अ. ४, स. ३, सु. ३१६

सुत्तधरा, अत्यधरा— २०२. तओ पुरिसजाया पण्णता, तं जहा — सुत्तधरे, अत्यधरे, तदुमयधरे।

— ठाणं व. ३, उ. ३, सु. १७७

चतारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा— मुत्तधरे नाममेगे नो अत्यधरे, अत्यधरे नाममेगे नो मुत्तधरे, एगे मुत्तधरे वि अत्यधरे वि, एगे नो मुत्तधरे नो अत्यधरे।

—्ठाणं• अ. ४, उ. १, सु. २५६

एक पुरुष शरीर से जन्नत नहीं है किन्तु श्रुत से जन्नत है,
एक पुरुष शरीर से जन्नत नहीं है और श्रुत से भी जन्नत नहीं है।
जातिसम्पन्न, जातिहीन, श्रुतसम्पन्न, श्रुतहीन—
१६८. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष जातिसम्पन्न है किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,
एक पुरुष जातिसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,
एक पुरुष जातिसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,
एक पुरुष जातिसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी

कुलसम्पन्न और कुलहींन, श्रुतसम्पन्न और श्रुतहीन—
१९९. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष कुलसम्पन्न है किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,
एक पुरुष श्रुतसम्पन्न है किन्तु कुलसम्पन्न नहीं है,
एक पुरुष कुलसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,
एक पुरुष कुलसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी
नहीं है।

सुरूप और कुरूप, श्रुतसम्पन्न और श्रुतहीन—
२००. चार प्रकार के पुरुप कहे गये हैं, यथा—
एक पुरुप रूपसम्पन्न है किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,
एक पुरुप श्रुतसम्पन्न है किन्तु रूपसम्पन्न नहीं है,
एक पुरुप श्रुतसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,
एक पुरुप रूपसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी नहीं है।

वलसम्पन्न और बलहीन, श्रुतसम्पन्न और श्रुतहीन—
२०१. चार प्रकार के पुरुप कहे हैं, यथा —
एक पुरुष वलसम्पन्न है, किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,
एक पुरुष श्रुतसम्पन्न है, किन्तु वलसम्पन्न नहीं है,
एक पुरुष वलसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,
एक पुरुष वलसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी नहीं है।

सूत्रधर, अत्थधर-२०२. श्रुतधर पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैं—
सूत्रधर, अर्थधर और तदुभयधर (सूत्र और अर्थ दोनों के धारक)

चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक सूत्रधर है किन्तु अर्थधर नहीं है,
एक अर्थधर है किन्तु सूत्रधर नहीं है,
एक सूत्रधर भी है और अर्थधर भी है,
एक सूत्रधर भी नहीं है और अर्थधर भी नहीं है।

छसु दिसासु णाणवुड्ढी--

२०३. छिह्साओ पण्णताओ, तं नहा-पाईणा, पडीणा, दाहिणा, उदीणा, उड्ढा, अधा ।

छींह दिसाहि जीवाणं गती पवत्तति नाणाभिगमे, तं जहा-पाईणाते-जाव-अधाते । ---ठाणं. अ. ६, सु. ४६६

# नाणवृड्ढिकरा दस नक्खता—

२०४. दस णवखता णाणस्स चुड्ढिकरा पण्णता, तं जहा-मिगसिरमद्दा पुस्सो, तिम्नि य पुन्नाई पूलमस्सेसा । हत्यो चित्तो य तहा, दस वृडि्ढकराइं णाणस्स<sup>1</sup>।। ---ठाणं. अ. १०, सु. ७५१

# तिविहा निण्णया-

२०५. तिविहे अंते पण्णत्ते, तं जहा-लोगंते, वेयंते, समयंते ।

–ठाणं. ३, उ. ४, सु. २१६

# तिविहा निव्वई—

२०६. तिविधा वाबत्ती पण्णता, तं जहा — जाणू, अजाणू,।वितिगच्छा ।

# तिविहो विसयाणुरागो—

२०७. तिविधा अज्झोववज्जणा पण्णत्ता, तं जहा -जाणू, अजाणू, वितिगच्छा ।

# तिविहं विसयाणुसेवणं—

२०८. तिविधा परियावज्जणा पण्णसा, तं जहा-जाणू, अजाणू, वितिगच्छा । —ठाणं. ३, उ. ४, सु. २१८ छहों दिशाओं में ज्ञान वृद्धि-

२०३. छः दिशाएँ कही हैं, यथा—(१) पूर्व, (३) दक्षिण, (४) उत्तर, (५) ऊध्वं, (६) अधो ।

ज्ञानाचार परिशिष्ट

छः दिशाओं में जीवों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यथा-पूर्व--यावत्-अघोदिशा में।

### ज्ञान वृद्धिकर दस नक्षत्र-

२०४. ज्ञान वृद्धि करने वाले दस नक्षत्र कहे हैं, यथा-

- (१) मृगशिर, (२) आर्द्रा, (३) पुष्य, (४) पूर्वापाढा,
- (५) पूर्वाफाल्गुनी, (६) पूर्वाभाद्रपदा, (७) मूल, (८) अश्लेपा,
- (६) हस्त, (१०) चित्रा।

# तीन प्रकार के निर्णय—

२०५. अन्त (रहस्य-निर्णय) तीन प्रकार का कहा गया है-

- (१) लोकान्त-निर्णय -- लौकिक शास्त्रों के रहस्य का निर्णय ।
- (२) वेदान्त-निर्णय चैदिक शास्त्रों के रहस्य का निर्णय ।
- (३) समयान्त-निर्णय--जैनसिद्धान्तों के रहस्य का निर्णय।

# तीन प्रकार की निवृत्ति—

२०६. व्यावृत्ति (पापरूप कार्यों से निवृत्ति) तीन प्रकार की कही गई है—ज्ञान-पूर्वक, अज्ञान-पूर्वक और विचिकित्सा (संशयादि)-पूर्वक ।

# तीन प्रकार का विषयानुराग—

२०७. अध्युपपादन (इन्द्रिय-विषयानुसंग) तीन प्रकार का कहा गया है--ज्ञानपूर्वक, अज्ञान-पूर्वक और विचिकित्सा-पूर्वक ।

तीन प्रकार का विषय सेवन--

२०८. पर्यापादन (विषय-सेवन) तीन प्रकार का कहा गया है-ज्ञानपूर्वक, अज्ञान-पूर्वक, और विचिकित्सा-पूर्वक ।

इन नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ योग होने पर यदि अध्ययन किया जाता है तो ज्ञान वृद्धि होती है, विघ्नरहित अध्ययन, श्रवण, व्याख्यान एवं धारणा होती है। ऐसे कार्यों में विशेषकाल कारण होता है, क्योंकि विशेषकाल क्षयोपशम का हेतु होता है, कहा भी है-

गाहा-उदयक्षयखओवसमा, जं च कम्मुणो भणिया । दब्वं, खेत्तं कालं, भवं च भावं च संपष्प ॥

# ज्ञानाचार तालिका

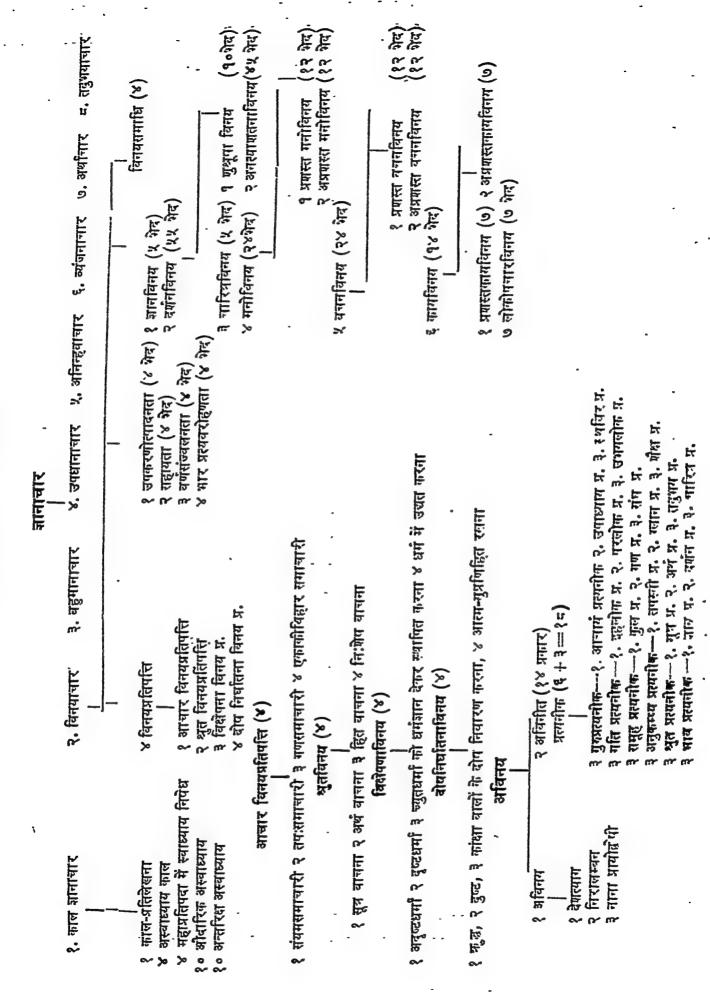

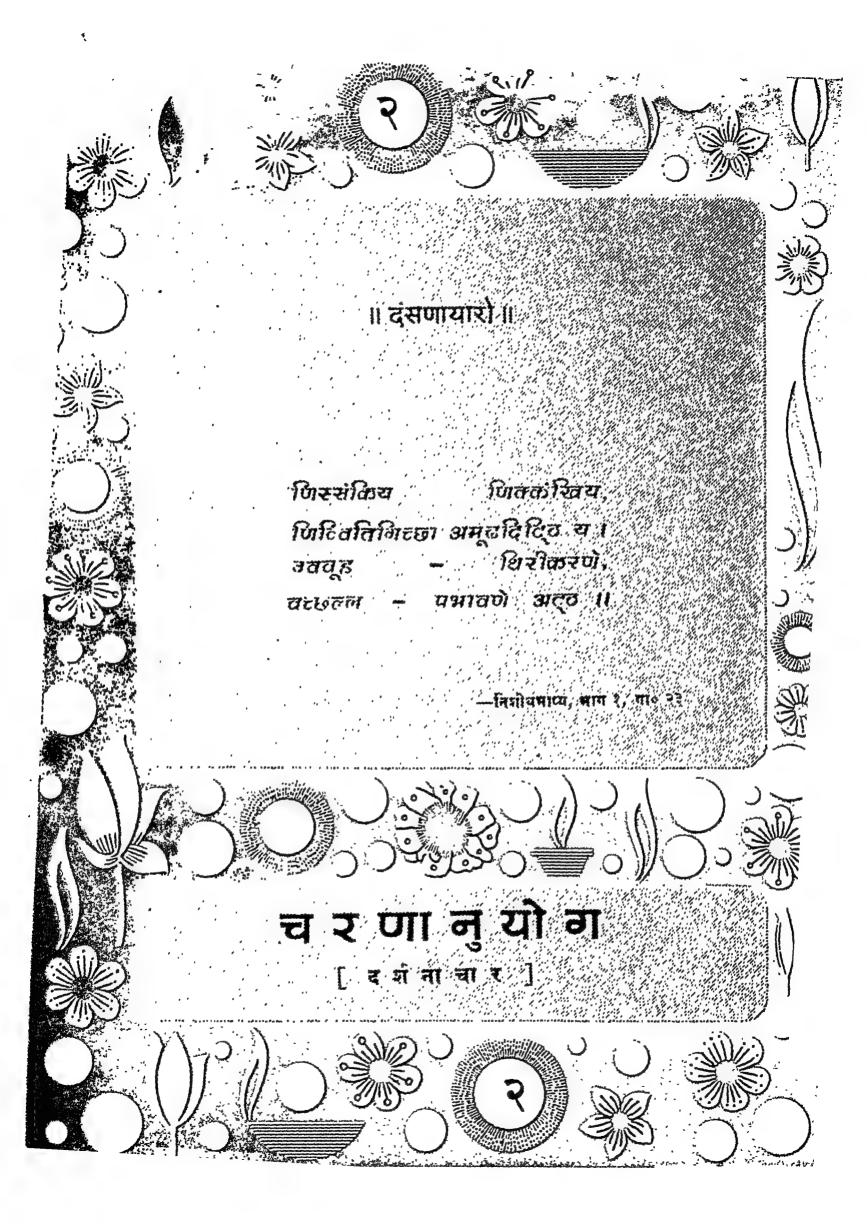

# दंसणायारो

# दर्शनाचार

# सम्यक्दर्शन । स्वरूप एवं प्राप्ति के उपाय

दंसणसरूवं--

२०६. पर-से णूणं भंते ! तमेव सन्त्वं णीसंकं जं जिणेहि पवेइयं ?

ड०-हंता, गोयमा ! तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं।

प॰—से णूणं मंते ! एवं मणे धारेमाणे, एवं पक्तरेमाणे, एवं चिट्ठेमाणे, एवं संवरेमाणे आणाए आराहए भवड ?

उ०--हंता, गोयमा ! एवं मणं धारेमाणे-जाव-आणाए आराहए भवइ। --वि. स. १, उ. ३, सु. ६

सम्मत्तस्स दीवोवमा-

२१०. बुज्झमाणाण पाणाणं, किन्चंताण सकम्मुणा। अवाति साहु तं दीवं, पितहेसा पवुञ्चती॥ —सूय. सु. १, अ. ११, गा. १३

इंसण लक्खणं—

२११. जीवाजीवा य वंधी य, पुग्णं पावासवी तहा। संवरो निज्जरा मोबखो, संते ए तहिया नव।।

> तिह्याणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसणं। भावेणं सद्दृहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं।।

> > —- उत्त. अ. २८, गा. १४-१**४**

इणमेव णावकंखंति जे जणा घुवचारिणो। जाति - मरणं परिण्णाय - चरे संकमणे दढे॥ —-आ. सु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७८ दर्शन स्वरूप--

२०१. प्रo — हे भगवन् ! वही सत्य और निःशंक है जो जिन भगवान् ने कहा है ?

उ॰--हाँ गीतम ! वही सत्य और निःशंक है जो जिन भग-वान् ने कहा है।

प्रo —हे भगवन् ! इस प्रकार मन में घारणा करता हुआ, आचरण करता हुआ, स्थिर रहता हुआ, आत्मसंवरण करता हुआ प्राणी आज्ञा का आराधक होता है ?

उ॰—हाँ गौतम ! इस प्रकार मन में धारण करता हुआ —यावत्—आज्ञा का आराधक होता है।

सम्यक्तव को द्वीप की उपमा-

२१०. (मिथ्यात्व, कपाय एवं प्रमाद आदि संसार-सागर के स्रोतों के प्रवाई (तीवधारा) में बहाकर ले जाते हुए तया अपने (कृत) कमों (के उदय) से दुःख पाते हुए प्राणियों के लिए तीर्थंकर उसे (निर्वाणमार्गं को) उत्तम द्वीप परिहतरत बतातें हैं। (तत्वज्ञ पुरुप) कहते हैं कि यही मोक्ष का प्रतिष्ठान (संसार प्रमण से विश्वान्ति रूप स्थान, या मोक्ष प्राप्ति का आधार) है। दर्शन का लक्षण—

२११. (१) जीव, (२) अजीव, (२) वन्ध (४) पुण्य, (४) पाप, (६) आध्रव, (७) संवर, (८) निर्जरा और (६) मोक्ष ये नव पदार्थ सत्य हैं।

जीवादि इन सत्य पदार्थों के सद्भाव में स्वमाव से या उप-देश से जो भावपूर्वक श्रद्धा है उसे सम्यक्त्व कहा गया है।

जो पुरुष घ्रुवचारी—अर्थात् शाश्वत सुख-केन्द्र मोक्ष की क्षोर गतिशील होते हैं, वे ऐसा विपर्यासपूर्ण जीवन नहीं चाहते। वे जन्म-मरण के चक्र को जानकर दृढ़तापूर्वक मोक्ष के पथ पर यढ़ते रहें। समदंसणिस्स अट्ट पभावणा-

२१२. निस्संकिय निक्कंखिय, निव्वितिगिच्छा असूढिव्ही य । उववूह - थिरीकरणे, वच्छल्ल - पभावणे अट्ट ॥ — उत्त. अ. २८, गा. ३१

## सम्मदंसणिस्स दसविहारुई -

- २१३. निसग्गुवएसरुई , आणारुई सुत्तबीयरुइमेव। अभिगमवित्थाररुई , किरियासंखेवधम्मरुई ।।
- (१) भूयत्थेणाहिगया , जीवाजीवा य पुण्ण-पावं च । सहसम्मुइयासवसंवरो , रोएइ उ निसग्गो ॥

जो जिणदिहु भावे, चउन्विहे सद्दहाइ सयमेव। एमेव नऽन्नह ति य, स निसम्मरुई ति नायन्वो॥

- (२) एए चेव उ भावे, उवइट्टे जो परेण सहहई। छउमत्थेण जिणेण व, उवएसहई सि नायन्वो॥
- (३) रागो दोसो मोहो, अन्नाणं जस्स अवगयं होइ। आणाए रोयंतो, सो खलु आणारुई नाम।।
- (४) जो सुत्तमहिज्जन्तो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं। अंगेण बाहिरेण व, सो सुत्तरुइ नायव्वो।।
- (५) एगेण अणेगाइं, पयाइं जो पसरई उ सम्मतं। उदए व्व तेल्लिबंदु, सो वीयरुइ सि नायस्वी।।
- (६) सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ विट्ठं। "एक्कारस अंगाइं", पइण्णगं विद्विवाओ य।।
- (७) दःवाण सन्वभावा, सन्वपमाणेहि जस्स उवलदा। सन्वाहि नयिवहोहि, य, वित्थारहई ति नायन्वो॥
- (५) दंसणनाणचरित्ते , तवविषए सच्चसिमइगुत्तीसु। जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम।।
- (६) अणिभगिहियकुट्टी , संखेवरुई ति होइ नायब्वो । अविसारओ पवयणे, अणिभगिहिओ य सेसेसु ॥

सम्यक्तव के आठ (प्रभावना) अंग---

२१२. (१) निःशंका, (२) निष्कांक्षा, (३) निर्विचिकित्सा, (४) अमूढ़ दृष्टि, (५) उपवृंहण (सम्यक्दर्शन की पृष्टि), (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य, (८) प्रभावना—ये आठ सम्यक्त्व के अंग हैं।

### सम्यक्तव के दस प्रकार—(रुचि)

- २१३. (१) निसर्ग-रुचि, (२) उपदेश-रुचि, (३) आज्ञा-रुचि, (४) सूत्र-रुचि, (४) वीज-रुचि, (६) अभिगम-रुचि, (७) विस्तार-रुचि, (६) संक्षेप-रुचि, (१०) धर्म-रुचि।
- (१) जो परोपदेश के विना के बल अपनी आत्मा से उपजे हुए भूतार्थ (यथार्थ-ज्ञान) से, जीव, अजीव, पुण्य, पाप तथा आश्रव को जानता है और संवर पर श्रद्धा करता है, वह निसर्ग-रुचि है।

जो जिनेन्द्र द्वारा दृष्ट तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से विशेषित पदार्थो पर स्वयं ही—"यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है"—ऐसी श्रद्धा रखता है, उसे निसर्ग-क्चि वाला जानना चाहिए।

- (२) जो दूसरों—छद्मस्य या जिन—के द्वारा उपदेश प्राप्त कर, इन भावों पर श्रद्धा करता है, उसे उपदेश-रुचि वाला जानना चाहिए।
- (३) जो व्यक्ति, राग, द्वेप, मोह और अज्ञान से दूर हो जाने पर वीतराग की आजा में रुचि रखता है, वह आज्ञा-रुचि है।
- (४) जो अंग-प्रविष्ट या अंग वाह्य सूत्रों को पढ़ता हुआ सम्यक्त्व पाता है, वह सूत्र-रुचि है।
- (५) पानी में डाले हुए तेल की बूंद की तरह सम्यक्त (किंच) एक पद (तत्व) से अनेक पदों में फैलता है, उसे बीज किंच जानना चाहिए।
- (६) जिसे ग्यारह अंग, प्रकीणं और दृष्टिवाद आदि श्रुत-ज्ञान अर्थं सहित प्राप्त है, वह अभिगम-रुचि है।
- (७) जिसे द्रव्यों के सब भाव, सभी प्राणियों और सभी नय-विधियों से उपलब्ध हैं, वह विस्तार-रुचि है।
- (८) दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, सिमिति, गुष्ति आदि कियाओं में जिसकी वास्तविक रुचि है, वह किया- रुचि है।
- (६) जो जिन-प्रवचन में विशारद नहीं है और अन्यान्य प्रवचनों का अभिज्ञ भी नहीं है, किन्तु जिसे कुदृष्टि का आग्रह न होने के कारण स्वल्प ज्ञान मात्र से जो तत्व-श्रद्धा प्राप्त होती है, उसे संक्षेप-रुचि जानना चाहिए।

(१०) जो अत्थिकायधम्मं, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च। सद्दृइ जिणाभिहियं, सो धम्मरुइ त्ति नायब्वो ॥ --- उत्त. अ. २८, गा. १६--२७

## तिविहे दंसणे —

२१४. तिविहे दंसणे पण्णते, तं जहा-१. सम्मदंसणे, २. मिच्छदंसणे, ३. सम्मामिच्छदंसणे । --ठाणं. अ. ३, उ. ३, मु. १६०/१ सम्मदंसणे दुविहे पण्णते, तं जहा-अभिगमदंसणे, णिसरगसम्मदंसणे, णिसरगसम्मदंसणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-अपडिवाइ चेव, पढिवाइ चेव, अभिगमसम्मदंसणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-पहिवाइ चेव. अपडिवाइ चेव,

—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५६

दंसणसंपण्णयाए फलं--

२१५. प०-दंसणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-दंसणसंपन्नयाए णं भविमच्छत्तछेयणं करेइ, परं न विज्झायइ। अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहरइ॥

दरिसणावरणिज्जस्स खऐण वोहिलाभो अक्खएण-अलाभो- दर्शनावरणीय के क्षय से वोधिलाभ और क्षय न होने से

२१६. प०-(क) सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तपिक्लय-इवासियाए वा केवलं वोहि बुज्झेज्जा ?

उ०-गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तपिखद-उवासियाए वा अत्थेगितिए केवलं वोहि वुज्झेन्जा अत्येगत्ति ए केवलं वोहि नो वुन्झेन्जा ।

(१०) जो जिन-प्ररूपित अस्तिकाय धर्म, श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे धर्म-रुचि जानना चाहिए।

#### तीन प्रकार के दर्शन-

२१४. तीन प्रकार के दर्शन कहे गये हैं यथा-

- (१) सम्यग्दर्शन,
- (२) मिथ्यादर्णन,
- (३) सम्यग्मिण्यादर्शन ।

सम्यग्दर्णन दो प्रकार के कहे गये हैं यथा-

- (१) निसर्ग सम्यग्दर्शन, (२) अभिगम सम्यग्दर्शन । निसर्ग सम्यग्दर्शन दो प्रकार के कहे गये हैं यथा-
- (१) प्रतिपाति,
- (२) अप्रतिपाति ।

अभिगम सम्यग्दर्णन दो प्रकार के कह गये हैं यथा-

- (१) प्रतिपाति,
- (२) अप्रतिपाति ।

#### दर्शन का फल-

२१५. प्र०-भन्ते ! दर्णन-सम्पन्नता (सम्यक्-दर्णन की सम्प्राप्ति) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ० - दर्गन-सम्पन्नता से वह संसार-पर्यटन के हेतु-भूत मिथ्यात्व का उच्छेद करता है--क्षायिक सम्यक्-दर्शन को प्राप्त होता है। उससे आगे उसकी प्रकाण-शिखा बुझती नहीं। वह , अनुत्तर ज्ञान और दर्णन को आत्मा से संयोजित करता हुआ, — उत्त. अ. २६, गा. ६२ उन्हें सम्यक् प्रकार से आत्मसात् करता हुआ विहरण करता है ! '

> अलाभ--२१६. प्र - (क) भन्ते ! केवली से - यावत् - केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव केवलवोधि को प्राप्त कर

> उ०-गीतम! केवली से-यावत्-केवली पाक्षिक उपा-सिका से सुनकर कई जीव केवलवोधि को प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव केवलवोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

सकता है ?

<sup>(</sup>क) ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५६।

<sup>(</sup>व) सत्तविहे दंसणे पण्णत्ते, तं जहा-१. सम्मदंसणे, २. मिच्छदंसणे, ३. सम्मामिच्छदंसणे, ४. चक्खुदंसणे, ५. अचक्खुदंसणे, ६. ओहिदंसणे, ७. केवलदंसणे । —ठाणं. अ. ७, सु. ५६५

<sup>(</sup>ग) अट्टविहे दंसणे पण्णत्ते, तं जहा---१. सम्मदंसणे, २. मिच्छदंसणे, ३. समामिच्छदंसणे, ४. चक्खुदंसणे, ५. अचक्खुदंसणे, ६. ओहिदंसणे, ७. केवलदंसणे, ८. सुविणदंसणे । -- ठाणं. अ. ५, सृ. ६१६ स्थानांग की रचना के अनुसार ७ और ८ दर्शनों के प्रकार कहे गये हैं किन्तु सम्यग्दर्शनादि दर्शनत्रय से चक्षुदर्शनादि दर्शनों का विषय साम्य नहीं है। चक्षुदर्णनादि चार दर्शन उपयोग रूप हैं और यह चारों दर्शन दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपणम-क्षयजन्य हैं। (घ) तिविधे पृक्षोगे पण्णत्ते, तं जहा—सम्मपक्षोगे, मिच्छपक्षोगे, सम्मामिच्छपक्षोगे । —**ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १६०** 

प०-से केणहुं णं भंते ! एवं वुच्चइ-सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पिक्खयउवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलं बीहि बुज्झेज्जा अत्थेगत्तिए केवलं बोहि नो बुज्झेज्जा ?

उ० - गोयमा ! जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-वसमे कडे भवड़, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पिष्टयउवासियाए वा केवलं बोहि बुग्झेन्जा । जस्स णं दरिसणावरणिजजाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवड़, से णं सोच्चा केवलिस्स वा जाव-तपक्लिय-उवासियाए वा केवलं बोहि नो बुज्झेज्जा।

से तेणद्वेणं गोयमा एवं वुच्चइ--जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवड. से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्लिय-उवासियाए वा केवलं बोहि बुज्झेज्जा।

जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडें भवड़, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव तप्पविखय उवासियाए वा केवलं बोहि नो बुज्झेन्जा।

— वि. श. ६, उ. ३१, **सू. १३** 

प०-(ख) असोच्च। णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पिक्खय-उवासियाए वा केवलं बोहि बुज्झेज्जा ?

उ०-गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखय-उवासियाए वा अत्थेगतिए केवलं बोहि वुज्झेज्जा अत्येगत्तिए केवलं बोहि नो बुज्झेज्जा।

पर-से केणट्टेणं भंते ! एवं वृच्चइ---असोस्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखयउवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलं बोहि बुज्झेज्जा अत्थेगत्तिए केवलं बोहि नो वुउझेज्जा ?

उ०-गोयमा! जस्स णं दरिसणावरणिङ्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा •जाव-तप्पिक्षयउवासियाए वा केवलं बोहि बुज्झेज्जा। जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्प-विखयजवासियाए वा केवलं बोहि नो बुज्झेज्जा। से तेणहुणं गोयमा एवं वुच्वइ---

> जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं उओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तथ्य-क्लियउवासियाए वा केवलं वीहिः बुण्झेज्जा ।

प्र०-भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

केवली से-यावत्-केवलीपाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव केवलवोधि को प्राप्त कर सकते हैं, और कई जीव केवलवोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

उ०-गीतम! जिसके दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपश्म हुआ है वह केवली से-यावत् -केवलीपाक्षिक उपासिका से सून-कर केवलवेधि को प्राप्त कर सकता है।

जिसके दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवलि से - यावत - केवली पाक्षिक उपासिकां से सुनकर केवल वोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है--

जिसके दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से यावत केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर केवलवीधि को प्राप्त कर सकता है।

जिसके दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत केवलीपाक्षिक उपासिका से सुनकर केवल वोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है।

प्र0-(ख) भन्ते ! केवली से-यावत्-केवलिपाक्षिक उपासिका से सूने विना कोई जीव केवलवोधि को प्राप्त कर सकता है ?

उ०-गौतम! केवली से-यावत् केवलीपाक्षिक उपा-सिका से सुने बिना कई जीव केवलबोधि को प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव केवलवोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

प्र0-भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

केवली से पावत् केवलीपाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव केवलबोधि को प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव केवलवोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं?

उ०-गौतम! जिसके दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से-यावत-केवलीपाक्षिक उपासिका से सुने विना केवलवोधि को प्राप्त कर सकता है।

जिसके दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवली से-यावत् केवलीपाक्षिक उपासिका से सूने विना भेवलबोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है---

जिसके दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम हआ है वह केवली से-यावत् केवलीपाक्षिक उपासिका से. विना सुने केवलबोधि को प्राप्त कर सकता है।

जस्स णं दरिसणावरिणज्जाणं कम्माणं खक्षोवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्वा केवितस्स वा-जाव-तत्प-विखयउवासियाए वा केवलं बोहि नो बुज्झेज्जा।

— वि. **ग. ६, उ. ३१, सु. ३२** 

दंसणलाभाणुकूलो कालो-

२१७. तयो जामा पण्णत्ता, तं जहा— पढमे जामे, मिन्झमे जामे, पिन्छमे जामे, तिहि जामेहि आया केवलं वोहि वुज्झेज्जा, पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पश्छिमे जामे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

दंसणलाभाणुकूला वया-

२१८. तको वया पण्णत्ता, तं जहा-पढमे चए, मिन्झमे वए, पिन्छमे वए। तिहि वएहि आया केवलं वोहि वुन्सेन्जा— पढमे वए, मज्झिमे वए, पिन्छमे वए।

—ठाणं. अ. ३, ७. २, सु. १६३

छसु दिसासु दंसणालाभो —

२१६. छिद्दसाओ पण्णताओ, तं जहा-पाईणा, पहीणा, दाहिणा, उदीणा उद्दा, अहा--र्छींह दिसाहि जीवाणं दंसणामिगमे ।

—ठाणं. अ. ६, मु. ४६६

पंच दुल्लहबोही जीवा-

२२०. पंचींह ठाणेहि जीवा दुल्लमबोधियत्ताए कम्मं पकरेति, तं जहा--

> अरहंताणं अवण्णं वदमाणे, अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्णं वदमाणे, वायरियटवज्झायाणं अवण्णं वदमाणे, चाउवण्णस्स संघस्स अवण्णं वदमाणे, विवक्क-तववंमचेराणं देवाणं अवण्णं वदमाणे ।

> > — ठाणं. अ. ५, उ. २, मु. ४२६

पंच सुलहबोही जीवा-

२२१. पंचिंह ठाणेहि जीवा सुलमवोधियत्ताए कम्मं पकरेति, तं जहा--अरहंताणं वण्णं वदमाणे, अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स वण्णं वदमाणे, आयरियउवज्झायाणं वण्णं वदमाणे, न्नाउवण्णस्स संघस्स वण्णं वदमाणे,

विवक्क-तव-बंमचेराणं देदाणं वण्णं वदमाणे।

जिसके दर्गनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से — यावत् — केवलीपाक्षिक उपामिका मे विना सुने बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है।

दर्शनप्राप्ति के लिए अनुकूल काल-२१७. तीन याम (प्रहर) कहे हैं, यथा-प्रथम याम, मध्यम याम, अन्तिम याम। तीन यामों में आत्मा शुद्ध वोध को प्राप्त होता है, प्रथम याम, मध्यम याम, और अन्तिम याम।

दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल वय-२१८. तीन वय कहे हैं, यथा--प्रथम वय, मध्यम वय, अन्तिम वय। तीन वय में आत्मा शुद्ध वोध को प्राप्त होता है— प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय।

दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकुल दिशाएँ— २१६. छः दिणाउँ कही हैं, यया-

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व और अधो। इन छः दिशाओं में जीवों को दर्शन (सम्यक्त्व) की प्राप्ति होती है।

पाँच दुर्लभवोधि जीव-

२२०. पाँच कारणों से जीव दुर्लभवोधि करने वाले (जिनधर्म की प्राप्ति को दुर्लभ बनाने वाले) मोहनीय आदि कर्मी का उपा-र्जन करते हैं। जैसे---

- (१) अर्हन्तों का अवर्णवाद करता हुआ।
- (२) अहंत्प्रज्ञप्त धर्म का अवर्णवाद करता हुआ।
- (३) आचार्य उपाध्याय का अवर्णवाद करता हुआ।
- (४) चतुर्वणं (चतुर्विध) संघ का अवणंवाद करता हुआ ।
- (५) तप और ब्रह्मचयं के परिपाक से दिव्य गति को प्राप्त देवों का अवर्णवाद करता हुआ।

पांच सुलभवोधि जीव-

२२१. पाँच कारणों से जीव सुलभवोधि करने वाले कर्भ का उपार्जन कनता है। जैसे---

- (१) अर्हन्तों का वर्णवाद (सद्गुणोद्भावन) करता हुआ।
- (२) अहंत्प्रजप्त धर्म का वर्णवाद करता हुआ।
- (३) आचार्य-उपाध्याय का वर्णवाद करता हुआ ।
- (४) चतुर्वर्ण (चतुर्विघ) संघ का वर्णवाद करता हुआ ।
- (५) तप और ब्रह्मचर्य के विपाक से दिव्यगति को प्राप्त —ठाणं. अ. ५, जु. २, सु. ४२६ देवों का वर्णवाद करता हुआ।

तओ दुर्बोध्या-

२२२. तओ दुसण्णव्या पण्णत्ता, तं जहा-

दुट्ठे,

मूढे,

वुगगाहिते "

तओ सुबोध्या-

२२३. तभी सुसण्णप्या पण्णत्ता, तं जहा-

अदुट्टे ,

अमुढे,

अवुगगहिते।

—ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. २०४

सुल्लहवोही-दुल्लहबोही य--

२२४. इतो विद्धंसमाणस्त, पुणो संबोहि दुल्लमा । दुल्लमा उतहच्चाणं, जे धम्मह विद्यागरे॥

—सुय. सु. १, अ. १४, गा. १८

इणमेव खणं वियाणिया, णो सुलभं वोहि च आहियं। एवं सहिएऽहियासए, आह जिणे इणमेव सेसगा। —सुय. सु. १, अ. २, उ. ३, गा. १९

इह जीवियं अणियमेता, पब्भट्टा समाहिजीगेहि। ते काम-भोगरसगिद्धा, उववन्नंति आसुरे काये।।

तत्तो वि य उवट्टित्ता, संसारे बहु अणुपरियर्डति । बहुकम्मलेवित्ताणं , बोहि होहि सुदुल्लहा तेसि ॥ —उत्त. अ. ८, गा. १४-१४

मिच्छादंसणरत्ता , सिनयाणा कण्हलेस्समोगाढा । इय जे मरंति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

सम्महंसणरत्ता , अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा। इय जे मरंति जीवा, तेसि सुलहा भवे बोही॥

मिच्छादंसणरत्ता , सनियाणा हु हिसगा। इय जे मरंति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही।।
—उत्त. अ. ३६, गा. २४७-२४६

# तीन दुर्बोघ्य---

२२२. तीन दु:संज्ञाप्य (दुर्बोध्य) कहे गये हैं-

- (१) दुष्ट--तत्वोपदेष्टा के प्रति द्वेष रखने वाला,
- (२) मूढ़-गुण और दोषों से अनिभज्ञ,
- (३) व्युद्ग्राहित-अंधश्रद्धा वाला दुराग्रही.।

# तीन सुबोध्य-

२२३. तीन सुसंज्ञाप्य (सुवोध्य) कहे गये हैं-

- (१) अदुष्ट- तत्वोपदेष्टा के प्रति द्वेष न रखने वाला,
- (२) अमूढ़---गुण और दोयों का ज्ञाता,
- (३) अन्युद्गाहित—सम्यक् श्रद्धावाला ।

# सुलभ बोधि और दुर्लभ बोधि-

२२४. जो जीव इस मनुष्यभव (या शरीर) से भ्रष्ट हो जाता है, उसे पुनः जन्मान्तर में सम्बोधि (सम्यग्दृष्टि) का प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लंभ है। जो साधक धर्मरूप पदार्थ की व्याख्या करते हैं, अथवा धर्म प्राप्ति के योग्य हैं, उनको तथाभूत अर्चा (सम्यग्-दर्शनादि प्राप्ति के योग्य शुभ लेश्या अन्तः करणपरिणति, अथवा सम्यग्दर्शन-प्राप्तियोग्य तेजस्त्री मनुष्यदेह) (जिसने पूर्वजन्म में धर्म-बोध नहीं पाया है, उन्हें) प्राप्त होनी अति दुर्लंभ हैं।

ज्ञानादि सम्पन्न या स्विहितैपी मुनि इस प्रकार विचार करे कि यही क्षण (वोधि प्राप्ति का) अवसर है, वोधि (सम्यग्दर्शन) दुर्लभ है ऐसा जिन—राग-द्वेप विजेता ने और शेप तीर्थकरों ने कहा है।

जो श्रमण काम, भोग और रसों में गृद्ध हैं वे इस जीवन में अनियन्त्रित रहकर और समाधियोग से भ्रष्ट होकर आसुर काय में उत्पन्न होते हैं।

(वहुत कर्मों के लेप से लिप्त) वे वहाँ से भी निकलकर संसार में वहुत परिश्रमण करते हैं, उन्हें वोधि की प्राप्ति महान् दुर्लभ हैं।

इस प्रकार जो जीव मिथ्यादर्शन में अनुरक्त, निदान सहित (धर्म) किया करने वाले और कृष्णलेख्या युक्त हो मरते हैं उन्हें पुनः वोधि प्राप्त होना महान् दुर्लभ हैं।

सम्यग्दर्शन में अनुरक्त, निदानरहित (धर्म) किया करने वाले, और शुक्ललेश्या युक्त जो जीव मरते हैं, उन्हें वोधि प्राप्त होना सुलभ है।

जो जीव (अन्तिम समय में) मिथ्यादर्शन में अनुरक्त, निदान से युक्त और हिंसक होकर मरते हैं, जन्हें वोधि दुर्लभ होती है।

### बोहिलाभे बाधगा साहगा य-

दो ठाणाइं अपरियाणिता आया णो केवींत बोहि बुज्झेन्जा, तं जहा--- आरंभे चेव, परिगाहे चेव।

वो ठाणाइं परियाणित्ता आया केवलं बोहि बुज्झेन्जा, तं जहा-आरंभे चेव, परिगोह चेव।

दोहि ठाणेहि आया केवलं चोहि वुज्झेज्जा, तं जहा---सोच्चा चेय, अभिसोच्चा वेव ।

शेहि ठाणेहि आया केवलं बोहि युग्झेन्ना, तं जहा— खएण चेव, उवसमेण चेव। —ठाणं. अ. २, उ. १, मु. ५४

#### सड्ढालु या, असड्ढालु आ—

२२४. १. सिंद्दस्त णं समणुत्रस्त संपव्ययमाणस्त-सिमयं ति मत्रमाणस्त एगया सिमया होइ,

- २. सिंदुरस्त णं समणुझस्त संवव्ययमाणस्त सिमयं ति मझ-माणस्त एगया असमिया होइ,
- ३. सिंद्रुदस्त णं समणुत्रस्त संपन्वयमाणस्त-असिमयं ति मन्नमाणस्त एगया सिमया होइ,
- ४. सिंड्डस्स णं समणुत्रस्स संपव्ययमाणस्स—असिवयं ति मत्रमाणस्स एगया असमिया होइ ।
- ५. समियं ति मन्नमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया होइ उवेहाए ।
- ६. असिमयं ति मग्नमाणस्त सिमया वा, असिमया वा, असिमया होइ, उवेहाए।

उवेहमाणी अणुवेहमाणी व्या-"उवेहाहि समियाए"

इच्चेवं तत्य संधी झोसिओ भवइ।

ने चिहतस्स ठितस्स गति समणुपासह ।

एत्य वि वासमावे अप्पाणं—णो उवदंसेज्जा । ं —आ. मृ. १, अ. ५, २. ५, सु. १६६

# सम्मद्दंसणि समणस्स परीसहविजयो-

२२६. तथो ठाणा ववसियस्स हिताए सुमाए खमाए णिस्सेसाए आणुगामियत्ताए भवंति, तं जहा—

#### वोधिलाभ में वाधक और साधक-

दो स्थानों का (हेतुओं का) त्याग किए विना आत्मा की शुद्ध सम्बद्ध (बोध) प्राप्त नहीं होता है, यथा—आरम्भ और परिग्रह ।

दो स्थानों का त्याग करने पर आत्मा णुद्ध वोध (सम्यक्त्व) प्राप्त करता है, यथा—आरम्भ और परिग्रह ।

दो स्थानों से आत्मा गुद्ध वोध को प्राप्त होता है, यया---मुनकर और समझकर।

दो स्थानों से आत्मा मुद्ध वोध को प्राप्त होता है, यथा -- कर्मों के क्षय से अथवा उपणम से ।

#### थद्वालु-अश्रद्धालु---

- २२५. (१) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रव-चन को सम्यग् मानता है और भविष्य में भी सम्यग् मानता है।
- (२) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रवचन को सम्यग् मानता है किन्तु भविष्य में सम्यग् नहीं मानता है।
- (३) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रवचन को असम्यग् मानता है किन्तु भविष्य में सम्यग् मानता है।
- (४) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रवचन को असम्यग् मानता है और भविष्य में भी असम्यग् मानता है।
- (५) जो जिन प्रवचन को सम्यग् मानता है उसे सम्यक् या असम्यक् पदार्थ विचारणा से सम्यक् रूप में परिणत होते हैं।
- (६) जो जिन प्रवचन को असम्यक् मानता है उसे सम्यक् या असम्यक् पदार्थं असम्यक् विचारणा से असम्यक् रूप में परि-णत होते हैं।

विचारक पुरुष अविचारक पुरुष से कहे कि—हे पुरुष ! मम्यक् विचार कर।

इस प्रकार (सम्यग् विचार से ही) संयमी जीवन में कर्म क्षय किये जाते हैं।

इस प्रकार से व्यवहार में होने वाली सम्यक् असम्यक् की गुत्थी सुलझाई जा सकती है—अर्थात् इस पद्धति से (मिथ्या-त्वादि के कारण होने वाली) कर्मसन्तित रूप मन्धि तोड़ी जा सकती है।

तुम अज्ञान भाव में भी अपने आपको प्रदर्णित मत करो।

# सम्यग्दर्शी श्रमण का परीपह-जय-

२२६. व्यवसित (श्रद्धालु) निर्प्रन्थ के लिए तीन स्थान हित, ग्रुम, क्षम, निःश्रेयस और अनुगामिता के कारण होते हैं, यथा—

- १. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओं अणगारियं पन्वइए णिग्गंथे पावयणे णिस्संकिते णिवकंखिते णिव्वितिगिच्छते णो भेद-समावण्णे णो कलुससमावण्णे णिरगंथं णं पावयणं सद्दहित पत्तियति रोएति, से परिस्सहे अभिजुं जिप अभिजुं जिय अभिभवति, णो तं परिस्तहा अभिजुं जिय-अभिजुं जिय अभिभवंति ।
- २. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वद्दए समाणे पंचहि महव्वएहि णिस्संकिए-जाव-णो कलुससमावण्णे पंच महन्वताइं सद्हित-जाव-णो तं परिस्सहा अभिजुंजिय-अभिजुं जिय अभिभवंति ।
- ३. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए छहि जीवणिकाएहिं णिस्संकिते--जाव-णो कलुससमावण्णे छ जीवणिकाए सद्दहित-जाव-णो तं परिस्सहा अभिजुंजिय-अभिजुं जिय अभिभवंति ।

---ठाण. अ. ३, उ. ४, सु. २२३

# असम्मद्दं सणिस्स समणस्स परीसह पराजओ-

२२७. तओ ठाणा अव्ववसितस्स अहिताए असुभाए अखमाए अणिस्सेसाए अणागुगामियत्ताए भवंति, तं जहा-

- १. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए णिग्गंथे पावयणे संकिते कंखिते वितिगिच्छते भेदसमावण्णे कलुस-समावण्णे णिःगंथं पावयणं णो सद्दहति णो पत्तियति णो रोएति, तं परिस्सहा अभिजुं जिय-अभिजुं जिय अभिभवंति, णो से परिस्सहे अभिजुं जिय-अभिजुं जिय अभिभवइ।
- २. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए पंचहि महन्वएहि संकिते-जाव-कलुससमावण्णे पंच महन्वताई णो सद्दहित-जाव-णो से परिस्सहे अभिजुं जिय-अभिजुं जिय अभिभवति ।
- ३. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वइए छहि जीवणिकाएहिं संकिते-जाव-कलुससमावण्णे छ जीवणिकाए णो सद्दहित-जाव-णो से परिस्सहे ुंअभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति ।

—–ठाणं. **अ. ३, उ. ४, सु. २२३** 

## सम्मत्तपरक्कमस्स पण्हुत्तरा—

२२८. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं — इह खलु सम्मत्त-परक्कमे "नाम अञ्झयणे" समणेणं भगवया महावीरेणं कास-वेणं पवेइए जं सम्मं सद्दिता पत्तियाइता रोयइत्ता फास-

- (१) जो मुण्डित हो, अगार से अनगार धर्म में प्रवृजित होकर निर्ग्रन्थ प्रवचन में निःशंकित निःकाक्षित, निर्विचिकित्सक, अभेदसमापन्न अकलुषसमापन्न होकर निर्ग्रन्थ-प्रवचन में श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है वह परीषहों से जुझ-जूझ कर; उन्हें अभिभूत कर देता है, उसे परीषह अभिभूत नहीं कर पाते।
- (२) जो मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर पाँच महाव्रतों में निःशंकित-यावत् अकलुषसमापन्न होकर पाँच महाव्रतों में श्रद्धा करता है-यावत् - वह परीपहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत कर देता है, उसे परीपह अभिभूत नहीं कर पाते।
- (३) जो मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर छह जीवनिकायों में निःशंकित - यावत् - अकलुपसमापन्न होकर छह जीवनिकाय में श्रद्धा करता है, --यावत् --वह परीपहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत कर देता है, उसे परीवह जूझ-जूझ कर अभिभूत नहीं कर पाते।

#### असम्यग्दर्शी श्रमण का परीषह पराजय---

२२७. अव्यस्थित (अश्रद्धालु) निर्ग्रन्थ के तीन स्थान अहित, अणुभ, अक्षम, अनिःश्रेयस और अनानुगामिता के कारण होते हैं-

- (१) वह मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर् निर्ग्रन्थ प्रवचन में शंकित, कांक्षित, विचिकित्सक, भेद-समापन्न और कलुष-समापन्न होकर निर्ग्रन्थ-प्रवचन पंर श्रद्धा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता । उसे परीपह आकर अभिभूत कर देते हैं, वह परीपहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभि-भूत नहीं कर पाता।
- (२) वह मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर पाँच महाव्रतों में शंकित. - यावत् - कलुषसमापन्न होकर पाँच महान्रतों पर श्रद्धा नहीं करता — यावत् — उसे परीपह आकर अभिभूत कर देते हैं, वह परीपहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत नहीं कर पाता।
- (३) वह मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्नजित होकर छह जीवनिकायों में शंकित—यावत्—कलुषसमापन्न होकर छह जीव-निकाय पर श्रद्धा नहीं करता,—यावत्—उसे परीषह प्राप्त होकर अभिभूत कर देते हैं, वह परीषहों से जूझ जूझ कर उन्हें अभिभूत नहीं कर पाता।

### सम्यक्त्व-पराक्रम के प्रश्नोत्तर—

२२८. आयुज्मन् ! मैंने सुना है भगवान् ने इस प्रकार कहा है-इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन में कश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर ने सम्यक्तव-पराक्रम नाम का अध्ययन कहा है, जिस पर भ्लिभाँति इत्ता पालइता तीरइत्ता किट्टइत्ता सोहइत्ता आराहइत्ता आणाए अणुपालइत्ता वहवे जीवा सिज्झन्ति वुज्झन्ति मुच्चन्ति परिनिक्वायन्ति सव्बद्धक्खाणमन्तं करेन्ति । तस्स ण अयमट्ठे एवमाहिज्जइ तं जहा—

श्रद्धा कर, प्रतीति कर, विच रखकर, जिसके विषय का स्पर्श कर, स्मृति में रखकर, समग्र-रूप से हस्नगत कर, गुरु को पठित पाठ का निवेदन कर, गुरु के समीप उच्चारण की शृद्धि कर, सही अर्थ का वोध प्राप्त कर और अर्हत् की आजा के अनुसार अनुपालन कर वहुत जीव सिद्ध होते हैं, वुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण (शान्त) होते हैं और सब दुःशों का अन्त करते। हैं। सम्यक्त्व-पराक्रम का अर्थ इस प्रकार कहा गया है। जैसे—

| •                      |                           | हैं। सम्यक्त्व-पराक्रम का अर्थ इस प्रकार कहा गया है। जैसे |                                |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| १. संवेगे              | २. निच्वेए                | १. संवेग                                                  | २. निर्वेद                     |
| ३. धम्मसद्धा           | ४. गुरुसाहिम्मयसुस्सूतणया | ३. धर्म-श्रद्धा                                           | ४. गुरु और सार्धीमक की शुश्रूप |
| ५. आलोयणया             | ६. निन्दणंया              | ५. आलोचना                                                 | ६. निन्दा                      |
| ७. गरहणया              | <b>८. सामाइए</b>          | ७. गर्हा                                                  | <b>द. सामायिक</b>              |
| ६. चउन्वीसत्यए         | १०. चंदणए                 | ६. चतुर्विंशति-स्तव                                       | १०. वन्दन                      |
| ११. पडिंक्समणे         | १२. काउस्सगो              | ११. प्रतिक्रमण                                            | १२. कायोत्सर्गं                |
| १३. पच्चक्खाणे         | १४. थवयुइमंगले            | १३. प्रत्याख्यान                                          | १४. स्तव-स्तुति-मंगल           |
| १५. कालपडिलेहणया       | १६. पायच्छितकरणे          | १५. काल-प्रतिलेखन                                         | १६. प्रायक्वित्तकरण            |
| १७. खमावणया            | १८. सज्ज्ञाए              | १७. क्षामणा                                               | १५. स्त्राध्याय                |
| १६. वायणया             | २०. पहिपुच्छणया           | १६. वाचना                                                 | २०. प्रतिप्रच्छना              |
| २१. परियट्टणया         | २२. अणुष्येहा             | २१. परावर्तना                                             | २२. बनुप्रेक्षा                |
| २३. धम्मक्हा           | २४. सुयस्स आराहणया        | २३. धर्म-कया                                              | २४. श्रुताराधना                |
| २५. एगरगमणसंनिवेसणया   | २६. संजमे                 | २५. एकाग्र मन की स्थापना                                  | २६. संयम                       |
| २७. तवे                | २८. बोदाणे                | २७. तप                                                    | २८. व्यवदान                    |
| २६. सुहसाए             | ३०. अप्पडिवद्वया          | २६. सुख की स्पृहा का त्याग                                |                                |
| ३१. विवित्तसयणासणेसेवण | या३२. विणियहणया           | ३१. विविक्त-शयनासन-सेवन                                   |                                |
| ३३. संमोगपच्चयखाणे     | ३४. उवहिपच्चवखाणे         | ३३. सम्भोग-प्रत्याख्यान                                   | ३४. उपधि-प्रत्याख्यान          |
| ३५. आहारपच्यवखाणे      | ३६. कसायपच्चक्खाणे        | •                                                         | ३६. कपाय-प्रत्याख्यान          |
| ३७. जोगपच्चवखाणे       | ३८. सरीरपच्चवखाणे         | ३७. योग-प्रत्याख्यान                                      | ३८. शरीर-प्रत्याख्यान          |
| ३६ सहायपच्चवलाणे       | ४०. मत्तपस्चवखाणे         | ३६. सहाय-प्रत्याख्यान                                     | ४०. भक्त-प्रत्याख्यान          |
| ४१. सटमावपच्चवखाणे     | ४२. पहिरूवया              | ४१. सद्भाव-प्रत्याख्यान                                   | ४२. प्रतिरूपता                 |
| ४३. वेयावच्चे          | ४४. सच्चगुणसंपण्णया       |                                                           | ४४. सर्वगुण-सम्पन्नता          |
| ४५. चीयरागया           | ४६. खन्ती                 | ४४. चीतरागता                                              | ४६. क्षांति                    |
| ४७. मुत्ती             | ४ <b>=.</b> अज्जवे        | ४७. मुक्ति                                                | ४८. आर्जव                      |
| ४६. मद्दे              | ५०. भावसच्चे              | ४६. मार्दव                                                | ५०. भाव-सत्य                   |
| ५१. करणसच्चे           | ५२. जोगसच्चे              | ५१. करण-सत्य                                              | ५२. योग-सत्य                   |
| ५३. भणगुत्तया          | ५४. वयगुत्तया             | ५३. मनो-गुप्तता                                           | ५४. वाक्-गुप्तता               |
| ं ५५, कायगुत्तया       | ५६. मणसमाघारणया           | ५५. काय-गुप्तता                                           | ५६. यनःसमाघारणा                |
| ५७. वयसमाधारणया        | ५८. कायसमाधारणया          | ५७. वाक्-समाधारणा                                         | ५८. काय-समाधारणा               |
| ५६. नाणसंपन्नया        | ६०. दंसणसंपन्नया          | ५६. ज्ञान-सम्पन्नता                                       | ६०. दर्गन-सम्पन्नता            |
| ६१. चरित्तसंपन्नया     | ६२. सोइन्दियनिग्गहे       | ६१. चारित्र-सम्पन्नता                                     | ६२. श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह     |
| ६३. चिंखन्दियनिगाहै    | ६४. घाणिन्दियनिगगहे       | ६३. चक्षुरिन्द्रिय-निग्रह                                 | ६४. घ्राणेन्द्रिय-निग्रह       |
| ६५. जिब्मिन्दियनिग्गहे | ६६, फासिन्दियनिग्गहे      | ६५. जिह्ने न्द्रिय-निग्रह                                 | ६६. स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह     |

६७. कोहविजए

६८. माणविजए

६१. मायाविजए

७०. लोहविजए

७१. वेज्जदोसिमच्छादंसणविजए

७२. सेलेसी

७३. अकम्मया।<sup>1</sup>

--- उत्त. अ. २६, सु. १-२

#### संवेगाइणं फलं---

२२६. प०-संवेगेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ॰—संवेगे णं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हव्वमागच्छइ । अण्त्ताणुविधिकोहमाणमायालोभे खवेइ । कम्मं न बन्धइ । तप्पच्चइयं च णं
मिच्छत्तविसोहि काऊण दंसणाराहए भवइ । दंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए अत्यगइए तेणेव भवग्गहणेणं
सिच्झइ । सोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गहणं
सिच्झइ । सोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गहणं
नाइकमइ ।

--- उत्त. अ. २६, सु. ३

प० अह भंते ! संवेगे, निव्वेए, गुरु-साहम्मिय-सुस्तूसणया, आलोयणया, निव्यणया, गरहणया, खमावणया, सुह-सायया, विज्यसमणया, भावे अपिडवद्धया, विणिवट्टणया, विवित्त-सयणासण-सेवणया, सोइंदिय-संवरे-जाव-फासिदिय-संवरे, जोग-पच्चवखाणे, सरीर-पच्चवखाणे, कसाय-पच्चवखाणे, संभोग-पच्चवखाणे, उविह-पच्चव्खाणे, भत्त-पच्चवखाणे, खमा, विरागया, भाव-सच्चे, जोग-सच्चे, करण-सच्चे, मण-समन्नाहरणया, वइ-समन्नाहरणया, काय-समन्नाहरणया, कोह-विवेगे-जाव-मच्छावंसण-सल्ल-विवेगे, णाण-संपन्नया, दंसण-संपन्नया, चरित्त-संपन्नया, वेदण-अहियासणया, मार-णंतिय-अहियासणया, एए णं भंते ! पया कि पज्जव-साणकला समणाउसे ?

६७. क्रोध-विजय ६८. मान-विजय

६९. माया-विजय ७०. लोभ-विजय

७१. प्रेयो-हे प-मिथ्या-दर्गन विजय

७२. गैलेगी ७३. अकर्मता।

संवेग आदि का फल-

२२६. प्र॰—भन्ते ! संवेग (मोक्ष की अभिलापा) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—संवेग से वह अनुत्तर धर्म-श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर धर्म-श्रद्धा से शीघ्र ही और अधिक संवेग को प्राप्त करता है। अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, और लोभ का क्षय करता है। नये कर्मों का संग्रह नहीं करता। कपाय के क्षीण होने से प्रकट होने वाली मिध्यात्व-विशुद्धि कर दर्शन (सम्यक्-श्रद्धा) की आराधना करता है। दर्शन-विशोधि के विशुद्ध होने पर कई एक जीव उसी जन्म से सिद्ध हो जाते हैं और कई उसके विशुद्ध होने पर तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते—उसमें अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं।

प्रव—अायुष्मन् श्रमण भगवन् ! संवेग, निर्वेद, गुरु-सार्धामक शुश्रूपा, आलोचना, निन्दना, गर्हणा, क्षमापना, श्रुत-सहायता, त्र्युपश्ममना, भाव में अप्रतिवद्धता, विनिवर्त्तना, विविक्त श्यनासन-सेवनता, श्रोत्रेन्द्रिय-संवर—यावत्—स्पर्गेन्द्रिय संवर, योग-प्रत्या-स्यान, शरीर-प्रत्यास्थान, कपाय-प्रत्यास्थान, सम्भोग-प्रत्यास्थान, उपिध-प्रत्यास्थान, भक्त-प्रत्यास्थान, क्षमा, विरागता, भाव-सत्य, योग-सत्य, करण-सत्य, मनःसमन्वाहरण, वचन-समन्वाहरण, काय-समन्वाहरण, क्रोध-विवेक—यावत्—मिथ्यादर्शनगत्य-विवेक, ज्ञान-सम्पन्नता, दर्शन-सम्पन्नता, चारित्र-सम्पन्नता, वेदना-अध्यासनता और सारणान्तिक-अध्यासनता इन पदों का अन्तिम फल क्या कहा गया है ?

१ सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन के इन सूत्रों में सम्यग्दर्शन से सम्बन्धित केवल चार सूत्र हैं और शेष सूत्र अन्यान्य विषयों के हैं वे जिन-जिन अनुयोगों के हैं उन-उन अनुयोगों में यथास्थान दिये गये हैं।

२ (क) उत्तराध्ययन अ. २६ में संवेग से अकम्मया तक ७१ प्रश्नोत्तर हैं (मतान्तर से ७२ या ७३ प्रश्नोत्तर हैं) और इस उपरोक्त प्रश्नोत्तर में केवल ५४ पद हैं, जिनके फल का इसमें कथन है ? इस कम भेद और संख्या भेद का क्या कारण है ? यह शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसका कारण वाचना भेद बताते हैं। कुछ विद्वानों की यही मान्यता है कि—मगवती सूत्र के ये प्रश्नोत्तर उत्तराध्ययन अ. २६ का संक्षिप्त पाठ है।

<sup>(</sup>ख) प्रश्न के अन्त में ''समणाउसो'' सम्बोधन अशुद्ध प्रतीत होता है। क्योंकि हे "आयुष्मन् श्रमण" यह सम्बोधन गुरु शिष्य के लिये करता है। यहाँ इससे विपरीत है।

उ०--गोयमा ! संवेगे निन्वेए-जाव-मारणंतिय-अहियासणया-एए णं सिद्धि-पञ्जवसाणफला पन्नता समणाउसो ।

—वि. ज. १७, उ. ३, सु. २२

#### णिव्वेयफलं-

२३०. प०---निम्वेएणं भते ! जीवे कि जणयइ ?

-- उत्त. अ. २६, मु. ४

# सम्मद्दं सणिस्स विण्णाणं —

२३१. जं सम्मं ति पासह, तं मोणं ति पासह।
जं मोणं ति पासह, तं सम्मं ति पासह।।
म इमं सक्कं सिढिलेहि आदिमज्जमाणेहि गुणसाएहि वंकसमायरेहि पमत्तेहि गारमावसंतेहि।

### सम्मत्तदंसी मुणी-

२३२. मुणी मोणं समायाय धुणे कम्मसरीगं।

पंतं लूहं सेवंति, वीरा सम्मत्तदंतिणी । एस ओहंतरे मुणी तिण्णे मुत्ते विरए वियाहिए—ित्त वेमि ॥ —आ. श्रु. १, अ. ५, उ. ३, सु. १६१

सम्मत्तदंसी न करेइ पावं-

२३३. जाइं च वुब्दिं च इह्डज्ज पासे,

भूएहिं जाणे पहिले ह् सार्य। तम्हाऽतिविज्जे परमंति णच्चा,

सम्मत्तदंसी न करेइ पावं॥

—वा. शू. **१**, व. ४, च. २, सु. ११२

कुम्म दिट्ठन्तं—

२३४. एवं पेगे महावीरा विष्परवक्तमंति।

मासह ! एगेऽवसीयमाणे अणत्तपण्णे।

ट०—हे आयुष्मन् श्रमण गीतम ! संवेग, निर्वेद आदि — यावत्—मारणान्तिक अध्यासनता इन सभी पदों का अन्तिम फल सिद्धि (मुक्ति) है।

#### निर्वेद का फल-

२३०. प्र०-भन्ते ! निर्वेद (भव-वैराग्य) ये जीव क्या प्राप्त करता है ?

ड०—ितवेंद से वह देव, मनुष्य और तियंच सम्बन्धी काम-भोगों में ग्लानि को प्राप्त होता है। सब विपयों से विरक्त हो जाता है। सब विपयों से विरक्त होता हुआ वह आरम्म और परिग्रह का परित्याग करता है। आरम्भ और परिग्रह का परि-त्याग करता हुआ संसार-मार्ग का विच्छेद करता है और सिद्धि-मार्ग को प्राप्त होता है।

#### सम्यक्त्वी का विज्ञान---

२३१. जो सम्यक्त्व को समझता है, वह मुनि-जीवन को समझता है। जो मुनि-जीवन को समझता है, वह सम्यक्त्व को समझता है।

इस (सम्यक्त्व या मुनि जीवन) का सम्यक् अनुष्ठान णिथिल, स्नेही, आसक्त, कुटिल, प्रमत्त और गृही जनों से शक्य नहीं है।

### सम्यक्तवदर्शी मुनि-

२३२. मुनि मीन—(सम्यक्त्व या मुनि जीवन) को स्वीकार करके कर्मरूप णरीर को धुने ।

सम्यग्दर्शी वीर तुच्छ एवं रूझ आहार का सेवन करते हैं।

ऐसा सम्यन्दर्भी मुनि भवसागर तिरनेवाला है और वही तीर्ण, मुक्त, विरत कहा गया है। ऐसा मैं कहता हूँ।

### सम्यक्त्वदर्शी पाप नहीं करता—

२३३. है आर्थ ! जन्म जरा मरण के दुःखों को देख, प्राणियों के सुख-दुख के साय तू तेरे सुख-दुख की तुलना कर और इसके लिए तू मोक्ष के स्वरूप को जानकर अति विद्वान वन । क्योंकि मोक्ष-मार्ग जानकर जो सम्यक्तवदर्शी हुआ है वह पाप नहीं करता है।

### कूर्म-दृष्टान्त-

२३४. कुछ (विरले लघुकर्मा) महान वीर पुरुप इस प्रकार के ज्ञान के आख्यान (उपदेण) को सुनकर (संयम में) पराक्रम भी करते हैं।

(किन्तु) उन्हें देखों, जो आत्मप्रज्ञा से शून्य है, इसलिए (संयम में) विषाद पाते हैं, (उनकी करुणदशा को इस प्रकार समझों)। से बेमि - से जहा वि कुम्मे हरए विणिविद्वचित्त-पच्छण्ण-वलासे, उम्मुग्गं से णो लभति।

रुक्ख दिट्टन्तं — भंजगा इव संनिवेसं नो चयंति, एवं पेगे अणेगरूवेहि कुलेहि जाता।

> रूवेहि सत्ता कलुणं थणति, णिदाणतो ते ण लमंति मोवखं। —आ. श्रु. १, अ. ६, उ. १, सु. **१७**८

सम्मद्दं सणिस्स चउविवहा सद्दहणा-२३५. परमत्थसंथवो सुदिद्वपरमत्थसेवणा वा वि,

वावन्नकुदंसणवज्जवणा य,

एए सम्मत्तसद्हणा ।1

में कहता हूँ - जैसे एक कछुआ है, उसका चित्त (एक) महाह्नद (सरोवर) में लगा हुआ है। वह सरोवर शैवाल और कमल के पत्तों से ढका हुआ है। वह कछुआ उन्मुक्त आकाश को देखने के लिए (कहीं) छिद्र को भी नहीं पा रहा है।

वृक्ष दृष्टान्त - जैसे वृक्ष (विविध गीत, ताप, तूफान तथा प्रहारों को सहते हुए भी) अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग हैं जो (अनेक सांसारिक कप्ट, यातना, दु:ख आदि बार-वार पाते हुए भी) गृहवास को नहीं छोड़ते।

इसी प्रकार कई (गुरुकमां) लोग अनेक प्रकार (दरिद्र, सम्पन्न, मध्यवित्त आदि) कुलों में जन्म लेते हैं, (धर्मावरण के योग्य भी होते हैं) किन्तु रूपादि विषयों में आसक्त होकर (अनेक प्रकार के शारीरिक-मानसिक दुःखों से, उपद्रवों से और भयंकर रोगों से आकान्त होने पर) करुण विलाप करते हैं, (लेकिन इस पर भी वे दुःखों के आवास रूप गृहवास को नहीं छोड़ते) ऐसे व्यक्ति दु:खों के हेतुभूत कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते।

सम्यक्तवी की चार प्रकार की श्रद्धा-

२३५. (१) परमार्थ तत्व का वःर।वार गुणगान करना,

- (२) जिन महापुरुपों ने परमार्थ को भलीभौति देखा है उनकी सेवा णुश्रूपा करना,
  - (३) जो सम्यक्तव से-सन्मार्ग से पतित हो गये हैं तथा
- (४) जो कुदर्शनी-असत्य दर्शन में विश्वास रखते हैं उनकी संगति न करना,

यह सम्यक्तव श्रद्धा है अर्थात् इन उक्त गुणों से सम्यक्तव की — उत्त. अ. २८, गा. २८ श्रद्धा प्रकट होती है।

- १. सुस्सूसधम्मराओ, २. गुरुदेवाणं जहा समाहिए । ३. वियावच्चे नियमो, सम्मदिद्विस्स लिंगाई ॥ सम्यक्तव के दस विनय
- 9. अरिहंत, २. सिद्ध, ३. चेइए, ४. सुए, ४. अधम्मे, ६. असाहुवग्गे य।
- ७. आयरिय, ८. उवज्झाए, ६. पवयणे, १०. दंसणे विणओ ॥ सम्यक्त्वी की तीन शुद्धि
- 9. मुत्तूण जिणं, २. मुत्तूण जिणमयं, ३. जिणमयद्विए मोत्तुं। संसारकत्तवारं, वितिज्जंतं जगं सेसं।। सम्यक्तव के पाँच दूषण

शंका १, कंख, २, विगिच्छा, ३, पसंस, ४, तह संथवो, ५, कुलिंगीसु । सम्मत्स्सऽइ्यारा, परिहरिअव्वा पयत्तेणं ॥ [शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर]

सम्यक्तव के सड़सठ भेद-चच सद्द्हण-तिर्लिगं, दस-विणय-ति-सुद्धि-पंच-गयदोसं । अट्ट-पभावण-भूसण, लक्खण - पंचविह - संजुतं ।! छिव्वह-जयणागारं, छिन्भावणभाविअं च छिट्ठाणं । इय सत्तसिट्ट-दंसण - भेअ - विसुद्धं तु सम्मत्तं ॥ ये सड़सठ भेद ऋमशः इस प्रकार हैं-सम्यक्तव के तीन लिंग (चिन्ह)

#### सम्मत्तस्स पंचअइयारा-

२३६. सम्मत्तस्त समणोवासएणं पंच अद्रयारा द्वमे जाणियव्या, न २३६. सम्यक्त्व के पाँच प्रधान अतिचार जानने योग्य हैं, समापरियव्वा, तं जहा-

संका, कंदा, वितिगिच्छा, १रपासंड-पसंसा, पर-पासंड-संघवे । —आव. अ. ६, मु. ६५

१. सम्मद सणस्य पढमं "मंसर्य" अइयारं-

संसयं परियाणओ संसारे परिण्णाए भवद्द, संमयं अपरियाणओ संसारे अपरिष्णाए भवइ""

— **वा. गु. १, व. ५, उ. १, गु. १४**६

२. नम्मइ'तणन्स त्रिद्यं ''गंपा'' अद्यारं-

य - कहं णं भते ! समणा वि निग्गंया कंखामोहणिज्जं भाग्मं वेदेति ?

उ०-गोयमा ! तेहि तेहि नाणंतरेहि वंसणंतरेहि चरित्तंतरेहि लिगंतरेहि पवयणंतरेहि पावयणंतरेहि कव्यंतरेहि मार्ग-तरेहि मतंतरेहि मंगंतरेहि नयंतरेहि नियमंतरेहि संकिया कंलिया वितिकिच्छिता भेदसमावन्ना, कलुससमावन्ना, एवं खलु समणा निगाया कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ।

> —वि. स. १, उ. २, मु. ४ (भेष दिपाण पिछने गृष्ठ का)

सम्यक्तव के पाँच अतिचार-

आदर के योग्य नहीं हैं, यथा-

- (१) शंका, (२) काक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) पर-पापंड-प्रशंसा, (४) पर-पापंड-संस्तव।
- (१) सम्यादशंन का प्रथम 'संशव" अतिचार-जो संगय को जानता है वह संसार को भी जानता है, जो संगय को नहीं जानता है वह संसार को भी नहीं जानता है---
  - (२) सम्यक् दर्शन का द्वितीय "काँक्षा" अतिचार-

प्र०-भगवन ! श्रमणनिर्ग्रन्य कांक्षामोहनीयकर्म का वेदन किस प्रकार करते हैं ?

उ०--गीतम ! उन-उन कारणों से ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चारित्रान्तर, लिंगान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर, कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भंगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर, प्रमाणान्तरों के द्वारा शंकित, कांक्षित, विचिकित्सित, भेदसमापन्न और कनुपसमापन्न होकर श्रमणनिवंन्य भी कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं।

सम्यक्ती की बाठ प्रभावना-

- १. पात्रवर्णा, २. धम्मकर्ह्या, ३. वार्ड्, ४. नेमित्तिक्षो, ५. तवस्सी य । ६. विज्जासिद्धो, ७. यक्तवी, बहू व ८. पभावगा भणिया ॥ सम्यक्षी के पाँच भूषण--
- १. जिणगासणे गुगलया, २. पभावणा, ३. तिरवसेवणा, ४. थिरया । ४. भत्ती व गुणा सम्मत्त, दीवया उत्तमा पंच ॥ मम्यक्त्यी के पांच सक्षण-
- १. उचमम, २. मंबेगी वि अ, ३. निम्बेशी तह य होइ, ४. अगुकंपा, । ४. अत्यिक्तिं च अ एए, सम्मत्ते लक्खणा पंच ॥ सम्यक्ती की छ: प्रकार की यहना —
- नो अप्रतिरियए अप्रतिरियदेवे य तह सदेवाइं । गहिए कृतिरियएहि, १. वंदामि न वा, २. नमंसामि ॥
- ३. नैय अणालनो आलयेमि, ४. नो गंलयेमि तह तेसि । देमि न ५. असणाई, पैसेमि न गंध, ६. पुष्फाई ॥ गम्यक्त्यी के छः आगार-
- १. रायाभित्रोगो य, २. गणाभित्रोगो, ३. वलाभित्रोगो य, ४. सुराभित्रोगो ।
- ४. कंतारविसी, ६. गुरुनिग्गहो य, छ छिडियाऊ जिणसासणस्मि ॥

गम्यवस्थी की छः भावना-

१. यूनं, २. दारं, ३. पट्टाणं, ४. आहारो, ५. भायणं, ६. निही । दु छवकसा वि धम्मस्स, सम्मत्तं परिकित्तिअं ॥ गम्यग्त्व के छः स्थान-

अस्यि अ णिन्नो गुणई, क्यं च गुण्ई अस्यि णिन्याणं । अस्यि अ मुक्यो वाओ, छ सम्मत्तस्स ठाणाई ॥

---प्रवचन सारोद्घार, द्वार १४६, गा. ६४०-६५५

(क) आठ दर्णनातिनार—संका, कंला, वितिगिच्छा, मूढदिही, अणुववूहा, अथिरीकरणं, अवच्छलं, अप्पभावणया ।

--जीतकल्पचूर्णी, गा. २८

३. सम्मद्सणस्सं तइयं "विद्गिच्छा" अइयारं— वितिगिच्छसमावन्नेणं अप्पाणेणं णो लभति समाधि ।

सिता वेगे अणुगच्छंति,

असिता वेगे अणुगच्छंति ।

अणुगच्छमोर्णेहि अणणुगच्छमाणे कहं णं णिव्विज्जे ? —आ. सु. १, अ. ४, सु. १६७

४. परपासंडसेवी—
आयरियपरिच्चाई, परपासण्डसेवए ।
गाणंगणिए दुब्सूए, पावसमाणे त्ति वुच्चई ॥
— उत्तः अ. १७, गाः १७

५. परपासं इसंथव— अकुसीले सया भिक्खू, णो य संसग्गियं भए। सुहरूवा तत्थुवसग्गा, पडिबुज्झेज्ज ते विद् ॥ —सूयः सु. १, अ. ६, गा. २८

### साहगस्स पव्वज्जा पुरुवं निव्वेयदसा-

२३७. से बेमि पाईणं बा-जाव-उदीणं वा संतेगितया मणुस्सा मवंति, तं जहा आरिया वेगे, अणारिया वेगे, उच्चागोया वेगे, णीयागोया वेगे, कायंमंता वेगे, हस्समता वेगे, सुवण्णा वेगे, दुवण्णा वेगे, सुरूवा वेगे, दुरूवा वेगे।

तेसि च णं खेत-वत्थूणि परिरगिह्याणि भवंति, तं जहा— अप्पयरा वा भुज्जतरा वा। तेसि च णं जण-जाणवयाइं परिरगिह्याइं भवंति, तं जहा—अप्पयरा वा भुज्जयरा वा।

तहप्पकारेहि कुलेहि आगम्म अभिभूय एगे भिक्खायरियाए समुद्दिता, सतो वा वि एगे णायओ य उवकरणं च विष्पजहाय भिक्खायरियाए समुद्दिता, असतो वा वि एगे नायओ व उव-करणं च विष्पजहाय भिक्खायरियाए समुद्दिता। (३) सम्यक्दर्शन का तृतीय विचिकित्सा अतिचार— विचिकित्साप्राप्त (शंकाणील) आत्मा समाधि प्राप्त नहीं कर पाता ।

कुछ लघुकर्मा सित (वट्ट/गृहस्य) आचार्य का अनुगमन करते हैं, (उनके कथन को समझ लेते हैं)

कुछ असित (अप्रतिवद्ध/अनगार) भी (विचिकित्सादि रहित होकर आचार्य का) अनुगमन करते हैं।

इन अनुगमन करने वालों के वीच में रहता हुआ (आचार्य) का अनुगमन न करने वाला (तत्व नहीं समझने वाला) कैंसे उदासीन (संयम के प्रति खेदिखन्न) नहीं होगा ?

#### (४) परपासंडसेवी-

जो आचार्य को छोड़ दूसरे धर्म-सम्प्रदायों में चला जाता है, जो छह मास की अवधि में एक गण से दूसरे गण में संक्रमण करता है, जिसका आचरण निन्दनीय है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

### (४) परपायंडसंस्तव---

साधु सदैव अकुशील वनकर रहे, तथा कुशीलजनों या दुराचारियों के साथ संसर्ग न रखे, क्योंकि उसमें (कुशीलों की संगति में) भी सुखरूप (अनुकूल) उपसर्ग रहते हैं, अतः विद्वान साधक इस तथ्य को भलीमांति जाने तथा उनसे सावधान (प्रति-वुद्ध-जागृत) रहे।

प्रव्रज्या पूर्व साधक की निर्वेद-दशा--

२३७. (श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बुस्वामी से कहते हि—) में ऐसा कहता हूँ कि पूर्व आदि चारों दिणाओं में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं, जैसे कि कोई आर्य होते हैं, कोई अनायं होते हैं, कोई उच्चगोत्रीय और कोई नीचगोत्रीय होते हैं, कोई मनुष्य लम्बे कद के (ऊँचे) और कोई ठिगने कद के (ह्नस्व) होते हैं, किसी के गरीर का वर्ण सुन्दर होता है, किसी का असुन्दर होता है, कोई सुरूप होते हैं, कोई सुरूप।

उनके पास खेत और मकान आदि होते हैं, उनके अपने जन (परिवार, कुल आदि के लोग) तथा जनपद (देश) परिगृहीत (अपने स्वामित्व के) होते हैं, जैसे कि किसी का परिग्रह थोड़ा और किसी का अधिक।

इनमें से कोई पुरुप पूर्वोक्त कुलों में जन्म लेकर विषय-भोगों की आसक्ति छोड़कर भिक्षावृत्ति धारण करने के लिए (दीक्षाग्रहण हेतु) उद्यत होते हैं। कई विद्यमान ज्ञातिजन (स्वजन) अज्ञातिजन (परिजन) तथा उपकरण (विभिन्न भोगोपभोग-साधन या धन-धान्यादि वैभव) को छोड़कर भिक्षावृत्ति धारण करने (प्रव्रजित होने) के लिए समुद्यत होते हैं, अथवा कई अविद्यमान ज्ञातिजन, अज्ञातिजन एवं उपकरण का त्याग करके भिक्षावृत्ति धारण करने के लिए समुद्यत होते हैं। ने ते सतो या असतो या णायओ य उवकरणं च विष्यज्ञहाय भिक्तायरियाए समुद्धिता पुरवामेव तेहि णातं भवति, तं जहा—इह छन् पुरिसे अध्यमध्यं ममद्वाए एवं विष्यविवेदेति, ने जहा—

मेलं मे, याधुं मे, श्रिक्णं मे, सुयण्णं मे, धणं मे, धन्मं मे, क्षेत्रं मे, दूर्तं मे, यिषुल-धण-कणग-रयण-मणि-मोलिय-मंग्य-गिल-प्यवाल-रल-रयण-संतसार-सामतेवं मे, सहा मे, म्या मे, गंधा मे, रमा मे, पाता मे, एते ग्रनु मे काम-मोगा, ब्रह्मिय एतेशि ।

ने मेहाबी पूरवामेय संपना एवं समित्रानेस्ता, तं जहा-

इह तमु मम अस्त्रायरे हुक्ते रोगायके ममुत्याज्ञेरका अणिहे अस्ते अस्तिए अमुने असणुष्ये असणामे हुक्ते जो मुहे, से ह्वा जयतारो काममोगा ! इसं मम अस्त्रातर हुक्त्रं रोगायकं परियाद्वयर अस्तिहुं अस्ति अस्त्रिय अगुमं अमणुष्यं असणामं हुक्तं जो मुहे, ताहं दुक्तामि या मौयामि या जूरामि या नित्यामि या विद्धामि या परिसत्यामि या,

इमाओं में अध्यागानां दुनवानों शेनायंकातो पहिमीयत् श्रीबद्वातों अवंतानो अध्यायकों अनुहाओं अमबुद्राओं अमणा-माओं दुनवाओं की मुहानो । एयामेव नी सद्वपृथ्वं भवति ।

इह ग्रमु कामनीना में। तामाए या मरणाए या, पुरिते या

जो विद्यमान अथवा अविद्यमान शातिजन, अशातिजन उप-करण का त्याग करके भिधाचर्या (माधुदीक्षा) के लिए समुत्थित होने हैं, इन दोनों प्रकार के साधकों को पहले से ही यह जात होता है कि—इग लोक में पुरुषगण अपने से भिन्न वस्तुओं (पर-पदार्था) को उद्देश्य करके झूठमूठ ही ऐसा मानते हैं कि ये मेरी हैं, मेरे उपभोग में आएँगी, जैसे कि—

यह गैन (या जमीन) मेरा है, यह मकान मेरा है, यह चाँदी मेरी है, यह गोना मेरा है, यह धन मेरा है, धान्य मेरा है, यह काँने फे बनैन मेरे हैं, यह बहुमूल्य वस्त्र या लीह आदि धातु मेरा है, यह प्रमुद्ध वस्त्र या लीह आदि धातु मेरा है, यह प्रमुद्ध धन (गाय, भैन आदि पण्ड) यह बहुत-सा कनक, ये रन्न, गणि, मोनी, गंपणिना, प्रवान (मृगा), रक्तरत्न (लान), पर्मराग आदि उनमोत्तम मणियां और पैतृक नकद धन, मेरे हैं, ये कांप्रिय कर करने वाले बीणा, वेणु आदि वाय-साधन मेरे हैं, ये गुन्दर और रचवान पदायं मेरे हैं, ये इत्र, तेल आदि मुगन्धित पदायं मेरे हैं, ये उत्तमोत्तम स्वादिष्ट एवं सरम पाद्य पदायं मेरे हैं। ये फोमल-कोमल स्पर्ण वाले गद्दे, तोणक आदि पदायं मेरे हैं। ये पूर्वोक्त पदायं-समूह मेरे कामभोग के साधन हैं, में इनका योगधिम (अप्राप्त को प्राप्त करने वाला हैं, अयया उपभोग करने में समर्थ हैं।

यह (प्रवित्त अयवा प्रवच्या नेने का इच्हुक) मेघावी साधक स्वयं पहने में ही (इनका उपभोग करने से पूर्व ही) भलीमीति यह जान ने नि "इम मंगार में जब मुझे कोई रोग या आतंक उताप्त होना है, जो कि मुझे इष्ट नहीं है, कान्त (मनोहर) नहीं है, प्रिय नहीं है, अगुभ है, अमनोझ है, अधिक पोड़ाकारी (मनोव्यथा पैदा करने वाला) है, दुनस्य है, मुसस्य नहीं है, (तब यदि में प्रार्थना कर कि) है भय का अन्त करने वाले मेरे घन-धान्य आदि कामभोगो ! मेरे इन अनिष्ट, अकान्त, अप्रय, अणुभ, अमनोझ, अनीव दुश्यद, दुसस्य वा अमुसस्य रोग, आतंक आदि को गुम बांट कर कि नो, नयोंकि में इम पीड़ा, रोग या आतंक से बहुत दुःशी हो रहा हूँ, में निन्ता या शोक से ब्याकुल हूँ, इनके कारण में बहुत निन्ताबस्त हूँ, में अत्यन्त पीड़ित हो रहा हूँ, में बहुत ही बेदना पा रहा हूँ, या अतिसंतप्त हूँ।

अतः गुम सब मुझे इस अनिष्ट अकान्त, अविय, अणुभ, अमनोज, अवमान्य दु.रास्प या अनुगरूप मेरे किसी एक दु:व से या जोगानंक से मुक्त करा दो । सो वे (धनधान्यादि कामभोग) पदार्थ उपत प्रार्थना गुनकर दु:गादि से मुक्त करा दें। ऐसा कभी नहीं होता !

इस मंगार में वास्तव में काम-भोग दुःत से पीड़ित उस व्यक्ति की रक्षा करने या जरण देने में समर्थ नहीं होते। इन काम-भोगों का उपभोक्ता किसी समय तो (दुःसाध्य व्याधि, जरा- एगता पुटिंव कामभोगे विष्पजहित, कामभोगा वा एगता पुटिंव पुरिसं विष्पजहित, अन्ते खलु कामभोगा अन्नो अहमंसि, से किमंग पुण वयं अन्नमन्त्रीहि कामभोगेहि मुच्छामो ? इति संखाए णं वयं कामभोगे विष्पजहिसामो ।

से मेहावी जाणेज्जा बाहिरंगमेतं, इणमेव उवणीततरागं,

तं जहा—माता मे, विता मे, भाया मे, भाजा मे, भागणी मे, पुता मे, धूता मे, नत्ता मे, सुण्हा मे, पेसा मे, सुही मे, सयण-संगंध-संधुता में, एते खलु मे णायओ, अहमवि एतेसि।
—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६६७-६७१

### एगत्त भावणया णिव्वेयं-

२३८. ते मेहावी पुट्यामेव अप्पणा एवं समिमजाणे ज्ञा— इह खलु मम अण्णतरे दुक्खे रोगातंके समुप्पज्जे ज्ञा अणिट्टे-जाव-दुक्खे नो सुहे, से हंता भयंतारो णायओ इमं मम प्णतरं दुक्खं रोगायंकं परिआदियध अणिट्टं-जाव-नो सुहं मा हं दुक्खामि वा-जाव-परितप्पामि वा, इमातो मं अन्नयरातो दुक्खातो रोगायंकातो पडिमोएह अणिट्टाओ-जाव-णो सुहातो। एवामेव णो लद्धपुट्यं भवति।

तेसि वा वि भयंताराणं मम णाययाणं अण्णवरे दुवले रोगा-तंके समुप्पञ्जेज्जा अणिट्टे-जाव-नो सुहे. से हंता अहमेतिसि भयंताराणं णाययाणं इमं अण्णतरं दुवलं रोगातंकं परियाइ-यामि अणिट्टं-जाव-णो सुहं, मा मे दुवलंतु वा-जाव-परितप्पंतु वा, इमाओ णं अण्णतरातो दुवलातो रोगातंकातो परिमोएमि अणिट्टातो-जाव-नो सुहातो। एवामेव णो लद्धपुच्चं भवति।

जीर्णता, या अन्य शासनादि का उपद्रव या मृत्युकाल आने पर)
पहले से ही स्वयं इन काम-भोग पदार्थों को (वरतना) छोड़ देता है,
अथवा किसी समय (द्रव्यादि के अभाव में) (विपयोन्मुख)
पुरुप को काम-भोग (ये कामभोग्य साधन) पहले ही छोड़ (कर
चल) देते हैं। इसलिए ये काम-भोग मेरे से भिन्न हैं, मैं इनसे
भिन्न हूँ। फिर हम क्यों अपने से भिन्न इन काम-भोगों में मूच्छित
आसक्त हों, इस प्रकार इन सत्रका ऐसा स्वरूप जानकर (अव)
हम इन कामभोगों का परित्याग कर देंगे।

(इस प्रकार वह विवेकशील) बुद्धिमान साधक (निश्चितरूप से) जान ले, ये सब काम-भोगादिपदार्थ बहिरंग—बाह्य हैं, मेरी आत्मा से भिन्न (परभाव) हैं।

(सांसारिक दृष्टि वाले मानते हैं कि) इनसे तो मेरे निकटतर ये ज्ञातिजन (स्वजन) हैं—जैसे कि (वह कहता है—) "यह मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी वहन है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, ये मेरा दास (नौकर-चाकर) है, यह मेरा नाती है, मेरी पुत्र-वधू है, मेरा मित्र है, ये मेरे पहले और पीछे के स्वजन एवं परिचित सम्बन्धी हैं। ये मेरे ज्ञातिजन हैं, और मैं भी इनका आत्मीय जन हूँ।"

# एकत्व-भावना से प्राप्त निर्वेद-

२३८. (किन्तु उक्त शास्त्रज्ञ) बुद्धिमान साधक को स्वयं पहले ते ही सम्यक् प्रकार से जान लेना चाहिए कि इस लोक में मुझे किसी प्रकार का कोई दुःख या रोग-आतंक (जो कि मेरे लिए अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय—यावत्—दुःखदायक है) पैदा होने पर मैं अपने ज्ञातिजनों से प्रार्थना करूँ कि हे भय का अन्त करने वाले ज्ञातिजनों मेरे इस अनिष्ट, अप्रिय—यावत्—दुःखरूप या असुखरूप दुःख या रोगांतक को आप लोग वरावर वाँट लें, ताकि मैं इस दुःख से दुःखित, चिन्तित—यावत्—अतिसंतप्त न होऊँ। आप सव मुझे इस अनिष्ट—यावत्—उत्पीड़क दुःख या रोगांतक से मुक्त करा (छुटकारा दिला) दें।" इस पर वे ज्ञातिजन मेरे दुःख और रोगांतक को वाँट कर ने लें, या मुझे इस दुःख या रोगांतक से मुक्त करा दें, ऐसा कदापि नहीं होता।

अथवा भय से मेरी रक्षा करने वाले उन मेरे ज्ञातिजनों को ही कोई दुःख या रोग उत्पन्न हो जाय, जो अनिष्ट, अप्रिय — यावत् — असुखकर हो, तो मैं उसे भयत्राता ज्ञातिजनों के अनिष्ट, अप्रिय — यावत् — असुखरूप उस दुःख या रोगातंक को वाँटकर ले लूं, ताकि वे मेरे ज्ञातिजन दुःख न पाएँ — यावत् — वे अतिसंतष्त न हों, तथा मैं उन ज्ञातिजनों को उनके किसी अनिष्ट — यावत् — असुखरूप दुःख या रोगातंक से मुक्त कर दूं, ऐसा भी कदापि नहीं होता।

अप्णस्स दुवलं अप्णो नो परियाइयित, अन्नेण कढं कम्मं अन्नो नो पडिसंबेदेति, पत्तेयं जायित, पत्तेयं मरह, पत्तेयं चयित, पत्तेयं उववज्जिति, पत्तेयं झंझा, पत्तेयं सप्णा, पत्तेयं मप्णा, एवं विण्णू, वेदणा, इति खलु णातिसंयोगा णो ताणाए वा णो सरणाए या,

पुरिसो वा एगता पुन्ति णातिसंयोगे विष्पजहित, नातिसंयोगा वा एगता पुन्ति पुरिसं विष्पजहित, अन्ने खलु णातिसंयोगा अन्नो अहमंसि, से किसंग पुण वयं अन्नमन्नेहि णातिसंयोगेहि मुन्छामो ? इति संखाए ण वयं णातिसंयोगे विष्पजहिस्सामो।

से मेहावी जाणेज्जा बाहिरगमेतं, इणमेव उवणीयतरागं, तं जहा—हत्या मे, पाया मे, बाहा मे, उरू मे, सीसं मे, उदरं मे, सीलं मे, आउं मे, बल मे, बण्णो मे, तया मे, छाया मे, सीयं मे, चक्खुं मे, घाणं मे, जिल्मा मे, फासा मे, ममाति।

जंसि वयातो परिजूरित तं जहा—आक्रश्रो बलाओ बण्णाओ तताओ छाताओ सीताओ-जाव-फासाओ, सुसंधीता संधी विसंधी भवति, विस्तरंगे गाते भवति, किण्हा केसा पिसता भवंति, तं जहा —जं पि य इमं सरीरण उरालं (क्योंकि) दूसरे के दुःश्व को दूसरा व्यक्ति वाँट नहीं सकता। दूसरे के द्वारा कृतकर्म का फल दूसरा नहीं भोग सकता। प्रत्येक प्राणी अकेशा ही जन्मता है, (आयुष्य क्षय होने पर) अकेला ही मरता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही त्याग करता है, अकेला ही परयेक व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग या स्वीकार करता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही झंझा (कलह) आदि कपायों को ग्रहण करता है, अकेला ही पदार्थों का परिज्ञान करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही पदार्थों का परिज्ञान करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही मनन-चिन्तन करता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही विद्वान् होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने सुख-दुःख का वेदन (अनुभव) करता है। अतः पूर्वोक्त प्रकार से अन्यकृत कर्म का फल अन्य नहीं भोगता, तथा प्रत्येक व्यक्ति को जन्म-जरा-मरणादि भिन्न-भिन्न हैं इस सिद्धान्त के अनुसार ज्ञाति-जनों का संयोग दुःख से रक्षा करने या पीड़ित मनुष्य को शान्ति या गरण देने में समर्थ नहीं है।

कभी (क्रोधादिवण या मरणकाल में) मनुष्य स्वयं ज्ञातिजनों के संयोग को पहले ही छोड़ देता है अथवा कभी ज्ञातिसंयोग भी (मनुष्य के दुव्यंवहार-दुराचरणादि देखकर) मनुष्य को पहले छोड़ देता है। अतः (मेधावी साधक यह निश्चित जान ले कि) "ज्ञाति-जनसंयोग मेरे से भिन्न है, मैं भी ज्ञातिजन संयोग से भिन्न हूँ।" तथ फिर हम अपने पृथक् (आत्मा से भिन्न) इस ज्ञातिजनसंयोग में क्यों आसक्त हों ? यह भलीभौति जानकर अब हम ज्ञाति-संयोग का परित्याग कर देंगे।

परन्तु मेधावी साधक को यह निम्चित रूप से जान लेना वाहिए कि ज्ञातिजनसंयोग तो वाह्य वस्तु (आत्मा से भिन्न-पर-भाव) है ही, इनसे भी निकटतर सम्बन्धी ये सब (गरीर से सम्बन्धित अवयवादि) हैं, जिन पर प्राणी ममत्व करता हैं, जैसे कि—ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी वाहें हैं, ये मेरी जांधें हैं, यह मेरा मस्तक है, यह मेरा जदर (पेट) है, यह मेरा ग्राल (स्वभाव या आदत) है, इसी तरह मेरी आयु, मेरा वल, मेरा वर्ण (रंग), मेरी चमड़ी (त्वचा), मेरी छाया (अथवा कान्ति), मेरे कान, मेरे नेन्न, मेरी नासिका, मेरी जिव्हा, मेरी स्पर्गेन्द्रिय, इस प्रकार प्राणी "मेरा मेरा" करता है।

(परन्तु याद रखो) आयु अधिक होने पर ये सब जीणं शीणं हो जाते हैं। जैसे कि (वृद्ध होने के साथ-साथ मनुष्य) आयु से, वल से, वणं से, त्वचा से, कान से, तथा स्पर्शेन्द्रिय सभी गरीर सम्बन्धी पदार्थों से शीण-होन हो जाता है। उसकी सुगठित (गठी हुई) दृढ़ सन्धियाँ (जोड़) ढीली हो जाती है, उसके शरीर की चमड़ी सिकुड़कर नसों के जाल से वेष्टित

१ न तस्म दुक्वं विभयंति नाइक्षो, न मित्तवग्गा न मुया न वंधवा । एक्को सर्य पच्वणु होइ दुक्खं, कत्तारमेवं अणुजाइ कम्मं ॥
 — उत्तराध्ययन, थ. १३, गा. २३

आहारोवचियं एतं पि य मे अणुपुद्वेणं विष्पजहियद्वं भविस्सति।

एयं संखाए से भिक्खू भिक्खायरियाए समुद्विते दुह्तो लोगं जाणेज्जा, तं जहा—जीवा चेव अजीवा चेव, तसा चेव, थावरा चेव। —सूय. सु. २, अ. १, सु. ६७२-६७६

अणुसोओ पिडसोओ य— २३९. अणुसोयपिट्टिए बहुजणिम्म ,

पडिसोयलद्धलक्खेणं

पडिसोयमेव अप्पा

दायव्वो होउकामेणं ।

अणुसोयसुहोलोगो

पडिसोओ आसवो सुविहियाणं ।

अणुसोओ संसारो

पडिसोओ तस्स उत्तारो।।

तम्हा आयारपरक्कमेण, संवरसमाहिबहुलेणं । प्रिया गुणा य नियमा य, होति साहूण बहुव्वा ।।
—दस. चू. २, गा. १-४

अथिरप्पाणं विविहा उवमा-

२४०. जइं तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छिस नारिओ। वायाविद्धो व्व हडो, अद्विअप्पा भविस्सिसि॥

गोवालो भण्डपालो वा, जहा तद्दव्वऽणिस्सरो।
एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णस्स भविस्सिस।।
— उत्त. अ. २२, गा. ४४-४४

सामण्ण हीणाणं अविद्विई— २४१. कहं तु कुज्जा सामण्णं, जो कामे न निवारए। पए पए विसीयंतो, संकप्पस्स वसं गओ।।

— उत्त. अ. २, गा. १

घम्माउ भट्टं सिरिओववेयं,

जन्निग विज्ञायमिवप्पतेयं।

हीलंति णं दुन्विहियं कुसीला,

दादुद्धियं घोरविसं व नागं॥

इहेवधम्मो अयसो अकित्ती,

दुन्नामधेज्जं च पिहुज्जणिम्म।

चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो,

संभिन्नवित्तस्स य हेट्टओ गई।।

(तरंगरेखावत्) हो जाती है। उसके काले केश सफेद हो जाते हैं, यह जो आहार से उपचित (वृद्धिगत) औदारिक शरीर है, वह भी ऋमशः अवधि (आयुज्य) पूर्ण होने पर छोड़ देना पड़ेगा।

यह जानकर भिक्षाचर्या स्वीकार करने हेतु प्रव्रज्या के लिए समुद्यत साधु लोक को दोनों प्रकार से जान ले, जैसे कि—लोक जीवरूप और अजीवरूप है, तथा श्रमरूप है और स्थावररूप है।

अनुस्रोत और प्रतिस्रोत-

२३६. अधिकांण लोग अनुस्रोत में प्रस्थान कर रहे हैं—भोग मार्ग की ओर जा रहे हैं। किन्तु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे प्रतिस्रोत में गित करने का लक्ष्य प्राप्त है, जो विषय-भोगों से विरक्त हो संयम की आराधना करना चाहता है, उसे अपनी आत्मा को स्रोत के प्रतिकृल ले जाना चाहिए— विषयानुरिक्त में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए।

जन-साधारण को स्रोत के अनुकूल चलने में सुक की अनुकूति होती है, किन्तु जो सुविहित साधु हैं उसका आश्रव (इन्द्रिय-विजय) प्रतिस्रोत होता है। अनुस्रोत संसार है (जन्म मरण की परम्परा है) और प्रतिस्रोत उसका उतार है जन्म-मरण का पार पाना है।

इसलिए आचार में पराक्रम करने वाले, संवर में प्रभूत समाधि रखने वाले साबुओं को चर्या, गुणों तथा नियमों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए।

अस्थिरात्मा को विभिन्न उपमाएँ—

२४०. यदि तू स्त्रियों को देख उनके प्रति इस प्रकार राग-भाव पैदा करेगा तो वायु से आहत हड (वनस्पति-विशेष) की तरह अस्थितात्मा हो जायगा।

जैसे गोपाल और भाण्डपाल गायों और किराने के स्वामी नहीं होते, इसी प्रकार तू भी श्रामण्य का स्वामी नहीं होगा।

साधुता से पतित की दशा-

२४१. वह कैसे श्रामण्य का पालन करेगा जो काम (विपय-राग) का निवारण नहीं करता, जो संकल्प के वशीमूत होकर पग-पग पर विपादग्रस्त होता है ?

जिसकी दाढ़ें उखाड़ ली गई हों उस घोर विषधर सर्प की साधारण लोग भी अवहेलना करते हैं वैसे ही धर्म-भ्रष्ट, चारित्र रूपी श्री से रहित, बुझी हुई यज्ञाग्नि की भाति निस्तेज और दुर्विहित साधु की कुशील व्यक्ति भी निन्दा करते हैं।

धर्म से च्युत, अधर्मसेवी और चारित्र का खण्डन करने वाला साधु इसी मनुष्य-जीवन में अधर्म का आचरण करता है. उसका अयश और अकीर्ति होती है। साधारण लोगों में भी उसका दुर्नाम होता है तथा उसकी अधोगति होतो है। मुंजित्तु भोगाइं पसज्झ चेयसा,

तहाविहं कट्टु असंजमं बहुं। गइंच गच्छे अणभिज्ञियं दुहुं,

बोही य से नो सुलमा पुणो पुणो ॥
—दस. चू. १, गा. १२-१४

जया य चयई धम्मं, अणज्जो भोग कारणा।
से तत्य मुस्चिए बाले, आयइं नाववुज्झह ॥
जया ओहाविओ होइ, इंदो वा पिडओ छमं।
सच्चधम्मपरिदनहो , स पच्छा परितप्पद्व॥

जया य वंदिमी होइ, यच्छा होइ अवंदिमी। देवया य चुपा ठाणा, स पच्छा परितप्पइ।।

जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो। राया व रज्जपदमट्टो, स पच्छा परितप्पइ॥

जया य माणियो होइ, पच्छा होइ श्रमाणियो। सेट्टि व्य करबटे छूढो, स पच्छा परितप्पइ॥

जपा य थेरओ होइ, समइवर्कतजोब्बणो । मच्छो ब्बगलं गिलित्ता, स पच्छा गरितव्यइ ॥

जया य फुकुटंबस्स, कुतत्तीहि विहम्मइ। हत्थीं व बंघणे बद्धो, स पच्छा परितप्पइ॥

पुत्तदारपरिकिण्णो , मीहसंताणसंतओ । पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्पद्द ॥

अञ्ज आहं गणी होंतो, मावियप्पा बहुस्सुओ। जद्द हं रमंते परियाए, सामण्णे जिणदेसिए ॥

—दम. चू. १, गा. १-६ जो पव्वइत्ताण महत्वयाई, सम्मं नो पासवई पमाया। अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ छिन्दइ बन्धणं से।।

आउत्तया जस्स न अत्यि काइ, इरियाए मासाए तहेसणाए । आयाणनिक्खेवदुगुन्छणाए, न वीरजायं अणुजाइ मार्ग ॥

चिरं पि से मुण्टरुई भवित्ता, अधिरव्वए तवनियमेही भट्टे । चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ ृहु संपराए ॥ वह संयम से भ्रष्ट साघु आवेगपूर्ण चित्त से भोगों को भाग-कर और तथाविध प्रचुर असंयम का आसेवन कर अनिष्ट एवं दुःखपूर्ण गति में जाता है और चार-वार जन्म-मरण करने पर भी उसे वोधि मुलभ नहीं होती।

अनायं जब भोग के लिए धर्म को छोड़ता है तब वह भोग में मूज्छित अज्ञानी अपने भविष्य को नहीं समझता।

जब कोई साधु उत्प्रविज्ञ होता है—गृहवास में प्रवेश करता है—तव वह सकलधर्म से श्रष्ट होकर वैसे ही परिताप करता है जैसे देवलोक के वैशव से च्युत होकर भूमितल पर पढ़ा हुआ इन्द्र।

प्रवित काल में साधु वन्दनीय होता है, वही जब उत्प्रवित होकर अवन्दनीय हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे अपने स्थान में च्युत देवता।

प्रवित्त काल में साधु पूज्य होता है, वही जव उत्प्रवित्त होकर अपूज्य हो जाता है तव वह वैसे ही परिताप करता है जैसे राज्य-भ्रष्ट राजा।

प्रव्रजित काल में साबु मान्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अमान्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कर्वट (छोटे से गाँव) में अवरुद्ध किया हुआ श्रेष्ठी।

यीवन के बीत जाने परं अब वह उत्प्रव्रजिन साधु बूढ़ा होता है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कांटे को निगलने बाना महस्य।

वह उत्प्रयाजित साधु जब कुटुम्ब की दुष्टिचन्ताओं से प्रतिहत होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे बन्धन में वैधा हुआ हाथी।

पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ और मोह की परम्परा से परि-व्याप्त वह वैसे ही परिताप करता है जैसे पंक में फेँसा हुआ हाथी।

आज में भावितात्मा और वहुश्रुत गणी होता यदि जिनो पदिष्ट श्रमण-पर्याय (चारित्र) में रमण करता।

जो महात्रतों को स्वीकार कर भलीमाँति उनका पालन नहीं करता, अपनी आत्मा का निग्रह नहीं करता, रसों में मूर्िकत होता है वह बन्धन का मूलोक्छेद नहीं कर पाता।

ईयां, भागा, एपणा, आदान-निक्षेप औय उच्चार-प्रस्रवण की परिस्थापना में जो सावधानी नहीं वर्तता, वह उस मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकता जिस पर वीर-पुरुप चले हैं।

जो वतों में स्थिर नहीं है, तप और नियमों से भ्रष्ट है, वह चिरकाल से मुण्डन में किच रख़कर भी और चिरकाल तक आत्मा को कप्ट देकर भी संसार का पार नहीं पा सकता।

"पोल्ले व" मुट्टी जह से असारे, वा। कूडकहावणे अयन्तिए वेरुलियप्पगासे , राहामणी अमहग्घएं होइ य जाणएसु॥

धारइत्ता, इह क्सीललिंग जीविय वूहइता। इसिज्झयं संजयलप्पमाणे, असंजए

विणिघायमागच्छइ से चिरं पि ॥

"विसं तु पीय" जह कालकूडं,

कुरगहीयं । हणाइ सत्यं जह

"एसे व" धम्मो विसओववन्नो,

वेयाल इवाविवन्नो ॥ हणाइ

जे लक्खणं सुविण पउंजमाणे,

निमित्त-कोउहल-संपगाढे

कुहैडविज्जासवदारजीवी,

न गच्छई सरणं तम्मिकाले।।

तमंतमेणेव उ से असीले, विप्परियासुवेइ। सया दुही संधावई नरग-तिरिक्खजोणि,

मोणं विराहेत्तु असाहरूवे ॥ उद्देसियं कीयगडं नियागं,

न मुंचई किंचि अणेसणिज्जं। अग्गोवि वा सब्वभवखी भविता,

इओ चुओ गच्छइ कट्टु पावं।।

न तं अरी कंठछेता करेइ,

जंसे करे अप्पणिया दुरप्पा।

से साहिई मच्चुमुहं तु पत्तं,

पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥

निरद्विया नगगरई उ तस्स,

जे उत्तमट्ट विवज्जासमेइ ।

इमें वि से नित्य परे वि लोए,

दुहआ वि से झिज्जइ तत्थ लोए ॥

एमेवऽहाछन्द-कुसीलह्रवे, मग्गं विराहेत् जिणुत्तमाणं । कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा,

निरट्ठसोया परियावमेइ ॥

जो पोली मुट्ठी की भाँति असार है, खोटे सिक्के की भाति नियन्त्रण रहित हैं, काचमणि होते हुए भी वैडूर्य जैसे चम-कता है, वह जानकार व्यक्तियों की दृष्टि में मूल्य-हीन हो जाता है।

जो कुशील वेश और ऋषि-ध्वज (रजोहरण आदि मृति-चिन्हों) को धारण कर उनके द्वारा जीविका चलाता है, असंयत होते हुए भीं अपने आपको संयत कहता है, वह चिरकाल तक विनाश को प्राप्त होता है।

"दिया हुआ काल-कट् विप, अवधि से पकड़ा हुआ शस्त्र और नियन्त्रण में नहीं लाया हुआ वेताल जैसे विनाशकारी होता है, वैंसे ही यह विपयों से युक्त धर्म भी विनाशकारी होता है।

जो लक्षण-शास्त्र, स्वप्त-शास्त्र का प्रयोग करता है, निमित्त भास्त्र और कौतुक कार्य में अत्यन्त आसक्त है, मिथ्या आश्चर्य उत्पन्न करने वाले विद्यात्मक आश्रव द्वार से जीविका चलाता है, वह कर्म का फल भुगतने के समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता।

वह शील रहित साधु अपने तीव अज्ञान से सतत दु:खी होकर विपरीत दृष्टि-वाला हो जाता है। वह असाधु प्रकृति वाला मुनि धर्म की विराधना कर नरक और तियंग्-योनि में आता जाता रहता है।

जो औद्देशिक, ऋीतकृत, नित्याग्र और कुछ भी अनेवणीय को नहीं छोड़ता, वह अग्नि की तरह सर्वभक्षी होकर, पाप-कर्म का अर्जन करता है और यहाँ से मरकर दुर्गति में जाता है।

स्वयं की अपनी दुष्प्रवृत्ति-शील दुरात्मा जो अनर्थ करती है, वह गला काटने वाला शत्रु भी नहीं कर पाता है। उक्त तथ्य को निर्दय-संयमहीन मनुष्य मृत्यु के क्षणों में पश्चात्ताप करता हुआ जान पाएगा।

जो उत्तमार्थं में --अन्तिम समय की साधना में विपरीत दृष्टि रखता है उसकी श्रामण्य में अभिकृचि व्यर्थ है उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है। दोनों लोक के प्रयोजन से शून्य होने के कारण वह उभय-भ्रष्ट भिक्षु निरन्तर चिन्ता में घुलता जाता है।

इसी प्रकार स्वच्छन्द साधु और कुशील साधु भी जिनो-त्तम भगवान् के मार्ग की विराधना कर वैसे ही परिताप को प्राप्त होता है, जैसे कि भोग-रसों में आसक्त होकर निरर्थक शोक करने वाली कुररी (गीध) पक्षिणी परिताप को प्राप्त होती है ।

सोन्चाण मेंहावि सुमासियं इमं.
अणुमामणं नाणगुणीयवेयं।
मागं बुसीसाण जहाय सध्यं,
महानियण्डाण वए पहेणं॥
बिरत्तमायारगुणिज्ञए तओ,
अणुत्तरं हैंय मंजमरानियाणं।
निरामवे संप्रवियाणकम्मं ,
चवेद्व टाणं विज्ञञ्जतमं गुवं॥

संजमरयाणं सुखं अरयाणं दुक्यं —

-४२. देवलोगसमानो उ, परियाओ महेसिनं ।

रयानं अरयानं तु, महानिरयमारिसो ॥

धनरोयमं ज्ञाणिय सोश्यमुत्तमं, रयाण परिवाण तहारयाणं। निरधोयमं ज्ञाणिय हुश्यमुत्तमं, रमेश्य तम्हा परियाय पंडिए॥

-- हम. चू. १, गा. १०-११

--- उत्त. अ. २०, गा. ३६-५२

अविर समगस्स ठिइहे उचितणं—

इ.१२. इ.महत ता नेरहपरम जंतुणी,

हुहोयणीयस्स किसेसवित्तणी।

पित्रशेयमं सिज्जह सागरीयमं,

किमंग पूण मज्झ हमं मणोहुहं॥

न मे चिरं दुक्जिमणं भविश्मई,

अमागया भोगवियाम जंतुणी।

म चे गरीरेण इमेणवेश्सई,

अविस्मई जीवियपज्जवेण मे॥

जरसेयमत्या च ह्येज्ज निव्दिश्शी,

चण्जन वेहं न उ धन्मसासणं।

तं तारिसं भी पयसंति देविया,

दृष्येय संपरिसय बुद्धिमं नरी, आयं उपायं विविद्दं विवाणिया । कात्ण याया अदु माणगेणं, तिगुसिगुसो त्रिणययणमहिद्विजासि ॥

उवतवाया य मुदंसणं

मधायी माधक इस मुभापित को एवं ज्ञान-गुण से युक्त अनुणायन (णिशा) को सुनकर कुणील व्यक्तियों के सब मार्गी को छोड़कर, महान् निर्मन्य के पथ पर चले।

चारिभाचार और जानादि गुणों मे सम्पन्न निर्याण्य निराज्य होता है अनुत्तर णुद्ध संयम का उत्तन कर यह निरास्त्रव (राग-द्वेपादि बन्ध-हेतुओं से मुक्त) साधक कर्मों का क्षय कर विपुन उत्तम एवं णाण्यत मोक्ष को प्राप्त करता है।

संयम में रत को सुख अरत को दुःख-

२४२. संयम में रत महिंपयों के लिए मुनि-पर्याय देवलोक के नमान गुगद होता है और जो संयम में रत नहीं होते उनके लिए यही (मुनि-पर्याय) महानरक के समान दुःगद होता है।

नंगम में रत मुनियों का मुख देवों के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर तथा संयम में रत न रहने वाले मुनियों का दुःख नरक के ममान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर पण्डित मुनि मंयम में ही रमण करे।

संयम में बस्थिर श्रमण की स्थिरता हेतु चिन्तन—

२४३. दुःग से युक्त और क्लेशमय जीवन विताने वाले इन नार-कीय जीवों की पन्योपम और सागरोपम आयु भी ममाप्त हो जाती है नो फिर यह मेरा मनोदुःग कितने काल का है ?

यह मेरा दुःग चिरकाल तक नहीं रहेगा। जीत्रों की भोग-िषणामा अणाण्यत है। यदि यह इस शरीर के होते हुए न मिटी गों केरे जीवन की समान्ति के समय तो अवश्य मिट ही जायगी।

जिसकी आत्मा इस प्रकार निष्नित होती है (दृइ संकल्पयुक्त होती है)—"देह को त्याग देना चाहिए पर धर्मणासन को नहीं छोड़ना चाहिए"—उस दृइ-प्रतिज साधु को इन्द्रियाँ उसी प्रकार विचित्त नहीं कर सकतीं जिस प्रकार वेगपूर्ण गति से आता हुआ महावायु मुदर्णन गिरि को।

युद्धिमान मनुष्य इस प्रकार सम्यक् आलोवना कर तथा विविध प्रकार के लाम और उनके साधनों को जानकार तीन गुष्तियों (काय, वाणी और मन) से गुष्त होकर जिनवाणी का आश्रय ले।

---दम, पू. १, गा. १४-१८

विरि ॥

इह खलु भो ! पव्वइएणं, उप्पन्नदुक्खेणं, संजमे अरइसमावन-चित्तेणं, ओहाणुप्पेहिणा अणोहाइएणं चेव, हयरस्सि-गयंकुस-पोयपडागाभूयाई इमाइं अट्ठारस ठाणाई सम्मं संडिलेहिय-व्वाइं भवंति । तं जहा-

- १. हं भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी ।
- २. लहुस्सगा इत्तरिया गिहीणं कामभोगा।
- ३. भुज्जो य माइबहुला मणुस्सा ।
- ४. इमे य मे दुक्ले न चिरकालोवट्टाई भविस्सइ।
- ५. ओमजणपुरक्कारे।
- ६. वंतस्स य पडियाइयणं।
- ७. अहरगइवासोवसंपया ।
- दुल्लभे खलु भो ! गिहीणं धम्मे गिहिवासमज्झे वसंताणं ।
- ६. आयंके से वहाय होइ।
- १०. संकप्पे से वहाय होइ।
- ११. सोवक्केसे गिहवासे । निरुवक्केसे परियाए ।
- १२. बंधे गिहवासे । मोक्खे परियाए ।
- १३. सावज्जे गिहवासे । अणवज्जे परियाए ।
- १४. बहुसाहारणा गिहीणं कामभोगा ।
- १५. वत्तेयं पुष्णवार्व ।
- १६. अणिच्ये खलु भो ! मणुयाण जीविए कुसरगजलविदुर्वचले ।
- १७. बहुं च खलु पावं कम्मं पगर्छ।।
- १८. पावाणं च खलु मो ! कडाणं कम्माणं पुन्वि दुच्चिण्णाणं ्दुप्पडिकताणं वेयइत्ता मोक्खो, नित्थ अवेयइत्ता, तवसा वा झोसइता।

मुमुक्षुओ ! निर्ग्रन्थ-प्रवचन में जो प्रव्रजित है किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो गया, संयम में उसका चित्त अरित-युक्त हो गया, वह संयम को छोड़ गृहस्याश्रम में चला जाना चाहता है, उसे संयम छोड़ने से पूर्व अठारह स्थानों का भलीभौति आलो-चन करना चाहिए। अस्थितात्मा के लिए इनका वही स्थान है जो अश्व के लिए लगाम, हाथी के लिए अंकुश और पोत के लिए पताका का है। अठारह स्थान इस प्रकार हैं, यथा-

- (१) ओह ! इस दुष्पमा (दु:ख-वहुल पाँचवें आरे) में लोग वड़ी कठिनाई में जीविका चलाते हैं।
- (२) गृद्स्थों के काम-भोग स्वल्प-सारसहित (तुच्छ) और अल्पकालिक हैं।
  - (३) मनुष्य प्रायः माया वहुन होते हैं।
- (४) यह मेरा परीपह-जितत दु:ख चिरकाल स्थायी नही होगा ।
- (५) गृहवासी को नीच जनों का पुरस्कार करना होता है-सत्कार करना होता है।
- (६) संयम को छोड़ घर में जाने का अर्थ है वमन को वापस पीना ।
- (७) संयम को छोड़ गृहवास में जाने का अर्थ है नारकीय-जीवन का अंगीकार।
- (=) ओह ! गृहवास में रहते हुए गृहियों के लिए धर्म का स्पर्श निश्चय दुर्लभ है।
  - (६) वहाँ आतंक वध के लिए होता है।
  - (१०) वहाँ संकल्प वध के लिए होता है।
  - (११) गृहवास क्लेश सहित है और मुनि-पर्याय क्लेश-रहित।
  - (१२) गृहवास वन्धन है और मुनि पर्याय मोक्ष ।
  - (१३) गृहवास सावद्य है और मुनि पर्याय अनवद्य।
- (१४) गृहस्थों के काम-भोग वहुजन सामान्य है-सर्व सुलभ हैं।
  - (१५) पुण्य और पाप अपना-अपना होता है।
- (१६) स्रोह! मनुष्यों का जीवन अनित्य है, कुश के अप्र-भाग पर स्थित जल-बिन्दु के समान चंचल है।
  - (१७) ओह ! इससे पूर्व बहुत ही मैंने पाप-कर्म किये हैं।
- (१८) ओह ! दुश्चरित्र और दुष्ट-पराक्रम के द्वारा पूर्वकाल में अजित किये हुए पाप-कर्मी को भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है-उनसे छुटकारा होता है। उन्हें भोगे विना (अयवा तप के द्वारा उनका क्षय् किए बिना) मोक्ष नहीं होता . उनसे छुटकारा नहीं होता।

अहारसमं पर्यं भवइ ।

---दस. चू. १, सु. **१** 

्रयह्र,अठारहवाँ पदः है **।** 

दर्शनाचार

मिच्छादंसणविज्ञओ फलं-

२४४. प०---पेज्ज-दोस-मिच्छादंसणविजएणं भंते ! जीवे किं जणयद् ?

उ०--- पेज्ज-दोस-मिच्छादंसणिवजएणं नाण-दंसण-चरितारा-हणयाए अश्मुद्धे इ । ''अट्ठिवहस्स कम्मस्स कम्मगण्ठि-विमोयणाए'' तप्पढमयाए जहाणुपुध्वि अट्ठवीसइविहं मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ, पंचिवहं नाणावरणिज्जं नव-दंसणावरणिज्जं पंचिवहं अन्तरायं एए तिम्नि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ ।

> तओ पच्छा अणुत्तरं अणंतं कितणं पिडपुण्णं निरावरणं वितिमिरं विसुद्धं लोगालोगप्पभावगं केवल-वरनाण-वंसणं समुष्पाडेइ।

> -जाव-सजोगी भवइ, ताव य इरियावहियं कम्मं बन्धइ सुहफरिसं दुसमयद्विइयं।

> तं पढमसमए बढं, विइयसमए वेइयं, तइयसमए निज्जिण्णं तं बढं पुट्टं उदीरियं वेइयं निज्जिण्णं सेयाले य अकम्मं चावि भवइ ॥

> अहाउयं पालइसा अन्तोमुहुत्तद्वावसेसाउए जोगिनरोहं
> करेमाणे सुहुमिकिरियं अप्पिटवाइ सुक्कज्झाणं झायमाणे
> तप्पटमपाए "मणजोगं निरुम्भद्द निरुम्भित्ता, वद्दजोगं
> निरुम्भद्द निरुम्भित्ता, कायजोगं निरुम्भद्द निरुम्भित्ता
> आणापाणुनिरोहं" करेड करिता ईसि पंचहस्सक्खरुच्चारणद्वाए य णं अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियिष्टुसुक्कज्झाणं झियायमाणे वैयणिज्जं, आउयं, नामं,
> गोत्तं च एए चतारि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ।

तथी थोरालियकम्माइं च सव्वाहि विष्पजहणाहि विष्पजहित्ता उज्जुसेढिपत्ते अफुसमाणगई उद्ढं एगसम-एगं अविग्गहेणं तत्य गन्ता सागारोवउत्ते सिज्कह बुज्झह मुच्चइ परिनिच्नाएइ सव्वदुक्खाणमन्तं करेइ।

--- उत्त. अ. २६, सु. ७३-७५

मिथ्यादर्शन विजय का फल-

२४४. प्र०—भन्ते ! प्रेम, द्वेप और मिथ्या-दर्शन के विजय से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—प्रेम, हेप और मिथ्या-दर्णन के विजय से वह ज्ञान, दर्णन और चारित्र की आराधना के लिए उद्यत होता है। आठ कमों में जो कमंग्रन्थि (घात्य-कमं) है, उसे खोलने के लिए वह उद्यत होता है। वह जिसे पहले कभी भी पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाया उस अट्ठाईस प्रकार वाले मोहनीय कमं को कमशः सर्वथा क्षीण करता है, फिर वह पाँच प्रकार वाले ज्ञानावरणीय, नी प्रकार वाले दर्णनावरणीय और पाँच प्रकार वाले अन्तराय— इन तीनों विद्यमान कमों को एक साथ क्षीण करता है।

उसके पण्चात् वह अनुत्तर, अनन्त, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरा-वरण तिमिर रहित, विशुद्ध लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवलज्ञान और केवलदर्शन को उत्पन्न करता है।

जय तक वह सयोगी होता है तब तक उसके ईर्या-पथिक-कर्म का बन्ध होता है। बन्ध सुख-स्पर्ण (पुण्य-मय) होता है। उसकी स्थिति दो समय की होती है।

प्रथम समय में वन्ध होता, द्वितीय समय में वेदा जाता है और तीसरे समय में वह निर्जीण हो जाता है। वह कर्म वढ होता है, स्पृष्ट होता है, उदय में आता है, भोगा जाता है, नष्ट हो जाता है और अन्त में अकर्म भी हो जाता है।

केवली होने के पण्चात् वह शेप आयुष्य का निर्वाह करता है। जब बे अन्तरमुह्तं परिमाण आयु शेप रहती है, वह योगनिरोध करने में प्रवृत्त हो जाता है। उस समय सूक्ष्म-क्रिय अप्रतिराति नामक णुक्लध्यान में लीन बना हुआ वह सबसे पहले
मनो-योग का निरोध करता है, फिर बचनयोग का निरोध करता,
फिर काययोग निरोध करता है, उसके पण्चात् आनापान (उच्छ्वास-निष्वास) का निरोध करता है, उसके पण्चात् स्वल्पकाल
तक पाँच ह्रस्वाक्षरों (अ इ उ ऋ लृ) का उच्चारण किया जाये
उतने काल तक समुच्छिन्न-क्रियाअनिवृत्ति नामक णुक्लध्यान में
लीन बना हुआ अनागार वेदनीय आयुष्य, नाम और गोन्न—इन
चार कर्मों को एक साथ क्षीण करता है।

जसके वाद वह औदारिक और कार्मण णरीर को सदा के लिए सर्वथा परित्याग कर देता है। सम्पूर्णरूप से इन णरीरों से रिहत होकर वह ऋजुश्रेणी को प्राप्त होता है और एक समय में अस्पृशद्गतिरूप ऊर्ध्वगति से बिना मोड़ लिए (अविग्रह रूप से) सीधे वहाँ (लोकाग्र में) जाकर साकारोपयोगयुक्त (ज्ञानोपयोगी अवस्था में) सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और समस्त दु:खों का अन्त कर देता है।

चउण्हं अण्ण उत्थियसद्दहण-णिरसणं—

२४५. इह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संति एगतिया मणुस्सा भवंति अणुपुत्वेण लोगं तं उववन्ना,

तं जहा-आरिया वेगे, अणारिया वेगे, उच्चगोया वेगे णीया-गोया वेगे, कार्यता वेगे हस्समंता वेगे, सुवण्णा वेगे दुव्वण्णा वेगे, सुरूवा वेगे दुरुवा वेगे।

तेसि च णं महं एगे राया भवति महाहिमवंतमलयमंदरमहिंदसारे अन्चंतिवसुद्धरायकुलवंसप्पसूते निरंतररायलक्खणविरातियंगमंगे वहुजणवहुमाणपूजिते सव्व-गुणसिमद्धे खंति मुदिए मुद्धाभिसित्ते,

माउं पिउं सुजाए दयपत्ते सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे मणुस्सिदे जणवदिषया जणवदपुरोहिते सेउकरे के करे

णरपवरे पुरिसवरे पुरिसमीहे पुरिसआसीविसे पुरिसवरपोंड-रीए पुरिसवरगंधहत्थी

अड्ढे दित्ते वित्ते वित्थिणविजलभवण-सपणासण-जाण-वाहणाइणो

चार अन्यतीथियों की श्रद्धा का निरसन—

२४४. (श्रमण भगवान् महावीर कहते हैं -- ) इस मनुष्य लोक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिणाओं में उत्पन्न कई प्रकार के मनुष्य होते हैं,

जैसे कि-उन मनुष्यों में कई आर्य (क्षेत्रायं आदि) होते हैं, अथवा कई अनायं (धर्म ने दूर, पापी, निदंय. निरनुकम्प, कोधमूर्ति, असंस्कारी) होते हैं, कई उच्चगोत्रीय होते हैं, कई नीचगोत्रीय । उनमें से कोई भीमकाय (तम्बे और सुदृह गरीर वाले) होते हैं। कई ठिगने कद के होते हैं। कोई (सोने की तरह) सुन्दर वर्ण वाले होते हैं, तो कोई बुरे (काले कलूट) वर्ण वाले । कोई सुरूप (सुन्दर अंगोपांगों से युक्त) होते हैं तो कोई कुरूप (वेडील, अपंग) होते हैं।

उन मनुष्यों में (विलक्षण कर्मोदय से) कोई एक राजा होता है। वह (राजा) महान् हिमवान्, मलयाचल, मन्दराचल तया महेन्द्र पर्वत के समान सामर्थ्यवीन् अथवा वैभववान होता है। वह अत्यन्त विणुद्ध राजकुल के वंश में जन्मा हुआ होता है। उसके अंग राजलक्षणों से सुशोभित होते हैं। उसकी पूजा प्रतिष्ठा अनेक जनों द्वारा बहुमानपूर्वक की जाती है, वह गुणों से समृद होता है, वह क्षत्रिय (पीड़ित प्राणियों का त्राता-रक्षक) होता है। वह सदा प्रसन्न रहता है। वह राजा राज्याभिषेक किया हुआ होता है।

वह अपने माता-पिता का नुपुत्र (अंगजात) होता है। उसे दया प्रिय होती है। वह सीमंकर (जनता की मुख्यवस्था के लिए सीमा - नैतिक धार्मिक मर्यादा स्थापित करने वाला) तया सीमंधर (व्वयं उस मर्यादा का पालन करने वाला) होता है। वह क्षेमंकर (जनता का कुशल-क्षेम करने वाला) तया क्षेमन्धर (प्राप्त योग क्षेम का वहन-रक्षण करने वाला) होता है। वह मनुष्यों में इन्द्र, जनपद (देश या प्रान्त) का पिता, और जनपद का पुरोहित (शांतिरक्षक) होता है। वह अपने राज्य या राष्ट्र की सुख-शांति के लिए सेतुकर (नदी, नहर, पुल, वाँध आदि का निर्माण कराने वाला) और केतुकर (भूमि, खेत, वगीचे आदि की व्यवस्था करने वाला) होता है।

वह मनुष्यों में श्रेष्ठ, पुरुपों में वरिष्ठ, पुरुपों में सिहसम, पुरुषों में आसीविष सर्प समान, पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक तुत्य, पुरुवों में श्रेष्ठ मत्तगन्धहस्ती के समान होता है। वह अत्यन्त धनाढ्य, दीप्तिवान (तेजस्वी) एवं प्रसिद्ध पुरुप होता है। उसके पास विशाल विपुल भवन, शैय्या, आसन, यान (विविध पालकी बादि) तथा वाहन (घोड़ा-गाड़ी, रथ आदि सदारियाँ एवं हाथी, घोड़े आदि) की प्रचुरता रहती है।

बहुधणबहुजातरूव-रयए **आओगपओगसंप**उत्ते विच्छिड्डियपररमत्त-पाणे वहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलप्पभूते पहिषुण्णकोस-कोट्टागाराउहधरे

वलवं दुव्वलपच्चामित्ते ओहयकंटकं निहयकंटकं मिलयकंटकं उद्धियकंटकं अकंटयं ओहयसत्तू निहयसत्त् उद्धियसत्त् निज्जियसत्त् पराइयसत्त् ववगयदुद्भिवलमारिभयविमुक्कं,

रायवण्णभो जहा उववाइए-जाव-पसंतिंडदमरं रज्जं पसासे-माणे विरहति।

तस्स णं रण्णो परिसा भवति---जग्गा उग्गपुता भोगा भोगपुत्ता इक्खागा इक्खागपुता नाया नायनुत्ता कोरन्वा कोरन्वपुत्ता भडा भडपुत्ता माहणा माहणपुत्ता लेच्छई लेच्छइपुत्ता पसत्यारो पसत्यपुत्ता सेणावती सेणावती-पुत्ता ।

पढमं तज्जीवतच्छरीरवाइएसद्दहण णिरसणं— २४६. तेसि च णं एगितिए सब्दी, कार्म तं समणा य माहणा य पहारेंसु गमणाए,

तत्यऽन्नतरेणं धम्मेणं पण्णतारो वयमेतेणं धम्मेणं पण्ण-वइस्सामो,

से ए वमायाणह भयंतारो जहा मे एस धम्मे सुयक्खाते सुपण्णते भवति ।

्—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४६-६४७

उसके कोप (खजाने) प्रचुर धन, सोना, चाँदी बादि से भरे रहते हैं। उसके यहाँ से वहत-से लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी दिया जाता है। उसके यहाँ वहुत से दास-दासी, गाय, वैल, भैंस, वकरी आदि पशु रहते हैं। उसके धान्य का कोटार अन से, धन के कोश (खजाने) प्रचुर द्रव्य से और आयु-धागार विविध शास्त्रास्त्रों से भरा रहता है।

वह शक्तिशाली होता है। वह अपने शत्रुओं को दुर्वल वनाए रखता है। उसके राज्य में कंटक-चोरों, व्यभिचारियों, लुटेरों तथा उपद्रवियों एवं दुष्टों का नाश कर दिया जाता है, उनका मानमर्दन कर दिया जाता है, उन्हें कुचल दिया जाता है, उनके पैर उखाड़ दिये जाते हैं, जिससे उसका राज्य निष्कण्टक (चोर बादि दुर्प्टों, से रहित) हो जाता है। उसके राज्य पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें खदेड़ दिया जाता है, उनका मानमदंन कर दिया जाता है, अथवा उनके पैर उखाड़ दिये जाते हैं, उन शत्रुओ को जीत लिया जाता है, उन्हें हरा दिया जाता है। उसका राज्य दुर्भिक्ष और महामारी आदि के भय से विमुक्त हो जाता है।

(यहाँ से लेकर) ''जिसमें स्वचक-परचक का भय शान्त हो गया है, ऐसे राज्य का प्रशासन-पालन करता हुआ वह राजा विचरण करता है,'' (यहाँ तक का पाठ औपपातिक सूत्र में वर्णित पाठ की तरह समझ लेना चाहिए।)

उस राजा की परिपद् (सभा) होती है। उसके सभासद ये होते हैं - उग्रकुल में उत्पन्न उग्रपुत्र, भोगकुल में जन्मे भोगपुत्र, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न तथा इक्ष्वाकुपुत्र, ज्ञातकुल में उत्पन्न ज्ञात-पुत्र, कुरुकुल में उत्पन्न —कौरव, तथा कौरवपुत्र, सुभटकुल में उत्पन्न तथा सुभटपुत्र, ब्राह्मणकुल में उत्पन्न तथा ब्राह्मणपुत्र, लिच्छवी नामक क्षत्रियकुल भें उत्पन्न तथा लिच्छवीपुत्र, प्रशा-स्तागण (मन्त्री आदि बुद्धिजीवी वर्ग) तथा प्रशास्तापुत्र (मन्त्री आदि के पुत्र) सेनापति और सेनापति पुत्र।

प्रथम तज्जीव-तत्शरीरवादी की श्रद्धा का निरसन — २४६. इनमें से कोई एक धर्म में श्रद्धालु होता है। उस धर्म श्रद्धालु के पास श्रमण या चाह्मण (माहन) धर्म की प्राप्ति की इच्छा से जाने का निश्चय (निर्धारण) करते हैं। किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले वे श्रमण और ब्राह्मण यह निश्वय करते हैं कि हम इस धर्मश्रद्धालु पुरुप के समक्ष अपने इस (अभीष्ट) धर्म की प्ररूपणा करेंगे।

वे उस धर्मश्रद्धालु पुरुप के पास जाकर कहते हैं —''हे संसार भीरु धर्मप्रेमी ! अथवा भय से जनता के रक्षक महाराज ! मैं जो भी उत्तम धर्म की शिक्षा आपको दे रहा हूँ उसे ही आप पूर्वपुरुषों द्वारा सम्यक् प्रकार से कथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) समझें।"

तं जहा- उड्ढं पादतला अहे केसग्गमत्थया तिरियं तयपरि-यंते जीवे, एस आयपज्जवे कसिणे, एस जीवे जीवति, एस मए णो जीवति, सरीरे चरमाणे चरति, विणट्टम्मि य णो चरति, एतं तं जीवितं भवति,

आदहणाए परेहि णिज्जति, अगणिझामिते सरीरे कवोत-वण्णाणि अद्वीणी भवंति, आसंदीपंचमा पुरिसा गामं पच्चागच्छंति । एवं असतोअसंविज्जमाणे ।

जेसि तं सुपक्खाय भवति—''अन्नो भवति जीवो अन्नं सरीरं'' तम्हा ते एवं नो विष्पडिवेदेंति-

अयमाउसो ! आता दोहे ति वा ह्रस्से ति वा परिमंडले ति वा वट्टोति वा तंसे ति वा चउरंसे ति वा छलंसे ति वा अट्टंसे ति वा आयते ति वा

कण्हे ति वा णीले ति वा लोहिते [ति वा हालिट्दे ति वा सुव्भिगंघे ति वा दुव्भिगंघे ति वा तित्ते ति वा फडुए ति वा कसाए ति वा अंविले ति वा महुरे ति वा कनखंडे ति वा मउए ति वा गरुए ति वा सिते ति वा उसिणे ति वा णिद्धे ति वा लुक्खे ति वा।

एवमसतो असंविज्जमाणे।

जेसि तं सुयक्खायं भवति "अन्नो जीवो अन्नं सरीरं", तम्हा ते णो एवं उवलभं ति-

वह धर्म इस प्रकार है - पादतल (पैरों के तलवे) से ऊपर और मस्तक के केशों के अग्रभाग से नीचे तक तथा तिरच्छा-चमडी तक जो शरीर है, वही जीव है। यह गरीर ही जीव का समस्त पर्याय (अवस्था विशेष अथवा पर्यायवाची शब्द) है। (क्यों कि) इस शरीर के जीने तक ही यह जीव जीता रहता है, शरीर के मर जाने पर यह नहीं जीता, शरीर के स्थित (टिके) रहने तक ही यह जीव स्थित रहता है और गरीर के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक मरीर है, तभी तक यह जीवन (जीव) है।

शरीर जब मर जाता है तब दूसरे लोग जलाने के लिए ले जाते हैं, आग से शरीर के जल जाने पर हिंदुडयां कपोत वर्ण (कबूतरी रंग) की हो जाती है। इसके पश्चात् मृत व्यक्ति को श्मशान भूमि में पहुँचाने वाले जघन्य (कम से कम) चार पूर्व मृत शरीर को ढोने वाली मंचिका (अर्थी) को लेकर अपने गाँव में लीट आते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्थप्ट हो जाता है कि गरीर से भिन्न कोई जीव नामक पदार्थ नहीं है, वयोंकि वह णरीर से भिन्न प्रतीत नहीं होता। (अतः जो लोग शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं मानते, उनका यह पूर्वोक्त सिद्धांत ही युक्तियुक्त समझना चाहिए।)

जो लोग युक्तिपूर्वक यह प्रतिपादन करते हैं कि 'जीव पृयक् है और शरीर पृथक् है," वे इस प्रकार (जीव और शरीर को) पृथक्-पृथक् करके नहीं बता सकते कि-

यह आत्मा दीर्घ (लम्बा) है, यह ह्नस्व (छोटा या ठिगना) है, यह चन्द्रमा के समान परिमण्डलाकार है, अथवा गेंद की तरह गोल है, यह त्रिकोण है, या चतुप्कोण है, या यह पट्कोण या अष्टकोण है, यह आयत (चीड़ा) है, यह काला है अथवा नीता है, यह लाल है या पीला है या खेत है, यह सुगन्धित है या दुर्गन्धित. यह तिक्त (तीखा) है या कड़वा अथवा कसैला, खट्टा या मीठा है, अथवा यह कर्कश है या कोमल है अयवा भारी (गुरु) है या हलका (लघु) अथवा शीतल है या उष्ण है, स्निम्ध है अथवा रूक्ष है।

इसलिए जो लोग जीव को गरीर से भिन्न नहीं मानते, उनका मत ही युक्ति संगत है।

जिन लोगों का यह कथन है कि जीव अन्य है, और गरीर अन्य है, वे इस प्रकार से जीव को उपलब्ध (प्राप्त) नहीं करा पाते--

पत्तेणं कसिणे आया जे वाला जे य पंडिता, संति पेच्वा ण ते संति णित्य सत्तोवपातिया। णित्य पुण्णे व पावे वा णित्य लोए इतो परे, सरीरस्स विणासेणं विणासो होति देहिणो ॥

से जहानामए केइ पुरिसे कोसीतो आंस अभिनिव्विहत्ताणं उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! असी, अयं कोसीए,

एवमेव णित्य केइ अभिनिस्वृहिताणं उवसंसेति - अयमाउसो ! आता अर्य सरीरे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे मुंजाओ इसीयं अधिनिट्वट्टित्ताणं उवदंसेज्जा—

व्ययमाउसी ! मुंजी, व्ययं इसीया,

एवामेच नित्य केति उवदंसेत्तारो अयमाउसो ! आता इदं सरीरे।

से जहाणामए केति पुरिसे मंसाओ बाँह अभिनिज्बहित्ताणं उवदंसेज्जा —

अयमाउसो ! मंसे, अयं अट्टी,

एवामेव नित्य केति जवदंसेत्तारो-अयमाजसो ! आया, इदं सरीरं।

से जहानामए केति पुरिसे करतलाओ आमलकं अभिनिब्द-द्विताणं उवदंसेन्जा—

अयमाउसो ! करतले, अयं आमलए,

एवामेव णित्य केति उवदंसेतारो—अयमाउसो ! आया. इदं सरीरं।

से जहाणामए केइ पुरिसे दहीओ णवणीयं अभिनिव्वट्टिसाणं उवदंसेन्जा---

अयमाउसो ! नवनीतं, अयं वही, एवामेंव नित्य केति उवदंसेतारो जाव सरीरं।

से जहानामए केति पुरिते तिलेहितो तेल्ले अभिनिव्यट्टिसाणं अयमाजसो ! तेल्ले, अयं विण्णाए,

**उवदंसेज्जा**—-

एवामे व-जाव-सरीरं।

से जहानामए केइ पुरिसे उक्खतो खोतरसं अभिनिध्वट्टिताणं उवदंगेज्जा—अयमाउसो ! खोतरसे, अर्थ चोए, एवमेव -जाव-सरीरं।

से जहानामए केंद्र पुरिसे अंरणीतो अगिंग अभिनिन्दृ ताणं उवदंसेज्जा—

अयमाउसो ! अरणी, अयं अग्गी, एवामेव-जाव-सरीरं । जैसे — कि कोई व्यक्ति म्यान से तलवार की वाहर निकाल कर दिखलाता हुआ कहता है — "आयुष्मान् ! यह तलवार है, और यह म्यान है।" इसी प्रकार कोई पुरुप ऐसा नहीं है, जो शरीर से जीव को पृथक् करके दिखला सके कि "आयुष्मान् ! यह तो आत्मा है और यह (उससे भिन्न) शरीर है।"

जैसे कि कोई पुरुप मुंज नामक घास से इपिका (कोमल स्पर्श वाली णलाका) को वाहर निकाल कर अलग-अलग वतला देता है कि ''आयुष्मन् ! यह तो मुंज है और यह इपिका है।" इसी प्रकार ऐसा कोई उपदर्शक पुरुप नहीं है, जो यह वता सके कि ''आयुष्मान् ! यह आत्मा है और यह (उससे पृथक्) शरीर है।"

जैसे कोई पुरुप मांस से हड्डी को अलग-अलग करके वतला देता है कि ''आयुप्मान्! यह मांस और यह हड्डी है।'' इसी तरह कोई ऐसा उपदर्शक पुरुप नहीं है, जो शरीर से आत्मा को अलग करके दिखला दे कि ''आयुष्मान्! यह तो आत्मा हैं और यह शरीर है।''

जैसे कोई पुरुष हथेली से आंवले को वाहर निकालकर दिखला देता है कि "यायुष्मान् ! यह हथेली (करतल) है, और यह आंवला है।" इसी प्रकार कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो शरीर से आत्मा को पृथक् करके दिखा दे कि "आयुष्मान् ! यह आत्मा है, और यह (उससे पृथक्) शरीर है।"

जैसे कोई पुरुप दही से नवनीत (मक्सन) को अलग निकाल कर दिखला देता है कि "आयुष्मन्! यह नवनीत है और यह दही है।" इस प्रकार कोई ऐसा पुरुप नहीं है, जो शरीर से आत्मा को पृथक् करके दिखला दे कि 'आयुष्मान्! यह तो आत्मा है और यह शरीर है।"

जैसे कोई पुरुप तिलों से तेल निकालकर प्रत्यक्ष दिखला देता है कि "आयुष्मन्! यह तो तेल है और यह उन तिलों की ख़ली है," वैसे कोई पुरुप ऐसा नहीं है, जो शारीर को आत्मा से पृथक् करके दिखा सके कि "आयुष्मन्! यह आत्मा है, और यह उससे मिन्न शरीर है।"

जैसे कोई पुरुप ईंख से उसका रस निकालकर दिखा देता है कि "आयुष्मन्! यह ईख का रस है और यह उसका छिलका है," इसी प्रकार ऐसा कोई पुरुप नहीं है जो शरीर और आत्मा को अलग-अलग करके दिखला दे कि "आयुष्मान्! यह आत्मा है और यह शरीर है।"

जैसे कि कोई पृष्प अरिण की लकड़ी से आग निकालकर प्रत्यक्ष दिखला देता है कि — 'आयुष्मन् ! यह अरिण है और यह आग है,'' इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शरीर और आत्मा को पृथक् करके दिखला दे कि ''आयुष्मन् ! यह आत्मा है और यह उससे भिन्न शरीर है।''

एवं असतो असंविज्जमाणे । जेसि तं सुयक्खातं भवति तं जहा---''अन्नो जीवो अन्नं सरीरं'' तम्हा तं मिच्छा ।

— सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४८-६५०

से हंता

हणह खणह छणह दहह पयह आलुंपह विलुंपह सहसक्कारेह विषरामुसह,

एत्ताव ताव जीवे, णित्थ परलोए,

ते णो एवं विष्पिडिवेदेंति, तं जहा-किरिया इ वा अिकरिया इ वा, सुक्कडे ति वा दुक्कडे ति वा, कल्लाणे ति वा पावए ति वा, साहू ति वा असाहू ति वा, सिद्धि ति वा असिद्धि ति वा, निरए ति वा अनिरए ति वा।

एवं ते विरूवरूवेहि कम्मसमारंभेहि विरूवरूवाइं कामभोगाइं सभारंभंति भोयणाए।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५१

एवं पेगे पागव्भिया निक्लम्म मामगं धम्मं पण्णवेति ।

तं सद्दहमाणा तं पत्तियमाणा तं रोएमाणा

साधु सुयबखाते समणे ति वा माहणे ति वा, कामं खलु आउसो ! तुमं पूययामो,

तं जहा-असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण बा,

तत्थेगे पूयणाए समार्डाट्टंसु तत्थेगे पूयणाए निगामइंसु । 

इसलिए आत्मा शरीर से पृथक् उपलब्ध नहीं होती, यही बात युक्तियुक्त है। इस प्रकार (विविध युक्तियों से आत्मा का अभाव सिद्ध होने पर भी) जो पृथगात्मवादी (स्वदर्शनानुरागवश) बार-बार प्रतिपादन करते हैं, कि आत्मा अलग है. शरीर अलग है, पूर्वोक्त कारणों से उनका कथन मिथ्या है।

इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मानने वाले तज्जीव तच्छरीरवादी लोकायतिक आदि स्वयं. जीवों का (नि:संकोच) हनन करते हैं, तथा (दूसरों को भी उपदेश देते हैं)—

इन जीवों को मारो, यह पृथ्वी खोद डालो, यह वनस्पति काटो, इसे जला दो, इसे पकाओ, इन्हें लूट लो या इनका हरण कर लो। इन्हें काट दो या नष्ट कर दो, विना सोचे विवारे सहसा वध कर डालो, इन्हें पीड़ित (हैरान) करो, इत्यादि।

इतना (शरीरमात्र) ही जीव है, (परलोकगामी कोई जीव नहीं होने से) परलोक नहीं है।" (इसलिए यथेण्ट सुख भोग करो)।

वे शरीरात्मवादी आगे कही जाने वाली वातों को नहीं मानते जैसे कि --सित्किया या असित्किया, सुकृत या दुष्कृत, कल्याण (पुण्य) या पाप, भला या बुरा, सिद्धि या असिद्धि, नरक या स्वर्ग, आदि ।

इस प्रकार वे शरीरात्मवादी अनेक प्रकार के कर्मसमारम्भ करके विविध प्रकार के काम-भोगों का सेवन (उपभोग) करते हैं अथवा विपयों का उपभोग करने के लिए विविध प्रकार के दुष्कृत्य करते हैं।

इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा न मानने की धृष्टता करने वाले कोई नास्तिक अपने मतानुसार प्रव्रज्या धारण करके "मेरा ही धर्म सत्य हैं" ऐसी प्ररूपणा करते हैं।

इस शरीरात्मवाद में श्रद्धा रखते हुए, उस पर प्रतीति करते हुए, उसमें रुचि रखते हुए कोई राजा आदि उस शरीरात्मवादी से कहते हैं--

हे श्रमण या ब्राह्मण ! आपने हमें यह तज्जीव-तच्छरीरवाद रूप उत्तम धर्म वताकर वहुत ही अच्छा किया, हे आयुष्मन्! (आपने हमारा उद्धार कर दिया) अतः हम आपकी पूजा (सत्कार सम्मान) करते हैं, जैसे कि-हम अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य अथवा वस्त्र, पात्र, कम्बल अथवा पाद-प्रोंछन आदि के द्वारा आपका सत्कार-सम्मान करते हैं।

यों कहते हुए कई राजा आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त होते हैं, अथवा वे शरीरात्मवादी अपनी पूजा-प्रतिष्ठा में प्रवृत्त हो जाते हैं, और उन स्वमतस्वीकृत राजा आदि को अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के लिए अपने मत-सिद्धान्त में दुढ़ (पक्के या कट्टर) कर देते हैं।

पुटवामेव तेसि णायं भवति --समणा भविस्साओ अणगारा अकिचणा अपुत्ता अपसू परदत्तमोइणो भिक्खुणो पावं कम्मं णो करिस्सामी समुद्राए ते अप्पणा अप्पडिविरया भवंति, सयमाइ-यंति अन्ने वि आदियावेन्ति अन्नं वि आतियंतं समणुजाणंति,

एवामेव ते इत्यिकाममोगेहि मुन्छिया गिद्धा गढिता अज्झोब-वम्रा जुद्धा रागदोसत्ता, ते णो अप्पाणं समुच्छेदेंति, नो परं समुच्छेदेंति, नो अण्णाइं पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेंदेंति,

पहीणा पुब्वसंजोगं, आयरियं मग्गं असंपत्ता, इति णो हब्बाए णो पाराए, अंतरा कामनोगेसु विसण्णा।

इति पढमे पुरिसन्जाते तन्जीव-तस्सरीरिए आहिते । - सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५३

वि यं पंचमहब्मूयवाइए सद्दहणणिरसणं—

इह खलु पाईणं वा-जाव-संतेगतीया मणुस्सा भवंति अणु-पुरवेणं लोयं उववण्णा, तं जहा--आरिया वेगे-जाव-दुरूवा वेगे । तेसि च णं महं एगे राया भवती महया एवं चेव णिरव-सेसं-जाव-सेणावतिपुत्ता ।

तेसि च णं एगतीए सड्ढी भवति, कामं तं समणा य माहणा य पहारिसु गमणाए । तत्यः ज्जयरेणं धम्मेणं पन्नतारो वयः मिमेणं धम्मेणं पन्नवइस्सामो,

इन शरीरात्मवादियों ने पहले तो यह प्रतिज्ञा की होती है कि "हम अनगार (घर-वार के त्यागी), अकिंचन (द्रव्यादि-रहित), अपुत्र (पुत्रादि के त्यागी), अपशु (पशु आदि के स्वामित्व से रहित), परदत्तभोजी (दूसरों के द्वारा दिये गए भिक्षान्त पर निर्वाह करने वाले) भिक्षु एवं थमण (शम सम एवं श्रम-तप की साघना करने वाले), वर्नेगे, अव हम पाप कर्म (सावद्य कार्य) नहीं करेंगे," ऐसी प्रतिज्ञा के साथ वे स्वयं दीक्षा ग्रहण करके (प्रव्र-जित होकर) भी पाप कर्मी (सावद्य आरम्भसमारम्भादि कार्यी) से विरत (निवृत्त) नहीं होते, वे स्वयं परिग्रह को ग्रहण (स्वी-कार) करते हैं, दूसरे से ग्रहण कराते हैं और परिग्रह ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करते (अच्छा समझते) हैं।

इसीप्रकार वे स्त्री तथा अन्य कामभोगों में आसक्त (मूर्चिछत), गृद्ध, उनमें अत्यधिक इच्छा और लालसा से युक्त, लुव्य (लोभी), राग-द्वेप के वणीभूत एवं आर्त्त (चिन्तातुर) रहते हैं। वेन तो अपनी आत्मा को संसार से या कर्म-पाश (वन्धन) से मुक्त कर पाते हैं, न वे दूसरों को मुक्त कर सकते हैं, और न अन्य प्राणियों, भृतों, जीवों और सत्वों को मुक्त कर सकते हैं।

वे (उक्त शरीरात्मवादी प्रथम असफल पुरुप के समान) अपने स्त्री-पुरुष, धन-धान्य आदि पूर्वसंयोग गृहावास या ज्ञाति-जनवास) से प्रश्नष्ट (प्रहीन) हो चुके हैं, और आर्यमार्ग (सम्यग्-दर्शनादियुक्त मोक्षमागं) को नहीं पा सके हैं। अतः वे न तो इस लोक के होते हैं, और न ही परलोक के होते हैं (किन्तु उभयलोक के सदनुष्ठान से भ्रष्ट होकर (वीच में कामभोगों-(के कीचड़) में आसक्त हो (फरेंस) जाते हैं।

इस प्रकार प्रथम पुरुष तज्जीव-तच्छरीरवादी कहा गया है।

द्वितीय पंच महाभूतवादी की श्रद्धा का निरसन-१४७. बहावरे दोच्चे पुरिसञ्जाते पंचमहब्मूतिए ति आहिज्जित । २४७. पूर्वोक्त प्रथम पुरुप से भिन्न दूसरा पुरुप पंचमहामूतिक कहलाता है।

> इस मनुष्यलोक की पूर्व-यावत् - उत्तरदिशा में मनुष्य रहते हैं। वे क्रमशः नाना रूपों में मनुष्यलोक में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि-कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य। कोई-यावत्-कुरूप बादि होते हैं। उन मनुष्यों में से कोई एक महान् पुरुप राजा होता है। वह राजा पूर्वसूत्रोक्त विशेषणों-महान् हिमवान आदि से युक्त होता है और उसकी राजपरिपद्—यावत्—सेनापति आदि से युक्त होती है।

> उन समासदों में से कोई पुरुप धर्मश्रद्धालु होता है। वे श्रमण और माहन उसके पास जाने का निश्चय करते हैं। वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले अन्यतीयिक श्रमण और माहन (ब्राह्मण) प्राजा आदि से कहते हैं--"हम आपको उत्तम धर्म की शिक्षा देंगे।"

से एवमायाणह भयंतारो ! जहा मे एस धम्मे सुअवखाए सुपण्णते भवति ।

इह खलु पंच महब्भूता जेहिं नो कज्जिति किरिया ति वा अिकरिया ति वा, सुकडे ति वा दुकडे ति वा कल्लाणे ति वा पावए ति वा साहु ति वा असाहु ति वा, सिद्धी ति वा असिद्धी ति वा णिरए ति वा अणिरए ति वा अवि यंतसो तणमात-मवि।

तं च पदुद्देसेणं पुढोभूतसमवातं जाणेज्जा, तं जहा-

पुढवी एगे महन्भूते, आऊ दोच्चे महन्भूते, तेऊ तच्चे महन्भूते, वाउ चउत्ये महब्भूते, आगासे पंचमे महब्भूते।

इच्चेते पंच महब्पूता अणिम्मिता अणिम्मेया अकडा णो कित्तिमा णो कडगा अणादिया अणिधणा अवंझा अपुरोहिता सतंता सासता ।

आयछ्ट्टा पुण एगे, एवमाहु---

सतो णित्य विणासो, असतो णित्य संभवो। एताव ताव जीवकाए, एताव ताव अत्थिकाए, एताव ताव सन्वलीए, एतं मुहं लोगस्स कारणयाए, अवि यंतसी तणमा तमवि ।

से किणं किणावेमाणे, हणं घातमाणे, पयं पयावेमाणे, अवि अंतसो पुरिसमिव विविकणिता घायइत्ता, एत्य वि जाणाहि-णत्य एत्य दोसो ।<sup>9</sup>

स्य. सु. २, अ. १, सु. ६५४-६५७

इसके पश्चात् वे कहते हैं - "हे भयत्राताओ ! प्रजा के भय का अन्त करने वालों! मैं जो भी आपको उत्तम धर्म का उपदेश दे रहा हुँ, वही पूर्व पुरुषों द्वारा सम्यक् प्रकार से कथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) है।"

इस जगत में पंच महाभूत ही सव कुछ हैं। जिनसे हमारी क्रिया या अक्रिया, सुकृत अथवा दुष्कृत, कल्याण या पाप, अच्छा या बुरा, सिद्धि या असिद्धि, नरकगति या नरक के अतिरिक्त अन्य गति; अधिक कहां तक कहें, तिनके के हिलने जैसी किया भी (इन्हीं पंचमहाभूतों) से होती है।

उस भूत-समवाय (समूह) को पृथक्-पृथक् नाम से जानना चाहिए। जैसे कि-

पृथ्वी एक महाभूत है, जल दूसरा महाभूत है, तेज (अग्नि) तीसरा महाभूत है, वायु चौथा महाभूत है और आकाश पाँचवाँ महाभूत है।

ये पाँच महाभूत किसी कर्ता के द्वारा निर्मित (वनाये हुए) नहीं हैं, न ही ये किसी कर्ता द्वारा बनवाए हुए (निर्मापित) हैं, ये किये हुए (कृत) नहीं है, न ही ये कृत्रिम (वनावटी) हैं, और न ये अपनी उत्पत्ति के लिए किसी की अपेक्षा रखते हैं। ये पाँचों महाभूत आदि एवं अन्त रहित हैं तथा अवन्य-अवश्य कार्य करने वाले हैं। इन्हें कार्य में प्रवृत्त करने वाला कोई दूसरा पदार्य नहीं है, ये स्वतन्त्र एवं शाश्वत (नित्य) हैं।

कोई (सांख्यवादी) पंचमहाभूत और छठे आत्मा को मानते हैं। वे इस प्रकार कहते हैं कि-

सत् का विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति नहीं होती। (वे पंचमहाभूतवादी कहते हैं--) ''इतना ही (यही) जीव काय है, इतना ही (पंचभूतों का अस्तित्वमात्र ही) अस्तिकाय है, इतना ही (पंचमहाभूतरूप ही) समग्र जीव लोक है। ये पंच-महाभूत ही लोक के प्रमुख कारण (समस्त कार्यों में व्याप्त) हैं, यहाँ तक कि तृण का कम्पन भी इन पंचमहाभूतों के कारण होता है।"

(इस दृष्टि से आत्मा असत् या अिंकचित्कर होने से) "स्वयं खरीदता हुआ, दूसरे से खरीद कराता हुआ, एवं प्राणियों का स्वयं घात करता हुआ तथा दूसरे से घात कराता हुआ, स्वयं पकाता हुआ और दूसरों से पकवाता हुआ (उपलक्षण से इन सब असद् अनुष्ठानों का अनुमोदत करता हुआ, (यहाँ तक कि किसी पुरुष को (दास आदि के रूप में) खरीदकर घात करने वाला पुरुष भी दोष का भागी नहीं होता क्योंकि इन सब (सावद्य) कार्यों में कोई दोष नहीं है, यह समझ लो।"

१ संति पंच महब्भ्या इहमेगेसिमाहिया। पुढवी आऊ तेउ वाउ आगास पंचमा। एते पंच महब्भूया तेन्भो एगो त्ति आहिया, अह ऐसि विणासे उ विणासो होइ दोहिणो ॥—सूय सु. १, अ. १, उ. १, गा. ७-५

दर्शनाचार

ते जो एतं विष्पडिवेदंति, तं जहा--किरिया ति वा-जाव-अणिरए ति वा ।

एवामेव ते विरूवरूवेहि कम्मसमारंभेहि विरूवरूवाई काम-भोगाइं समारंभति भोयणाए ।

एवामेव ते अणारिया विष्पडिवण्णा तं सद्दमहाणा पत्तियमाणा -जाव-इति ते णो हब्बाए णो पाराए, अंतरा काममोगेसु विसण्णा।

बोक्बे पूरिसज्जाए पंचमहब्बूतिए ति आहिते।

–सुयः सु. २, अ. १, सु. ६४६

तइयं ईसरकारणीय वाइए सदृहण-णिरसणं-

२४८. अहावरे तच्चे पुरिसन्जाते ईसरकारणिए ति आहिन्जइ ।

इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया मणुस्सा मवंति अणुप्रवेणं लोयं उववन्ना, तं जहा-आरिया वेगे -जाव-तेरिस च णं महंते एगे राया भवति-जाव-सेणावति-पुत्ता ।

तेसि च णं एगतीए सद्दी भवति, कामं तं समणा य माहणा य पहारिसु गमणाए-जाव-जहा मे एस धम्मे सुअवलाए सुपण्णते भवति ।

इह खलु धम्मा पुरिसादीया पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीय। पुरिसपज्जोइता पुरिसर्वामसमन्नागता पुरिसमेव अभिभूप चिट्ठन्ति ।

वे (पंचमहाभूतवादी) किया से लेकर नरक से भिन्न गति तक के (पूर्वोक्त) पदार्थों को नहीं मानते ।

इस प्रकार वे नाना प्रकार के सावद्य कार्यों के द्वारा काम-भोगों की प्राप्ति के लिए सदा आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त रहते हैं। अतः वे अनार्य (आर्यधर्म से दूर), तथा विपरीत विचार वाले हैं। इन पंचमहाभूतवादियों के धर्म (दर्शन) में श्रद्धा रखने वाले एवं इनके धर्म को सत्य मानने वाले राजा आदि (पूर्वोक्त प्रकार से इनकी पूजा-प्रशंसा तथा आदर सत्कार करते हैं, विजयभोग-सामग्री इन्हें भेंट करते हैं। इस प्रकार सावद्य अनुष्ठान में भी अधर्मं न मानने वाले वे पंचमहाभूतवादी स्त्री सम्बन्धी कामभोग में मूर्च्छित होकर) न तो इहलोक के रहते हैं और न परलोक के। उभयभ्रष्ट होकर पूर्ववत् वीच में ही कामभोगों में फँसकर कष्टों पाते हैं।

यह दूसरा पुरुप पांचमहाभूतिक कहा गया है।

तृतीय ईश्वरकारणिकवादी की श्रद्धा का निरसन-

२४८. दूसरे पांचमहाभूतिक पुरुप के पश्चात् तीसरा पुरुप ''ईश्वर-कारणिक" कहलाता है ।

इस मनुष्यलोक में पूर्वे—यावत्—उत्तर दिशाओं में कई मनुप्य होते हैं, जो ऋमशः इस लोक में उत्पन्न हैं। जैसे कि उनमें से कोई आयं होते हैं, कोई अनायं आदि । प्रथम सूत्रोक्त सव वर्णन यहाँ जान लेना चाहिए। उनमें कोई एक श्रेष्ठ पुरुप महान् राजा होता है। वहाँ से लेकर राजा की सभा के सभासदों (सेनापति-पुत्र) तक का वर्णन भी पूर्वोक्त वर्णनवत् समझ लेना चाहिए।

इन पुरुपों में से कोई एक धर्मश्रद्धालु होता है। उस धर्म-श्रद्धालु के पास जाने का तथाकथित श्रमण और ब्राह्मण (माहन) निश्चय करते हैं। वे उसके पास जाकर कहते हैं—हे भयत्राता महाराज ! मैं आपको सच्चा धर्म सुनाता हूँ, जो पूर्वपुरुषों द्वारा कथित एवं सुप्रज्ञप्त है, - यावत - आप उसे ही सत्य समझें।

इस जगत में जितने भी चेतन - अचेतन धर्म (स्वभाव या पदार्थ) हैं, वे सब पुरुपादिक हैं-ईश्वर या आत्मा (उनका) आदि कारण है; वे सव पुरुपोत्तरिक हैं—ईश्वर या आत्मा ही सव पदार्थी का कार्य है, अथवा ईग्वर ही उनका संहारकर्ता है, सभी पदार्थं ईश्वर द्वारा प्रणीत (रचित) हैं, ईश्वर से ही उत्पन्न (जन्मे हुए) हैं, सभी पदार्थ ईश्वर द्वारा प्रकाशित हैं, सभी पदार्थ ईश्वर के अनुगामी हैं, ईश्वर का आधार लेकर टिके हुए हैं।

- १. से जहानामए गंडे सिया सरीरे जाते सरीरे वुंड्ढे सरीरे अभिसमण्णागते सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्टन्ति ।
- २. से जहाणामए अरइ सिया सरीरे जाया सरीरे अभिसंवुड्ढा सरीरे अभिसमण्यागता सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा पुरिसादीया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठन्ति ।
- ३. से जहाणामए विम्मए सिया पुढवीजाते पुढवीसंवुड्ढे पुढवी अभिसमण्णागते पुढवीमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-अभिभूय चिट्ठन्ति ।
- ४. से जहाणामए रुक्खे सिया पुढवीजाते पुढविसंवुड्ढे पुढवि-अभिसमण्णागते पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसाइया-जाव-अभिभूय चिट्ठन्ति ।
- ५. से जहानामए पुक्खरणी सिया पुढविजाता-जाव-पुढवि-मेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्टन्ति ।
- ६. से जहाणामए उदगपोक्खले सिया उदगजाए-जाव-उदगमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि-जाव-पुरिसमेव अभि-भूय चिट्ठन्ति ।
- ७. से जहाणामए उदगबुन्बुए सिया उदगजाए-जाव-उदगमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसाईया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्टन्ति ।

— सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५६-६६०

जं पि य इमं समणाणं णिगगंथाणं उद्दिष्ट वियंजियं दुवाल-संगं गणिपिडगं, तं जहा --

- (१) जैसे कि किसी प्राणी के शरीर में हुआ फोड़ा (गुमड़ा) शरीर से ही उत्पन्न होता है, शरीर में ही वढ़ता है, शरीर का ही अनुगामी वनता है और गरीर का आधार लेकर टिकता है. इसी तरह सभी धर्म (पदार्थ) ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, ईश्वर से ही वृद्धिगत होते हैं, ईश्वर के ही अनुगामी होते हैं, ईश्वर का आधार लेकर ही स्थित रहते हैं।
- (२) जैसे अरित (मन का उद्देग) गरीर से ही उत्पन्न होती है, शरीर में ही बढ़ती है, शरीर की अनुगामिनी वनती है, और शरीर को ही मुख्य आधार वना करके पीड़ित करती हुई रहती है, इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से ही उत्पन्न होकर—यावत्— उसी से वृद्धिगत और उसी के आश्रय से स्थित हैं।
- (३) जैसे वल्मीक (कीटविशेपकृत मिट्टी का स्तूप या दीमकों के रहने की वांवी) पृथ्वी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी में ही वढ़ता है, और पृथ्वी का ही आश्रय लेकर रहता है, वैसे ही समस्त धर्म (पदार्थ) भी ईश्वर से ही उत्पन्न होकर-पावत-उसी में लीन होकर रहते हैं।
- (४) जैसे कोई वृक्ष मिट्टी से ही उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही उसका संवर्द्धन होता है, मिट्टी का ही अनुगामी वनता है, और मिट्टी में ही व्याप्त होकर रहता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न, संवद्धित और आनुगामिक होते हैं और अन्त में उसी में व्याप्त होकर रहते हैं।
- (५) जैसे पुष्करिणी (वावड़ी) पृथ्वी से उत्पन्न (निर्मित) होती है, और-यावत्-अन्त में पृथ्वी में ही लीन होकर रहती है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में ही लीन होकर रहते हैं।
- (६) जैसे कोई जल का पुष्कर (पोखर या तालाव) हो, वह जल से ही उत्पन्न (निर्मित) होता है, जल से ही बढ़ता है, जल का अनुगामी होकर अन्त में जल को ही व्याप्त करके रहता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न, संविद्धत एवं अनुगामी होकर उसी में विलीन होकर रहते हैं।
- (७) जैसे कोई पानी का बूद्वुद् (बुलवुला) पानी में उत्तन होता है, पानीं से ही बढ़ता है, पानी का ही अनुगमन करता है और अन्त में पानी में ही विलीन हो जाता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में व्याप्त (लीन) होकर रहते हैं।

यह जो श्रमणों-निर्ग्रन्थों द्वारा कहा हुआ, रचा हुआ या प्रकट किया हुआ, द्वादशांग गणिपिटक (आचार्यों का या गणधरों का ज्ञान पिटारा-ज्ञानभण्डार है), जैसे कि -

आयारो-जाव-दिहिवातो, सन्वमेयं मिच्छा, णं एतं तहितं, ण एयं आहत्तहितं।

इमं सच्चं, इमं तहितं, इमं आहत्तहितं, ते एवं सण्णं कुर्व्वति, ते एवं सण्णं संठवेति, ते एवं सण्णं सोबहुयंति,

तमेवं ते तज्जातियं बुवखं णातिउदृन्ति सरणी पंनरं जहा ।

ते जो (एतं) विष्पिढवेदेंति तं जहा-किरिया इ वा-जाव-अणिरए ति वा।

एवामेव ते विरूपक्षेत्रिं कम्मसमारंभेहिं विरूवक्ष्वाई काम-भोगाई समारंभिता भोयणाए एवामेव ते अणारिया विष्प-डिवण्णा, तं सद्हमाणा-जाव-इति ते णो हन्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा।

तच्चे पुरिसज्जाते इस्सरकारणिए क्ति आहिते।
—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६६१-६६२

चउत्थं णियइवाइय सद्दहण-णिरसणं—
२४९. अहावरे च उत्थे पुरिसजाते णियतिवातिए ति बाहिन्जति ।

इह खलु पाईणं वा तहेब-जाव-सेणावतिषुत्ता वा, तेरिंस च णं

आचारांग, सूत्रकृतांग से लेकर दृष्टिवाद तक, यह सव मिथ्या है, यह तथ्य (सत्य) नहीं है और न ही यह यथातथ्य (यथार्थ वस्तुस्वरूप का वोधक) है, (क्योंकि यह सब ईश्वरप्रणीत नहीं है)।

यह जो हमारा (ईश्वरकर्तृ त्ववाद या आत्माद्व तवाद है) यह सत्य है, यह तथ्य है, यह यथातथ्य (यथार्थ रूप से वस्तुप्रकाणक) है। इस प्रकार वे (ईश्वरकारणवादी या आत्माद्व तवादी) ऐसी संज्ञा (मान्यता या विचारधारा) रखते, (या निष्टिचत करते) हैं, वे अपने शिष्यों के समक्ष भी इसी मान्यता की स्थापना करते हैं, वे सभा में भी वे इसी मान्यता से सम्वन्धित युक्तियाँ मताग्रह-पूर्वक उपस्थित (प्रस्तुत करते हैं)।

जैसे पक्षी पिजरे को नहीं तोड़ सकता वैसे ही वे (पूर्वोक्त वादी) अपने ईश्वर-कर्नु त्ववाद या आत्माद्ध तवाद को अत्यन्ता-ग्रह के कारण नहीं छोड़ सकते, अतः इस मत के स्वीकार करने से उत्पन्न (तज्जातीय) दुःख (दुःख के कारणभूत कर्मसमूह) को नहीं तोड़ सकते।

वे (ईश्वरकारणवादी या आत्माह तवादी स्वमताग्रहग्रस्त होने से) इन (आगे कहे जाने वाली) वातों को नहीं मानते जैसे कि—पूर्वसूत्रोक्त किया से लेकर अनिरय (नरक से अतिरिक्त गति) तक हैं।

वे नाना प्रकार के पापकर्मयुक्त (सावद्य ) अनुष्ठानों के द्वारा कामभोगों के उपभोग के लिए अनेक प्रकार के काम-भोगों का आरम्भ करते हैं। वे अनायं (आयंधर्म से दूर) हैं, वे विपरीत मार्ग को स्वीकार किये हुए हैं, अथवा भ्रम में पड़े हुए हैं। इस प्रकार के ईश्वरकर्मु त्ववाद में श्रद्धा-प्रतीति रखने वाले वे धर्म-श्रद्धालु राजा आदिक उन मतप्रक्षक साधकों की पूजा-भक्ति करते हैं, इत्यादि पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार वे ईश्वरकारणवादी न तो इस लोक के होते हैं न परलोक के। वे उभयभ्रष्ट लोग वीच में ही कामभोगों में फँसकर दु:ख पाते हैं।

यह तीसरे ईश्वरकारणवादी का स्वरूप कहा गया है।

चौथा नियतिवादी की श्रद्धा का निरसन—
२४६. तीन पुरुषों का वर्गन करने के पश्चात् अव नियतिवादी
नामक चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है।

इस मनुष्य लोक में पूर्वादि दिशाओं के वर्णन से लेकर राजा और राजसभा के सभासद सेनापतिपुत्र तक का वर्णन प्रथम

१ ईसरेण कढे लोए पहाणाति तहावरे । जीवाऽजीव समाउत्ते सुह-दुक्ख समित्रए । — सूय. सु. २, अ. १, उ. ३, गा. ६(६४)

एगतिए सड्ढी भवति, कामं तं समणा य माहणा या संपहा-रिसु गमणाए-जाव-जहा मे एस धम्मे सुअवखाते सुपण्णते भवति ।

इह खलु दुवे पुरिसा भवंति —एगे पुरिसे किरियमाइक्खित, एगे पुरिसे णो किरियमाइक्खित ।

जे य पुरिसे किरियमाइबखइ, जे य पुरिसे णोकिरिय-माइबखइ, दो वि ते पुरिसा तुल्ला एगट्टा कारणमावन्ना। बाले पुण एवं विष्पडिवेदेति कारणमावन्ने, तं जहा—जो अहमंसी दुवखामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिष्पामि वा पिद्डामि वा परितप्पामि वा अहं तमकासी,

परो वा जं दुक्खंति वा सोयइ वा जूरइ वा तिप्पइ वा पिड्डइ वा परितप्पइ वा परो एतमकासि,

एवं से बाले सकारणं वा परकारणं वा एवं विष्पडिवेदेति कारणमावन्ते ।

मेघावी पुण एवं विष्पडिवेदेति कारणमावन्ते—

अहमंति दुवखामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पिड्डामि वा परितप्पामि वा, णो अहमेतमकाति परो वा जं दुवखित वा-जाव-परितप्पति वा नो परो एयमकाति ।

एवं से मेहावीं सकारणं वा परकारणं वा एवं विष्पडिवेदेति कारणमावन्ते।

से बेमि—पाईणं वा-जाव- जे तसथावरा पाणा ते संघायमावज्जंति, पुरुपोक्त पाठ के समान जानना चाहिए। पूर्वोक्त राजा और उसके सभासदों में से कोई पुरुप धर्मश्रद्धालु होता है। उसे धर्मश्रद्धालु जानकर (धर्मोपदेशार्थ) उसके निकट जाने का श्रमण और ब्राह्मण निश्चय करते हैं।—यावत्—ने उसके पास जाकर कहते हैं—मैं आपको पूर्वपुरुपकथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) धर्म का उपदेश करता हूँ (उसे आप ध्यान से सुने।)"

इस लोक में (या दार्शनिक जगत् में) दो प्रकार के पुरुष होते हैं—एक पुरुष किया का कथन करता है, (जविक) दूसरा क्रिया का कथन नहीं करता, (क्रिया का निषेध करता है)।

जो पुरुप किया का कथन करता है और जो पुरुप किया का निपेध करता है। (नियतिवाद) को प्राप्त है।

ये दोनों ही अज्ञानी (वाल) हैं, अपने सुख और दुःस के कारणभूत काल, कमं तथा ईश्वर आदि को मानते हुए यह सम झते हैं कि मैं जो कुछ भी दुःख पा रहा हूँ, शोक (चिन्ता) कर रहा हूँ, दुःख से आत्मिनिन्दा (पश्चात्ताप) कर रहा हूँ, या शारी-रिक वल का नाश कर रहा हूँ, पीड़ा पा रहा हूँ, या संतप्त हो रहा हूँ, वह सब मेरे ही किये हुए कमं (कमंफल) हैं,

तथा जो दूसरा दु:ख पाता है, शोक करता है, आत्मिनन्दा करता है, शारीरिक वल का क्षय करता है, अचवा पीड़ित होता है या संतप्त होता है, वह सब उसके द्वारा किये हुए (कर्म-फल) हैं।

इस कारण वह अजजीव (काल, कर्म, ईश्वर आदि को सुत-दु:ख का कारण मानता हुआ) स्वनिमित्तक (स्वकृत) तथा पर-निमित्तक (परकृत) सुख-दु:खादि को अपने तथा दूसरे के द्वारा कृत कर्मफल समझता है।

परन्तु एकमात्र नियति को ही समस्त पदार्थों का कारण मानने वाला पुरुष तो यह समझता है कि

"में जो कुछ दु:ख भोगता हूँ, शोकमग्न होता हूं या संतप्त होता हूँ, वे सब मेरे किये हुए कमं (कमंफल) नहीं हैं, तथा दूसरा पुरुष जो दु:ख पाता है, शोक आदि से संतप्त-पीड़ित होता है, वह भी उसके द्वारा कृतकमों का फल नहीं है, (अपितु यह सब नियति का प्रभाव है)।

इस प्रकार वह बुद्धिमान पुरुष अपने या दूसरे के निमित्त से प्राप्त हुए दु:ख आदि को यों मानता है कि ये सब नियतिकृत (नियति के कारण से हुए) हैं, किसी दूसरे के कारण से नहीं।

अतः मैं (नियतिवादी) कहता हूँ कि पूर्व आदि दिशाओं में रहने वाले जो त्रस एवं स्थावर प्राणी हैं, वे सब नियति के प्रभाव से ही औदारिक आदि शरीर की रचना (संघात) को प्राप्त करते हैं,

ते एवं परियायमावज्जंति, ते एवं विवेगमाञ्चजंति, ते एवं विहाणमागच्छंति, ते एवं संगइयंति ।

उवेहाए णो एयं विष्पिंडवेरेंति, तं जहा-किरिया ति वा -जाव-णिरए ति वा अणिरए ति वा।

एवं ते विरूवरूवेहि कम्मसमारंभेहि।विरूवरूवाई कामभोगाई समारमंति भोयणाए । एवामेव ते अणारिया विष्पहिवण्णा तं सद्दहमाणा-जाव-इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा।

चउत्ये पुरिसजाते णियइवाइए ति आहिए । इच्चेते चत्तारि पुरिसजाता णाणायन्ना णाणाछंदा णाणासीला **जानादिट्टी जानादई जानारं**मा णाणज्झवसाणसंजुत्ता पहीणपुन्वसंजोगा आरियं मग्गं असंपत्ता,

---सूय. सु. २, अ. १, सु. ६६३-६६६

विविहा लोगरयण-परूवणा--२५०. इणमन्तं तु अण्णाणं इहमेगेसिमाहियं। देवउसे अयं लोगे बंभ उसे सि आवरे॥

वे नियति के कारण ही वाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था (पर्याय) को प्राप्त करते हैं, वे नियतिवशात् ही शरीर से पृयक् (मृत) होते हैं, वे नियति के कारण ही काना, कूवडा आदि नाना प्रकार की दशाओं को प्राप्त करते हैं, नियति का आश्रय लेकर ही नाना प्रकार के सुख-दु:खों को प्राप्त करते हैं।

(थ्री सुधर्मास्वामी श्री जम्त्रू स्वामी से कहते हैं---) इस प्रकार नियति को ही समस्त अच्छे बुरे कार्यों का कारण मानने की कल्पना (उत्प्रेक्षा) करके (निःसंकोच एवं कर्मफल प्राप्ति से निश्चिन्त होने से) नियतिवादी श्रागे कही जाने वाली बातों को नहीं मानते — किया, अकिया से लेकर प्रथम सूत्रोक्त नरक और नरक से अतिरिक्त गति तक के पदार्थ।

इस प्रकार वे नियतिवाद के चक्र में पड़े हुए लोग नाना प्रकार के सावद्यकर्मों का अनुष्ठान करके काम-भोगों का उपभोग करते हैं, इसी कारण (नियतिवाद में श्रद्धा रखने वाले) वे (नियतिवादी) अनार्य हैं, वे श्रम में पड़े हैं। वे न तो इस लोक के होते हैं और न परलोक के, अपितु काम-भोगों में फरसकर कण्ट भोगते हैं।

यह चतुर्थपुरुप नियतिवादी कह्लाता है।

इस प्रकार ये पूर्वोक्त चार पुरुष भिन्न-भिन्न बुद्धि वाले, विभिन्न अभिप्राय वाले, विभिन्न शील (आचार) वाले, पृयक्-पृथक् दृष्टि (दर्शन) वाले, नाना रुचि वाले, अलग-अलग आरम्भ धर्मानुप्ठान वाले तथा विभिन्न अध्यवसाय (पुरुपार्य) वाले हैं। इन्होंने माता-पिता बादि गृहस्थाश्रमीय पूर्वसंयोगों को तो छोड़ दिया, किन्तु आर्यमार्ग (मोक्षपय) को अभी तक पाया नहीं है।

इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा काममोगेसु विसण्णा । इस कारण वे न तो इस लोक के रहते हैं और न ही परलोक के होते हैं, किन्तु वीच में ही (सांसारिक) काम-भोगों से ग्रस्त होकर कष्ट पाते हैं।

लोक रचना के अनेक प्रकार-

२५०. (पूर्वोक्त अज्ञानों के अतिरिक्त) दूसरा अज्ञान यह भी है--''इस लोक (दार्शनिक जगत्) में किसी ने कहा है कि यह लोक (किसी) देव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है और दूसरे कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया है।"

१ आघायं पूणं एगेर्सि उववन्ना पुढ़ो जिया। वेदयंति सुहं दुक्खं अदुवा लुप्पंति ठाणमो ॥ न तं सर्यकडं दुक्खं कओ अन्नकडं च णं। सुहं वा जइ वा दुक्खं सेहियं वा असेहियं।। न सयं कडं णं अन्नेहिं वेदयन्ति पुढो जिया। संगतियं तं तहा तेसि इहमेगेहिमाहियं॥ एवमेताई जंपता वाला पंडियमाणिणो । णियया-अणिययं संतं अजाणंता अबुद्धिया ॥ एवमेगे उ पासत्या ते भुज्जो विष्पगिवभया। एवं उवद्विता संता णं ते दुवखविमोक्खया।।

ईसरेण कडे लोए पहाणाति तहावरे। जीवा - जीवसमाउत्ते सुह - दुक्खसमन्निए।।

सयंभुणा कडे लोए इति वृत्तं महेसिणा। मारेण संयुता माया तेण लोए असासते॥

माहणा समणा एगे आह अंडकडे जगे। असो तत्तमकासी य अयाणंता मुसं वदे॥

सएहिं परियाएहिं लोयं व्यया कडे तिय। तत्तं तेण विजाणंतीण विणासि कयाइ वि॥

अमण्णुण्णसमुप्पादं दुक्खमेव विजाणिया । समुप्पादमयाणंता किह नाहिति संवरं ।। —सूय. सु. १, अ. १, उ. ३, गा. ५-१०

### अकारकवाई---

२५१. कुट्वं च कारवं चेव सच्वं कुट्वं ण विज्जिति । एवं अकारओ अप्पा एवं ते उ पगविभया ॥

> जे ते उ वाइणो एवं लोए तेसि कुओ सिया। तमातो ते तमं जंति मंदा आरंभनिस्सिया॥ —सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. १३-१४

# एगप्पवाई--

२४२ जहा य पुढवीयूमे एगे नाणा हि दीसइ। एवं मो ! कसिणे लोए, विण्णू नाणा हि दीसए।।

एवं किच्चा सयं वावं, तिन्वं दुवखं नियचछइ।।

--- सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. **६-१**०

जीव और अजीव से युक्त तथा सुख-दुःख से समन्वित (सिहत) यह लोक ईश्वर के द्वारा कृत-रिचत है (ऐसा कई कहते हैं) तथा दूसरे (सांख्य) कहते हैं कि (यह लोक) प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा कृत हैं।

स्वयम्भू (विष्णु या किसी अन्य) ने इस लोक को वनाया है, ऐसा हमारे महर्षि ने कहा है। यमराज ने यह माया रची है, इसी कारण यह लोक अशाश्वत-अनित्य (परिवर्तनशील) है।

कई माहन (ब्राह्मण) और श्रमण जगत् को अण्डे के द्वारा कृत कहते हैं तथा (वे कहते हैं)—ब्रह्मा ने तत्व (पदार्य-समूह) को बनाया है। वस्तुतत्व को न जानने वाले ये (अज्ञानी) मिथ्या ही ऐसा कहते हैं।

(पूर्वोक्त अन्य दर्शनी) अपने-अपने अभिप्राय से इस लोक को कृत (किया हुआ) वतलाते हैं। (वास्तव में) वे (सब अन्यदर्शनी) वस्तुतत्व को नहीं जानते, क्योंकि यह लोक कभी भी विनाशी नहीं है।

दुःख अमनोज्ञ (अशुभ) अनुष्ठान से उत्पन्न होता है, यह जान लेना चाहिए। दुःख की उत्पत्ति का कारण न जानने वाले लोग दुःख को रोकने (संवर) का उपाय कैसे जान सकते हैं ?

#### अकारकवाद-

२५१. आत्मा स्वयं कोई किया नहीं करता, और न दूसरों से कराता है, तथा आत्मा समस्त (कोई भी) किया करने वाला नहीं है। इस प्रकार वे (अका-रकवादी सांख्य आदि) (अपने मन्तव्य की) प्ररूपणा करते हैं।

जो वे !(पूर्वोक्त) वादी (तज्जीव-तच्छरीरवादी) तथा अकारक-वादी इस प्रकार भरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, इत्यादि तथा "आत्मा अकर्ता और निष्क्रिय है" कहतें हैं, उनके मत में यह लोक (चतुर्गतिक संसार या परलोक) कैसे घटित हो सकता है ? (वस्तुतः) वे मूड़ एवं आरम्भ में आसक्त वादी एक (अज्ञान) अन्धकार से निकलकर दूसरे अन्धकार में जाते हैं।

#### एकात्मवाद-

२५२. जैसे एक ही पृथ्वीस्तूप (पृथ्वीपिण्ड) नानारूपों में दिलाई देता है, हे जीवो ! इसी तरह समस्त लोक में (व्याप्त) विज्ञ (आत्मा) नानारूपों में दिलाई देता है, अथवा (एक) आत्मरूप (यह) समस्त लोक नानारूपों में दिलाई देता है।

इस प्रकार कई मन्दमित (अज्ञानी), "आत्मा एक ही है", ऐसा कहते हैं, (परन्तु) आरम्भ में आसक्त रहने वाला व्यक्ति पापकर्म करके स्वयं अकेले ही दु:ख प्राप्त करते हैं (दूसरे नहीं)।

#### आयछट्टवाय---

२५३. संति पंच महब्भूता इहमेगेसि आहिता। आयछट्टा पुणेगाऽऽहु आया लोगे य सासते ॥

> बुहुको ते ण विणस्संति नो य उप्पज्जए असं । सन्वे वि सन्वहा भावा नियतीभावमागता।। — हुय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. १५-१६

#### अवतारवायं--

२५४. सुद्धे अपावए आया इहमेगेसि आहितं। पूजी कीडा-पदोसेणं से तत्य अवरज्झति।।

> इह संबुदे मुणी जाए पच्छा होति अपावए। वियडं व जहा भुज्जो नीरयं सरयं तहा।। — सुय. मु. १, अ. १, **ड. ३, गा.** १**१-१**२

## लोगवायसमिक्ला-

२५५. लोगावायं निसामेज्जा इहमेगेसि आहितं। अण्णपण्णबुतिताणुयं ।। विवरीतपण्णसंमूतं

> अणंते णितिए सोए सासते ण विणस्सति । अंतवं णितिए लोए इति घीरोऽतिपासित ॥

> अविरमाणं विजाणाति इहमेगेसि आहितं। सन्वत्य सपरिमाणं इति धीरो ९ तिपासित ॥

जे केइ तसा पाणा चिट्ठन्ति अदु थावरा। परियाए अत्थि से अंजू तेण ते तस-थावरा ॥ — सूय. सु. १, अ. १, **उ. ४, गा. ५-**८

#### पंचलंधवायं---

२४६ पंच खंधे वयंतेगे बाला उ खगजोइणो। सन्नो सणन्नो णेव हु हैउयं च सहेउयं।।

#### आत्मषष्ठवाद—

२५३. इस जगत् में पाँच महाभूत हैं, और छठा आत्मा है, ऐसा कई वादियों ने प्ररूपण किया (कहा) फिर उन्होंने कहा कि "सात्मा और लोक शाश्वत—नित्य हैं।"

सहेतुक और बहेतुक दोनों प्रकार से भी पूर्वोक्त छहों पदार्थ नष्ट नहीं होते, और न ही असत्-अविद्यमान पदार्थ कभी उत्पन्न होता है। सभी पदार्थ सर्वथा नियतीभाव-नित्यत्व को प्राप्त होते हैं।

#### अवतारवाद—

२५४. इस जगत् में किन्हीं (दार्शनिकों या अवतारवादियों) का कथन (मत) है कि आत्मा शुद्धाचारी होकर (मोक्ष में) पापरहित हो जाता है। पुनः कीड़ा (राग) या प्रद्वेप (द्वेप) के कारण वहीं (मोक्ष में ही) वन्ध युक्त हो जाता है।

इस मनुष्य भव में जो जीव संवृत-संयम-नियमादि युक्त मुनि वन जाता है, वह वाद में निष्पाप हो जाता है। जैसे--रज रहित निर्मल जल पुनः सरजस्क मलिन हो जाता है। वैसे ही यह (निर्मल निष्पाप आत्मा भी पुनः मलिन हो जाती है।)

#### लोकवाद—समीक्षा—

२४४. इस लोक में किन्हीं लोगों का कथन है कि लोकवाद-पीरा-णिक कथा या प्राचीन लौकिक लोगों द्वारा कही हुई वातें सुनना चाहिए, (किन्तु वस्तुतः पौराणिकों का वाद) विपरीत बुद्धि की उपज है-तत्वविरुद्ध प्रज्ञा द्वारा रिचत है, परस्पर एक दूसरों द्वारा कही हुई मिथ्या वातों (गप्पों) का ही अनुगामी यह लोक-

यह लोक (पृथ्वी आदि लोक) अनन्त (सीमारहित) है, नित्य है और शाक्वत है, यह कभी नष्ट नहीं होता, (यह किसी का कथन है।) तथा यह लोक अन्तवान ससीम और नित्य है। इस प्रकार व्यास आदि धीर पुरुष देखते अर्थात् कहते हैं।

इस लोक में किन्हीं का यह कयन है कि कोई पृरुप सीमा-तीत पदार्थ को जानता है, किन्तु सर्व को जानने वाला नहीं। समस्त देश-काल की अपेक्षा वह धीर पुरुप सपरिमाण-परिमाण सहित-एक सीमा तक जानता है।

जो कोई त्रस अथवा स्यावर प्राणी इस लोक में स्थित है, उनका अवश्य ही पर्याय (परिवर्तन) होता है, जिससे वे त्रस से स्थावर और स्थावर से त्रस होते हैं।

#### पंच स्कन्धवाद—

२५६. कई वाल (अज्ञानी) क्षणमात्र स्यिर रहने वाले पाँच स्कंध वताते हैं। वे (भूतों से) भिन्न तथा अभिन्न कारण से उत्पन्न (सहेतुक) और विना कारण उत्पन्न (अहेतुक) (आत्मा को) नहीं मृानते, नहीं कहते।

पुढवी साऊ तेऊ य तहा वाउ य एकओ। चत्तारि धाउणो रूवं एवमाहंसु जाणगा।। -सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. १७-१६

पत्तेयवाय पसंसा सिद्धिलाभो य-

२५७. एयाणुवीति मेधावि बंभचेरे ण ते वसे। पुढो पावाउया सन्वे अक्खायारो सयं सयं ॥

> सए सए उवट्टाणे सिद्धिमेव ण अन्नहा। अहो वि होति वसवत्ती सन्वकामसमिष्पए।।

> सिद्धाय ते अरोगा य इहमेगेसि आहितं। सिद्धिमेव पराकाउं सासए गढिया नरा।।

असंवुडा अणादीयं भिमहिति पुणी पुणी। कप्पकालमुवज्जंति ठाणा आसुर किप्विसिय।। --- सूय. सु. १, अ. १, **उ. ३, गा. १३-१**६

विविह वाय-निरसणं —

२४८. आगारमावसंता वि आरण्णा वा वि पव्वया। इमं दरिसणमावन्ना सन्वदुक्ला विमुच्चती।।

> ते णावि संधि णच्चा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ वाइणी एवं ण ते ओहंतराऽऽहिता ॥

दूसरे (बाँढों) ने बताया कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु वे चारों धातु के रूप हैं, ये (शरीर के रूप में) एकाकार हो जाते हैं, (तव इनकी जीव-संज्ञा) होती है।

स्व-स्व-प्रवाद-प्रशंसा एवं सिद्धि लाभ का दावा—

२५७. बुद्धिमान साधक इन (पूर्वोक्त वादियों के कथन पर) चिन्तन करके (मन में यह) निश्चित कर ले कि (पूर्वोक्त जगत कर्तृ त्ववादी या अवतारवादी) ब्रह्म=आत्मा की चर्या (सेवा या आचरण) में स्थित नहीं है। वे सभी प्रावादुक अपने-अपने वाद की पृथक्-पृथक् वाद (मान्यता) की वड़ा-चढ़ाकर प्रशंसा (वलान) करने वाले हैं।

(विभिन्न मतवादियों ने) अपने-अपने (मत में प्ररूपित) अनु-ण्ठान से ही सिद्धि (समस्त सांसारिक प्रपंच रहित सिद्धि) होती है, अन्यथा (दूसरी तरह से) नहीं, ऐसा कहा है। मोक्ष प्राप्ति से पूर्व इसी जन्म एवं लोक में ही वश्वर्ती (जितेन्द्रिय अथवा हमारे तीर्यं या मत के अधीन) हो जाए तो उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

इस संसार में कई मतवादियों का कथन है कि (हमारे मता-नुसार अनुष्ठान से) जो सिद्धि (रस-सिद्धि या अष्टसिद्धि) प्राप्त हुए हैं, वे नीरोग (रोग मुक्त) हो जाते हैं। परन्तु इस प्रकार की डींग हांकने वाले वे लोग (स्वमतानुसार प्राप्त) तथाकथित सिद्धि को ही आगे रखकर अपने-अपने आशय (दर्शन या मत) में ग्रथित (आसक्त/ग्रस्त-वँधे हुए) हैं।

वे (तथाकथित लौकिक सिद्धिवादी) असंवृत-इन्द्रिय मनःसंयम से रहित होने से (वास्तविक सिद्धि-मुक्ति तो दूर रही) इस अनादि संसार में बार-बार परिश्रमण करेंगे। वे कल्पकाल पर्यन्त-चिर-काल तक असुरों-भवनपित देवों तथा किल्विपक (निम्नकोटि के) देवों के स्थानों में उत्पन्न होते हैं। विविध वाद निरसन --

२५८. अन्यमती अपने ही मत को श्रेष्ठ मानते हुए इस प्रकार कहते हैं - घर में रहने वाले (गृहस्थ), तथा वन में रहने वाले तापस एवं प्रवरण धारण किये हुए मुनि अथवा पार्वत — पर्वत की गुफाओं में रहने वाले (जो कोई) भी (मेरे) इस दर्शन को प्राप्त (स्वीकार) कर लेते हैं, (वे) सब दु:खों से मुक्त हो जाते हैं।

लेकिन वे (पूर्वोक्त मतवादी अन्यदर्शनी) न तो सन्धिको जानकर (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं,) और न ही वे लोग धर्मवेता हैं। इस प्रकार के (पूर्वोक्त अफलवाद के समर्थक) वे जो मतवादी (अन्यदर्शनी) हैं, उन्हें (तीयँकर ने) संसार (जन्म-मरण की परम्परा) को तैरने वाले नहीं कहे।

ते णावि सींध णच्चा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ वाइणो एवं ण ते संसारपारगा।।

ते णावि संधि णच्चा णं न ते धम्मंविक जणा। जे ते उ वाइणो एवं ण ते गब्मस्स पारगा॥

ते णावि संधि णच्चा णं न ते धम्मविक्र जणा। जे ते उ वाइणो एवं ण ते जम्मस्स पारगा।।

ते णावि संधि णच्चा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ वाइणो एवं ण ते दुक्खस्स पारगा॥

ते जावि संधि जस्वा जं न ते धम्मविक जणा। जे ते उवादिणो एवं न ते मारस्स पारगा॥

णाणाविहाइं दुक्खाइं अणुभवंति पुणो पुणो । संसारचक्कवालिम्म वाहि-मच्चु-जराकुले ।।

उच्चावयाणि गच्छंता गव्ममेस्संत ऽ णंतसो । नायपुत्ते महावीरे एवमाह जिणीत्तमे ॥ —सूय. सू. १, अ. १, उ. १, गा. १६-२७

मिच्छादंसणेहि संसार परियट्टणं—
२५६. इच्चेयाहि विद्वीहि सातागारव-णिस्सिता।
सरणं ति मण्णमाणा सेवंती पावगं जणा।।

जहा आसार्विण णावं जातिअंघो दुरूहिया । इच्छेज्जा पारमागंतुं अंतरा य विसीयति ॥

एवं तु समणा एगे मिच्छिहिही अणारिया। संसारपारकंखी ते संसारं अणुपरियट्टन्ति॥ —सुय. सु. १, अ. १, उ. २, गा. ३०-३२ वे (अन्यतीयिक) सिन्ध को जाने विना ही (िक्या में प्रवृत्त होते हैं,) तथा वे धर्मज्ञ नहीं हैं। इस प्रकार के जो वादी (पूर्वोक्त सिद्धान्तों को मानने वाले) हैं, वे (अन्यतीर्थी) चातुर्गतिक संसार (समुद्र) के पारगामी नहीं हैं।

वे (अन्य मतावलम्वी) न तो सन्धि को जानकर (किया में प्रवृत्त होते हैं) और न ही वे धर्म के ज्ञाता हैं। इस प्रकार के जो वादी (पूर्वोक्त मिथ्या सिद्धान्तों को मानने वाले) हैं, वे गर्भ (में आगमन) को पार नहीं कर सकते।

वे (अन्य मतवादी) न तो सिन्ध को जानकर (किया में प्रवृत्त होते हैं), और न ही वे धर्म के तत्वज्ञ हैं। जो मतवादी (पूर्वोक्त मिथ्यावादों के प्ररूपक हैं), वे जन्म (परम्परा) को पार नहीं कर सकते।

वे (अन्य मतवादी) न तो सिन्ध को जानकर ही (किया में प्रवृत्ति करते हैं), और न ही वे धर्म का रहस्य जानते हैं। इस प्रकार के जो वादी (मिथ्यामत के शिकार) हैं, वे दुःख (—सागर) को पार नहीं कर सकते।

वे अन्यतीयीं सिन्ध को जाने विना ही (िक्या में प्रवृत्त हो जाते हैं), वे धर्मं नहीं हैं। अतः जो (पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या प्ररूपणा करने वाले) वादी हैं, वे मृत्यु को पार नहीं कर सकते।

वे (मिथ्यात्वग्रस्त अन्य मतवादी) मृत्यु, व्याधि और वृद्धा-वस्या से पूर्ण (इस) संसाररूपी चक्र में वार-वार नाना प्रकार के दु:खों का अनुभव करते हैं—दु:ख भोगते हैं।

ज्ञातपुत्र जिनोत्तम श्री महावीर स्वामी ने विह कहा कि वे (पूर्वोक्त अफलवादी अन्यतीर्थी) उच्च-नीच गतियों में भ्रमण करते हुए अनन्त वार (माता के) गर्भ में आर्येंगे।

मिथ्यादर्शनों से संसार का परिभ्रमण—

२४६. इन (पूर्वोक्त) दृष्टियों को लेकर सुखोपभोग एवं बड़ण्यन में आसक्त अपने-अपने दर्शन को अपना शरण मानते हुए पाप का सेवन करते हैं।

जैसे चारों ओर से जल प्रविष्ट होने वाली (छिद्रयुक्त) नौका पर चढ़कर जन्मान्ध व्यक्ति पार जाना चाहता है, परन्तु वह वीच ही जल में डूव जाता है।

इसी प्रकार कई मिथ्यादृष्टि, अनार्थ श्रमण संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन संसार में ही वार-वार पर्यटन करते रहते हैं।

# मिथ्यात्व अज्ञान अनाचरण

मिच्छादंसणस्स भेयप्पभेया-२६०. मिच्छादंसणे दुविहे पन्नत्ते, तं जहा-अभिगहियमिच्छादंसणे चेव अण्भिगहियमिच्छादंसणे चेव। अभिगहियमिच्छादंसणे दुविहे पन्नत्ते तं जहा-सपन्जवसिते चेव अपन्जवसिते चेव। एवमणिमगहितमिच्छादंसणे वि । सपञ्जवसिते, अपज्जवसिते ।

—ठाणं. व. २, उ. १, सु. ५६

मिच्छत्तस्स भेयप्पभेया-

२६१. तिविहे मिच्छत्ते पण्णत्ते, तं जहा-अकिरिया, अविणए, अन्नाणे। अकिरिया तिविहा पण्णता, तं जहा-पक्षोगिकरिया, समुदाणिकरिया,2, अञ्चाणिकरिया। पओगिकिरिया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा---वड्पओगिकिरिया, मण्यभोगिकरिया, कायपओगिकिरिया। समुदाणिकरिया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा---परंपरसमुदाणिकरियार, अणंतरसमुदाणकिरिया,<sup>3</sup> तदुभयसमुदाणकिरिया । १ अञ्चाणिकरिया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-मतिअन्नाणकिरिया, सुअन्नाणिकरिया, विभंगअन्नाणिकरिया। अन्नाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-देसऽण्णाणे<sup>६</sup>, सन्वऽण्णाणे<sup>7</sup>, भावण्णाणे<sup>8</sup>। —ठाणं. अ ३, उ. ३, सु. १९३ मिथ्यादर्शन के भेद प्रभेद-

२६०. मिथ्यादर्शन दो प्रकार का कहा गया है, यथा-आभिग्रहिक (इस भव में ग्रहण किया गया मिथ्यात्व) और अनाभिग्रहिक, (पूर्व भवों से आने वाला मिथ्यात्व) आभिग्रहिक मिथ्यादर्शन दो प्रकार का कहा गया है यथा-सपर्यवसित (सान्त) और अपर्यवसित (अनन्त) अनाभिग्रहिक मिथ्यादर्शन दो प्रकार का कहा गया है-सपर्यवसित और अपर्यवसित ।

मिथ्यात्व के भेद प्रभेद-

२६१. मिथ्यात्व तीन प्रकार का कहा है, यथा--

- (२) अविनय, (१) अक्रिया, अक्रिया मिथ्यात्व तीन प्रकार का कहा है, यथा-
- (१) प्रयोगिकया, (२) समुदानिकया, (३) अज्ञानिकया। प्रयोगिकया तीन प्रकार की कही है, यथा-
- (१) मनप्रयोगिक्रया,
- (२) वचनप्रयोगिकया,
- (३) कायप्रयोगिकया।

समुदानिकया तीन प्रकार नी कही है, यथा-

- (१) अनन्तर समुदानिकया,
  - (२) परम्परा समुदानिकया,
- (३) तदुभय समुदानिकया ।

अज्ञान किया तीन प्रकार की कही है, यथा-

- (१) मति-अज्ञान क्रिया,
- (२) श्रुत-अज्ञान किया,
- (३) विभंग-अज्ञान किया।

अज्ञान तीन प्रकार का कहा है, यथा-

- (१) देश अज्ञान, (२) सर्व अज्ञान, (३) भाव अज्ञान।
- १ प्रयोगिकया आत्मा की वीर्य-शक्ति के व्यापार को कहते हैं, मिथ्यात्वी जीव का प्रयोग असम्यक् होने से अिकय कहा जाता है; और उससे जीव के कर्मबन्ध होता है। आत्मा की वीर्य-शक्ति का व्यापार मन, वचन और काया द्वारा व्यक्त होता है, इसलिए प्रयोगिकया के ये तीन भेद हैं।
- समुदानिकया-मन, वचन और काया के व्यापार से संचित कर्म रज का प्रकृतिबन्ध आदि रूप से अथवा देशघाति एवं सर्वे घातिरूप से व्यवस्थित होना समुदान किया है।
- अनन्तर समुदान किया-प्रथम समय में होने वाली किया।
- परम्परा समुदान किया-दितीयादि समयों में होने वाली किया।
- तदुभय समुदान किया-अथमाप्रथम समयों में होने वाली किया।
- विविक्षित द्रव्य के एक देश को न जानना देश अज्ञान है।
- विवक्षित द्रव्य को सर्वथा न जानना सर्व अज्ञान है।
- विविक्षित द्रव्य के पर्याय न जानना "भाव अज्ञान" है । -टीका

#### २६२. दसविधे मिच्छत्ते पण्णत्ते, तं जहा---

- १. अधम्मे धम्मसण्णा,
- २. धम्मे अधम्मसण्णा,
- ३. उम्मागे मागसण्णा,
- ४. मारो उमागसण्णा,
- ५. अजीवेसु जीवसण्णा,
- ६. जोवेसु अजीवसण्णा,
- ७. असाहुसु साहुसण्णां,
- **द. साहुसु असाहुसण्णा,**
- **१. अमुत्तेसु मुत्तसण्णा**,
- १०. मुत्तेसु अमुत्तसण्णा।

—ठाणं. ब. १०, सु. ७३४

## मोहमूढस्स बोहप्पदाणं--

२६३. अदनखुव दनखुवाहितं, सद्दृतु अद्मखुदंसणा । हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिज्जे कडेण कम्मुणा ॥

हुक्खी मोहे पुणो पुणो, निब्बिदेण्ज सिलोग-पूयणं। एवं सहिते हि पासए, आयतुलं पाणेहि संजते॥ —सूय. सु. १, अ. २, उ. ३, गा. ११-१२

# मोहमूढस्स दुद्सा— २६४. पासह एगेऽवसीयमाणे अणत्तपण्णे ।

से बेमि-से जहावि कुम्मे हरए विणिविद्वचित्ते पच्छण्णपलासे, उम्ममुग्गं ने णो लमति ।

मंजगा इव संनिवेसं नो चयंति।

एवं पेगे अणेगरूवेहि कुलेहि जाता रूवेहि सत्ता कलुणं थणंति, णिदाणतो ते ण लभंति मोवखं ॥१७८॥ भह पास तेहि कुलेहि आयत्ताए जाया—

ं गंडी अडुवा कोढी रायंसी अवमारियं। काणियं झिमियं चेव कुणितं खुज्जितं तहा ॥ २६२. मिथ्यात्व दश प्रकार का कहा गया है। जैसे---

- (१) अधर्म को धर्म मानना,
- (२) धर्म को अधर्म मानना,
- (३) उन्मार्ग को सुमार्ग मानना,
- (४) सुमार्ग को उन्मार्ग मानना,
- (५) अजीवों को जीव मानना,
- (६) जीवों को अजीव मानना,
- (७) असाधुओं को साधु मानना,
- (८) साधुओं को असाधु मानना,
- (६) अमुक्तों को मुक्त मानना,
- (१०) मुक्तों को अमुक्त मानना ।

### मोहमूढ़ को बोधंदान-

२६३. अदृष्टवत् (अन्धतुल्य) पुरुष ! प्रत्यक्षदर्शी (सर्वज्ञ) द्वारा कथित दर्शन (सिद्धान्त) में श्रद्धा करो । हे असर्वज्ञदर्शन पुरुषो ! स्वयंकृत मोहनीय कर्म से जिसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई है, (वह सर्वज्ञोक्त सिद्धान्त को नहीं मानता) यह समझ लो ।

दु: खी जीव पुनः पुनः मोह—विवेकमूढ़ता को प्राप्त करता है। (अतः) अपनी स्तुति और पूजा से साधु को विरक्त रहना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान, दशंन, चारित्र-सम्पन्न संयमी साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य देखे।

# मोहमूढ़ की दुर्दशा---

२६४. उन्हें देखो, जो आत्मप्रज्ञा से शून्य हैं, इसलिए विवाद पाते हैं।

मैं कहता हूँ — जैसे एक कछुआ है, उसका चित्त महाहृद में लगा हुआ है। वह सरोवर गैवाल और कमल के पत्तों से ढका हुआ है। वह कछुआ उन्मुक्त आकाश को देखने के लिए छिद्र को भी नहीं पा रहा है।

जैसे वृक्ष (विविध भीत-तापादि सहते हुए भी) अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग हैं (जो अनेक सांसारिक कष्ट पाते हुए भी गृहवास को नहीं छोड़ते)।

इसी प्रकार कई (गुरुकर्मा) लोग अनेक प्रकार के कुलों में जन्म लेते हैं, किन्तु रूपादि विषयों में आसक्त होकर करुण विलाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति दुःखों के हेतुभूत कर्मी से मुक्त नहीं हो पाते।

अच्छा तूं देख वे उन कुलों में आत्मत्व (अपने-अपने कृत कर्मों के फलों को भोगने) के लिए निम्नोक्त रोगों, के शिकार हो जाते हैं—

(१) गण्डमाला, (२) कोढ़, (३) राजयक्ष्मा, (४) अपस्मार (मृगी या मूर्छा), (५) काणत्व, (६) जड़ता, (७) कुणित्व,

उदरि च पास, मुइं च सूणियं च गिलासिणि । वेवइं पोढसप्पि च सिलिवयं मधुमेहाणि ॥ सोलस एते रोगा अवखाया अणुपुन्वसो ।

अह णं फुसंति आतंका फासा य असमंजसा ॥१७६।

मरणं तेसि सपेहाए उववायं चयणं च णच्चा परिपागं च सपेहाए तं सुणेहि जहा तहा ।

संति पाणा अंधा तमंसि वियाहिता। तामेव सइं असइं अतियन्च उच्चावचे फासे पडिसंवेदेति ।

बुद्धेहि एवं पवेदितं। संति पाणा वासगा रसगा उदए उदयचरा आगासगामिणो

पाणा पाणे किलेसंति । पास लोए महब्भयं। बहुदुक्ला हु जंतवो । सत्ता कामेहि माणवा। अबलेण वहं गच्छंति सरीरेण पभंगुरेण ।

अट्टो से बहुदुक्खे इति बाले पकुव्वति ।

एते रोगे बहू णच्चा आतुरा परितावए।

णालं पास । अलं तवेतेहिं।

एतं पास मुणी ! महन्मया णातिवादेज्ज कंचणं । —- आ. सु. १, अ. ६, उ. १, सु. १७८-१**८०** 

छिविहे विवादे—

२६४. छिव्वहे विवादे पण्णत्ते, तं जहा-१. ओसक्कइत्ता,

(टूंटापन, एक हाथ या पर छोटा या एक वड़ा), (न) कुवड़ापन, (६) उदररोग, (१०) मूकरोग (गूंगापन), (११) शोथरोग— सूजन, (१२) भस्मकरोग, (१३) कम्पनवात, (१४) पीठमुर्पी— पंगुता, (१५) श्लीपदरोग (हाथीपगा) और (१६) मधुमेह ये सोलह रोग कमशः कहे गये हैं।

इसके अनन्तर (शूल आदि मरणान्तक) आतंक (दु:साध्य रोग) और अप्रत्याशित (दुःखों के) स्पर्श प्राप्त होते हैं।

उन मनुष्यों की मृत्यु का पर्यानोचन कर उपपात और च्यवन को जानकर तथा कर्मों के विपाक (फल) का भली भाँति विचार करके उसके यथातथ्य को सुनो।

(इस संसार में) ऐसे भी प्राणी वताये गये हैं, जो अन्धे होते हैं, और अन्धकार में ही रहते हैं। वे प्राणी उसी को एक वार या अनेक वार भोगकर तीव और मन्द स्पर्शो का प्रतिसंवेदन करते हैं।

बुद्धों (तीर्थकरों) ने इस तंथ्य का प्रतिपादन किया है। (और भी अनेक प्रकार के) प्राणी होते हैं-जैसे-वर्षज (वर्पा ऋतु में उत्पन्न होने वाले मेंढक आदि) अथवा वासक (भापालिव्ध-सम्पन्न द्वीन्द्रियादि प्राणी), रसज-रस में उत्पन्न होने वाले अथवा रसग (रसज्ञ संज्ञी जीव), उदक-एकेन्द्रिय अप्का-यिक जीव, या जल में उत्पन्न होने वाले कृमि या जलचर जीव, आकाशगामी-नभचरपक्षी आदि।

वे प्राणी अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं। तू देख, लोक में महान् भय है। संसार में जीव वहुत ही दु:खी हैं। मनुष्य काम-भोगों में आसक्त हैं।

इस निर्वल शरीर को सुख देने के लिए अन्य प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं।

वेदना से पीड़ित वह मनुष्य दुःख पाता है। इसलिए वह अज्ञानी प्राणियों को कव्ट देता है।

इन अनेक रोगों को उत्पन्न हुए जानकर आतुर मनुष्य (चिकित्सा के लिए अन्य प्राणियों को) परिताप देते हैं।

तू देख ! ये (प्राणिघातक-चिकित्साविधियाँ कर्मोदय जनितं रोगों का शर्मन करने में पर्याप्त (समर्थ नहीं है अतः इनसे तुमको दूर रहना चाहिए।

मुनिवर ! तू देख ! यह (हिंसामूलक चिकित्सा) महान् भय-रूप है। अतः किसी भी प्राणी का अतिपात-वध मत कर। विवाद-शास्त्रार्थं के छह प्रकार-

२६५. विवाद—शास्त्रार्थं छह प्रकार का कहा गया है, जैसे-

(१) वादी के तर्क का उत्तर ध्यान में न आने पर समय बिताने के लिए प्रकृत विषय से हट जाना।

- २. उस्संब्कइत्ता,
- ३. अणुलोमइत्तां,
- ४. पडिलोमइत्ता,
- ५. भइता,
- ६. भेलइता । ठाणं. अ. ६, सु. ५१२ विवरीयपरूवणस्स पायच्छितं — २६६. जे भिश्खु अप्पाणं विप्यरियासेइ विष्यरियासंतं वा साइज्जइ ।
  - जे भिक्ख परं विष्परियासेइ विष्परियासंतं वा साइज्जइ।
  - तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं।
    —नि. उ. ११, सु. ७०-७१—(६४)

### अण्ण उत्ययागं च उरो वाया —

२६७. चत्तारि समोसरणाणिमाणि, पावादुया जाइं पुढो वयंति । किरियं अकिरियं विणयं ति तद्दयं, अण्णाणमाहंसु चउत्थमेव ॥ —सूय. सु. १, अ. १२, गा. १

# किरियावाईणं सद्धा-

२६ म. प० — से कि तं किरिया-वाई यावि भवति ? उ० — किरिया वाई, भवति । तं जहा — आहिय-वाई, आहिय-पण्णे, आहिय-दिट्टी,

> सम्मा-वाई, निया-वाई, संति पर-लोगवादी, अत्य इहलोगे, अत्य परलोगे, अत्य माया, अत्य पिया, अत्य अरिहंता, अत्य चक्कवट्टी, अत्य बलदेवा, अत्य वासुदेवा,

> अस्य सुकड-दुक्कडाणं कम्माणं फल-वित्ति-विसेसे,
> सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवंति,
> दुच्चिणा कम्मा दुचिण्णा फला भवंति,
> सफले कल्लाण-पावए,

पच्चायंति जीवा, अस्यि नेरइया-जाव-अस्यि देवा अस्यि सिद्धी ।

- (२) शास्त्रार्थं की पूर्ण तैयारी होते ही वादी को परांजित करने के लिए आगे आना।
- (३) विवादाध्यक्ष को अपने अनुकूल वना लेना, अथवा प्रतिवादी के पक्ष का एक वार समर्थन कर उसे अपने अनुकूल कर लेना।
- (४) शास्त्रार्थं की पूर्णता तैयारी होने पर विवादाध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी की उपेक्षा कर देना।
- (५) विवादाध्यक्ष की सेवा कर उसे अपने पक्ष में कर लेना।
- (६) निर्णायकों में अपने समर्थकों का बहुमत कर लेना । विपरीत प्ररूपणा का प्रायश्चित—

२६६. जो भिक्षु अपनी विपरीत धारणा वनाता है, वनवाता है, वनाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु दूसरे की विपरीत धारणा वनाता है, बनवाता है, बनाने वाले का अनुमोदन करता है।

वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है।

# अन्यतीथियों के चार वाद-

२६७. परतीयिक मतवादी (प्राशादुक) जिन्हें पृथक्-पृथक् वतलाते हैं, वे चार समवसरण—वाद या सिद्धान्त ये हैं—क्रियावाद, अक्रियावाद, तीसरा विनयवाद, और चौथा अज्ञानवाद। क्रियावादियों की श्रद्धा—

२६८. प्र०-भगवन् ! श्रियावादी कौन है ?

उ॰—जो अकियावादी से विपरीत आचरण करता है। यथा—जो आस्तिकवादी है, आस्तिकवुद्धि है, आस्तिक दृष्टि है,

सम्यक्वादी है, नित्य (मोक्ष) वादी है, परलोकवादी है, जो यह मानता है कि इह लोक है, पर लोक है, माता है, पिता है, अरिहंत हैं, चक्रवर्ती हैं, वलदेव हैं, वासुदेव हैं,

मुक्कत और दुष्कृत कर्मी का फलवृत्ति-विशेष होता है सु-आचरित कर्म शुभफल देते हैं और असद् आचरित कर्म अशुभ फल देते हैं,

कल्याण (पुण्य) और पाप फल-सहित हैं, अर्थात् अपना फल देते हैं,

जीव परलोक में जाते भी हैं और आते भी हैं,

नारकी हैं,—यावत्—(तियँच हैं, मनुष्य हैं) देव हैं और सिद्धि (मुक्ति) है। इस प्रकार मानने वाला आस्तिक कियावादी कहलाता है।

से एवं वादी एवं पन्ने एवं दिट्टि-छंद-रागिभनिवट्टे यावि भवइ ।

से भवइ महिच्छे-जाव-उत्तरगामिणेरइए सुवकपविखए, आगमेस्साणं सुलमबोहिए यावि भवइ।

से तं किरिया-वादी। -दसा. द. ६, सु. १४-१६ एगंत किरियावाई-किरियावाइदरिसणं। २६१. अहावरं पुरवखायं संसारपरिवड्हणं ॥ कम्मचितापणद्वाणं

जाणं काएण णाउट्टी अबुहो जंच हिसती। पूड़ी संवेदेति परं अवियत्तं खु सावज्जं।।

संतिमे तओ आयणा जेहि कीरति पावगं। अभिकम्माय पैसाय मणसा अणुजाणिया॥

एए उत्ने नायणा जेहि कीरति पावगं। भावविसोहिए णिव्वाणमभिगच्छती ।।

पुर्ते पि ता समारंभ आहारद्वमसंजए। भुंजमाणो य मेघावी कम्भुणा नीवलिप्पति ॥

मणसा जे पडस्संति चित्तं तेसि न विज्जती। अणवज्जं अतहं तेसि ण ते संवृडचारिणो।। — सूय. सु. १, व. १, च. २, गा. २४-२**६** 

एगंत किरियावायस्स सम्मं किरियावायस्स परूवगा-२७०. ते एवमक्खंति समेच्च लोगं,

तहा तहा समणा माहणाय। सयकंडं णण्णकडं च दुक्खे, आहें बु विज्जाचरणं पमोक्खं।।

इस प्रकार का आस्तिकवादी, आस्तिक प्रज्ञ, और आस्तिक दृष्टि (कदाचिन् चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से) स्वक्रन् रागाभिनिविष्ट महान् इच्छाओं वाला भी होता है, और क्री दशा में यदि नरकायु का बन्ध कर लेता है तो वह उत्तर दिगा-वर्ता नरकों में उत्पन्न होता है, वह गुक्लपाक्षिक होता है और लागामीकाल में सुलभवीि होता है, - यावत् - मुगतियाँ हो प्राप्त करता हुआ जन्त में मोधगामी होता है।

यह क्रियावादी है। एकान्त क्रियावादी-

२६६. दूसरा पूर्वोक्तः (एकान्त) त्रियावादियों का दर्शन है। इनं (कर्म-बन्धन) की जिन्ता से रहित (उन एकान्त शियाबादियों ना दर्जन) (जन्म-भरण-रूप) मंसार की या दु:य समूह की वृद्धि करते वाला है।

जो व्यक्ति जानता हुआ मन से हिसा करना है, किन्तु प्रसेर से छेदन-भेदनादि त्रिया रूप हिंसा नहीं करता एवं जो अनजात में (शरीर से) हिंसा कर देता है, यह केवल स्पर्णमाय से उन्हरा (कमंबन्ध का) फल भोंगता है। यन्तुतः वह माबद (पार) इनं अव्यक्त-अस्पष्ट-अप्रकट होता है ।

ये तीन (कर्मों के) आदान (ब्रह्म--ब्रन्ध के कारण) हैं, जिनसे पाप (पापकर्मवन्ध) किया जाता है--(१) किसी प्राणी की मारने के लिए स्वयं अभिन्नम-आन्नमण करना, (२) प्राणि व्य के लिए नौकर बादि को भेजना या प्रेरित करना, और (३) मन से लनुजा-अनुमोदना देना ।

ये ही तीन बादान-कमंग्रन्थ के कारण हैं, जिनसे पारकमें किया जाता है। वहाँ (पाप कम से) भावों की विशुद्धि होने से कमंबन्ध नहीं, किन्तु मोक्ष की प्राप्ति होती है।

(किसी दुष्काल आदि विपत्ति के समय) कोई असंयत गृहस्य पिता नाहार के लिए पुत्र को भी मारकर भोजन करे तो वह कर्मवन्ध नहीं करता। तथा मेधावी साधु भी निस्पृहमाव से उस बाहार मांस का सेवन करता हुआ कर्म से लिप्त नहीं होता।

जो लोग मन से (किसी प्राणी पर) हेय करते हैं, उनका चित्त विशुद्धियुक्त नहीं है तया उनके (उस) कृत्य को निरवध (निप्पाप) कहना अतथ्य-मिथ्या है तया वे लोग संवर के साप विचरण करने वाले नहीं है।

एकान्त क्रियावाद और सम्यक् क्रियावाद प्रहपक-२७०. वे श्रमण (शाक्यभिन् ) और माहन (ब्राह्मण) अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार लोक को जानकर उस-उस किया के लनुः सार फल प्राप्त होना वताते हैं।

तथा (वे यह भी कहते हैं कि) दु:ख स्वयंकृत (लपना ही किया हुआ) होता है, अन्यकृत नहीं। परन्तु तीर्यंकरों ने विद्या (ज्ञान) और चरण (चारित्र-किया) से मोक्ष कहा हैं।

ते चक्खु लोगंसिह णायगा तु,
मग्गाऽणुसासंति हिलं पयाणं।
तहा तहा सासयमाहु लोए,
जंसी पया माणव! संपगादा॥

जे रक्ष्यसा वा जमनोइया वा, जे वा सुरा गंधव्वाय काया। आगासगामी य पुढोसियाय, पुणो पुणो विष्परियासुर्वेति॥

जमाहु ओहं सिललं अपारगं, जाणाहि णं भवगहणं दुमीयखं।

जंसी विसन्ना विसयंगणाहि, दुहतो वि लोयं अणुसंचरति॥ —सूय. सु. १, अ. १२, गा. ११-१४

ण कम्मुणा कम्म खर्वेति बाला, अकम्मुणा उ कम्म खर्वेति घीरा । मेघाविणो लोभमयावतीता, संतोसिणो णो पकरेंति पावं ॥

ते तीत - उप्पण्ण - मणागताई,
लोगस्स जाणंति तहागताई।
णेतारो अण्णेंस अणण्णणेया.
बुद्धा हु ते अंतकडा भयंति॥

ते णेव कुरबंति ण कारवेति,
भूताभिसंकाए बुगुं छमाणा।

इस लोक में तीथँकर आदि नेत्र के समान हैं, तथा वे (शासन) नायक (धर्म नेता या प्रधान) हैं। वे प्रजाओं के लिए हितकर ज्ञानादि रूप मोक्षमार्ग की शिक्षा देते हैं।

इस चतुर्दंशरज्ज्वात्मक या पंचास्तिकायरूप लोक में जो-जो वस्तु जिस-जिस प्रकार से द्रव्याधिकनय की दृष्टि से शाश्वत है उसे उसी प्रकार से उन्होंने कही है। अथवा यह जीवनिकायरूप लोक (संसार) जिन-जिन मिथ्यात्व वादि कारणों से जैसे-जैसे शाश्वत (सुदृढ़ या सुदीर्घ) होता है, वैसे-वैसे उन्होंने वताया है, अथवा जैसे-जैसे राग-द्रेप आदि या कमं की मात्रा में अभिवृद्धि होती है, वैसे-वैसे सांसाराभिवृद्धि होती है, यह उन्होंने कहा है, जिस संसार में (नारक, तियंन्च, मनुज्य और देव के रूप में) प्राणिगण निवास करते हैं।

जो राक्षस हैं, अथवा यमलोकवासी (नारक) हैं, तथा जो चारों निकाय के देव हैं, या जो देव गन्धवं हैं, और पृथ्वीकाय सादि पह्जीवनिकाय के हैं तथा जो आकाशगामी हैं एवं जो पृथ्वी पर रहते हैं, वे सब (अपने किये हुए कमों के फलस्वरूप) वार-वार विविध रूपों में (विभिन्न गतियों से) परिश्रमण करते रहते हैं।

तीर्यंकरों गणधरों आदि ने जिस संसार सागर को स्वयम्मू-रमण समुद्र के जल की तरह अपार (दुस्तर) कहा है, उस गहन संसार को दुर्मोक्ष (दु:श्व से छुटकारा पाया जा सके, ऐसा) जानो।

जिस संसार में विषयों और अंगनाओं में आसक्त जीव दोनों ही प्रकार से (स्थावर और जंगमरूप) अथवा आकाशाश्रित एवं पृथ्वी-आश्रित रूप से अथवा वेषमात्र से प्रव्यव्याधारी होने और अविरति के कारण, एक लोक से दूसरे लोक में श्रमण करते रहते हैं।

अज्ञानी जीव (पापयुक्त) कमं करके अपने कर्मी का क्षय नहीं कर सकते। अकमं के द्वारा (आश्रवों—कर्म के आगमन को रोक कर, अन्ततः गैलेगी अवस्था में) धीर (महासत्व) साधक कर्म का क्षय करते हैं। मेघावी साधक लोभमय (परिग्रह) कार्यों से अतीत (टूर) होते हैं, वे सन्तोपी होकर पापकमं नहीं करते।

वे वीतराग पुरुष प्राणिलोक (पंचास्तिकायात्मक या प्राणि-समूह रूप लोक) के भूत, वर्तमान एवं भविष्य (के सुख-दु:खादि वृत्तान्तों) को यथार्थ रूप में जानते हैं। वे दूसरे जीवों के नेता हैं, परन्तु उनका कोई नेता नहीं है। वे ज्ञानी पुरुष (स्त्रयंबुद्ध, तीयंकर, गणधर आदि) संसार (जन्म-मरण) का अन्त कर देते हैं।

वे (प्रत्यक्षज्ञानी या परोक्षज्ञानी तत्वज्ञ पुरुष) प्राणियों के घात की आशंका (डर) से पाप-कर्म से घृणा (अरुचि) करते हुए स्वयं हिंसादि पापकर्म नहीं करते, न ही दूसरे से पाप (हिंसादि) कर्म कराते हैं।

सया जता विष्णणमंति घीरा, विण्णत्तिवीरा य भवंति ऐगे।।
—सूय, सु. १, अ. १२, गा. १४-१७

सम्मिकिरियावायस्स पिडवायका पालगा य—
२७१. डहरे य पाणे बुड्ढे य पाणे,
ते आततो पासित सन्वलीए।
उवेहित लोगिमणं महंतं,
बुद्ध ऽ प्यमत्तेसु परिव्वएन्जा॥

जे आततो परतो यावि णच्चा,
अलमप्पणो होति अलं परेसि ।
तं जोतिभूतं च सताऽऽवसेज्जा,
जे पाउकुज्जा अणुवीयि धम्मं ॥

अत्ताण जो जाणित जो य लोगं,

शागईं च जो जाणइ णागईं च।

जो सासयं जाणइ असासयं च,

जाती मरणं च जणोववातं।।

अहो वि सत्ताण विउट्टणं च,

जो आसवं जाणित संवरं च।

दुसखं च जो जाणित निज्जरं च,

सो भासितुमरिहति किरियवादं।।

सहेसु रूवेसु असन्जमाणे,
गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे।
णो जीवियं णो मारणाभिकंखी,
आवाणगुत्ते वलयाविमुक्के॥
—सूय. सु. १, अ. १२, गा. १६-२२

अिकरियावाइ सरूवं—
२७२. अिकरियावाइ-वण्णणं, तं जहा—अिकरिया यावि भवइ
नाहिय-वाई, नाहिय-पण्णे, नाहिय-दिट्टी,

णो सम्मवाई, णो णितियवादी, णं संति परलोगवाई,

वे घीर पुरुष सदैव संयत (पापकर्म से निवृत्त) रहते हुए संयमानुष्ठान की ओर झुके रहते हैं। परन्तु कई अन्यदर्गनी ज्ञान (विक्रिप्ति) मात्र से बीर बनते हैं, क्रिया से नहीं।

# सम्यक् क्रियावाद के प्रतिपादक और अनुगामी-

२७१. इस समस्त लोक में छोटे-छोटे (कुन्यु आदि) प्राणी भी हैं । भीर वड़े-बड़े (स्थूल णरीर वाले हाथी आदि) प्राणी भी हैं। सम्यक्वादी सुसाधु उन्हें अपनी आत्मा के समान देवता-जानता है। "यह प्रत्यक्ष दृश्यमान विज्ञाल (महान्) प्राणिलोक कमंदज दुःवरूप है," इस प्रकार की उत्प्रेक्षा (अनुप्रेक्षा — विचारणा) करता हुआ वह तत्वदर्जी पुरुष अप्रमत्त साधुओं से दीक्षा प्रहा करे—प्रव्रजित हो।

जो सम्यक् क्रियावादी साधक स्वयं अथवा दूसरे (तीर्वकर, गणधर आदि) से जीवादि पदार्थों को जानकर अन्य जिल्लामुलों या मुमुक्षुओं को उपदेश देता है, जो अपना या दूसरों का उदार या रक्षण करने में समयं है, जो जीवों की कमं परिणित ना अयवा सद्धमं (श्रुत-नारित्रस्प धमं या क्षमादिद्दक्षविध श्रमण धमं एवं श्रावक धमं) का विचार करके (तदनुरुष) धमं को प्रकट करता है, उम ज्योतिः स्वरूप (तेजन्वी) मुनि के मात्रिष्ट्य में सदा निवास करना चाहिए।

जो आत्मा को जानता है, जो लोक को तया जीवों की गति और अनागति (सिद्धि) को जानता है, इसी तरह प्राक्तत (मोक्ष) और अभावत (मंमार) को तथा जनम-गरण एवं प्राणियों के नाना गतियों में गमन को जानता है; तथा अधोलोक (नक आदि) में भी जीवों को नाना प्रकार की पीड़ा होती है, यह जो जानता है, एवं जो आश्रव (कमों के आगमन) और मंबर (कमों के निरोध) को जानता है तथा जो हु:व (बन्ध) और निजंग को जानता है, वही सम्यक् श्रियावादी माधक श्रियावाद को सम्यक् प्रकार से वता सकता है।

सम्यग्वादी साधु मनोज णव्दों भीर रूपों में आसक्त न हो. न ही अमनोज गन्ध और रस के प्रति द्वेप करे तथा वह (असंयमी जीवन) जीने की आकांक्षा न करे, और न ही (परीपहों और उपसगों से पीड़ित होने पर) मृत्यु की एच्छा करे। किन्तु संयम (आदान) से सुरक्षित (गुप्त) और माया से विमुक्त होकर रहे।

# अक्रियावादी का स्वरूप—

२७२. जो अक्रियावादी है, अर्थात् जीवादि पदार्थों के अस्तित्व का अपलाप करता है, नास्तिकवादी है, नास्तिक वृद्धिवाला है, नास्तिक दृष्टि रखता है।

जो सम्यक्वादी नहीं है, नित्यवादी नहीं है और क्षणिकवादी है, जो परलोकवादी नहीं है।

णत्यि इह लोए। णत्यि पर लोए, णत्यि माया, णत्यि पिया, णित्य अरिहंता, णित्य चनकवट्टी, णित्य बलदेवा, णित्य वासुदेवा, णित्य णिरया, णित्य णेरइया, णत्य सुकड-दुवकडाणं फल-वित्ति-विसेसो,

णो मुचिप्णा कम्मा सुचिण्णाफला भवंति,

णो दुस्चिणा कम्मा दुस्चिणाफला भवंति,

अफले कल्लाग-पावए, णो पच्चायंति जीवा, णित्य णिरयगई, तिरियगई, मणुस्सगई, देवगई, णित्य सिद्धि

से एवं वादी, एवं पण्णे, एवं दिट्टी, एवं छंद-रागाभिनिविट्टो यावि भवई ।

से भवति महिच्छे, महारंभे, महापरिश्गहे, अहम्मए, अहम्मा-णुए, अहम्मसेवी, अहम्मिट्टी, अहम्मक्खाइ, अहम्परागी अहम्मवलोई, अहम्मजीवी, अहम्म-पलन्जणे, अहम्म-सील-समुदायारे, अहम्मेणं चेव विस्ति कप्पेमाणे विहरइ।

''हण, छिद, मिद'' विकत्तए,

लोहियपाणी, चंडे, रहे, खुदे, असमिषिखयकारी, साहस्सिए,

उनकंचण-वंचण-माया-नियहि-कूड-कवह-साइ-संपक्षोग-चहुले,

दुस्सीले, दुप्परिचए, दुच्चरिए, दुरणुणेए, दुव्वए, दुप्पडिया-णंदे,

निस्सीले, निव्वए, निरगुणे, निम्मेरे, निष्पच्चवखाण-पोसहो-ववासे, असाह ।

-दस. द. ६, सु. ३-४

जो कहता है कि इहलोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, अन्हिन्त नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, बलदेव नहीं है, वासुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नारकी नहीं है।

सुकृत (पुण्य) और दुष्कृत (पाप) कर्मो का पलवृत्ति विशेष नहीं है,

सुचीणं (सम्यक् प्रकार से आचरित) कर्म, सुचीणं (श्रूम) फल नहीं देते हैं,

दुश्चीणं (कुत्सित प्रकार से आचरित) कर्म, दुश्चीणं (अजुम) फल नहीं देते हैं,

कल्याण (शुप्त) कर्मे और पापकर्म फलरहित हैं, जीव पर-लोक में जाकर उत्पन्न नहीं होते, नरक, तियँच, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ नहीं हैं, सिद्धि मुक्ति नहीं है।

जो इस प्रकार कहने वाला है, इस प्रकार की प्रज्ञा (बुद्धि) वाला है, इस प्रकार की दृष्टिवाला है, और जो इस प्रकार के छन्द (इच्छा या लोभ) और राग (तीव्र अभिनिवेश या कदाग्रह) से अभिनिविष्ट (सम्पन्न) है, वह मिथ्यादृष्टि जीव है।

ऐसा मिथ्यादृप्टि जीव महा इच्छा वाला, महारम्भी, महा-परिग्रही, अधार्मिक, अधर्मानुगामी, अधर्मसेवी, अधर्मिष्ठ, अधर्म ख्यातिवाला, अधर्मानुरागी, अधर्मदृष्टा, अधर्मजीवी, अधर्म में अनुरक्त रहने वाला, अधार्मिक शील-स्वभाववाला, अधार्मिक आचरण और अधर्म से ही आजीविका करता हुआ विचरता है।

(त्रह मिथ्यादृष्टि नास्तिक आजीविका के लिए दूसरों से) कहता है-जीवों को मारो, उनके अंगों का छेदन करो, शिर-पेट आदि का भेदन करो, काटो, (इसका अन्त करो, वह स्वयं जीवों का अन्त करता है)

उसके हाथ रक्त से रंगे रहते हैं, वह चण्ड, रौद्र और क्षुद्र होता है, असमीक्षित (विना विचारे) कार्य करता है, साहसिक होता है,

लोगों से उत्कोच (रिश्वत-घूस) लेता है, प्रवंचन, माया, निकृति (छल) कूट, कपट और सातिसम्अयोग (माया-जाल रचने) में वहुत कुशल होता है।

वह दुःशील होता है, दुण्टअनों से परिचय रखता है, दुश्च-रित होता है, दुरनुनेय (दारुणस्वभावी) होता है हिंसा-प्रधान वर्तों को धारण करता है, दुष्प्रत्यानन्द (दुष्कृत्यों को करने और सुनने से आनिन्दत) होता है अथवा उपकारी के साथ कृतघ्नता करके आनन्द मानता है।

शील-रहित होता है, व्रत रहित होता है, प्रत्याख्यान (त्याग) और पौपघोपवास नहीं करता है, अर्थात् श्रावक व्रतीं से रहित होता है और असाधु है, अयति साधुत्रतों का पालन नहीं करता है।

# अकिरिवाइणं समिक्खा-

२७३. "लवावसंकी य अणागतेहि, णो किरियामाहंसु अकिरियक्षाया ।

> सम्मिस्सभावं सगिरा गिहीते, से मुम्मुई होति अणाणुवादी।

दमं दूपक्खं इममेगपक्खं आहंसु, छलायतणं च कम्मं ॥

ते एवमक्खंति अबुज्ज्ञमाणा, अकिरियाता । विरूवरूवाणि जमादिवित्ता बहवो मणुसा, भसंति संसारमणीवतग्गं ॥ णाइच्ची उदेति ण अत्यमेति, ण चंदिमा वृड्ढती हायती वा। सलिला ण संदंति ण वंति वाया, वंझे णियते कसिणे हु लोए।।

जहाय अंधे सह जोतिणा वि, क्रवाइं णो पस्सति हीणनेत्ते। संतं पि ते एवमिकरियआता, किरियं ण पस्संति निरुद्धपण्णा ॥ संवच्छरं सुविणं लक्लणं च, निमित्तं देहं उप्पाइयं अट्ट गमेतं अहित्ता, वहवे लोगंसि जाणंति अणागताई।।

केई निमित्ता तहिया भवंति, केसिचि तं विष्पडिएति णाणं। ते विज्जभावं अणहिज्जमाणा, आहंसु विज्जापलिमोक्खमेव ॥ अक्रियावादियों की समीक्षा-

२७३. (उत्तराई) तथालव यानि कर्मवन्ध की शंका करने वाले अक्रियावादी भविष्य और भूतकाल के क्षणों के साथ वर्तमान-काल का कोई सम्बन्ध (संगति) न होने से किया (और तज्ज-नित कर्मबन्ध) का निपेध करते हैं।

वे (पूर्वोक्त अफियावादी) अपनी वाणी से स्वीकार किये हए पदार्थों का निपेध करते हुए मिश्रपक्ष को (पदार्थ के अस्तित्व और नास्तित्व दोनों से मिश्रित विरुद्धपक्ष को) स्वीकार करते हैं। वे स्याद्वादियों के कथन का अनुवाद करने (दोहराने) में भी असमर्थ होकर अति मूक हो जाते हैं।

वे इस पर-मत को द्विपक्ष-प्रतिपक्ष युक्त तथा स्वमत को प्रतिपक्ष रहित वताते हैं एवं स्याद्वादियों के हेतु वचनों को खण्डन करने के लिए वे छलयुक्त वचन एवं कर्म (व्यवहार) का प्रयोग करते हैं।

वस्तुतत्व को न समझने वाले वे अिकयावादी नाना प्रकार के शास्त्रों का कथन (शास्त्रवचन प्रस्तुत) करते हैं। जिन शास्त्रों का आश्रय लेकर बहुत-से मनुष्य अनन्तकाल तक संसार में परि-भ्रमण करते हैं।

सर्वशून्यतावादी (अक्रियावादी) कहते हैं कि न तो सूर्य उदय होता है, और न ही अस्त होता है तथा चन्द्रमा (भी) न तो बढ़ता है और न घटता है, एवं नदी आदि के जल बहते नहीं और न ही हवाएँ चलती हैं। यह सारा लोक अर्थशून्य (वन्ध्य. या मिथ्या) एवं नियत (निश्चित-अभाव) रूप है।

जैसे अन्ध्र मनुष्य किसी ज्योति (दीपक आदि के प्रकाश) के साथ रहने पर भी नेत्रहीन होने से देख नहीं पाता, इसी तरह जिनकी प्रज्ञा ज्ञानावरण के कारण रुकी हुई है, वे वुद्धिहीन अिकयावादी सम्मुख विद्यमान किया को भी नहीं देखते।

जगत् में बहुत-से लोग ज्योतिपशास्त्र (संवत्सर), स्वप्न-शास्त्र, लक्षणशास्त्र, निमित्तशास्त्र शरीर पर प्रादुर्भू त-तिल-मप आदि चिन्हों का फल वताने वाला शास्त्र, तथा उल्कापात दिग्दाह, आदि का फल वताने वाला शास्त्र, इन अष्टांग (आठ अंगों वाले) निमित्त शास्त्रों को पढ़कर भविष्य की बातों को जान लेते हैं।

कई निमित्त तो सत्य (तथ्य) होते हैं और किन्हीं-किन्हीं निमित्तवादियों का वह ज्ञान विपरीत (अयथार्थ) होता है। यह देखकर विद्या का अध्ययन न करते हुए अक्रियावादी विद्या से परिमुक्त होने—त्याग देने को ही कल्याणकारक कहते हैं।

अकिरिवाइस्स मिच्छादंडप्पओगो-

सेन्र ३७४

२७४. (क) १. सरनामी पाणाहबायाओ अप्पष्टिवरए जावज्जी-वाए.

- २. सरबाधी मुगाबायाओं अप्परिविरए जावज्जीवाए,
- गश्यामी महिल्लावाणाको अप्पविविद्य जावन्त्री-वाए.
- मश्तामी मेट्टबामी अप्यक्षितरए जावज्जीवाए,
- ४. माराओ परिमाहाओ अत्पत्तिवरए जावन्त्रीवाए,
- ६, साबाक्षी कीहाको सप्पदिविरए जावन्त्रीयाए,
- ७. सम्बाती मानाधी अलहिनिरए नानाशीनाए,
- द, माबाओं मायाओं अलाहिबरए जावाजीवाए,
- ६. सरबामी मोमासी अप्यटिक्सिए जावण्त्रीवाए,
- १०. शाबाओं पेरजाओं अपरहित्यम् जावस्त्रीवाएं,
- ११. मरबाओ बोगाओ शत्यविवरए जावरशेवाए,
- १२. मखामी कल्हामी प्रपादिवरए जावरजीयाए,
- १३, मन्द्राक्षा अस्परवाणाया अप्वतिविदम् जायग्भीवात्,
- १४. मरवामी रिमुण्यामी अप्यदिविरए जावन्त्रीवाए,
- १४. मावाधी परपश्चिमाधी अपरिविष्ण् जावात्रीवाए,
- १६, सस्त्राओं अरद्व रह सप्पहितिरए जानम्त्रीवाए,
- १७. शस्त्रात्री माद्याभीगाधी अप्यदिविष्ठ जावण्यीपाए,
- १८, मध्याणे मिष्टारंगनमस्तात्री अध्यविवरण् जाव-वत्रीयाण् ।

--- दमा. द. ६, मू. ६

(स) मरबाधी कमाय-वंतकटु-क्टाण-मृहण-विलेखण-सद्द-करिन - रम - वच - ग्रंग्रमह्लालंकाराधी अप्पडिविशा कावम्बीवाए, अफ्रियावादी का मिध्यादण्ड प्रयोग-

२७४. (क) वहं यायण्जीवन मर्वे प्रकार के प्राणातिपात (जीव-पात) से अप्रतिविदन रहता है अर्थान् सभी प्रकार की जीव-हिंसा करना है,

- २. यावज्जीवन सर्वप्रकार के मृपावाद से अप्रतिविरत रहता है,
- ३. यावण्यीयन मर्वेष्ठकार के अदत्तादान से अप्रतिविरत रहता है,
- ४. पायण्डीवन सर्वप्रकार के भैयुन-सेवन से अप्रतिविरत राह्या है,
- ४. यावर्जायन सर्वप्रकार के परिष्रह से अप्रतिविरत रहता है अर्थात् स्वाग नहीं करता है,
  - ६. यावज्ञीयन मर्यप्रकार के क्रोध से अप्रतिविस्त रहता है,
  - ७. यावज्ञीयन सर्वप्रकार के मान से अप्रतिविरत रहता है,
  - मायण्डीयन सर्वप्रकार के माया से अप्रतिविरत रहता है,
  - ६. यावज्जीयन मर्यप्रकार के मोभ से अप्रतिविरत रहता है,
- १०, यावण्डीयन सर्वप्रकार के प्रेय (राग) से अप्रतिविस्त रहता है,
  - ११. यायण्यीयन सर्वप्रकार के हीय से अप्रतिविरत रहता है,
- १२. यायज्ञीपन सर्वप्रकार के कलह से अप्रतिविरत रहता है,
- १३. यावण्डीवन गर्वश्रकार के अभ्याख्यान से अप्रतिविस्त रहता है,
- १४. यावज्जीयन सर्वप्रकार के पैशुन्य से (चुनली करने से) अप्रतिविरत रहता है,
- १५. यावज्जीयन गर्वप्रकार के पर-परिवाद (लोगों का पीठ पीछ अण्याद) करने से अप्रतिविदत रहता है,
- १६. यावण्डीयन सर्वत्रकार की रित (इच्ट पदार्थों के मिलने पर प्रमप्तना) और अरित (इच्ट पदार्थों के नहीं मिलने पर अप्रमप्तना) से अप्रतिविदन रहता है,

१७. यावज्जीयन मर्वप्रकार की माया-मृता (छलपूर्वक क्षमत्य भाषण करने और वेप-भूषा बदलकर बूसरों को ठगने से) अप्रतिविस्त रहता है,

१८. यायण्जीयन मर्बंप्रकार के मिट्यादर्धन शस्य से अप्रति-विरत रहना है अर्थात् जन्म भर उक्त पाप-स्यानों का सेवन करता रहना है।

(ग) गह नास्तिक निष्पादृष्टि गर्वप्रकार के कथाय रंग के वस्त्र, द-तकाष्ट (दातुन-दन्तधायन) स्नान, गर्दन, विलेपन, शब्द, स्पर्न, रस, रूप, गन्ध, माला और अलंकारों (आभूपणों) से यायण्जीयन अप्रतिथिरत रहता है।

सगड-रह-जाण-जुग-गिल्लि-थिल्लि-सीया-संदमाणिया-सयणासण-जाण-वाहण-भोयण - पवित्यर-विहिओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

सन्वाओ आस-हित्य-गो-महिस-गवेलय-मेस दास-दासी-कम्मकर-पोरुस्साओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

सन्वाओ कय-विक्कय-मासद्ध-मासरूपग-संववहाराओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

सन्वाओ हिरण्ण-सुवण्ण-धण-धन्न-मणि-मोत्तिय-संख-सिलप्यवालाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

सम्वाओ कूडतुल्ल-कूडमाणाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

सन्वाओ आरम्भ-समारंभाओ विष्पिडिविरए जावज्जी-वाए;

सन्वाओ पयण-पयावणाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

सन्वाओ .करण-करावणाओ अप्पिडविरए जावज्जीवाए;

सव्वाओ कुट्टण-पिट्टणाओ तज्जण-तालणाओ वह-वंध-परिकिलेसाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए:

जे यावण्णे तहंप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मा पर-पाण-परियावण कडा कज्जंति ततो वि य अप्पडिविरए जावज्जीवाए।

वह सर्वप्रकार के शकट, रथ, यान, युग, गिल्ली, थिल्ली, शिविका, स्यन्दमानिका, शयनासान, यान, वाहन, भोजन और प्रविष्टर विधि (गृह-सम्बन्धी वस्त्र-पात्रादि) से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है। (अर्थात् सभी प्रकार के पंचेन्द्रियों के विषय-सेवन में अति आसक्त रहता है, सभी प्रकार की सवारियों का उपभोग करता है और नाना प्रकार के गृह-सम्बन्धी वस्त्र. आभरण, भोजनादि का संग्रह करता रहता है।)

वह मिथ्यादृष्टि सर्व अश्व, हस्ती, गौ (गाय-वैल) महिए (भैंस-पाड़ा), गवेलक (वकरा-वकरी), मेप (भेड़-मेपा), दास. दासी और कर्मकर (नीकर-चाकर आदि) पुरुष-समूह से पावज्जी-वन अप्रतिविरत रहता है।

वह सर्वप्रकार के ऋय (खरीद) विऋय (विकी) मापामंमाप (मासा, आधामासा) रूपक-संव्यवहार से यावज्जीवन अप्रतिवित्त रहता है।

वह सर्व हिरण्य (चाँदी), सुवर्ण, धन-धान्य, मणि-मौक्तिक. गंख-शिलप्रवाल (मूंगा) से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

वह सर्वप्रकार के कूटलतुला, कूटमान (हीनाधिक तोल-नाप) से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

वह सर्वं आरम्भ-समारम्भ से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

वह सर्व प्रकार के पचन-पाचन से यावज्जीवन अश्रतिविरत रहता है।

वह सर्व कार्यों के करने-कराने से यावज्जीवन अप्रतिविख रहता है।

वह सर्वप्रकार के कूटने-पीटने से, तर्जन-ताड़न से, वध, बन्ध और परिक्लेश से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है

—यावत् —जितने भी उक्त प्रकार के सावद्य (पापयुक्त) अवोधिक (मिथ्यात्ववर्धक) और दूसरे जीवों के प्राणों को परि-ताप पहुँचाने वाले कर्म किये जाते हैं, उनसे भी वह यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है। अर्थात् उक्त सभी प्रकार के पाप-कार्यो एवं आरम्भ-समारम्भों में संलग्न रहता है।

(वह मिथ्यादृष्टि पापात्मा किस प्रकार से उक्त पाप-कार्यो के करने में लगा रहता है, इस वात को एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं--)

से जहानामए केइ पुरिसे कलम-मनुर-तिल-मंग-मास-निष्फाव-कुलत्य-आलिसदग-सेत्तीणा हरिसंय जवजवा एवमाइएहि अयते क्रे मिच्छा दंडं पउंजइ।

एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिर-वट्टग-लावग-कपोत-कपिजल-मिय-महिस-बाराह-गाह-गोह-कुम्मसरी-सिवादिएहि अयते क्रे मिन्छा दंड पउंजइ।

—-दसा. द. ६, सू. ७**-**८

(ग) जावि य से बाहिरिया परिसा भवति, तं जहा-दासे इ वा, पेसे इ वा, भिक्षए इ वा, भाइल्ले इ वा, कम्मकरे इ वा, भोगपुरिसे इ वा, तेसि पि य णं अण्णयरगंसि अहा — लहुयंसि अवराहंसि सयमेव गरुपं इंडं निवत्तेति । तं जहा-

इमं दंडेह, इमं मुंढेह, इमं तज्जेह, इमं तालेह, इमं अंद्रय-बंघणं करेह, इमं नियल-बंघणं करेह, इमं हडि-बंघणं करेह, इमं चारग-वंघणं करेह, इमं नियल-जुयल-संकोडिय-मोडियं करेह, इमं हत्यछित्रयं करेह, इमं पाय-छिन्नयं करेह, इमं कण्ण-छिन्नयं करेह, इमं नक्क-छिन्नयं करेह, इमं सीस-छिन्नयं करेह, इमं मुख-छिन्नयं करेह, इमं वेय छिन्नयं करेह, इमं चट्टछिन्नयं करेह, इमं हियउप्पाहियं करेह,

एवं नयण-वसण-दसण-वदण-जिह्म-उप्पाडियं करेह, इमं उल्लंबियं करेह, इमं घासियं, इमं घोलियं, इमं सुला-इयं, इमं सूलाभिन्नं, इमं खारवत्तियं करेह, इमं दहम-वित्तयं करेह, इमं सीह-पुन्छयं करेह, इमं वसमपुन्छयं करेह, इमं दविगा-दद्वयं करेह, इमं काकणीमंस-खावियं करेह इमं भत्तपाण-निरुद्धयं करेह, इमं जावन्जीव-वंघणं करेह, इमं अन्नतरेणं असुम-कुमारेणं मारेह ।

जैसे कोड पुरुष कलम (घान्य), मसूर, तिल, मृंग, माप (उड़द) निप्पान (वालोल, धान्यनिशेप) कुलत्य (कुलथी) आलि-सिंदक (चवला) सेतीणा (तुवर) हरिमन्थ (काला चना) जव-जव (जवार) और इसी प्रकार के दूसरे धान्यों को विना किसी यतना के (जीव-रक्षा के भाव विना) क्रूरतापूर्वक उपमर्दन करता हुवा मिथ्यादण्ड प्रयोग करता है, अर्थात् उक्त धान्यों को जिस प्रकार खेत में लुनते, खिलहान में दलन-मलन करते, मूसल से उखली में कूटते, चक्की से दलते-पीसते और चूल्हे पर राधते .हुए निर्दय व्यवहार करता है।

उसी प्रकार कोई पुरुप-विशेष तीतर, वटेर, लावा, कवूतर, कपिजल (कुरज-एक पक्षि विशेष) मृग, भैंसा, वराह (सूकर), ग्राह (मगर), गोघा (गोह, गोहरा), कछुवा और सर्प आदि निरपराध प्राणियों पर अयतना से करतापूर्वक मिथ्यादण्ड का प्रयोग करता है, अर्थात् इन जीवों के मारने में कोई पाप नहीं है, इस बुद्धि से उनका निर्दयतापूर्वक घात करता है।

(ग) उस मिथ्यादृष्टि की जो बाहरी परिषद् होती है. जैसे-दास (क्रीत किंकर) प्रेप्य (दूत) भृतक (वेतन से काम करने वाला) भागिक (भागीदार कार्यकर्ता) कर्मकर (घरेलू काम करने वाला) या भोग पुरुष (उसके उपाजित धन का भोग करने वाला) आदि, उनके द्वारा अतिलघु अपराध के हो जाने पर स्वयं ही भारी दण्ड देने की आजा देता है।

जैसे-(हे पुरुषो), इसे डण्डे आदि से पीटो, इसका शिर मुंडा ढालो, इसे लीजत करो, इसे थप्पड़ लगाओ, इसके हाथों में हयकड़ी डालो, इसके पैरों में वेड़ी डालो, इसे खोड़े में डालो, इसे कारागृह (जेल) में बन्द करो, इसके दोनों पैरों को सांक से कसकर मोड़ दो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर काट दो, इसके कान काट दो, इसकी नाक काट दो, इसके ओठ काट दो, इसका शिर काट दो, इसका मुख छिन्न-भिन्न कर दो, इसका पूरुप-चिन्ह काट दो, इसका हृदय-विदारण करो।

इसी प्रकार इसके नेत्र, वृपण (अण्डकोप) दशन (दाँत) वदन (मुख) और जीभ को उखाड़ दो, इसे रस्सी से वाँधकर वृक्ष आदि पर लटका दो, इसे वाँघकर भूमि पर घसीटो, इसका दही के समान मन्यन करो, इसे जूली पर चढ़ा दो, इसे त्रिणूल से भेद दो, इसके शरीर को शस्त्रों से छिन्न-भिन्न कर उस पर क्षार (नमक, सज्जी, आदि खारी वस्तु) भर दो, इसके घावों में हाभ (तीक्ष्ण घास कास) चुभाओ, इसे सिंह की पुंछ से वाँधकर छोड़ दो, इसे वृपभ सांड की पूंछ से वाँघकर छोड़ दो, इसे दावाग्नि में जला दो, इसके माँस के कौड़ी के समान टुकड़े बना कर काक-गिद्ध बादि को खिला दो, इसका खान-पान वन्द कर दो, इसे यावज्जीवन वन्धन में रखो, इसे किसी भी अन्य प्रकार की कुमौत से मार डालो।

जा वि य सा अविमतरिया परिसा भवति, तं जहा--माया इ वा, पिया इ वा, भाया इ वा, भगिणी इ वा, भज्जा इवा, घूया इवा, सुण्हा इवा तेसि पियणं अण्णयरंसि अहा लहुयंसि अवराहंसि सयमेंव गरुयं दंडं निवत्तेति, तं जहा-

सीयोदग-वियडंसि कायं बोलित्ता भवड्;

उसिणोदग-वियडेण कायं ओसिचित्ता भवइः

अगणिकाएण कायं उड्डहित्ता भवइ; जोत्तेण वा, वेत्तंण वा, नेत्तेण वा, कसेण वा, छिवाडीए वा, लयाए वा, पासाइं उद्दालित्ता भवइ,

बंडेण वा, अट्टीण वा, मुद्दीण वा, लेलुएण वा, कवालेण वा, कायं आउद्वित्ता भवइ।

तहप्पगारे पुरिस-जाएं संवसमाणे दुम्मणा भवंति । तहप्पगारे पुरिस-जाए विप्पवसमाणे सुमणा भवंति ।

तहप्पगारे पुरिस-जाए, दंडमासी, दंडगुरुए, दंडपुरक्खडे,

अहिए अस्ति लोयंसि, अहिए परंसि लोयंसि ।

ते हुक्खेंति, सोयंति, एवं झुरेंति, तिप्पंति, पिट्टेंति, परितप्पंति,

ते दुक्खण-सोयण-झुरण-तिष्पण-पिट्टण-परितप्पण-वह-बंध-परिकिलेसाओ अप्पडिविरए।

-दस. द. ६, सु. **६-११** 

(घ) एवामेव से इत्थि-काम भोगेहि मुच्छिए, गिद्धे, गढिए, अज्झोववण्णे,

-जाव-वासाइं चउ-पंचमाइं, छ दसमाणि वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं भुंजिता कामभोगाइं, पसेवित्ता वेरायतणाइं, संचिणित्ता बहुयं पावाइं कम्माइं,

उस मिथ्यादृष्टि की जो आभ्यन्तर परिषद् होती है, जैसे— माता, पिता, भ्राता, भगिनी, भार्या (पत्नी) पुत्री, स्नुपा (पुत्रवधू) आदि, उनके द्वारा किसी छोटे से अपराध के होने पर स्वयं ही भारी दण्ड देता है।

जैसे-शीतकाल में अत्यन्त शीतल जल से भरे तालाव आदि में उसका शरीर डुवाता है।

उष्णकाल में अत्यन्त उष्णजल उसके शरीर पर सिचन करता है,

उनके शरीर को आग से जलाता है।

जोत (वैलों के गले में वाँघने के उपकरण) से, वेंत आदि से. नेत्र (दही मथने की रस्सी) से, कशा (हण्टर चावुक) से, छिवाड़ी (चिकनी चाबुक) से, या लता (गुर-वेल) से मार मारकर दोनों पार्श्वभागों का चमड़ा उधेड़ देता है।

अथवा डण्डे से, हड्डी से, मुट्ठी से, पत्थर के ढेले से और कपाल (खप्पर) से उसके शरीर को कूटता-पीटता है।

इस प्रकार के पुरुषवर्ग के साथ रहने वाले मनुष्य दुर्मन (दु:बी) रहते हैं और इस प्रकार के पुरुषवर्ग से दूर रहने पर मनुष्य प्रसन्न रहते हैं।

इस प्रकार का पुरुपवर्ग सदा डण्डे को पार्श्वभाग में रखता है और किसी के अल्प अपराध के होने पर भी अधिक से अधिक दण्ड देने का विचार रखता है, तथा दण्ड देने को सदा उद्यत रहता है और डण्डे को ही आगे कर वात करता है।

ऐसा मनुष्य इस लोक में भी अपना अहित-कारक है और परलोक में भी अपना अकल्याण करने वाला है।

उक्त प्रकार के मिथ्यादृष्टि अक्रियावादी नास्तिक लोग दूसरों को दु:खित करते हैं, शोक-संतप्त करते हैं, दु:ख पहुँचाकर झुरित करते हैं, सताते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं, पीटते हैं और अनेक प्रकार से परिताप पहुँचाते हैं।

वह दूसरों को दु:ख देने से, शोक उत्पन्न करने से, झुराने से, रुलाने से, पीटने से, परितापन से, वध से, वन्ध से नाना प्रकार के दुःख-सन्ताप पहुँ वाता हुआ उनसे अप्रतिविरत रहता है, अर्थात् सदा ही दूसरों को दु:ख पहुँचाने में संलग्न रहता है।

(घ) इसी प्रकार वह स्त्री सम्बन्धी काम-भोगों में मूर्ज्छत, गृद्ध, आसक्त और पंचेन्द्रियों के विषयों में निमग्न रहता है।

—यावत् — वह चार-पाँच वर्ष, या ∽ह-सात वर्ष, या आठ-दस वर्ष या इससे अल्प या अधिक काल तक काम-भोगों की भोगकर वैर-भाव के सभी स्थानों का सेवन कर और बहुत पाप-कर्मों का संचय कर,

स्रोतानं संभार-कडेण कम्मुण्णा । से जहानामए-स्रयगोले इ वा, सेलगोले इ वा उदयंसि पिक्खत्ते समाणे उदग-तलमइवित्तता अहे धरणि-तले पदद्वाणे भवद, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए वज्ज-बहुले, धुण्ण-बहुले, पंक-बहुले, वेर-बहुले दंभ-नियदि-साइ-बहुले, आसायणा-बहुले, स्रयस-बहुले, अधित्तय-बहुले . स्रोस्सण्णं तस-पाण-धाती कालमासे कालं किच्चा धरणि-तलमइवित्तता सहे नरग-धरणितले पदद्वाणे भवद ।

ते णं णरगा— अंतो बट्टा, बाहि चउरंसा, अहे-खुरप्पसंठाण-संठिआ, निस्चंधकार-तमसा,

ववगय-गह-चंद-सूर-णक्खल-जो इस-पहा,

मेद-वसा-मंस-वहिर-पूय-पडल-चिक्खल - लित्ताणुलेवण-तला,

असुइविस्सा, परमदुद्भिगंघा,

काउय-अगणि-वण्णामा, कक्खड-फासा दुरहियासा ।

असुमा नरगा। असुमा नरएसु वेयणा।

नो चेव णं णरएसु नेरइया निहायंति वा, पयल।यति वा, सुइं वा, रइं वा, धिइं वा, मईं वा उवलमंति।

ते णं तत्थ--

उज्जलं, विउलं, पगार्ढं, कक्कसं, कढ्यं, चंढं, दुनखं, दुरगं, तिक्खं, तिब्बं दुरहियासं नरएसु णेरहया नरय-वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

से जहानामएं रुक्ते सिया पन्त्रयम्मे जाए, मूलिन्छन्ने, अम्मे गरुए,

जओ निन्नं, जओ दुःगं, जओ विसमं तओ पवडति । एवामेव तहप्पगारे पुरिसजीए गब्माओ गब्मं, जम्माओ जम्मं, माराओ मारं, दुक्खाओ दुक्खं, प्रायः स्वकृत कमी के भार से; जैसे,

लोहे का गोला या पत्थर का गोला जल में फ़ॅका जाने पर जल-तल का अतिक्रमण कर नीचे भूमि-तल में जा पैठता है,

वैसे ही उक्त प्रकार का पुरुपवर्ग वच्चवत् पाप-बहुल, क्लेश-बहुल, पंक-बहुल, वैर-बहुल, दम्भ-निकृति-साति-बहुल, आशा-तना-बहुल, अयश-बहुल, अप्रतीति-बहुल होता हुआ,

प्राय त्रस प्राणियों का घात करता हुआ कालमास में काल इस भूमि-तल का अतिक्रमण कर नीचे नरक भूमि-तल में जाकर (मरण) करके प्रतिष्ठित हो जाता है।

वे नरक--

भीतर से बृत्त (गोल) और वाहिर चतुरस् (चौकोण) हैं, नीचे क्षुरप्र (क्षुरा-उस्तरा) के आकार से संस्थित है, नित्य घोर अन्धकार से व्याप्त है,

और चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र इन ज्योतिष्कों की प्रभा से रहित हैं,

टन नरकों का भूमितल मेद-वसा (चर्वी), मांस, रुधिर, पूय (विकृत रक्त पीव), पटल (समूह) सी कीचड़ से जि़प्त-अति-लिप्त है।

वे नरक मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थों से भरे हुए हैं, परम दुर्गन्धमय हैं,

काली या कपोत वर्ण वाली अग्नि के वर्ण जैसी आभा वाले हैं, कर्कश स्पर्श वाले हैं, अतः उनका स्पर्श असह्य है,

वे नरक अणुभ हैं अतः उन नरकों में वेदनाएँ भी अणुभ ही होती हैं।

उन नरकों में नारकी न निद्रा ही ले सकते हैं और न ऊंघ ही सकते हैं। उन्हें स्मृति, रित, घृति और मित उपलब्ध नहीं होती है।

वे नारकी उन नरकों में-

उज्ज्वल, विपुल, प्रगाढ़, कर्मण, कटुक, खण्ड, रौद्र, दु:ख-मय तीक्ष्ण, तीव्र दु:सह नरक-वेदनाओं का प्रतिसमय अनुभव करते हुए विचरते हैं।

जैसे पर्वत के अग्रभाग (भिक्षर) पर उत्पन्न वृक्ष सूर्व भाग के काट दिये जाने पर उपरिम भाग के भारी होने से

जहाँ निम्न (नीचा) स्थान है, जहाँ दुर्गम प्रवेश है और जहाँ विपम स्थल है वहाँ गिरता है, इसी प्रकार उपर्युक्त प्रकार का मिथ्यात्वी घोर पापी पुरुष वर्ग एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मर्ण में, और एक दुःश्व से दूसरे दुःश्व में पड़ता है।

१७६]

दाहिण-गामि णेरइए, कण्हपिक्खए, आगमेस्साणं-जाव-दुल्लमबोहिए यावि भवति ।

से तं अकिरिया-वाई यावि भवइ।

----दसा. द. ६, सु. १**२-१**४

एगंतणाणवाई-

पावए वा वि, २७५. कल्लाणे ण विज्जई। ववहारो जाणंति, जंबेरं तंन बालपंडिया ॥ समणा

> वि, असेसं अक्खयं वा सव्बद्धक्ते ति वा पुणो। बज्झा पाणा न बज्झ ति, इति वायं न नीसरे॥

> समियाचारा, दीसंति भिक्खुणो साहुजीविणो। एए मिच्छोवजीवि ति, इति दिद्धि न घारए॥ पडिल मो, दक्षिणाए

'अत्यि नत्थि ति वा पुणो ।

वियागरेज्ज मेहावी,

संतिमग्गं च बृहए॥ — सूय. सु. २, अ. ४, गा. २**६-३**२

अकरेन्ता भणन्ता

वन्धमोक्लपद्विणणो

वायाविरियमेत्तेण

्समासासेन्ति अप्पर्यं ॥

... न चित्ता .तायए भासा,

> कओ विज्जाणुसासणं ।

.. विसन्ना . .पावकम्मेहि, .

> बाला पंडियमाणिणो ॥

> > —- उत्त. **अ. ६, गा. ६-१**०

अण्णाणवायं-

२७६: जविणो मिगा जहा संता परिताणेण विज्जिता। असंकियाई संकति संकियाई असंकिणी ।।

वह दक्षिण-दिणा-स्थित घोर नरकों में जाता है, वह कृष्ण पाक्षिक नारकी आगामी काल में - यावत् - दुलंभवीधि वाला होता है।

उक्त प्रकार का जीव अत्रियावादी है।

एकान्त ज्ञानवादी-

२७५. यह व्यक्ति एकान्त कऱ्याणवान् (पुण्यवान्) हं, और यह एकान्त पापी है, ऐसा व्यवहार नहीं होता, (तथापि) वालपण्डित (सद-असद्-विवेक से रहित होते हुए भी स्वयं को पिन्त मानने वाले) (शाक्य आदि) श्रमण (एकान्त पक्ष के अवलम्बन से उत्पन्न होने वाले), वैर (कर्मवन्धन) नहीं जानते ।

जगत् के अशेप (समस्त) पदार्थ अक्षय (एकान्त नित्य) है, अथवा एकान्त अनित्य हैं, ऐसा कथन (प्ररूपण) नहीं करना चाहिए, तथा सारा जगत् एकान्त रूप से दु:खमय है, ऐसा वनन भी नहीं कहना चाहिए एवं अमुक प्राणी वध्य है, अमुक अवध्य है, ऐसा वचन भी साधु को (मुंह से) नहीं निकालना चाहिए।

साधुतापूर्वक जीने वाले, (शास्त्रोक्त) सम्यक् बाचार के परिपालक निर्दोप भिक्षाजीवी साधु दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि ये साधुगण कपट से जीविका (जीवननिर्वाह) करते हैं।

मेघावी (विवेकी) साधु को ऐसा (भविष्य) कथन नहीं करना चाहिए कि दान का प्रतिलाभ अमुक से होता है, अमुक से नहीं होता, अथवा तुम्हें जाज भिक्षा-लाभ होगा या नहीं ? किन्तु जिससे शान्ति की वृद्धि होती हो, ऐसा वचन कहना चाहिए।

"ज्ञान से ही मोक्ष होता है" — जो ऐसा कहते हैं, पर उसके लिए कोई किया नहीं करते, वे केवल वन्त्र और मोक्ष के सिद्धांत की स्थापना करने वाले हैं। वे केवल वाणी की वीरता से अपने आपको आश्वासन देने वाले हैं।

विविध भाषाएँ त्राण नहीं होती। विद्या का अनुशासन भी कहाँ त्राण देता है ? (जो इनको त्राण मानते हैं वे) अपने आपको पण्डित मानने वाले अज्ञानी मनुष्य विविध प्रकार से पाप-कर्मों में डूबे रहते हैं।

#### अज्ञानवाद---

२७६. जैसे परित्राण-संरक्षण से रहित अत्यन्त शीझ भागने वाले मृग शंका से रहित स्थानों में शंका करते हैं और शंका करते योग्य स्थानों में शंका नहीं करते।

परियाणियाणि संकंता पासित्ताणि असंकिणो। अण्णाणभयसंविश्गा संपत्तितीं तींह सींह।।

अह तं पब्वेज वज्झ अहे वज्झस्स वा वए। मुंचेज्ज पयपासाओ तं तु मंदे ण बेहती॥

अहियव्या हियपण्णाणे विसमंतेणुवागते । से बद्धे पयपासेहि तत्य घायं नियच्छति ॥

एवं तु समणा एगे मिच्छिहिही अणारिया। असंकिताइं संकंति संकिताइं असंकिणो।।

धन्मपण्णा जा सा तं तु संकंति मूढगा। आरंभाइं न संकंति अवियत्ता अकोविया॥

सब्बप्पनं विजनकस्तं सन्वं णूमं विह्णिया। अध्यक्तियं अकम्मंसे एयमट्टं मिगे चुए।।

जे एतं णाभिजाणंति मिच्छिद्दिहो अणारिया। मिगा वा पास**य**द्वा ते घायमेसंत णंतसो॥

माहणा समणा एगे सब्वे णाणं सयं ववे । सब्बलोगे वि जे पाणा न ते जाणंति किंचणं ॥

मिलक्खु अमिलक्खुस्स जहा चुत्ताणुभासती। ण हेउं से विजाणाति भासियं तऽणुभासती॥

एवमण्णाणिया नाणं वयंता विसयं सयं। णिच्छयत्थं ण जाणंति मिलनखू व अबोहिए॥ सुरक्षित-परित्राणित स्थानों को शंका-स्पद और पाश-वन्धन-युक्त स्थानों को शंकारिहत मानते हुए अज्ञान और भय से उद्विग्न वे (मृग) उन— (पाशयुक्तवन्धन वाले) स्थलों में ही जा पहुँचते हैं।

यदि वह मृग उस वन्धन को लाँघकर चला जाए, अथवा उसके नीचे होकर निकल जाए तो पैरों में पड़े हुए (उस) पाश वन्धन से छूट सकता है, किन्तु वह मूखं मृग तो उस (वन्धन) को देखता (ही) नहीं है।

अहितात्मा-अपना ही अहित करने वाले अहितबुद्धि (प्रज्ञा) वाला वह मृग कूट-पाशादि (वन्धन) से युक्त विपम प्रदेश में पहुँचकर वहाँ पद-वन्धन से वँध जाता है और (वहीं) वध को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार कई मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण अशंकनीय-शंका के अयोग्य स्थानों में शंका करते हैं और शंकनीय-शंका के योग्य स्थानों में निःशंक रहते हैं—शंका नहीं करती।

वे मूढ़ मिथ्यादृष्टि, धर्मप्रज्ञापना—धर्मप्ररूपणा में तो शंका करते हैं, (जविक) आरम्भों हिंसायुक्त कार्यों में (सत्शास्त्रज्ञान से रहित है, इस कारण) शंका नहीं करते।

सर्वात्मक— सबके अन्तःकरण में व्याप्त—लोभ, समस्त माया, विविध उत्कर्षरूप मान और अप्रत्ययरूप कोध को त्याग-कर ही जीव अकर्मांश (कमं से सर्वथा) रहित होता है। किन्तु इस (सर्वज्ञ-भाषित) अर्थ (सदुपदेश या सिद्धान्त अथवा सत्य) को मृग के समान (वेचारा) अज्ञानी जीव ठूकरा देता है।

जो मिथ्यादृष्टि अनायंपुरुष इस अर्थ (सिद्धान्त या सत्य) को नहीं जानते मृग की तरह पाश (वन्धन) में बद्ध वे (मिथ्या-दृष्टि अज्ञानी) अनन्तवार धात—विनाश को प्राप्त करेंगे— विनाश को ढूंढते हैं।

कई ब्राह्मण (माहन) एवं श्रमण (ये) सभी अपना-अपना ज्ञान वघारते हैं—वतलाते हैं परन्तु समस्त लोक में जो प्राणी हैं, उन्हें भी (उनके विषय में भी) वे कुछ नहीं जानते।

जैसे म्लेच्छ पुरुप अम्लेच्छ (आर्य) पुरुप के कथन (कहे हुए) का (सिर्फ) अनुवाद कर देता है। वह हेतु (उस कथन के कारण या रहस्य) को विशेष नहीं जानता, किन्तु उसके द्वारा कहे हुए वक्तव्य के अनुसार ही (परमार्थशून्य) कह देता है।

इसी तरह सम्यग्ज्ञानहीन (ब्राह्मण और श्रमण) अपना-अपना ज्ञान वघारते—कहते हुए भी (उसके) निश्चित अर्थ (परमार्थ) को नहीं जानते । वे (पूर्वोक्त) म्लेक्छों—अनार्यों की सरह सम्यक् बोधरहित हैं । अण्णाणियाण वीमंसा अण्णाणे नो नियच्छती। अप्पणो य परं णालं कुतो अण्णेऽणुसासिउं ? ॥

जंतु मूढणेताणुगामिए। वणे मृढे जहा दुहुओ वि अकोविया तिच्वं सोयं णियच्छति ॥

अंघो अंधं पहं णितो दूरमद्धाण गच्छती। आवज्जे उपाहं जंतु अदुवा पंथाणुगामिए।।

एवमेगे नियावद्वी धम्ममाराहगा अदुवा अधम्ममावज्जे ण ते सव्वज्जुयं वए।।

एवमेगे वितक्काहि जो अव्लं पज्जुवासिया। अप्पणो य वितवकाहि अयमंजू हि दुम्मति॥

एवं तक्काए साहेंता धम्मा-धम्मे अकोविया। दुक्खं ते नाइतुट्टन्ति सउणी पंजरं जहा।।

सर्य सर्य पसंसंता गरहंता परं वइं। ने उ तत्थ विउस्संति संसारं ते विउस्सिया।।

— सूय. सु. १, अ. **१**, उ. २, गा. ६-२३

एगंत अण्णायवायस्स समिवला— २७७. अण्णाणिया ता कुसला वि संता, असंथुया णो वितिगिछतिण्णा । अकोविया आहु अकोवियाए, अणाणुवीयीति मुसं वदंति ॥ —सूय. सु. १, व. १२, गा. २

अज्ञानियों-अज्ञानवादियों द्वारा अज्ञानपक्ष में मीमांसा-पर्यालोचना करना युक्त (युक्तिसंगत) नहीं हो सकता। (जव) वे (अज्ञानवादी) अपने आपको अनुशासन (स्वकीय शिक्षा) में रखने में समर्थ नहीं है, तव दूसरों को अनुशासित करने (शिक्षा देने) में कैसे समर्थ हो सकते हैं ?

जैसे वन में दिशामूढ़ प्राणी दिशामूढ़ नेता के पीछे चलता है तो सन्मागं से अनिभन्न वे दोनों ही (कहीं खतरनाक स्थल में पहुँचकर) अवश्य तीत्र शोक में पड़ते हैं - असह्य दु:ख पाते हैं -वैसे ही अज्ञानवादी सम्यक् मार्ग के विषय में दिरमूढ़ नेता के पीछे चलकर वाद में गहन शोक में पड़ जाते हैं।

अन्धे मनुप्य को मार्ग पर ले जाता हुआ दूसरा अन्धा पुरुष (जहाँ जाना है, वहाँ से) दूरवर्ती मार्ग पर चला जाता है, इसमें वह (अज्ञानान्ध) प्राणी या तो उत्पथ (उवड़-खावड़ मागं) को पकड़ लेता है-पहुँच जाता है, या फिर उस (नेता) के पीछे-पीछे (अन्य मार्ग पर) चला जाता है।

इसी प्रकार कई नियागार्थी — मोक्षार्थी कहते हैं — हम धर्म के आराधक हैं, परन्तु (धर्माराधना तो दूर रही) वे (प्रायः) अधर्म को ही (धर्म के नाम से) प्राप्त - स्वीकार कर लेते हैं। वे सर्वथा सरल-अनुकूल संयम के मार्ग को नहीं पकड़ते---नहीं प्राप्त करते।

कई दुर्वुं दि जीव इस प्रकार के (पूर्वोक्त) वितकों (विकल्पों) के कारण (अपने अज्ञानवादी नेता को छोड़कर) दूसरे - ज्ञान-वादी की पर्यु पासना-सेवा नहीं करते। अपने ही वितकों से मुग्ध वे यह अज्ञानवाद की यथार्थ (सीधा) है, (यह मानते हैं।)

धर्म-अधर्म के सम्बन्ध में अज्ञानवादी इस प्रकार के तकी से सिद्ध करते हुए दु:ख को नहीं तोड़ सकते, जैसे पक्षी पिजरे को नहीं तोड़ सकता।

अपने-अपने मत की प्रशंसा करते हुए और दूसरे के वचन की निन्दा करते हुए जो उस विषय में अपना पाण्डित्य प्रकट करते हैं, वे संसार में दुढ़ता से जकड़े रहते हैं।

### एकान्त अज्ञानवाद-समीक्षा-

२७७. वे अज्ञानवादी अपने आपको (वाद में) कुशल मानते हुए भी संशय से रहित (विचिकित्सा) को पार किये हुए (नहीं है। अतः वे असंस्तुत) असम्बद्धभाषी या मिध्यावादी होने से अप्रशंसा के पात्र) हैं। वे स्वयं अकोविद (धर्मोपदेश में अनिपुण) हैं और अपने अकोविद (अनिपुण-अज्ञानी) शिष्यों को उपदेश देते हैं। वे (अज्ञान पक्ष का आश्रय लेकर) वस्तुतत्व का विचार किये विना ही मिथ्याभाषण करते हैं।

#### प्गंत विणयवाइस्स समिक्खा-

२७८. सच्चं असच्चं इति चितयंता,

असाहु साहु त्ति उदाहरंता ॥ जेमे जणा वेणइया अणेगे,

पुट्रा वि भावं विणइंसु नाम।।

अणोवसंखा इति ते उदाह,

स ओभासति अम्ह एवं।

—सूय. सु. १, अ. १२, गा. ३-४/१

#### पोंडरीय रूवगं-

२७१. सुयं मे आउसंतेण भगवता एवंमक्खायं-

इह खलु पींडरीए णामं अव्हायणे, तस्स णं अयमहे --पण्णते--

से नहाणामए पोक्खरणी सिया बहुउदगा बहुसेया बहुपुक्खला लढ्टा पुण्डरीगिणी पासादिया दरिसणीया अभिरूवा पडिकवा ।

तीसे णं पुनखरणीए तत्य तत्य देसे तहि तहि वहवे परमवर-पोंडरिया बुदया अणुपुव्वद्विया असिया कदला वण्णमंता गंध-मंता रसमंता फासमंता पासादीया दिरसणीया अभिरूवा पहिरूवा।

तीसे णं पुक्खरणीए बहुमज्झदेसमाए एगे महं परमवरपोंडरिए

बहुए, अणुपुब्बट्टिए असिते रूडले वण्णमंते रसमंते फासमंते पासादीए दरिसणिए अभिरूवे पडिरूवे।

सब्वावंति च णं तीसे पुक्लरणीए तत्य तत्य देसे तहि तहि

#### एकान्त-विनयवादी की समीक्षा-

२७ = . जो सत्य है, उसे असत्य मानते हुए तथा जो असाधु (अच्छा नहीं है,) उसे साबु (अच्छा) वताते हुए ये जो वहुत से विनयवादी लोग हैं, वे पूछने पर भी अपने भाव के अनुसार विनय से ही स्वगं-मोक्ष प्राप्ति वताते हैं।

वस्तु के यथायं स्वरूप का परिज्ञान न होने से व्यामूढ़मति वे विनयवादी ऐसा कहते हैं। वे कहते हैं-"हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि इसी प्रकार से दिखती है।"

#### पौंडरिक रूपक—

२७६. (श्री सुधर्मास्त्रामी श्री जम्त्रूस्वामी से कहते हैं) ''हे आयु-प्मन् ! मैंने सुना है-- ' उन भगवान ने ऐसा कहा था"-"इस आहंत् प्रवचन में पौण्डरीक नामक एक अध्ययन है, उसका यह अर्थ-भाव उन्होंने वताया-कल्पना करो कि जैसे कोई पुष्करिणी (कमलों वाली वावड़ी) है, जो अगाध जल से परिपूर्ण है, वहुत कीचड़ वाली है, (अथवा वहुत से अत्यन्त म्वेत पद्म होने तथा स्वच्छ जल होने से अत्यन्त ख्वेत है), बहुत पानी होने से अत्यन्त गहरी है अथवा वहुत-से कमलों से युक्त है। वह पूप्क-रिणी (कमलों वाली इस) नाम को सार्थक करने वाली या यथायी नाम वाली, अथवा जगत् में लब्धप्रतिष्ठ है। वह प्रचुर पुण्डरीकों भवेतकमलों से सम्पन्न है। वह पुष्किरिणी देखने मात्र से चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, प्रशस्तरूपसम्पन्न, अद्वितीयरूप-वाली (अस्यन्त मनोहर) है।

उस पुष्करिणी के देश-देश (प्रत्येक देश) में, तथा उन-उन प्रदेशों में --- यत्र-तत्र बहुत-से उत्तमोत्तम पौण्डरीक (श्वेतकमल) कहे गए हैं, जो क्रमशः ऊँचे उठे (उभरे) हुए हैं। वे पानी और कीचड़ से ऊपर उठे हुए है। अत्यन्त दीप्तिमान् है, रंग-रूप में अतीव सुन्दर हैं, सुगन्धित हैं, रसों से युक्त हैं, कोमल स्पर्शवाले हैं, चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, अद्वितीय रूपसम्पन्न एवं सुन्दर हैं।

उस पुष्करिणी के ठीक वीचोंबीच (मध्यभाग) में एक बहुत वड़ा तथा कमलों में श्रेष्ठ पीण्डरिक (श्वेत) कमल स्तिथ वताया गया है। वह भी उत्तमोत्तम कम से विलक्षण रचना से युक्त है, तथा कीचड़ और जल से ऊपर उठा हुआ है, अथवा बहुत ऊँचा है। वह अत्यन्त रुचिकर या दीप्तिमान् है, मनोज है, उत्तम सुगन्य से युक्त है, विलक्षण रसों से सम्पन्न है, कोमलस्पर्श युक्त है, अत्यन्त आल्हादक दर्शनीय, मनोहर और अतिसुन्दर है।

(निष्कपं यह है) उस सारी पुष्करिणी में जहाँ-तहाँ, इधर-उधर सभी देश-प्रदेशों में वहुत से उत्तमोत्तम पुण्डरीक (श्वेत-कमल) भरे पड़े (वताए गए) हैं। वे ऋमशः उतार-चढ़ाव से १इ२]

बहवे पउमवर-पुण्डरीया बुइया अणुपुन्वहिता-जाव-पडिरूवा।

सन्वावंति च णं तीसे पुवखरणीए वहुमन्झदेसभागे एगे महं पउमवरपोंडरीए बुइते अणुपुन्वहिते-जाव-पडिरूवे ।

- सूय. सु. २, अ. १, सु. ६३८

# पोंडरीयपग्गहणे चउरो वि असफला—

अह पुरिसे पुरित्यमातो दिसातो आगम्म तं पुक्खरणीं तीसे पुक्खरणीए तीरे ठिच्चा पासित तं महं एगं परमवरपोंडरियं अणुपुट्यहितं क्रसियं-जाव-पडिक्वं।

तए णं से पुरिसे एवं वदासी—
"अहमंसि पुरिसे खेलण्णे कुसले पंडिते वियत्ते मेघावी अवाले
मन्गत्थे मन्गविदू मन्गस्स गति-परक्कमण्णू,

अहमेयं परमवरपोंडरियं । उन्निक्खेस्सामि" ति कट्टु इति वच्चा से पुरिसे अभिक्षमे तं पुक्खराँण, जाव जावं च णं अभिक्षम्मे ताव तावं च णं महंते उदए, महंते सेए पहणे तीरं, अप्पत्ते पर्यमवरपोंडरीयं णो हत्वाए णो पाराए, अंतरा पोक्खरणीए सेयंसि विसण्णे पढमे पुरि-सज्जाए।

— सूय. सु. २, अ. १, सु. ६३**६** 

अहावरे दोच्चे पुरिसन्जाए । अह पुरिसे दिवखणातो दिसातो आगम्म तं पुक्खरिणीं तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति

तं महं एगं पडमवरपोंडरीयं अणुपुक्विद्वतं-जाव-पिडरूवं, तं च एत्थ एगं पुरिसजातं पासित पहीणं तीर, अपतं पडम-वरपोंडरीयं, णो हन्वाए णो पाराए, अंतरा पोक्खरणीए सेयंसि विसण्णं।

सुन्दर रचना से युक्त है, जल और पंक से ऊपर उठे हुए, —यावत्—पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न अत्यन्त रूपवान् एवं अद्वितीय सुन्दर है।

उस समग्र पुष्करिणी के ठीक वीच में एक महान् उत्तमः पुण्डरीक (श्वेतकमल) वताया गया है, जो क्रमणः उमरा हुआ — यावत्—(पूर्वोक्त) सभी गुणों से सुशोभित वहुत मनोरम है। श्रेष्ठ पुण्डरीक को पाने में असफल चार पुरुष—

अव कोई पुरुष पूर्विदिशा से उस पुष्किरणी के पास आकर उस पुष्किरणी के तीर (किनारे) खड़ा होकर उस महान् उत्तम एक पुण्डरीक को देखता है, जो क्रमशः (उतार चढ़ाव के कारण) सुन्दर रचना से युक्त तथा जल और कीचड़ से ऊपर उठा हुआ एवं—यावत्—(पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) वड़ा ही मनोहर है।

इसके पश्चात् उस श्वेतकमल को देखकर उस पुरुप ने (मन ही मन) इस प्रकार कहा—'मैं पुरुप हूं, खेदन (क्षेत्रज्ञ या निपुण) हूँ, कुशल (हित में प्रवृत्ति एवं अहित से निवृत्ति करने में निपुण) हूँ, पण्डित (पाप से दूर, धर्मंज्ञ या देशकालज्ञ), व्यक्त (वाल-भाव से निष्कान्त-वयस्क अथवा परिपक्वबुद्धि), मेधानी (बुद्धिमान्) तथा अवाल (वालभाव से निवृत्त-युवक) हूँ। मैं मार्गस्थ (सज्जनों द्वारा आचरित मार्ग पर स्थित) हूँ, मार्ग का ज्ञाता हूँ, मार्ग की गति एवं पराक्रम का (जिस मार्ग से चलकर जीव अपने अभीष्टदेश में पहुँचता है, उसका) विशेषज्ञ हूँ।

में कमलों में श्रेट्ड इस पुण्डरीक कमल को (उखाड़कर) वाहर निकाल लूंगा। इस इच्छा से यहां आया हूँ।"—यह कहकर पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है। वह ज्यों-ज्यों पुष्करिणी में आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसमें अधिकाधिक गहरा पानी और कीचड़ का उसे सामना करना पड़ता है। अतः वह व्यक्ति तीर से भी हट चुका है और श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के पास भी नहीं पहुँच पाया। वह न इस पार का रहा, न उस पार का। अपितु उस पुष्करिणी के बीच में ही गहरे कीचड़ में फँसकर अत्यन्त क्लेश पाता है। यह प्रथम पुष्प की कथा है।

अब दूसरे पुरुष का वृत्तान्त वताया जाता है।

(पहले पुरुष के कीचड़ में फँस जाने के बाद) दूसरा पुरुष दिक्षण दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर उस (पुष्करिणी) के दिक्षण किनारे पर ठहरकर उस श्रेष्ठ पुण्डरीक को देखता है, जो विशिष्ट कमबद्ध रचना से युक्त है,—यावत्—(पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) अत्यन्त सुन्दर है। वहाँ (खड़ा-खड़ा) वह उस (एक) पुरुष को देखता है, जो किनारे से बहुत दूर हट चुका है, और उस प्रधान श्वेतकमल तक पहुँच नहीं पाया है, जो न उधर का रहा है, न उधर का, विलक्त उस पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ में फँस गया है।

तए णं से पुरिसे तं पुरिसं एवं वदासी—अहो णं इमे पुरिसे अखेयण्णे अकुसले अपंडिते अवियत्ते अमेहाची वाले णो मग्गत्ये णो मग्गविक णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू

जं णं एस पुरिसे "खेयन्ने कुसले-जान-परमनरपोंडरीयं उन्निक्खेस्सामि",

णो य खलु एतं पलमवरपोंडरीयं एवं उम्निक्लेयव्वं जहा णं एस पुरिसे मन्ते ।

अहमंति पुरिसे खेयण्णे फुसले पंडिए वियत्ते मेहायी अवाते मरगत्ये मरगविक मरगस्स गतिपरक्कमण्णू अहमेयं पडमवर-पाँडरीयं उन्निक्तिस्सामि ति कट्टू इति वच्चा से पुरिसे अभिकम्मे तं पुक्तराण,

-जाव-जावं च णं अभिकम्मे ताव तावं च णं महंते उदए महंते सेए, पहीणे तीरं, अप्पत्ते पडमवरपोंडरीयं, णो हब्बाए णो पाराए, अंतरा सेयंसि विसण्णे दोक्चे पुरिसजाते।

—सूय. सृ. २, अ. १, सु. ६**४**०

अहावरे तस्वे पुरिसनाते ।

अह पुरिसे पच्चित्यमाओ दिसाओ आगम्म तं पुरुखराँण तीसे पुरुखरिणीए तीरे ठिच्चा पासित तं महं एगं पउमवरपुण्डरियं अणुपुच्चद्वियं-जाव-पहिन्दं,

ते तत्य दोण्णि पुरिसज्जाते पासित पहीणे तीरं, अप्पत्ते परमवरपोंडरीयं, णो हन्वाए णो पाराए, -जाव-सेयंसि निसण्णे।

तते णं से पुरिसे एवं वदासी— अहो णं इमे पुरिसा अखेत्तझा अकुसला अपंडिया अवियत्ता अमेहावी वाला णों मगगत्या

तदनन्तर दक्षिण दिशा से आये हुए इस दूसरे पुरुप ने उस पहले पुरुप के विषय में कहा कि—''अहो ! यह पुरुप खेदन (मार्गजनित खेद-परिश्रम को जानता) नहीं है, (अयवा इस क्षेत्र का अनुमव नहीं है,) यह अकुणल है, पण्डित नहीं है, परिपक्व बुद्धिवाला नहीं है, यह अभी वाल—अज्ञानी है । यह सत्पुरुपों के मार्ग में स्थित नहीं है, न ही यह व्यक्ति मार्गवेता है । जिस मार्ग से चलकर मनुष्य अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करता है, उस मार्ग की गतिविधि तथा पराक्रम को यह नहीं जानता । जैसा कि इस व्यक्ति ने यह समझा था कि मैं वड़ा खेदन या क्षेत्रन हूँ, कुशल हूँ,—यावत्—पूर्वोक्त विशेपताओं से युक्त हूँ, मैं इस पुण्डरीक को उखाड़कर ले जाऊँगा,

किन्तु यह पुण्डरीक इस तरह उखाड़कर नही लाया जा सकता जैसा कि यह व्यक्ति समझ रहा है।

"मैं खेदज्ञ (या क्षेत्रज्ञ) पुरुप हूँ, मैं इस कार्य में कुशल हूँ, हिताहित विज्ञ हूँ, परिपक्वबुद्धिसम्पन्न प्रौढ़ हूँ, तथा मेधावी हूँ, मैं नादान बच्चा नहीं हूँ, पूर्वज सज्जनों द्वारा आचारित मार्ग पर स्थित हूँ, उस पय का ज्ञाता हूँ, उस मार्ग की गतिविधि और पराक्रम को जानता हूँ। मैं अवश्य ही इस उत्तम श्वेतकमल को उखाड़कर वाहर निकाल लाऊँगा, (मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके आया हूँ) यों कहकर वह द्वितीय पुरुप उस पुष्करिणी में उतर गया।

ज्यों-ज्यों वह आगे वढ़ता गया, त्यों-त्यों उसे अधिकाधिक कीचड़ और अधिकाधिक जल मिलता गया। इस तरह वह भी किनारे से दूर हट गया और उस प्रधान पुण्डरीक कमल को भी प्राप्त न कर सका। यों वह न इस पार का रहा और न उस पार का रहा। वह पुष्करिणी के वीच में ही कीचड़ में फरेंसकर रह गया और दुःखी हो गया। यह दूसरे पुष्प का वृत्तान्त है।

इसके पद्यचात् तीसरे पुरुप का वर्णन किया जाता है।

दूसरे पुरुष के पश्चात् तीसरा पुरुष पश्चिम दिशा से उस पुक्किरणी के पास आकर उसके किनारे खड़ा होकर उस एक महान् श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को देखता है, जो विशेष रचना से युक्त—यावत्—पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त अत्यन्त मनोहर है। वह वहाँ (उस पुक्किरणों में) उन दोनों पुरुषों को भी देखता है, जो तीर से भ्रष्ट हो चुके हैं और उस उक्तम श्वेतकमल को भी नहीं पा सके, तथा जो न इम पार के रहे और न उस पार के रहे, अपितु पुष्किरणी के अधवीच में अगाध कीचड़ में ही फँस कर दुःखी हो गये थे।

इसके पश्चात् उस तीसरे पुरुष ने उन दोनों पुरुषों के लिए इस प्रकार कहा—"अहो ! ये दोनों व्यक्ति खेदन या क्षेत्रज नहीं है, न पण्डित हैं, न ही प्रौढ—परिषक्वबुद्धिवाले हैं, न ये बुद्धि-मान् हैं, ये अभी नादान वालक से हैं, ये सांधु पुरुषों द्वारा आचा-

णो मरगविङ णो मग्गस्स गतिपरवक्तमण्णू, जं णं एते पुरिसा एवं मण्णे ''अम्हेतं,पउमवरपोंडरीयं चण्णिक्खेस्सामो'', णो य खलु एयं पडमवरपोंडरीयं एवं उण्णिक्खेतव्वं जहा ण एए पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे खेतन्ने कुसले पंडिते वियत्ते मेहावी अवाले मन्गये मन्गविक मन्गस्त गतिपरवकमण्णू, अहमेयं पडमवर-पोंडरीयं उण्णिवखेस्सामि इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खराण,

-जाव-जावं च णं अभिकम्मे ताव तावं च णं महंते उदए महंते सेए जाव अंतरा सेयंसि निसण्णं तच्चे पुरिसजाए। ---सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४१

अहावरे चउत्थे पुरिसजाए।

अह पुरिसे उत्तरातो दिसातो आगम्म तं पुरुखराँण तीसे पुरुख-रणीए तीरे ठिच्चा पासति एगं पडमवरपोंडरीयं अणुपुव्वद्वितं -जाव- पडिरूवं ।

ते तत्थ तिण्णि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं अप्पत्ते-जाव-सेयंसि निसण्णे ।

तते णं से पुरिसे एवं वदासी-अहो णं इमे पुरिसा अखेतणा -जाव-णो मःगस्स गतिपरवकमण्णू, जण्णं एते पुरिसा एवं मण्णे-अम्हेतं पउमवरपोंडरीयं उण्णिक्खिस्सामो । णो खलु एयं पडमवरपोंडरीयं एवं उण्जिक्खेयन्वं जहा णं एते पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे खेयण्णे-जाव-मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, अहमेयं पक्रमवरपोंडरीयं उण्णिविखस्सामि इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खरणि,

जाव जावं च णं अभिक्कमे ताव तावं च णं महंते उदए महंते सेते-जाव-विसण्णे

रित मार्ग पर स्थित नहीं है, तथा जिस मार्ग पर चलकर जीव अभीष्ट को सिद्ध करता है, उसे ये नहीं जानते। इसी कारण ये दोनों पुरुष ऐसा मानते थे कि "हम इस उत्तम श्वेतकमल को उखाड़कर वाहर निकाल लाएँगे," परन्तु इस उत्तम स्वेतकमल को इस प्रकार उखाड़ लाना सरल नहीं, जितना ये दोनों पुरुष मानते हैं।"

"अलवत्ता में खेदज्ञ (क्षेत्रज्ञ), कुशल, पण्डित. परिपक्व-बुद्धिसम्पन्न, मेधावी, युवक, मार्गवेत्ता, मार्ग की गतिविधि और पराक्रम का ज्ञाता हूँ। मैं इस उत्तम खेतकमल को वाहर निकाल कर ही रहूँगा, मैं यह संकल्प करके ही यहाँ आया हूँ। (यों कहकर उस तीसरे पुरुष ने पुष्करिणी में प्रवेश किया और ज्यों-ज्यों उसने आगे कदम वढ़ाए, त्यों-त्यों उसे वहुत अधिक पानी और अधिकाधिक कीचड़ का सामना करना पड़ा। अतः वह तीसरा व्यक्ति भी कीचड़ में वहीं फँसकर रह गया और अत्यन्त दु: ली हो गया। वह न इस पार का रहा और न उस पार का। यह तीसरे पुरुष की कथा है।

अव चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है।

तीसरे पुरुष के पश्चात् चौथा पुरुष उत्तर दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर, किनारे खड़ा होकर उस एक महान् श्वेतकमल को देखता है. जो विशिष्ट रचना से युक्त<del>—यावत्</del>— (पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट) मनोहर है। तथा वह वहाँ (उस पुष्करिणी में) उन तीनों पुरुषों को भी देखता है, जो तीर से वहुत दूर हट चुके हैं और श्वेतकमल तक भी नही पहुँच सके हैं अपितु पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ में फरेंस गए हैं।

तदनन्तर उन तीनों पुरुषों को (देखकर उन) के लिए चौथ पुरुष ने इस प्रकार कहा—''अहों! ये तीनों पुरुप खेदज्ञ (क्षेत्रज्ञ) नहीं है,-यावत् - (पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) मार्ग की गति-विधि एवं पराक्रम में विशेषज्ञ नहीं है। इसी कारण ये लोग सम-झते हैं कि "हम उस श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को उखाड़कर ले आएँगे, किन्तु ये उत्तम श्वेतकमल इस प्रकार नही निकाला जा सकता, जैसा कि ये लोग मान रहे हैं।

"मैं खेदज्ञ पुरुष हूँ — यावत् — उस मार्ग की गतिविधि और पराक्रम का विशेषज्ञ हूँ। मैं इस प्रधान श्वेतकमल को उखाड़कर ले आऊँगा इसी अभिप्राय से मैं होकर यहाँ आया हूँ।"

यों कहकर वह चौथा पुरुष भी पुष्करिणी में उतरा और ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों उसे अधिकाधिक पानी और अधिकाधिक कीचड़ मिलता गया। वह पुरुष उस पुष्करिणी के बीच में ही भारी कीचड़ में फँसकर दु: ली हो गया। अव न तो वह इस पार का रहा, न उस पार का।

इस प्रकार चौथे पुरुष का भी वही हाल हुआ।

चड्रे पुरिसनाए । ·—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४२

## पवरपोंडरीय पग्गहणे निरीहो भिक्लू सफलो—

अह भिक्षू लूहे तीरही खेयण्णे कुसले पंडिते वियत्ते मेहावी अबाले मग्गत्ये मग्गविद् मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू अन्नतरीओ विसाओ अणुविसाओ वा आगम्म तं पुक्खरणीं, तीसे पुक्खरणींए तीरेंंंुिंठच्चा पासित तं महं एगं पउमवर-पोंडरीयं-जाव-पिंडरूवं,

ते य चत्तारि पुरिसजाते पासित पहीणें तीरं अप्पत्ते जाव-अंतरा पोक्खरणीए सेयंसि विसण्णे ।

तते णं भिष्क एवं वदासी—
अहो णं इमे पुरिसा अखेतण्णा-जाव-णो मरगस्स गतिपरक्कमण्णू जं णं एते पुरिसा एवं मन्ने "अम्हेयं पडमवरपोंडरीयं उन्निविष्कस्सामो" णो य खलु एयं पडमवरपोंडरीयं एवं उन्नविष्कत्वं जहा णं एते पुरिसा मन्ने,

अहमंसी भिक्षू लूहे तीरट्ठी खेयण्णे-जाव-मग्गस्स गति-परक्क-मण्णू, अहमेयं पउमवर-पोंडरीयं उन्निक्षिस्सामि ति कट्टु इति वच्चा,

से भिक्खू णो अभिकम्मे तं पुक्खराँण, तीसे पुक्खरणीए तीरे िकचा सद्दं कुण्ज़ा—"उप्पताहि खलु भो पउमवरपोंडरीया ! उप्पताहि खलु भो पउमवरपोंडरीया ।" अह से उप्पतिते पउमवरपोंडरिए ।

— सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४३

एवं से भिक्खू धम्मही धम्मविद् नियागपिडवण्णे,

से जहेयं बुतियं, अदुवा पत्ते पउमवरपोंडरीयं अदुवा अपत्ते पउमवरपोंडरीयं। उत्तम श्वेतकमल को पाने में सफल : नि:स्पृह भिक्षु-

इसके पश्चात् राग-हे परिहत (रूक्ष-अस्निग्ध घड़े के समान कर्ममल-लेपरिहत), संसार-सागर के (तीर उस पार जाने का इच्छुक) खेदक या क्षेत्रज्ञ,—यावत्—(पूर्वोक्त सभी विशेषणों से युक्त) मार्ग की गित और पराक्रम का विशेषज्ञ तथा निर्दोप भिक्षामात्र से निर्वाह करने वाला साधु किसी दिशा अथवा विदिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर उस (पुष्करिणी) के तट पर खड़ा होकर उस श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को देखता है, जो अत्यन्त विशाल—यावत्—(पूर्वोक्त गुणों से युक्त) मनोहर है। और वहाँ वह भिक्षु उन चारों पुष्पों को भी देखता है, जो किनारे से बहुत दूर हट चुके हैं, और उत्तम श्वेतकमल को भी नहीं पा सके हैं। जो न तो इस पार के रहे हैं, न उस पार के, जो पुष्करिणी के वीच में ही कीचड़ में फेंस गए हैं।

इसके पश्चात् उस भिक्षु ने उन चारों पुरुषों के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा — "अहो ! ये चारों व्यक्ति खेदज्ञ नहीं है, — यावत् — (पूर्वोक्त विशेषणों से सम्पन्न) मार्ग की गति एवं पराक्रम से अनिभज्ञ हैं। इसी कारण यह लोग समझने लगे कि "हम लोग इस श्रेष्ठ श्वेतकमल को निकाल कर ले जाएंगे, परन्तु यह उत्तम श्वेतकमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता, जैसा कि ये लोग समझते हैं।"

"मैं निर्दोष भिक्षाजीवी साधु हूं, राग-द्रोप से रहित (रूक्ष = नि:स्पृह) हूं। मैं संसार सागर के पार (तीर पर) जाने का इच्छुक हूं, क्षेत्रज्ञ (खेदज्ञ) हूं—यावत् — जिस मार्ग से चलकर साधक अपने अभीष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए पराक्रम करता है, उसका विष्णेपज्ञ हूं। मैं इस उत्तम स्वेतकमल को (पुष्करिणी से बाहर) निकालुंगा, इसी अभिप्राय से यहां आया हूं।"

यों कहकर वह साधु उस पुष्करिणी के भीतर प्रवेश नहीं करता, वह उस (पुष्करिणी) के तट पर खड़ा-खड़ा ही आवाज देता है—"हे उत्तम म्वेतकमल! वहां से उठकर (मेरे पास) आ जाओ, आ जाओ! यों कहने के पश्चात् वह उत्तम पुण्डरीक उस पुष्करिणी से उठकर (या वाहर निकलकर) आ जाता है।

इस प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणयुक्त) वह भिक्षु धर्मार्थी (धर्म से ही प्रयोजन रखने वाला) धर्म का ज्ञाता और नियाग (संयम या विमोक्ष) को प्राप्त होता है।

ऐसा भिक्षु जैसा कि इस अध्ययन में पहले कहा गया था, पूर्वोक्त पुरुषों में से पांचवाँ पुरुष है। वह (भिक्षु) श्रेंब्ठ पुण्डरीक कमल के समान निर्वाण को प्राप्त कर सके अथवा उस श्रेंब्ठ पुण्डरीक कमल को (मिति, श्रुत, अविध एवं मनःपर्यायं ज्ञान तक ही प्राप्त होने से) प्राप्त न कर सके, (वही सर्वश्रेंब्ठ पुरुष है।) एवं से भिक्खू परिक्णातकम्मे परिक्णायसंखे परिक्णायिगहवासे उससंते समिते सिहए सदा जते।

सेयं वयणिज्जे तं जहा-

समणे ति वा माहणे ति वा खंते ति वा दंते ति वा गुले ति था मुत्ते ति वा इसी ति वा मुणीति वा कति ति वा विदू ति वा भिक्खू ति वा लूहे ति वा तिरही ति वा चरणकरणपारविदु

त्ति बेमि। —सूय- सु. २, अ. १, सु. ६६२-६६३ दिट्टन्तस्स णिगमणं-

२८०. किट्टिते णाते समणाउसो ! अट्टे पुण से जाणितव्वे भवति ।

भंते ! ति समणं भगवं महावीरं निग्गंथा य निग्गंथीओ य वंदति नमंसंति, वंदिता नमंसित्त। एवं वदासी-किट्टिते नाए समणाउसो ! अट्टं पुण से ण जाणामो ।

समणाउसो ! ति समणे भगवं महावीरे ते य वहवे निगांया य निरगंथीओ य आमंतिता एवं वदासी—हंता समणाउसी ! आइक्लामि विभावेमि किट्टोमि पवेदेमि समद्रं सहेउं सनि-मित्तं भुज्जो भुज्जो उवदंसेमि ।

से बेमि-लोयं च खलु मए अप्पाहट्ट समणाउसो! सा पुक्खरणी बुइता,

इस प्रकार का भिक्षु कर्म (कर्म के स्वरूप, विपाक एवं उपा-दान) का परिज्ञाता, संग (वाह्य-आभ्यन्तर-सम्बन्ध) का परिज्ञाता, तथा (नि:सार) गृहवास का परिज्ञाता (मर्मज्ञ) हो जाता है। वह (इन्द्रिय और मन के विषयों का उपशमन करने से) उपशान्त, (पंचसमितियों से युक्त होने से) समित, (हित से—जानादि से युक्त होने से-) सहित एवं सदैव यतनाशील अथवा संयम में प्रयत्न-शील होता है।

उस साधक को इस प्रकार (आगे कहे जाने वाले विशेषणों में से किसी भी एक विशेषणयुक्त शन्दों से) कहा जा सकता है, जैसे कि--

वह श्रमण है, या माहन् (प्राणियों का हनन मत करो, ऐसा उपदेश करने वाला या ब्रह्मचर्यनिष्ठ होने से ब्राह्मण) है, अथवा क्षान्त (क्षमाशील) है, या दान्त (इन्द्रियमनोवशीकर्ता) है, अथवा गुप्त (तीन गुप्तियों से गुप्त) है, अथवा मुक्त (मुक्तवत्), तया महर्षि (विशिष्ट तपश्चरणयुक्त) है, अथवा मुनि (जगत् की त्रिकालावस्था पर मनन करने वाला) है, अथवा कृती (पुण्यवान् —सुकृति या परमार्थपण्डित), तथा विद्वान् (अध्यात्मविद्यावान्) है, अयवा भिक्षु (निरवद्यभिक्षाजीवी) है. या वह रूक्ष (अन्ता-हारी-प्रान्ताहारी) है, अयवा तीरार्थी (मोक्षार्थी) है, अयवा चरण-करण (मूल-उत्तर गुणों) के रहस्य का पारगामी है।

--ऐसा में कहता हैं।

दृष्टान्तों के दार्ष्टान्तिक की योजना-

२८०. (श्रमण भगवान् महावीर त्वामी क<sub>रे</sub>ते हें—) "आयुष्मान् श्रमणो ! तुम्हें मैंने यह दृष्टान्त (ज्ञात) कहा है; इसका वर्ष (भाव) तुम लोगों को जानना चाहिए।"

"हाँ, भदन्त !" कहकर साधु और साध्वी श्रमण भगवान् महावीर को वन्दना और नमस्कार करते हैं। वन्दना-नमस्कार करके भगवान् महायीर से इस प्रकार कहते हैं—"आयुष्मन् श्रमण भगवान् ! आपने जो दृष्टान्त वताया उसका अर्थ (रहस्य) हम नहीं जानते।"

(इस पर) श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उन वहुत-से निर्प्रन्थों और निर्प्रन्थिनियों को सम्वोधित करके इस प्रकार कहा-"आयुष्मान् श्रमण-श्रमणियों ! मैं इसका अर्घ (रहस्य) बताता हूँ. अर्थ स्पष्ट (प्रकट) करता हूँ । पर्यायवाची शब्दों द्वारा उसे कहता हूँ, हेतु और दृष्टान्तों द्वारा हृदयंगम कराता हूँ; अर्थ, हेतु और निमित्त सहित उस अर्थ को वार वार वताता हूँ।"

(सुनो,) उस अर्थ को मैं कहता हूँ-"आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर (मात्र रूपक के रूप में कल्पना कर) इस लोक को पुष्करिणी कहा है।

कम्मं च खतु मए अप्पाह्ट्टू समणाउसो ! से उदए बुद्दते,

काममीगा य खलु मए अप्पाहट्टू समणाउसी ! से सेए ते बुद्दते,

जणं-जाणवयं च खलु मए अप्पाहट्टू समणानसो ! ते बहवे पनमवरपुण्डरीया बुद्दता,

रायाणं च खलु मए अप्पाहट्टू समणां सो ! से एमे महं पजमवरपों हरीए बुइते,

अग्रजित्यया य धनु मए अप्पाहट्टु समणाजसो । ते चतारि पुरिसजाता बुद्दता,

धम्मं च खतु मए अप्पाहट्ट समणाउसो ! से मिनपू बुइते,

धम्मितित्यं च खलु मए अप्पाहट्ट् समणावतो ! से तीरे बुद्दए,

धम्मकहं च खलु मए अप्याहट्टु समगानसो ! से सह्रे बुहते,

नेव्याणं च खलु मए अव्याहट्ट् समणाउसो ! से उप्पाते बुद्दते,

एवमेयं च खलु मए अव्याह्ट्ट समणाउसो ! से एवमेयं बुदतं ।

---मूय. सु. २, ञ. १, सु. ६४४-६४५

# एगंतिदट्टी णिसेही--

२८१. अणादीयं परिण्णाय,

अणवदगी ति वा पुणी।

सासतमसासते यावि,

इति बिद्धि न घारए।।

एतेहि बोहि ठाणेहि,

यवहारो ण विज्जती।

एतेहि बोहि ठाणेहि,

अणायारं तु जाणए ॥

हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी कल्पना से विचार करके कर्म को इस पुष्करिणी का जल कहा है।

आयुप्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी कल्पना से स्थिर करके काम-भोगों को पुष्करिणी का कीचड़ कहा है।

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी दृष्टि से चिन्तन करके आयं देशों के मनुष्यों और जनपदों (देशों) को पुष्करिणी के बहुत से श्वेतकमल कहा है।

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से अपने मन में निश्चित करके राजा को उस पुष्करिणी का एक महान् श्रेष्ठ श्वेतकमल (पुण्डरीक) कहा है।

हे वायुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा ते मानकर अन्य-तीर्थिकों को उस पुष्करिणी के कीचड़ में फंसे हुए चार पुरुष वताया है।

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी बुद्धि से चिन्तन करके धर्म को वह भिक्षु वताया है।

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से अपने आप सोचकर धर्मतीयं को पुष्करिणी का तट बताया है।

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी आत्मा में निश्चित करके धर्मकथा को उस भिक्षु का वह शब्द (भावाज) कहा है।

बायुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपने मन में िश्यर करके निर्वाण (समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष या सिद्धणिला स्थान) को श्रेष्ठ पुण्डरीक का पुष्करिणी से उठकर बाहर आना कहा है।

(संक्षेप में) आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने इस (पूर्वोक्त) प्रकार से अपनी आत्मा में निश्चय करके (यात्किचित् साधम्यं के कारण) इन पुष्करिणी आदि को इन लोक आदि के दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया है।

# एकान्त-दृष्टि निपेध--

२८१. "यह (चतुर्दशरज्ज्वात्मक एवं धर्माधर्मादिपट्द्रव्यरूप) लोक अनादि (आदि-रहित) और अनन्त है," यह जानकर विवेकी पुरुष यह लोक एकान्त नित्य (शाश्वत) है, अथवा एकान्त अनित्य (अशाश्वत) है; इस प्रकार की दृष्टि, एकान्त (आग्रहमयी बुद्धि) न रखे।

इन दोनों (एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य) पक्षों (स्थानों) से व्ययहार (शास्त्रीय या लोकिक व्यवहार) चल नहीं सकता। अतः इन दोनों एकान्त पक्षों के आश्रय को अनाचार जानना चाहिए। समुन्छिज्जिहित सत्थारो, सन्वे पाणा अणेलिसा। गंठीगा वा भविस्संति, सासयं ति च णो वदे॥

एएहि दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई। एएहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणई।।

जे केति खुड्डगा पाणा, अदुवा संति महालया। सरिसं तेहि वेरं ति, असरिसं ति य णो वदे॥

एतेहि दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जती। एतेहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए॥

अहाकडाई मुं जंति,
अण्णमण्णे सकम्मुणो।
उविलिसे ति जाणेज्जा,
अणुविलिसे ति वा पुणो॥
एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जती।
एतेहिं बोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए॥

जिमवं [उरालमाहारं, कम्मगं च तमेव य। सन्वत्य वीरियं अत्यि, णित्य सन्वत्य वीरियं॥

एतेहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जती। एतेहिं वोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए।।

णित्य लोए अलोए वा, णेवं सण्णं निवेसए। अत्य लोए अलोए वा, एवं सण्णं निवेसए॥ प्रशास्ता (शासनप्रवर्तक (तीर्थंकर तथा उनके शासनानुगामी सभी भव्य जीव) एक दिन) भवोच्छेद (कालकम से मोक्षप्राप्ति कर लेंगे । अथवा सभी जीव परस्पर विसदृश (एक समान नहीं) हैं, या सभी जीव कर्मग्रन्थि से वद्ध (ग्रन्थिक) रहेंगे, अथवा सभी जीव शाश्वत (सदा स्थायी एकरूप) रहेंगे, अथवा तीर्थंकर, सदैव शाश्वत (स्थायी) रहेंगे। इत्यादि एकान्त वचन नहीं वोलने चाहिए।

क्योंकि इन दोनों (एकान्तमय) पक्षों से (शास्त्रीय या लौकिक) व्यवहार नहीं होता। अतः इन दोनों एकान्तपक्षों के ग्रहण को अनाचार समझना चाहिए।

(इस संसार में) जो (एकेन्द्रिय आदि) क्षुद्र (छोटे) प्राणी हैं, अथवा जो महाकाय (हाथी, ऊँट, मनुष्य आदि) प्राणी हैं, इन दोनों प्रकार के प्राणियों (की हिंसा से, दोनों) के साथ समान ही वैर होता है, अथवा समान वैर नहीं होता; ऐसा नहीं कहना चाहिए।

क्योंकि इन दोनों (''समान वैर होता है या समान वैर नहीं होता'';) एकान्तमय वचनों से व्यवहार नहीं होता। अतः इन दोनों एकान्त वचनों को अनाचार जानना चाहिए।

आधाकमं दोपयुक्त आहारादि का जो साधु उपभोग करते हैं, वे दोनों (आधाकमंदोपयुक्त आहारादिदाता तथा उपभोक्ता) पर-स्पर अपने (पाप) कर्म से उपलिप्त होते हैं, अथवा उपलिप्त नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए।

इन दोगों एकान्त मान्यताओं से व्यवहार नहीं चलता है, इसलिए इन दोनों एकान्त मन्तव्यों का आश्रय लेना अनाचार समझना चाहिए।

यह जो (प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला) सौदारिक शरीर है, आहारक शरीर है, और कामंण शरीर है, तथैव वैक्रिय एवं तैजस् शरीर है; ये पांचों (सभी) शरीर एकान्ततः भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं) अथवा ये पांचों सवंथा भिन्न-भिन्न ही हैं; ऐसे एकान्तवचन नहीं कहने चाहिए। तथा सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति (वीर्य) विद्यमान है, अथवा सब पदार्थों में सबकी शक्ति नहीं ही है; ऐसा एकान्तकथन भी नहीं करना चाहिए।

क्योंकि इन दोनों प्रकार के एकान्त विचारों से व्यवहार नहीं होता । अतः इन दोनों एकान्तमय विचारों का प्ररूपण करना अनाचार समझना चाहिए ।

लोक नहीं है या अलोक नहीं है, ऐसी संज्ञा (बुद्धि—समझ नहीं रखनी चाहिए अपितु) लोक है और अलोक (आकाशास्ति-कायमात्र) है, ऐसी संज्ञा रखनी चाहिए। णित्य जीवा अजीवा या, णेवं सण्णं निवेसए। अत्य जीवा अजीवा या, एवं सण्णं निवेसए॥

णित्य धम्मे अधम्मे या, णेवं सण्णं निवेसए।
भित्य धम्मे वधम्मे या, एवं सण्णं निवेसए।
णित्य यंधे य मोण्ते या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय यंधे य मोण्ते या, एवं सण्णं निवेसए।
णित्य पुण्णे य पावे या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय पुण्णे य पावे या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय पुण्णे य पावे या, एवं सण्णं निवेसए।
णित्य आसवे संबरे या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय आसवे संबरे या, एवं सण्णं निवेसए।
णित्य वेपणा निज्जरा या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय वेपणा निज्जरा या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय केपणा निज्जरा या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय केपणा निज्जरा या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय किरिया अकिरिया या, णेवं सण्णं निवेसए।
अतिय किरिया अकिरिया या, णेवं सण्णं निवेसए।

नित्य कोहे च माणे चा, णेथं सण्णं निवेसए। यात्य कोहे च माणे चा, एवं सण्णं निवेसए॥ नित्य मामा च लोभे चा, णेवं सम्णं निवेसए। अतिय मामा च लोभे चा, एवं सण्णं निवेसए॥

णित्य पेज्जे च दोसे या, णेर्य सण्णं निवेसए। अस्य पेज्जे च दोसे या, एवं सण्णं निवेसए।। णित्य चाउरंते संसारे, णेयं सण्णं निवेसए। अस्य चाउरंते संसारे, एवं सण्णं निवेसए।

णित्य देवो य देवी था, णेवं सण्णं निवेसए। श्रित्य देवो व देवी वा, एवं सण्णं निवेसए॥ नित्य सिद्धी श्रिसद्धी वा, णेवं सण्णं निवेसए। श्रित्य सिद्धी श्रिसद्धी वा, एवं सण्णं निवेसए॥

नित्य सिद्धी नियं ठाणं, णैवं सण्णं निवेसए। अस्यि सिद्धी नियं ठाणं, एवं सण्णं निवेसए॥

नित्य साह असाह या णेवं सण्णं निवेसए। अत्य साह असाह या, एवं सण्णं नियेसए।। जीव और अजीव पदार्थ नहीं है, ऐसी संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, अपितु जीव और अजीव पदार्थ हैं, ऐसी संज्ञा (बुद्धि) रखनी चाहिए।

धर्म-अधर्म नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, किन्तु धर्म भी है और अधर्म भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए।

वन्य और मोक्ष नहीं है, यह नहीं मानना नाहिए, अपितु वन्ध है और मोक्ष भी है, यही श्रद्धा रखनी नाहिए।

पुण्य और पाप नहीं है, ऐसी बुद्धि रखना उचित नहीं, अपितु पुण्य भी है और पाप भी है, ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए 1

आश्रव और संवर नहीं है, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अपितु आश्रव भी है और संवर भी है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए।

वेदना और निजंरा नहीं है, ऐसी मान्यता रखना ठीक नहीं है किन्तु वेदना और निजंरा है, यह मान्यता रखनी चाहिए।

क्रिया और अक्रिया नहीं है, ऐसी संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, अपितु क्रिया भी है और अक्रिया भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए।

क्रीय और मान नहीं हैं, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, अपितु क्रीध भी है और मान भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए।

माया और लोभ नहीं है, इस प्रकार की मान्यता नहीं रखनी चाहिए, किन्तु माया है और लोभ भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए।

राग और द्वेप नहीं है, ऐसी विचारणा नहीं रखनी चाहिए, किन्तु राग और द्वेप हैं, ऐसी विचारणा रखनी चाहिए।

चार गित वाला संसार नहीं है, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अपितु चातुर्गतिक संसार (प्रत्यक्षशिद्ध) है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए।

देवी और देव नहीं हैं, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, अपितु देव-देवी हैं, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए।

सिद्धि (मुक्ति) या असिद्धि (अमुक्तिरूप संसार) नहीं है, ऐसी वृद्धि नहीं रखनी चाहिए, अपितु सिद्धि भी है और असिद्धि (संसार) भी है, ऐसी वृद्धि रखनी चाहिए।

सिद्धि (मुक्ति) जीव का निज स्थान (सिद्धिशाला) नहीं है, ऐसी खोटी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, प्रत्युत सिद्धि जीव का निजस्थान है, ऐसा सिद्धान्त मानना चाहिए।

(संसार में कोई) साधु नहीं है और असाधु नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, प्रत्यक्ष साधु और असाधु दोनों हैं, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। नित्य फल्लाणे पावे वा, णेवं सण्णं निवेसए। अत्थि कल्लाणे पावे वा, एव सण्णं निवेसए॥ --- सूय. सु. २, अ. ४, गा. १**२-**२६

पासत्थाइं वंदमाणस्स पसंसमाणस्स पायच्छितं-२८२. जे भिवखू पासत्यं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ।

जे भिवल पासत्यं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्यु ओसण्णं चंदइ वंदंतं वा साइज्जइ।

जे भिषखु ओसण्णं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्खु कुसीलं चंदइ चंदंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख कुसीलं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख नितियं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्कु नितियं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्कु संसत्तं वंदइ वंदतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खु संसत्तं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

ने भिष्णु काहियं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्णु काहियं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख पासिणयं वंदइ वंदेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ल पासणियं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्ज्य ।

जे भिक्ख ममायं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ।

मे भिक्ख ममायं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख संपसारयं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ।

कोई भी कल्याणवान और पापी नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु कल्याणवान् और पापी दोनों हैं ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए।

पार्वस्थादिवंदन-प्रशंसन प्रायश्चित्त-

२८२. जो भिक्षु पासत्थे को वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पासत्थे की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अवसन्न की वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अवसन की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कुशील को वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कुशील की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष नित्यक की वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नित्यक की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु संसक्त को वन्दना करता है, करवाता है, करने नाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु संसक्त की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु देश आदि की कथा करने वाले को वन्दन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु देश आदि की कथा करने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नृत्यादि देखने वाले को वन्दन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नृत्यादि देखने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ये उपकरण मेरे ही हैं, ऐसा कहने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ये उपकरण मेरे ही हैं, ऐसा कहने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (असंयतों को) आरम्भ के कार्यों का निर्देशन करने वाले को वन्देना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिरुष् संपसारयं पसंसद पसंसतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्धाइयं।
—नि. च. १३, मु. ४४-६२—(७७)

अण्ण उत्यियाणं मोवलपस्वणा परिहारो य— २६३. इहेंगे मूढा पवरंति मोक्खं,

> आहारसंपज्जणवज्जणेणं । एगे य सीतोदगसेवगेणं, हुतेण एगे पवदंति मोक्खं॥

> पाओतिणाणादिसु णित्य मीनखी,
> खारस्त लोणस्त अणासएणं।
> ते मन्ज मंसं लसुणं च भीस्वा,
> अग्नत्य वासं परिकष्पयंति॥
> स्वरोण जे तिदिमुदाहर्रति,
> सार्य च पातं उदगं फूसंता।

उदगस्त कातेण सिय य सिद्धी, सिज्झितु पाणा बहुवे दगंति॥

मन्छा य कुम्मा य सिरोसिया य,

मग्यू य चट्टा वगरवखसा य।
अट्टाणमेयं कुसला चदंति,

चदगेण ने सिद्धिमुदाहरंति।।

रहगं जती कम्म मलं हरेज्जा, एवं सुहं इच्छामेसता वा। अंधस्त्र णेयारमणुस्सरिसा, पाणाणि चेवं विणिहंति मंदा।।

पावाई कम्माई पकुथ्वते। हि,
सिओदगं तु जह तं हरेज्जा।
सिज्ञिंसु एगे दगसत्तघाती,
मुसं वयंते जलसिद्धिमाहु॥

हुतेण जे सिद्धिमुदाहरंति, सार्यं च पातं अगणि फुसंता । जो मिथु (असंयतों को) आरम्म के कार्यों का निर्देशन करने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

वह शिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है।

अन्यतीधियों की मोक्ष प्ररूपणा और उसका परिहार— २६३. इस जगत् में अथवा मोलप्राप्ति के विषय में कई मूढ़ इस प्रवाद का प्रतिपादन करते हैं कि आहार का रस-पोपक-नमक खाना छोड़ देने से मोल प्राप्त होता है, और कई जीतल (कच्चे जल के सेवन से) तथा कई (अग्नि में घृतादि द्रव्यों का) हवन करने से मोल (की प्राप्ति) वतलाते हैं।

प्रातःकाल में स्नानादि से मोक्ष नहीं होता, न ही क्षार (खार) या नमक न खाने से मोक्ष होता है। वे (अन्यतीर्थी मोक्षवादी) मद्य मांस और लहसुन खाकर मोक्ष-अन्यत्र (संसार में) अपना निवास बना लेते हैं।

सायंकाल और प्रातःकाल जल का स्पर्ण (स्नानादि किया के द्वारा) करते हुए जो जल स्नान से सिद्धि (मोक्ष प्राप्ति) वनलाते हैं, (वे मिथ्यावादी हैं)। यदि जल के (बार-वार) स्पर्ण से मुक्ति (मिद्धि) मिलती तो जल में रहने वाले बहुत-से जलचर प्राणी मोक्ष प्राप्त कर नेते।

(यदि जलस्पर्ण से मोक्ष प्राप्ति होती तो) मत्स्य, कच्छप, सरीसृप (जलचर सपं), महग तथा उप्ट्र नामक जलचर और जलराक्षस (मानवाकृति जलचर) आदि जलजन्तु सबसे पहले मुक्ति प्राप्त कर लेते, परन्तु ऐसा नहीं होता। अतः जो जल-स्पर्ण से मोक्षप्राप्ति (सिद्धि) बताते हैं, मोक्षतत्व पारंगत (कृशक) पुरुष उनके इस कथन को अयुक्त कहते हैं।

जल यदि कर्म-मल का हरण-नाम कर .लेता है, तो वह इसी तरह णुभ-पुण्य का भी हरण कर लेगा (अतः जल कर्म-मल हरण कर लेता है, यह कथन) इच्छा (कल्पना) माथ है। मन्दवृद्धि लोग अज्ञानान्ध नेता का अनुसरण करके इस अकार (जलस्नान आदि क्रियाओं) से प्राणियों का घात करते हैं।

यदि पापकर्म करने वाले व्यक्ति के उस पाप को णीतल (सचित्त) जल (जल स्नानादि) हरण कर ले तब तो कई जल जन्तुओं का घात करने वाले (मछुए आदि) भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो जल (स्नान आदि) से सिद्धि (मोक्ष प्राप्ति) वतलाते हैं, वे मिथ्यावादी हैं।

मायंकाल और प्रातःकाल अग्नि का स्पर्ध करते हुए जो लोग (अग्निहोत्रादि कर्मकाण्डी) अग्नि में होम करने से सिद्धि (मोक्षप्राप्ति या सुगतिगमनरूप स्वर्गप्राप्ति) वतलाते हैं, वे भी 183

एवं सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा, अगणि फुसंताण कुकम्मिणं पि।।

अपरिक्ख दिहुंण हु एव सिद्धी,
एहिंति ते घातमबुन्झमाणा ।
भूतेहि जाण पडिलेह सातं,
विज्जं गहाय तस-थावरेहि ॥

थणंति लुप्पंति तसंति कम्मी,
पुढो जगा परिसंखाय भिक्खू।
तम्हा विदू विरते आयगुत्ते,
वद्ठुं तसे य पडिसाहरेज्जा।
—सूय. सु. १, अ. ७, गा. १२-२०

अण्णतित्थियाणं परूवणा परिहारो य —

२०४. तमेव अविजाणंता,
अबुद्धा बुद्धमाणिणो ।
बुद्धा मो ति य मण्णंता,
अंतए ते समाहिए ।।
ते य बीओदगं चेव,
तमुद्दिस्सा य जं कडं।
भोच्चा झाणं झियायंति,
अखेतण्णा असमाहिता ।।

एवं तु समणा एगे, मिच्छिद्दिष्टी अणारिया। विसएसणं झियायंति,

जहा ढंका य कंका य, कुलला मरगुका सिही।

झियायंति, झाणं ते कलुसाधमं।।

मच्छेसणं

कंका वा कलुसाहमा॥ —सुय. सु. १, अ. ११, गा. २५-२८

मोनल विसारस्स उवएसो— २८४. अह ते परिमासेग्जा भिन्लू मोनलविसारए। एवं कुम्मे पमासेता दुपक्लं चेव सेवहा॥ मिथ्यावादी हैं। यदि इस प्रकार (अग्निस्पर्ण से या अग्निकार्य करने) से सिद्धि मिलती हो, तब तो अग्नि का स्पर्ण करने वाले (हलवाई, रसोइया, कुम्भकार, लुहार, स्वर्णकार आदि) कुकिमयों (आरम्भ करने वालों, आग जलाने वालों) को भी सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए।

जलस्नान और अग्निहोत्र कियाओं से सिद्धि मानने वाले लोगों ने परीक्षा किये विना ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार सिद्धि नहीं मिलती। वस्तुतत्व के वोध से रहित वे लोग घात (संसार भ्रमणरूप अपना विनाश) प्राप्त करेंगे। अध्यात्मिवद्यावान् (सम्यग्ज्ञानी) यथार्थं वस्तुस्वरूप का ग्रहण (स्वीकार) करके यह विचार करे कि त्रस और स्थावर प्राणियों के घात से उन्हें सुख कैसे होगा ? यह (भलीभांति) समझ ले।

पापकर्म करने वाले प्राणी पृथक्-पृथक् रुदन करते हैं, (तलवार आदि के द्वारा) छेदन किये जाते हैं, त्रास पाते हैं। यह जानकर विद्वान् भिक्षु पाप से विरत होकर आत्मा का रक्षक (गोप्ता या मन-वचन-काय-गुप्ति से युक्त) वने। वह त्रस और स्थावर प्राणियों को भलीभांति जानकर उनके घात की क्रिया से निवृत्त हो जाय।

अन्यतीथियों की प्ररूपणा और परिहार— २-४. उसी (प्रतिपूर्ण अनुपम निर्वाणमार्गरूप धर्म) को नहीं जानते हुए अविवेकी (अबुद्ध) होकर भी स्वयं को पण्डित मानने वाले अन्यतीथिक हम ही धर्म तत्व का प्रतिवोध पाए हुए हैं यों मानते हुए सम्यग्दर्शनादिरूप भाव समाधि से दूर हैं।

वे (अन्यतीयिक) बीज और सिचत्त जल का तया उनके उद्देश्य (निमित्त) से जो आहार बना है, उसका उपभोग करके (आर्त) ध्यान करते हैं, क्योंकि वे अखेदज्ञ (उन प्राणियों के खेद-पीड़ा से अनिभज्ञ या धर्म ज्ञान में अनिपुण) और असमाधियुक्त हैं।

जैसे ढंक, कंक, कुरर, जलमुर्गा और शिखी नामक जलचर पक्षी मछली को पकड़कर निगल जाने का बुरा विचार (कुष्यान) करते हैं, उनका वह ध्यान पापरूप एवं अद्यम होता है।

इसी प्रकार कई तथाकथित मिथ्यादृष्टि एवं अनार्य श्रमण विषयों की प्राप्ति (अन्वेषणा) का ही ध्यान करते हैं, अतः वे भी ढंक, कंक आदि प्राणियों की तरह पाप भावों से युक्त एवं अधम हैं।

मोक्ष विशारद का उपदेश— २५४. इसके पश्चात् मोक्षविशारद (ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप मोझ की प्ररूपणा करने में निपुण) साधुं उन (अन्यतीर्थिकों) से (इस प्रकार) कहे कि यों कहते (आक्षेप करते हुए) आप लोग दुष्पक्ष (मिथ्या पक्ष) का सेवन करते (आश्रय लेते) हैं। तुब्से भुंजह पाएसु, गिलाणा अभिहडं ति य । तं च बीओदगं भोच्चा, तमुद्देसादि जं कडं ॥

तिस्वामितावेण,
चन्नया असमाहिया।
नातिकंडुइतं सेयं,
अरुयस्यावरन्सतीं ।

तत्तेण अणुसिट्टा, ते अपडिण्णेण जाणया। ण एस णियए मर्गो, असमिक्ता वई किती॥

एरिसा जा वई एसा,

संगे वेणु स्व करिसिता।
गिहिणो अभिहढं सेयं,

भूंजितुं न तु भिक्खुणो॥
धम्मपण्णवणा जा सा,

सारंभाण विसोहिया।
न तु एताहि दिहीहि,

पुन्तमासि पकप्पियं।
सस्वाहि अणुजुत्तीहि अचर्यता जिन्तए।
ततो वार्यं णिराकिच्चा ते भुज्जो वि पग्निमता।।

रागदोसाभिभूतप्पा

मिच्छत्तेण अभिद्दुता । अक्कोसे सरणं जंति, टंकणा इव पन्वयं ॥

चहुगुणुष्पगष्पाई कुन्ना अत्तसमाहिए। नेणऽण्णो ण विरुम्झेन्ना, तेणं तं तं समायरे॥ आप सन्त लोग (गृहस्य के कांसा, तांवा आदि धातु के) पात्रों में भोजन करते हैं, रोगी सन्त के लिए गृहस्यों से (अपने स्थान पर) भोजन मंगवा कर लेते हैं, तथा आप वीज और सचित्त (कच्चे) जल का उपभोग करते हैं एवं जो आहार किसी सन्त के निभित्त (उद्देश्य) से बना है उस औद्देशिक आदि दोषयुक्त आहार का सेवन करते हैं।

आप लोग तीव्र कपायों अथवा तीव्र वन्य वाले कमों से लिप्त (सद्विवेक से—) रहित तथा समाधि (शुम अध्यवसाय) से रहित हैं। (अतः हमारी राय में) घाव (व्रण) का अधिक खुजलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे दोप (विकार) उत्पन्न होता है।

जो प्रतिकृत जाता नहीं है अथवा जिसे मिथ्या (विपरीत) अर्थ वताने की प्रतिज्ञा नहीं है, तथा जो हेय-उपादेय का जाता साधु है, उसके द्वारा उन (आलेपकर्ता अन्य दर्शनियों) को सत्य (तत्व वास्तविक) वात की शिक्षा दी जाती है कि यह (आप लोगों द्वारा स्वीकृत) मार्ग (निन्दा का रास्ता) नियत (युक्ति संगत) नहीं है, आपने सुविहित साधुओं के लिए जो (आक्षेपा-रमक) वचन कहा है, वह विना विचारे कहा है, त्या आप लोगों का आचार भी विवेकशून्य है।

आपका यह जो कथन है कि साधु को गृहस्य द्वारा लाये हुए आहार का उपयोग (सेवन) करना श्रेयस्कर है, किन्तु साधु के द्वारा लाये हुए का नहीं, यह बात बाँस के अग्रमाग की तरह कमजोर है, (बजनदार नहीं है।)

(साधुओं को दान आदि देकर उपकार करना चाहिए), यह जो धर्म-प्रजापना (धर्म-देजना) है, वह आरम्भ-समारम्भयुक्त गृहस्यों की विशुद्धि करने वाली है, साधुओं की नहीं, इन दृष्टियों से (सर्वज्ञों ने) पूर्वकाल में यह प्ररूपणा नहीं की थी।

समग्र युक्तियों से अपने पक्ष की सिद्धि (स्थापना) करने में असमर्थ वे अन्यतीर्थी तव वाद को छोड़कर फिर अपने पक्ष की स्थापना करने की घृष्टता करते हैं।

राग और हं प से जिनकी आत्मा दवी हुई है, जो व्यक्ति मिथ्यात्व से ओत-प्रोत हैं, वे अन्यतीर्थी शास्त्रार्थ में हार जाने पर आक्रीश (गाली या अपशब्द आदि) का आश्रय लेते हैं। जैसे (पहाड़ पर रहने वाले) टंकणजाति के म्लेच्छ (युद्ध में हार जाने पर) पर्वत का ही आश्रय लेते हैं।

जिसकी चित्तवृत्ति समाधिः (प्रमुन्तिता पाः कषायोपशान्ति) ः से युक्त है, वृह मुनि, (अन्यतीर्थी के साय विवाद के समय) अनेक गुण निष्यत्न हो, जिससे इस प्रकार का अनुष्ठान करे और दूसरा कोई व्यक्ति अपना विरोधी न बने ।

इमं च धम्ममादाय कासवेण पवेइयं। कुज्जा भिवखू गिलाणस्स अगिलाए समाहिते ॥

णिव्वाणमेव साहेज्जं-

२८६. णेव्वाणपरमा बुद्धा,

णक्खताणं व चंदिमा।

सया जते दंते, तम्हा

निक्वाणं संघते मुणी।। --- सूय. सु. १, अ. ११ गा. २२

मोक्खमागे अपमत्तगमणोवएसो-

२८७. नं हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए। पहे, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥ नेपाउए

> अवसोहिय कण्टगापहं, ओइण्णो सि पहं महालयं। गच्छित मग्गं विसोहिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अबले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया। पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तिण्णो हु सि अण्णवं महं, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ । अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

---- जत्त. व. १०, गा. ३१-३४

णिव्वाणमूलं सम्मद् सणं—

२८८. नित्य चरितं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ सम्मतचरिताई , जुगवं पुक्वं व सम्मत्तं ॥

> नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा । अगुणिस्स नित्य मोक्लो, नित्य अमोक्लस्स निन्वाणं ॥

> > - उत्तः अ. २८; गा. २६-३०

पहाणा मोक्खमग्गा—

२८. अच्चन्तकालस्स समूलगस्स,

सञ्चरस दुवखस्स उ जो पमोवखो । तं भासओ मे पडिपुण्णचिता,

एगग्गहियं 🕟 हियत्थं ॥ 🦠

काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा कहे हुए इस धर्म को स्वीकार करके समाधियुक्त मिक्षु रुग्ण साधु की सेवा (वैयावृत्य) ग्लानि रहित होकर करे।

निर्वाण ही साध्य है-

२८६. जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा प्रधान है, वैसे ही निर्वाण को ही प्रधान (परम) मानने वाले (परलोकार्थी) तत्वज्ञ साधकों के लिए (स्वर्ग, चक्रवितत्व, धन आदि को छोड़कर) निर्वाण ही सर्वश्रेष्ठ (परम पद) है। इसलिए मुनि सदा दान्त (मन और इन्द्रियों का विजेता) और यत्नशील (यतनाचारी) होकर निर्वाण के साथ ही सन्धान करे, (प्रवृत्ति करे)।

मोक्ष मार्ग में अप्रमत्त भाव से गमन का उपदेश-

२८७. "आज जिन नहीं दीख रहे हैं, जो मार्ग-दर्शक हैं वे एक-मत नहीं है"—अगली पीढ़ियों को इस कठिनाई का अनुभव होगा, किन्तु अभी मेरी उपस्थिति में तुझे पार ले जाने वाला (न्यायपूर्ण) पथ प्राप्त है, इसलिए हे गौतम ! तूक्षण भर भी प्रमाद मत कर।

कांटों से भरे मार्ग को छोड़कर तू विशाल-पथ पर चला वाया है। दृढ़ निश्चय के साथ उसी मार्ग पर चल । हे गौतम ! तूक्षण भर भी प्रमाद मत कर।

बलहीन भार-वाहक की भांति तू विषम-मार्ग में मत चले जाना । विषम-मार्ग में जाने वाले को पछतावा होता है, इसलिए हे गौतम! तूक्षण भर भी प्रमाद मत कर।

तू इस महान् समुद्र को तैर गया, अव तीर के निकट पहुँच कर क्यों खड़ा है ? उसके पार जाने के लिए जल्दी कर । है गौतम ! तू क्षणं भर भी प्रमाद मत कर।

निर्वाण का मूल सम्यग्-दर्शन

२८८. सम्यक्त्व-विहीन चारित्र नहीं होता । दर्शन (सम्यक्त्व) में चारित्र की भजना (विकल्प) है। सम्यक्त्व और चारित्र युगपत् (एक साथ) उत्पन्न होते हैं और जहाँ वे युगपत् उत्पन्न नहीं होते, वहाँ पहले सम्यक्तव होता है।

अदर्शनी (असम्यक्त्वी) के ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) नहीं होता, ज्ञान के विना चारित्र-गुण नहीं होते। अगुणी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती । अमुक्त का निर्वाण नहीं होता ।

प्रधान मोक्षमार्ग-

२८६. अनादि-कालीन सब दु:खों और उनके कारणों (कषाय बादि) के मोक्ष का जो उपायं है वह मैं कह रहा हूँ। वह एकांत-हित (ध्यान के लिए हितकर) है, अत: तुम प्रतिपूर्ण चित्त होकर हित (मोक्ष) के लिए सुनो।

नाणस्स सम्बस्स पगासणाए, अञ्चाणमोहस्स विवज्जणाए । रागस्स दोसस्स यं संखएणं, एगन्तसोवलं समुवेइ मोक्खं ॥ तस्सेस मागो गुरुविद्धसेवा, विवज्जणा बालजणस्स "सज्झायएगन्तनिसेवणा य", सुत्तत्य-संचिन्तणया धिई

— उत्त. अ. ३२, गा. १-३

उम्मगपद्राणं निरयगमणं— २६०. सुद्धं मागं विराहिता, इहमेगे उ दुम्मती। दुक्खं, घंतमेसंति ते तथा।। उम्मरगगता

> जहा आसाविणि नार्व, जातियं. दुकहिया। पारमागंतुं, अंतरा य विसीयती।। इच्छती

तु समणा एगे, मिच्छिद्दिही अणारिया। कसिणमावण्या, आगंतरो महब्मयं ॥ — सूय. मु. १, अ. **१**१, सु. २६-३१

**उवधाणवीरिए** 

णिव्वाण साहणा— २६१. इमं धम्ममादाय, पवेबितं । कासवेण तरे सोयं महाघोरं, परिव्वए ॥ अतताए गामधम्मेहि, विरते केइ जे जगती जगा। तेसि अत्तुवमायाए, थामं कुटव परिक्वए ॥ मार्यं च, अतिमाणं च परिण्णाय पंडिते । तं सरवमेय निराकिच्चा, निव्वाणं संघए मुणी ॥ संघते साहुधम्मं ਖ, धममं . णिराकरे। पावं

भिक्ख,

कोहं साणं न

पत्यए ॥

सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और होप का क्षय होने से आत्मा एकान्त सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है।

गुरु और वृद्धों (स्थविर मुनियों) की सेवा करना, अज्ञानी-जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकान्तवास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन करना तथा धैर्य रखना, यह मोक्ष का मार्ग है।

उन्मार्ग से गमन करने वालों की नरकगति-

२६०. इस जगत् में कई दुर्बु दि व्यक्ति तो गुद्ध (निर्वाण रूप) भावमार्ग की विराधना करके उन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। वे अपने लिए दु: ख तथा अनेक वार घात (विनाश-मरण) चाहते हैं या ढ़ंढते हैं।

जैसे कोई जन्मान्य पुरुप छिद्र वाली नौका पर चढ़कर नदी पार जाना चाहता है, परन्तु वह वीच (मझधार) में ही ढूव जाता है।

इसी तरह कई मिध्यादृष्टि अनार्य श्रमण कर्मों के आश्रव रूप पूर्ण भाव स्रोत में डूवे हुए होते हैं। उन्हें अन्त में नरकादि दुःख रूप महाभय पाना पढ़ेगा। निर्वाण मार्ग की साधना-

२६१. काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस धर्म को ग्रहण (स्वीकार) करके शुद्ध मार्ग साधक साधु महाघोर (जन्म-मरणादि दीर्घकालिक दु:खपूर्ण) संसार सागर | की पार करे तथा आत्मरक्षा के लिए संयम में पराकम करे।

साधु ग्राम धर्मों (गन्दादि विषयों) से निवृत्त (विरत) होकर जगत् में जो कोई (जीवितार्थी) प्राणी है, उन सुखप्रिय प्राणियों को बात्मवत् समझकर उन्हें दुःख न पहुँचाए, उनकी रक्षा के लिए पराक्रम करता हुआ संयम पालन में प्रगति करे।

पण्डित मुनि अति-(चारित्र विघातक) मान और माया (तथा अति लोभ और कोध) को (संसारवृद्धि का कारण) जान-कर इस समस्त कपाय समूह का निवारण करके निर्वाण (मोक्ष) के साथ आत्मा का सन्धान करे अथवा मोक्ष अन्वेपण करे।

(मोक्ष मार्ग परायण) साघु क्षमा आदि दशविघ श्रमण धर्म अयवा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप उत्तम धर्म के साथ मन-वचन-काया को जोड़े अथवा उत्तर धर्म में वृद्धि करे। तथा जो पाप-धर्म है उसका निवारण करे। भिक्षु तनश्चरणं (उपधान) में पूरी शक्ति लगाए तथा श्रोध और अभिमान को जरा भी सफल न होने दे।

अतिवकता, बुद्धा जे य बुद्धा अणागता। संति तेसि पतिट्ठाणं, भूयाणं जगती जहा ॥ णं वतमावण्णं, अह फासा उच्चावया तेसु विणिहण्णेज्जा, महागिरी ॥ वातेणेव महापण्णे, संवुडे धीरे दनेसणं कालमाकंखी, निस्वुडे एवं केवलिणी मर्य ॥ — सूय. सु. १, अ. ११, गा. ३२-३*८* 

### सुमगा-उम्मगा सरूवं—

२६२. कुप्पहा बहवो लोए, जेहि नासन्ति जंतवो।
अद्धाणे कह वट्टन्ते, तं न नस्ससि गोयमा!।।
जे य मगोण गच्छन्ति, जे य उम्मगपिट्टिया।
ते सब्वे विद्या मज्झे, तो न नस्सामहं मुणी!।।
मगो य इद्द के बुत्ते? केसी गोयममब्बवी।
केसिमेव बुवतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।
कुप्पवयण - पासण्डी, सब्वे उम्मगपिट्टिया।
सम्मगं तु जिणवखायं, एस मगो हि उत्तमे।।
— उत्त. अ. २३, गा. ६०-६३

# मोक्खमग्ग जिण्णासा—

२६३, कथरे मगो अक्खाते, माहणेण मतीमता। जंमगां उज्जु पाविसा, ओहं तरित दुत्तर ॥

तं मगां अणुत्तरं बुद्धं, सव्बदुवखिनोक्खणं । जाणासि णंजहा भिक्खु, तं णे बूहि महामुणी ॥

जद्द ण केंद्र पुण्छिल्ला, देवा अदुव माणुसा।
तेसि नुकतरं मग्गं, आदृक्खेल्ल कहाहि णे॥
जद्द वो केंद्र पुण्छिल्ला, देवा अदुव माणुसा।
तेसिमं पहिसाहेल्ला, मग्गसारं सुणेह मे-॥

जो बुद्ध (केवलज्ञानी) अतीत में हो चुके हैं, और जो बुद्ध भविष्य में होंगे, उन सवका आधार (प्रतिष्ठान) शान्ति ही (कषाय-मुक्ति या मोक्ष रूप भाव मार्ग) है, जैसे कि प्राणियों का जगती (पृथ्वी) आधार है।

अनगार धर्म स्वीकार करने के पश्चात् साधु नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल परीपह और उपसर्ग स्पर्ग करे तो साधु उनसे जरा भी विचलित न हो, जैसे कि महावात से महागिरिवर मेरू कमी विचलित नहीं होता।

आश्रवद्वारों का निरोध (संवर) किया हुआ वह महाप्रज्ञ धीर साधु दूसरे (गृहस्थ) के द्वारा दिया हुआ एपणीय-कल्पनीयं आहार ही ग्रहण (सेवन) करे। तथा शान्त (उपशान्त कपायः निवृत्त) रहकर (अगर काल का अवसर आए तो) काल (पण्डित-मरण या समाधिमरण) की आकांका (प्रतीक्षा) करे, यही केवली भगवान् का मत है।

#### सन्मार्ग-उन्मार्ग का स्वरूप-

२६२. ''गौतम ! लोक में कुमार्ग बहुत हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं। मार्ग पर चलते हुए तुम क्यों नहीं भटकते हो ?''

"जो सन्मार्ग से चलते हैं और जो उन्मार्ग से चलते हैं, उन सबको में जानता हूँ। अतः हे मुने ! में नहीं भटकता हूँ।"

"मार्ग किसे कहते हैं ?" केशी ने गीतम को कहा। केशी के पूछने पर गीतम ने यह कहा—

"मिथ्या प्रवचन को मानने वाले सभी पापण्डी—वृती लोग उन्मार्ग पर चलते हैं। सन्मार्ग तो जिनोपदिष्ट है, और यही उत्तम मार्ग है।"

### मोक्षमार्ग जिज्ञासा-

२६३. अहिंसा के परम उपदेष्टा (महामाहन) केवलज्ञानी (विशुद्ध मितमान) भगवान महावीर ने कौन सा मोक्षमागं बताया है? जिस सरल मार्ग को पाकर दुस्तर संसार (ओघ) को मनुष्य पार करता है?

है महामुने ! सब दु:खों से मुक्त करने वाले शुद्ध और अनु-त्तर (सर्वश्रेष्ठ) उस मार्ग को आप जैसे जानते हैं, (कृपया) वह हमें बताइये।

यदि कोई देव अथवा मनुष्य हमसे पूछे तो हम उनको कौन सा मार्ग बताएँ ? (कृपया) यह हमें वताइये ।

यदि कोई देव या मनुष्य तुमसे पूछे तो उन्हें यह (आगे कहा जाने वाला) मार्ग वतलाना चाहिए। यह साररूप मार्ग तुम मुझसे सुनो।

अनुपुरवेणं महाघोरं, कासवेण पवेदियं। जमादाय इओ पुन्वं, समुद्दं व ववहारिणो॥

अतिरिसु तरंतेगे, तिरस्संति अणागता । तं सोच्चा पढिवद्गलामि, जंतवो तं सुणेह मे ॥ —सुय. सु. १, अ. ११, गा. १-६

निट्याण-मर्गा— २९४. उद्दं अहे तिरियं च, जे केइ तस-थावरा। सट्वत्य विरति कुज्जा, संति निट्याणमाहियं॥

> पमू बोसे निराकिच्चा, ण विरुद्धोज्ज केणइ। मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो॥ —सूय. सु. १, अ. ११, गा. १९-१२

अणुत्तर णाण-दंसणं— १९५. जमतीतं पदुष्पण्णं, आगामिस्सं च णायगी। सध्वं मण्णति तं ताती, दंसणावरणंतए ।

> अंतए वितिगिष्टाए, रे जाणित अणेलिसं । अणेलिसस्स अवखाया, ण से होति तींह तींह ॥ —सूय. सु. १, अ. १४, गा. १-२

मेत्ति भावणा— २६६. (क) तहि तहि सुयब्खार्य, से य सच्चे सुयाहिए। सदा सच्चेण संपण्णे, मेत्ति भूतेहि कप्पते॥

> भूतेहि न विरुज्योज्जा, एस धम्मे वुसीमओ । वुसीमं जगं परिण्णाय, अस्सि जीवितभावणा ॥

> भावणाजीगसुद्धप्पा , जले णावा व आहिया । नावा व तीरसंपत्ता, सन्वदुवला तिउदृति ॥

--सूय. सु. १, अ. १५, गा. १-५

काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् द्वारा प्रतिपादित उस श्रतिं-कठिन मार्गं को में कमशः वताता हूँ। जैसे समुद्र मार्ग से विदेश में व्यापार करने वाले व्यापारी समुद्र को पार कर लेते है, वैसे ही इस मार्ग. का आश्रय लेकर इससे पूर्व बहुत से जीवों ने संसार-सागर को पार किया है।

वर्तमान में कई भव्य जीव पार करते हैं, एवं भविष्य में भी वहुत से जीव इसे पार करेंगे। उस भावमार्ग को मैंने ती यँकर महावीर से सुनकर (जैसा समझा है) उस रूप में मैं आप (जिज्ञासुओं) को कहूँगा। हे जिज्ञासुजीवों! उस मार्ग (सम्बन्धी वर्णन को आप मुझसे सुने।

#### निर्वाण-मार्ग-

२६४. ऊपर, नीचें और तिरछें (लोक में) जो कोई त्रस और स्यावर जीव हैं, सर्वत्र उन सवकी हिंसा से विरित (निवृत्ति) करना चाहिए। (इस प्रकार) जीव को शान्तिमय निर्वाण-मोक्ष (की प्राप्ति कही गई) है।

इन्द्रियविजेता साधक दोपों का निवारण करके किसी भी प्राणी के साथ जीवनपर्यंन्त मन से, वचन से या काया से वैर विरोध न करें।

# अनुत्तरज्ञान दर्शन—

२६५. जो पदार्थ (अतीत में) हो चुके हैं, जो पदार्थ वर्तमान में विद्यमान हैं और जो पदार्थ भविष्य में होने वाले हैं, उन सबको दर्शनावरणीय कर्म का सर्वथा अन्त करने वाले जीवों के त्राता-रक्षक, धर्मनायक तीर्थंकर जानते-देखते हैं।

जिसने विचिकित्सा (संशय) का सर्वथा अन्त (नाश) कर दिया है, वह (घातिचतुष्टय का क्षय करने के कारण) अतुल (अप्रतिम) ज्ञानवान् है। जो पुरुप सबसे बढ़कर वस्तुतत्व का प्रतिपादन करने वाला है, वह उन-उन (वीद्वादि दर्शनों) में नहीं होता।

#### मैत्री भावना-

२६६. (क) (तीर्यंकरदेव ने) उन-उन (आगमादि स्थानों) में जो (जीवादि पदार्थों का) अच्छी तरह से कथन किया है, वही सत्य है और वही सुमापित (स्वाख्यात) है। अतः सदा सत्य से सम्पन्न होकर प्राणियों के साथ मैत्री भावना रखनी चाहिए।

प्राणियों के साथ वैर-विरोध न करें, यही तीर्थंकरों का या सुसंयमी का धर्म है। कुसंयमी साधु जगत् का स्वरूप सम्यक्ष्प से जानकर इस वीतराग-प्रतिपादित धर्म में जीवित भावना करे।

भावनाओं के योग से जिसका अन्तरात्मा शुद्ध हो गया है, उसकी स्थिति जल में नौका के समान कही गई है। किनारे पर पहुँची हुई नौका, विश्राम करती है, वैसे ही भावना योग साधक भी संसार-समुद्र के तट पर पहुँचकर समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है। (ख) जं च मे पुच्छसी काले, सम्मं सुद्धेण चेयसा । ताइं पाउकरे बुद्धे, तं नाणं जिणसासणे ॥

किरियं च रोयए घीरे, अकिरियं परिवज्जए । दिहीए दिट्टिसम्पन्ने, धम्मं चर सुबुच्चरं ॥

एयं पुण्णपयं सोडवा, अत्य-धम्मोवसोहियं। भरहो वि भारहं वासं, चेड्चा कामाइं पव्वए॥

सगरो वि सागरन्तं, भरहवासं नराहिवो। इस्सरियं केवलं हिच्चा, दयाए परिनिब्दुडे॥

चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्टी महिड्ढिओ । पव्वज्जमब्भुवगओ , मधवं नाम महाजसो ॥ सणंकुमारो मणुस्सिन्दो, चक्कवट्टी महिड्ढिओ । पुत्तं रज्जे ठिवत्ताणं, सो वि राया तवं चरे ॥ चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्टी महिड्ढिओ । सन्ती सन्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

इक्लागरायवसभो , कुन्यु नाम नराहिवो। विक्खायिकत्ती धिइमं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ जहित्ताणं, भरहं नरवरीसरो। सागरन्तं अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्टी नराहिओ। चइता उत्तमे भोए, महापउमे तवं घरे।। पसाहिता, महि माणनिसूरणो। हरिसेणो मणुस्सिन्दो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ अन्निओ र यसहस्सेहि सुपरिच्चाई दमं चरे। जयनागो । जणक्खायं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

दसण्णरज्जं मुह्यं, चइत्ताण मुणी घरे। दसणभद्दो निक्खन्तो, सक्खं सक्केण चोइओ॥

नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ। चइक्रण गेहं वहदेही, सामण्णे पज्जुवद्विओ॥

करकण्डू किलगेसु, पंचालेसु य दुम्मुहो। नमी राया विदेहेसु, गन्धारेसु य नग्गई।। (ख) ' जो तुम मुझे सम्यक् शुद्ध चित्त से काल के विषय में पूछ रहे हो, उसे बुद्ध—सर्वंज्ञ ने प्रकट किया है। अतः वह ज्ञान जिनशासन में विद्यमान है।"

"धीर पुरुप किया में रुचि रखें और अकिया का त्याग करे। सम्यक्दृष्टि से दृष्टिसम्पन्न होकर तुम दुश्चर धर्म का आचरण करो।"

"अर्थे और धर्म से उपशोभित इस पुण्यपद (पिनत्र उपदेश वचन) को सुनकर भरत चक्रवर्ती भारतवर्प और कामभोगादि का परित्याग कर प्रव्रजित हुए थे।"

"नराधिप सागर चक्रवर्ती सागर-पर्यन्त भारतवर्ष एवं पूर्ण ऐश्वर्यं को छोड़कर दया—अर्थात् संयम की साधना से पर्ि-निवाण को प्राप्त हुए।"

"महान् ऋद्धि-सम्पन्न महान यशस्वी मधवा नामक चक्र-वर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर प्रवरुया स्वीकार की।"

"महान् ऋदि-सम्पन्न, मनुज्येन्द्र सनत्कुमार चन्नवर्ती ने पुत्र को राज्य पर स्थापित कर तप का आचरण किया।"

"महान् ऋदि-सम्पन्न और लोक में शान्ति करने नाले शान्तिनाथ चन्नवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर अनुत्तर गति प्राप्त की।"

"इक्ष्वाकु कुल के राजाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, विख्यातकीर्ति, धृतिमान् कुन्थुनाथ ने अनुत्तर गति प्राप्त की।"

"सागरपर्यन्त भारतवर्ष को छोड़कर, कर्म-रज को दूर करके नरेश्वरों में श्रेष्ठ "अर" ने अनुत्तर गति प्राप्त की।"

'भारतवर्षं को छोड़कर, उत्तम भोगों को त्यागकर 'महा-पद्म चक्रवर्ती ने तप का आचरण किया।''

"शत्रुओं का मानमर्दन करने वाले हरिपेण चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर एकछत्र शासन करके फिर अनुत्तर गति प्राप्त की।",

"हजार राजाओं के साथ श्रेष्ठ त्यागी जय चक्रवर्ती ने राज्य का परित्याग कर जिन-भाषित दम (संयम) का आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त की।"

'साक्षात् देवेन्द्र से प्रेरित होकर दशाणं भद्र राजा ने अपने सब प्रकार से प्रमुदित दशाणं राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली और मुनि-धर्म का आचरण किया।''

"साक्षात् देवेन्द्र से प्रेरित होने पर भी विदेह के राजा निम श्रामण्य धर्म में भिल-भौति स्थिर हुए और अपने को अति नम्र बनाया।"

. "किंसिंग में करकण्डु, पांचाल में द्विमुख, विदेह में निम राना और गन्धार में नग्गति— एए निरन्दवसमा, निक्खन्ता निणसासणे । पुत्ते रज्जे ठवित्ताणं, सामण्णे पञ्जुवद्विया ॥

सोवीररायवसमी , चेच्चा रज्जं मुणी चरे । उद्दायणी पन्वदक्षी, पत्ती गद्दमणुत्तरं ॥

तहेव कासीराया, वि सेओ-सच्चपरक्कमे । काममोगे परिच्चज्ज, पहणे कम्ममहावणं ॥

तहेव विजयो राया, अणद्वाकित्ति पव्वए । रज्जं तु गुणसिमद्धं, पयिहत्तु महाजसी ॥ तहेवुगं तवं किच्चा, अव्वक्षित्तेण चेयसा । महावलो रायरिसी, अद्दाय सिरसा सिरं॥

कहं घीरो अहेर्जाह, उम्मत्तो व महि चरे ? एए विसेसमादाय, सूरा बढपरक्कमा।।

अच्चन्तिनियाणखमा , सच्चा मे मासिया वई । अतिरसु तरन्तेगे, तरिस्सन्ति अणागया ॥

कहं धीरे महेर्झीह, अत्ताणं परियावसे ? सन्वसंगिविनिम्मुक्के , सिद्धे हवइ नीरए।। — उत्त. अ. १८, गा. ३२-४४

सिद्धद्वाण सरूवं--

२६७. इह आगित गित परिण्णाय अच्चेति जातिमरणस्स वट्टमग्गं वक्खातरते ।

सन्वे सरा नियट्टन्ति, तक्का जत्य ण विज्जति, मती तत्य ण गाहिया । ओए अप्पतिट्टाणस्स खेत्तण्णे ।

से ण दीहे, ण हस्से, ण वट्टे, ण तंसे, ण चढरंसे, ण परिमंडले,

ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिते, ण हालिहे, ण सुविकलें,

ये राजाओं में वृषम के समान महान् थे। इन्होंने अपने-अपने पुत्र को राज्य में स्थापित कर श्रामण्य धर्म स्वीकार किया।

सोवीर राजाओं में वृषभ के समान महान उद्रायण राजा ने राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली, मुनि-धर्म का आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त की।

इसी प्रकार श्रेय और सत्य में पराक्रमशील काशीराज ने काम-भोगों का परित्याग कर कर्मरूपी महावन का नाश किया।

इसी प्रकार अमरकीर्ति महान् यशस्वी विजय राजा ने गुण-समृद्व राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली।

इसी प्रकार अनाकुल चित्त से उग्र तपश्चर्या करके राजिय महावल ने शिर देकर शिर प्राप्त किया—अर्थात् अहंकार का विसर्जन कर सिद्धिरूप उच्च पद प्राप्त किया। अथवा सिद्धिरूप श्री प्राप्त की।

इन भरत आदि शूर और दृढ़ पराक्रमी राजाओं ने जिन-शासन में विशेपता देखकर ही उसे स्वीकार किया था। अतः अहेतुवादों से प्रेरित होकर अब कोई कैसे उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर विचरण करे ?

मैंने यह अत्यन्त निदानक्षम—युक्तिसंगत सत्य-वाणी कही है। इसे स्वीकार कर अनेक जीव अतीत में संसार-समुद्र से पार हुए हैं, वर्तमान में पार हो रहे हैं और भविष्य में पार होंगे।

धीर साधक एकान्तवादी अहेतुवादों में अपने-आप को कैसे लगाएँ? जो सभी संगों से मुक्त है, वही नीरज अर्थात् कर्मरज से रहित होकर सिद्ध होता है।

सिद्धस्थान का स्वरूप-

२६७. साधक जीवों की गति-आगित (संसार परिश्रमण) के कारणों का परिज्ञान करके व्याख्यात-रत मुनि जन्म-मरण के वृत्त मार्ग को पार कर जाता है।

(उन सिद्धात्मा का स्वरूप या अवस्था वताने के लिए) सभी स्वर लौट जाते हैं, वहाँ कोई तर्क नहीं है, वहाँ मित भी प्रवेश नहीं कर पाती। वहां (मोक्ष में) वह समस्त कर्मफल से रहित ओजरूप शरीररूप प्रतिष्ठान—आधार से रहित और क्षेत्रज्ञ ही है।

वह न दीघं है, न हुस्व है, न वृत्त है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है, न परिमण्डल है।

वह न कृष्ण है, न नील है, न लाल है, न पीला है और न शुक्त है। ण सुविभगंधे, ण दुविभगंधे,

चरणानुयोग

ण तित्ते, ण कडुए, ण कसाए, ण अंबिले, ण महुरे, ण कक्खडे, ण मउए, ण गरुए, ण लहुए, ण सीए, ण उण्हे, ण णिद्धे, ण लुक्खे,

ण काऊ, ण रहे, ण संगे, ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अण्णहा ।

परिण्णे सण्णे । उवमा ण विज्जति। अरूवी सत्ता। अपदस्स पदं णित्य ।

से ण सहे, ण रूवे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे इच्चेतावंति । — आ. सु. १, अ. ४, उ. ६, सु. **१**७६

सच्चा असच्चा दंसणसच्चा दंसणअसच्चा-२६८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा---

सच्चे नाममेगे सच्चिंदद्दी, सक्चे नाममेगे असच्चदिद्री, असच्चे नाममेगे सच्चिदद्दी, असच्चे नाममेगे असच्चिदही।

-ठाणं- स. ४, उ. १, सू. २४१

मुसीला दुस्सीला सुदंसणा कुदंसणा-२६६. चतारि पुरिसनाया पण्णता, तं जहा-सुई नाममेगे सुइदिही,

सुई नाममेगे असुइदिट्टी,

असुई नाममेगे सुइदिद्वी,

असुई नाममेगे असुइदिद्वी ।

— ठाणं अ. ४, च. १, सु. २४**१** 

मुद्धा अमुद्धा मुद्ध दंसणा अमुद्ध दंसणा— ३००. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा-

> सुद्धे नाममेगे सुद्धे, सुद्धे नाममेगे असुद्धे, असुद्धे नाममेगे सुद्धे, असुद्धे नाममेगे असुद्धे ।

> > —ठाणॅ. **ब. ४, ड. १, सुं. २३६**ं

न वह सुगन्ध (युक्त) है, न दुर्गन्ध (युक्त) है,

न तिक्त (तीखा) है, न कडुवा है, न कसैला है, न खट्टा है, न मीठा है, न कर्कश है, न मृदु है, न गुरु है, न लघु है, न ठंडा है, न गर्म है, न चिकना है, न रूखा है,

न कायवान् है, न जन्मधर्मा है, संग रहित है, न स्त्री है. न पुरुष है, न नपुंसक है।

वह परिज्ञं है, संज्ञ (सभी पदार्थं सम्यक् जानता) है, वह सर्वतः चैतन्यमय ज्ञानघन है। (उसका वोध कराने के लिए) कोई उपमा नहीं है। वह अरूपी (अमूर्त) सत्ता है। वह पदातीत-अपद है। उसका बोध कराने के लिए कोई पद नहीं है।

वह न शब्द है, न रूप है, न गन्ध है, न रस है और न स्पर्श है। वस, इतना ही है।

सत्यवक्ता, असत्यवक्ता दर्शनसत्या दर्शन असत्या-२६८. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा-

एक पुरुष सत्य वक्ता है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी सत्य है, एक पुरुष सत्यवक्ता है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन असत्य है, एक पुरुष असत्यवक्ता है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन सत्य है, एक पुरुष असत्यवक्ता है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी असत्य है।

सुशील और दुश्शील; सुदर्शन और कुदर्शन— २६६. चार प्रकार के पुरुष वहे हैं, यथा-

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी अच्छा है,

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन अच्छा नहीं है,

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला नहीं है किन्तु उसकी दृष्टि-

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला नहीं है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी अच्छा नहीं है।

शुद्ध और अशुद्ध शुद्ध दर्शनवाले और कुदर्शनवाले-३००. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा--

एक पुरुष शुद्ध है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी शुद्ध है, एक पुरुष शुद्ध है किन्तु दृष्टि शुद्ध नहीं है, एक पुरुष अशुद्ध है किन्तु उसकी दृष्टि शुद्ध है, एक पुरुष अशुद्ध है और उसकी दृष्टि भी अशुद्ध है।

उन्नया अवनया उन्नयदंसणा-अवनयदंसणा— 🔧

०१. चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— उन्नए नाममेगे उन्नयिद्द्वी, उन्नए नाममेगे पणएविद्वी, पणए नाममेगे उन्नयिद्द्वी; पणए नाममेगे पणएविद्वी।

---ठाणं• अ. **४, उ. १**, सु. २३६

सरला वंका उज्जुदंसणा-वंकदंसणा आइ — ३०२. (क) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा— उज्जू नाममेगे उज्जूदिट्टी,

उज्जू नाममेगे वंकदिट्टी,

वंके नाममेगे उज्जूविट्टी,

बंके नाममेगे वंकविद्वी।

—ठाणं- व. ४, **उ. १**, सु. २३६

(स) चतारि पुरिसजाया पण्णता, तं जहा —

यज्जे नाममेगे अज्जिदिही,

अज्जे नाममेगे अणज्जिदिही,

अणज्जे नाममेगे अज्जिदिही,

अणज्जे नाममेगे अणज्जिदिही।

—ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २५०∵

(ग) चतारि पुरिसनाया पण्णता, तं जहा--दीणे नाममेगे दीणदिद्वी,

बीणे नाममेगे अदीणविद्वी,

अबीणे नाममेगे दीणदिही,

अबीणे नाममेगे अबीणदिट्टी ।

—ठाणं. व. ४, उ. २, सु. २७**१** 

. उन्नत और अवनत, उन्नत दर्शनी और अवनत दर्शनी— ३०१. चारप्र कार के पुरुष कहे हैं, यथा— एक पुरुष उन्नत है और उन्नत दृष्टि-दर्शनवाला है, एक पुरुष उन्नत है किन्तु होन दृष्टि-दर्शनवाला है,

एक पुरुष होन है किन्तु हान दृष्टि-दर्शनवाला है, एक पुरुष होन है किन्तु उन्नत दृष्टि-दर्शनवाला है, एक पुरुष होन है और होन दृष्टि-दर्शनवाला है.।

सरल और वक्र, सरल दृष्टि और वक्रदृष्टि आदि— । ३०२. चार प्रकार के पुरुष कहें हैं, यथा—

एक पुरुष हृदय से सरल है और मायारहित दृष्टि-दर्शनवाला है,

एक पुरुष हृदय से सरल है किन्तु वह मायायुत दृष्टि-दर्शनवाला है,

एक पुरुष हृदय से वंक है किन्तु मायारहित दृष्टि-दर्शनवाला है,

एक पुरुष हृदय से वक है और मायायुत दूष्टि-दर्शन-वाला है।

चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष आयं है और आयं दृष्टि-दर्शनवाला है,

एक पुरुष आयं है किन्तु अनार्य दृष्टि-दर्शनवाला है,

एक पुरुष अनार्य है किन्तु आयं दृष्टि-दर्शनवाला है,

एक पुरुष अनार्य है और अनार्य दृष्टि-दर्शनवाला है।

चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा— एक पुरुष म्लान मुख वाला है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी स्पष्ट नहीं है,

एक पुरुष म्लान मुख वाला है किन्तु उसकी दृष्टि-दंशैन स्पष्ट है,

एक पुरुष म्लान मुख वाला नहीं है किन्तु उसकी दृष्टि दर्शन स्पष्ट है,

एक पुरुष म्लान मुख वाला नहीं है और उसकी दें पिट-दर्शन भी स्पष्ट है।

# दर्शनाचार: परिशिष्ट

### (१) पुण्डरीक सम्बन्धी दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक की योजना-

प्रस्तुत प्रकरण के दो सूत्रों (सूत्र २७७-२७६) में से प्रथम सूत्र में श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण-श्रमणियों की जिज्ञासा देखकर उनको दृष्टान्तों का अर्थघटन करके वताने का आश्वासन दिया है, द्वितीय सूत्र में महावीर प्रभु ने अपनी केवलज्ञानरूपी प्रज्ञा द्वारा निश्चित करके पुष्करिणी आदि दृष्टान्तों का विविध पदार्थों से उपमा देकर इस प्रकार अर्थघटन किया है —

- (१) पुष्करिणी चौदह रज्जू-परिमित विशाल लोक है ! जैसे पुष्करिणों में अगणित कमल उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं, वैसे ही लोक में अगणित प्रकार के जीव स्व-स्वकर्मानुसार उत्पन्न-विनष्ट होते रहते हैं । पुष्करिणी अनेक कमलों का आधार होती है, वैसे ही मनुष्यलोक भी अनेक मानवों का आधार है ।
- (२) पुष्करिणी का जल कर्म है। जैमे पुष्करिणी में जल के कारण कमलों की उत्पत्ति होती हैं, वैसे ही आठ प्रकार के स्वकृत कमों के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति होती है।
- (३) काम-भोग पुष्करिणी का कीचड़ है। जैसे—कीचड़ में फँसा हुआ मानव अपना उद्धार करने में असमर्थ हो जाता है, वैसे ही काम-भोगों में फँसा मानव भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये दोनों ही समान रूप से वन्धन के कारण हैं। एक वाह्य बन्धन है, दूसरा आन्तरिक वन्धन।
- (४) आर्यजन और जनपद बहुसंख्यक श्वेतकमल हैं। पुष्किरणी में नाना प्रकार के कमल होते हैं, वैसे ही मनुष्यलोक में नाना प्रकार के मानव रहते हैं। अथवा पुष्किरणी कमलों से सुशोभित होती है, वैसे ही मनुष्यों और उनके देशों से मानव लोक सुशोभित होता है।
- (५) जैसे पुष्करिणी के समस्त कमजों में प्रधान एक उत्तम और विशाल श्वेतकमल है, वैसे ही मनुष्यलोक के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ और सब पर शासनकर्ता नरेन्द्र होता है, वह शीर्षस्य एवं स्व-पर अनुशास्ता होता है, जैसे कि पुष्करिणी में कमलों का शीर्षस्य श्रेष्ठ पुण्डरीक है।
- (६) अविवेक के कारण पुष्करिणों के कीचड़ में फँस जाने वाले जैसे वे चार पुरुष थे, वैसे ही संसाररूपी पुष्करिणी के काम-भोगरूपी कीचड़ या मिथ्या मान्यताओं के दलदल में फँस जाने वाले चार अन्यतीर्थिक हैं, जो पुष्करिणी-पंकमग्न पुरुषों की तरह न तो अपना उद्धार कर पाते हैं, न ही प्रधान श्वेतकमलरूप शासक का उद्धार कर सकते हैं।
- (७) अन्यतीर्थिक गृहत्याग करके भी सत्संयम का पालन नहीं करते, अतएव वे न तो गृहस्थ ही रहते हैं, न साधुपद-मोक्षपद प्राप्त कर पाते हैं। वे बीच में फेंसे पुरुषों के समान न इधर के न उधर के रहते हैं —उभयभ्रष्ट ही रह जाते हैं।
- (=) जैसे बुद्धिमान् पुरुष पुष्करिणी के भीतर न घुसकर उसके तट पर से ही आवाज देकर उत्तम घ्वेतकमल को बाहर निकाल लेता है, वैसे ही राग-द्वेषरिहत साधु काम-भोग रूपी दलदल से युक्त संसार-पुष्करिणी में न घुसकर संसार के धर्मतीर्थरूप तट पर खड़ा (तटस्थ-निलिप्त) होकर धर्मकथारूपी आवाज देकर घ्वेतकमलरूपी राजा-महाराजा आदि को संसाररूपी पुष्करिणी से वाहर निकाल लेते हैं।
- (६) जैसे कमल जल और कीचड़ का त्याग करके वाहर (उनसे ऊपर उठ) आता है, इसी प्रकार उत्तम पुरुष अपने अष्टविध कर्मरूपी जल और काम-भोगरूपी कीचड़ का त्याग करके निर्वाणपद को प्राप्त कर लेते हैं। स्वेतकमल का ऊपर उठकर बाहर आना ही निर्वाण पाना है।

### (२) क्रियावाद---

निर्युक्तिकार ने क्रियावाद के १०० भेद बताए हैं। वे इस प्रकार से हैं—सर्वप्रथम जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, विर्जरा, बन्ध और मोक्ष इन नौ पदार्थों को क्रमशः स्थापित करके उसके नीचे स्वतः और परतः ये दो भेद रखने चाहिए। इसी तरह उनके नीचे "निन्य" और "अनित्य" इन दो भेदों की स्थापना करनी चाहिए। उसके नीचे क्रमशः काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा इन ५ भेदों की स्थापना करनी चाहिए। जैसे—(१) जीव स्वतः विद्यमान है, (२) जीव परतः (दूसरे से) उत्पन्न होता है, (३) जीव नित्य है, (४) जीव अनित्य है, इन चारों भेदों को क्रमशः काल आदि पांचों के साथ लेने से बीस भेद (४ × ५ = २०)

होते हैं। इसी प्रकार अजीवादि शेप म के प्रत्येक के वीस-वीस भेद समझने चाहिए। यों नौ ही पदार्थों के २०×६==१८० भेद कियावादियों के होते हैं।

#### (३) अंत्रियावाद---

अित्रयावाद के दर भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं—जीव आदि ७ पदार्थों को कमशः लिखकर उसके नीचे (१) स्वतः और (२) परतः ये दो भेद स्थापित करने चाहिए। फिर उन ७×२=१४ ही पदों के नीचे (१) काल, (२) यदृच्छा, (३) नियति, (४) स्वभाव, (५) ईश्वर और (६) आत्मा इन ६ पादों को रखना चाहिए। जैसे —जीव स्वतः यदृच्छा से नहीं है, जीव परतः यदृच्छा से नहीं है, जीव स्वतः काल से नहीं है, जीव परतः काल से नहीं है, इसी तरहं नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के साथ भी प्रत्येक के दो-दों भेद होते हैं। यों जीवादि सातों पदार्थों के सात स्वतः परतः के प्रत्येक के दो और काल आदि के ६ भेदं मिलाकर कुल ७×२=१४×६==४ भेद हुए। व

#### (४) अज्ञानवाद--

अज्ञानवादियों के ६७ भेद इस प्रकार हैं—जीवादि ६ तत्वों को क्रमणः लिखकर उनके नीचे ये ७ भंग रखने चाहिए—
(१) सत्, (२) असत्, (३) सदसत्, (४) अवक्तव्य, (६) सदवक्तव्य, (६) असदवक्तव्य, और (७) सद्-असद् अवक्तव्य। जैसे—जीव सत् है, यह कौन जानता है ? और यह जानने से भी क्या प्रयोजन है ? इसी प्रकार क्रमणः असत् आदि शेष छहों मंग समस लेने चाहिए। जीवादि ६ तत्वों में प्रत्येक के साय सात भंग होने से कुल ६३ भंग हुए। फिर ४ भंग ये और मिलाने से ६३ + ४ = ६७ भेद हुए। चार भंग ये हैं—(१) सत् (विद्यमान) पदायं की उत्पत्ति होती है, यह कौन जानता है, और यह जानने से भी क्या लाभ ? इसी प्रकार असत् (अविद्यमान), सदसत् (कुछ विद्यमान और कुछ अविद्यमान), और अवक्तव्यभाव के साथ भी इसी तरह का वाज्य जोड़ने से ४ विकल्प होते हैं।

#### (१) विनयवाद---

निर्युक्तिकार ने विनयवाद के ३२ भेद बताये हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) देवता, (२) राजा, (३) यति, (४) ज्ञाति, (१) वृद्ध, (६) अध्यम, (७) माता और (८) पिता। इन आठों का मन से, वचन से, काया से और दान से विनयं करना चाहिएं। इस प्रकार  $5 \times 6 = 3$ २ भेद विनयवाद के हुए।

इस प्रकार अन्यतीयिक मान्य

त्रियावाद के १५० भेद अत्रियावाद के ५४ भेद अज्ञानवाद के ६७ भेद विनयवाद के ३२ भेद

सवंभेद ३६३

\*\*

१ सूत्रकृतांग निर्यु क्ति गा. ११६।

२ सूत्रकृतांग णीलांक वृत्ति पत्रांक २०५।

३ सूत्रकृतांग भीलांक वृत्ति पत्रांक २०५।

| ब्रानाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>प्</b> स                 | सम्यक्दर्शन तालिका     |                  |                              | •  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----|
| १. निसर्ग सम्पग्दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बस प्रकार (विच)             | माठ अंग                |                  | श्रद्धा के चार प्रकार        | -  |
| २. अभिगम सम्यग्वशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१.</b> निसगंहिच          | १. निःशंका             | ı                | १ परमार्थं का मम्सव          |    |
| पौन लक्षण :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २. उपदेशरुचि                | २. निष्कांक्षा         |                  | २. सद्घट परमार्थं सेवना      |    |
| माह्या के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३. आज्ञारुचि                | ३. निविचिक्ति          |                  | है. सस्यक्त आध्य का संगत्याग |    |
| २. संवेग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४. सुत्रहिन                 | ४. अमूबद्धिट           |                  | ४. कुदर्शनी का संगत्याग      |    |
| न. निवेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४. बीजरुचि                  | ५, उपवृद्धण            | •                | आठ प्रभावक                   |    |
| ४. अणक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६. अभिगम्बन                 | ६. स्थिरीकरण           |                  |                              |    |
| ४. आस्तिक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७. विस्ताररुचि              | ७, वात्सत्य            |                  | १. शवचानक                    |    |
| पौच अतिचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द, कियाहिच                  | ज. प्रभावना            | • •              | ३. वादी                      |    |
| 9 गंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | है, सक्षप्राच               | ,                      | •                | ४. नैमित्तिक                 | •  |
| o de la companya de l | १०. घमहाच                   |                        |                  | ५. तपस्ती                    |    |
| ्र गाया<br>म जिम्मिक्स्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | •                      |                  | ६. नियासिद                   |    |
| ४. पर-पार्वेड-प्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                        |                  | 6, मिव                       | •• |
| %. पर•पाषंड-संस्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                           |                        | •                | द. प्रमावक                   |    |
| पाँच मूचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                        |                  | :                            |    |
| १. जिन्धासन क्रुशलता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                        |                  | -                            |    |
| २. प्रभावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                        |                  |                              | ٠  |
| ३. तीय सेवना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                        |                  |                              |    |
| ४. धर्मिस्यरता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                           | -                      | •                |                              |    |
| ५. गुण-भक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                        |                  | •                            | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | मिथ्य।दश्न             | •                |                              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ अभिन्या                   | र अबिनय                | -                | स अज्ञान                     |    |
| १ प्रयोग किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २ समुदान किया               | ने अज्ञान क्रिया       | त्र प्रकार       | वंश प्रकार                   |    |
| १. मनःप्रयोग क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ।<br>१. अनन्तर समुदानक्रिया | ¶. मतिअज्ञान किया      | ी. देशकान<br>-   |                              | •  |
| २. वचनप्रयोग क्रिया<br>३. काग्रप्योग क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २. परम्पर समुदानिक्या       | २. श्रुतअशान किया      | र. सर्वेत्रज्ञान | २. अधर्म में धर्म श्रद्धा    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र त दुसय समुदान क्या        | स् । व म ग भ भा न जिया | ३. भावअज्ञान     | (आदि)।                       |    |



# चरित्तायारो

### चरणविहिमहत्तं-

३०३. घरणविहि ः,पवबखामि, जीवस्स ईउ सुहावहं । जं घरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥ —उत्त. अ. ६१, गा. १

दोहि ठाणेहि संपन्ने अणगारे अणादीयं अणवयग्गं दोहमढं चाउरंतसंसारकंतारं चीतिवतेण्जा, तं जहा—विण्जाए चेव चरणेण चेव। —ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५३ णित्य आसवे संवरे वा, णेव सण्णं निवेसए। अतिय आसवे संवरे वा, एवं सण्णं निवेसए।

—सूय. सु. २, अ. ४, गा. १७

संवरस्स उप्पत्ति अणुप्पत्ति य---३०४. तथो जामा पण्णता,

> तं जहा-पदमें जामे, मिंग्झमें जामे, पिंछमें जामे । तिहि जामेहि आया केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, तं जहा-पदमे जामे, मिंग्झमें जामे, पिंछमें जामे।

—ठाणं. **व. ३, उ. २, मु. १६३** 

- प॰-- असीच्चा णं भंते ! केविलस्स वा-जाव-तप्पिष्य-उवासियाए वा केविलणं संवरेणं संवरेज्जा ?
- ड०-गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखय-उवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, अत्येगत्तिए केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।
- प०—से केणहेणं भंते ! एवं वृच्चइ—

  असोच्चा णं केवितस्स वा-जाव-तप्पविखयउवासियाए

  वा अस्येगितिए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, अस्येगितिए
  केवलेणं संवरेणं नी संवरेज्जा ?
- २० गीयमा ! जस्स णं अन्झवसाणावरणिन्नाणं कम्माणं खत्रीवसमे कढे भवइ, से णं असोच्चा केविलस्स वा -जाव-तप्पविखयस्वासियाए वा केविलणं संवरेणं संवर्रेणा ।

# चारित्राचार

चरणविधि का महत्व-

३०३. अब मैं जीव को सुख देने वाली उस चरण-विधि का कथन करूँगा जिसका आचरण कर बहुत से जीव संसार-सागर से तिरगए।

विद्या और चरण (चारित्र) इन दोनों स्थानों से सम्पन्न अणगार अनादि अनन्त दीघं मार्ग वाले एवं चतुर्गतिरूप संसार रूपी गहन वन को पार करता है, अर्थात् मुक्त होता है।

आश्रव और संवर नहीं है ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए किन्तु आश्रव भी है और संवर भी है ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए।

संवर की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति—
३०४. तीन याम (प्रहर) कहे गये हैं—

यथा—प्रथम याम, मध्यम याम और अन्तिम याम। तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध संवर से संवृत ं होता है— यथा—प्रथम याम में, मध्यम याम में और अन्तिम याम में।

प्र०-भन्ते ! केवलि से-यावत्-केवलिपाक्षिक उपा-सिका से विना सूने कोई जीव संवर आराधन कर सकता है ?

उ०—गीतम ! केविल से—यावत्—केविलपाक्षिक उपा-सिका से मुने विना कई जीव संवर आराधन कर सकते हैं और कई जीव संवर आराधन नहीं कर सकते हैं।

प्रo-भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है-

केवित से—यावत्—केवित पाक्षिक उपासिका से सुने विना कोई एक जीव संवर आराधन कर सकता है और कोई जीव संवर आराधन नहीं कर सकता ?

उ०-गीतम ! जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयो-पणम हुआ है वह केविल से-यावत्-केविल पाक्षिक उपासिका से सुने विना संवर आराधन कर सकता है।

१ ठाणं. अ. २, उ० १, सु. ६१

जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केविलस्स वा-जाव-तत्पिक्वयद्यवासियाए वा केविलणं संवरेणं नो संवरेज्जा।

से तेणहुणं गोयमा एवं बुच्चइ—
जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
कडे भवइ, से णं असोच्चा केविलस्स वा-जाव-तप्पविखयजवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ।
जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केविलस्स वा-जाव-तप्पविखयजवासियाए वा केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. **१**३

प॰-सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखयउवा-सियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ?

उ॰—गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखय-उवासिपाए वा अत्थेगसिए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, अत्थेगसिए केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा।

प॰—से केणहुण भंते ! एवं वुच्चइ—
सोच्चा णं केविलस्स वा-जाव-तप्पिक्षयववासियाए वा
अत्येगितिए केविलेणं संवरेणं संवरेज्जा, अत्येगितिए
केविलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ?

उ० —गोयमा! जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खशोवसमे कडे भवइ से णं सोच्चा केवितस्स वा-जाव-तप्पविखयजवासियाए वा केविलेणं संवरेणं संवरेज्जा। जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खशोवसमे नो कडे भवइ से णं सोच्चा केवितस्स वा-जाव-तप्प-विखयजवासियाए वा केविलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा।

से तेणहेणं गोयमा एवं बुच्चइ —

जस्स णं अञ्झवसाणावरणिञ्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जग्व-तप्पिखय-

उवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेण्जा।
जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तथ्यक्लियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा।

-वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३२

आसवस्स संवरस्स य विवेगो -

३०४. अमणुण्णसमुष्पादं दुक्खमेव विजाणिया । समुष्पादमयाणंता किह नाहिति संवरं ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. ३, गा. १०

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मी का क्षयोपशम नहीं हुआ है। वह केविल से - यावत्—केविलपाक्षिक उपासिका से सुने विना संवर आराधन नहीं कर सकता है।

गीतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है-

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मो का क्षयोपणम हुआ है वह केवली से—यावत्—केविलपाक्षिक उपासिका से सुने विना संवर आराधन कर सकता है।

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मो का क्षयोपणम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केविल पाक्षिक उपासिका से सुने . विना संवर आराधन नहीं कर सकता है ।

प्र०-भन्ते ! केवलि से --यावत्-केविलपाक्षिक उपा-सिका से सुनकर कोई जीव संवर आराधन कर सकता हैं ?

उ०—गौतम ! केविल से - यावत् - केविलपाक्षिक छपा-सिका के सुनकर कोई जीव संवर आराधन कर सकता है और कोई जीव संवर आराधन नहीं कर सक्ता है।

प्र०-भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है-

केविल से—यावत्—केविल पाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई जीव संवर आराधन कर सकता है और कई जीव संवर आराधन नहीं कर सकता है?

उ०—गौतम ! जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मो का क्षयो-पश्यम हुआ है वह केविल से - यावत् - केविल पाक्षिक उपासिका से मुनकर संवर आराधन कर सकता है।

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केविल से—यावत्—केविलपाक्षिक उपासिका से सुनक्र संवर आराधन नहीं कर सकता है।

गौतम ! इस कारण से एसा कहा जाता है-

जिसके अध्यावसाना बरणीय कर्मो का क्षयोपशम हुआ है वह केविल से—यावत्—केविलपाक्षिक उपासिका से सुनकर संवर बाराधन कर सकता है।

जिसके अध्यावसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केविल से—यावत्—केविल पाक्षिक उपासिका से सुनकर संवर आराधन नहीं कर सकता है।

आश्रव और संवर का विवेक-

३०५. दु:ख की उत्पत्ति का कारण जानना चाहिए,

दुःख की उत्पत्ति को विना जाने कैसे संवर को जान पाएंगे।

अहो वि सत्ताण विउट्टणं च,
जो आसर्व जाणित संवरं च।
दुक्तं च जो जाणित निज्जरं च,
सो भासितुमिरिहति किरियवादं॥
—सूय. मु. १, अ. १२, गा. २१

जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा।

जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा ।

एते य पए संबुज्झमाणे लोगं च आणाए अभिसमेच्चा पुढो पवेदितं ।

चिट्ठं क्रेरीह कम्मेहि चिट्ठं परिविचिट्ठति । अचिट्ठं क्रेरीह कम्मेहि णो चिट्ठं परिविचिट्ठति ।

एगे वदंति अदुवा वि णाणी, णाणी वदंति अदुवा वि एगे । ---आ. सु. १, अ. ४, उ. २, मु. १३४-१३४

प॰--जीवे णं मंते ? सया सिमयं एयित वेयित चलति फंदइ
यट्टइ खुट्नइ उदीरित तं तं भावं परिणमित ?

च॰ — हंता, मंटियपुत्ता ! जीवे णं सया समितं एयति—जाव-तं तं भावं परिणमति ।

प॰--जाय च णं भंते ! से जीवे सया सिमतं-जाव-परिण-मित तार्थं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतिकिरिया भवति ?

च०--णो इणह्रे समह्रे।

जो अद्योलोक में प्राणियों के विवर्त (जन्म-मरण) को जानता है, जो आश्रव और संवर को जानता है, जो दुःख और निर्जरा को जानता है, वही कियावाद का प्रतिपादन कर सकता है।

जो आश्रव (कर्मवन्ध) के स्थान हैं, वे ही परिस्नव (संवर) कर्म निर्जरा के स्थान वन जाते हैं, (इस प्रकार) जो परिस्नव (संवर) है, वे आस्रव हो जाते हैं।

जो अनास्त्रव, त्रत विशेष हैं, वे भी (अशुभ अध्यवसाय वाले के लिए ; अपरिस्रव-कर्म के कारण हो जाते हैं,) इसी प्रकार जो अपरिस्रव-पाप के कारण हैं, वे भी (कदावित्) अनास्त्रव होते हैं।

इन पदों (भंगों-विकल्पों) को सम्यक्प्रकार से समझने वाला तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित लोक (जीव समूह) को अक्षा (आगमवाणी) के अनुसार सम्यक् प्रकार से जानकर आसवों का सेवन न करे।

जो व्यक्ति अत्यन्त गाढ अध्यवसायवण क्रूर कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह अत्यन्त प्रगाढ़ वेदना वाले स्थान में पैदा होता है। गाढ़ अध्यवसायवाला होकर, क्रूर कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, वह प्रगाढ़ वेदना वाले स्थान में उत्पन्न नहीं होता है।

यह बात चौदह पूत्रों के धारक भुतकेवली आदि कहते हैं, या केवलज्ञानी भी कहते हैं। जो यह बात केवलज्ञानी कहते हैं वही श्रुतकेवली भी कहते हैं।

प्र० — भगवन् ! क्या जीव सदा सिमत (मर्यादित) रूप में काँपता है, विविध रूप में काँपता है, चलता है (एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है) स्पन्दन किया करता है (थोड़ा या धीमा चलता है) घट्टित होता (सर्व दिगाओं में जाता है घूमता है,) धुट्ध (चंचल) होता है, उदीरित (प्रवलरूप से प्रेरित) होता है या करता है, और उन-उन भावों में परिणत होता है?

उ॰—हाँ मण्डितपुत्र ! जीव सदा समित (परिमित) रूप से काँपता है, — यावत् — उन-उन भावों में परिणत होता है।

प्र॰—भगवन् ! जव तक जीव समित-परिमित रूप से कांपता है, — याचत्—उन-उन भावों में परिणत (परिवर्तित) होता है, तव तक क्या उस जीव की अन्तिम (मरण) समय में अन्तिक्रया (मृक्ति) होती है ?

उ०-मण्डितपुत्र ! यह अर्थ (वात) समर्थ (शक्य) नहीं है, (वयोंकि जीव जब तक क्रियायुक्त है, तब तक अन्तिक्रया क्रिया का अन्तरूप मुक्ति नहीं हो सकती।)

१ (क) सुट १३४ और १३५ के बीच का मूत्रांश तपाचार के अन्तर्गत स्वाध्याय तप के पाँचवें भेद धर्मकया में देखिए।

<sup>(</sup>छ) संवर तथा सामायिक के विशेष प्रसंग हेतु भग. श. १, उ. ६, सूत्र २१-२४ धर्मकथानुयोग भाग १ खंड २, पृ. ३१६-३२१ में देवें ।

चरणानुयोग

- प०-से केणहु भंते ! एवं वृच्चइ-जावं च णं से जीवे सया समितं एयति-जाव-अंते तावं च णं तस्स जीवस्स अंतिकरिया न भवति ?
- उ०-मंडियपुता ! जावं च णं से जीवे सया समितं-जाव-परिणमति तावं च णं से जीवे आरंमित सारंमित समारंभति,

आरम्भे वट्टति, सारम्भे वट्टति, समारम्भे वट्टति,

आरम्भमाणे, सारम्भमाणे, समारम्भमाणे आरम्भे बहुमाणे, सारम्भे बहुमाणे, समारम्भे बहुमाणे, बहुणं पाणाणं-जाव-सत्ताणं दुवखावणताए सोयावणताए जुरावणताए तिप्पावणताए पिट्टावणताए परितावण-ताए वट्टति,

से तेणहु णं मंडियपुत्ता ! एवं वृच्चित-जावं च णं से जीवे सया समितं एयति-जाव-परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतिकरिया न भवति ।

- प०-जीवे णं भंते ! सया समियं नो एयति-जाव-नो तं तं भावं परिणमति ?
- च०-हंता, मंडियपुत्ता ! जीवे णं समा सिमयं-जाव-नो परिणमति ।
- प०-जाव च णं भंते ! से जीवे नो एयति-जाव-नो तं तं भावं परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंत-किरिया भवति ?

उ०-हंता,-जाव-भवति ।

प०-से केणहेणं भंते !-जाव-भवति ?

उ०-मंडियपुत्ता! जावं च णं से जीवे सया सिमयं णो आरमति, नो सारमति, नो समारमति, नो आरम्भे

प्रo-भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव समितरूप से सदा काँपता है, - यावत् - उन-उन भावों में परिणत होता है, तव तक उसकी अन्तिम समय में अन्तित्रया नहीं होती है ?

उ॰-हे मण्डितपुत्र! जीव जव तक सदा सिन्त रूप से काँपता है- यावत् - उन-उर भावों में परिणत होता है, तव तक वह (जीव) आरम्भ करता है, सरम्भ में रहता है, समारम्भ करता है,

आरम्भ में रहता (वर्तता) है, संरम्भ में रहता (वर्तता) है, और समारम्भ में रहता (वर्तता) है।

आरम्भ, सारम्भ और समारम्भ करता हुआ तथा आरम्भ में, संरम्भ में, और समारम्भ में, प्रवर्तमान जीव-

वहुत-से प्राणों,-यावत्-सत्वों को दुःख पहुँचाने में, मोक कराने में, झूराने (विलाप कराने) में, रुलाने अथवा आंसू गिर-वाने में, पिटवाने में, (थकान-हैरान कराने में,) और परिताप (पीड़ा) देने (संतप्त करने) में प्रवृत्त होता है।

इसलिए हे मण्डितपुत्र ! इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव सदा समितरूप से कम्पित होता है, - यादन-उन-उन भावों में परिणत होता है, तव तक वह जीव, अन्तिम समय (मरणकाल) में अन्तिक्रिया नहीं कर सकता।

प्र०-भगवन् ! जीव सदैव (शाश्वतरूप से) समितरूप से ही कम्पित नहीं होता,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत नहीं होता ?

उ॰ - हाँ, मण्डितपुत्र ! जीव सदा के लिए समितरूप से ही कम्पित नहीं होता, —यावत — उन-उन भावों में परिणत नहीं होता। (अर्थात् — जीव एक दिन ऋियारहित हो सकता है।)

प्र-भगवन् ! जब वह जीव सदा के लिए समितरूप से कस्पित नहीं होता --यावत् -- उन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तव क्या उस जीव की अन्तिमं समय में अन्तिकया (मुक्ति) नहीं हो जाती ?

उ॰--हाँ, (मण्डितपुत्र !) ऐसे--यावत्-जीव की अन्तिम समय में अन्तिकया (मुक्ति) हो जाती है।

प्र०-भगवन् ! ऐसा किस कारण से कहा है कि ऐसे जीव की-यावत्-अन्तिकया मुक्ति हो जाती है ?

उ॰ मण्डितपुत्र ! जब वह जीव सदा (के लिए) समित एयति-जाव णो परिणमइ तावं च णं से जीवे नो रुप से (भी) कम्पित नहीं होता. - यावत् - उन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तब वह जी व आरम्भनहीं करता, संरम्भ

बहुइ, जो सारम्मे बहुइ जो समारम्भे बहुइ, अजा-रम्ममाजे, असारम्भमाजे, असमारम्भमाजे,

आरम्भे अवट्टमाणे, सारम्भे अवट्टमाणे, समारम्भे अवट्ट-माणे बहुणं पाणाणं-जाव-सत्ताणं अदुवखावणयाए-जाव-अपरियावणयाए वट्टइ ।

प०— से जहानामए केंद्र पुरिसे सुवकं तणहत्ययं जाततेयंसि दिवखवेज्जा, से नूणं मंडियपुत्ता ! से सुवके तणहत्यए जायतेयंसि पविखले समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्जइ ?

उ०- हंता, मसमसाविज्जद्द ।

प०—से जहानामए केइ पुरिसे तत्तंसि अयकवल्तंसि उदयबिटु पविखवेजना, से नूणं मंडियपुत्ता ! से उदयबिटु तत्तंसि अयकवल्तंसि पविखत्ते समाणे खिप्पामेव विद्धंसमा-गच्छइ ?

उ०-हंता, विद्वंसमागच्छइ।

पि से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णव्यमाणे वोलट्टमाणे वोसट्टमाणे वोसट्टमाणे समसरघंडताए चिट्टति ?

उ०-हंता चिट्ठति ।

पं केइ पुरिसे तंसि हरयंसि एगं महं नावं सतासवं सयिष्टहं थोगाहेब्जा, से नूणं मंडियपुत्ता ! सा नावा तेहि आसवदारेहि आपूरेमाणी आपुरेमाणीता पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्टमाणा वोसट्टमाणा सममरघडताए चित्रति ?

उ०—हंता चिट्ठति ।

प० - अहे णं केइ पुरिसे सीसे नावाए सव्वंतो समंता आस-वहाराइं पिहेइ पिहित्ता नावानिस्संचणएणं उदयं उस्सिंचिन्जा, से नूणं मंडियपुत्ता ! सा नावा तंसि उदयंसि उस्सित्तंसि समाणंसि खिप्पामेव उद्दं उद्दाति ? नहीं करता एवं समारम्भ भी नहीं करता, और न ही वह जीव आरम्भ में, संरम्भ में एवं समारम्भ में प्रवृत्त होता है।

वारम्भ, संरम्भ और समारम्भ नहीं करता हुआ तथा वारम्भ, संरम्भ और समारम्भ में प्रवृत्त न होता हुआ जीव बहुत-से प्राणों, भूतों, जीवों और सत्वों को दुःख पहुँचाने में —्यावत्—परिताप उत्पन्न करने में प्रवृत्त (या निमित्त) नहीं होता।

प्र - (भगवान्) जैसे, (कल्पना करो) कोई पुरुप सूखे घास के पूले (तृण के मुट्ठे) को अग्नि में डाले तो क्या मण्डितपुत्र ! वह सूखे घास का पूला अग्नि में डालते ही शीघ्र जल जाता है ?

उ० हाँ, भगवन् ! वह शीघ्र जल जाता है।

प्र--(भगवान्) (कल्पना करो) जैसे कोई पुरुप तपे हुए लोहे के कड़ाह पर पानी की बूंद डाले तो क्या मण्डितपुत्र ! तपे हुए लोहे के कड़ाह पर डाली हुई वह जल-विन्दु अवश्य ही शीघ्र नप्ट हो जाती है ?

ड॰—(मण्डितपुत्र —) हाँ भगवन् ! वह जलविन्दु शीघ्र ही नष्ट हो जाती है।

प्र० — (भगवान् —) (मान लो) कोई एक सरोवर है, जो जल से पूर्ण हो, पूर्णमात्रा में पानी से भरा हो, पानी से लवालव भरा हो, वढ़ते हुए पानी के कारण उसमें से पानी छलक रहा हो, पानी से भरे हुए घड़े के समान क्या उसमें पानी व्याप्त हो सकता है ?

उ॰-हौ, भगवन् ! उसमें पानी व्याप्त हो सकता है।

प्र० — अब उस सरोबर में कोई पुरुष, सैकड़ों छोटे छिद्रों वाली तथा सैकड़ों बड़े छिद्रों वाली एक बड़ी नौका को उतार दे, तो क्या मण्डितपुत्र! वह नौका उन छिद्रों (पानी आने के द्वारों) द्वारा पानी से भरती-भरती जल से परिपूर्ण हो जाती है? पूर्णमात्रा में उसमें पानी भर जाता है? पानी से वह लवालब भर जाती है? उसमें पानी बढ़ने से छलकने लगता है? (और अन्त में) वह (नौका) पानी से भरे घड़े की तरह सर्वत्र पानी से व्याप्त होकर रहती है?

उ॰—हौ, भगवन् ! वह पूर्वोक्त प्रकार से जल से व्याप्त होकर रहती है।

प्रo—यदि कोई पुरुष उस नौका के समस्त छिद्रों को चारों और से वन्द कर (ढक) दे, और वैसा करके नौका की उलीचनी (पानी उलीचने के उपकरण विशेष) से पानी को उलीच दे (जल को रोक दे) तो है मण्डितपुत्र ! नौका के पानी को उलीच कर खाली करते ही क्या वह शीघ्र ही पानी के ऊपर आ जाती है ? उ॰--हंता उद्दाति ।<sup>३</sup>

एवामेव मंडियपुत्ता ! अत्तत्तासंवृडस्त अणगारस्स इरियासमियस्स-जाव-गुत्तवंभयारिस्स,

आउत्तं गच्छमाणस्स चिट्ठमाणस्स निसीयमाणस्स तुयह-माणस्स,

आउत्तं वत्यःपडिःगह-कंबल-पादपुंछणं गेण्हमाणस्स निविखवमाणस्स-जाव-चक्खुपम्हनिवायमवि वेमाया सुहुमा इरियोवहिया किरिया-कज्जइ।

सा पढमसमयबद्धपुट्टा बितियसमयवेतिता तित्यसमय-निज्जरिया, सा बद्धापुट्टा उदीरिया वेदिया निज्जिणा सेयकाले अकम्मं चावि भवति ।

से तेणहुं णं मंडियपुत्ता ! एवं वुच्चिति—जावं च णं से जीवे सया समितं नो एयति-जाव-तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतिकिरिया भवति ।

—वि. स. ३, **ड. ३, सु. ११-१**४

पंच संवरदार परूवणं-

३०६. जंबू !

एसो य संवरदाराई, पंच वोच्छामि आणुपुन्विए। जह भणियाणि भगवया, सन्वदुक्खिनोक्खणट्ठाए ॥ पढमं होइ अहिंसा, बिइयं सन्ववयणं ति पण्णत्तं। वत्तमणुष्णाय संवरो य, बंभचेरमपरिगगहत्तं च ॥

उ॰--हाँ, भगवन् ! पानी के ऊपर आ जाती है।

हे मण्डितपुत्र ! इसी तरह अपनी आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत हुए, ईर्यासमिति आदि पाँच समितियों से समित तथा मनोगुष्ति आदि तीन गुष्तियों से गुष्त, ब्रह्मचर्य की नौ गुष्तियों से गुष्त,

उपयोगपूर्वक गमन करने वाले, ठहरने वाले, वैठने वाले, करवट बदलने वाले तथा,

उपयोगपूर्वक वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोन्छन, (रजोहरण) आदि धर्मोपकरणों को सावधानी (उपयोग) के साथ उठाने और रखने वाले अनगार को भी अक्षिनिमेप मात्र समय में विमात्रा-पूर्वक सूक्ष्म ईर्यापथिकी किया लगती है।

वह प्रथम समय में वध्द-स्पृष्ट द्वितीय समय में वेदित और तृतीय समय में निर्जीण (क्षीण) हो जाता है। वह वद्ध-स्पृष्ट उदीरित-वेदित एवं निजीणं किया भविष्यत्काल में अकमंरूप भी हो जाती है।

इसी कारण से हे मण्डितपुत्र ! ऐसा कहा जाता है कि जब वह जीव सदा समितरूप से भी कम्पित नहीं होता,—याबत्— जन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तब अन्तिम समय में उसकी अन्तिकत्या हो जाती है।

पाँच संवरद्वारों का प्ररूपण—

३०६. श्री सुधर्मास्वामी कहते हैं —हे जम्तू !

अव मैं पाँच संवरद्वारों को अनुक्रम से कहूँगा, जिसे भगवान् ने सर्वदु:खों से मुक्ति पाने के लिए कहे हैं,

(इन पाँच संवरद्वारों) में प्रथम अहिंसा है, दूसरा सत्यवचन है, तीसरा स्वामी की आज्ञा से दत्त (अदत्तादानविरमण) है, चौथा ब्रह्मचर्य और पंचम अपरिग्रहत्व है।

१ (क) प॰—अत्थि णं भंते ! जीवा य पोग्गला य अन्नमन्नवद्धा अन्नमन्नपुट्ठा अन्नमन्नमोगाढा अन्नमन्नसिणेहपिडवद्धा अन्नमन्नघडताए चिट्रन्ति ?

उ०--हंता, अत्थि।

प०-से केणट्टोणं भंते !-जाव-चिट्ठन्ति ?

उ॰-गोयमा ! से जहानामए हरदे सिया पुण्णे पुण्णप्यमाणे वोलट्टमाणे वोसट्टमाणे समभरघडत्ताए चिट्रति,

प० — अहे णं केइ पुरिसे तंसि हरदंसि एगं महं नावं सदासवं सति । से नूणं गोयमा ! सा णावा तेहिं आसवहारेहिं आपूरमाणी आपूरमाणी पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्टमाणा वोसट्टमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठति ?

**उ॰**—हंता चिट्ठति ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! अत्थि णं जीवा य पोग्गलाय-जाव-अन्नमन्नघडताए चिट्ठन्ति । —वि. स. १, उ. ६, सु. २६

<sup>. (</sup>ख) सूय. सु. १, अ. १, उ. २, गा. ३१। (ग) उत्त. अ. २३, गा. ७०-७३।

२ (क) पंच महन्वया पण्णत्ता, तं जहा---१. सन्वाओ पाणातिवायाओ वेरमणं, २. सन्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, ३. सन्वाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं, ४. सन्वाओ मेहुणाओ वेरमणं, ४. सन्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं।---ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. ३८६ (श्रेष अगले पृष्ठ पर)

चारित्राचार

ताणि उ इमाणि सुक्वय ! महस्वयाई तोयहियसन्वसाई

सुयसागर-देशियाई, तवसंज्ञममहत्वयाई सीलगुणवरव्वयाई, सच्चज्जब्वयाई

णरय-तिरिय-मणुय-देवगद्द-विवज्जगाई सम्बज्जिसासणगाई, कम्मरयविदारगाई,

भवसयिकासगाई, दुहसयिवमोयणगाई सुहसयपवत्तणगाई, कापुरिसदुरत्तराई स्ट्युरिसणीसेवियाई,

णिखानममसम्मप्पयानगाई, संबरदाराई पंच कहियानि उ भगवया ।

--- पण्ह. मु. २, अ. १, सु. १

एपाई ययाई पंच वि सुध्वय-महत्वयाई हेउसय विवित्त-पुरुषताई कहियाई,

क्षरहॅतसासणे समासेण पंच संवरा, विस्थरेण उ पणवीसंति, श्री सुधर्मास्वामी ने अपने अन्तेवासी जम्बू स्वामी से कहा— हे सुव्रत! अर्थात् उत्तम व्रतों के धारक और पालक जम्बू! जिनका पूर्व में नामनिर्देश किया जा चुका है ऐसे ये महाव्रत समस्त लोक के हितकारी हैं या लोक का सर्वहित करने वाले हैं।

श्रुतरूपी सागर (आगम) में इनका उपदेश किया गया है। ये तप और संयमरूप वृत हैं। इन महावतों में शील का और उत्तम गुणों का समूह सिन्निहित है। सत्य और आर्जव-ऋजुता-सरलता-निष्कपटता इनमें प्रधान है।

ये महाव्रत नरकगित, तियंचगित, मनुष्यगित और देवगित से बचाने वाले हैं—मुक्ति प्रदाता हैं। समस्त जिनों—तीर्थंकरों हारा उपदिष्ट हैं। कर्मरूपी रज का विदारण करने वाले अर्थात् क्षय करने वाले हैं।

सैकड़ों भवों—जन्म-मरणों का अन्त करने वाले हैं। सैकड़ों दु:खों से बचाने वाले हैं। सैकड़ों सुखों में प्रवृत्त करने वाले हैं। ये महाव्रत कायरपुरुषों के लिए दुस्तर हैं, सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं,

ये भीक्ष में जाने के मार्ग हैं, स्वर्ग में पहुँचाने वाले हैं। इस प्रकार के ये महाब्रत रूप पाँच संवरद्वार भगवान् महा-चीर ने कहे हैं।

हे सुव्रत ! ये पाँच संवररूप महाव्रत सैकड़ों हेतुओं से पुण्कल विस्तृत है।

अरिहंत-शासन में ये संवरदार संक्षेप में (पाँच) कहे गए हैं। विस्तार से (प्रत्येक की पाँच-पाँच भावनाएँ होने से) इनके पच्चीस प्रकार होते हैं।

(भेष टिप्पण पिछले पृष्ट का)

पण्ह. सु. २, अ. १, सु. १ के प्रारम्भ में अहिंसा आदि ५ संबरों के कतिपय विशेषण हैं। उनमें नरकादि चार गतियों का विवर्जन और निर्वाण एवं देवगति की प्राप्ति पांच संबरों की आराधना का फल कहा गया है। जहाँ देवगति विवर्जन है वहाँ अणुभ देवगति का विवर्जन है। निर्वाण गति की अपेक्षा ये पांच निर्जरा स्थान हैं। अणुभ की निर्जरा होने से णुभ मनुष्य गति या णुभ देवगति दाता है।

<sup>(</sup>म) पंच णिज्जरट्ठाणा पत्रत्ता, तं जहा — १. पाणाइवायाओ वेरमणं, २. मुसावायाओ वेरमणं, ३. अदिन्नादाणाओ वेरमणं ४. मेहुणाओ वेरमणं, ४. परिग्गहाओ वेरमणं। — सम. ४, सु. १

<sup>(</sup>ग) तहेव हिमं अलियं, चोज्जं अवम्भसेवणं । इच्छाकामं च लोमं च, संजओ परिवज्जए ॥

<sup>—</sup>उत्त. थ. ३४, गा. ३

<sup>(</sup>घ) उत्त. थ. २३, गा. =७,

<sup>(</sup>ङ) — स्य. सु. १, अ. १६, सु. ६३४,

<sup>(</sup>च) आव. अ. ४, सु. २४(३)

<sup>(</sup>छ) सूय. मु. २, अ. ६, गा. ६

<sup>(</sup>झ) दस. अ. ६, गा. ८-२१

<sup>(</sup>अ) स्था. अ. ४, उ. २, गु. ४१८ तथा सम. ४, में पांच संवर के नाम हैं किन्तु वे सम्यक्त्व, विरित्त, अकपाय, अप्रमाद और अयोग हैं। पांच निर्जरास्थान, पांच महाव्रत या पांच संवर उक्त पांच के अन्तर्गत "विरित्ति" में समाविष्ट हो जाते हैं। संवर और निर्जरा की परिभाषा के अनुमार प्राणातिपातविरमण आदि पांच संवर भी हैं और निर्जरास्थान भी हैं।

212]

--- पण्ह. सु. २, अ. ४, सु. १८

पाप ठाणेहि जीवाणं गरुयत्तं — ३०७. प० — कहण्णं भंते ! जीवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति ?

उ० —गोयमा ! पाणाइवाएणं, मुसावाएणं, अदिश्नादाणेणं, मेहुणेणं, परिग्गहेणं, कोह-माण-माया-लोम-पेज्ज-दोस-कलह-अन्भवखाण-पिसुन्न-रइअरइ-परपिवाय-माया-मोस-मिच्छावंसणसल्लेणं एवं खलु गोयमा ! जीवा गरुयत्तं हृद्यमागच्छंति ।

—वि. स. १, उ**. ६, सु.** १

विरइ ठाणेहि जीवाणं लहुयतं —

३०८. प०-कहण्णं भंते ! जीवा लहुयसं हव्वमागच्छंति ?

उ०-गोयमा ! पाणाइवायावेरमणेणं-जाव-मिच्छादंसणसत्त वेरमणेणं एवं खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्तं हृष्व-मागच्छंति,

> एवं संसारं आउलीकरेंति, परित्ति करेंति एवं संसारं दीही करेंति, हस्सी करेंति, एवं संसारं अणुपरियट्टन्ति, वीइवयंति पसत्था चलारि, अप्पसत्था चलारि।

> > —वि. स. १, **ड. ६, सु. २-३**

# दसविहे असंवरे—

३०१. वसनिधे असंबरे पण्णते, तं जहा-

- १. सोतिदियअसंवरे,
- २. चिंखदियअसंवरे,
- ३. घाणिदियअसंवरे,
- ४. जिहिंमदियअसंवरे,
- ५. फासिदियअसंवरे,
- ६. मणअसंवरे,
- ७. वयअसंवरे,
- प. कायअसंवरे,
- १. उवकरणअसंबरे,
- १०. सूचीकुसग्गं असंवरे ।

----ठाणं. **अ. १०, सु. ७०६**: -

जो साघु ईर्यासमिति आदि (पूर्वोक्त पच्चीस भावनाओं) सिहत होता है अथवा ज्ञान और दर्शन से सिहत होता है तथा कपायसंवर और इन्द्रियसंवर से संवृत्त होता है, जो प्राप्त संयमयोग को प्राप्त के लिए यत्नशील रहता है, सर्वथा विशुद्ध श्रद्धावान होता है, वह इन संवरों की आराधना करके अशरीर (मुक्त) होगा। पाप स्थानों से जीवों की गुरुता—

३०७. प्र०—भगवन् ! जीव किस प्रकार शीघ्र गुरुत्व (भारीपन) को प्राप्त होते हैं?

उ०—गीतम ! प्राणातिपात से, मृपावाद से, अदत्तादान से, मैंथुन से, परिग्रह से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, प्रेम (राग) से, द्वेप से, कलह से, अभ्याख्यान से, पैंगुन्य से, रित-अरित से, परपरिवाद (परिनन्दा) से, मायामृपा से, और मिध्या-दशंनशल्य से, इस प्रकार हे गौतम ! जीव शीझ गुरुत्व को प्राप्त होते हैं।

विरति-स्थानों से जीवों की लघुता-

३०८. प्र०-भगवन् ! जीव किस प्रकार शीघ्र लघुत्व (लघुता-हल्केपन) को प्राप्त करते हैं ?

उ०-गौतम ! प्राणातिपात से विरत होने से-याबत्-मिथ्यादर्शनणस्य से विरत होने से जीव शीघ्र लघुत्व को प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार जीव संसार को बढ़ाते हैं. और परिमित करते हैं, दीर्घकालीन करते हैं, अल्पकालीन करते हैं, वार-बार भ्रमण करते हैं, संसार को लांघ जाते हैं।

उनमें से चार (लघुत्व, परित्तीकरण, ह्नस्वीकरण एवं व्यति-क्रमण) प्रशस्त हैं और चार (गुरुत्व, वृद्धीकरण, दीर्घीकरण एवं पुनः-पुन. भवश्रमण) अग्रशस्त हैं।

दस प्रकार के असंवर-

३०:. दस प्रकार के असंवर कहे गये हैं, यथा-

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय असंवर,
- (२) चक्षुइन्द्रिय-असंवर;
- (३) झागेन्द्रिय-असंवर
- (४) रसना-इन्द्रिय असंवर,
- (५) स्पर्शनेन्द्रिय असंवर,
- (६) मन-असंवर,
- (७) वचन-असंवर,

(१) उपकरण-असंवर,

(६) काय-असंवर, (१०) सूचीकुशाग्र-असंवर।

१ वि. सं. १२, उ. २, सु. १४%

२ ठाणं. ब. ५, उ. २, सु. ४२७।

३ ठाणं. अ. ६, सु. ४८७ ।

#### वंच संवर दारा-३१०. पंच संवर दारा पन्नता, तं जहा---२. विरई, १. सम्मतं, ४. अकसाया, ३. अप्यमत्तया, ५. अजोगया । ~सम. ५, सु. १ महाजण्णं---३११. सुसंबुढा पंचहि संबरेहि, इह जीवियं अणवकंखमाणा। वोसट्टकाया सुइचत्तदेहा, महाजयं जयइ जन्नसिट्टं।। — उत्त- अ. १२, गा. ४२ दसविहे संवरे-३१२. दसविधे संवरे पण्णते, तं जहा-१. सीतिदियसंवरे, २. चॉक्खदियसंवरे, ४. जिब्मिदियसंवरे, ३. घाणिदियसंबरे, ५. फासिदियसंवरे,1. · ६. मणसंवरे,2 कायसंयरे, ७. वयसंवरे,

#### —ठाणं. अ. १०, सु. ७०६ दसविहा असमाही-दस प्रकार की असमाधि --

१०. सूचीकुसग्गसंवरे ।

३१३. दसविधा असमाघी पण्णत्ता, तं जहा— १. पाणातियाते, २. मुसावाए, ३. अदिण्णादाणे, ४. मेहुणे, ५. परिश्गहे, ६. इरियाऽसमिती ७. भासाऽसमिती, E. एसणाऽसमिती, ६. आयाण-मंड-मत्त-णिक्खेवणाऽसमिती । १०. उन्चार - पासवण-खेल-सिंघाणग-जल्ल-परिद्वावणिया-उसमिती । —ठाणं. थ. १०, सु. ७११

दसविहा समाही-

६. उवकरणसंवरे,

दसविधा समाधी पण्णता, तं जहा-१. पाणातिवायवेरमणे, २. मुसावायवेरमणे, ३. अविण्णावाणवेरमणे, ४. मेहुणवेरमणे, ५. परिग्गहवेरमणे, ६. इरियासमिती, ७. भासासमिती, **प्रमणासमिती**, ६. आयाण-भंड-मत्त-णिबसेवणासमिती ।

१०. उच्चार - पासवण - खेल-सिंघाणग-जन्ल-परिट्ठावणिया --ठाणं. थ. १०, सु. ७११

पाँच संवर द्वार-

३१०. पाच संवर द्वार कहे गये हैं, यथा-

(१) सम्यक्त्व,

(२) विरति,

(३) अप्रमत्तता,

(४) अकपायता,

(५) अयोगता या योगों की प्रवृत्ति का निरोध।

महायज्ञ--

३११. जो पांच संवरों से सुसंवृत होता है, जो असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करता है, जो काया का व्युत्सगं करता है, जो शुचि है, और जो देह का त्यांग करता है, वह महाजयी श्रेष्ठयज्ञ करता है।

दस प्रकार के संवर-

३१२. संवर दस प्रकार का कहा गया है। जैसे --

(१) श्रोत्रेन्द्रय-संवर,

(२) चक्षुरिन्द्रिय-संवर,

(३) घ्राणेन्द्रय-संवर,

(४) रसनेन्द्रिय-संवर,

(५) स्पर्शनेन्द्रिय-संवर,

(६) मन-संवर,

(७) वचन-संवर,

(८) काय-संवर,

(६) उपकरण-संवर,

(१०) सूचीकुशाग्र-संवर।

३१३. असमाधि दस प्रकार की कही गई है। जैसे---

(१) प्राणातिपात-अविरमण ।

(२) मृपावाद-अविरमण।

(२) अदत्तादान-अविरमण।

(४) मैयुन-अविरमण।

(५) परिग्रह-अविरमण।

(६) ईया-असमिति ।

(७) भाषा-अम्मिति ।

(८) एपणा-असमिति ।

(६) आदान-भाण्ड-मत्र (पात्र) निक्षेप की असमिति ।

(१०) उच्चार-प्रस्नवण-श्लेप्म-सिघाण-जल्ल परिष्ठापना की असमिति ।

### दस प्रकार की समाधि-

समाधि दस प्रकार की कही गई है। जैसे

(१) प्राणातिपात-विरमण।

(२) मृपावाद-विरमण।

(३) अदत्तादान-विरमण।

(४) मैथून-विरमण।

(५) परिग्रह-विरमण।

(६) ईयांसमिति ।

(७) भापासिमति ।

(८) एपणासमिति ।

(६) आदान भाण्ड मत्र (पात्र) निक्षेपण समिति ।

(१०) उच्चार - प्रस्नवण - यलेप्स-सिंघाण-जल्ल-परिष्ठापना

ठाणं. व. ५, उ. २, सु. ४२७।

असंवुडअणगारस्स संसार परिभमणं—

३१४. प० — असंबुडे णं भंते ! अणगारे कि सिज्झति ? बुज्झति ? मुच्चति ? परिनिव्वाति ? सव्वदुवखाणमंतं करेति ?

उ०-गोयमा ! नो इणट्टे समट्टे ।

प०- से केणद्रे णं भंते ! एवं वृच्चइ नो सिज्झइ-जाव-नो अंतं करेड ?

उ॰- गोयमा ! असंबुडे अणगारे आउपवन्नाओ सत्तकम्म-पगडीओ,

> सिद्धिलबंधणबद्धाओ घणियवंधणबद्धाओ पकरेति, हस्सकालद्वितीयाओ, दीहकालद्वितीयाओ पकरेति,

मंदाणुभागाओ, तिन्वाणुभागाओ पकरेति, अव्यवदेसग्गाओ बहुप्पदेसग्गाओ पकरेति, आउगं च णं कम्म सिय बंधति, सिय नो वंधति,

असातावेदणिज्जं च णं कम्मं मुज्जो-भुज्जो उविचणाति, क्षणादीयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसार-कंतारं अणुपरियट्टइ।

से तेणडूं णं गोयमा ! असंबुडे अणगारे नो सिण्झति -जाव-नो सव्वदुवखाणमंतं करेइ।

—वि. स**.** १, ज. १, सु. १**१** 

संवुडअणगारस्स संसारपारगमणं — ३१५. प० - संवुडे णं भंते ! अणगारे सिल्झति-जाव-अंतं करेति ?

उ०-हंबा, सिज्झति जाव-अंतं करेति ।

प०-से केणहीणं भंते ! एवं वुच्चइ-सिज्झइ-जाव-अंतं करेति?

उ॰—गोयमा ! संबुडे अणगारे आउयवन्नाओ सत्तकम्म-पगडीओ, घर्णियबंधणबद्धाओ |सिदिलबंधणबद्धाओ पकरेति.

बीहकालद्वितीयाओ हस्सकालद्वितीयाओ पकरेति,

तिच्वाणुभागाओ मंदाणुभागाओ पकरेति, बहुपएसग्गाओ अप्पपएससग्गाओ पकरेति, आउयं च णं कम्मं न बंधति, असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो मुज्जो मुज्जो उव-ं चिणाति,

असंवृत अणगार का संसार परिभ्रमण-

३१४. प्र०-भगवन् ! असंवृत अनगार क्या सिद्ध होता है, —यावत्—समस्त दु:खों. का अन्त करता है ?

उ॰ - हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य या ठीक) नहीं है।

प्र०-भगवन् ! वह किस कारण से सिद्ध नहीं होता, - यावत् - अन्त नहीं करता ?

उ॰-गौतम ! असंवृत अनगार आयुक्तमं को छोड़कर शेप सात कर्म प्रकृतियों को

शिथिल वन्धन से वद्ध को गाढ़ वन्धन से वद्ध करता है, अल्पकालीन स्थिति वाली को दीर्घ-कालिक स्थिति वाली

मन्द अनुभाग वाली को तीव्र अनुभाग वाली करता है, अल्पप्रदेश वाली को बहुत प्रदेश वाली करता है,

और आयुकर्म को कदाचित् वांधता है, एवं नदाचित् नहीं वांधता है,

असातावेदनीय कर्म का वार-वार, उपार्जन करता है, तथा अनांदि अनवदग्र-अनन्त दीर्घ मार्ग वाले चतुर्गति संसाररूपी अरण्य में वार-वार पर्यटन परिश्रमण करता है,

हे गौतम ! इस कारण से असंवृत अनगार सिद्ध नहीं होता —यावत्—समस्त दुःखों का अन्त नहीं करता।

संवृत अणगार का संसार पारगमन—

३१५. प्र०-भगवन् ! क्या संवृत अनगार सिद्ध होता है, —यावत्—अन्त करता है ?

उ॰—हाँ गीतम ! वह सिद्ध होना है,—यावत् – सव दुःसों का अन्त करता है।

प्र०-भगवन् ! वह किस कारण से सिद्ध होता है, —्यावत्—सव दु.खों का अन्त करता है ?

उ०--गौतम ! संवृत अनगार आयुष्यकर्म को छोड़कर शेष सात कर्म प्रकृतियों को गाढ़वन्धन से बृद्ध को शिथिल बन्धनबद्ध कर देता है,

दीर्घकालिक स्थिति वाली को ह्रस्व (थोड़े) काल की स्थिति वाची करता है,

तीवरस (अनुभाव) वाली को मन्दरस वाली करता है, बहुत प्रदेश वाली को अल्पप्रदेश वाली करता है, ् और आयुष्य कर्म को नहीं बौधता है।

वहं असातावेदनीय कर्म का बार-बार उपचय नहीं करता है। (अतएव वह)

रिष्ध

अणाईयं च णं अणवदागं दीहमद्धं चाउरंतं संसार-कंतारं वीतीवयति ।

से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—''संबुडे अणगारे सिज्झति-जाव-अंतं करेति ।"

वि. सं. १, उ. १, सु. ११

चरित्तसंपन्नयाए फलं-

३१६. प०-चरित्तसंपन्नाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ० - चिरत्तसंपन्नाए णं सेलेसीमावं जणयइ। "सेलेसि पिट-वन्ते य अणगारे चतारि केवलिकम्मंसे खवेद्द। तमो पच्छा सिज्झद्द बुज्झद्द मुच्चद्द परिनिक्वाएइ सन्व-दुक्लाणमंतं करेद्द।"

—रत्त. अ. २६, सु. **६**३

एगे चरणविण्णाणेण एव मोक्खं मण्णंति—

३१७. इहमेरो उ मझन्ति, अप्यच्चक्खायपावर्ग । आयरियं विवित्ताणं, सम्बद्धक्का विमुच्चई ॥

-- इत्त. अ. ६, गा. ५

अनादि-अनन्त दीर्घमार्ग वाले चतुर्गतिरूप संसार-अरण्य का उल्लंघन करता है।

इस कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि संवृत अनगार सिद्ध हो जाता है,—यावत्—अन्त कर देता है।

चारित्र सम्पन्नता का फल--

३१६. प्र०—भन्ते ! चारित्र-सम्पन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—चारित्र-सम्पन्नता से वह शैलेशी-भाव को प्राप्त होता है। शैलेशी-दशा को प्राप्त करने वाला अनगार चार केवलि-सत्क (केवली के विद्यमान) कर्मों को क्षीण करता है। उसके पश्चात् वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परि-निर्वाण होता है और सब दुःखों का अन्त करता है।

कुछ लोग चारित्र के जानने से ही मोक्ष मानते हैं—

३१७ इस संसार में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पापों का
त्याग किये विना ही आचार को जानने मात्र से जीव सब दुःखों

से मुक्त हो जाता है।

# प्रथम महाव्यत

# (१) अहिंसा महान्रत का स्वरूप और आराधना

सन्वेहि तित्थयरेहि सन्ध-पाण-भूय-जीव-सत्ताणं रनखणं कायन्वं इति पर्कवियं—

३१८. से बेमि—जे य अतीता जे य पढुष्पण्णा जे य आगमेस्सा अरहंता भगवंता सन्त्रे ते एवमाइक्खंति, एवं भासेति, एवं पक्णवेति, एवं पक्केंति—

सरवे पाणा-जान-सन्वे सत्ता ण हंतस्वा, ण अज्जावेयन्वा, ण परिधेतस्वा, ण परितावेयस्वा, ण उद्देवेयस्वा, समी तीर्थंकरों ने सभी प्राण-भूत-जीव-सत्वों की रक्षा करनी चाहिए ऐसी प्ररूपणा की है —

करना चाहिए एसा प्ररूपणा ना ह — ३१ = . मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ — भूतकाल में (ऋपभदेव आदि) जो भी अर्हन्त (तीयँकर) हो चुके हैं, वर्तमान में जो भी (सीमन्धरस्वामी आदि) तीयँकर हैं, तथा जो भी भविष्य में (पद्मनाभ आदि) होंगे, वे सभी अर्हन्त भगवान (परिपद में) ऐसा ही उपदेश देते हैं, ऐसा ही भाषण करते हैं, ऐसा ही (हेतु, दृष्टान्त, युक्ति आदि द्वारा) वताते (प्रज्ञापन करते) हैं, और ऐसी ही प्ररूपणा करते हैं कि—

किसी भी प्राणी, — यावत् — सत्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए, न ही वलात् उनसे आज्ञा पालन कराना चाहिए, न उन्हें वलात् दास-दासी आदि के रूप में पकड़कर या खरीदकर रखना चाहिए, न उन्हें परिताप (पीड़ा) देना चाहिए, और न उन्हें उद्दिग्न (भयभीत या हैरान) करना चाहिए।

एस घम्मे घुवे णितिए सासते, समेच्च लोगं खेतन्नेहि पवेदिते।<sup>1</sup>

---सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८०

से भिक्खू जे इमे तस-थावरा पाणा भवंति ते णो सयं समा रभति,

णो अण्णेहि समारमार्वेति, अण्णे समारमंते वि न समणुजाणइ,

चंरणानुयोग

इति से महता आदाणातो उवसंते उवद्विते पडिविरते । —सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८४

उरालं जगओ जोयं, विपरीपासं पर्लेति य । सन्वे अवशंतदुक्ला य, अतो सन्त्रे अहिंसिया ॥

एतं खु णाणिणो सारं, जं न हिसति किंच णं। अहिंसा समयं चेव, एतावंतं वियाणिया।।<sup>2</sup>
—सूय. सु. १, अ. १, उ. ४, गा. ६-१०

पढम महन्वय आराहणा पइण्णा—

३१६. पढमे भंते ! महन्वए पाणाइवायाओ वेरमणं ।
सन्वं भंते ! पाणाइवायं पन्चक्खामि—
से सुहुमं वा बायरं वा, तसं वा, थावरं वा,
से य पाणाइवाए चउन्विहे पण्णते, तं जहा—

- १. दन्वओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।
- १. दव्वंओ छसु जीवनिकाएसु,
- २. खेत्तओ सब्बलोगे,
- ३. कालओ दिया वा, राओ वा,
- ४. भावओ रागेण वा दोसेण वा।

नेव सयं पाणे अइवाएण्जा, नेवन्नेहि पाणे अइवायावेण्जा, पाणे अइवायंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा, यही धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। समस्त लोक को केवल-ज्ञान के प्रकाश में जानकर जीवों के खेद (पीड़ा) को या क्षेत्र को जानने वाले श्री तीर्थंकरों ने इस धर्म का प्रतिपादन किया है।

.जो ये त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनका वह भिक्षु स्वयं समारम्भ नहीं करता,

न वह दूसरों से समारम्भ कराता है,

और न ही समारम्भ करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करता है।

इस कारण से वह साधु महान् कर्मों के आदान (वन्धन) से मुक्त हो जाता है, शुद्ध संयम में उद्यत रहता है तथा पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है।

(औदारिक-त्रस-स्थावर जीव रूप) जगत् का (वाल्य-यौवन-वृद्धत्व गादि) संयोग—अवस्थाविशेष अथवा योग—मन वचन काया की प्रवृत्ति उदार स्यूल है—इन्द्रियप्रत्यक्ष है और वे (जीव) विपर्यय (दूसरे पर्याय) को भी प्राप्त होते हैं तथा सभी प्राणी दु:ख से आकान्त—पीड़ित हैं, अतः सभी प्राणी बहिस्य— हिंसा करने योग्य नहीं—हैं।

विशिष्ट विवेकी पुरुष के लिए यही सार — न्यायसंगत निष्कर्ष है कि वह (स्थावर या जंगम) किसी भी जीव की हिंसा न करे। अहिंसा के कारण सब जीवों पर समता रखना और (उपलक्षण से सत्य आदि) इतना ही जानना चाहिए, अथवा अहिंसा का समय (सिद्धान्त या आचार) इतना ही समझना चाहिए।

प्रथम महाव्रत आराधन प्रतिज्ञा—

३१६ भन्ते ! पहले महाव्रत में प्राणातिपात से विरमण होता है। भन्ते ! मैं सर्व प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ। सूक्ष्म या स्यूल, त्रस या स्थावर उस प्राणातिपात के चार प्रकार कहे हैं—

- (१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से. (३) काल से, (४) भाव से।
- (१) द्रव्य से छहों जीवनिकाय में,
- (२) क्षेत्र से सर्वलोक में,
- (३) काल से दिन में या रात में,
- (४) भाव से राग या द्वेष से।

जो भी प्राणी हैं उनके प्राणों का अतिपात में स्वयं नहीं करूँगा, दूसरों से नहीं कराऊँगा और अतिपात करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा,

१ आ. सु. १, स. ४, उ. ५, सु. १३२।

२ सूय. सु. १, अ. ११, गा. १०।

जावन्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतं पि अन्तं न समणुजाणामि ।

तस्स भन्ते । पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि- रामि । $^{1}$ 

पढमे भन्ते ! महत्वए च्विट्टिओिम सत्वओ पाणाइवायाओ वरमणं। वर्मा अ. ४, सु. ११

पढम महव्वय पंच भावणाओ-

३२०. पढमं पंते ! महन्त्रयं पच्चवखामि सच्चं पाणातिवार्ते ।

से सुहुमं वा, बायरं वा, तसं वा, थावरं वा, णेव सयं पाणातिवातं करेज्जा, नेवऽण्णं पाणातिवातं कारवेज्जा, अण्णं पि पाणातिवातं करंतं ण समणुजाणेज्जा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणसा, वयसा, कायसा ।

तस्स भंते ! पडिवकमामि, निदामि, गरहामि, अप्पाणं वोसि-रामि ।

तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति ।

१. तित्यम्मा पढमा भावणा—रियासमिते से णिःगंये, णो अणरियासमिते सि ।

केवली बूया—"इरियाअसिमते से णिग्गंथे पाणाई भूयाई जीवाई सत्ताई अभिहणेज्ज वा, वत्तेज्ज वा, परियावेज्ज वा, लेसेज्ज वा, उद्देवेज्ज वा। इरियासिमत्ते से णिग्गंथे, णो इरियाअसिमते ति पढमा भावणा।

२. अहावरा दोच्चा भावणा—मणं परिजाणित से णिगांथे,

जे य मणे पावए सावज्जे सिकरिए अण्हयकरे छेदकरे भेदकरे अधिकरणिए पादोसिए पारिताविए पाणातिचाइए सूतोवधा-तिए तहत्पगारं मणं णो पधारेज्जा। मणं परिजाणित से णिगाँदे, जे य मणे अपावए ति दोच्चा भावणा।

यावंज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योगं से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! मैं उससे निवृत्तं होता हूँ, निन्दां करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का व्युत्सर्ग करतां हूँ।

भन्ते ! मैं पहले महावृत में उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सर्व प्राणातिपात की विरति होती है।

प्रथम महाव्रत और उसकी पाँच भावना—

२२०. भन्ते ! मैं प्रथम महाव्रत में सम्पूर्ण प्राणातिपात (हिंसा) का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ।

में सूक्ष्म-स्थूल (वादर) और त्रस-स्थावर समस्त जीवों का न तो स्वयं प्राणातिपात (हिंसा) करूँगा, न दूसरों से कराऊँगा और न प्राणातिपात करने वालों का अनुमोदन—समर्थन करूँगा,

इस प्रकार में यावज्जीवन तीन करण से एवं मन, वचन, काया से—तीन योगों से इस पाप से निवृत्त होता हैं।

हे भगवन् ! मैं उस पूर्वकृत पाप (हिंसा) का प्रतिक्रमण करता, (पीछे हटता हूँ,) (आत्म-साक्षी से—) निन्दा करता हूँ, और (गुरु साक्षी से—) गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा से पाप का ब्युत्सर्ग (पृथक्करण) करता हूँ।

उस प्रथम महावन की पाँच भावनाएँ होती हैं-

(१) उसमें पहली भावनां यह है—निर्ग्रन्यं ईयसिंमिति से युक्त होता है, ईयसिमिति से रहित नहीं।

केवली भगवान् कहते हैं—''ईर्यासमिति से रहित निग्नेन्थ प्राणी, भूत, जीव और सत्वें का हननं करता है, धूलें आदि से ढकता है, दवा देता है, परिताप देता है, चिपका देता हैं, या पीड़ित करता है। इसलिए निग्नेन्थ ईर्यासमिति से युक्त होकर रहे, ईर्यासमिति से रहित होकर नहीं।'' यह प्रथम भावना है।

(२) इसंके पश्चात् दूसरी भावना यह है—मन को जो अच्छी तरह जानकर पापों से हटाता है वह निग्रंन्थ है।

जो मन पापकर्ता सावद्य (पाप से युक्त) है, कियाओं से युक्त है, कर्मों का आस्रवकारक है छेदन-भेदनकारी है, क्लेश- द्वेपकारो है, परितापकारक है। प्राणियों के प्राणों का अतिपात करने वाला और जीवों का उपघातक है। इस प्रकार के मन (मानसिक विचारों) को घारण (ग्रहण) न करे। मन को जो भली मौति जानकर पापमय विचारों से दूर रखता है। जिसका मन पापों (पापमय विचारों) से रहित है, वह निर्ग्रन्थ है। यह दितीय भावना हैं।

समता सन्वभूएसु, सत्तु-मित्तेसु वा जगे । पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्करे ।

३. अहावरा तच्चा भावणा—वइं परिजाणित से णिग्गंथे,

जा य दई पाविया सावज्जा सिकरिया-जाव-भूतोवघातिया तहप्पगारं वइं णो उच्चारेक्ना।

जे वइं परिजाणित से णिग्गंथे जा य वइ अयाविया ति तच्चा भावणा ।

४. अहावरा चल्या भावणा-अायाणभंडमत्तिणक्खेवणा-समिते से णिग्गंथे, जो अणादाणभंडमत्तणिक्खेवणाऽसमिते ।

केवली वूया-"आदाणभंडिनक्खेवणाअसमिते से णिग्गथे पाणाई भूताई जीवाई सत्ताई अभिहणेन्ज वा-जाव-उद्वेज्ज वा। तम्हा आयाणभंडणिक्खेवणासमिते से णिग्गंथे, णो क्षणादाणसंडणिक्खेवणाऽसमिते त्ति चउत्या सावणा ।

५. अहावरा पंचमा भावणा-आलोइयपाण-भोयणभोई से णिरगंथे जो अजालोइयवाज-भोयणभोई।

केवली वूया--''अणालोइयगण - भोयणभोई ते णिगांथे पाणाणि वा, भूताणि वा, जीवाणि वा, सत्ताणि वा अभि-हुणेज्ज वा-जाव-उद्देवेज्ज वा । तम्हा आलोइयपाण-मोयण-भोई से णितगंथे जो अजालोइयपाण-भोयणभोई ति पंचमा भावणा ।

एत्ताव ताव महत्वयं सम्मं काएणं फासिते पालिते तीरिए किट्टिते अवद्विते आणाए आराहिते यावि भवति ।

पढमे भंते ! महत्वए पाणाइवाताओ वेरमणं । — बा. सु. २, अ. १४, *नु. ७७७-७७*६

(३) इसके अनन्तर तृतीय भावना यह है—जो साधक वचन का स्वरूप भलीभाँति जानकर सदोप वचनों का परित्याग करता है, वह निर्ग्रन्थ है।

जो वचन पापकारी सावद्य कियाओं से युक्त यावत् जीवों का उपघातक है; साधु इस प्रकार के वचन का उच्चारण न करे।

को वाणी के दोपों को भलीभाँति जानकर सदोप वाणी का परित्याग करता है वही निर्ग्रन्थ है। उसकी वाणी पापदोप रहित हो, यह तृतीय भावना है।

(४) तदनन्तर चौयी भावना यह है-जो आदानभाष्डमात्र निक्षेपण समिति से युक्त है, वह निर्ज़न्य है। जो आदानभाण्डमात्र निक्षेपण सिमिति से रहित है वह निग्नंत्य नहीं है।

केवली भगवान् कहते हैं — जो निर्ग्रन्य — आदानभाष्डमात्र निक्षेपण सिमति से रहित है, वह प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्वों का अभिघात करता है, यावत् पीड़ा पहुँचाता है। इसलिए जो आदान-भाण्डमात्रनिक्षेपण समिति से युक्त है वही निर्यन्य है, जो आदानभाण्ड (मात्र) निक्षेपण समिति से रहित है, वह निर्ग्रन्थ नहीं है। यह चतुर्य भावना है।

(४) इसके पश्चात् पाँचवीं मावना यह है—सो सामक आलोकित पानभोजनभोजी होता है, वह निर्प्रन्य होता है, बना-लोकित पान-भोजन-भोजी नहीं।

केवली भगवान कहते हैं — जो विना देखे-भाले ही आहार-पानी सेवन करता है। वह निग्रंन्य प्राणों, भूतों, जीवों और स्त्यें का हनन करता है, याबत् उन्हें पीड़ा पहुँचाता है। अतः जो देखभाल कर आहार-पानी का सेवन करता है, वही निर्प्रन्य है। विना देखे भाले आहार-पानी करने वाला नहीं। यह पंचम भावना है।

इस प्रकार पाँच भावनाओं से विशिष्ट तथा सामक द्वारा स्वीकृत प्राणातिपात विरमणरूप प्रयम महाव्रत का सम्यक् प्रकार काया से स्पर्श करने पर, उसका पालन करने पर, गृहीत महा-व्रत को भली भाँति पार लगाने पर, उसका कीर्तन करने पर, उत्तमें अवस्थित रहने पर, भगवदाज्ञा के अनुरूप आराधन ही जाता है ।

हे भगवन् ! यह प्राणातिपातिवरमणरूप प्रयम महावत है।

१ (क) समवायांग सूत्र में अहिंसा महाव्रत की पांच भावनाएँ हैं-१. इर्यासमिति, २. मनोगुप्ति, ३. वचनगुप्ति, ४. आलोक भाजन भोजन, ५. आदानभाण्डमात्रनिक्षेपण समिति । ----सम. सम. २४, सु. १

<sup>(</sup>ख) प्रश्नव्याकरण में बहिसा महाव्रत की पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं-- १. ईर्यासमिति, २. अपापगमन, ३. अपापवचन, ---पण्ह. सु. २, अ**. १,** सु. ७-११ ४. एपणा समिति, ५ आदान निक्षेपण समिति । विशेष के लिए देखें इसी विभाग का परिशिष्ट ।

# अहिसाए सही नामाई—

३२१. तत्य पढमं अहिंसा, तस-यावर-सव्वभूय-खेमंकरी।

तीसे समावणाओ, किंचि बोच्छं गुणुद्देसं।।

तत्य पढमं अहिसा । जा सा सदेव मणुयासुरस्स लोगस्स भवइ दीवी

साणं सरणं गद्ग पद्गृहा ।

- १. निध्वाणं,
- २. निस्बुई,
- ३. समाही,
- ४. सत्ती,
- ५. किसी,
- ६. कंती,
- ७. रती य,
- प. बिरती य,
- ६. सुयंग,
- १०. तिसी,
- ११. वया,
- ं१२. बिमुली,
- १३. खंती,
- **११४. समताराहणा**,

#### अहिंसा के साठ नाम-

३२१. इन संवरद्वारों में प्रथम जो अहिंसा है, वह त्रस और स्थावर—समस्त जीवों का क्षेम-कुशल करने वाली है।

में पाँच भावनाओं सहित अहिंसा के गुणों का कुछ कथन करूँगा।

उन (पूर्वोक्त) पाँच संवरद्वारों में प्रथम संवरद्वार अहिसा है। यह अहिसा देवों, मनुष्यों और अमुरों सहित समग्र लोक के लिए द्वीप अथवा दीप (दीपक) के समान है।

त्राण है—विविध प्रकार के जागतिक दुःखों से पीड़ित जनों की रक्षा करने वाली हैं। श्ररणदात्री है, उन्हें शरण देने वाली है। कल्याणकामी जनों के लिए गित-गम्य है—प्राप्त करने योग्य है तथा समस्त गुणों एवं सुखों का आधार है।

(अहिंसा के निम्नलिखित नाम हैं।)

- (१) निर्वाण-मुक्ति का कारण है।
- (२) निवृंत्ति--दुर्घ्यानरहित होने से मानसिकः स्वस्थता-रूप है।
  - (३) समाधि-समता का कारण है।
- (४) शक्ति—आध्यात्मिक शक्ति या शक्ति का कारण है। (कही-कहीं "सत्ती" के स्थान पर "सन्ती" पद मिलता है, जिसका अर्थ है—शांति, अहिंसा में परद्रोह की भावना का अभाव होता है, अतएव वह शान्ति भी कहलाती है।)
  - (४) कीर्ति—कीर्ति का कारण है।
- (६) कान्ति ऑहंसा के आराधक में कान्ति तेजस्त्रिता उत्पन्न हो जाती है, अतः वह कान्ति है।
- (७) रति प्राणिमात्र के प्रति प्रीति, मैत्री, अनुरक्ति— आत्मीयता को उत्पन्न करने के कारण वह रति है।
  - (=) विरति-पापों से विरक्ति।
- (६) श्रुतांग—समीचीन श्रुतज्ञान इसका कारण है, अर्थात् सत् शास्त्रों के अध्ययन मनन से अहिंसा उत्पन्न होती है, इस कारण इसे श्रुतांग कहा गया है।
  - (१०) तृष्ति-सन्तोपवृत्ति भी अहिंसा का एक अंग है।
- (११) दया—कष्ट पाते हुए, मरते हुए या दुः खित प्राणियों की करुणाप्रेरित भाव से रक्षा करना, यथायक्ति दूसरें के दुःख का निवारण करना।
  - (१२) विमुक्ति—वन्धनों से पूरी तरह छुड़ाने वाली।
  - (१३) क्षान्ति—क्षमा, यह भी अहिंसा का रूप है।
  - (१४) सम्यक्त्वाराधना—सम्यक्त्व की आराधना—सेवना । कारण।

- १४. महंती,
- १६. बोही,
- १७. बुद्धी,
- १८. धिई,
- १६. समिद्धी,
- २०. रिद्धी,
- २१. विद्धी,
- २२. हिसी,
- २३. पुट्टी,
- २४. नंदा,
- २४. महा,
- २६. विसुद्धी,
- २७. लडी,
- २५. विसिद्धदिद्वी,
- २६. कल्लाणं,
- ३०. मंगलं,
- ३१. पमोओ,
- ३२. विभूती,
- ३३. रक्खा,
- ३४. सिद्धावासो,
- ६५. अणासवी,
- ३६. केवलीणंठाणं,
- ३७. सिवं,
- ३८, समिई,
- ३६. सीलं,
- ४०. संजमो ति य,
- ४१. सीलपरिघरो,

- (१५) महती—समस्त वर्तो में महान्-प्रधान-जिनमें समस्त वर्तो का समावेश हो जाए।
  - (१६) बोधि-धर्म प्राप्ति का कारण।
  - (१७) वृद्धि-वृद्धि को सार्थकता प्रदान करने वाली।
  - (१८) धृति--चित्त की धीरता दृद्ता ।
- (१६) समृद्धि—सब प्रकार की सम्यन्नता से युक्त—जीवन को आनन्दित करने वाली।
  - (२०) ऋदि--लक्ष्मी प्राप्ति का कारण।
  - (२१) वृद्धि-पुण्य एवं धमं की वृद्धि का कारण।
  - (२२) स्थिति मुक्ति में प्रतिष्ठितं करने वाली।
- (२३) पुष्टि—पुण्यवृद्धि से जीवन को पुज्ट बनाने वाली अथवा पाप का अपचय करके पुण्य का उपचय करने वाली।
- (२४) नन्दा-स्व और पर को आनन्द-प्रमोद प्रदान करने वाली।
- (२५) भद्रा— स्व का और पर का भद्र—कल्याण करने वाली।
  - (२६) विणुद्धि-आत्मा को विशिष्ट णुद्ध बनाने वाली।
  - (२७) लव्धि केवलज्ञान आदि लब्धियों का कारण।
- (२८) विभिष्ट दृष्टि —विचार और आचार में अनेकान्त प्रधान दर्शनवाली।
- (२६) कल्याण—कल्याण या शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का कारण।
- (३०) मंगल-पाप-विनाशिनी, सुख उत्पन्न करने वाली, भव-सागर से तारने वाली।
  - (३१) प्रमोद-स्व-पर को हुएं उत्पन्न करने वाली।
  - (३२) विभूति—ऐश्वर्यं का कारण।
- (३३) रक्षा-प्राणियों को दुःख से बचाने की प्रकृतिरूप, आत्मा को सुरक्षित बनाने वाली।
- (३४) सिद्धावास—सिद्धों में निवास कराने वाली, मुक्ति॰ धाम में पहुँचाने वाली मोक्ष हेतु।
  - (३५) अनास्रव-आते हुए कर्मों का निरोध करने वाली।
  - (३६) केवली-स्थानम् केवलियों के लिए स्थानरूप।
  - (३७) शिव-सुख स्वरूप, उपद्रवों का शमन करते वाली।
  - (३८) समिति—सम्यक् प्रवृत्ति ।
  - (३६) शील-सदाचार स्वरूपा, समीचीन आचार।
- (४०) संयम—मन और इन्द्रियों का निरोध तथा जीव रक्षा रूप।
- (४१) शीलपरिग्रह—सदाचार अथवा ब्रह्मचर्यः का :धर— चारित्र का स्थान ।

४२. संवरो य,

४३. गुत्ती,

४४. ववसाओ,

४४. उस्सओ,

४६. जन्नो,

४७. आयतणं,

४८. जयणं,

४६. अप्पमाओ,

५०. अस्साओ,

५१. विसासी,

५२. अमओ,

५३. सब्बस्स वि अमा्घाओ,

५४. चोक्ख,

४४. पविसा,

४६. सूई,

५७. पूजा,

५८. विमल,

५६. पमासा य,

६०. निम्मलयर सि,

एबमादीणि निययगुणनिम्मियाई पज्जवनामाणि होति, अहिंसाए मगवतीए।

—पण्ह० सु० २, अ० १, सु० २

अहिंसा भगवईए अट्टोबमा—

३,२२. एसा सा मगवइ अहिसा,

१. जा सा भीयाण विव सरणं,

२. पक्खीणं विव गमणं,

. ३. तिसियाणं विव सलिलं,

- (४२) संवर-आस्रव का निरोध करने वाली।
- (४३) गुप्ति—मन, वचन, काय की असत् प्रवृत्ति को रोकना।
  - (४४) व्यवसाय-विशिष्ट-उत्कृष्ट निश्चय रूप।
  - (४५) उच्छ्य-प्रगस्त भावों की उन्नति -वृद्धि समुदाय।
- (४६) यज्ञ-भाव देवपूजा अथवा यत्त-जीव रक्षा में सावधानतास्वरूप।
  - (४७) आयतन-समस्त गुणों का स्थान।
  - (४८) यतना-प्रमाद-लापरवाही आदि का त्याग ।
- (४६) अप्रसाद—मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा इन पाँच प्रमादों का त्याग।
  - (५०) आश्वासन--प्राणियों के लिए आश्वासन-तसल्ली ।
  - (५१) विश्वास-समस्त जीवों के विश्वास का कारण।
- (५२) अभय—प्राणियों को निर्भयता प्रदान करने वाली, स्वयं आराधक को भी निर्भय बनाने वाली।
- (५३) सर्वस्व अमाघात---प्राणिमात्र की हिंसा का निपेध अथवा अमारी-घोपणा स्वरूप।
  - (५४) चोक्स-चोखी, शुद्ध, भली प्रतीत हं।ने वाली ।
- (५५) पवित्रा—अत्यन्त पावन—वच्च सरीखें घोर आघात से भी त्राण करने वाली।
- (४६) शुचि—भाव की अपेक्षा शुद्ध—हिंसा आदि मलीन भावों से रहित, निष्कलंक।
  - (५७) पूजा-पूजा, विशुद्ध या भाव से देवपूजा रूप।
  - (५८) विमला-स्वयं निर्मल एवं निर्मलता का कारण।
- (५६) प्रभासा— बात्मा को दीप्ति प्रदान करने वाली, प्रकाशमय ।
- (६०) निर्मलतरा—अत्यन्त निर्मल अथवा आत्मा को अतीव निर्मल बनाने वाली।

अहिंसा भगवती के (पूर्वोक्त तथा इसी प्रकार के अन्य) इत्यादि स्वगुण निष्पन्न (अपने गुणों से निष्पन्न हुए) पर्यायवाची नाम हैं।

भगवती अहिंसा की आठ उपमाएँ-

३२२. यह अहिंसा भगवती जो है; सो—

- (१) (संसार के समस्त) भयभीत । प्राणियों के लिए शरणभूत है,
- (२) पिक्षयों के लिए आकाश में गमन करने (उड़ने) के समान है,
- (३) यह अहिंसा प्यास से पीड़ित प्राणियों के लिए जल के समान है,

- ४. खुहियाणं विव असणं,
- ५. समुद्दमज्झे व पोयवहणं,
- ६. चडप्पयाणं व आसमपयं,
- ७. दुहद्वियाणं व ओसहिबलं,
- अडवीमज्झे व सत्थगमणं,

एतो विसिद्वतिरया आँहसा जा सा पुढवी-जल-अगणि-मारुय-वणस्सइ-बीय-हरिय-जलयर-यलयर-खहयर-तस-थावर-सव्व-भूय-खेमंकरी।

— पण्ह. सु. २, अ. १, सु. ३

### अहिसा सरूवपरूवगा पालगा य-

३२३. एसा भगवई अहिसा जा सा अपरिभिय-णाणवंसणधरेहि सील-गुण-विणय-तव-संयम-णायगेहि, तिस्थकरेहि सव्वजग-जीववच्छलेहि तिलोयमहिएहि जिणवरेहि (जिणवेहि) सुट्ठुदिट्टा,

ओहिजिणेहि विण्णाया, उज्जुमईहि विदिहा, विउलमईहि विदिसा, पुज्वधरेहि सहीया,

### बेउव्वीहि पतिण्णा,

- १. आभिणिबोहियणाणीहि, २. सुयणाणीहि,
- ३. ओहिनाणीहि, ४. मणपज्जवणाणीहि, ५. केवलणाणीहि,
- १. आमोसहिपत्तेहि, २. खेलोसहिपत्तेहि, ३. विप्पोसहिपत्तेहि,
- Y. जल्लोसहिपत्तेहि, Y. सन्वोसहिपत्तेहि ।
- १. बीयबुद्धीहि, २. कुटुबुद्धीहि, ३. पयाणुसारीहि,
- ४. संभिण्णसोएहि, ५. सुयधरेहि ।

- (४) भूखों के लिए भोजन के समान है,
- (५) समुद्र के मध्य डूवते हुए जीवों के लिए जहाज समान है,
- (६) चतुष्पद-पशुओ के लिए आश्रय (स्थान) के समान है,
- (७) दु:खों से पीड़ित—रोगी जनों के लिए औपध-वल के समान है,
- (5) भयानक जंगल में सार्थ---संघ के साथ गमन करने के समान है।

(क्या भगवती अहिंसा वास्तव में जल, अन्न, औषध, यात्रा में सार्य (समूह) आदि के समान ही है ? नहीं।) भगवती अहिंसा इनसे भी विशिष्ट हैं, जो पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बीज, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस और स्थावर सभी जीवों का क्षेम-कुशल-मंगल करने वाली है।

## अहिंसा स्वरूप के प्ररूपक और पालक-

३२३. यह भगवती बहिसा वह है जो अपरिमित — अनन्त नेवल-ज्ञान-दर्शन को धारण करने वाले, शीलरूप गुण, विनय, तप और संयम के नायक — इन्हें चरम सीमा तक पहुँचाने वाले, तीर्थ की संस्थापना करने वाले — प्रवर्तक, जगत के समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य धारण करने वाले, त्रिलोक पूजित जिनवरों (जिनेन्द्रों) द्वारा अपने केवलज्ञान-दर्शन द्वारा सम्यक् रूप में स्वरूप, कारण और कार्य के दृष्टिकोण से निश्चित की गई है।

विशिष्ट अवधिज्ञानियों द्वारा विज्ञात की गई है। ऋजुमित-मनःपर्यवज्ञानियों द्वारा देखी-परखी गई हैं। विपुलमित-मनःपर्यवज्ञानियों द्वारा ज्ञात की गई है।

चतुर्दंश पूर्वश्रुत के घारक मुनियों ने इसका अध्ययन

विकियालब्धिधारकों ने इसका आजीवन पालन किया है।

- (१) आभिनिबोधिक-मितज्ञानियों ने, (२) श्रुतज्ञानियों ने, (३) अविधज्ञानियों ने, (४) मनःपर्यवज्ञानियों ने, (४) केवल-ज्ञानियों ने,
- (१) आमपौषधिलिब्ध के धारक, (२) श्लेब्मीपिधलिब्ध के धारक, (३) वित्रीपिधलिब्ध धारकों, (४) जल्लीपिधलिब्ध-धारकों, (४) सर्वीपिधलिब्धत्राप्त,
- (१) बीजबुद्धि, (२) कोष्ठबुद्धि, (३) पदानुसारिबुद्धि— लिब्धं के धारकों, (४) सम्भिन्नश्रोतस्लिब्ध के धारकों, (४) श्रुत-धरों ने।

- १. मणबलिएहि, २. वयबलिएहि, ३. कायबलिएहि।
- १. णाणवितपृहि, २. दंसणवितपृहि, ३. चरित्तवितपृहि,
- १. खारासबेहि, २. महुआसबेहि,
- ३. सिप्यासबेहि, ४. अवखीणमहाणसिएहि,
- १. चारणेहि, विज्जाहरेहि । चउत्यमतिएहि एवं-जाव-छम्मासमतिएहि,
- १. उदिखतवरएहि, २. णिविखतवरएहि,
- २. अन्तचरएहि,
- ४. वन्तचरएहि,
- ५. सूहचरएहि,
- ६. अण्णइलाएहि,
- ७. समुयाणचरएहि,
- मोणचरएहि,
- ६. संसद्वकाप्पएहि,
- **े०. तज्जायसंसद्वकिपए**हि,
- ११. उवणिहिएहि
- १२. सुद्रेसणिएहि,
- १३. संखादतिएहि,
- १४. दिहुलामिएहि,
- १५. अदिद्वलामिएहि,
- १६, युदुलाभिएहिं,
- १७. आयंबिलएहिं,
- १८. पुरिमहिद्वएहिं.
- १६. एक्कासणिएहिं,
- २०, णिव्यिद्वएहिं,
- २१. भिण्णपिंडवाइएहिं,
- २२. परिमियपिंडवाइएहिं, २४. पंताहारेहिं,
- २३. अंताहारहिं, २४. अरसाहारहिं,
- २६. बिरसाहारेहिं,
- २०. जूहाहारेहिं.
- २=. तुच्छाहारेहिं,
- २६. अन्तजीवीहिं,
- ३०. पन्तजीवीहिं,
- ३१- लूहजीवीहिं,
- ३२. तुच्छत्रीवीहिं,
- २२. चवसन्तजीबीहिं,
- ३४. पसन्तजीवीहिं,
- ३५. विवित्तजीवीहिं,
- ३६. अखीरमहुसप्पिएहिं,
- ३७. अमञ्जमंसातिएहिं।
- १. ठाणाइएहिं,
- २. पढिमंठाइएहिं, ३. ठाणुक्किटएहिं,
- ४. यौरासणिएहिं, ५. णेसज्जिएहिं, ६. इंडाइएहिं,
- ७. लगंडसाईएहिं, न. एगपासगेहिं, ह. आयायएहिं,
- १०. अप्यावएहिं, ११. अणिट्ट्मएहिं, १२. असंड्यएहिं,
- १३. घ्रुयकेसमंसुलोमणखएहिं,
- १४. त्यापपिडिकम्मविष्पमुक्केहिं, समण्चिण्णा,

- (१) मनोवली, (२) वचनवली और (३) कायवर्ली मुनियों ने
- (१) ज्ञानवली, (२) दर्णनवली तथा (२) चारित्रवली महापुरुपों ने
- (१) सीरास्रवलियधारी, (२) मध्वास्रवलियधारी, (३) सॉपरास्रवलियधारी तथा (४) अक्षीण महानसलिय के धारकों ने,
  - (१) चारणों और विद्याधरों ने,

चतुर्यभिक्तिकों—एक-एक उपवास करने वालों से लेकर —यावत्—छः मास भक्तिक तपस्वियों ने इसी प्रकार—

- (१) उत्धिप्तचरक,
- (२) निक्षिप्तचरकः,
- (३) अन्तचरक,
- (४) प्रान्तचरक,
- (प्र) रुक्षवरक,
- (६) अन्नग्लायक,
- (७) समुदानचरक,
- (६) मीनचरक,
- (६) संसृष्टकल्पिक,
- (१०) तज्जातसंसृप्टकल्पिक,
- (११) उपनिधिक,
- (१२) गुद्धैपणिक,
- (१३) संख्यादत्तिक,
- (१४) दृष्टलाभिक,
- (१५) अदृष्टलाभिक,
- (१६) पृष्ठलाभिक,
- (१७) आचाम्लक,
- (१=) पुरिमाधिक,
- (१६) एकाणनिक,
- (२०) निर्विकृतिक,
- (२१) भिन्नपिण्डपातिक,
- (२२) परिमितविण्डपातिक,
- (२३) अन्ताहारी,
- (२४) प्रान्ताहारी,
- (२५) अरसाहारी,
- (२६) विरसाहारी,
- (२७) रूझाहारी, (२६) अन्तजीवी,
- (२८) तुच्छाहारी, (३०) प्रान्तजीवी,
- (३१) रूक्षजीवी,
- (३२) तुच्छजीवी,
- (३३) उपगान्तजीवी
- (३४) प्रशान्तजीवी,
- (३५) विविक्तजीवी तथा
- (३६) दूध, मधु और घृत का यावज्जीवन त्याग करने वालों ने,
  - . (३७) मद्य और मांस से रहित आहार करने वालों ने,
- (१) कायोत्सर्ग करके एक स्थान पर स्थिर रहने का अभि-ग्रह करने वालों ने, (२) प्रतिमास्यायिकों ने, (३) स्थानोत्कटिकों ने, (४) बीरासनिकों ने, (१) नैपधिकों ने, (६) दण्डायतिकों ने
- (७) लगण्डणायिकों ने, (६) एकपार्ध्वकों ने, (६) आतापकों ने,
- (१०) अप्रावतों ने, (११) अनिष्ठीवकों ने, (१२) अनंदूयकों ने,
- (१३) घूतकेश समयु-लोम-नख अर्थात् सिर के वाल, दाढ़ी मूंछ और नक्षों का संस्कार करने का त्याग करने वालों ने,
- (१४) सम्पूर्ण गरीर के प्रक्षालन आदि संस्कार के त्यागियों ने,

# सुयहरविइयत्यकायबुद्धीहिं धीरमइबुद्धिणी य।

जे ते आसीविसउग्गतेयकप्पा, णिच्छयववसायपज्जत्तकयमईया, णिच्चं सज्झायज्झाणअणुबद्धधम्मझाणा, पंचमह्व्वयचरित्त-जुत्ता, सिमया सिमइसु सिमयपावा छन्विहंजगवच्छला णिच्चमप्यमत्ता एएहिं अण्णेहिं य जा सा अणुपालिया भगवई ।

पण्ह. सुं. २, अ. १, सु. ४

### अप्पसमिंदद्वी—

३२४. तुमं सि णाम तं चेव जं हंतव्वं ति मण्णसि, तुमं सि णाम तं चेव जं अञ्जावेतव्वं ति मण्णिस, तुमं सि णाम तं चेव जं परितावेतव्वं ति मण्णित, तुमं सि णाम तं चेव जं परिघेतव्वं ति मण्णसि,

> एवं तं चेव जं उद्देवतन्वं ति मण्णिस । अंजू चेयं पिंडबुद्धजीवी । तम्हा ण हंता, ण वि घातए।

> अणुसंवेयणमप्पाणेणं जं हंतव्वं णाभिपत्थए। —आ. सु. १, अ.**४**, उ. ४, सु. १७० णावकंखंति, जे जणा धुवचारिणो । जाती-मरणं परिण्णाय, चरे संकमणे वढे।।

णत्थि कालस्स णागमो

—आ. सु. १, अ. २, उ. ३, स<u>ु</u>. ७**न** 

पभू एजस्स दुगुन्छणाए । आतंकदंसी अहियं ति णच्चा ।

जे अज्झत्यं जागति से बहिया जागति,। जे बहिया जाणित से अन्झत्यं जाणित । एयं तुलमण्णेसिं। इह् संतिगता दिवया णावकंखंति जीविउं।

--- आ. सु. १, अ. १, इ. ७, सु. ५६

श्रुतघरों के द्वारा तत्वार्थ को अवगत करने वाली बुद्धि के धारक महापुरुषों ने (अहिंसा भगवती का) सम्यक् प्रकार से आचरण किया है।

(इनके अतिरिक्त) आशीविप सर्प के सामान उग्र तेज से सम्पन्न महापुरुपों ने, वस्तुतत्व का निश्वय और पुरुपार्य-दोनों में पूर्ण कार्य करने वाली बुद्धि से सम्पन्न महापुरुपों ने, नित्य स्वाघ्याय और वित्तवृत्तिनिरोध रूप घ्यान करने वाले तथा धर्म ध्यान में निरन्तर चित्त को लगाये रखने वाले पुरुषों ने, पाँच महावत स्वरूप चारित्र से थुना तथा पाँच समितियों से सम्पन्न, पापों का शमन करने वाले, पट् जीवनिकायरूप जगत के वत्सल, निरन्तर अप्रमादी रहकर विचरण करने वाले महात्माओं ने तथा अन्य विवेकविभूपित सत्पुरुपों ने अहिंसा भगवती की बाराधना की है।

### आत्मसमदृष्टि--

३२४. तू वही है, जिसे तू हनन योग्य मानता है; तू वही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है; तू वही है, जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है; तू वही है, जिसे तू दास वनाने हेतु ग्रहण करने योग्य मानता है;

और तू वही है, जिसे तू मारने योग्य मानता है। ज्ञानी पुरुप ऋजु-सरल होता है, वह प्रतिबोध पाकर जीने वाला होता है इसके कारण वह स्वयं हनन नहीं करता और न दूसरों से हनन करवाता है।

कृत कर्म के अनुरूप स्वयं को ही उसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए किसी का हनन करने की इच्छा मत करो।

जो पुरुष मोक्ष की ओर गतिशील हैं वे इस (विपर्यासपूर्ण जीवन को जीने) की इच्छा नहीं करते (विपर्यासपूर्ण जीवन जीने वाले के) जन्म-मरण को जानकर वह मोक्ष के सेतु पर दृढ़ता-पूर्वक चले।

मृत्यु के लिए कोई भी क्षण अनवसर नहीं है (वह किसी भी क्षण आ सकती है)।

साधनाशील पुरुष हिंसा में आतंक देखता है, उसे अहित मानता है। अतः वायुकायिक जीवों की हिंसा से निवृत्त होने में समर्थ होता है।

जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य संसार को भी जानता है। जो बाह्य को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है।

इस तुला (स्व-पर की तुलना) का अन्वेपण कर, चिन्तन कर। इस (जिनशासन में) जो शान्ति प्राप्त (कषाय जिनके उपशान्त हो गये हैं) और दया द्रंहृदय वाले (द्रविक) मुनि हैं, वे जीव-हिंसा करके जीना नहीं चाहते।

# षड्जीवनिकाय का स्वरूप एवं हिंसा का निषेध

#### भगवया छ जीवनिकाया परूविया-

३२५. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्लायं—इह खलु छज्जी-विणया नामज्ज्ञयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेदया सुयक्लाया सुपन्नता ।

सेयं मे अहिज्जिलं अज्झयणं धम्मपन्नती ।

प॰—कयरा खलु सा छज्जीविणया नामज्झयणं समणेणं भग-वया महावीरेणं कासवेणं पवेदया सुयक्खाया सुपन्नता । सेयं मे अहिज्जिलं अन्सयणं धम्मपन्नती ।

उ०-इमा खलु सा छन्जीविणया नामन्सयणं समणेणं भग-वया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुयक्खाया सुपन्नता । सेयं मे अहिन्जिलं अन्त्रयणं धम्मपन्नती तं जहा—

युद्धविकाइया, २. माउकाइया, २. तेउकाइया,
 थ. बाउकाइया, ४. वणस्सङ्काइया, ६. तसकाइया ।
 —दस. अ. ४, मृ. १-३

ष्टण्हं जीवणिकायाणं अणारंभपद्रण्णा—

३२६. इच्चेंसि छण्हं जीवनिकायाणं नेव सयं वंदं समारंभेण्जा, नेवन्नेहि वंदं समारंभावेण्जा, वंदं समारंभंते वि अन्ते न समणुजाणेण्जा जावण्जीवाए तियिहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्तं न समणु-जाणामि।

> तस्स भंते ! पश्चिकामि निवामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । —दस. अ. ४, सु. १०

उवेहेणं वहिया य लोकं । से सध्यलोकंसि जे केइ विष्णु ।

अणुवियि पास ! णिक्खितदंडा जे केइ सत्ता प्रतियं चयंति ।

णरा मृतच्चा धम्मविदु ति अंजू,

भगवान ने छह जीवनिकाय प्ररूपित किये हैं—

३२५. हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान् ने इस प्रकार कहा—निग्रंन्य-प्रवचन में निश्चय ही पड्जीवनिका नामक अध्य-यन काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महाबीर द्वारा प्रवेदित सु- आख्यात और सुप्रज्ञप्त है।

इस धर्म-प्रज्ञन्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है।

प्र०—वह पड्जीविनका नामक अध्ययन कौन-सा है जो काश्यप-गोत्री थमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है, जिस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है ?

उ०—वह पड्जीवनिका नामक अध्ययन जो काश्यप-गोशी श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है, जिस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है—यह है जैसे—

(१) पृथ्वीकायिक, (२) अप्कायिक, (३) तेजस्कायिक, (४) वायुकायिक, (५) वनस्पतिकायिक और (६) त्रसकायिक।

छह जीविनकायों का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा— ३२६. इन छह जीव-निकायों के प्रति स्वयं दण्ड-समारम्भ नहीं करना चाहिए, दूसरों से दण्ड-समारम्भ नहीं कराना चाहिए और दण्ड-समारम्भ करने वालों का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! में अतीत में किए दण्ड समारम्म से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय--) आत्मा का न्युत्सर्ग करता हूँ।

इस (धर्म) से विमुख जो लोग हैं उनकी उपेक्षा कर !. जो ऐसा कहता है, वह समस्त मनुष्य लोक में जो कोई विद्वान है, उनमें अग्रणी विज्ञ है।

तू अनुचिन्तन करके देख-जिन्होंने दण्ड (हिंसा) का त्याग किया है, (वे ही श्रेष्ठ विद्वान होते हैं)।

जो सत्वणील मनुष्य धमं के सम्यक् विशेषज्ञ होते हैं, वे ही कमं का क्षय करते हैं। ऐसे मनुष्य धमंवेत्ता होते हैं अथवा णरीर के प्रति भी अनासक्त होते हैं। भारंभनं दुक्खमिणं ति णक्षा । एवमाहु सम्मत्तदंसिणो ।

से सुब्वे पावादिया दुम्बस्स कुसला परिण्णमुदाहरंति इति कम्मं परिण्णाय सन्वसो ।

—आ. सु. १, अ. ४, उ. ३, सु. **१**४०

छ जीवणिकायाणं हिंसा न-कायव्वा-

३२७. इन्वेयं छन्जीवणियं, सम्मिह्द्री सया जए। दुलहं लिमत्तु सामण्णं, कम्मुणा न विराहेण्जासि॥ —दस. अ. ४, गा. ५१

पुढवी-आक - अगणि - वाक -तण-रुक्ख-सबीयगा । अंडया पोय - जराक - रस - संसेय - उक्सिया ।।

एतेहि छोंह काएोंह, तं विज्जं परिजाणिया । मणसा कायवक्केणं, णारंभी ण परिगाही ।। —सूय. सु. १, अ. ६, गा. ५-६

युढवीजीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहाऽगणी। वाउजीवा पुढो सत्ता, तण रुक्ख ,सबीयगा।।

अहाबरा तसा पाणा, एवं छक्काय आहिया। इत्ताव ताव जीवकाए, नावरे विज्जती काए॥

सन्वाहि अणुजुत्तीहि, मितमं पडिलेहिया । सन्वे अंकंतदुक्ला य, अतो सन्वे न हिसया ।। —सूय. सु. १, अ. ११, सु. ७-६

पुढिव वगअगणिमार य, तण - रुक्ख - सबीयगा ।
तसा य पाणा जीव सि, इह वृत्तं महेसिणा ।।
तेसिं अच्छणजोएण, निरुचं होयव्वयं सिया ।
मणसा काय वक्केण, एवं भवइ संजए ।।
—दस. अ. ८, गा. २-३

एरथं पि जाण उनादीयमाणा, जे भायारे ण रमंति,

, आरम्भमाना विजयं वयंति,

छंबोबणीया अन्होववण्णा,

इस दु:ख को आरम्भ से उत्पन्न हुआ जानकर (समस्त हिसा का त्याग करना चाहिए) ऐसा (सर्वज्ञों ने) कहा है।

वे सव प्रावादिक (सर्वज्ञ) होते हैं, वे दु:ख (दु:ख के कारण कर्मों को) जानने में कुशल होते हैं। इसलिए वे कर्मों को सब प्रकार से जानकर उनको त्याग करने का उपदेश देते हैं।

छह जीवनिकायों की हिंसा नहीं करनी चाहिए—

३२७. दुर्लभ श्रमण-भाव को प्राप्त कर सम्यक्-दृष्टि और सतत सावधान श्रमण इस पड्जीवनिकाय की कर्मणा—मन, वचन और काया—से विराधना न करे।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा हरित, तृण, वृक्ष और बीज आदि वनस्पति एवं अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज तथा उद्भिज्ज आदि त्रसकाय, ये सव पट्कायिक जीव हैं।

विद्वान् साधक इन छह कायों से इन्हें जीव जानकर मन, वचन और काया से न इनका आरम्भ करे और न इनका परिग्रह करे।

पृथ्वी जीव है, पृथ्वी के आश्रित भी पृथक् पृथक् जीव हैं, जल एवं अग्नि भी जीव हैं, वायुकाय के जीव भी पृथक्-पृथक् हैं तथा हरित तृण, वृक्ष और वीज (के रूप में वनस्पतियाँ) भी जीव हैं।

इनके अतिरिक्त (छठे) त्रसकाय वाले जीव होते हैं। इस प्रकार तीर्थं करों ने जीव के छह निकाय (भेद) वताये हैं। इतने ही (संसारी) जीव के भेद हैं। इसके अतिरिक्त संसार में और कोई जीव (का मुख्य प्रकार) नहीं होता।

बुद्धिमान पुरुष सभी अनुकूल (संगत) युक्तियों से इन जीवों में जीवत्व सिद्ध करके भलीभाँति जाने-देखें कि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है (सभी सुख-लिप्सु हैं), अतः किसी भी प्राणी की हिंसा न करे।

पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु बीज-पर्यन्त तृण-वृक्ष और त्रस प्राणी—ये जीव हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है।

भिक्षु को मन, वचन और काया से उनके प्रति सदा अहिंसक होना चाहिए। इस प्रकार अहिंसक रहने वाला संयत (संयमी) होता है।

तुम यह जानो ! जो आचार (अहिंसा-आत्म-स्वभाव) में रमण नहीं करते वे कर्मों से—आसक्ति की भावना से बंधे हुए हैं।

वे आरम्भ करते हुए भी स्वयं को संयमी बताते हैं। अथवा दूसरों को संयम का उपदेश करते हैं।

वे स्वच्छन्दचारी और विषयों में आसक्त होते हैं।

चारित्राचार

आरम्भसता पकरेंति संगं।

से चसुमं सस्व समण्णागत-परणाणेणं अव.रणिज्जं पायं कम्मं तंणो अण्णेसिं।

तं परिण्णाय मेहावी णेव सर्यं छज्जीव-णिकाय-सत्थं समा-रंभेज्जा,

णेवडण्णेहिं छज्जीवणिकायसत्यं समारंभावेज्जा, णेवडण्णे छज्जीवणिकायसत्यं समारंभंते समणुजाणेज्जा । जस्सेते छज्जीवणिकायसत्य-समारम्भा परिण्णाया भवंति से ह मुणी परिण्णायकम्मे,

सि बेमि । — आ. सू. १, अ. १, उ. ७, सु. ६२ उड्ढं अहे य तिरियं दिसासु,

तसा य जे यावरा जे य पाणा । सया जते तेसु परिस्वएङजा, मणप्पदोसं अविकंपमाणे ॥

—सूय. सु. १, अ. १४, गा. १४

से मेघावी जे अणुग्घायणस्स सेत्रण्णे जे य बंधप्पमोक्ख-मण्णेसी ।

कुसले पुण णी बद्धे णी मुक्के। से जंच आरम्भे, जंच णारंभे, अणारद्धंचण आरम्भे।

ष्टर्ण ष्टर्ण परिण्णाय लोगसण्णं च सब्बसी । —-आ. मु. १, अ. २, उ. ६, सु. १०४

पुद्रविकाय अणारंभकरण पद्दण्णा—

३२८ पुढवी चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्य सत्य परिणएणं ।

—दस. **थ.** ४, सु. ४

से भिक्षू वा भिक्षुणी वा संजय-विरय-पिटहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसामओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा—से पुढाँव वा मिति वा सिलं वा लेलुं वा ससरक्षं वा कार्य ससरक्षं वा वत्यं हत्येण वा पाएण वा कट्ठेण वा किलिचेण या अंगुलियाए वा सलागाए वा सलाग-हत्येण वा, न आलिहेज्जा न विलिहेज्जा न घट्टेज्जा न भिवेज्जा, वे (स्वच्छन्दचारी) आरम्भ में आसक्त रहते हुए पुन:-पुन: कर्म का संग-वन्धन करते हैं।

वह वसुमान (ज्ञान-दर्णन-च।रित्र रूप धन से संयुक्त) सब प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में प्रज्ञापूर्वक विचार करता है, अन्तः करण से पाप-कर्म को अकरणीय (न करने योग्य) जानें, तथा उस विषय में अन्वेषण (मन से चिन्तन) भी न करे।

यह जानकर मेघावी मनुष्य स्वयं पट्-जीव-निकाय का समा-रम्भ न करे।

दूसरों से उसका समारम्भ न करवाए, उसका समारम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे।

जिसने पड्-जीवनिकाय-शस्त्र का प्रयोग भलीभाँति समस लिया है, त्याग दिया है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि कहलाता है।

--ऐसा में कहता हूँ।

साधु ऊँची, नीची और तिरछी दिशाओं में जो भी त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं, उनकी हिंसा जिस प्रकार से न हो, उस प्रकार की यतना (यत्न) करे तथा संयम में पुरुपार्य करे एवं उन प्राणियों पर लेशमात्र भी द्वेप न करता हुआ संयम में निश्चल रहे।

वह मेघावी है, जो अनुद्धात-अहिंसा का समग्र स्वरूप जानता है, तथा जो कर्मों के वन्धन से मुक्त होने की अन्वेपणा करता है।

कुशल पुरुप न वेधे हुए हैं और न मुक्त हैं।

उन कुशल साधकों ने जिसका आचरण नहीं किया है उनके द्वारा अनाचरित प्रवृत्ति का आचरण न करे।

अहिंसा और हिंसा के कारणों को जानकर उनका त्याग कर दे। लोक-संज्ञा (लौकिक सुख) को भी सर्व प्रकार से जाने और छोड़ दे।

पृथ्वीकाय का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा-

३२ = . शस्त्र-परिणति से पूर्व पृथ्वी चित्तवती (सजीव) कही गई है। वह अनेक जीवों और पृथक सत्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली है।

संयत विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यातपापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, एकान्त में या परिपद् में, सोते या जागते—पृथ्वी, भित्ती (नदी पर्वत आदि की दरार), शिला, ढेले, सचित्त-रज से संसृष्ट काय अथवा सचित्त -रज से संसृष्ट वस्त्र या हाय, पांव, काष्ठ, खपच्चि, अंगुली, शलाका अथवा शलाका-समूह से न आलेखन करे, न विलेखन करे, न घट्टन करे और न भेदन करे।

क्षन्नं न आलिहावेज्जा न विलिहावेज्जा न घट्टावेज्जा न भिदावेज्जा,

अन्नं आलिहंतं वा विलिहंतं वा घट्टन्तं वा भिदंतं वा न समणु-जाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवैमि करंतं पि अन्तं न समणु-जाणामि।

तस्स भंते ! पडिवकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोस-रामि ।

-दस. अ. ४, सू. १८

सचित्त पुढवीए णिसिज्जा निसेहो-अचित्त पुढवीए णिसेज्जा विहाणी—

३२६. सुद्धपुढवीए न निसिए, ससरक्खिम्म य आसणे। पमिज्जत् निसीएज्जा, जाइत्ता जस्स ओगाहं।।

— इस. अ. **द**, गा. ५

पुढवीकाइयाणं वेयणा विण्णायतेसि आरम्भणिसेहो कओ-

३३०. अट्टे लोए परिजुण्णे दुस्संबोत्रे अविजाणए ।

अस्तिं लोए पव्वहिए तत्य तत्य पुढो पास आतुरा परि-तावॅति ।

संति पाणा पुढो सिता।

लज्जमाणा पुढो पास ।

अणगारा मो | ति एगे पवयमाणा । जिमणं विकवरुवेहि सत्थेहि पुढविकम्मसमारंभेणं पुढविसत्यं समारंभमाणो अणेगरूवे वाणे विहिसति।

्तस्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता

दूसरे से न आलेखन कराए, न विलेखन कराए, न घट्टन कराए और न भेदन कराए।

आलेखन, विलेखन, घट्टन या भेदन करने वाले का अनु-मोदन भी न करे, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से मन से, ववन से, काया से, न करूँगा न कराऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन भी करूंगा।

भंते ! में अतीत के पृथ्वी-समारम्भ से निवृत्त होता है, उसकी निन्दा करता हूँ, गहीं करता हूँ और आत्मा का व्यूत्सर्ग करता हुँ।

सचित्त पृथ्वी पर निषद्या (वैठने) का निषेध-अचित्त पृथ्वी पर वैठने का विधान-

३२६. मुनि शुद्ध पृथ्वी और सचित-रज से संसृष्ट आसन पर न वैठे । अचित्त पृथ्वी पर प्रमार्जन कर और वह जिसकी हो उसकी अनुमति लेकर वैठे।

पृथ्वीकायिक जीवों की वेदना जानकर उनके आरम्भ का निषेध किया है-

३३०. जो मनुष्य मार्त, (विषय-वासना-कपाय मादि से पीहित) है, वह ज्ञान-दर्शन से परिजीणं-हीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को समझाना कठिन होता है, क्योंकि वह अज्ञानी जो है।

अज्ञांनी मनुष्य इस लोक में व्यथा-पीड़ा का अनुभव करता है। काम-भोग व सुख के लिए आतुर-लालायित वने प्राणी स्थान-स्थान पर पृथ्वीकाय आदि प्राणियों को परिताप (कष्ट) देते रहते हैं। यह तू देख ! समझ !

पृथ्वीकायिक प्राणी पृथक्-पृथक् शरीर में आश्रित रहते हैं अर्थात् वे प्रत्येकशरीरी होते हैं।

तू देख ! आत्म-साधक, लज्जामान है—हिंसा से स्वयं का संकोच करता हुआ अर्थात् हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करता हुआ संयममय जीवन जीता है।

कुछ वेषधारी साधु 'हम गृहत्यागी हैं' ऐसा कथन करते हुए भी वे नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी सम्बन्धी हिंसा-िक्या में लगकर पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं। तथा पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा निरते हैं।

इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा (विवेक) का उपदेश किया है।

पुढ़िव भित्ति सिलं लेलुं नेव भिद्रे नःसंलिहे । तिविहेण करणजोएण संजए सुसमाहिए ॥

इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण माणण-पुयणाए जाती-मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेर्जं,

से सयमेव पुढिवसत्यं समारंभित, अण्णेहि वा पुढिवसत्यं समारंभावेति, अण्णे वा पुढिवसत्यं समारभंते, समणुजाणित, तं से अहिताए, तं से अबोहीए।

से तं संबुज्झमाणे आयाणीयं समुद्वाए।

सोच्चा भगवतो अणगाराणं इहमेगेसि णातं भवति—एस सतु गंथे, एस खतु मोहे, एस खतु मारे, एस खतु निरए।

इन्जत्यं गढिए लोए, जिमणं विरूवरूवेहि सत्येहि पुढिव-कम्मसमारंभेणं पुढिविसत्यं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिसंति ।

से बेमि--अप्पेगे संघमक्मे, अप्पेगे संघमक्छे,

अध्येगे पादमदभे, अध्येगे पादमच्छे, अध्वेगे गुष्कमब्मे, अध्वेगे गुष्कमच्छे, अध्येगे जंघमक्से, अप्येगे जघमच्छे, अप्पेरी जागुमन्मे, अप्पेरी जागुमन्छे, अप्वेने उरूमहमे, अप्वेने उरूमहछे, अप्येगे कडिमडमे, अप्येगे कडिमच्छे, अच्येने जामिमक्से, अप्येने जामिमक्छे, अप्येगे उदरमञ्मे, अप्यमे उदरमञ्छे, अप्येगे पासमब्भे, अप्येगे पासमब्छे, अच्चेने विद्विमन्त्रे, अप्येने विद्विमन्छे, अप्पेगे उरमब्मे, अप्पेगे उरमक्छे, अप्येगे हिययमब्भे, अप्येगे हिययमध्छे, अप्वेते धणमब्से, अप्वेते थणमञ्जे, <sup>! ः</sup> अप्पेगे खंधमब्भे, अप्पेगे खंधमच्छे, अप्पेने बाहुमक्षे, अप्पेने बाहुमच्छे, अप्येगे हत्यमब्भे, अप्येगे हत्यमच्छे, अप्येगे अंगुलिमब्दे, अप्येगे अंगुलिमच्छे, कोई व्यक्ति इस जीवन के लिए, प्रशंसा-सम्मान और पूजा के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, दुख का प्रतिकार करने के लिए।

स्वयं पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं, दूसरों से हिंसा करवाते हैं, तथा हिंसा करने वालों का अनुमोदन करते हैं।

वह (हिंसावृत्ति) उसके अहित के लिए होती है। वह उसकी अवोध अर्थात् ज्ञान-वोधि, दर्शन-वोधि और चारित्र-वोधि की अनुपलिंध के लिए कारणभूत होती है।

वह साधक (संयमी) हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझता हुआ, आदानीय-संयम-साधना में तत्पर हो जाता है।

कुछ मनुष्यों को भगवान के या अनगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञान होता है कि—''यह जीव-हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है।"

(फिर भी) जो मनुष्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में आसक्त होता है, वह नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी सम्बन्धी हिंसा-क्रिया में संलग्न होकर पृथ्वी-कायिक जीवों की हिंसा करता है, और तब वह न केवल पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करता है, अपितु अन्य नानाप्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।

मैं कहता हूँ-

जैसे कोई किसी जन्मान्ध इन्द्रियविकल—पंगु, गूंगा, बहरा, अवयवहीन को भेदे, मुद्गर आदि से चोट पहुँचाये छेदे, (तलवार आदि से घाव को काटकर अलग कर दे)

जैसे कोई किसी के पैर को भेद, छेदे, जैसे कोई किसी के टखने को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की जंघा को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी के धुटने को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी के उर को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की कटि को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की नाभि को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी के उदर को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की पार्श्व (पसली) को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की पीठ को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की छाती को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी के हृदय को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी के स्तन को भेदे, छेदे. जैसे कोई किसी के कंधे को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की भुजा को भेदे, छेदे. जैसे कोई किसी के हाथ को भेदे, छेदे, जैसे कोई किसी की अंगुली को भेदे, छेदे,

अप्येगे गहमक्से, अप्येगे णहमक्छे, अप्येगे गीवमाभे, अप्येगे गीवमच्छे, अप्येगे हणमन्भे, अप्येगे हणुमच्छे, अप्येगे होट्टमब्से, अप्येगे होट्टमच्छे, अप्पेगे बंतमब्भे, अप्पेगे दंतमच्छे, अध्येते जिडममब्भे, अध्येते जिडममच्छे, अप्येगे तालुमक्मे, अप्येगे तालुमच्छे, अध्येगे गलमञ्मे, अप्येगे गलमच्छे, अध्यो गंडमब्मे, अध्येगे गंडमच्छे, अव्येशे कृष्णमञ्जे, अप्येशे कृष्णमच्छे, अप्येगे णासमब्मे, अप्येगे णासमच्छे, अप्पेरो अच्छिमस्मे, अप्पेरो अच्छिमच्छे, अप्पेगे भमुहमन्मं, अप्पेगे भमुहमच्छ, अप्वेगे णिडालमञ्मे, अप्वेगे णिडालमच्छे, अप्पर्ग सीसमन्त्रे, अप्पेर्ग सीसमच्छें, अप्पो संपमारए, अप्पेगे उहबए।

एरच सार्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आएम्मा अपरिण्णाता मनति ।

एश्य सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरम्मा परिण्णाता भवंति ।

तं परिण्णाय मेहाबी णेव सयं पुढविसस्य समारंभेज्जा, जेवऽण्णेहि पुढविसत्यं समारंभावेज्जा, जेवऽण्णे-पुढिवसत्यं समारंभंते समणुजाणेज्या ।

जरसेते पुढिवकम्मसमारंभा परिज्जाता भवति से हु मुजी परिज्ञायकस्मे ।

त्ति वेमि । --- आ. सू. १, अ. १, **उ. २, सू. १०-१**८

जैसे कोई किसी के नख का भेदन करे, छेदन करे. जैसे कोई किसी की ग्रीवा (गरदन) का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी हनु (ठुड्डी) का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी के होंठ का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी के दाँत का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी की जीभ का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी के तालु का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी के गले का भेदन करे, छेदन करे. जैसे कोई किसी के कपोल का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी के कान का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी नाक (नासिका) का भेदन करे, छेदन करे. जैसे कोई किसी की आंख का भेदन करे, छेदन करे. जैसे कोई किसी की भींह का भेदन करे, छेदन करे, जैसे कोई किसी के ललाट का भेदन करे. छेदन करे. जैसे कोई किसी के सिर का भेदन करे, छेदन करे,

जैसे कोई किसी को गहरी चोट मारकर, मूच्छित कर दे, या प्राण-वियोजन ही कर दे. उसे जैसी कष्टानुभूति होती है; वैसी ही पृथ्वीकायिक जीवों की वेदना समझनी चाहिए।

जो यहाँ (लोक में) पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारमभ-प्रयोग करता है, वह वास्तव में इन आरम्भों (हिंसा सम्बन्धी प्रवृत्तियों के कटु परिणामों व जीवों की बेदना) के अनजान है।

जो पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारम्भ-प्रयोग नहीं करता, वह वास्तव में इन आरम्भों-हिंसा-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का जाता है, (वही इनसे मुक्त होता है)

यह (पृथ्वीकाथिक जीवों की अन्यक्त वेदना) जानकर बुद्धि-मान मनुष्य न स्वयं पृथ्वीकाय का समारम्भ करे, न दूसरों से पृथ्वीकाय का समारम्भ करवाये और न उसका समारम्भ करने वाले का अनुमोदन करे।

जिसने पृथ्वीकाय सम्बन्धी समारम्भ को जान लिया अर्थात् हिंसा के कटु परिणाम को जान लिया वही परिज्ञातकर्मा (हिंसा) का त्यागी) मुनि होता है।

-ऐसा मैं कहता हैं।

```
निर्युक्तिकार ने पृथ्वीकाय के दस शुस्त्र इस प्रकार गिनाये हैं:—
```

१ - कुदाल आदि भूमि खोदने के उपकरण।

र-हल आदि भूमि विदारण के उपकरण।

१--मृग श्रु गे।

४---काठ-लकड़ी तृण आदि 1

५-अग्निकाय ।

६---उच्चार-प्रश्रवण (मल-मूत्र) ।

७--स्वकाय शस्त्र; जैसे-काली मिट्टी का शस्त्र पीली मिट्टी आदि ।

परकाय शस्त्र; जैसे—जल आदि ।

६—तदुभय शस्त्र; जैसे—मिट्टी मिला जल।

<sup>---</sup> आचारांग निर्युक्ति गा. ६४-६६ १०--भावशस्त्र-असंयम ।

#### आउकाय अणारंभ करण-पइण्णा-

३३१. आऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीना पुढोसत्ता अन्नत्य सत्य-परिणएणं ।

---दस**. अ. ४, सु.** ५

से भिरुष् वा भिरुषुणी या संजय-विरय-पिंडहय-पच्चरुखाय-पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा—

से उदगं वा ओसं या हिमं वा महियं वा करगं वा हरतणुगं वा मुद्धोदगं वा उदओल्लं वा वायं उदओल्लं वा वत्वं सिस-णिद्धं वा कायं सिसिणिद्धं वा वत्वं, न आमुसेज्जा न संफु-सेज्जा न आवीलेज्जा न पवीलेज्जा न अक्लोडेज्जा न पक्खो-डेज्जा न आयावेज्जा न पयावेज्जा,

यन्तं न आमुसावेज्जा न संकुसावेज्जा न आवीलावेज्जा न पवीलावेज्जा न अक्खोडावेज्जा न पक्खोडावेज्जा न आयाः वेज्जा न पयाबेज्जा,

अन्नं आमुसंतं वा संकुसंतं वा आयीलंतं वा पवीलंतं वा अक्लोडंतं वा पक्लोडंतं वा आयावंतं वा पयावंतं वा समगुजाणेज्जा ।

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्तं न समणुजाणामि ।

तस्स मंते ! पिडक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-रामि ।

—दस. अ. ४, सु. १**६** 

उदउल्लं अप्पणी कायं, नेव पुंछे न संलिहे। समुप्पेह तहाभूयं, नो णं संघट्टए मुणी।।

--- दस. **ब. ८, सु.** ७

आउकाइयाणं हिसा निसेहो — ३३२. लञ्जमाणा पुढो पान ।

"अणगारा मी" ति एगे पवयमाणा, जिमणं विक्वक्ष्वेहि सत्थेहि उदयक्षमसमारंभेणं उदयसत्यं समारंममाणे अण्णे व णेगक्ष्वे पाणे विहिसति ।

अप्कायिक जीवों का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा-

३३९. शस्त्र-परिणित से पूर्व अप् चित्तवान (सजीव) कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक सत्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है।

संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पाण्कर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, एकान्त में या परिपद् में, सोते या जागते—

उदक, ओस, हिम, धूंअर, ओले, भूमि को भेदकर निकले हुए जल विन्दु, मुद्ध उदक (अन्तरिक्ष-जल), जल से भीगे गरीर अथवा जल से भीगे वस्त्र, जल से स्निग्ध गरीर अथवा जल से स्निग्ध वस्त्र का न आमर्श करे, न संस्पर्श करे, न आपीड्न करे, न प्रपीड़न करे, न आस्फोटन करे, न प्रस्फोटन करे, न आतापन करे, और न प्रतापन करे,

दूसरों से न आमर्श कराए, न संस्पर्श कराए, न आपीड़न कराए, न प्रपीड़न कराए, न आस्फोटन कराए, न प्रस्फोटन कराए, न आतापन कराए, न प्रतापन कराए।

आमणं, संस्पणं, आपीड़न, प्रपीड़न, आस्फोटन, प्रस्फोटन, आसापन या प्रतापन करने वाले का अनुमोदन न करे।

यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से, न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! में अतीत के जल-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का ब्युत्सगं करता हूँ।

मुनि जल से भीगे अपने शरीर को न पोंछे और न मले। शरीर को तथाभूत (भीगा हुआ) देखकर उसका स्पर्शन करे।

अप्कायिक जीवों की हिंसा का निषेध—
३३२. (हे! आत्म साधक!) तू देख! आत्म-साधक, लज्जामान
है—(हिंसा से स्वयं संकोच करता हुआ अर्थात् हिंसा करने में
लज्जा का अनुभव करता हुआ संयममय जीवन जाता है।)

कुछ सामु वेषधारी "हम गृहत्यागी हैं" ऐसा कथन करते हुए भी वे नाना प्रकार के शस्त्रों से अप्काय सम्बन्धी हिंसा-किया में लगकर अप्कायिक जीवों की हिंसा करते हैं। तथा अप्कायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं। तत्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—

इमस्स चेव जीवितस्स परिवंदण-माणण-पूययाए। जाती-मरण-मोयणाए-दुक्खपडिघातहेतुं से सयमेव उदयसत्यं समारंमति, अण्णेहि वा उदयसत्थं समारंभावेति, अण्णे वा उदयसत्थं समारंभंते समणुजाणति ।

तं से अहिताए, तं से अबोधए।

से सं संबुक्समाणे आयाणीयं समुद्वाए ।

सोच्चा भगवतो अणगाराणं इहमेगेसि णातं भवति - एस खतु मोहे, एस खलु गंथे, एस खलु मारे, एस खलु निरए।

इन्द्रत्यं गढिए लोए, जिमणं विक्रवरुवेहि सत्येहि उदयसत्य-कम्मसमारंभेणं उदयसत्यं समारंभमाणे अन्णे व णेगरूवे पाणे विहिसति ।

से वेसि---संति पाणा उदयणिस्सिया जीवा अणेगा । इहं च खलु भो अणगाराणं उदय-जीवा विवाहिया।

सत्यं चेत्थं अणुवीयि पास । पुढो सत्यं पवेदितं । अदुवा अदिण्णादाणं ।

कत्पइ णे, कप्पइ णे पातु अद्वा विभूसाए ।

पुढो सत्येहि विउद्दन्ति ।

इस विषय में भगवान् महावीर स्वामी ने परिज्ञा-विवेक का उपदेश किया है।

कोई व्यक्ति इस जीवन के लिए, प्रशंसा-सम्मान और पूजा के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, दुख का प्रतीकार करने के लिए स्वयं अप्कायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, तथा हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है।

वह (हिंसावृत्ति) उसके अहित के लिए होती है वह उसकी अवोधि अर्थात् ज्ञान-वोधि, दर्शन-वोधि और चारित्र-वोधि की अनुपलव्धि के लिए कारणभूत होती है।

वह साधक (संयमी) हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझता हुआ, आदानीय-संयम साधना में तत्पर हो जाता है।

कुछ मनुष्यों को भगवान् के या अनगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञात होता है कि-"यह जीव-हिंसा प्रन्यि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है।"

(फिर भी) जो मनुष्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में वासक्त होता है, वह नाना प्रकार के शस्त्रों से जल-सम्बन्धी हिंसा-किया में संलग्न होकर अप्कायिक जीवों की हिंसा करता है और तव वह न केवल अप्कायिक जीवों की हिंसा करता है, अपितु अन्य नाना प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।

मैं कहता हैं--

जल के आश्रित अनेक प्रकार के जीव रहते हैं।

हे मनुष्य ! इस अनगार-धर्म में, अर्थात् अर्हत्दर्शन में जल को "जीव" (सचेतन) कहा है।

जलकाय के जो शस्त्र हैं, उन पर चिन्तन करके देखें ! भगवान् ने जलकाय के अनेक शस्त्र वताये हैं।

जलकाय की हिंसा, सिर्फ हिंसा ही नहीं, वह अदत्तादान चोरी भी है।

"हमें कल्पता है। अपने सिद्धान्त के अनुसार हम पीने के जल ले सकते हैं। हम पीने तथा नहाने (विभूषा) के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं।"

इस तरह अपने शास्त्र का प्रमाण देकर या नानाप्रकार के शस्त्रों द्वारा जलकाय के जीवों की हिंसा करते हैं।

निर्युक्तिकार ने जलकाय के सात शस्त्र इस प्रकार बताये हैं—

<sup>(</sup>१) उत्सेचन-कुएँ से जल निकालना।

<sup>(</sup>४) स्वकाय शस्त्र-एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल का शस्त्र है,

<sup>🦯 (</sup>२) गालन—जल छानना ।

<sup>(</sup>५) परकाय शस्त्र — मिट्टी, तेल, क्षार, शर्करा, अग्नि आदि ।

<sup>(</sup>३) घोवन-जल से उपकरण-वर्तन आदि घोना।

<sup>(</sup>६) तदुभय शस्त्र—जल से भीगी मिट्टी आदि ।

<sup>(</sup>७) भाव शस्त्र—असंयम ।

<sup>—</sup>आचा. निर्युक्ति गा. ११३, ११४

एत्य वि तेसि णो णिकरणाए।

एत्य सत्यं समारंभ्रमाणस्य इच्चेते आरम्भा अपरिण्णाया भवंति ।

एत्य सत्यं असमारंभमाणस्स इक्तेते आरम्भा परिण्णाया भवंति ।

तं परिण्णाय मेहाबी णेव सयं उदयसत्यं समारंमेण्जा, णेव-ण्णीह उदयसत्यं समारंमावेण्जा, उदयसत्यं समारंमते अण्णे ण समणुजाणेण्जा ।

जस्सेते उदयसत्यसमारंमा परिण्णाया मवंति से हु मुणी परिण्णातकम्मे ति बेमि ।

—- **वा. सु. १, व. १, उ. ३, सु. २३-**३१

तेउकाइयागं अणारंभ-करण पद्दण्णा-

२२२. तेक्र चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्य सत्य-परिणएणं 1

--दस. अ. ४, सू ६

से भिवखू वा भिवखुणी या संजय-विरय-पिंडहय-पच्चवसाय-पावकम्मे ।

दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुतें वा जागर-माणें वा—

से अगणि वा इंगालं वा मुम्मुरं वा अस्ति वा जालं वा अलायं वा मुद्धार्गीण वा उनकं वा, न उंनेज्जा न घट्टेज्जा न राज्जालेज्जा न निस्वावेज्जा।

अन्तं न उंजावेज्जा न घट्टावेज्जा न उज्जालावेज्जा न निध्या-वेज्जा ।

अन्नं उंज्जतं वा घट्टन्तं वा उज्जासंतं वा निध्वावंतं वा न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणु-जाणामि।<sup>1</sup> अपने शास्त्र का प्रमाण देकर जलकाय की हिंसा करने वाले साधु हिंसा के पाप से विरत नहीं हो सकते अर्थात् उनका हिंसा न करने का संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता।

जो यहाँ, शस्त्र-प्रयोग कर जलकाय जीवों का समारम्भ करता है, वह इन आरम्भों (जीवों की वेदना व हिंसा के कुपरिणाम) से बच नहीं पाता।

जो जलकायिक जीवों पर शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, वह आरम्भों का ज्ञाता है, वह हिंसा-दोप से मुक्त होता है। अर्थात् वह ज्ञ-परिज्ञा से हिंसा को जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उसे स्याग देता है।

नुद्धिमान मनुष्य यह (उक्त कथन) जानकर स्वयं जलकाय का समारम्भ न करे, दूसरों से न करवाए और उसका समारम्भ करने वालों का अनुमोदन न करे।

जिसको जल-सम्बन्धी समारम्भ का ज्ञान होता है, वही परि-ज्ञातकर्मा (मुनि) होता है।

तेजस्कायिक जीवों का सारम्भ न करने की प्रतिज्ञा—
३३३. गस्त्र-परिणति से पूर्व तेजस् चित्तवान् (सजीव) कहा

गया है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है।

संयत विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी ।

दिन में या रात में, एकान्त में या परिपद में, सोते या जागते—

थिन, अंगारे, मुमंर, अचि, ज्वाला, अलात (अधजली लकड़ी), णुद्ध (काष्ठ रहित) अग्नि अथवा उल्का का न उत्सेचन करे, न घट्टन करे, न उज्ज्वालन करे और न निर्वाण करे (न बुझाए);

न दूसरों से उत्सेचन कराए, न घट्टन कराए, न उज्ज्वालन कराए और न निर्वाण कराए;

उत्सेचन, घट्टन, उज्ज्वालन या निर्वाण करने वाले का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन शोग से मन से, वचन से, काया से, न करूँगा, न कराउँगा और न करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

१ इंगालं अगणि अचिच, अलायं वा संजोइयं । न इंजे्ड्जा न घट्टेंड्जा, नो णं निब्बावए मुणीुना, क्रिक्ता, क्रिक्त, अ. ८, गा. ६

तस्त मंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-रामि ।

---दस. अ. ४, सु. २०

तेउकाओ अमोहसत्थो---सन्वओधारे, बहुपाणविणासमे '३३४. विसप्पे नित्य जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइं न दीवए।। --- उत्त. अ. ३४, गा. १२

तेउकाइयाणं हिंसा निसेहो-३३४. जे दीहलोगसत्यस्त खेयण्णे से असत्यस्त खेयण्णे ।

, जे असत्थस्स खेयण्णे से बीहलोगसत्थस्स खेयण्णे ।

वीरेहि एयं अभिभूय विट्टं संनतेहि सया जतेहि सदा अप्य-मलेहि।

जे पमत्ते गुणद्वित्ते से हु दंडे पबुच्चति ।

तं परिण्णाय मेहावी इदाणीं णो जमहं पुरुवमकासी पमादेणं।

लज्जमाणा पुढो पास ।

अणगारा मो ति एगे पवयमाणा, जिमणं विरूवरूवेहि सत्थेहि अगणिकम्मसमरंभेणं अगणिसत्यं समारंभमाणे अण्लेवऽलेगरूवे पाणे विहिसति।

तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता-

इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण माणण-पूपणाएं जाती-मरण-मोयणाए दुवखपिडघातहेत्ं,

से सयमेव अगणिसत्थं समारभति, अण्णेहिं वा अगणिसत्थं जाणति ।

त से अहिताए, तं से अबोधीए।

से तं संबुज्समाणे भाषाणीयं समुद्राए।

भन्ते ! मैं अतीत के अग्नि-समारम्भ से निवृत्त होता हैं, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का व्युत्सर्ग करता है।

. तेजस्कायिक एक अमोघ शस्त्र---

३३४. अग्नि फैलने वाली, सव ओर से धार वाली और वहुत जीवों का विनाश करने वाली होती है, उसके समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं होता, इसलिए भिक्षु उसे न जलाए।

तेजस्कायिक जीवों की हिंसा का निषेध-

३३५. जो दीर्घलोक शस्त्र (अग्निकाय) के स्वरूप को जानता है वह अशस्त्र (संयम) का स्वरूप भी जानता है।

जो संयम का स्वरूप जानता है वह दीर्घलोक शस्त्र का स्वरूप भी जानता है।

वीरों (आत्मज्ञानियों) ने, ज्ञान-दर्शनावरण आदि कर्मों को विजय कर (नष्ट कर) यह (संयम का पूर्ण स्वरूप) देखा है। वे वीर संयमी, सदा यतनाशील और सदा अप्रमत्त रहने वाले थे।

जो प्रमत्त है, गुणों (अग्नि के रांधना-पकाना आदि) का अर्थी है, वह दण्ड-हिंसक कहलाता है।

यह जानकर मेघावी पुरुष (संकल्प करे)—अव मैं वह (हिंसा) नहीं करूँगा, जो मैंने प्रमाद के वश होकर पहले किया था।

तू देख ! सच्चे साधक (अग्निकाय की) हिंसा करने में लज्जा अनुभव करते हैं।

और उनको भी देख जो अपने आपको ''अनगार" घोषित करते हैं, वे विविध प्रकार के शस्त्रों (उपकरणों) द्वारा अगि सम्बन्धी आरम्भ-समारम्भ करते हुए अग्निकाय के जीवों की हिंसा करते हैं, और साथ ही तदाश्रित अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करते हैं।

इस विषय में भगवान ने परिज्ञा अर्थात् विवेक का निरूपण किया है।

अपने इस जीवन से लिए, प्रशंसा, सम्मान और पूजा के · लिए, अन्म-मरण और मोक्ष के लिए दुखों का प्रतिकार करने के लिए (इन कारणों से)

कोई स्वयं अग्निकाय की हिंसा करता है, दूसरों से भी संमारभांवेति, अण्णे वा अगणिसत्थं समारभमाणे समणु- अग्निकाय की हिंसा करवाता है और अग्निकाय की हिंसा करने -वालों का अनुमोदन करता है।

यह हिंसा, उसके अहित के लिए होती है तथा अवीधि की कारण बनती है।

वह साधक यह समझते हुए संयम-साधना में तत्पर हो जाता है।

चारित्राचार

सोच्चा मगवतो अनगाराणं वा अंतिए इह मेगेर्सि णातं मवति-एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस इन्बत्यं गढिए लोए, जिमणं विरूवस्वेहि सत्येहि<sup>1</sup> अगणि-कम्मसमारंभेणं अगणिसत्यं समारंभमाणे अण्णे वऽणेगरूवे पाणे विहिंमति ।

से बेमि-संति पाणा पुढिविणिस्सिता तणिणिस्सिता पत्तिण-स्सिता कट्टाणिस्सिता गोमयणिस्सिता कयवरणिस्सिता। संति संपातिमा पाणा आहच्य संपयन्ति य ।

अगणिं च खलु पुट्टा एगे संघातमावज्जंति । जे तत्य संघात-मावज्जीत ते तत्य परियावज्जीत । जे तत्य परियावज्जीत ते तत्य उद्दायन्ति ।

एत्यं सत्यं समारममाणस्स इच्चेते आरम्मा अपरिण्णाता भवंति ।

एत्य सत्यं असमारंभमाणस्स इन्चेते आरम्ना परिण्णाता भवंति ।

तं परिण्णाय मेहावी नेव सर्यं अगणि-सत्यं समारंभेज्जा,

नेवण्णेहिं अगणिसत्यं समारंभावेण्जा, सगणिसत्यं समारंभेमाणे, अण्णे न समगुजाणेज्जा । जस्स एते अगणिकम्मसमारंभा परिण्णाता भवंति से हु भुणी परिण्णायकामे,

—का. मृ. १, अ. १, **उ. ४, सु. ३**२-३८ ति बेमि। तं भिक्खुं सीतफास परीवेवमाणगातं उवसंकमित् गाहावती नूया--

भगवान् से या अनगार मुनियों से सुनकर कुछ मनुष्यों को यह परिज्ञान हो जाता है, कि यह जीव हिंसा ग्रन्थि है, मोह है, मृत्यू है और नरक है।

फिर भी मनुष्य इस जीवन (प्रणंसा, सन्तान आदि के लिए) में असक्त होता है। जो कि वह तरह-तरह के शस्त्रों से अग्नि-काय की हिंसा-क्रिया में संलग्न होकर अग्निकायिक जीवों की हिंसा करता है। वह न केवल अग्निकायिक जीवों की हिंसा करता है अपित अन्य नाना प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।

मैं कहता हूँ - बहुत से प्राणी-पृथ्वी, तृण, पात्र, काष्ठ, गोवर और कुड़ा-कचरा आदि के आश्रित रहते हैं।

कुछ सम्पातिम-उड़ने वाले प्राणी होते हैं (कीट, पतंग, पक्षी बादि) जो उड़ते-उड़ते नीचे गिर जाते हैं।

ये प्राणी अग्नि का स्पर्ध पाकर संघात (शरीर का संकोच) को प्राप्त होते हैं। शरीर का संघात होने पर अग्नि की उप्मा से मूर्निष्ठत हो जाते हैं। मूर्निष्ठत हो जाने के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं।

जो अग्निकाय के जीवों पर शस्त्र-प्रयोग करता है, वह इन आरम्भ-समारम्भ क्रियाओं के कटु परिणामों से अपरिज्ञात होता है, अर्थात् वह हिंसा के दु:खद परिणामों से छूट नहीं सकता है।

जो अग्निकाय पर शस्त्र-समारम्भ नहीं करता है, वह वास्तव में आरम्भ का ज्ञाता अर्थात् हिंसा से मुक्त हो जाता है।

यह जानकर मेघावी मनुष्य स्वयं अग्नि-शस्य का समारम्भ न करे.

दूसरों से उसका समारम्भ न करवाए,

उसका समारम्भ करने वालों का अनुमोदन न करे।

जिसने यह अग्नि-कर्म-समारम्भ भली प्रकार समझ लिया है, वही मुनि है, वही परिज्ञात-कर्मा (कर्म का ज्ञाता और त्यागी) है ।

—ऐसा मैं कहता है।

गीत-स्पर्ण से काँपते हुए शरीर वाले उस भिक्षु के पास आकर कोई गृहपति कहे—

३. आर्द्र वनस्पति,

४. त्रस प्राणी,

५. स्वकाय शस्त्र-एक अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है।

६. परकाय गस्त्र-जल आदि,

७. तदुभय मिश्रित-जैसे तुप मिश्रित अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है।

८. भावगस्त्र — असंयम् ।

—आचा. नि. गा. ६६

अग्निकाय के शस्त्रीं का उल्लेख करते हुए निर्युक्ति में इसके प्रकार बताये हैं—

१. मिट्टी या घूलि (इससे वायु निरोधक वस्तु कर्दम आदि भी समझना चाहिए)।

२. जल,

आउसंतो समणा ! णो खलु ते गामधम्मा उच्चाहंति ?

आउसन्तो गाहावती ! णो खलु मम गामधम्मा उन्बाहंति । सीतफासं णो खलु अहं संचाएमि अहियासेत्तए।

णो खलु मे कप्पति अगणिकायं उज्जातित्तए वा यज्जातित्तए वा कायं आयावित्तए वा पयावित्तए वा अण्णेसिं वा वय-णाओ ।

सिया एवं वदंतस्स परो अगणिकायं उज्जानेता पज्जानेता कायं आयावेज्जा वा पयावेज्जा वा। तं च भिष्णु पहिले-हाए आगमेला आणवेज्जा अणासेवणाए ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. **८, उ. ४, सू. २११-२**१२

जे मायरं च पियरं च हेच्चा, समणव्ववे अगणि समारभेज्जा। अहाह से लोगे कुसीलधम्मे, भूताइं जे हिसति आतसाते ॥ उज्जासमी पाणऽतिवातएज्जा, निव्वावओ अगणि तिवातद्वज्जा।

तम्मा उ मेहावि समिक्ख धम्मं, ण पंडिते अगणि समारभेज्जा।।

पुढिव वि जीवा भाऊ वि जीवा, संपातिम वाणा य संपवन्ति ।

संसेवया कट्समस्सिता

एते अगणि समारमंते॥ दहे ---- सूय. सु. १, अ. *५*, गा. ४-७

वाउकाय अणारम्भ करण पइण्णा—

३३६. बाउ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्य सत्य-परिणएणं ।

—-दस**.** अ. ४, सु. ७

से भिक्खु वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-

बिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा मुत्ते वा जागर-माणे वा-

आयुष्मान् श्रमण ! क्या तुम्हें ग्रामधमं तो पीड़ित नहीं कर रहा है ? (इस पर मुनि कहता है)

आयुष्मान् गृहपति ! मुझे ग्रामधर्मं पीड़ित नहीं कर रहे हैं, किन्तु मेरा गरीर दुवंल होने के कारण में शीत-स्पर्भ को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ (इसलिए मेरा गरीर शीत से प्रकश्यित हो रहा है)।

(तुम अग्नि मयों नहीं जला निने ?) इस प्रकार गृह-पति द्वारा कहे जाने पर मृनि कहता है-) अग्निकाय को उज्ज-लित करना, प्रज्यलित करना, उससे शरीर को पोड़ा साभी तपाना या दूसरों को कहकर अग्नि प्रज्वलित कराना अकल्पनीय है।

(कदानित वह गृहस्य) इस प्रकार बोलने पर अग्निकाय को उज्ज्वनित-प्रज्ज्वनित करके साधु के भरीर को धौड़ा तपाए वा विशेष रूप में तपाए। उम अवनर पर अग्निकाय के आरम्भ को भिक्षु अपनी बुद्धि से विचार फर आगम की आजा को ध्यान में रताकर उस गृहस्य से कहे कि अग्नि का सेवन मेरे लिए असेव-नीय है।

जो अपने माता और पिता को छोड़कर श्रमणप्रत को घारण करके अग्निकाय का समारम्भ करता है तथा जो अपने मुस के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह लोक में कुनीत धर्न वाता है, (ऐसा सर्वंश पुरुषों ने) कहा है ।

आग जलाने वाला व्यक्ति प्राणियों का घात करता है और आग बुझाने वाला व्यक्ति भी अग्निकाय के जीवों का घात करता है। इसलिए मेघावी (मर्यादाशील) पण्डित (पाप से निवृत्त साधक) अपने (श्रुतचारित्ररूप श्रमण) धर्म का विचार करके अग्निकाय का समारम्भ न करे।

पृष्वी भी जीव है, जल भी जीव है तथा सम्पातिम (उड़न वाले पतंगे आदि) भी जीव हैं जो आग में पड़कर मर जाते हैं। और भी पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव एवं काष्ठ (लकड़ी आदि ईंधनों) के आश्रित रहने वाले जीव होते हैं। जो अग्नि-काय का समारम्भ करता है, वह इन (स्थावर-त्रक्ष) प्राणियों की जला देता है।

वायुकायिक जीवों का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा-३३६. शस्त्र-परिणति से पूर्व वायु चित्तवान् (सजीव) कहा गया है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है।

संयत-विरत - प्रतिहत - प्रत्याख्यात - पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी।

दिन में या रात में, एकान्त में या परिषद् में, सोते या जागते---

से सिएण वा बिहुयणेण वा तालियंटेण वा पत्तेण वा पत्त-भंगेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्येण वा भूहेण वा अप्पणी वा कायं बाहिरं वा वि पोग्गलं, न फुसेज्जा न चीएज्जा, अन्नं न फुसावेज्ज्ञा न वीयावेज्जा,

अन्नं फुसंतं वा बीयंतं वा न समणुजाणेज्जा जावजजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-रामि ।

—दस. अ. ४, सु. २**१** 

### वाउकाइयाणं हिंसा निसेहो-

जिमणं विरूवरूवेहि सत्येहि वाउकम्मसमारंभेणं वाउसत्थं समारम्ममाणे अण्णेवऽणेगरूवे पाणे विहिसति।

तत्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता-इमस्स चेव जीवियस्स. परिवंदण-माणण-पूयणाए, जाई-मरण-मोयणाए, दुक्खपढिघातहेतुं,

से सयमेव वाउसत्त्रं समारमति, अण्णेहिं वा वाउसत्थं समा-रभावेति, अण्णे वा वाउसत्यं समारमति समणुजाणति । तं से अहियाए, तं से अबोधीए।

से तं संबुज्समाणे, आयाणीयं समुद्राए,

सोच्चा भगवओ, अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसिं णातं भवति --- एस बलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए।

इच्चत्यं गढिए लोए।

जिमणं विरूवहृबेहिं सत्येहिं वाउकम्म-समारंभेणं वाउसत्यं समारम्भमाणे अण्णेवऽणेगक्वे पाणे विहिंसति ।

चामर, पंखे, वीजन, पत्र, पत्र के टुकड़े, शाखा, शाखा के टुकड़े, मोर-पंख, मोर-पिच्छी, वस्त्र, वस्त्र के पल्ले, हाथ या मुँह से अपने शरीर अथवा वाहरी पुद्गलों को फूंक न दे, हवा न करे।

दूसरों से फूंक न दिलाए, हवा न कराए;

फूंक देने वाले या हवा करने वाले का अनुमोदन भी न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से-मन से, वचन से, काया से,—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करू गा।

भन्ते ! में अतीत के वायु-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ और (कपाय) आत्मा का च्युत्सर्ग करता है।

वायुकायिक जीवों की हिंसा का निषेध-

३३७. तज्जमाणा पुढो पास । "अणगारा मो" ति एगे पवस्माणा, ३३७. तू देख ! संयमी साधक जीव हिंसा में लज्जा, ग्लानि-संकोच का अनुभव करते हैं। और उनको भी देख, जो "हम गृहत्यागी हैं" यह कहते हुए भी अनेक प्रकार के उपकरणों से वायुकाय का समारम्भ करते हैं। वायुकाय की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्राणियों की भी हिंसा करते हैं।

> इस विषय में भगवान ने परिज्ञा-विवेक का प्ररूपण किया है। कोई मनुष्य इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतिकार करने के लिए,

> स्वयं भी वायुकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से करवाता है, तथा हिसा करते हुए का अनुमोदन भी करता है।

> यह हिंसा उसके अहित के लिए होती है। अवोधि के लिए होवी है।

> वह संयमी, उस हिंसा को-हिंसा के कुपरिणामों को सम्यक् प्रकार से समझते हुए संयम में तत्पर हो जावे।

> भगवान से या गृहत्यागी श्रमणों के समीप सुनकर कुछ मनुष्य यह जान लेते हैं कि यह हिसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है।

फिर भी मनुष्य हिंसा में आसक्त होता है।

वह नाना प्रकार के शस्त्रों से वायुकायिक जीवों का समा-रम्भ करता है। वह न केवल वायुकायिक जीवों की हिंसा करता है अपितु अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।

तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा । न वीएज्ज अप्पणो कायं, वाहिरं वा वि पोग्गलं ।

से बेमि-संति संपाइमा पाणा आहच्च संपतंति य।

फरिसं च खलु पुट्ठा, एगे संघायमावज्जंति । जे तत्थ संघाय-मावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ परिया-वज्जंति ते तत्थ उद्दायन्ति ।

एत्थ सत्थं समारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्मा अपरिण्णाता भवंति ।

एत्थं सत्थं समारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्भा परिण्णाता भवंति ।

तं परिण्णाय मेहावी णेव सयं वाउसत्थं समारभेज्जा,

णेवऽण्णेहि वाउसत्थं समारभावेज्जा, णंबऽण्णे वाउसत्थं समारभंते समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते वाउसत्थं समारम्मा परिण्णाता मवंति, से हु मुणी परिण्णायकम्मे ति बेमि ।

——**आ. सु. १, अ. १, उ. ७, सु. ५७-६**१

वणस्सइकाय अणारम्भ-करण पइण्णा--

३८. वणस्सई चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्यसत्य-परिणएणं,

तं जहा-अरगबीया मूलवीया पोरबीया खंधबीया वीयरूहा सम्मुच्छिमा तणलया ।

वणस्सइकाइया सबीया चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढो-सत्ता अन्नत्य सत्यपरिणएणं ।

--- दस. अ. ४, सु. म

से भिष्यं वा भिष्यं जो वा संजय-विरय-पिंडहय-पच्चवखाय-पावकम्मे, दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा—

से बीएसु वा बीयपइहिएसु वा रूढेसु वा रूढपइहिएसु वा जाएसु वा जायपइहिएसु वा हरिएसु वा हरियपइहिएसु वा छिन्नेसु वा छिन्नपइहिएसु वा सिवसेसु वा सिवसकोलपडि-निस्सिएसु वा, न गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीएज्जा, न तुयद्देज्जा,

अन्तं न गच्छावेज्जा न चिट्ठावेज्जा न निसियावेज्जा न तुयट्टावेज्जा, मैं कहता हूँ सम्पातिम—उड़ने वाले प्राणी होते हैं, वे वायु से प्रताड़ित होकर नीचे गिर जाते हैं।

वे प्राणी वायु का स्पर्श-आघात होने से सिकुड़ जाते हैं। जब वे वायुस्पर्श से संघातित होते हैं—सिकुड़ जाते हैं, तब वे सूच्छित हो जाते हैं। जब वे सूच्छा को प्राप्त होते हैं तो वहाँ मर भी जाते हैं।

जो यहाँ वायुकायिक जीवों का समारम्भ करता है, वह इन आरम्भों से वास्तव में अनजान है।

जो वायुकायिक जीवों पर शस्त्र-समारम्भ नहीं करता, वास्तव में उसने आरम्भ को जान लिया है।

यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य स्वयं वायुंकाय का समारम्भ न करे।

दूसरों से वायुकाय का समारम्भ न करवाए। वायुकाय का समारम्भ करने वालों का अनुमोदन न करे।

जिसने वायुकाय के शस्त्र-समारम्भ को जान लिया है, वही मुनि परिज्ञात-कर्मा (हिंसा का त्यागी) है। ऐसा मैं कहता हूँ।

वनस्पतिकायिक जीवों का आरंभ न करने की प्रतिज्ञा— ३३८. शस्त्र-परिणति से पूर्व वनस्पति चित्तवती (सजीव) कही गई है। वह अनेक जीव और पृथक सत्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली है।

उसके प्रकार ये हैं—अग्र-वीज, भूल-वीज, पर्व-वीज, स्कन्ध-वीज, वीज-रूह, सम्मूछिम, तृण और लता।

शस्त्र-परिणति से पूर्व बीजपर्यन्त (मूल से लेकर बीज तक) वनस्पतिकायिक चित्तवान् कहे गये हैं। वे अनेक जीवों और पृथक् सत्वों वाले श्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व वाले हैं।

संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, एकान्त में या परिषद् में, सोते या जागते।

बीजों पर, बीजों पर रखी हुई वस्तुओं पर, स्फुटित वीजों पर, स्फुटित बीजों पर रखी हुई वस्तुओं पर, पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर स्थित वस्तुओं पर, हरित पर, हित पर रखी हुई वस्तुओं पर, छिन्न वनस्पति के अंगों पर, छिन्न वनस्पति के अंगों पर, छिन्न वनस्पति के अंगों पर रखी हुई वस्तुओं पर, सचित्त वनस्पति पर, सचित्त वनस्पति पर, सचित्त वनस्पति पर, सचित्त कोल—अण्डों एवं काष्ठ-कीट—से युक्त काष्ठ आदि पर न चले, न खड़ा रहे, न बैठे, न सोये;

दूसरों को न चलाए, न खड़ा करे, न बैठाए, न सुलाए,

अन्नं गच्छंतं वा चिट्ठन्तं वा निसीयन्तं वा तुयट्टन्तं वा न समणुजाणेज्जा,

जावन्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्तं न समणुजाणामि ।

तस्स भंते ! पडिककमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-रामि ।

-- दस. अ. ४, सु. २२

प्तणरवर्षं न छिदेण्जा, फलं मूलं व कस्सई। आमगं विविहं यीयं, मणसा वि न पत्यए॥

गहणेसु न चिट्ठेण्जा, बोएसु हरिएसु दा । उदगम्मि तहा निच्चं, उत्तिगपणगेसु वा ॥ — दस. स. ८, गा. १०-११

दसविहा तणवणस्सद्दकाद्दया पन्नता, तं जहा— १. मूले, २. कंदे, ३. खंधे, ४. तया, ५. साले, ६. पद्याले, ७. पत्ते, ५. पुष्के<sup>1</sup>, ६. फले, १०. वीये। —ठाणं. अ. १०, स्. ७७३

### वणस्सइकाइयाणं हिंसा निसेहो-

३२६. लज्जमाणा पुढो पास । 'अणगारा मो' ति एगे पवयमाणा, जिमणं विरुवहवेहि सत्येहि वणस्सितकम्मसमारम्भेणं वण-स्तितसत्यं समारम्ममाणे अण्णे अण्गेकवे पाणे विहिसति ।

तत्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स चेव जीवि-यस्स परिवंदण-माणण-पूषणाए, जाती-मरण-मोषणाए, दुवख-पिंद्यातहेतुं,

से सयमेव वणस्सितसःथं समारंभित, अण्णेहि वा वणस्सित-सत्यं समारंभावेति अण्णे वा वणस्सितसत्यं समारम्भमाणे समण्जाणित ।

तं से अहियाएं तं से अबोहिए।

ते त्तं संबुन्झमाणे आयाणीयं समुद्वाए । सोडचा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेति णायं भवति —एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे एस खलु णिरए । चलने खड़ा रहने, बैठने या सोने वाले का अनुमोदन भी न करे,

यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊंगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! मैं अतीत के वनस्पति-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का ज्युत्सर्ग करता हूँ।

मुनि तृण, वृक्ष तथा किसी भी (वृक्ष आदि के) फल या मूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के सचित्त बीजों की मन से भी इच्छा न करे।

मुनि वन-निकुन्ज के बीच में बीज पर, हरित पर, अनन्त-कायिक-वनस्पति सर्पच्छत्र और काई पर खड़ा न रहे।

तृणवनस्पतिकायिक जीव दश प्रकार के कहे गये हैं। जैसे-

- (१) मूल, (२) कन्द, (३) स्कन्ध, (४) त्वक्, (४) गाखा,
- (६) प्रवाल, (७) पत्र, (८) पुष्प, (१) फल, (१०) बीज।

### वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा का निषेध-

३३६. तू देख, ज्ञानी हिंसा से लिज्जित-विरत रहते हैं। "हम
गृहत्यागी हैं" यह कहते हुए भी कुछ लोग नाना प्रकार के
शस्त्रों से, वनस्पतिकायिक जीवों का समारम्भ करते हैं। वनस्पतिकाय की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों
की भी हिंसा करते हैं।

इस विषय में भगवान ने परिज्ञा-विवेक का उपदेश किया है—इस जीवन के लिए प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, दुख का प्रतीकार करने के लिए।

वह (तथाकथित साघु) स्वयं वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, करने वाले का अनुमोदन भी करता है।

यह (हिंसा करना, कराना, अनुमोदन करना) उसके अहित के लिए होता है, यह उसकी अवोधि के लिए होता है।

यह समझता हुवा साधक संयम में स्थिर हो जाए।

भगवान् से या त्यागी अणगारों के समीप सुनकर उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है—(हिंसा) प्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है।

इच्चत्यं गढिए लीए, जिमणं विरूवरूवेहि सत्थेहि वणस्सति-कम्मसमारंभेणं वणस्सतिसत्थं समारंभमाणे वऽण्णे अणेगरूवे पाणे विहिसति ।

–आ. सु. १, अ. १, *च.* ४, सु. ४२<del>-</del>४४

एत्य सत्थं समारंभमाणस्स इक्वेते आरम्भा अपरिण्णाता भवंति ।

एत्य सत्यं असमारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्भा परिण्णाया भवंति ।

तं परिण्णाय मेहावी णेव सयं वणस्सतिसत्थं समारंभावेज्जा, णेवऽण्णेहि वणस्सतिसत्थं समारम्भावेज्जा,

णेवऽण्णे वणस्सतिसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा।

जस्सेते वणस्तितसत्यसमारम्भा परिष्णाया भवंति ो हु मुणी परिण्णायकम्मे ति बेमि ।

----आ• सु. १, अ. १, उ**. ५**, सु. ४६-४८ हरिताणि भूताणि विलंबगाणि, आहारदेहाइं सिताई। पुढो

जे छिदति आतसुहं पदुच्चा,

पागिक्स पाणे बहुणं तिवाती।।

जाति च वृद्धिं च विणासयन्ते, बीयादि अस्संजय [आयदंडे। अहाह से लोए अणज्जधम्मे, बीयादि जे हिंसति आयसाते ॥ — सूय. सु. १, अ. ७, गा. **५-**६

वणस्सइ य मणुयजीवणयस्स य तुलत्तं-३४०. से बेमि--

इमं पि जातिधम्मयं,

एयं पि जातिधम्मयं; इमं वि बृड्ढिधम्मयं,

एयं पि बुड्डिधम्मयं;

इमं पि चित्तमंतयं,

एयं पि चित्तमंतयं;

इमं पि छिण्णं मिलाती,

एयं पि छिण्णं मिलाती;

फिर भी मनुष्य इसमें आसक्त होता है वह नाना प्रकार के शस्त्रों से वनस्पतिकाय के समारम्भ में संलग्न होकर वनस्पति-कायिक जीवों की हिंसा करता है। वह न केवल वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करता है अपितु अन्य नाना प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।

जो वनस्पतिकायिक जीवों पर शस्त्र का समारम्भ करता है, वह उन आरम्भों आरम्भजन्य कटुफलों से अनजान रहता है। (जानता हुआ भी अनजान है।)

जो वनस्पतिकायिक जीवों पर शस्त्र प्रयोग नहीं करता, उसके लिए आरम्भ-परिज्ञान है।

यह जानकर मेधावी स्वयं वनस्पति का समारम्भ न करे, न दूसरों से समारम्भ करवाए और न समारम्भ करने वालों का अनुमोदन करे।

जिसको यह वनस्पति सम्बन्धी समारम्भ परिज्ञात होते हैं, वही परिज्ञात कर्मा (हिंसा त्यागी) मुनि होता है।

हरी दूव अंकुर आदि भी (वनस्पतिकायिक) जीव हैं, वे भी जीव आकार धारण करते हैं। वे (मूल, स्कन्ध, शाखा, पत्ते, फल-फूल, आदि अवयवों के रूप में) पृथक्-पृथक् रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मुख की अपेक्षा से तथा अपने आहार (या आधार-आवास) एवं शरीर-पोषण के लिए इनका छेदन-भेदन करता है, वह धृष्ट पुरुष वहुत-से प्राणियों का विनाश करता है।

जो असंयमी (गृहस्य या प्रव्रजित) पुरुष अपने सुख के लिए वीजादि (विभिन्न प्रकार के बीज वाले अन्न एवं फलादि) का नाश करता है, वह (वीज के द्वारा) जाति (अंकुर की उत्पत्ति) और (फल के रूप में) वृद्धि का विनाश करता है। (वास्तव में) वह व्यक्ति (हिंसा के उक्त पाप द्वारा) अपनी ही आत्मा को दण्डित करता है संसार में तीर्थंकरों या प्रत्यक्षदिशयों ने उसे अनार्यधर्मी (अनाड़ी या अधर्मसंसक्त) कहा है।

वनस्पति शरीर एवं मनुष्य शरोर की समानता-३४०. मैं कहता हूँ-

१. यह मनुष्य भी जन्म लेता है,

. — यह वनस्पति भी जन्म लेती है,

२. यह मनुष्य भी बढ़ता है,

---यह वनस्पति भी बढ़ती है,

ः ३. यह मनुष्य भी चेतनायुक्त है, --- यह वनस्पति भी चेतनायुक्त है,

४. यह मनुष्य शरीर छिन्न होने पर म्लान हो जाता है, ---- यह वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान होती. है, · इमं पि बाहारगं, एयं पि बाहारगं; इमं पि अणितियं, एयं पि अणितियं; इमं पि असासयं, एयं पि असासयं; इमं पि चयोवचइयं,

एयं पि चयोवचइयं;

इमं पि विष्परिणामधम्मयं,

एवं पि विष्परिणामधम्मयं ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. **५, सु. ४**४

तसकाय सरुवं-

३४१. से बेमि--

संतिमे तसा पाणा, तं जहा — अंद्रया पोत्तया जराख्या रसया संसेद्रमा समुच्छिमा उन्मिया उद्यातिया।<sup>1</sup> एस संसारे ति पद्मचित । मंदस्स अवियाणओ ।

णिज्हाइता पडिसेहिता पत्तेयं परिणिव्वाणं।

सस्वेसि पाणाणं सस्वेसि भूताणं सस्वेसि जीवाणं सस्वेसि सत्ताणं । अस्सातं अपरिणिटवाणं महत्रभयं दुन्छं ति बेमि ।

- यह मनुष्य भी माहार करता है,
   यह वनस्पति भी माहार करती है,
- यह मनुष्य-शरीर भी अनित्य है,—यह वनस्पति शरीर भी अनित्य है,
- यह मनुष्य-शरीर भी अशाश्वत है,
   —यह वनस्पति शरीर भी अशाश्वत है,
- यह मनुष्य-धारीर भी आहार से उपचित होता है,
   आहार के अभाव में अपचित-सीण होता है,
   यह वनस्पति धारीर भी इसी प्रकार उपचित-अपचित होता है।
- यह मनुष्य-शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है,
   —यह वनस्पति शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है।

त्रसकाय का स्वरूप

३४१ में कहता है-

ये सब यस प्राणी हैं, जैसे-

अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूछिम, सद्-भिज्ज और ऑपपातिक ।

यह (त्रस जीवों का समन्वित क्षेत्र) संसार कहा जाता है। मन्द तथा अज्ञानी जीवों को यह संसार होता है।

मैं चिन्तन कर, सम्यक् प्रकार से देखकर कहता हूँ — प्रत्येक प्राणी परिनिर्वाण (शान्ति और सुक्ष) चाहता हूँ।

सव प्राणियों; सब भूतों, सव जीवों और सब सत्वों को असाता (वेदना) और अपरिनिर्वाण (अशान्ति) ये महाभयंकर और दुःखदायों है। मैं ऐसा कहता हूँ।

- इत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से त्रस जीवों के आठ भेद इस प्रकार किये गये हैं—
  - १. अंडज-अण्डों से उत्पन्न होने वाले-कोयल, कबूतर, मयूर, इंस आदि ।
  - २. पीतज-पोत वर्यात् चर्ममय थैली । पोत से उत्पन्न होने वाले जैसे हाथी, वल्गुली आदि ।
  - २. जरायुज —जरायु का अर्थ है गर्म-वेप्टन या वह झिल्ली जो जन्म के समय शिशु को आवृत्त किये रहती है। इसे "जेर" भी कहते हैं। जरायु के साथ उत्पन्न होने वाले जैसे— मनूष्य, गाय, भैंस खादि।
  - ४. रसज—छाछ, दही आदि रस विकृत होने पर इनमें जो कृमि आदि उत्पन्न हो जाते हैं वे "रसज" कहे जाते हैं।
  - ४. संस्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, जैसे जूं, लीख बादि ।
  - ६. सम्पूच्छिम वाह्य वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले, जैसे-भ्रमर, चींटी, मच्छर, मक्सी आदि ।
  - ७. च्द्भिज्ज---'मूमि को फोड़कर निकलने वाले, जैसे-- टीड, पतंगे आदि ।
  - न. औपपातिक-"उपपात" का भाव्यिक अर्थ है सहसा घटने वाली घटना। आगम की दृष्टि से देवता गैया में, नारक कुम्भी में उत्पन्न होकर एक मुहूतंं के भीतर ही पूर्ण युवा वन जाते हैं, इसलिए वे औपपातिक कहलाते हैं।
- २ (क) प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त प्राण, भूत, जीव और सत्व शब्द सामान्यतः जीव के ही वाचक हैं। शब्दनय (समिभिरूट नय) की अपेक्षा से आगम में इसके अलग-अलग अर्थों का प्रयुक्तीकरण इस प्रकार है— (शेप टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

इसंति पाणा पदिसो दिसासु य ।

तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा परितावेति ।

संति पाणा पुढो सिया।

<del>--</del> आ. सु. १, अ**. १**, *उ*. ६, सु. ४६

तसकायस्स भेयप्पभेया-

३४२. से जे पुण इमे अणेंगे वहवे तसा पाणा तं जहा-

अंडया पोयया जराज्या रसया संसेइमा सम्मुन्छिमा उब्मिया जनवाइया ।

जेसि केसिचि पाणाणं अभिवकंतं पडिषकंतं संकुचियं पसारियं रुवं भंतं तिसयं पलाइयं आगइ-गइविन्नाया—

जे य कीडपयंगा, जा य कुंशुविवीतिया, सन्वे वेइंदिया, सन्वे तेइंदिया, सन्वे तेइंदिया, सन्वे पंचिदिया, सन्वे तिरिक्ख-जोणिया, सन्वे नेरइया, सन्वे मणुया, सन्वे वेवा, सन्वे पाणा परमाहिम्मया—

एसो खलु छट्टो जीवनिकाओ तसकाओ ति पवुच्चई।

—दस. अ. ४, सु**. ६** 

तसकाय अणारम्भ पइप्णा-

३४३. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे,

दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागर-माणे वा—

से की डंवा पयंगं वा कुंयुं वा विवीतियं वा हत्यंसि वा पायंसि वा बाहुंसि वा उरूं छि वा उदरंसि वा सीसंसि वा

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

प्राण-दस प्रकार के प्राणयुक्त होने से।

भृतं-तीनों नाल में रहने के कारण।

जीव-आयुष्य कमं के कारण।

सत्व-विविध पर्यायों का परिवर्तन होते हुए भी आत्मद्रव्य की सत्ता में कोई अन्तर नहीं अमे- के कारण ।

(ख) शीलांकाचार्य ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है — .

. प्राण-हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव ।

भूत — वनस्पतिकायिक जीय।

जीव - पाँच इन्द्रियवाले जीव, देव, मनुष्य; नारक और तिर्यंच ।

मुन्त्र - पृथ्वी, अप, अग्नि और वायुकाय के जीव ! 👵 🗽

ये प्राणी दिशा और विदिशाओं में सव ओर से भयभीत-त्रस्त रहते हैं।

तू देख, विषय-सुखाभिलापी आतुर मनुष्य स्थान-स्थान पर इन जीवों को परिताप देते रहते हैं।

त्रसकायिक प्राणी पृथक्-पृथक् गरीरों के आश्रित रहते हैं।

त्रसकाय के भेद-प्रभेद-

३५२. और ये जो अनेक त्रस प्राणी हैं, जैसे-

अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूच्छंनज, उद्भिज, औपपातिक वे छः जीव-निकाय में आते हैं।

जिन किन्हीं प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, संकुचित होना, फैलना, शब्द करना, इघर-उघर जाना, भयभीत होना, दौड़ना—ये कियाएँ हैं और जो आगित एवं गित के विज्ञाता हैं वे त्रस हैं।

जो कीट, पतंग, कुंयु, पिपीलिका सब दो इन्द्रिय वाले जीव, सब तीन इन्द्रिय वाले जीव, सब चार इन्द्रिय वाले जीव, सब पाँच इन्द्रिय वाले जीव. सब तियंक्-योनिक, सब नैरियक, सब मनुष्य, सब देव और सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं—

यह छट्ठा जीव-निकाय त्रसकाय कहलाता है।

त्रसकाय के अनारम्भ की प्रतिज्ञा—

३४३. संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी-—

दिन में या रात में, एकान्त में या परिषद में, सोते या जागते—

कीट, पतंग, कुंयु या पिपीलिका को हाथ, पैर, वाहु, उँक, उदर, सिर, वस्त्र, पात्र, कंवल, पादशोंच्छनक, रजोहरण, गोच्छग,

वत्यंसि वा ५िडगाहंसि वा फंबलंसि वा पायपुंछणंसि वा रयहरणंसि वा गोच्छगंसि वा उडुगंसि वा दंडगंसि वा पीढ-गंसि वा फलगंसि वा सेज्जंसि वा संयारगंसि वा अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पिडलेहिय पिडलेहिय पमिज्जय पमिज्जय एगंतमवणेज्जा नो संघायमा-वज्जेज्जा।
——दस. अ. ४, सु. २३

तसे पाणे न हिंसेज्जा वाया अदुव कम्मुणा । उवरको सन्वमूएसु पासेज्ज विविहं जगं॥

-- दत. अ. **-**, गा. १२

### तसकाइयाणं हिंसानिसेहो-

२४४. तज्जमाणा पुढो पास । "अणगारा मी" ति एगे पवयमाणा, जिमणं विक्वकवेहि सत्येहि तसकायसमारंभेणं तसकायसत्यं समारम्ममाणे अण्णे अणेगकवे पाणे विहिंसति ।

तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण पूपणाए, जाती-मरण-मोयणाए, दुयखपिड-घातहेतुं से सक्ष्मेव तसकायसत्थं समारंमित, अण्णेहि वा ससकायसत्यं समारंमावेति, अण्णे वा तसकायसत्थं समारंम-माणे समणुजाणित ।

तं से अहिताए, तं से अबोधीए।

से सं संबुज्जमाणे आयाणीयं समुद्वाए।

सोच्चा मगवतो अगगाराणं या अंपिए इहमेगेसिं णातं मवित—एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए।

इच्चत्यं गढिए लीए जिमणं विरुवस्त्वेहिं सत्येहिं तसकाय-समारंभेणं तसकायसत्यं समःरंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ।

#### से बेमि---

अत्पेगे अन्नाए वहोति, अप्पेगे अजिणाए वहोति, अप्पेगे मंसाए वहोति, अप्पेगे सोणिताए वहोति, अप्पेगे हिययाए वहोति, एवं पित्ताए वसाए विन्छाए पुन्छाएं वालाए सिंगाए विसाणाए बंताए वाढाए नहाए ण्हारूणीए अद्विए, उन्दक—(स्थंडिल), दण्डक, पीठ पर, या फलक, या शैया संस्तारक पर तथा उसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण पर चढ़ जाये तो सावधानीपूर्वक धीमे-धीमे प्रतिलेखन कर, प्रमार्जन कर, उन्हें वहाँ से हटाकर एकान्त में रख दे किन्तु उनका संघात न करे— आपस में एक दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुँचे वैसे न रखे।

(मुनि) वचन अथवा कर्म (कार्य) से त्रस प्राणियों की हिंसा न करे। समस्त जीवों की हिंसा से उपरत (साधु-साध्वी) विविध स्वरूप वाले जगत् (प्राणी-जगत) को (विवेकपूर्वक) देखे।

त्रसकायिकों की हिंसा का निपेध-

३४४. तू देख ! ज्ञानी हिंसा से लिज्जित-विरत रहते हैं।
"हम गृह त्यागी हैं" यह कहते हुए भी कुछ लोग नाना प्रकार
के शस्त्रों से त्रसकायिक जीवों का समारम्भ करते हैं। त्रसकाय
की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा
करते हैं।

इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा—विवेक का उपदेश किया है—इस जीवन के लिये, प्रणंता, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, और दुःख का प्रतिकार करने के लिए वह (तथाकथित साधु) स्वयं त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

यह (हिंसा करना, कराना, अनुमोदन करना) उसके अहित के लिए होता है। यह उसकी अवोधि के लिए होता है।

वह संयमी उस हिंसा को हिंसा के कुपरिणामीं की सम्यक् प्रकार से समझते हुए संयम में तत्पर हो जावे।

भगवान से या गृहत्यागी श्रमणों के समीप सुनकर कुछ मनुज्य यह जान लेते हैं कि हिंसा प्रन्थि है, यह मोह, यह मृत्यु है, यह नरक है।

फिर भी मनुष्य इस हिंसा में आसक्त होता है। वह नाना प्रकार के शस्त्रों से त्रसकायिक जीवों के समारम्भ में संलग्न होकर त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है। वह न केवल त्रस-कायिक ज़ीवों की हिंसा करता है अपितु अन्य नाना प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।

में कहता हूँ-

कुछ मनुष्य अर्चा (देवता की विल या शरीर के श्रृंगार) के लिए जीविहसा करते हैं। कुछ मनुष्य चर्म के लिए, मौंस, रक्त, हृदय (कलेजा), पित्त, चर्ची, पंख, पूंछ, केश, सींग, विपाण (सुअर का दांत) दांत, दाढ़, नख, स्नायु, अस्थि (हड्डी) अद्विमिंनाए अद्वाए अणद्वाए ।

अप्पेगे हिसिसु मे ति वा,

अप्पेगे हिसंति वा,

अप्पेगे हिंसिस्सति वा वा णे वधेति।

एत्यं एत्यं समारम्भमाणस्स इन्चेते आरम्भा अपरिण्णाया भवंति ।

एत्य सत्यं असमारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्भा परिश्णाया भवंति ।

तं परिण्णाय मेघावी णेव सर्यं तसकायसत्यं समारंभेञ्जा णेवऽण्णेहिं तसकायसत्यं समारंभावेञ्जा णेवऽण्णे तसकायसत्यं समारंभंते समणुजाणेञ्जा ।

जस्सेते तसकायसत्यसमारम्मा परिण्णाया भवंति से हु मुणी परिण्णातकम्मे ति बेमि ।

--- बा. सु. १, ब. १, उ. ६, सु. ५०-५५

सन्दत्यं सन्दको सन्दं, दिस्स पाणे पियायए। न हणे पाणिणो पाणे, भय-वेराको उवरए॥

—उत्त. **झ. ६, गा. ६** 

## छण्हं जीवणिकायाणं हिंसा कम्मबंधहेउ ति— तिकालिय अरहंताणं समा परूवणा—

३४५. तत्य खलु भगवता छज्जीवणिकाया हेऊ पण्णता, तं जहा-पुढविकायिया-जाव-तसकायिया ।

> से जहानामए मम अस्सायं दंडेण वा अट्ठीण वा मुद्रीण वा लेलूण वा कवालेण वा आउडिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तिज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परिताविज्ज-माणस्स वा किलामिज्जमाणस्स वा उद्दविज्जमाणस्स वा -जाव-लोमुक्सणणमातमवि हिंसाकरं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि,

इस्तेवं जाण सन्ते पाणा-जाव-सत्ता वंडेण वा-जाव-कवालेण वा आउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिजजमाणा वा

और अस्थिमज्जा के लिए प्राणियों की हिंसा करते हैं। कुछ किसी प्रयोजनवरा, कुछ निष्प्रयोजन—व्यर्थ ही जीवों का वड करते हैं।

कुछ व्यक्ति इन्होने मेरे (स्वजनादि की) हिंता की, इस कारण (प्रतिशोध की भावना से) हिंता करते हैं।

कुछ न्यक्ति (यह मेरे स्वजनादि की) हिसा करता है, इस कारण (प्रतीकार की भावना से) हिसा करते हैं।

कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजनादि की हिंसा करेगा) इस कारण (भावी आतंक/भय की भावना से) हिमा करते हैं।

जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है, वह इन आरम्भ (आरम्भजनित कुपरिणामों) से अनजान ही रहता है।

जो त्र सकायिक जीवों की हिंसा नहीं करता है, वह इन आरम्भों से सुपरिचित (युक्त) रहता है।

यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य स्वयं त्रसकाय-शस्त्र का समारम्भ न करे, दूसरों से समारम्भ न करवाये, समारम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे।

जिसने त्रसकाय-सम्बन्धी समारम्भों (हिंसा के हेतुओं-उप-करणों-कुपरिणामों) को जान निया, वही परिज्ञातपापकर्मा (हिंसा-त्यागी) मुनि होता है।

सव दिशाओं से होने वाला सव प्रकार का अध्यातम (नुत) जैसे मुझे इण्ट है, वैसे ही दूसरों को इण्ट है और सव प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है यह देखकर भय और वैर से उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणों का घात न करे।

छः जीवनिकायों की हिंसा कर्मवन्य का हेतु है— त्रैकालिक अर्हन्तों ने समान प्ररूपणा की है।

३४५ सर्वज्ञ भगवान् तीर्यंकर देव ने पट्जीवनिकायों (सांसारिक प्राणियों) को कर्मवन्ध के हेतु वताये हैं! जैसे कि—पृष्वीकाय — यावत् – त्रसकाय तक पट्जीवनिकाय है।

जैसे कोई व्यक्ति मुझे डण्डे से, हड्डी से, मुक्के से, हेले से, या पत्यर से अथवा घड़े के फूटे हुए ठीकरे आदि से मारता है, अथवा चाबुक आदि से पीटता है, अथवा अंगुली दिखाकर धम-काता है, या डांटता है, अथवा चाड़न करता है, या सताता-संताप देता है, अथवा क्लेश करता है, अथवा चिंद्रन करता है, या उपद्रव करता है, या डराता है, तो मुझे दु:ख (असाता) होता है, —याबत्—िक मेरा एक रोम भी उखाड़ता है तो मुझे मारने जैसा दु:ख और भय का अनुभव होता है।

इसी तरह सभी जीव, सभी भूत, समस्त प्राणी—यावत्— सर्व सत्व, डण्डे—यावत्—ठीकरे से मारे जाने या पीटे जाने, ताडिज्जमाणा वा परियाविज्जमाणा वो किलामिज्जमाणा वा उद्दिक्जमाणा वा-जाव-लोमुक्खणणमातमवि हिंसाकरं दुक्खं मयं पडिसंवेदेति ।

एवं णच्चा सन्वे पाणा-जाव-सन्वे सत्ता ण हंतन्वा, ण अञ्जावेयन्वा, ण परिघेतन्वा, ण परितावेयन्वा, ण उद्-वेयन्वा ।

— सूय. सु. २, अ. १, सु. ६**७**६

आयरियाणायरियवयणाणं सरूवं-

२४६. आवंती के आवंती लोयंसी समणा य माहणा य पुढो विवादं बदंति ।

"से दिहुं च णे, सुयं च णे, मयं च णे, विण्णायं च णे, उद्दं अहं तिरियं दिसासु सन्वतो सुपिडिलेहियं च णे —सन्वे पाणा सन्त्रे जीवा सन्वे भूता सन्त्रे सत्ता हंतव्वा अज्जावेतव्वा परिघेतव्वा, परितावेतव्वा, उद्वेतव्वा। एत्य वि जाणह णत्येत्य दोसो।"

अणारियवयणमेयं। तत्य जे ते आरिया ते एवं वयासी —

"से बुह्दि च भे, दुस्सुयं च भे, दुस्मयं च भे, दुस्तिणायं च भे, उद्दं अहं तिरियं विसासु सन्वती दुष्पिटलेहितं च भे, जं णं तुन्मे एवं आचनखह, एवं भासह, एवं पण्णवेह, एवं परूवेह—सन्वे पाणा सन्वे भूता सन्वे जीवा सन्वे सत्ता हंतस्ता, अज्जावेतन्ता, परिघेत्तन्ता, परितावेयन्ता, उद्देवतन्ता। एत्य वि जाणह णत्येत्य दोसो।"

अणारियवयणमेयं ।

वयं पुण एवमाचिक्लामो, एवं भासामो, एवं पण्णवेमो, एवं

''सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता ण हंतब्बा, ण यज्जाबेतब्बा, ण परिघेतब्बा, ण परियाबेयस्बा, ण उद्द-बेतब्बा। एत्य वि जाणह णत्येत्य बोसो।'' अंगुली दिखाकर धमकाये जाने या डाँटे जाने अथवा ताड़न किये जाने, सताये जाने, हैरान किये जाने या उद्दिग्न (भयभीत) किये जाने — यावत्—एक रोम मात्र के उखाड़े जाने से वे मृत्यु का-सा कष्ट एवं भय महसूस करते हैं।

ऐसा जानकर समस्त प्राण—यावत्—सत्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए. उन्हें वलात् अपनी आज्ञा का पालन नहीं कराना चाहिए, न उन्हें वलात् पकड़कर या दास-दासी आदि के रूप में खरीद कर रखना चाहिए, न ही किसी प्रकार का संताप देना चाहिए और न उन्हें उद्दिग्न (भयभीत) करना चाहिए।

आर्य-अनायं वचनों का स्वरूप-

रे४६ इन मत-मतान्तरों वाले लोक में जितने भी, जो भी श्रमण या ब्राह्मण हैं, वे परस्पर विरोधी भिन्न-भिन्न मतवाद (विवाद) का प्रतिपादन करते हैं। जैसे कि कुछ मतवादी कहते हैं—

"हमने यह देख लिया है, सुन लिया है, मनन कर लिया है और विशेष रूप से जान भी लिया है, (इतना ही नहीं) ऊँची, नीची और तिरछी सभी दिशाओं में सब तरह से भली-भाँति इसका निरीक्षण कर लिया है कि सभी प्राणी, सभी जीव, सभी भूत, सभी सत्व हनन करने योग्य हैं, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें परिताप पहुँचाया जा सकता है, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जा सकता है, उन्हें प्राण-हीन बनाया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में यही समझ लो कि (इस प्रकार से) हिंसा में कोई दोप नहीं है।"

यह अनार्य (पाप-परायण) लोगों का कथन है।

इस जगत् में जो भी आयं-पाप कर्मों से दूर रहने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा है-

''आपने दोपयुक्त ही समझा है, ऊँची-नीची-तिरछी सभी दिशाओं में सर्वथा दोपपूर्ण होकर निरीक्षण किया है, जो आप ऐसा कहते हैं, ऐसा भापण करते हैं, ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, ऐसा प्ररूपण (मत-प्रस्थापन) करते हैं कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्व हनन करने योग्य हैं, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें वलात् पकड़कर दास बनाया जा सकता है, उन्हें परिताप दिया जा सकता है, उनको प्राणहीन बनाया जा सकता है, इस विषय में यह निश्चित समझ लो कि हिंसा में कोई दोप नहीं है।"

वह सरासर अनायंवचन है।

हम इस प्रकार कहते हैं, ऐसा ही भाषण करते हैं, ऐसा ही प्रज्ञापन करते हैं, ऐसा ही प्ररूपण करते हैं कि—

"सभी प्राणी, भूत, जीव और सत्वों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको जबरन शासित नहीं करना चाहिए, और न उन्हें डराना-धमकाना, प्राण-रहित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह निश्चित समझ लो कि अहिंसा का पालन सर्वथा दोपरहित है।"

आयरियवयणमेयं।

पुन्वं णिकाय समयं पत्तेयं पुच्छिस्सामी--

हं भो पावाहुया ! कि भे सायं दुक्लं उताहु असायं ? सिमता पडिवण्णे या वि एवं वृया —

''सन्वेसि पाणाणं सन्वेसि भूताणं सन्वेसि जीवाणं सन्वेसि सत्ताणं असायं अपरिनिन्वाणं महन्मयं दुवखं ति,'' त्ति बेमि । —आ. सु. १, अ. ४, उ. २, सु. १३६-१३६

पाणाइवाएण बालजीवाणं पुणो पुणो जम्म-मरणं— ३४७. पुरवी य साम्र सगणी य वाउ,

> तण-रुक्ख-बीया य तसा य पाणा । जे अंडया जे य जराउ पाणा, संसेयया जे रसयाभिघाणा ॥

> कायाई पवेदियाई, एताई पडिलेह सायं। एतेसु जाण एतेहि कायेहि य आयदंडे, विप्परियासुविति ॥ एतेस् या अणुपरियट्टमाणे, जातीवहं तस - थावरेहि विणिघायमेति । से जाति-जाती बहुकूरकम्मे, जे कुन्वती मिज्जती तेण वाले।।

अस्ति च लोगे अदुवा परत्या,

सतग्यसो वा तह अझहा वा।
संसारमावन्न परं परं ते,
बंधित वेयंति य दुष्णियाइं।।

—सूय. सु. १, अ. ७, गा. १-४
आवंती के आवती लोयसि विष्परामुसित अहाए अणहाए वा
एतेसु चेव विष्परामुसित ।

गुरु से कामा ! ततो से मारस्स अंतो ।

यह आर्यवचन है।

पहले उनमें से प्रत्येक दार्शनिक को, जो जो उसका सिद्धान्त है, उसमें व्यवस्थापित कर हम पूछेंगे—

"हे दार्शनिको । प्रखरवादियो । आपको दुःख प्रिय है या अप्रिय ? यदि आप कहें कि हमें दुःख प्रिय है, तव तो यह उत्तर प्रत्यक्षविरुद्ध होगा, यदि आप कहें कि हमें दुःख प्रिय नहीं है, तो आपके द्वारा इस सम्यक् सिद्धान्त के स्वीकार किये जाने पर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि,

"जैसे आपको दुःख शिय नहीं है, वैसे ही सभी प्राणी, भूत, जीव और सत्वों को दुःख असाताकारक है, अप्रिय है, अशान्ति-जनक है और महा-भयंकर है।" ऐसा में कहता हूँ।

प्राणातिपात से वाल जीवों का पुनः-पुनः जन्म-मरण— ३४७ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, तृण, वृक्ष, वीज और त्रस प्राणी तथा जो अण्डज हैं, जो जरायुज प्राणी हैं. जो स्वेदज (पसीने से पैदा होने वाले) और रसज (दूध, दही आदि रसों की विकृति से पैदा होने वाले) प्राणी हैं। इन (पूर्वोक्त) सवको सवंज्ञ वीतरागों ने जीवनिकाय (जीवों के काय शरीर) वताये हैं। इन (पूर्वोक्त पृथ्वीकायादि प्राणियों) में सुख की इच्छा रहती है, इसे समझ लो और इस पर कुशाप्र बुद्धि से विचार करो।

जो इन जीवनिकायों का उपमर्दन-पीड़न करके (मोक्षाकांका रखते हैं, वे) अपनी आत्मा को दण्डित करते हैं, वे इन्हीं (पृथ्वी-कायादि जीवों) में विविध रूप में शीघ्र या वार-वार जाते (या उत्पन्न होते) हैं।

प्राणि-पीड़क वह जीव एकेन्द्रिय आदि जातियों में वार-वार परिश्रमण (जन्म-जरा, मरण आदि का अनुभव करता हुआ) करता हुआ त्रश और स्थावर जीवों में उत्पन्न होकर कायदण्ड विपाकज कर्म के कारण विघात को प्राप्त होता है। वह अति-क्रूरकर्मा अज्ञानी जीव वार-वार जन्म लेकर जो कर्म करता है, उसी में मरण-शरण हो जाता है।

इस लोक में अथवा परलोक में, एक जन्म में अथवा सैकड़ों जन्मों में वे कर्म कर्ता को अपना फल देते हैं। संसार में परिष्रमण करते हुए वे कुशील जीव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दु:ख भोगते हैं और आर्तध्यान करके फिर कर्म बाँधते हैं, और अपने दुर्नीतियुक्त कर्मों का फल भोगते रहते हैं।

इस लोक में जितने भी कोई मनुष्य सप्रयोजन या निष्प्रयोजन जीवों की हिंसा करते हैं, वे उन्हीं जीवों (की योनियों में) विविध रूप में उत्पन्न होते हैं।

उनके लिए शब्दादि काम का त्याग करना बहुत कठिन होता है। जतो से मारस्स अंतो ततो से दूरे।

णेव से अंतो णेव से दूरे।

से पासित कुसितमिव कुसगो पणुण्णं णिवतितं वातेरितं ।

एवं बालस्स जीवितं मंदस्स अविजाणतो ।

क् राणी कम्माणि बाले पकुट्यमाणे तेण पुरलेण मूढे विष्य-रियासमुवेति,

मोहेण गढमं मरणाइ इति ।

एत्य मोहे पुणी पुणी ।

—आ. सु. १. अ. ४, उ. १, सु. १४७**-१४**६

अजयणा निसेहो---

२४८. अजयं चरमाणो उ, पाण-भूयाइं हिसई। बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं॥

अजयं चिट्ठमाणी ज, पाण-मूयाइं हिसई। बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं॥

सजयं सासमाणो उ, पाण-भूयाई हिंसई। बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कड्यं फर्ल्॥

अजयं सयमाणो छ, पाण-भूयाइं हिसई। वंघई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं॥

अजयं भुंजमाणी छ, पाण-भूयाई हिसई। बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कड्यं फलं॥

ाजयं मासमाणी उ, पाण-भूयाइं हिसई । बंधई पाययं कम्मं, तं से होइ कड्यं फलं॥

प्र - कहं चरे कहं चिट्ठी, कहमासे कहं सए। कहं भूजेंती भासंती, पार्व कम्मं न अंधई।। इसलिए वह मृत्यु की पकड़ में रहता है और इसीलिए अमृत (परमपद-मोक्ष) से दूर रहता है।

(कामनाओं का निवारण करने वाला) पुरुप न तो मृत्यु की सीमा (पकड़) में रहता है और न मोक्ष से दूर रहता है।

वह पुरुप कुश की नोंक को छुए हुए अस्थिर और वायु के झींके से प्रेरित होकर गिरते हुए विन्दु की तरह जीवन की (अस्थिर) जानता देखता है।

वात (अज्ञानी), मन्द (मन्दबुद्धि) का जीवन भी इसी तरह अस्थिर है, परन्तु वह (मोहवश) (जीवन के अनित्यत्व) को नहीं जान पाता।

वह अज्ञानी हिसादि कूर कर्म उत्कृष्ट रूप से करता हुआ (दुःख को उत्पन्न करता है।) तथा उसी दुःख से मूढ़ उद्विग्न होकर वह विपरीत दशा को प्राप्त होता है।

उस मोह से वह वार-वार गर्भ में आता है जन्म-मरणादि पाता है।

इसमें भी उसे पुन:-पुन: मोह उत्पन्न होता है।

अयतना का निपेध-

३४ = अयतनापूर्वक चलने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का वन्घ होता है। वह उसके लिए कटू फल वाला होता है।

अयतनापूर्वक खड़ा होने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। उससे पाप-कमं का वन्ध होता है। वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।

अयतनापूर्वक बैठने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है। वह उसके लिए कटू फल वाला होता है।

अयतनापूर्वक सोने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिसा करता है। उससे पापकर्म का वन्ध होता है। वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।

अयतनापूर्वक भोजन करने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है। वह उसके लिए कटू फल वाला होता है।

अयतंनापूर्वक वोलने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का वन्घ होता है। वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।

प्र0—कैसे चले ? कैसे खड़े हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोए ? कैसे खाए ? कैसे बोले ? जिससे पाप-कर्म का बन्ध न हो। उ० जयं चरे जयं चिट्टो, जयमासे जयं सए। जयं भूंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधई॥

> सम्बभूयप्पभूयस्स , सम्मं भूयाइ पासओ । पिहियासवस्स दंतस्स, पावं कम्मं न बंधई ॥ —दस. अ. ४, गा. २४-३२

छज्जीवणिकायवह-परिणामं---

३४६. गर्बमाइ मिन्जंति बुया-ऽबुयाणा, णरा परे पंचसिहा कुमारा। जुवाणगा मिन्झिम थेरगा य, चयंति ते आउखए पलोणा।।

संबुज्झहा जंतवो माणुसत्तं,
दट्ठुं भयं बालिसेणं अलंभो।
एगंतदुक्खे जरिते व लोए,
सकम्मुणा विष्परियासुवेति।।
—सूय. सु. १, अ. ७, गा. १०-११

उ॰—यतनापूर्वक चलने, यतनापूर्वक खड़े होने, यतनापूर्वक बैठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूर्वक खाने, और यतनापूर्वक बोलने वाला पाप-कर्म का वन्ध नहीं करता है।

जो सब जीवों को आत्मवत् मानता है, जो सब जीवों को सम्यक्-दृष्टि से देखता है, जो आस्नव का निरोध कर चुका है और जो दान्त है उसके पाप-कर्म का वन्धन नहीं होता।

छः जीवनिकाय की हिंसा का परिणाम-

३४६. (देवी-देवों की अर्चा या धर्म के नाम पर अथवा सुल-वृद्धि आदि किसी कारण से जीवों का छेदन-भेदन करने वाले) मनुष्य गर्भ में ही मर जाते हैं तथा कई तो स्पष्ट वोलने तक की वय में और कई अस्पष्ट वोलने तक की उन्न में ही मर जाते हैं। दूसरे पंचिशासा वाले मनुष्य कुमार अवस्था में ही मृत्यु की गोद में चले जाते हैं, कई युवक होकर तो कई मध्यम (प्रौढ़) उन्न के होकर अथवा बूढ़े होकर चल वसते हैं। इस प्रकार वीज आदि का नाश करने वाले प्राणी (इन अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में) आयुष्य क्षय होते ही शरीर छोड़ देते हैं।

हे जीवो ! मनुष्यत्व या मनुष्य-जन्म की दुर्लभता को समझो। (नरक एवं तिर्यच योनि के भय को देखकर एवं विवेकहीन पुरुष को उत्तम विवेक अलाभ (प्राप्ति का अलाभ) जानकर वोध प्राप्त करो। यह लोक ज्वरपीड़ित व्यक्ति की तरह एकान्त दु:खरूप है। अपने (हिंसादि पाप) कमंं से सुख चाहने वाला जीव सुख के विपरीत (दु:ख) ही पाता है।

\*\*

# षड्जीवनिकाय-हिंसाकरण-प्रायश्चित्त-३

सचित्तरुक्खमूले आलोयणाइ करण पायि छित्त सुत्ताई—

३५०. जे भिक्षू सचित-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा आलोएज्ज वा पलोएज्ज वा आलोयंतं वा पलोयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सिचत्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा तुयट्टन्तं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ।

जे भिरुष् सिचत्त-रुक्त-सूलंसि ठिच्चा असणं वा-जाव-साइमं ना आहारेइ आहारंतं वाःुसाइज्जइ । सचित्त बृक्ष के मूल में आलोकन आदि के प्रायश्चित सूत्र— ३५०. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थिर होकर देखे, बार-बार देखे, दिखावे, वार-बार दिखावे, देखने वाले या वार-बार देखने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर कायोत्सर्ग करे, शय्या बनावे, बैठे या लेटे इत्यादि कार्य करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर असण — यावत् — खाद्य का आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्यू सचित्त-रुक्ख-यूर्लेसि ठिच्चा उच्चारं वा पासवणं वा परिटुवेद परिटुवेंतं वा साइज्जद्द ।

जे मिनखू सिवत्त-रनख-मूलंसि ठिच्चा सज्झायं करेड करंतं या साइज्जड ।

जे भिक्खू सचित्त-रुक्त-मूलंसि ठिच्चा सन्झायं उद्दिसइ उद्दिसंतं वा साइन्जइ।

जे भिवल् सचित्त-रविख-मूलंसि ठिच्चा सन्मायं समुद्दिसइ समुद्दिसंतं वा साइन्जइ ।

जे भिक्लू सिचत्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सन्झायं अणुनाणइ अणुनाणंतं वा साइज्नइ ।

जे भिक्तू सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सज्झायं वाएइ वायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्कू सिक्त-रुक्क-मूर्लिस ठिस्या सज्झार्य पटिस्छइ पढिस्छितं वा साइज्जइ ।

जे भिरुष् सिचत-रुक्त मूलंसि ठिस्ता सन्झायं परियट्टेड परियट्टन्तं वा साइन्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारद्वाणं उग्वाह्यं ।
—नि. उ. ५, मु. १-११

सचित्तरक्ते दुरूहणस्स पायन्छित सुत्तं — ३५१, जे भिक्कू सचित्तरक्षं दुरूहद्द, दुरुहंतं वा साइन्जद्द ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वाइयं । —नि. उ. १२, सु. ६ तसपाणाणं बंधण-मोयण करण पायिच्छत्त सुत्तं —

३५२. जे भिक्त कोलुण पिटयाए अण्मशर तसवाणजाई १. तण-पासएण वा, २. मुंज-पासएण वा, ३. कट्ट-पासएण वा, ४. चम्म-पासएण वा, ५. वेस-पासएण वा, ६. रज्जु-पासएण वा, ७. सुत्त-पासएण वा, बंधइ वंधंत वा साइज्जइ । जे भिक्क कोलुण-पिटयाए अण्मपिर तसवाणजाई तण-गस-एण वा-जाव-सुत्त-पासएण वा बढोल्लपं मुपद मुपंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उष्णाइयं । जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर उच्चार-पासवण परठता है, परठवाता है परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय का उद्देसण (पारायण) करता है, करवाता है, करने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु सिचत वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय की आज्ञा देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय की अनुजा देता है, दिजवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु मिचत वृक्ष के मूल पर स्थित होकर सूत्रार्थ की वाचना देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर सूत्रार्थ के सम्बन्ध में प्रश्न करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर सूत्रार्थ की पुनरावृत्ति करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

सचित्त वृक्ष पर चढ़ने का प्रायश्चित सूत्र-

३५१. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष पर चढ़ता है, चढ़ने के लिए कहता है या चढ़ने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायश्चित्त) बाता है। त्रस प्राणियों को बाँधने और वन्धनमुक्त करने के प्राय-

श्चित्त सूत्र-

३५२. जो भिक्षु करुणा भाव से किसी एक त्रस प्राणी को १. तृण के पाश से २. मुंज के पाश से, ३. काप्ट के पाश से, ४. चर्म के पाश से, ४. वेत्र पाश से, ६. रज्जू पाश से, ७. सूत्र पाश से, बाँधता है, वंधवाता है, वाँधने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु करुणा भाव से किसी एक त्रस प्राणी को तृण पाश से—यावत्—सूत्र पाश से वेंग्ने हुए को मुक्त करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

डसे चातुर्मासिक ड्द्वातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) आता है।

---नि. इ. १२, सू. १-२

कुछ प्रतियों में चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायिचत्त का विद्यान है !

पुढवीकाइयाणं आरंभ करण पायच्छित सुत्तं—

चरणानुयोग

३५३. जे भिक्लू पुःवीकायस्स वा-जाव-वणस्सइकायस्स वा कल-मायमवि समारंभइ समारंभंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्लइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं उच्छाइयं । --- नि. स. १२, मृ. =

सचित्त पुढवोकाइए ठाणाइ करणपायच्छित सुताई—

३५४. जे भिक्ख अणंतरिहयाए पुडवीए १. ठाणं वा, २. सेज्जं वा, २. णिसेन्ज वा, ४. णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइब्लए।

जे भिक्कू सितिणद्वाए पुढवीए ठाणं वा-जाव-णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्ख ससरक्खाए पुडवीए ठाणं वा-जाव-णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख महियाकडाए पुढवीए डाणं वा-जाव-णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख चित्तमंताए पुढवीए ठाणं वा-जाव-णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइन्जइ ।

ने भिक्क वित्तमंताए सिलाए ठाणं वा-नाव-णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्खू चित्तमंताए लेलूए ठाणं वा जाव-णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्लइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उच्चाइयं । —नि. **स. १३, सु. १-**७

सअंडाइए दारूए पाणाइ करण पायन्छित्त सुत्तं—

३४४. ने मिक्खू कोलावासंसि दारुए जीवपइट्टिए संबंहे-जान-संताणगंसि ठाणं वा-जान-णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइन्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चावम्मातियं परिहारहाणं उन्धाइयं । --नि. उ. १३, सु. द पृथ्वीकाय आदि के आरम्भ करने का प्रायश्चित्त सूत्र— २४३. जो भिक्षु पृथ्वीकाय- यावत्-वनस्वतिकाय का लहा है अल्प भी आरम्भ करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है !

उसे चातुर्माहिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायन्त्रित) वाता है।

सचित्त पृथ्वीकायिकादि पर कायोत्सर्ग करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३१४. जो भिक्षु सदा सचित्त रहने बाली पृथ्वी पर काबोत्सरं करता है, सोता है, बैटता है, स्वाध्याय करता है. करवाता है करने वाले का अनुसोदन करता है

जो भिक्षु स्निग्ध पृथ्वी पर कायोत्सर्ग करता है- यादत्-स्वाध्याय करता है, करवाता है. करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त पानी से भीधी हुई पृथ्वी पर कायोत्सरं करता है-यावत्-स्वाध्याय करता है, करवाटा है, करने वाते का अनुमोदन करता है।

जो भिन्नु मिनत रज वाली पृथ्वी पर कायोत्सर्ग करता है -यावत्-स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाते का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर नायोत्सर्ग करता है—यादत्— स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का बहुनोइन करता है।

जो भिक्षु सवित्त शिला पर कायोत्सर्ग करता है-यादत्-स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुनोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त हेने पर कायोत्सर्ग करता है-यावत्-स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का बहुनोदन करता है।

उने चात्नांसिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायस्वित्त) अंडों वाले काष्ट पर कायोत्सर्ग करने का प्रायश्चित सूत्र-३५५. जो मिक्षु कीड़े पड़े हुए काष्ट्र पर, सजीव काष्ट्र पर, अंडे प्राणी-यावत्-नकड़ी चल रही हो ऐसे काष्ट पर कायोत्त्वर्गं करता है, —यावत् — स्वाध्याय करता है या कायो-त्सर्गादि तीनों कार्य एक ही स्थान पर करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्नासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त)

बाता है।

## दुबद्धयुणाइसु ठाणाइ करण पायच्छित सुत्ताई —

३५६. जे सिक्खू १. घूणंसि वा, २. गिहेलुयंसि वा, २. उसुकालंसि वा, ४. कामजलसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतर रिक्खनायंसि दुबढे दुण्णिक्खिते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा सेन्जं वा णिसीहियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ।

जे निबखू १. कुलियंसि वा, २. मितिसि वा, ३. सिलंसि वा, ४. तेलुंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतरिबखजायंसि दुबद्धे दुण्णिबिखते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा-जाव-णिसी-हियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ।

जे जिन्सू १. खंधंसि वा, २. पित्तहंसि वा, ३. मंबंसि वा, ४. मंद्रयंसि वा, १. मालंसि वा, ६. पासायंसि वा, ७. हम्म-तलंसि वा अण्णपरंसि वा तहत्पगारंसि अंतिरनखनायंसि दुबद्धे दुण्णिनिखत्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा—जान—णिसी-हियं वा चेएइ चेयंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्ज्ञइ चारुम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । — नि. च. १३, सु. ६-११

वत्याओ पुढवीकाइयाइ निहरण पायच्छित सुत्ताई— १४७. जे भिक्खू बत्यानी पुढवीकायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टू देजनाणं पढिगाहेइ पढिगाहंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू बत्याओ आठकार्य णीहरद णीहरावेद णीहरियं आहट्टु देनजमाणं पिंडग्गारेद पिंटग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

जे निम्खू वत्याओ तेउकायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं साहट्टू देज्जमाणं पहिग्गाहेइ पहिग्गाहंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू वत्यात्रो कंडाणि वा-जाव-वीयाणि वा णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टू देज्जमाणं पढिग्गाहेद पढिग्गाहतं वा साइवजइ ।

जे भिष्णू वत्याओ ओसहिबीयाई णीहरड णीहरावेइ णीह-रियं आहट्टु देण्जमाणं पिंडग्गाहेइ पिंडग्गाहंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्कू बत्यायो तसगणजाई णोहरइ णोहरावेड णोहरियं साहट्टु बेज्जमाणं पिंडगाहेइ पिंडगाहंत वा साइज्जइ। अस्थिर थूगी आदि पर कायोत्सर्ग आदि करने का प्राय-श्चित्त सुत्र —

३५६ जो भिष्नु अस्थिर स्तम्म, देहली, ऊखल, स्नान करने की चौकी जादि अन्य उस प्रकार के किसी ऊँचे स्थान पर अच्छी तरह वेंघा हुआ नहीं, अच्छी तरह रखा हुआ नहीं, हिलता हुआ अस्थिर होने पर कायोत्सर्ग करता है, सोता हं, स्वाध्याय करता हं, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु बस्थिर सोपान, भींत, णिला और शिलाखण्ड आदि अन्य ऐसे ऊँचे स्थानों पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्— स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अस्थिर स्कन्ध पर, आगल पर, मंच पर, मण्डव पर, माल पर, प्रासाद पर, तलघर पर या अन्य ऐसे अधर स्थानों पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्—स्थाध्याय करता है, या कायोत्सर्गादि तीनों कार्य एक ही स्थान पर करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायम्बित्त) थाता है।

वस्त्र से पृथ्वीकाय आदि निकालने का प्रायिवचत्त सूत्र— ३५७. जो भिक्षु वस्त्र से (सचित्त) पृथ्वीकाय को निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्त्र से (सिचत्त) अप्काय को निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्त्र से (सचित्त) अग्निकाय को निकालता है, निकलवाता है निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्य से (सचित्त) कन्दमूल — यावत् — त्रीज निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्य से औपधी (सचित्त) वीज को निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्त्र से त्रस प्राणियों को निकालता है, निकल-वाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। जे भिक्खू वत्थं णिक्कोरेइ णिक्कोरावेइ, णिक्कोरियं आहृट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाद्यं । —नि. च. १८, सु. ६४-७० जो भिक्षु वस्त्र को कोरता है, कोरवाता है, कोरे हुए को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) आता है।

#### 缀\*\*缀

# सदोष-चिकित्सा का निषेध-४

सदोस तेगिच्छा निसेहो— ३४८. से तं जाणह जमहं बेमि—

> तेइच्छं पंडिए पवयमाणे से हंता छेता मेता लुंपिता विलुं-पिता उद्दवद्दता "अकडं करिस्सामि" ति मण्णमाणे, जस्स वियणं करेद्द ।

अलं बालस्स संगेणं, जे वा से करेति वाले।

ण एवं अणगारस्स जायति त्ति बेमि।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ४, सु. ६४ से सं संबुक्तमाणे आयाणीयं समुद्वाए तम्हा पावं कम्मं णेव कुक्जा ण कारवे।

सिया तत्थ एकयरं विष्परामुसति छसु अण्णयरिम्म कष्पति । सुहद्वी लालप्पमाणे सएण दुक्खेण भूढे विष्परियासमुवेति । सएण विष्पमाएण पुढो वयं पकुन्वति जंसिमे पाणा पन्वहिता ।

पिंडलेहाए यो णिकरणाए । एस परिण्णा कम्मोवसंती । —आ. सु. १, अ.२, उ. ६, सु. ६५-६७ सदोष-चिकित्सा निषेध-

३५८. तुम उसे जानो, जो मैं कहता हूँ-

अपने को चिकित्सा पण्डित बताते हुए कुछ वैद्य, चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं। वह अनेक जीवों का हनन, भेदन, लुंम्पन, विलुम्पन और प्राण-वध करता है। "जो पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा मैं करूँगा", यह मानता हुआ (वह जीव वध करता है)। वह जिसकी चिकित्सा करता है (वह भी जीव वध में सह-भागी होता है।)

(इस प्रकार की हिंसा-प्रधान चिकित्सा करने वाले) अज्ञानी की संगति से क्या लाभ है जो ऐसी चिकित्सा करवाता है, वह भी वाल अज्ञानी है।

अनगार ऐसी चिकित्सा नहीं करवाता-ऐसा मैं कहता हूँ।

वह (साधक) उस पाप-कर्म के विषय को सम्यक् प्रकार से जानकर संयम साधना में समुद्यत हो जाता है। इसलिए वह स्वयं पाप-कर्म न करे, दूसरों से न करवाये (अनुमोदन भी न करे।)

कदाचित् (वह प्रमाद या अज्ञानवश) किसी एक जीवकाय का समारम्भ करता है, तो वह छहों जीव-कायों में से (किसी का भी या सभी का) समारम्भ कर सकता है। वह सुख का अभिलाधी बार-वार सुख की अभिलाषा करता है, (किन्तु) स्व-कृत कर्मी के कारण, (व्यथित होकर) मूढ़ बन जाता है और विषयादि सुख के बदले दु:ख को प्राप्त करता है। वह (मूढ़) अपने अति प्रमाद के कारण ही अनेक योनियों में भ्रमण करता है, जहाँ पर कि प्राणी अत्यन्त दु.ख भोगते हैं।

यह जानकर पाप-कर्म के कारण प्राणी संसार में दु.खी होता है। उसका (पाप-कर्म का) संकल्प त्याग देवे। यही परिज्ञा-विवेक कहा जाता है। इसी से (पाप त्याग से) कर्मी की शाँति (क्षय) होती है। गिहत्थेण वणपरिकम्मो न कायव्वो-

३५६. से से परो कायंसि वणं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि वणं संवाहेज्ज वा, पिलमद्देज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि वणं तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलंगेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कार्यसि वर्ण लोहेण वा कक्केण वा चुण्लेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उच्चहुंज्ज वा, जो ते सातिए, जो तं जियमे।

से से परो कार्यसि वर्ण सीतोदगवियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पश्चोवेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि वर्ण अण्णतरेणं सत्यजाएणं अन्छिदेज्ज वा विन्छिदेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंति वणं अण्णतरेणं सत्यजातेणं अध्छिदिसा वा विक्छिविसा वा पूर्यं वा सोणियं वा णीहरेज्ज वा, विसो-हेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

-- आ. सु. २, अ. १३, सु. ७०८-७१३

गिहत्येण गंडाईणं परिकम्मो न कायव्वो —

३६०. से से परी कायंसि गंडं वा अरइयं वा पुलयं वा भगंदलं वा आमज्जेजन वा, पमज्जेजन वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

से से परी कार्यसि गंडं वा-जाव-मगंदलं वा संवाहेज्ज वा पिलमहेज्ज वा, णो तं रातिए. णो तं णियमे ।

से से.परी कायंसि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा मक्खेज्ज दा भिलिगेज्ज वा, जो तं सातिए, जो जियमे ।

गृहस्थ से व्रण-परिकर्म नहीं कराना चाहिए-

३५६. कदाचित् कोई गृहस्य, साधु के शरीर पर हुए व्रण को एक वार पोंछे या वार-वार अच्छी तरह से पोंछकर साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे और न वचन और काया से प्रेरणा करे।

कदाचित् कोई गृहस्य साधु के शरीर पर हुए व्रण को दवाए या अच्छी तरह मर्दन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

कदाचित् कोई गृहस्य साधु के शरीर में हुए त्रण के ठपर तेल, घी या वसा चुपड़ें मसलें, लगाए या मर्दन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

कदाचित् कोई गृहस्य साधु के शरीर पर प्रण को लोध कल्क चूर्ण या वर्ग आदि विलेपन द्रव्यों का आलेपन-विलेपन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

कदाचित् कोई गृहस्य, साधु के शरीर पर हुए वण को प्रामुक शीतल जल या उष्ण जल से एक वार या वार-वार घोये तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

कदाचित् कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए त्रण को किसी प्रकार से शस्त्र से थोड़ा-सा छेदन करे या विशेप रूप से छेदन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

कदाचित् कोई गृहस्य, साघु के शरीर पर हुए वर्ण को किसी विशेष शस्त्र से थोड़ा-सा विशेष रूप से छेदन करके उसमें से मवाद या रक्त निकाले या उसे साम करे तो साघु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

गृहस्य से गण्डादि का परिकर्म नहीं कराना चाहिए— ३६०. कदाचित् कोई गृहस्य, साधु के मरीर में हुए गण्ड, अर्म, पुलक अथवा भगंदर को एक बार या वार-वार साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

यदि कोई गृहस्य, साधु के शारीर में हुए गण्ड—यावत्— भगन्दर को दवाये या परिमर्दन क्रे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

यदि कोई गृहस्य, साधु के शरीर में हुए गण्ड—यावत्— भगन्दर पर तेल, घी, वसा चूपड़े, मले या मालिश करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे। से से परो कायंसि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उच्वट्टेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे।

से से परो कार्यसि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा सीतोद।वियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पद्योएज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७१५-७१६

गिहत्थेण सल्लितिगिच्छा न कायव्वा-

३६१. से से परो कार्यसि गंडं वा जाव-भगंदलं वा अण्णतरेणं सत्थ-जातेणं अच्छिदेज्ज वा. विच्छिदेज्ज वा, अन्नतरेणं सत्थजातेणं आच्छिदित्ता वा विच्छिदित्ता वा पूर्यं वा सोणियं का णीह-रेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे।

—आ. सु. २, अ. **१**३, सु. ७२०

गिहत्थेण वैयावच्चं न कायव्वं —

३६२. से से परो सुद्धेणं वा वइबलेणं तेइच्छं आउट्टे, से से परो असुद्धेणं वइबलेणं तेइच्छं आउट्टे से से परो गिलाणस्स सिचताई कंदाणि वा मूलाणि वा तयाणि वा हरियाणि वा खणितु वा कड्ढेनु वा कड्ढावेनु वा तेइच्छं आउट्टेज्जा णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

कडुवेयण कट्टुवेयणा पाण-भूत-जीव-सत्ता वेदणं वेदेंति ।
—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२८

गिहत्थकय तिगिच्छाए अणुमोयणा णिसेहो—
३६३. से से परो पादाओ पूर्व वा सोणियं वा णीहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७००

गिहत्थकय खाणुयाइणिहरण अणुमोयणा णिसेहो-

३६४. से से परो पादाओ खाणुयं वा, कंटयं वा, णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए वा, णो तं णियमें।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ६**६**६

गिहत्थकय लिक्खाइ णिहरणस्स अणुमोयणां णिसेहो — ३६४. से से परो सीसातो लिक्खं वा जूयं वा णीहरेज्ज वा विसा-हेज्ज वा णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

—मा. सु. २, स. १३, सु. ७२४

यदि कोई गृहस्य, साधु के शरीर में हुए गण्ड—याबत्— भगन्दर पर लोध कल्क चूर्ण या वर्ण का थोड़ा या अधिक विले-पन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, ववन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

यदि कोई गृहस्थ, मुनि के शरीर में हुए गण्ड—यावत्— भगन्दर को प्रासुक शीतल या उष्ण जल से थोड़ा या बहुत धोये तो साघु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

गृहस्थ से शल्य चिकित्सा नहीं कराना चाहिए— ३६१. यदि गृहस्थ मुनि के शरीर में हुए गण्ड — यावत्—भगृत्दर को किसी विशेष शस्त्र से थोड़ा-सा छेदन करे या विशेष रूप से छेदन करे अथवा किसी विशेष शस्त्र से थोड़ा-सा या विशेष रूप से छेदन करके मवाद या रक्त निकाले या उसे साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

गृहस्थ से वैयावृत्य नहीं कराना चाहिए—

३६२. यदि कोई गृहस्य शुद्ध वाग्वल (मन्त्रवल) से साधु की विकित्सा करनी चाहे अथवा गृहस्य अशुद्ध मन्त्रवल से साधु की व्याधि उपशान्त करना चाहे अथवा वह गृहस्य किसी रोगी साधु की चिकित्सा सचित्त कन्द, मूल, छाल या हरी को खोदकर या खींचकर वाहर निकालकर या निकलवाकर चिकित्सा करना चाहे, तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

यदि साधु के शरीर में कठोर वेदना हो तो (यह विचार कर उसे समभाव से सहन करे कि) समस्त प्राणी, भूत, जीव और सत्व अपने किये हुए अशुभ कर्मों के अनुसार कटुक वेदना का अनुभव करते हैं।

गृहस्थकृत चिकित्सा की अनुमोदना का निषेध— ३६३. यदि कोई गृहस्य साधु के पैरों में पैदा हुए रक्त और मवाद को निकाले या उसे निकाल कर शुद्ध करे तो वह उसे न मन से भी चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

गृहस्थ द्वारा ठूँठा आदि निकालने की अनुमोदना का निषेध—

३६४. यदि कोई गृहस्य साधु के पैरों में लगे हुए काँटे आदि को निकाले या उसे शुद्ध करे तो वह उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

गृहस्थ द्वारा लीख आदि निकालने की अनुमोदना का निषेध-३६५. यदि कोई गृहस्य साधु के सिर से जूं या लीख निकाले, या सिर साफ करे, तो वह उसे न मन से भी चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे।

# चिकित्साकरण प्रायश्चित्त-५

# (१) परस्पर चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त

वण-परिकम्म-पायच्छित्त-सुत्ताइं— ३६६. जे भिक्खू अप्पणी कार्यंति वर्णं,

> आमज्जेज्ज वा, पमञ्जेज्ज वा, आमज्जेतं वा, पमज्जेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अप्पणो कार्यसि वणं— संवाहेज्ज वा, पिलमहेज्ज वा, संवाहेतं वा, पिलमहेज्ज वा साइज्जइ । जे भिक्षू अप्पणो कार्यसि वणं— तेह्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अब्मंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अब्मंगंतं वा, मनखंतं वा साइज्जइ । जे मिनखू अप्पणो कार्यंसि वर्ण— लोद्धेण वा-जाब-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उच्चट्टेज्ज वा,

उल्लोलंतं वा, उब्बट्टन्तं वा साइज्जइ।

ः च्छोलंतं वा, पधोवंतं वा साइज्जइ । जे जिक्खू अप्पणो कार्यंसि वर्णं— फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारहाणं उच्चाइयं ।

—नि. ड. ३, सु. २८-३३

अण्णमण्ण-वण-तिगिच्छाए पायच्छित्तसुत्ताई — ३६७. ने मिक्खू अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण— आमज्जेन्न वा, पमज्जेन वा, व्रण-परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र— ३६६. जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण का, मार्जन करे, प्रमार्जन करे।

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनु, मोदन करे।

जो भिक्षु अपने शरीर के ब्रण का,

मर्दन करे, प्रस्वन करे, मर्दन करावे, प्रमदंन करावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने शरीर के ब्रण पर,

तेल — यावत्—मक्लन, मले वार-वार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने शरीर के ब्रण पर,

लोध — यावत्— वर्ण का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का

जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण को,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, वार-वार धोये,
धुलवावे, वार-वार घुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण को,
रंगे, वार-वार रंगे,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।
उसे मासिक उद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

परस्पर क्रण की चिकित्सा के प्रायक्चित्त सूत्र— ३६७. जो भिक्षु एक-दूसरे के जरीर पर हुए क्रण का, मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, आमज्जेतं वा, पमज्जेतं वा साइज्जइ।

जे भिमखू अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण— संबाहेज्ज वा, पिलमहेज्ज वा, संबाहेंतं वा, पिलमहेंतं वा साइज्जइ । जे भिमखू अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण— तेल्लेण वा, जाव-णवणीएण वा, मम्खेज्ज वा, भिल्निगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्षू अण्णमण्णस्स कायंसि वणं— लोक्षेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेन्ज वा, उच्वट्टेन्ज वा, उल्लोलेंतं वा, उच्चट्टेंतं वा साइन्जइ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कार्यस वणं— सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा, उच्छोलेंत वा, पघोएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कार्यस वणं— फूमेज्ज वा, रएज्ज वा, फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। त सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं।

—नि. उ. ४, सु. ६१-६४

गंडाइ परिकम्म पायिच्छित सुत्ताई—

गंडं वा, पिडयं वा, अरइयं वा, असियं वा, भगंदलं वा, अण्णयरेण तिक्खेण सत्यजाएणं, अन्छिदेन्ज वा विन्छिदेन्ज वा, अन्छिदंतं वा, विन्छिदंतं वा साइन्जइ।

जे भिक्षू अप्पणो कार्यसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अन्छिदित्ता वा, विन्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणिय वा,
णीहरेज़ वा, विसोहेज्ज वा,
णीहरें वा, विसोहें वा साइज्जइ।
जे भिक्ष्यू अप्पणो कार्यसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु एक-दूसरे के शरीर पर हुए व्रण का,

मर्दन करे, प्रमर्दन करें, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करें।

जो भिक्षु एक-दूसरे के शरीर पर हुए व्रण पर,

तेल—यावत्—मक्खन मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमांदन करे।
जो भिक्षु एक-दूसरे के शरीर पर हुए ब्रण पर,
लोध — यावत्—वर्ण का, उवटन करे, बार-बार उवटन करे,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए वर्ण को—
अचित्त शीत जल से, अचित्त उष्ण जल से,
धोए, वार-वार धोए, धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए वर्ण को—
रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

गण्डादि परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६८. जो भिक्ष अपने शरीर के गण्ड—यावत्—भगन्दर को—
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करें, वार-वार छेदन करें,
छेदन करावे, वार-वार छेदन करावे,
छेदन करने वाले का, वार-वार छेदन करने वाले का अनुभोदन करें।

जो भिक्षु अपने शरीर के गण्ड — यावत् — भगन्दर को — अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन करके, वार वार छेदन करके, पीव या रक्त को, निकाले, शोधन करे, निकलवावे, शोधन करवावे, निकालने वाले का. शोधन करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अपने शरीर के गण्ड — यावत् — भगन्दर को — अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, अंच्छिरिता वा, विच्छिरिता वा, पूर्व वा, सोणियं वा, णीहरित्ता वा, विसोहिता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा.

उच्छोलेन्ज वा, पघोवेज्ज वा, उच्छोलंतं वा, पघोवंतं वा साइन्जइ । जे भिष्कं अप्पणो कार्यसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेण सत्यजाएणं, अच्छिदिता वा, विच्छिदित्ता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, णोहिरित्ता वा, विसोहित्ता वा, सीओदग-विपडेण वा, उसिणोदग-विपडेण वा, उच्छोलेता वा, पघोइता वा,

अण्णवरेणं आलेवणजाएणं, आलिपेज्न वा, विलिपेज्ज वा,

आतिपंतं या, विलिपंतं वा साइज्जइ।

जे भिरत् अप्पणो कार्यसि—गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अन्नयरेणं तिरतेणं, सत्यजाएणं, अन्निटिदत्ता वा, विन्टिदिता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, णीहरित्ता वा, विसीहित्ता वा, सीक्षोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,

अण्णयरेणं आतेवणजाएणं, आतिपिता चा, वितिपिता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अदमंगेज वा, मक्खेज वा, अदमंगेतं वा, मक्खेतं वा साइज्जद । जे भिक्ष् अप्पणी कार्यसि—गंडं वा-जान-मगंदलं वा, अण्णपरेणं तिक्षेणं, सत्यजाएणं, अस्टिटित्ता वा, विस्टिटित्ता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, णीहरित्ता वा, विशोहिता वा, सीओदग विप्रदेण वा उसिणीदग-विप्रदेण वा, उच्छोलेता वा, पधोद्दता वा,

छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को. निकाल कर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, घोये, वार-वार घोये, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो निध् अपने गरीर के गण्ड-यावत्-भगन्दर को-अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, बार-बार छेदन कर, पीप या रक्त की, निकाल कर, शोधन कर, अवित्त गीत जल से या अवित्त उप्ण जल से. घोषे, वार-वार घोषे, धोकर, वार-वार धोकर, अन्य किसी एक लेप का, लेप करे, बार-बार लेप करे, लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे, लेप करने वाले का, वार-वार लेप करने वाले का अनु-

मोदन करे। जो भिक्ष अपने शरीर के गण्ड-यावत्-भगंदर को-अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को. निकालकर, शोधन कर, अवित्त गीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धोकर, वार-वार धोकर, अन्य किसी एक लेप का लेप कर, बार-बार लेप कर, तेल, - यावत् - मक्खन, मले, वार-वार मले, मलावे, वार-वार मलावे, मलने वाले का, बार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष अपने शरीर के गंड-यावत् - भगंदर को-अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण भस्त्र से, छेदन करके, बार-बार छेदन करके, पीप या रक्त को, निकाले. शोधन करे. अवित्त शीतल जल से या अचित्त उप्ण जल से धोकर, वार-वार धोकर,

अण्णयरेणं आलेबणजाएणं, आलिपिता वा, विलिपिता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अन्मंगेत्ता वा, मक्खेता वा, अन्नयरेणं ध्वणजाएणं,

चरणानुयोग

धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा, धूवंतं वा, पधूवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। ——नि. **ड. ३**, सु. ३४-३६

अण्णमण्ण-गंडाइ-तिगिच्छाए पायच्छित्त-सुत्ताई —

३६९. जे भिरुखू अण्णमण्णस्स कार्यसि-गंडं वा, पिलंगं वा, अरइपं वा, असियं वा, भगंदलं वा, अन्नयरेणं तिष्खेणं सत्यजाएणं, अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,

अस्छिदेतं वा, विच्छिदेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख् अण्णमण्णस्त कायंति--गंडं वा-जाव-मगंदलं वा,

अन्नयरेणं तिक्लेणं सत्थजाएणं, अच्छिदिता वा, विच्छिदता वा. पूयं वा, सोणियं वा, नीहरेजन वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंति—गंडं वा-जाव-भगंदलं चा,

अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अिंग्छदित्ता वा, विन्छिदित्ता वा, पूर्य वा सोणियं वा, नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोतेंतं या, पधोएंतं वा साइज्जइ।

अन्य किसी एक लेप का, लेप कर, वार-वार लेप कर, तेल-यावत्-मक्खन, मलकर, बार-बार मलकर, किसी एक अन्य प्रकार के धूप से, धूप दे, वार-वार धूप दे, धूप दिलावे, वार-वार धूप दिलावे, धूप देने वाले का, वार-वार धूप देने वाले का अनुमोदन करे।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

एक दूसरे के गण्डादि की चिकित्सा करने के प्रायश्चित

३६६. जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्— भगन्दर को-

किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन करे, वार-वार छेदन करे, छेदन करवाये, वार-वार छेदन करवाये,

छेदन करने वाले का, वार-वार छेदन करने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड - यावत् भगन्दर को-

अन्य किसी प्रकार के शस्त्र से, छेदन करके, बार-बार छेदन करके, पीप या रक्त को, निकाले, शोधन करे, निकलवावे, शोधन करवावे, निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड - यावत्-भगन्दर को ---

अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-बार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकालकर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोये. बार-वार धोये, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। करवावे,

जे भिरुष् अण्णमण्णस्स कार्यसि - गृंहं वा-जाव-भगृंदलं वा,

अम्रयरेणं तिक्सेणं सत्यजाएणं, अच्छितिता वा, विच्छितिता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, नीहरिता वा, विसोहेता वा, सीओदग विपडेण वा, उसिणोदग विपडेण वा, उच्छोतेता वा, पघोएता वा, अम्रयरेणं आलेवणजाएणं, आत्रियंज वा, वित्तियंज्ज वा,

ब्रानिपेतं वा, विनिपेतं वा साइज्जइ।

जे भिरुष् अण्णमण्णस्य कार्यस-गढं वा-जाव-मगंदलं वा,

अन्नयरेणं तिस्तेणं सत्यजाएणं, ऑक्छदिता वा, विश्विद्यतिता वा, पूर्यं वा सोणियं वा, नीहरित्ता वा, विसोहेता वा, सीओदग वियदेण वा, उसिणोदग वियदेण वा, उच्छोल्तेता वा, षघोएता वा, अन्नयरेणं आनेवणजाएणं आनिपिता वा. विनिपिता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अन्नमंगेज वा, मन्द्रेज वा,

ने भिक्षू अण्णमण्णस्स कायंसि - गंटं वा-जाव-भगंदलं वा,

अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, ऑच्छिदिता वा. विच्छिदिता वा, पूर्यं वा सोणियं वा, नीहरिता वा, विसोहेता वा, सीओश्ग विषडेण वा, उसिणोश्ग विषडेण वा, उच्छोलिता वा, पधोइता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, आलिपिता वा, विलिपिता वा, तेल्लेण वा,-जान-णवणीएणं वा, जो मिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड— यावत्— भगन्दर को,

अन्य किसी प्रकार के तीक्षण शस्त्र से,
छेदन करके, वार-वार छेदन करके,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शोत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, वार-वार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करे, वार-वार लेप करे, लेप करवावे, वार-वार लेप

लेप करने वाले का, वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड---यावत्---भगन्दर को---

अन्य किसी प्रकार के तीक्षण भस्त्र से,
छेदन करके, वार-वार छेदन करके,
पीप या रक्त की,
निकाले, गोधन करे,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से,
धोकर, वार-वार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप कर, वार-वार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे,
याने वाले का, या वार-वार मलने वाले का अनुमोदन

जो मिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्— भगन्दर को—

अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, वार-वार छेदन कर,
पीप या रक्त की,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उण्ण जल से,
घोकर, वार-वार घोकर,
किसी एक अन्य लेप का,
लेप कर, वार-वार लेप कर,
तेल—यावत्—मन्दन,

अक्षांगेला वा, मक्खेला वा, अन्नयरेणं घ्वणजाएणं, ध्वेज्ज वा, पध्वेज्ज वा,

ध्वंतं वा, पध्वंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। —नि. उ. ४, सु. **६**७-७२

### किमिणीहरण पायच्छित्तसुत्तं-

३७०. जे भिवख अप्पणो पालु-किमियं वा, कृच्छिकिमियं वा, अंगु-लीए णिवेसिय णिवेसिय, णीहरइ, णीहरंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। — नि. उ. ३, सु. ४०

अण्णमण्ण किमिणीहरणस्स पायच्छित्तसुत्तं— ३७१. जे भिक्ख अण्णमण्णस्स पालु-किमियं वा, कुच्छि-किमियं वा, अंगुली निवेसिय निवेसिय, नीहरइ, नीहरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। ---नि. उ. ४, स्. ७३

वमणाइ-परिकम्म-पायच्छित्तसुत्ताइं-३७२. जे भिक्ख वमणं करेइ करंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख विरेयणं करेइ करंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू वमण-विरेयणं करेइ करंतं व। साइज्जइ।

जे भिक्ख अरोगे परिकम्मं करेइ करंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १३, सु. ४२-४५

गिहि तिगिच्छाकरण पायच्छित्तसुत्तं — ३७३. जे भिक्खू गिहितिगिच्छं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं। —-नि. **ड. १२, सु. १३**

मलकर वार-वार मलकर. किसी एक अन्य प्रकार के धूप से, धूप दे, वार वार धूप दे, धूप दिलवावे वार-वार धूप दिलवावे,

धूप दिलवाने वाले का, वार-वार धूप दिलवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान आता है।

## कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र-

३७०. जो भिक्षु अपनी गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को उंगली डाल-डालकर निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) आता है।

एक दूसरे के कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र-३७१. जो भिक्षु एक दूसरे के गुदा के कृमियों को, कुिक के कृमियों को उंगली डाल-डालकर निकाजता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित) वाता है।

वमन आदि के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

३७२. जो भिक्षु वमन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष विरेचन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष वमन और विरेचन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु रोग न होने पर भी औषधि लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) वाता है।

गृहस्य की चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त सूत्र-३७३. जो भिक्षु गृहस्य की विकित्सा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# (२) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी परस्पर चिकित्सा के प्रायश्चित्त

णिगांथेण णिगांथस्सपायाइ परिकम्म कारावण पायि च्छत्त-सुत्ताई—

३७४. जे णिगांये णिगांयस्स पाए—
अन्णवित्यएण या, गारित्यएण वा,
आमन्जावेज्ज वा, पमन्जावेज्ज वा,
आमन्जावतं वा पमन्जावंतं वा साइन्जद ।

-जाव-जे णिरगंथे णिरगंथस्स गामाणुगामं दूइज्जमाणस्स,

अण्णवित्यएण वा गारित्यएण वा, सीसदुवारियं कारावेद्द, कारावेतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्धाइयं । ——नि. उ. १७, सु. १५-६६

णिग्गंथिणा णिग्गंथीए पायाइ परिकम्मकारावणस्स पाय-च्छित्तसुत्ताइं—

३७४. जा णिगांयी णिगांयीए पाए—
अण्णनित्यएण वा, गारित्यएण वा,
सामज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावंतं वा, पमज्जावंतं वा साइज्जइ।

•जाव-जा णिरगंथी णिरगंथीए गामाणुगामं बूहज्जमाणीए,

अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा, सीसदुवारियं कारावेद्द, कारावंतं वा साइज्जद्द । तं सेवमाणे आवज्जद्द चारुम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. १८०-२३४

णिग्गंथोणा णिग्गंथ-वर्णातिगच्छाकारावणस्स पायिच्छत्त-सुत्ताइं —

३७६. जा णिरगंथी णिरगंथस्स कार्यसि वणं— अण्णउत्यिएण वा, गारत्यिएण वा, यामण्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा. यामण्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साद्दज्जह । निर्ग्रन्य द्वारा निर्ग्रन्य के पेरों आदि के परिकर्म कराने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३७४. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थ के पैर का, अन्यतीयिक या गृहस्थ से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे.

—यावत्—जो निग्रंन्थ ग्रामानुग्राम जाते हुए निग्रंन्थ के मस्तक को,

अन्यतीयिक या गृहस्य से, ढकवावे, ढकवाने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थी के पैरों आदि के परिकर्म कराने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३७५. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थी के पैर का, अन्यतीधिक या गृहस्य से, मार्जन करवाने, प्रमार्जन करवाने, मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनुमोदन करे

—यावत् - जो निर्ग्रन्थी ग्रामानुग्राम जाती हुई निर्ग्रन्थी के मस्तक को,

अन्यतीयिक या गृहस्थ से, ढकवाती है, ढकवाने वाली का अनुमोदन करती है। उसे चातुमासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के वर्णों की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३७६. जो नियंन्थी नियंन्य के शरीर पर हुए व्रण को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाली का प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-मोदन करें।

१ उपरोक्त दोनों सुत्रों के जाव की पूर्ति के लिए देखिए ब्रह्मचर्य महाव्रत के प्रायश्चित्तों में निर्व्रन्थ-निर्व्रन्थी के प्रायश्चित्त सूत्र ।
 ये सुत्रांक का संस्करण गुटके से उद्घृत है ।

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स काटांसि वर्ण— अण्णउत्थिएण चा, गारत्थिएण वा, संवाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा, संवाहावेतं वा, पलिमद्दावेतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स कारांसि वणं— अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा, तेल्लेण वा,—जाव—णवणीएण वा, मक्खावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मक्खावेतं वा, भिलिगावेतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स कारांसि वर्ण— अण्णजित्थएण वा, गारित्थएण वा, लोद्धेण वा,-जाव-वण्णेण वा, जल्लोलावेज्ज वा, उवट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उव्वट्टावेंतं वा साइज्जइ।

जा णिगांथी णिगांथस्स कार्यंसि वणं— अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा, सीओदग-वियडेण वा, जिसणोदग-वियडेण वा, जच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा, जच्छोलावेंतं वा, पधोयावेंतं वा साइज्जइ ।

जा णिगांथी णिगांथस्स कायंसि वणं— अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा, फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं।
—नि उ. १७, सु. २७-३२

णिगंथिणा णिगंथ गंडाईगं तिगिच्छाकारावणस्स पाय-च्छित्तसुत्ताइं—

३७ श जा जिरगंथी जिरगंथस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
अन्नयरेणं तिक्षेणं सत्यजाएणं,
अध्छिवावेडज वा, विच्छिदावेडज वा,
अध्छिदावेंतं वा, विच्छिदावेंतं वा साइडजइ ।

जो नियंन्थी नियंन्थ के शरीर पर हुए वर्ण को— अन्यतीथिक या गृहस्थ से, मर्दन करवावे, प्रमदंन करवावे, मर्दन करवाने वाली का प्रमदंन करवाने वाली का अनु-मोदन करे।

जो निग्नंन्थी निग्नंन्थ के शरीर पर हुए व्रण पर, अन्यतीथिक या गृहस्थ से, तेल—यावत्—मक्खन, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलवाने वाली का, वार-वार मलवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण पर, अन्यतीयिक या गृहस्थ से, लोध—यावत्—वर्ण का, जवटन करवावे, वार-वार जवटन करवावे, जवटन करवाने वाली का वार-वार जवटन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निग्रंन्थी निग्रंन्थ के शरीर पर हुए व्रण को, अन्यतीयिक या गृहस्थ से, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाली का, वार-वार धुलवाने वाली का अनुमोदन

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण को, अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगवाने वाली का, वार-वार रंगवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निग्रंन्थी द्वारा निग्रंन्थ के गण्डादि की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३७७. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए,
गण्ड — यावत् — भगन्दर को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवावे, वार-वार छेदन करवावे,
छेदन करवाने वाली का, वार वार छेदन करवाने वाली
का अनुमोदन करे।

जा जिग्गंथी जिग्गंथस्स कायंसि—
गंडं बा-जाव-मगंदलं वा,
अन्नज्ञित्यएण वा गारित्यएण चा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अन्निष्ठदावित्ता वा, विन्छिदावित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावें वा, विसोहावें वा साइज्जइ।

जा णिगंथी णिगंथस्स कार्यसि— गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णविश्यएण वा, गारित्यएण वा, अश्रयरेणं तिबलेणं सत्यजाएणं, अध्यवेतां वा, विष्टिदावेत्ता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, नीहरावेत्ता वा विसोह्।वेत्ता वा, सीजो:ग-वियदेण वा, दिणोदगवियदेण वा, उच्छोतावेज्ज वा. पद्योयावेज्ज वा, उच्छोतावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा,

जा जिरांथी जिरांयस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अक्जरुत्थिएण वा, गारित्यएण वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अन्निरुदावेसा वा, विकिन्नदावेसा वा,
पूर्यं वा, सीजियं वा,
नीहरावेसा वा, विसोहावेसा वा,
सीओदग वियदेण वा, रुसिणीदग-वियदेण वा,
उच्छोतावेसा वा, पधोयावेसा वा,
अन्नयरेणं आनेवणजाएणं,
आलिपायेजन वा विलिपायंतं वा साइज्जइ-।

जा जिग्गंथी जिग्गंथस्स कायंसि— गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अज्जावित्यएण वा, गारित्थएण वा, अग्नयरेणं तिक्लेणं साथजाएणं, अक्टिबावेत्ता वा, विक्टिबावेत्ता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा, जो निर्यंन्थी निर्यंन्थ के भारीर पर हुए-गण्ड—यावत्—भगन्दर को, अन्यतीथिक या गृहस्थ से, अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण भस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवावे, भोधन करवावे, निकलवाने वाली का, भोधन करवाने वालो का अनुमोवन

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के भरीर पर हुए,
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण भस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवा कर, शोधन करवाकर,
अचित भीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, वार-वार धुलवाने वाली का अनुमोदन

जो निग्रंन्थी निग्रंन्थ के ग्रारीर पर हुए—
गण्ड —यायत् —भगन्दर को,
अन्यतिर्थिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण गस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-वार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, ग्रोधन करवाकर,
अचित्त ग्रीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
शुलवाकर, वार-वार शुलवाकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करवाचे, वार-वार लेप करवाचे,
लेप करवाचे वाली का, बार-वार लेप करवाने वाली का
अनुमोदन करे।
जो निग्रंन्थी निग्रंन्थ के ग्रारीर पर हुए,

जो निग्रंन्थी निग्रंन्थ के शरीर पर हुए,
गण्ड —यावत्—भगन्दर को,
अन्यतीयिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण भस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, शोधन करवाकर,

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेता वा, पधोयावेता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, आलिपावेत्ता वा, विलिपावेत्ता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अन्भंगावेज्ज वा, मक्खावेज्ज वा, अब्भंगावेंतं वा, मक्खावेंतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंवी णिरगंथस्स कायंसि-गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्ण उत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अस्छिदावेता वा, विस्छिदावेता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरावेता वा, विसोहावेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा. उच्छोलावेत्ता वा, पद्योयावेता वा, अन्नवरेणं आलेवणजाएणं, आलिपावेता वा, विलिपावेता वा, तेल्लेण वा,-जाव-णवणी०्ण वा, अन्भंगावेत्ता वा, मनखावेत्ता वा, अन्नयरेणं धूवणजाएणं वा, घूवावेज्ज वा, पघूवावेज्ज वा, ध्वावेंतं वा, पध्वावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्याइयं। ---नि. उ. १७, सु. ३१-३८

णिगांथिणा णिगांथिकिमिणीहरावणस्स पायच्छित्तसुतां—

३७८. जा णिरगंथी णिरगंथस्स-पालुकिमियं वा, कुन्छिकिमियं वा, अण्णउत्यिएण वा, गारत्थिएण वा, अंगुलिए निवेसाविय निवेसाविय, नीहरावेइ नीहरावेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. ३६ आता है।

सुत्ताइं—

३७६. जे णिग्गंथे णिग्गंथीए कायंसि वणं---अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिए ग वा,

अनित्त शीत जल से या अनित्त उष्ण जल से. धुलवाकर, वार-वार धुलवाकर, अन्य किसी एक लेप का, लेप करवाकर, वार-वार लेप करवाकर, तेल - यावत् - मक्खन, मलवाकर, वार-वार मलवाकर, मलवाने वाली का, वार-वार मलवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए, गण्ड-यावत्-भगन्दर को-अन्यतीथिक या गृहस्य से, अन्य किसी प्रकार के तीक्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, ध्लवाकर वार-वार ध्लवाकर, अन्य किसी एक लेप का, लेप करवाकर, वार-वार लेप करवाकर, तेल — यावत् — मक्खन, मलवाकर, वार-वार मलवाकर, किसी एक प्रकार के अन्य, धूप से, धूप दिलवावे, वार-वार धूप दिलवावे, धूप दिलवाने वाली का वार-वार धूप दिलवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के कृपि निकलवाने के प्रायश्चित ३७८. जो निर्ज़न्यी निर्ज़न्य की,

गुदा के कृमियों को, कुक्षि के कृमियों को, अन्यतीयिक या गृहस्य से, उंगली डलवा-डलवाकर निकलवाती है या निकलवाने वाली का अनुमोदन करती है।

उसे चातुर्मासिक उद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

णिग्गंथेण णिग्गंथी वण-तिगिच्छाकारावणस्स पायच्छित्त- निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के व्रणों की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

> ३७६. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर हुए ज्ञण का, अन्यतीयिक या गृहस्य से,

आमज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जद ।

जे णिग्गंये णिग्गंयीए कार्यस वर्ण— अण्णवित्यएण का, गारित्यएण वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण का, मक्लाबेज्ज वा, भिलिगावें जा साइज्जइ। जे णिग्गंये णिग्गंयीए कार्यस वर्ण— अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा, लोबेण वा-जाव-यण्णेण वा, उल्लोलावेंज्ज वा, उद्यद्वावेंज्ज वा, उल्लोलावेंजं वा, उद्यद्वावेंतं वा साइज्जइ।

जे णिरांथे णिरांयीए कायंसि वर्ण —
अण्णडिस्पण्ण वा, गारित्पण्ण वा,
सीओदग-विपर्डण वा, उसिणोदग-विपर्डण वा,
उच्छोलावेज वा, पद्योपावेज वा,
उच्छोलावेज वा, पद्योपावेल वा साइज्जइ।
जे णिरांथे णिरांथीए कायंसि वर्ण —
अण्णडित्पण्ण वा, गारित्पण्ण वा,
फूमावेज वा, रयावेज वा,
फूमावेज वा, रयावेल वा,
फूमावेल वा, रयावेल वा,

णिग्गंथेण णिग्गंथी गंडाइ तिगिच्छाकारावणस्स पायच्छित-युत्ताई—

पुराइ—
पुराइ—
पुराइ—
गढं वा, विसंगे विस्मंथीए कार्यसि—
गढं वा, विसमं वा, अरह्यं वा, असियं वा, भगंडलं वा,
अण्णडित्यएण वा, गारित्यएण वा,
अप्रयरेणं तिक्सेणं सत्यजाएणं,
अভिन्नविज्ज वा विक्नित्वविज्ज वा,
अक्नित्रवार्वेलं वा, विक्नित्ववार्वेलं वा साहज्जह ।

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो निर्मन्य निर्मन्यो के शरीर पर हुए व्रण का, अन्यतीयिक या गृहस्य से, मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे, मदंन करवावेवाले का, प्रमदंन करवावेवाले का अनुमोदन करे।

जो निर्यन्य निर्यन्थी के शरीर पर हुए व्रण का,

अन्यतीयिक या गृहस्थ से,
तेल—पावत्—मक्खन,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलवावेवाले का, वार-वार मलवानेवाले का अनुमोदन करें।

जी निर्यन्थ निर्यन्थी के शरीर पर हुए व्रण पर—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,

लोध—यावत्—वर्णं का,

खबटन करवावे, वार-वार खबटन करवावे,

खबटन करवाने वाले का, वार-वार खबटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे।

जो निग्रंन्थ निग्रंन्थी के शरीर पर हुए ग्रण को,
अन्यतीयिक या गृहस्य द्वारा,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से,
धुलवावे वार-वार धुलवावे,
धुलवानेवाले का. वार-वार धुलवानेवाले का अनुमोदन करे।
जो निग्रंन्य निग्रंन्थी के शरीर पर हुए ग्रण को,
अन्यतीयिक या गृहस्य से,
रंगवावे वार-वार रंगवावे,
रंगवानेवाले का, वार-वार रंगवानेवाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है।

निग्रंन्थ द्वारा निग्रंन्थी के गण्डादि की चिकित्सा करवाने के प्रायदिचत्त सूत्र — ३८०. जो निग्रंन्थ निग्रंन्थी के ग्रारीर के,

गण्ड —यावत्—भगन्दर को — अन्यतीयिक या गृहस्य से, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवावे, वार-वार छेदन करवावे, छेदन करवाने वाले का, वार-वार छेदन करवाने वाले का अनुमोदन करे चरणानुयोग

जे णिग्गंथे णिग्गंथीए कायंसि— गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अणाउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं. अन्छिदावेला वा, विन्छिदाविता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा, नीहरावेंतं वा, विसोहावेंतं वा साइज्जइ। जे णिग्गंथे णिग्गंथीए कायंसि— गंडं वा,-जाव-भगंदलं वा, अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अिंग्छदावेत्ता वा, विन्छिदावेता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरावेत्ता वा, विसोहावेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पधोयावेंतं वा साइज्जइ । जे णिरगंथे णिरगंथीए कायंसि-गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णउत्यिएण वा, गारत्यिएण वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं, अच्छिदावेता या, विच्छिदावेता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरावेता वा, विसोहावेता वा, सीओदग-विधडेण वा, उसिणोदग-विधडेण वा, उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं. आलिपावेज्ज वा, विलिपावेज्ज वा, आलिपार्वेतं वा, विलिपार्वेतं वा साइज्जइ।

जे णिरगंथे णिरगंथीए कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णडित्थएण वा, गारित्थएण वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अञ्चिद्धावेता वा, विश्विद्धावेता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नोहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलावेत्ता वा, प्रधोयावेत्ता वा,

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के. गंड--यावत्-भगंदर को--अन्यतीयिक या गृहस्य से, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा. छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकलवावे, शोधन करवावे, निक तवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन करे। जो निग्रंन्य निग्रंन्थी के शरीर के, गंड-यावत्-भगंदर को, अन्यतीधिक या गृहस्य से, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, वार-बार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को. निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण बल से, धुलवावे, बार-बार धुलवावे, धुलवानेवाले का, वार-वार धुलवानेवाले का अनुमोदन करे। जो निग्रंन्य निग्रंन्थी के शरीर के. गंड-यावत्-भगंदर को, अन्यतीथिक या गृहस्थ से, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवाकर, वार-बार धुलवाकर, अन्य किसी एक लेप का. लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे, लेप करवाने वाले का, वार-वार लेप करवाने वाले का अनु-

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के,
गंड—यावत्—भगंदर को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, शोधन करवाकर,
अचित्त शीत जल से, या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवाकर, बार-वार धुलवाकर,

मोदन करे।

अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, वालिपावेता वा, विलिपावेता वा, तेत्सेण वा-जाव-णवणीएण वा, अवमंगावेज्ज वा, मक्खावेज्ज वा, अवभंगावेंते वा, मनखावेंते वा साइज्जइ। ने णिगांथे णिगांथीए कायंसि -गंडं वा,-जाव-भगंदलं वा, अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा, अन्नयरेणं तिब्लेणं सत्यजाएणं, अन्छिवावेता वा, विन्छिवावेता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरावेता वा, विसोहावेत्ता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोसावेला वा, पधोयावेला वा, अञ्चयरेणं आलेवणजाएणं, आलिपावेता वा, विलिपावेता वा, तेत्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अब्भंगावेता वा, मक्लावेता बा, अन्नपरेणं घ्वणजाएणं, ध्वावेरज वा, पध्वावेरज वा, ध्वावेंतं वा, पद्यवावेंतं वा साइज्जइ।

णिगांथेण णिगांथी-किमीणीहरावणस्स पायच्छित्तसुत्तं-

ंद्र के जिसांचे जिसांचीए, पायुक्तिमियं वा, कुच्छिकिमियं वा, अग्जउत्थिएण वा, गारहत्यिएण वा, अंगुलिए निवेसाविय निवेसाविय नीहरावेइ, नीहरावेंतं वा साइज्जद्द ।

तं सेवमाणं आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घादयं। उसे —नि. च. १७, सु. ६२ आता है।

अन्य किसी एक लेप का, लेप करवाकर, वार-वार लेप करवाकर, तेल-यावत्-मक्खन, मलवावे, वार-बार मलवावे, मलवानेवाले का, [वार-वार मलवानेवाले का अनुमोदन करे। जो निग्रंन्थ निग्रंन्थी के शरीर के, गण्ड-याचत-भगन्दर को, अन्यतीयिक या गृहस्य से, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धूलवाकर, वार-वार धुलवाकर, अन्य किसी एक लेप का, लेप करवाकर, वार-वार लेप करवाकर, तेल - यावत् - मक्खन, मलवाकर, वार-वार मलवाकर, किसी एक प्रकार के अन्य धूप से, धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे, ध्र दिलवाने वाले का, वार-वार ध्रुप दिलवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निग्रंन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के कृमि निकलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३५१. जो निर्यन्य निर्यन्थी की, गुदा के कृषियों को— और कुक्षि के कृषियों को, अन्यतीयिक या गृहस्थ से,

उंगली डलवा-डलवाकर निकलवाता है, निकलवाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) ाता है।

व्रण का---

# (३) अन्यतीथिक या गृहस्थ द्वारा चिकित्सा करवाने के प्रायश्चिता

वण तिगिच्छाकारावणस्स पायच्छित्तसुत्ताइं --

३ = २. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यसि वर्ण---

आमज्जावेन्ज बा, पमञ्जावेन्ज बा, आमञ्जावेंतं वा, पमञ्जावेतं वा साइन्जइ।

जे निक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यंसि

संवाहावेज्न वा, पिलमहावेज्न वा, संवाहावेतं वा, पिलमहावेतं वा साइज्जइ।

ने भिन्त् अण्णउत्थिएण वा, गारत्यिएण वा, अप्पणो कायंसि वर्ण---

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मक्खावेंतं वा, भिलिगावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्कू अण्ण उत्यएण वा, गारित्यएण वा, अप्पणो कार्यसि वर्ग---

लोद्धेण बा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उन्बट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उन्बट्टावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अण्णवित्थएण वा, गारित्यएण वा, अप्पणो कार्यसि वर्ण---

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पद्योयावेंतं वा साइज्जइ ।

जे मिन्दू अण्णवित्यएण वा, गारत्यिएण वा, अप्पणो कार्यसि वर्ण--

फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं जग्धाइयं । उसे —नि. उ. १४, सु. २४-३० आता है ।

व्रण की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र— ३८२. जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने शरीर के

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने शरीर के व्रण

मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे, मदंन करवाने वाले का, प्रमदंन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने न्शरीर के व्रण पर—

तेल-यावत्-मक्खन, मलवावे. वार-वार मलवावे,

मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने शरीर के व्रण पर--

· लोध—यावत्—वर्णं का

. उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

जवटन करवाने वाले का, वार-वार जवटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीधिक से या गृहस्य से अपने शरीर से वर्ण को---

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, बार-वार धुलवावे,

धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के वण को---

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे।

चसे चातुर्गासिक चद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) ।ता है ।

चारित्राचार

गंडाइ तिगिच्छा करावणस्स पायच्छित्तसुत्ताई-३ = ३. जे भिक्तू अण्णउत्यिएण वा, गारत्यएण वा, अप्पणो ३ = ३. जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्य से अपने गारीर के-गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अस्टिवावेज्ज वा, विस्टिदावेज्ज वा,

अिन्छरावेंते वा, विन्छिरावेंते वा साइज्जइ।

ने भिष्यू अञ्चलियएण वा, गारित्यएण वा, अध्यणो कार्यसि-गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अग्नयरेणं वा तिक्लेणं सत्यजाएणं, अस्टिदाविता वा विन्छिदाविता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, भीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा, मीहरावेंतं वा, विसोहावेंतं वा साइण्जइ।

ने मिनलु अन्तरिक्एण वा, गारतियएण वा, अप्यनी कार्यसि--गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अन्छिदावेसा वा, विन्छिदावेसा वा, पूर्व वा, सोणियं वा, नीहरावेला वा, विसोहावेला वा, सीओइग वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोसाबेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा, उच्छोसाबँतं वा, पघोषाबँतं वा साइज्जइ।

जे मिक्सू अक्लउत्यिएण वा, गारत्यिएण बा, अप्पणी कायंसि--गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अग्नपरेणं तिबलेणं सत्यजाएणं, मिंड्टदावेसा वा, विस्टिदावेसा वा, पूर्यं वा सीणियं वा, नीहरावेता वा, विसोहावेता वा, सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोसाबेता वा, पधोयावेता वा, अग्रवरेणं आलेवणजाएणं, आसिपावेज्ज वा, विसिपावेज्ज वा, अालिपावेंते या, विलिपावेंते वा साइज्जइ।

गण्ड आदि की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

गण्ड-यावत्-भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्षण शस्त्र द्वारा, छेदन करवावे, वार-वार छेदन करवावे, छेदन करवाने वाले का, वार-वार छेदन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने गरीर के— गण्ड-यावत्-भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्षण शस्य द्वारा, छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवावे, शोधन करवावे, निकलवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो मिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने गरीर के-

गण्ड-यावत्-भगन्दर को, अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर, पीप या रक्त की। निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धुलवावे, बार-बार धुलवावे, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्ष अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने शरीर के-

गण्ड-यावत्-भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवाकर, बार-बार धूलवाकर, अन्य किसी एक प्रकार के लेप का, लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे, लेप करवाने वाले का. वार-वार लेप करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

चरणानुयोग

जे भिक्खू अण्णउत्घिएण वा, गारत्यिएण वा, अप्पणो कायंसि ---गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अच्छिदावेता वा, विच्छिदावेता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेत्ता वा, पद्योयावेत्ता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, आलिपावेत्ता वा, विलिपावेत्ता वा, तेल्लेण वा-जाव-जवणीएण वा, अक्संगावेज्ज वा, मक्खावेज्ज वा, अब्भंगार्वेतं वा, मक्खार्वेतं वा साइज्जइ।

जे मिक्जू अन्गडित्यएण वा, गारित्यएण वा, अप्पणो कायंसि---गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अन्नयरेणं तिक्लेणं सत्थनाएणं, अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेता वा, अन्नयरेणं आलेवणनाएणं, आलिपिता वा, विलिपिता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अब्मंगावेत्ता वा, मन्खावेत्ता वा, अन्नयरेणं घूवणजाएणं, धूवाणावेज्ज वा, पध्वावेज्ज वा, धूवावेतं वा, पध्वावेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाजम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १४, सु. ३१-३६

## किमिणीहरावणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

३८४. जे भिक्लू अण्णउत्यिएण वा, गारत्यिएण वा, पालुकिमियं वा, कुन्छिकिमियं वा, अंगुलिए निवेसाविय निवेसाविय, नीहरावेइ नीहरावेतं वा साइज्जइ । तं वेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उच्चाइयं। —नि. **ड. १५, सु. ३७** 

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने शरीर के—

गण्ड यावत् भगन्दर को. अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवाकर, वार-वार धुलवाकर, अन्य किसी एक प्रकार का, लेप करवाकर, बार-वार लेप करवाकर, तेल-यावत्-मक्खन, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अवने शरीर के-

गण्ड-यावत्-भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर, पीप या रक्त को, निकलवाकर, शोधन करवाकर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवाकर, वार-बार धुलवाकर, अन्य किसी एक प्रकार के लेप का, लेप करवाकर, वार-वार लेप क्रवाकर, तेल-यावत्-मन्खन, मलवाकर, बार-बार मलवाकर, अन्य किसी एक प्रकार के धूप से, धूप दिलवावे, वार-वार धूप दिलवावे, धूप दिलवाने वाले का, वार-वार धूप दिलवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) आता है । कृमि निकलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र-

३८४. जो भिक्षु अन्यतीयिक से या मृहस्य से-गुवा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को उँगली डलवा। डलवाकर, निकलवाबे, निकलवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

# (४) अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की चिकित्सा करने के प्रायश्चित-

अण्ण उत्यियस्स गारित्ययस्स वणपरिकम्म पायि च्छत्त-सुत्ताई —

३८४. जे निक्खू अण्णवित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा, कायंसि वर्ण--

वामज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज बा,

आमज्जतं वा, पमज्जतं वा साइज्जइ ।

जे भिरुषु अण्णउत्थियस्म वा, गारत्थियस्म वा, कार्यसि वर्ण---

संबाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्कू अण्णजित्ययस्स चा, गारित्ययस्स वा, कार्यसि वर्ण---

तेल्लेण वा,-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, मिलिगेज्ज वा,

मक्लेंतं वा, मिलिगेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अण्णउत्यियस्स वा, गारित्ययस्स वा, कार्यसि वर्ण---

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं था, उख्यट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अण्णवित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा, कार्यास वर्ण----

सीओदग-वियरेण वा, उसिणोदग-वियरेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा,

उच्छोलॅतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ । जे भिरुष् अण्णजित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा, कायंसि हर्ण--- अन्यतीथिक या गृहस्थ से व्रण की चिकित्सा के प्रायश्चित्त सूत्र—

३८४. जो मिस्तु अन्यतीयिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण का---

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन
करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण का-

मर्दन करे, प्रमदंन करे, मर्दन करवावे, प्रमदंन करवावे, मर्दन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्यों के गरीर के व्रण पर-

तेल — यावत् — मन्स्तन,
मल, वार-त्रार मले,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण पर—

लोध—यावत्—वर्णं का, उवटन करे, वार बार उवटन करे, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के गरीर के व्रण को-

अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, घोये, बार-बार घोये, घुलवावे, बार-बार घुलवावे, घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण को---- फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. २३-२८

अण्ण जित्थयस्स गारित्थयस्स गंडाइतिगिच्छाए पायिच्छत्त-सुत्ताइं—

३८६. जे भिवलू अण्णजित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा, कायंसि— गंडं वा-जाव-भगंदसं वा, अण्णयरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं, अन्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,

अन्छिदेतं वा, विच्छिदेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्तू अण्णउत्थियस्स दा, गारत्थियस्स वा, कायंसि— गंडं वा-जाव-त्रगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्त्रेणं सत्यजाएणं, ऑच्छदिता वा, बिंच्छिदिता वा, पूयं वा, सोणियं वा, नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खु अण्णउित्थयस्स वा, गारित्ययस्स वा कार्यसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
ऑच्छिदिसा वा, विच्छिदिसा वा,
पूर्यं वा. सोणियं वा,
भीहरेसा वा, विसोहेसा वा,
सोओवग-वियडेण वा. उसिणोवग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थयस्स वा, कार्यसि— गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं, ऑच्छदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा, रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक छद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित) आता है।

अन्यतीर्थिक या गृहस्य की गण्डादि की चिकित्सा के प्रायिक्त सूत्र —

३८६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के—
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करे, वार-वार छेदन करे,
छेदन करवावे, वार-वार छेदन करवावे,
छेदन करने वाले का, वार-वार छेदन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीधिक या गृहस्यों के शरीर के-गण्ड- यावत्-भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ण घस्त्र द्वारा, छेदन कर, बार-बार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाले, शोधन करे, निकलवावे, शोधन करवावे, निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्यों के शरीर के-गण्ड—यावत्—भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ण शन्त्र द्वारा, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, घोये, बार-बार घोये, धुलवावे, बार-बार धुलवावे, धोने वाले का, बार-वार धोने वोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थों के शरीर के— गण्ड—यावत्—भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकालकर, शोधन कर, सीओ बग वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेता वा, पघोएता वा, अन्नयरेणं आलेवणनाएणं, आलिपेन्ज वा, विलिपेन्ज वा,

आलिपंतं वा, विलिपंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ष अण्णरिययस्य वा, गारित्ययस्य वा कायंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं, सत्यजाएणं;
ऑच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरेत्ता वा, विसीहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेता वा, पधोएता वा,
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अहमंगेरज वा, मक्खेरज वा, अब्मेगेंतं वा, मक्खेंतं वा साइन्जइ। जे भिवलू अण्ण उत्ययस्य वा, गारत्ययस्य वा, कायंसि--गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अस्छिदिता वा, विस्छिदिता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरेता वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पघोएता वा, अण्णवरेणं आलेवणजाएणं, आलिपिता वा, विलिपित्ता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवजीएण वा, अब्भंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा, अण्णयरेणं ध्वणजाएणं, धूवेज्ज वा, पध्वेज्ज वा,

धूवेंतं वा, पंघूवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे वावज्जद चाउम्मासियं परिहारट्ढाणं व्यणुः शहयं ।
—नि. उ. ११, स्. २६-३४

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोकर, वार-वार धोकर, अन्य किसी एक लेप का, लेप करे, वार-वार लेप करे, लेप करवावे, वार-वार लेप करवावे, लेप करने वाले का, वार-वार लेप करने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्यों के भरीर के-गण्ड--यावत्-भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, अचित्त गीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, घोकर, बार-वार घोकर, अन्य किसी एक लेप का, लेप कर, बार-वार लेप कर, तेल-यावत्-मन्तन, मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष अन्यतीयिक या गृहस्यों के शरीर के-गण्ड-- यावत्--भगन्दर को, अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा, छेदन कर, बार-बार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, अचित्त भीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोकर, वार-वार धोकर, अन्य किसी एक लेप का, लेप कर. वार-वार लेप कर, तेल-यावत् - मक्खनः मलकर, वारन्वार मलकर, अन्य किसी एक प्रकार के धूप से, धूप दे, वार-वार धूप दे, ध्य दिलवावे, वार-वार ध्रूप दिलवावे, धूप देने वाले का, वार-वार धूप देने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायमिक्त)

आता है।

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स किमिणिहरणस्स पायिच्छत्त-सुत्तं —

३८७. जे भिष्यू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थियस्स वा, पालु-किमियं वा, कुच्छि-किमियं वा, अंगुलीए निवेसिय निवेसिय, नीहरइ, नीहरंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुष्वाइयं।
—नि. उ. ११, सु. ३५

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के कृमि निकालने का प्रायिक्चित्त सूत्र—

३८७. जो मिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्थों के—

गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमिमों को

उंगली डाल-डालकर,

निकालता है, निकलवाता है, या निकालने वाले का अनु-मोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# आरम्भजन्य कार्य करने के प्रायश्चित्त-६

दगणालियाकरण पायच्छित्त सुत्तं— १८८. जे भिक्खू दगवीणियं— सपमेव करेड्, करंत वा साइज्जइ।

> . तं सेवमाणे आवण्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । — नि. उ. २, सु. ११

सिक्कग-करण-पायच्छित सुत्तं— ३८९. जे भिक्लू सिक्कगं वा, सिक्कगणंतगं वा, सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्वांणं उग्धाइयं ।
—नि. उ. २, सु. १२

पदमगग(इकरण पायि च्छित्त सुर्त्तं — ३६०. जे मिनलू पयमग्गं वा, संकर्म वा, आलंबणं वा, सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उच्चाइयं। ——नि. उ. २, सु. १०

पयमग्गाइ णिम्माण करण पायिष्ठित सुत्तं — ३६९. जे भिरुषू पश्मग्गं वा, संकमं वा, अवलंबणं वा—

अण्ण उत्यिएण वा, गारित्यएण वा कारेड कारेतं वा साइज्जइ।

पानी बहने की नाली निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

छींका निर्माण करण प्रायश्चित्त सूत्र-

३८६. जो भिक्षु छींका तथा छींके की डोरियों का निर्माण— स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन

करता है । उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त)

याता है। पदमार्गादि निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६०. जो भिक्षु पदमार्ग, संक्रमणमार्ग या आलम्बन का स्वयं निर्माण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे लघु-मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रावश्चित्त) आता है।

पदमार्गादि निर्माण सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र— ३६१. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से पगडण्डी, पुल या अवलम्बन का, निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्ख दगवीणयं-अध्ण उत्यिएण वा गारतिय एण वा कारेड कारेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्लु सिक्कगणंतगं वा--अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा कारेड कारेंतं वा साइज्जइ। जे मिक्खू सोत्तियं वा, रज्जुयं वा, चिलिमिलि वा-अण्ण उत्यएण वा, गारतिषएण वा कारेड कारेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुःघाइयं । —नि. उ. १, सु. ११-१४ वाता है।

दंडाइ परिकम्मस्स पायच्छित सूत्तं-३६२. जे भिक्लू बंडगं वा, लिट्टयं वा, अवलेहणं वा, वेणुसूइयं वा, सयमेव परिघट्टोइ वा, संठवेइ वा, जमावेइ वा,

परिघट्टें तं वा संठवेंतं वा जमावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवष्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्घादयं । —नि. **ड. २, सु. २६** 

दारूदंडकरणाईणं पायच्छित सुत्ताइं-३६३. जे भिक्खू सचित्ताई--१: बारू वंडाणि वा, २. वेणु-वंडाणि वा, ३. वेत्त-दंडाणि वा---करेड करंतं वा साइज्जइ । ं जे मिनलू सचित्ताइं--- दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा

धरेद्द, धरेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू सचित्ताई---दारू-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा

परिभूजद, परिभूजतं वा साइज्जद्द ।

जे भिष्यू चित्ताई--वारू-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-वंडाणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ। जे भिनलू चित्ताई--वारू-दंढाणि वा-जाव-वेत्त-दंटाणि वा धरेइ, धरॅतं वा साइज्जइ।

जो भिक्ष अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से, पानी निकालने की नाली का, निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से, छींका, छींके की डोरियों का, निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है। जो मिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से, सूत की रस्सी या चिलिमिली का, निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

दण्डादि परिस्कार सम्बन्धी प्रायश्चित्त-

३६२. जो भिक्षु दण्ड, लाठी, अवलेहिनका या वाँस की सूई का स्वयं निर्माण करता है, आकार सुधारता है, विषम को सम करता है,

निर्माण करवाता है, आकार सुधरवाता है, विषम को सम करवाता है,

निर्माण करने वाले का, आकार सुधारने वाले का, विपम को, सम करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) आता है।

दारूदण्ड करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र-३६३. जो भिक्षु (१) सचित्त काष्ठ का दण्ड, (२) सचित्त बांस का दण्ड और (३) सचित्त वेंत का दण्ड

वनाता है, बनवाता है, बनाने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु सचित्त काष्ठ का दण्ड-यावत्-सचित्त वेंत का द्रण्ड

धरा रखता है, धरा रखवाता है, धरा रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त काष्ठ के दण्ड--यावत्--सचित्त वेत के दण्ड का

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु काष्ठ के दण्ड को-यावत्-वेंत के दण्ड को, रंगता है, रंगवाता है, रंगने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु काष्ठ के दण्ड को-यावत्-वेंत के दण्ड को रंग कर धरा रखता है, घरा रखवाता है, घरा रखने वाले का अनुमोदन करता है।

. २७६1

जे भिक्षु चित्ताइं---दारू-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा

परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कू विचित्ताइं—दारू-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू विचित्ताइं---दारू-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्षू विचित्ताई--दारू-दंशणि वा-जाव-वेत्त-दंशणि वा

परिमुंजइ, परिभूंजंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ५, सु. २५-३३

सुईयाईणं उत्तरकरण पायिच्छत्त सुताई—
३६४. जे भिक्षू सुईए उत्तरकरणं —
सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जड ।

जे भिक्खू पिप्पलगस्स उत्तरकरणै— सयमेव करेड़, करंतं वा साइज्जड़।

जे भिक्खू नहच्छेयणंगस्स उत्तरकरणं — सर्यमेव करेड्, करंतं वा साइज्जड ।

जे भिक्ष कण्णतोहणगस्त उत्तरकरणं— सयमेव करेइ, करंतं वा साइण्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारहाणं उच्चाहयं।
— नि. उ. २, सु. १४-१७

सूईआईणं अण्णडित्थयाइणा उत्तरकरणस्स पायिच्छत्त सुत्ताइं—

३६४. जे भिक्लू सुईए उत्तरकरणं— अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, कारेति, कारेंत वा साइज्जइ । जो भिक्षु रंगे हुए काष्ठ के दण्ड का — यावत् — सचित्त वेत के दण्ड का

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु काप्ठ के दण्ड को—यावत्—वेंत के दण्ड को दुरंगा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु काष्ठ के दण्ड को — यावत् — वैत के दण्ड को दुरंगा करके घरा रखता है, घरा रखनाता है, घरा रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु दुरंगे काष्ठ के दण्ड का — यावत् — दुरंगे वेंत के दण्ड का

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) आता है।

सूई आदि के परिष्कार के प्रायश्चित्त सूत्र— ३६४. जो भिक्ष सूई का उत्तरकरण (परिष्कार)

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कैंची का उत्तरकरण

स्वयं करता है, करवाता है करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नखछेदन का उत्तरकरण

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कर्णशोधन का उत्तरकरण

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उस भिक्षु को मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) आता है।

अन्यतीर्थिकादि द्वारा सूई आदि के उत्तरकरण के प्राय-रिचत्त सूत्र—

३९४. जो भिक्षु सूई का उत्तरकरण (परिष्कार)

अन्यतीर्थिकों से या गृहस्य से

करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्खू विष्वलगस्स उत्तरकरणं — अन्जाउत्यिएण वा, गारत्यिएण वा कारेति, कारेतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू नहच्छेयणगस्स उत्तरकरण-अण्ण उत्थिएण वा, गारित्थएण वा कारेति, कार्रेतं वा साइज्जइ। जे भिरख कण्णसोहणगस्स उत्तरकरणं— अन्न उत्यएण वा, गारित्यएण वा कारेति कारेतं वा साइज्वइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुग्धाइयं । —नि. उ. १, सु. १५-१८

सूई आईणं अणट्ट जायणा करणस्स पायन्छित सुत्ताइं-३६६. जे भिक्खू अणट्टाए सूई— जाएइ जायंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अणद्वाए विष्यलगं-जाएइ जायंतं वा साइज्जइ। ने भिक्स अणद्वाए नहच्छेयणगं-जोएइ जायंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अणट्टाए कण्णसीहणगं-जाएइ जायंतं वा साइज्जइ। तं सेवनाणे बावज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुःघाइयं। —नि. **ड. १, सु. १६-२**२

सूई आईणं अविहि जायणा करणस्स पायिच्छत्त सूत्ताई— ३६७. जे भिक्खू अविहीए सूई--जाएइ जायंतं वा साइज्जइ। जे भिवल् अविहीए विष्पलगं— जाएइ जायंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अविहीए नहच्छेयणगं-जाएइ जायंतं वा साइज्जइ। जे भिवलू अविहीए कण्णसोहणगं— जाएइ जायंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारद्वाणं उग्घाद्यं। —िति. इ. १, सु. २३-२६

सूई आईणं वियरीयपओगकरणस्स पायन्छित्त सुत्ताई— ३६८. जे मिक्खू पाढिहारियं सूइं जाइत्ता-वरथं सिविस्सामि ति पायं सिव्वइ सिव्वंतं वा साइज्जइ ।

करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है। जो मिक्षु नखछेदनक का उत्तरकरण--अन्यतीथिक से या गृहस्य से करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु कणंशोधनक का उत्तरकरण-अन्यतीयिक से या गृहस्य से करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है। उस भिक्षु को मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्राय-श्चित्त) आता है। विना प्रयोजन सूई आदि याचना का प्रायश्चित्त सूत्र-३,६६. जो भिक्षु विना प्रयोजन सूई की याचना-करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है.। जो भिक्षु विना प्रयोजन कैंची की याचना-करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्ष विना प्रयोजन नखछैदनक की याचना --करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु विना प्रयोजन कर्णशोधनक की याचना-करता है, करवाता है, करने वाले कां अनुमोदन करता है। चस मिक्षु को मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्राय-श्चित) आता है। अविधि से सूईआदि याचना के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु कैंची का उत्तरकरण—

अन्यतीयिक से या गृहस्य से

३६७. जो भिक्षु अविधि से सूई की याचना-करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु अविधि से कैंची की याचना-करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जी भिक्ष अविधि से नखछेदनक की याचना-करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्ष अविधि से कर्णशोधनक की याचना-करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। उस भिक्षु को मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्राय-श्चित) आता है।

सूई आदि के विपरीत प्रयोगों के प्रायश्चित्त सूत्र-३६८, जो भिक्षु पाडिहारिय = प्रत्यपंणीय सूई की याचना करके-"वस्त्र सीवुंगा" ऐसा कहने के वाद पात्र सींता है, सींवाता है, सींने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्लू पाडिहारियं पिप्पलगं जाइता— वत्थं छिदिस्सामि ति पायं छिदइ छिदंतं वा साइउजइ।

जे भिक्खू पाडिहारियं नहच्छेयणगं जाइता— नहं छिदिस्सामि ति सल्लुद्धकरणं करेइ, करंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू पाडिहारियं कण्णसोहणगं जाइत्ता--कण्णमलं निहरिस्सामि ति दंतमलं वा, नहमलं वा नीहरद्द नीहरंतं वा साइज्जद्द ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुग्धाइयं ।
—नि. छ. १, सु. २७-३०

सूई आईणं अण्णमण्णदाणस्स पायिन्छत्त सुत्ताइं— ३९९. जे भिक्लू अप्पणो एगस्स अट्ठाए सूइं जाइता— अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदंतं वा साइज्जइ ।

> जे भिक्तू अप्पणो एगस्स अट्ठाए विष्पलगं जाइसा— अण्णमण्णस्स अणुष्पदेइ, अणुष्पदंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्खू अव्वणो एगस्स अट्टाए नहश्छेयणगं जाइता— अण्णमण्णस्स अणुव्वदेइ अणुव्वदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्क् अप्पणो एगस्स अट्टाए कण्णसोहणगं जाइता— अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं । —नि. उ. १, सु. ३१-३४

अण्णडित्थएण गारित्थएण गिहधूम-परिसाडण पायि छत्त सुत्तं—

४००. जे भिक्खू गिहःधूमे—
अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा,
परिसाडावेइ परिसाडावंतं वा साइज्जइ ।
त सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं अणुग्धाइयं ।
—िन. उ. १, सु. ५७

जो भिक्षु पाडिहारिय कैंची की याचना करके—
"वस्त्र काटूंगा" ऐसा कहने के वाद पात्र
काटता है, कटवाता है, काटने वाले का अनुमोदन करता है।
जो भिक्षु पाडिहारिय नखछेदनक की याचना करके—
"नख काटूंगा" ऐसा कहने के वाद काटा
निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन

करता है।
जो भिक्षु पाडिहारिय कर्णशोधनक की याचना करके—
''कान का मैल निकालूंगा'' ऐसा कहने के बाद दाँतों का
या नखों का मैल

निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

सूई आदि के अन्योन्य प्रदान का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६६. जो भिक्षु केवल अपने लिए "सूई" की याचना—

करता है (और वह याचित सूई) दूसरों ह्सरों को

देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु केवल अपने लिए "कैंची" की याचना—

करता है (और वह याचित कैंची) दूसरों दूसरों को

देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु केवल अपने लिए "नखछेदनक" की याचना—

करता है (और याचित नखछेदनक) दूसरों दूसरों को

देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु केवल अपने लिए "कर्णशोधनक" की याचना—

करता है (और वह याचित कर्णशोधनक" की याचना—

करता है (और वह याचित कर्णशोधनक" की याचना—

करता है (और वह याचित कर्णशोधनक इसरों दूसरों को

देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अन्यतीर्थिक और गृहस्थ से गृहधूम साफ कराने का प्रायश्चित्त सूत्र—

४००. जो भिक्षु गृह्धूम को अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से साफ करवाता है, साफ करवाते हुए का अनुमोदन करता है। उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# प्रथम महाजत का परिशिष्ट-१

४०१. [पुरिम-१ च्छिमगाणं तित्यगराणं पंचजामस्स पणवीसं भाव-णाओ पण्णताओ तं जहा —

पदम महब्वयस्स पंच भावणाओ-

१. ईरिआसमिई

२. मणगुत्ती

३. वयगुत्ती

४. आलोयपाणभोयणं

५. आदाण-भंड-मत्तणिक्षेवणासिमई । —सम. २५, सु. १ तस्त इमा पंच भावणाओ पढमस्त वयस्त होति —पाणाइ-वायवेरमण-परिरक्षणहुयाए ।

#### पढमा भावणा

पढमं ठाण-गमग-गुण-जोग-जुंजणजुगंतर-णिवाइयाए दिहिए इरियम्बं,

कीड पर्यग-तस-थावर-दयावरेण णिच्चं पुष्क-फल-तय-पवाल-कंद-मूल-दग-मिट्टय-बीय-हरिय-परिवज्जिएण सम्मं ।

एवं खलु सव्वपाणा, ण हीलियव्वा, ण णिदियव्वा, ण गर-हियव्वा, ण हिसियव्वा, ण छिदियव्वा, ण मिदियव्वा, ण वहेयव्वा, ण भयं दुवलं च किचि लब्मा पावेचं,

एवं इरियासिमइ जोगेण भाविको भवइ अंतरप्पा असवल-मसंकिलिट्रणिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाह । ४०१. प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों ने पाँच महाव्रतों की पच्चीस भावनायें कही हैं। यथा—

प्रथम महावृत की पाँच भावनायें --

[प्राणातिपात-विरमण या अहिंसा महाव्रत की पाँच भावना—]

(१) ईयां समिति

(२) मनोगुष्ति

(३) वचनगुप्ति

(४) आलोकित-पान-भोजन

(५) बादानभां ह-मात्रनिक्षेपणासमिति ।

पाँच महाव्रतों (संवरों) में से प्रथम महाव्रत की ये—आगे कही जाने वाली —पाँच भावनाएँ प्राणातिपातिवरमण अर्थात् अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए है।

#### प्रथम भावना-

खड़े होने, ठहरने और गमन करने में स्व-पर की पीड़ा-रहिततता गुणयोग को जोड़ने वाली तथा गाड़ी के युग (जुवे) प्रमाण भूमि पर गिरने वाली दृष्टि से (अर्थात् लगभग चार हाथ आगे की भूमि पर दृष्टि रखकर) निरन्तर कीट, पतंग, त्रस, स्थावर जीवों की दया में तत्पर होकर फूल, फल, छाल, प्रवाल, —पत्ते-कोंपल, मूल, जल, मिट्टी, बीज एवं हरितकाय-दूव आदि को (कुचलने से) वचाते हुए, सम्यक् प्रकार से—यतना के साथ चलना चाहिए।

इस प्रकार चलने वाले साधु को निष्वय ही समस्त अर्थात् किसी भी प्राणी की हीलना — उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, निन्दा नहीं करनी चाहिए, गर्हा नहीं करनी चाहिए। उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनका छेदन नहीं करना चाहिए, भेदन नहीं करना चाहिए, उन्हें व्यथित नहीं करना चाहिए। इन पूर्वोक्त जीवों को लेशमात्र भी भय या दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए।

इस प्रकार (के आचरण) से साधु ईर्या समिति में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से भावित होता है। तथा शवलता (मलीनता) से रहित संक्तेश से रहित अक्षत (निरितचार) चारित्र की भावना से युक्त, संयमशील एवं अहिंसक सुसाधु कह-लाता है—मोक्ष का साधक होता है।

१ यह पाठ समवायांग का है — अतः एक साथ पांच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ कही गई हैं। यहाँ प्रत्येक महाव्रत की पांच-पांच भावनाएँ ययास्थान दी गई हैं।

#### बिइया भावणा-

बिइयं च मणेण पावएणं पावगं अहम्मियं दारूणं णिस्संसं वह-बंध-परिकिलेस बहुलं भय-मरण-परिकिलेससंकिलिट्टं, ण कथावि मणेण पावएणं पावगं किंचि वि झायव्वं।

एवं मणसिमइजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा असवलमसंकि-लिट्टणिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाह ।

#### तइया भावणा-

तइयं च बईए पावियाए पावगं ण किचि वि भासियव्वं।

एवं वइ-सिमितिजोगेण भाविओ भवइ अंतरपा असबल-मसंकिलिट्ट-णिब्वण-चरित्त-भावणाए अहिंसए संजए सुसाहू।

#### चउत्था भावणा—

च उत्थं आहारएसणाए सुद्धं उंछं गवेसियव्वं,

सण्णाए अकहिए अगढिए अदुद्ठे अदीणे अकलुणे अविसाई अपरितंतजोगी जयण-घडण-करण-चरिय-विणय - गुण-जोग-संपओगजुत्ते भिक्खू भिक्खेसणाए जुत्ते समुदाणेडण....

भिक्लाचरियं उंछं घेतूण आगओ गुरुजणस्स पासं गमणा-गमणाइयारे पिडकमणपिडक्कंते आलोयणदायणं य दाउण गुरुजणस्स गुरुसंदिट्टस्स वा जहोवएसं णिरइयारं च अप्प-मत्तो पुणरिव अणेसणाए पयओ पिडक्किमत्ता ।

#### द्वितीय भावना-

दूसरी भावना मनः समिति है। पापमय, अधार्मिक—धर्म-विरोधी, दारुण—भयानक, नृशंस—निर्दयतापूर्ण, वध, वन्ध और परिक्लेश की बहुलता वाले, भय, मृत्यु एवं क्लेश से संक्लिण्ट—मलीन ऐसे पापयुक्त मन से लेशमात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार (के आचरण) से—मनःसमिति की प्रवृत्ति से अन्तरात्मा भावित—वासित होती है तथा निर्मल संक्लेशरहित, अखण्ड (निरतिचार) चारित्र की भावना से युक्त संयमशील एवं अहिंसक सुसाधु कहलाता हैं।

## तृतीय भावना —

तीसरी भावना वचन सिमिति है। पापमय वाणी से तिनक भी पापयुक्त-सावद्य वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार की वाक् समिति (भाषा समिति) के योग से युक्त अन्तराहमा वाला निर्मल, संक्लेश रहित और अलण्ड चारित्र की भावना वाला अहिंसक साधु सुसाधु होता है—मोक्ष का साधक होता है।

## चतुर्थं भावना—

चौथी भावना निर्दोप आहार लेना है। आहार की एपणा से शुद्ध-एपणा सम्बन्धी समस्त दोषों से रहित, मधुकरी वृत्ति से—अनेक घरों से भिक्षा की गवेपणा करनी चाहिए

भिक्षा लेने वाला साधु अज्ञात रहे—अज्ञात सम्बन्ध वाला रहे, अगृद्ध—गृद्धि—आसक्ति से रहित हो, अदुष्ट—हे प से रहित हो, अर्थात् भिक्षा न देने वाले, अपर्याप्त भिक्षा देने वाले या नीरस भिक्षा देने वाले दाता पर हे प न करे। करुण दयनीय-दयापात्र न बने। अलाभ की स्थिति में विषाद न करे। मन-वचन-काय की सम्यक् प्रवृत्ति में निरन्तर निरत रहे। प्राप्त संयम योगों की रक्षा के लिए यतनाशील एवं अप्राप्त संयमयोगों की प्राप्ति के लिए श्यत्नवान, विनय का आचरण करने वाला तथा क्षमा आदि गुणों की प्रवृत्ति से युक्त ऐसा भिक्षाचर्या में तत्पर भिक्षुक अनेक घरों में भ्रमण करके थोड़ी-थोड़ी भिक्षा ग्रहण करे।

भिक्षा ग्रहण करके अपने स्थान पर गुरुजन के समक्ष जाने-आने में लगे हुए अतिचारों दोषों का प्रतिक्रमण करे। गृहीत-आहार-पानी की आलोचना करे। आहार-पानी उन्हें दिखला दे, फिर गुरुजन के अथवा गुरुजन द्वारा निर्दिष्ट किसी अग्रगण्य साधु के आदेश के अनुसार सब अतिचारों-दोषों की निवृत्ति के लिए पुनः प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) करे।

चारित्राचार

पसंते आसीणसुहणिसण्णे मुहुत्तमितं च झाणसुहजोगणाण-सज्झावगोवियमणे धम्ममणे अविमणे सुहमणे अविसाहमणे समाहियमणे सद्धासंवेगणिज्जरमणे प्वयणवन्छलमावियमणे उद्रिकण य पहरूत्द्रे जहारायणियं णिमंतइता य साहवे भावको य विद्वार्णे य गुरुजानेणं उपविद्वे ।

रांत्रमन्जिक्रण ससीसं कायं तहा करवलं, अमुन्छिए अगिद्धे अगहिए अगरहिए अण्डावेचवण्णे अणाइले अनुद्धे अण्तिद्विए असुरसूरं अचवचत्रं अद्यमिवलं वियं अपरिसाहियं आलोय-भायणे जयं पयलेण वदगयं-संजीग-मणिगालं च विगयधूमं व्यव्होवंजणाणुलेवणभूयं संजमकायामायाणिमित्तं संजममार-वहणद्वपाए भुंजेज्जा, पाणधारणद्वपाए संजएणं समिथ ।

एवं आहारसमितिजोगेणं भाविको भवति अन्तरप्पा । असबलमसंकिलिट्ट-निच्चण-चरित्त अहिंसए भावणाए संनए सुसाह ।

#### पंचमी भावणा-

पंचमं आयाणणिक्सविणसमिती--पीढ-फलग-सिज्जा-संयारग-वत्य-पत्त-क्वल-वंडग-रयहरणं - चीलपट्टग-प्रहपोत्तिय - पाय-वुंछणाई एयं पि संजमस्स चववूहणद्वयाए वायातव-बेसमसग-सीयपरिरवखणद्रयाए उवगरणं रागशेसरहियं परिहरियव्यं

तत्पश्चात शान्त भाव से सुखपूर्वक आसीन होकर मुहुर्त भर धर्मध्यान। गुरु की सेवा आदि शुभ योग तत्वचिन्तन अथवा स्वा-ध्याय के द्वारा अपने मन का गोपन करके-चित्त स्थिर करके श्रत-चारित्र रूप धर्म में संलग्न मन वाला होकर, चित्तण्न्यता से रहित होकर, संक्लेश से मुक्त रहकर, कलह अथवा दुराग्रह से रहित मन वाला होकर, समाहितमना-समाधियुक्त मन वाला -अपने चित्त को उपशम में रथापित करने वाला, श्रद्धा संवेग-मोक्ष की अभिलापा और कर्म निर्जरा में चित्त को संज्ञग्न करने वाला, प्रवचन में वत्सलतामय मन वाला होकर साधु अपने आसन से उठे और हुण्ट-तुष्ट होकर यथारात्निक —दीक्षा में छोटे-वड़े के क्रमानुसार अन्य साधुओं को आहार के लिए निमन्त्रित करे। लाए हुए आहार को गुरुजनों द्वारा वितरण कर देने के बाद उचित आसन पर वैठे ।

फिर मस्तक सिह्त शरीर को तथा हथेली को भली-भाँति प्रमाजित करके-पूंज करके आहार में अनासक्त होकर, स्वादिण्ट भोजन की लालसा से रहित होकर तथा रसों में अनुराग रहित होकर दाता या भोजन की निन्दा नहीं करता हुआ, सरस वस्तुओं में आमिति न न्खता हुआ, अकनुपित भावपूर्वक, लोलुपता से रहित होकर, परमार्थ बृद्धि का घारक साधु (भोजन करते समय) "सुड्-सुड्" घ्विन न करता हुआ, "चप-चप" आवाज न करता हुआ, न बहुत जल्दी-जल्दी और न बहुत देर से, भोजन को भूमि पर न गिराता हुआ, चौड़े प्रकाशयुक्त पात्र में (भोजन करे।) यतनापूर्वक, आदरपूर्वक एवं संयोजनादि सम्बन्धी दोपों से रहित, अंगार तथा धूम दोप से रहित, गाड़ी की धुरी में तेल देने अथवा घाव पर मल्हम लगाने के समान केवल संयमयात्रा के निर्वाह के लिए एवं संयम के भार को वहन करने के लिए; प्राणों को घारण करने के लिए साधुको सम्यक् प्रकार से - यतना के साथ भोजन करना चाहिए।

इस प्रकार आहार समिति (एपणासमिति) में समीचीन रूप से प्रवृत्ति के योग से अन्तरात्मा भावित करने वाला साधु, निमंल, संक्लेशरहित तथा अखण्डित चारित्र की भावना वाला अहिसक संयमी होता है-मोक्साधक होता है। पंचम भावना-

पांचवीं भावना आदान निक्षेपण समिति है। इसका स्वरूप इस प्रकार है— संयम के उपकरण पीठ-पीढ़ा, चौकी, फलक, पाट, शय्या - सोने का आसनं, संस्तारक - घास काः बिक्रीना, बस्त्र, पात्र, कम्बल, दण्ड, रजोहरण, चोलपट्ट; मुखवस्त्रिका, पादप्रोंछन (पैर पोंछने का वस्त्रखण्ड) ये अथवा इनके अतिरिक्त उपकरण संयम की रक्षा या बुद्धि के उद्देश्य से तथा पवन, धूप, डांस, मच्छर और शीत वादि से शरीर की सुरक्षा के लिए संजमेणं णिच्चं पिडलेहण पप्फोडण-पमज्जणयाए अहो य राओ य अप्पमत्तेण होइ सययं णिक्खियव्वं च गिण्हियव्वं च भायणभंडोविहिउवगरणं।

एवं आयाणभंडणिक्खेवणासिमइजोगेण भाविओ भवई अन्त-रत्पा असबलसिकलिट्टि णिव्वणचरित्तभावणाए ऑहसए संजए सुसाह ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. ७-११

## उवसंहारो-

४०२. एविमणं संवरस्स बारं सम्मं संवरियं होइ सुप्पणिहियं। इमेहि पंचहि नि कारणेहि मण-वयण-काय परिरिवल्एहि णिच्चं आमरणंतं च एस जोगो णेयव्यो धिइमया महमया अणासवो अकलुसो अच्छिहो अपरिस्सावी असंकिलिट्ठो सुद्धो सव्विज्ञणमणुण्णाओ।

एवं पढमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं आराहियं आणाए अणुपालियं भवइ । एवं णायमुणिया भावया पण्णिवयं पिसद्धं सिद्धं सिद्धवर-सासणिमणं आद्यवियं सुदेसियं पसत्थं।

— पण्ह- सु. २, अ. १, सु. १**२-१**४

सत्त-सत्तविहे आरम्भे, सारम्भे, समारम्भे—

१. पुढवीकाइय आरम्भे, २. आउकाइय आरम्भे,

३. तेउकाइय आरम्भे, ४. वाउकाइय आरम्भे,

५. वणस्सइकाइय आरम्भे, ६. तसकाइय आरम्भे,

७. अजीवकाइय आरम्भे ।

सत्तिविहे सारम्भे पण्णत्ते, तं जहा-पुढिवकाइयसारम्भे -जाव-अजीवकाइयसारम्भे ।

सत्तिविहे समारम्भे पण्णत्ते, तं जहा—पुद्विकाइयसमारम्भे -जाव-अजीवकाइयसमारम्भे । —ठाणं. अ. ७, सु. ४७१

सत्त, सत्तविहे अणारंभे, असारंभे, असमारंभे य— ४०४. सत्तविहे अणारम्भे पण्णते, तं जहा—

१. पुढिबकाइयअणारमे, २. आउकाइयअणारम्मे,

धारण—ग्रहण करना चाहिए। (शोभावृद्धि आदि किसी अन्य प्रयोजन से नहीं)। साधु सदैव इन उपकरणों के प्रतिलेखन, प्रस्फोटन—झटकाने और प्रमार्जन करने में, दिन में और रात्रि में सतत अप्रमत्त रहे और भाजन—पात्र, भाण्ड—मिट्टीं के वरतन, उपिध—वस्त्र आदि तथा अन्य उपकरणों को यतना-पूर्वक रखे या उठाए।

इस प्रकार आदान निक्षेपण समिति के योग से भावित अन्तरात्मा—अन्तः करण वाला साधु निर्मल, असंक्लिष्ट तथा अखण्ड (निरितचार) चारित्र की भावना से युक्त अहिंसक संयम्शील सुसाधु होता है।

### उपसंहार—

४०२. इस प्रकार मन, वचन और काय से सुरक्षित इन पाँच भावना रूप उपायों से यह अहिंसा-संवरद्वार पालित-सुप्रणिहित होता है। अतएव वैर्यशाली और मितमान पुरुप को सदा जीवन पर्यन्त सम्यक् प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। यह अनास्त्रव है, अर्थात् नवीन कमों के आसव को रोकने वाला है, दीनता से रहित है, कलुप-मलीनता से रहित और अच्छिद्र-अनासवरूप है, अपरिस्रावी—कर्मरूपी जल के आगमन को अवस्द्र करने वाला है, मानसिक संक्लेश से रहित है, शुद्ध है और सभी तीर्यं-करों द्वारा अनुज्ञात-अभिमत है।

पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम संवरद्वार स्पृष्ट होता है, पालित होता है, शोधित होता है, तीर्ण—पूर्ण रूप से पालित होता है, कीर्तित, वाराधित और (जिनेन्द्र भगवान की) वाज्ञा के बनुसार पालित होता है। ऐसा भगवान् ज्ञात मुनि—महावीर ने प्रज्ञापित किया है एवं प्ररूपित किया है। यह सिद्धवरशासन प्रसिद्ध है, सिद्ध है, वहुमूल्य है, सम्यक् प्रकार से उपदिष्ट है और प्रशस्त है।

अारम्भ-सारम्भ-समारम्भ के सात-सात प्रकार— ४०३. आरम्भ सात प्रकार का कहा गया है। जैसे —

(१) पृथ्वीकायिक-आरम्भ,

(२) अप्कायिक-आरम्भ,

(३) तेजस्कायिक-आरम्भ,

(४) वायुकायिक-आरम्भ, (६) त्रसकायिक-आरम्भ,

(४) वनस्पतिकायिक-आरम्भ (७) अजीवकाय-आरम्भ ।

सारम्भ सात अकार का कहा गया है । जैसे— पृथ्वीकायिक-सारम्भ—यावत्—अजीवकाय सारम्भ ।

समारम्भ सात प्रकार का कहा गया है। जैसे—
पृथ्वीकायिक-समारम्भ—यावत्—अजीवकाय समारम्भ।

अनारंभ असारंभ और असमारंभ के सात-सात प्रकार— ४०४. अनारम्भ सात प्रकार का कहा गया है। ज़ैसे—

(१) पृथ्वीकायिक अनारम्भ, (२) अप्कायिक अनारम्भ,

३. तेउकाइयअणारम्भे,

४. वाउकाइयवणारम्भे,

५. वणस्सइकाइयअणारम्भे,

६. तसकाइयअणारम्मे,

७. अजीवकाइयसणारम्भे,

सत्तिविहे असारंभे पण्णत्ते, तं जहा—पुढिवकाइयअसारंभे -जाव-अजीवकाइयअसारंभे।

सत्तिविहे असमारंभे पण्णत्ते, तं जहा-पुढिविकाइयअसमारंभे -जाव-अजीवकाइय असमारंभे । -ठाणं. अ. ७, सु. ५७१

अट्टसुहुमजीवाणं हिंसा णिसेहो-

४०५. अहु सुहुमाइं पेहाए, जाईं जाणितु संजए। दयाहिगारी भूएसु, आस चिट्ठ सएहि वा।।

अट्ट सुहुमाइं—

प॰ क्यराई अट्ठ सुहुमाई, जाई पुच्छेज्ज संजए। इमाई ताई मेहावी, आइक्खेज्ज वियक्खणो।।

उ॰--१ सिणेह २ पुष्फसुहुमं च, ३-४ पाणु तिगं तहेव य । ४ पणगं ६ बीयं ७ हरियं च, ८ अंडसुहुमं च अट्टमं ॥ 1

> एवमेगाणि जाणिता, सम्बभावेण संजए । अप्यमत्तो जए निच्चं, सन्विदियसमाहिए ॥

> > --दस. अ. ८, गा १३-१६

पढमं पाणसुहुमं-

४०६. प०—से कि तं पाणसुहुमे ?

उ०-पाणसुहुमे पंचित्रहे पण्णते, तं जहा-

किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिहे,
 सुविकल्ले।

अतिय कुंयु अणुद्धरी नामं जा ठिया अचलमाणा छडमत्याण निरगंयाण वा, निरगंथीण वा नो चन्लु-कासं हृश्वमागच्छइ।

जा अद्विया चलमाणा छउमत्याण निःगंथाण बा, निःगंथीण वा चक्खुकासं हव्वमागच्छइ ।

जा छउमत्येण निग्गंथेण वा, निग्गंथीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियन्त्रा पहिलेहियन्त्रा हुन्छ ।

से तं पाणसुहुमे ।

—दसा. द. ८, सु. ५१

- (३) तेजस्कायिक अनारम्भ,
- (४) वायुकायिक अनारम्भ,
- (५) वनस्पतिकायिक अनारम्भ, (६) त्रसकायिक अनारम्भ,
- (७) अजीवकाय अनारम्भ ।

असारम्भ सात प्रकार का कहा गया है। जैसे पृथ्वीकायिक असारम्भ—यावत्—अजीवकाय असारम्भ।

असमारम्भ सात प्रकार का कहा गया है। जैसे—पृथ्वी-कायिक असमारम्भ —यावत् —अजीवकाय असमारम्भ।

आठ सूक्ष्म जीवों की हिंसा का निषेध—

४०५. संयमी मुनि आठ प्रकार के सूक्ष्म (शरीर वाले जीवों) को देखकर वैठे, खड़ा हो और सोए। इन सूक्ष्म-शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई सब जीवों की दया का अधिकारी होता है।

बाठ सूक्ष-

प्र०—वे आठ सूक्ष्म कौन-कौन से हैं ? संयमी शिष्य यह पूछे तव मेघावी और विचक्षण आचार्य कहे कि वे ये हैं—

उ०—(१) स्तेह, (२) पुष्प, (३) प्राण, (४) उत्तिग, (५) काई, (६) बीज, (७) हरित, (८) अण्ड—ये आठ प्रकार के सूक्ष्म हैं।

सव इन्द्रियों से समाहित साधु इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों को सब प्रकार से जानकर अप्रमत्त-भाव से सदा यतना करे।

प्रथम प्राण सूक्ष्म---

४०६. प्र०-मगवन् ! प्राणि-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०-प्राणि-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा-

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) गुक्ल वर्ण वाले।

सूक्म कुंयुए (पृथ्वी पर चलने वाले द्वीन्द्रियादि सूक्ष्म प्राणी) यदि स्थिर हों, चलायमान न हों, छद्मस्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को शीघ्र दृष्टिगोचर नहीं होते हैं।

सूक्ष्म कुंयुए यदि अस्थिर हों, चलायमान हों तो छद्मस्थ निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाते हैं।

ये प्राणी-सूक्ष्म छद्मस्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार-बार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं।

प्राणी सुक्त-वर्णन समाप्त ।

- (क) वासावासं पज्जोसवियाणं इह खल् निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा इमाइं अट्ठ सुहुमाइं जाइं छउमत्थेणं निग्गंथेण वा निग्गंथीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियव्वाइं पासियव्वाइं पडिलेहियव्वाइं भवंति, तं जहा—
  - १. पाणसुहुमं,

२. पणगसुहुमं,

३. वीशसुहुमं,

४. हरियसहुमं,

५. पुष्फसुहुमं,

६. अंडसुहुमं,

७. लेणसुहुमं,

सिणेहसुहुमं । —दसा. द. ८, सु. ५०

(ख) इस गाथा में ''उत्तिगसुहुम'' है और ठाणं अ. द सू. १६ में 'लेणसुहुम'' है। यह कवल शब्द भेद है। दोनों का अर्थ समान है। -बीयं पणगसुहुम<del>ं ---</del>

४०७. प०--से कि तं पणगसुहुमे ?

उ॰--पणगसुहमे पंचिवहे पण्णसे, तं जहा---

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिहे,

५. सुक्किलो ।

अत्थि पणगसुहुमे तद्दवसमाणवण्णे नामं पण्णत्ते ।

जे छउमत्थेण निरगंथेण वा, निरगंथीए वा अभिनखणं अभिनखणं जाणियन्वे पासियन्वे पडिलेहियन्वे भवइ। से तं-पणगसुहुमे । ---दसा. द. ८, सु. ४२

तईयं बीयसुहुमं-

४०८. प०--से कि तं बीअसुहुमे ?

उ० — बीअसुहुमे पंचिवहे पण्णत्ते, तं जहा —

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिइ,

५. सुविकल्ले।

अत्यि वीअसुहुमे किणया समाणवण्णए नामं पण्णत्ते।

जे छउमत्येण निग्गंथेण वा, निग्गंथीए वा अभिनखणं अभिक्लणं जाणियन्वे पासियन्वे पिंडलेहियन्वे भवइ । से तं वीअसुहुमे । —दसा. द. **-**, सु. ५३

चउत्थं हरियसृहुमं—

४०६. प०—से कि तं हरियसुहुमे ?

उ०-हरियसुहुमे पंचिवहे पण्णते, तं जहा-

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिहे,

५..सुक्किल्ले ।

अत्यि हरियसुहुमे पुढवीसमाणवण्णए नामं पण्णते ।

जे छउमत्येण निरगंयेण वा, निरगंथीए वा अभिक्खणं अभिनखणं जाणियन्वे पासियन्वे पडिलेहियन्वे भवइ। से तं हरियसुहुमे। ---दसा. द. ८, सु. ५४

पंचमं पुष्फसुहुमं-

४१०. प०-से कि तं पुष्फसुहुमे ?

उ०--पुष्पसुहुमे पंचिवहे पण्णते, तं जहा--

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिइ,

५. सुविकल्ले ।

अत्य पुष्कसुहुमे स्वखसमाणवण्णे नामं पण्णत्ते,

जे छउमत्थेण निरगंथेण वा, निरगंथीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियन्वे पासियन्वे पिंडलेहियन्वे भवइ। जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं। ---दसा. द. ८, सु. ४४ ्से तं पुष्फसुहुमे ।

द्वितीय पनक सूक्ष्म---

४०७. प्र० भगवन् ! पनक सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ० पनक सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गए हैं, यथा-

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले ।

वर्पा होने पर भूमि, काष्ठ, वस्त्र जिस वर्ण के होते हैं उन पर उसी वर्ण वाली फूलन आती है, अतः उनमें उसी वर्ण वाले जीव उत्पन्न होते हैं।

अतः ये पनक-सूक्ष्म छद्मस्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के वार-वार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं।

पनक सूक्ष्म-वर्णन समाप्त ।

तृतीय वीज सूक्ष्म---

४०८. प्र० भगवन् ! वीज-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०-वीज-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा-

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले।

वर्पा काल में शालि आदि धान्यों में समान वर्ण वाले सूहम जीव उत्पन्न होते हैं वे वीज-सूक्ष्म कहे जाते हैं।

ये वीज-सूक्ष्म छद्मस्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार-बार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं।

बीज-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

चतुर्थं हरित सूक्ष्म—

४०६. प्र०-भगवन् ! हरित-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ॰ -- हरित-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा--

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (४) शुक्ल वर्ण वाले।

ये हरित-सूक्ष्म हरे पत्तों पर पृथ्वी के समान वर्ण वाले

ये हरित-सूक्ष्म छद्मस्य निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थियों के वार-वार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं।

हरित-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

पंचम पूष्प सूक्षम-

४१०. प्र० - भगवन् ! पुष्प-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०-पुष्प-सूक्ष्म पांच प्रकार के कहे गये हैं, यथा-

(१) ऋष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले।

ये पुष्प-सूक्ष्म जीव फूलों में वृक्ष के समान वर्णवाले होते हैं।

ये पुष्प-सूक्ष्म जीव छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार्-बार

पुष्प-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

, रदर

छद्रं अंडसृहुमं—

४११. प०-से कि तं अंडसुहुमे ?

उ०-अंडमुहुमे पंचिवहे पण्णत्ते, तं जहा-

- १. उद्दसंहे,
- २. उनकतियंडे,
- ३. पिपीसिअंडे,
- ४. हतिअंडे,
- ५. हल्लोहलिअंडे ।

जे छत्रमत्येण निरगंयेण बा, निरगंयीए चा अभिनखणं अभिक्खणं जाणियन्त्रे पासियन्त्रे पिंडलेहियन्त्रे भवइ। ---दसा. द. ८, सु. ४६ से तं अंडसुहमे ।

सत्तमं लयणसहमं-

४१२. प॰ -- से कि तं लेणसुहुमे ?

उ०- नेणसुहुमे पंचिवहे पण्णत्ते, तं जहा-

- १. उत्तिगतेणे,
- २. मिगुलेणे,
- ३. उज्जुए,
- ४. तालमूलए,
- ५. संबुक्कावट्टे नामं पंचमे ।

जे छडमत्येण निरगंयेण वा, निरगंयीए वा अभिक्खणं अभिवखणं जाणियव्ये पासियव्ये पिंडलेहियव्ये भवद् । से तं लेणसुहुमे । ---दुसा. द. ८, सु. ५७

अट्टमं सिणेह सुहुमं—

४१३. प०-से कि तं सिणेह-सुहुमे ?

ड॰ — सिणेह-मुहुमे पंचिवहे पण्णत्ते, तं नहा —

- १. उस्सा,
- २. हिमए,
- ३. महिया,
- ४. करए,
- ५. हरतणुए।

जे छरमत्येण निरगंथेण वा, निरगंथीए वा अभि**न्छ**णं अभिष्वणं जाणियव्ये पासियव्ये पश्चिलेहियव्ये भवद् ।

से तं सिणेह-सुहुमे ।

---दसा. द. ५, सु. ५५

छठा अण्ड सूक्ष्म:--

४११. प्र०-भगवन् ! अण्ड सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

**७० - अण्ड सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा-**

- (१) च्ह्याण्ड-मधुमक्खी मत्कुण आदि के अण्डे।
- (२) उत्कलिकाण्ड-मकड़ी आदि के अण्डे।
- (३) पिपीलिकाण्ड —कीड़ी, मकोड़ी आदि के अण्डे।
- (४) हलिकाण्ड--छिपकली आदि के अण्डे।
- (५) हलोहलिकाण्ड-भारटिका आदि के अण्डे।

ये अण्डसूक्ष्मजीव छद्मस्य निर्प्रन्य-निर्प्रन्यियों के वार-वार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं।

अण्ड-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

सप्तम लयन सूक्म-

४१२. प्र०-भगवन् ! लयन-सूक्ष्म किसे कहते हैं ? उ०--लयन-सूक्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा--

- (१) उत्तिगंलयन-भूमि में गोलाकार गड्ढे वनाकर रहने वाले, सूंड़ वाले जीव।
- (२) भृगुलयन-कीचड़ वाली भूमि पर जमने वाली पपड़ी के नीचे रहने वाले जीव।
  - (३) ऋजुक लयन-विलों में रहने वाले जीव।
- (४) तालमूलक लयन—ताल वृक्ष के मूल के समान ऊपर सकड़े, अन्दर से चौड़े विलों में रहने वाले जीव।
- (५) जम्बूकावर्त लयन--शंख के समान घरों में रहने वाले जीव।

ये लयन-सूक्ष्म जीव छद्मस्य निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थियों के वार-बार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं। लयन-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

अप्टम स्नेह सूक्ष्म-

४१३. प्र०-भगवन् ! स्नेह-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०--स्नेह-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा-

- (१) ओस-सूदम-अोस विन्दुओं के जीव।
- (२) हिम-सूक्ष्म---वर्फ के जीव।
- (३) महिका-सूक्ष्म-कुहरा, धुंबर आदि के जीव।
- (४) करक-सूक्षम-अोला आदि के जीव।
- (५) हरित-तृण-सूक्ष्म—हरे घास पर रहने वाले जीव।

ये स्नेह सूक्ष्म जीव छड्मस्य निर्प्रन्य-निर्प्रन्यियों के वार-वार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं।

स्तेह-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

## पंचेदियघायका दसविहं असंजमं कुव्वंति—

४१४. पंचिदिया णं जीवा समारभमाणस्स दसवि । असंजमे कज्जति, तं जहा —

- १. सोतामयाओ सोबखातो ववरोवेत्ता भवति ।
- २. सोतामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति ।
- ३. चक्लुमयाओ सोक्खातो वषरोवेत्ता भवति ।
- ४. चक्खुमएणं द्रक्खेणं संजोगेता भवति ।
- ५. घाणमयाओ सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति ।
- ६. घाणमएणं दुक्खेणं संजोगेता भवति ।
- ७. जिल्लामयाओ सोक्खातो ववरोवेता भवति ।
- प्त. जिब्सामएणं दुक्खेणं संजोगेता भवति ।
- ६. फासमायाओ सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति।
- १०. फासमएणं हुक्खेणं संजोगेत्ता भवति ।

---ठाणं. अ. १०, सु. ७१५

## दसविहे असंजमे-

४१५. बसविधे असंजमे पण्णते, तं जहा-

- १. पूढविकाइय असंजमे, २. आउकाइयअसंजमे,
- ३. तेजकाइयअसंजमे, ४. वाजकाइयअसंजमे,
- प्र. वणस्सतिकाइयअसंजमे, ६. बेइंदियअसंजमे,
- ७. तद्वंदियअसंजमे, द. चर्डोरिदियअसंजमे,
- E. पंचिषियअसंजमे, १०. अजीवकायअसंजमे ।3

—ठाणं. अ. १०, सु. ७०६

## पंचिदिय अघायका दसविहं संजमां कुव्वंति-

४१६. पंचिदिया णं जीवा असमारभमाणस्स दसविधे संजमे कज्जिति तं जहा-

- १. सोतामयाओ सोक्खाओ अववरोवेता भवति ।
- २. सोतामएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवति ।
- ३. चक्खुमयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति ।
- ४. चक्कुमएणं दुक्खेणं असंजोगेता भवति ।
- ५. घाणमयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति।
- ६. घाणामएणं दुक्खेणं असंजोगेता भवति ।
- ७. जिडमामयाओ सोक्खाओ अववरोवेता भवति ।

पंचेन्द्रिय के घातक दस प्रकार का असंयम करते हैं— ४१४. पंचेन्द्रिय जीवों का घात करने वाले के दश प्रकार का असंयम होता है। जैसे—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से।
- (२) श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी दु.ख का संयोग करने से।
- (३) चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से।
- (४) चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी दु.ख.का संयोग करने से।
- (५) ध्राणेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से।
- (६) घ्राणेन्द्रिय सम्बन्धी दुःल का संयोग करने से।
- (७) रसनेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से।
- (५) रसनेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से।
- (६) स्पर्शनेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से।
- (१०) स्पर्शनेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से।

#### दस प्रकार के असंयम-

४१५. असंयम दस प्रकार का कहा गया है। जैसे-

- (१) पृथ्वीकायिक असंयम,
- (२) अप्कायिक असंयम,
- (३) तेजस्कायिक असंयम,
- (४) वायुकायिक असंयम,
- (५) वनस्पतिकायिक असंयम,
- (५) द्वीन्द्रिय असंयम,
- (७) त्रीन्द्रिय असंयम,
- (८) चतुरिन्द्रिय असंयम
- (१) पंचेन्द्रिय-असंयम,
- (१०) अजीवकाय असंयम।

पंचेन्द्रिय जीवों के अघातक दस प्रकार का संयम करते हैं—

४१६. पंचेन्द्रिय जीवों का घात नहीं करने वाले के दश प्रकार का संयम होता है। जैसे—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से।
- (२) श्रोत्रेन्द्रय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से।
- (३) चक्षुरिन्द्रिय—सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से ।
- (४) चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से ।
- (५) घ्राणेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से।
- (६) घ्राणेन्द्रिय—सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से।
- (७) रसनेन्द्रिय-तम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से।
- १ चर्डारिदिया णं जीवा समारभमाणस्स अट्ठिवहे असंजमे कज्जित तं जहा---
  - १ चक्खुमाओ सोक्खाओ ववरोवेत्ता भवइ, २ चक्खुमएण दुक्खेण संजोगेत्ता भवइ, एवं जाव—
  - ७ फासमाओ सोक्खाओ वनरोनेत्ता भवइ, ५ फासमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवइ। —ठाणं, अ. ६ सु. ६१४
- २ सत्तविहेअसंजमे पण्णत्ते, तं जहा-पुढिवकाइय असंजमे जाव तसकाइय असंजमे; अजीवकाय असंयमे । -- ठाण. अ. ७, सु. ५७१

- जिन्मामएणं दुक्खेणं असंजोगेता भवति ।
- ६. फासमयाओ सोक्लाओ अववरीवेता भवति।
- १०. फासामएण दुवसेणं असंजोगेता भवति ।

—- डाणं. व. १०; सु. ७१५

## दसविहे संजमे —

#### ४१७. दसिषधे संजमे पण्णते, तं जहा-

- १. पुढविकाइयसंजमे, २. आउकाइयसंजमे,
- ३. तेउकाइयसंजमे, ४. वाउकाइयसंजमे,
- ५. वणस्ततिकाइयसंजमे, ६. बेइंदियसंजमे,
- ७. तेइंबियसंजमे,
- **म. चर्डारदियसंजमे**
- ६. पंचिदियसंजमे,
- १०. अजीवकायसंजमे ।

—-ठाणं. अ. १०, सु. ७०६

### पावसमण-सरूवं---

४१ = . सम्मद्दमाणे पाणाणि, बीयाणी हरियाणि य । असंजिए संजयमञ्जमाणे, पावसमणे त्ति वृच्चई ॥ — उत्त. अ. १७, गा. ६

## अन्न उत्थिय। णं थेरेहि सह पुढवी हिंसा विवादी-

४१६. तए णं ते अस्रउध्यिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—"तुब्धे णं अज्जो ! तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतवाला यावि भवइ।

तए णं ते थेरा भगवंतो ते अग्नउश्यिए एवं वयासी — "केण कारणेणं अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय — जाव — एगंतवाला यावि भव मो ?

तए णं ते अम्रनिथया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—"तुन्भे णं अन्जो ! रीयं रीयमाणा पुढाँव पेच्चेह, अभिहणह, बत्तेह, लेसेह, संघट्टेह, परितावेह, किलामेह, उवद्वेह । तए णं तुन्भे पुढाँव पच्चेमाणा-जाव-उवद्वेमाणा तिविहं तिबिहेणं असंजय-जाव-एगंतवाल। याचि भवद ।"

- (५) रसनेन्द्रिय सम्बन्धी दु:ख का संयोग नहीं करने से ।
- (E) स्पर्शनेन्द्रिय-सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से ।
- (१०) स्पर्शनेन्द्रिय-सम्बन्धी दु:ख का संयोग नहीं करने से :

#### दस प्रकार के संयम-

४१७. संयम दश प्रकार का कहा गया है। जैसे-

- (१) पृथ्वीकायिक संयम,
- (२) अप्कायिक संयम,
- (३) तेजस्कायिक संयम,
- (४) वायुकायिक संयम,
- (५) वनस्पतिकायिक संयम,
- (६) द्वीन्द्रिय-संयम,
- (७) त्रीन्द्रय-संयम,
- (=) चतुरिन्द्रिय संयम,
- (६) पंचेन्द्रिय संयम,
- (१०) अजीवकाय-संयम ।

#### पाप श्रमण का स्वरूप--

४१ द्र. द्वीन्द्रिय आदि प्राणी तथा बीज और हरियाली का मर्दन करने वाला, असंयमी होते हुए भी अपने आपको संयमी मानने वाला, पाप—श्रमण कहलाता है।

अन्यतीर्थिकों का स्थविरों के साथ पृथ्वी हिंसा विपयक विवाद—

४१६. तत्पश्चात् उन अन्यतीयिकों ने उन स्थविर भगवन्तों से कहा—आर्यों ! (हम कहते हैं कि) तुम ही त्रिविध-त्रिविध असंयत—यावत्—एकान्तवाल हो।

इस पर उन स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीथिकों से (पुनः) पूछा — आर्यों ! किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध असंथत, — यावत्—एकान्तवाल हैं ?

तव उन अन्यतीयिकों ने स्थिवर भगवन्तों से यों कहा—
''आर्यों ! तुम गमन करते हुए पृथ्वीकायिक जीवों को दवाते
(आक्रान्त करते) हो. हनन करते हो, पादाभिधात करते हो,
उन्हें भूमि के साथ पिलप्ट (संघित) करते (टकराते) हो, उन्हें
एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे करते हो, जोर से स्पर्श करते हो,
उन्हें परितापित करते हो, उन्हें मारणान्तिक कष्ट देते हो, और
उपद्रवित करते-मारते हो । इस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवों को
दवाते हुए—यावत्—मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध असंयत,
—यावत्—एकान्तवाल हो।''

१ चर्डारिदया गं जीवा असमारभमाणस्स अट्ठिविहे संजमे कज्जति, तं जहा—चक्खुमाओ सोक्खाओ अववरोवित्ता भवइ चक्त्वुमएणं दुक्खेणं असंजोएत्ता भवइ एवं जाव—कासमाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ कामामएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवइ।
—ठाणं अ. ८, सु. ६१४

२ सत्तिविहे संजमे पण्णत्ते तं जहा--- गुडविकाइयसंयमे जाव तसकाइयसंयमे, अजीवकायसंयमे । -

<sup>—-</sup>ठाणं. थ. ७, सु. ६७१

तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—''नो खलु अज्जो ! अम्हे रीयं रीयमाणा पुढींव पेच्चेमो-जाव-उवद्देमो ।

अम्हे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा कायं वा, जोगं बा, रियं वा पडुच्च देसं दंसेणं वयामो, पएसं पएसेणं वयामो, ''तेणं अम्हे देसं देसेणं वयमाणा, पएसं पएसेणं वयमाणा नो पुर्टीव पेश्चेमो-जाव-जवहवेमो,

तए णं अम्हे पुढाँव अपेच्चेमाणा-जाव-अणुवद्दवेमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-जाव-एगंतपडिया यावि भवामो ।

तुब्मे णं अज्जो ! अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं असंजय -जाव-एगंतबाला यावि मवइ ।

तए णं ते अञ्चलियया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—''केणं कारणेणं अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतवाला यावि भवामो ?

तए णं थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—''तुब्भे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा पुढाँव पेच्चेह-जाव-उवद्वेह, तए णं तुब्भे पुढाँव पेच्चेमाणा-जाव-उवद्वेमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतबाला यावि भवइ ।

तए णं ते अञ्चरित्रया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—"तुब्भे णं अज्जो ! गम्ममाणे अगते, वीत्तिकमिज्जमाणे अवीति-क्लंते, रायिगहं नगरं संपाविज्ञामे असंपत्ते ?"

तए ण ते थेरा भगवंतो ते अञ्चलियए एवं वयासी—"नो खु अज्जों! अम्हं गम्ममाणे अगते, वीतिक्कमिज्जमाणे अवीतिकतेते रायगिहं नगरं संपाविज्ञामे असंपत्ते,"

अम्हं णं अञ्जो गम्ममाणे गए, वीतिकमिञ्जमाणे वीतिकतेत, रायिगहं नगरं संपाविज्ञामे संपत्ते, तुब्मं णं अप्पणा चेव गम्ममाणे अगए, वीतिकमिञ्जमाणे अवीतिकतेते रायिगहं नगरं संपाविज्ञामे असंपत्ते ।

तए णंते थेग भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं पडिहणेति । —वि. स. ८, उ. ७, सु. १६-२४ तब उन स्थिवरों ने उन अन्यतीथिकों से यों कहा—आर्यों ! हम गमन करते हुए पृथ्वीकायिक जीवों को दवाते (कुचलते) नहीं,—यावत्—मारते नहीं।

हे आर्यो ! हम गमन करते हुए काय (अर्थात्—शरीर के लधुनीति-बड़ीनीति आदि कार्य) के लिए, योग (अर्थात्—ग्लान आदि की सेवा) के लिए, ऋत (अर्थात्—सत्य अप्कायादि-जीव-संरक्षणरूप संयम) के लिए एक देश (स्थल) से दूसरे देश (स्थल) में और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं।

इस प्रकार एक स्थल से दूसरे स्थल में और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हुए हम पृथ्वीकायिक जीवों को. नहीं दवाते हुए,—यावत्—नहीं मारते हुए हम त्रिविध-त्रिविध संयत,—यावत्—एकान्त-पण्डित हैं। किन्तु हे आयों! तुम स्वयं त्रिविध त्रिविध असंयत,—यावत्— एकान्तवाल हो।"

इस पर उन अन्यतीथिकों ने उन स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा — "आर्यों! हम किस कारण से त्रिविध-त्रिविध असंयत, — यावत् — एकान्तवाल हैं ?"

तव स्यविर भगवन्तों ने उन अन्यतीयिकों से यों कहा—
"आर्यों! तुम गमन करते हुए पृथ्वीकायिक जीवों को दबते हो,
— यावत्—मार देते हो। इसलिए पृथ्वीकायिक जीवों को दबते हुए,—यावत्—मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध असंयत,
— यावत्—एकान्तवाल हो।"

इस पर वे अन्यतीर्थिक उन स्थविर भगवन्तों से यों बोले— हे आर्यों! तुम्हारे मत में (जाता हुआ), अगत (नहीं गया) कहलाता है, जो लांघा जा रहा है, वह नहीं लांघा गया कह-लाता है, और राजगृह को प्राप्त करने (पहुँचने) की इच्छा वाला पुरुष असम्प्राप्त (नहीं पहुँचा हुआ) कहलाता है।

तत्पश्चात् उन स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीथिकों से इस प्रकार कहा—आर्यो ! हमारे मत में जाता हुआ, अगत नहीं कहलाता, उल्लंघन किया जाता हुआ, उल्लंघन नहीं किया नहीं कहलाता। इसी प्रकार राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति असम्प्राप्त नहीं कहलाता।

हमारे मत में तो, आर्यो ! जाता हुआ "गत", लांघता हुआ "व्यतिकान्त", और राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति सम्प्राप्त कहलाता है। हे आर्यो ! तुम्हारे ही मत में जाता हुआ "अगत", लांघता हुआ "अव्यतिकान्त" और राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला असम्प्राप्त कह-लाता है।

तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिकों को प्रतिहत (निरुत्तर) किया। ●

# द्वितीय महाग्रत

## द्वितीय महाव्यत स्वरूप एवं आराधना

### बिइय-महत्वय-आराहण पइण्णा-

४२०. अहावरे दोक्चे भंते ! महन्वए मुसावायाओ वेरमणं ।
सन्वं भंते ! मुसावायं पच्चक्यामि ।।
से कोहा वा, सोहा वा भया वा हासा वा ।
से य मुसावाए चडिंग्वहे पण्णते, तं जहा---

- ै. बख्यओ, २. लेलओ. ३. कालओ, ४. भावओ ।
- १. दब्बओ सरवदरवेशु,
- २. सेतओ सोगे वा अलोगे वा,
- ३. कालश्री दिया वा राओ वा,
- ८. भावओ कोहेन वा, लोहेण या, भएण वा, हासेन वा,

नेव सयं मुसं वर्णजा, नेयन्नेहि मुसं यायावेण्जा, मुसं वयते वि अन्ने न समण्जाणेण्जा, जायण्जीयाए तिविहं तिविहेण मणेणं वायाए काएणं न करेनि न पारवेनि करंतं वि अन्ने न समण्जाणामि ।

तास भंते ! पिडवरमानि निदानि गरिहानि अप्याणं योसि-रामि ।

शेच्चे मंते ! महत्वए उविह्नभोमि सत्वाओ मुसावायाओ वेरमणं। प्र —दस. अ. ४, सु. १२ मुसावाय विरमणमहत्वयस्स पंच मावणाओ —

४२१. अहावरं दोच्चं (मंते) महत्व्ययं पच्चरखामि सव्यं मुसावायं यद्वदोसं । से कोहा वा लोमा या भया वा हासा वा णेव सय मुसं भारीज्जा, जीवाण्णेणं मुसं भाराविज्जा, अर्ण्णि मुसं भारतं ण समण्जाणेज्जा जावज्जीयाए तिथिहं तिथिहेणं मणसा वयसा कायसा । दितीय महावत के आराधक की प्रतिज्ञा-

४२०. भन्ते ! इसके पश्चात् दूसरे महायत में मृपावाद की विरित्त होती है। भन्ते ! में सर्व मृपायाद का प्रत्याख्यान करता हूँ।

वह कोध से हो या लोभ से, भय से हो या हास्य से।
मृपावाद चार प्रकार के हैं—

- (१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से।
- (१) द्रव्य से सर्वं द्रव्य के सम्बन्ध में,
- (२) धेत्र से लोक में या अलोक में,
- (३) काल से दिन में या रात में,
- (४) भाव से श्रोध या लोभ से, भय से या हास्य से

में स्वयं असत्य नहीं वोलूगा, दूसरों से असत्य नहीं बुलवा-ठोंगा और असत्य वोलने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यायण्जीयन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनु-मोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! में अतीत के मृपावाद से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का व्युत्सर्ग करता है।

भन्ते ! में दूसरे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सर्व मृपावाद की विरति होती है।

मृपावाद विरमण महाव्रत की पांच भावना-

४२१. इसके पण्चात् भगवन ! मैं द्वितीय महाव्रत स्वीकार करता हूँ। आज मैं सब प्रकार से मृपाबाद (असत्य) और सदीप-वचन का प्रत्याच्यान (त्याग) करता हूँ। (इस सत्य महाव्रत के पालन के लिए) साधु कोध से, लोभ से, भय से या हास्य से न तो स्वयं मृपा (असत्य) बोले, न ही अन्य व्यक्ति से असत्य भाषण बुलवाए और जो व्यक्ति असत्य बोलता है, उसका अनुमोदन भी न करे। इस प्रकार यावज्जीवन तीन करणों से तथा मन-वचन-काया, इन तीनों योगों से मृपाबाद का सर्वया त्याग करे।

मुसावाओ य लोगिम्म सव्यसाहुहि गरिहुओ । अविस्सासो य भूथाणं तम्हा मोसं विवन्त्रए ।। — दस. अ. ६, गा. १२

२ मन से असत्य चिन्तन न करना, ३ यचन से असत्य न बोलना, ४ काया से असत्य आचरण न करना।

५ निच्चकालञ्यमत्तेणं, मुसायायविवज्जणं । भारित्यव्यं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥

तस्स भंते ! पडिक्कमामि-जाव-वोतिरामि ।

तित्यसाओ पंच भावणाओ भवंति।

१. तत्थिमा पढमा भावणा अणुवीयि भासी से णिग्गंथे, णी अणणुवीयि भासी।

केवली बूया-अणणुवीयि मासी से णिरगंथे समावज्जेज्जा मोसं वयणाए । अणुवीयि भासी से निरगंथे, णो अणणुवीयि भासी ति पढमा भावणा।

२. अहावरा दोच्चा भावणा कोधं परिजाणित से निग्गंथे, णो कोघणे सिया।

केवली बूया — कोश्ववत्ते कोही समावदेज्जा मोसं वयणाए। अणुवीय भासी ? से निरगंथे णी य कोहणाए सि (य) ति बोच्या भावणा ।

३. अहावरा तच्चा भावणा--लोमं परिजाणित से णिरगंथे णो य लोभणाए सिया ।

केवली बूया-लोभवते लोभी समावदेज्जा मोसं वयणाए। लोभं परिजाणित से णिग्गंथे जो य लोभजाए सि (य) त्ति तच्चा भावणा।

४. अहावरा चउत्था भावणा-भयं परिजाणति से निग्गंथे णो य भयभोरूए सिया।

केवली बूया-भवपत्ते भीरू समावदेज्जा मोसं वयणाए। भयं परिजाणित से निग्गंथे, णो य भयभी हए सिया, चउत्था भावणा ।

५. अहावरा पंचमा भावणा - हासं परिजाणित से निग्गंथे णो य हासणाए सिया।

इस प्रकार मृपावाद-विरमण रूप द्वितीय महावृत स्वीकार करके हे भगवन् ! में (पूर्वभाषित मृपावाद रूप) पाप का प्रति क्रमण करता हूँ,-धावत्-अपनी आत्मा से मृपावाद का सर्वया व्युत्सर्ग (पृथक्करण) करता है।

उस दितीय महाव्रत की पाँच भावनाएँ होती हैं-

(१) उन पानों में से पहली भावना इस प्रकार है-वक्तव्य के अनुरूप चिन्तन करके बोलता है, वह निग्रंन्थ है, बिना चिन्तन किये बोलता है, वह निग्रंन्य नहीं है।

केवली भगवान् ने कहा है-विना विचारे बोलने वाले निर्यन्य को मिथ्या भाषण का दोप लगता है। अतः वक्तव्य विषय के अनुरूप चिन्तन करके बोलने वाला साधक ही निर्ग्रन्थ कहता सकता है, बिना चिन्तन किये बीलने वाला नहीं। यह प्रथम भावना है।

(२) इसके परवात् दूसरी भावना इस प्रकार है - कोध का कटुफल जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्प्रत्य है। इसलिए साधु को कोधी नहीं होना चाहिए।

केवली भगवान् ने कहा है - कोध आने पर कोधी व्यक्ति आवेशवण असत्य वचन का प्रयोग कर देता है। अतः जो साधक कोध का अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निग्रंन्य कहला सकता है, कोधी नहीं, यह द्वितीय भावना है।

(३) तदनन्तर तृतीय भावना यह है-जो साधक लोभ का दुष्परिणाम जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्प्रन्य है, अतः साधु लोभग्रस्त न हो।

केवली भगवान् ने कहा है -- कि लोभ प्राप्त व्यक्ति लोमा-वेशवश असत्य वोल देता है। अतः जो साधक लोम का अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निर्ग्रन्य है, लोभाविष्ट नहीं। यह तीसरी भावना है।

(४) इसके बाद चौथी भावना यह है- जो साधक भय का दुष्फल जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्ग्रन्य है। अतः साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए।

केवली भगवान् का कहना है-- भय-प्राप्त भीरु व्यक्ति भयाविष्ट होकर असत्य वोल देता है। अतः जो साधक भय का यथार्थ अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निर्ग्रन्थ है, न कि भयभीत । यह चौथी भावना है।

(५) इसके अनन्तर पांचवी भावना यह है-जो साधक हास्य के अनिष्ट परिणाम को जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है, अतएव निर्ग्रन्थ को हँसोड़ नहीं होना चाहिए ।

केवली बूया—हासपत्ते हासी समावदेज्जा मोतं वयणाए। हासं परिजाणित से निग्गंथे जो य हासजाए सिय ति पंचना भावणा।

एत्ताव ताव (बोन्चं) महस्वयं सम्मं काएणं फासिते पालिते तीरिए किट्टिते अवद्विते आगाए आराहिते यावि मर्वति ।

दोच्चे भंते । महन्वए मुसावायाओ वेरमणं ।
— आ. सु. २, अ. १५, सु. ७८०-७८२

सच्चवयणस्स परूवगा आराहगा य— ४२२. तं सच्चं भगवं तित्ययरसुमासियं दसविहं, ३

चोइसपुरुवीहि पाहुडत्यविइयं, महरिसीण य समयप्पइण्णं,

बेर्बिद-णरिंद-मासियत्यं, वैमाणियसाहियं, महत्यं, मंतोसहि-विज्जा-साहणत्यं, चारंणगण-समण-सिद्धविन्जं, मणुयगणाणं बंदणिज्जं, अमरगणाणं अच्चणिज्जं, असुरगणाणं पूर्यणिज्जं, अणेगपासंडियरिग्गहियं जं तं लोगिन्म सारभूयं।

. — पण्ह. सु. २, अ. २, सु. ४

### सच्चवयणस्स महप्पं-

४२३. जंबू ! विद्यं य सच्ववयणं सुद्धं सुवियं सिवं सुजायं सुभा-सियं सुव्वयं सुकिहियं सुदिट्टं सुपद्दट्टियं सुपद्दट्टियजसं सुसंज-मिय-वयण-बुद्दयं सुरवर-णरवसभ-पवरबलवग-सुविहिय-जण-बहुमयं, परमसाहुधम्मचरणं, तव-णियम-परिग्गहियं सुगद्दपह-देसगं य लोगुत्तमं वयमिणं । केवली भगवान् का कयन है — हास्यवश हँसी करने वाला व्यक्ति असत्य भी वोल देता है। इसलिए जो मुनि हास्य का अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका त्याग कर देता है, वह निग्नंन्य है, न कि हंसी मजाक करने वाला। यह पाँचवी भावना है।

इस प्रकार इन पाँच भावनाओं से विशिष्ट साधक द्वारा स्त्रीकृत मृपावाद विरमण रूप द्वितीय सत्य महाव्रत का काया से सम्यक्-स्पशं (आचरण) करने, उसका पालन करने, गृहीत महा-व्रत को भलीभाँति पार लगाने, उसका कीर्तन करने एवं उसमें अन्त तक अवस्थित रहने पर भगवद् आज्ञा के अनुरूप आराधन हो जाता है।

हे भगवन् ! यह मृथावाद विरमण रूप द्वितीय महावृत है।

सत्य संवर के प्ररूपक और आराधक—

४२२. (१) वह सत्य भगवान् तीर्यंकरों द्वारा दस प्रकार का कहा गया है।

(२) चतुर्दश पूर्वधरों ने प्राभृतों में प्रतिपादित सत्य के अंश को जाना है। महर्पियों ने सत्य का सिद्धान्त रूप में प्रतिपादित किया है।

देवेन्द्रों और नरेन्द्रों ने सत्य को पुरुपार्थ साध्य कहा है। वैमानिक देवों ने सत्य का महान् प्रयोजन साध लिया है। सत्य मन्त्र, औपधी तथा विद्याओं की साधना कराने वाला है। विद्या-धरों चारणों एवं श्रमणों की विद्याएँ सत्य से ही सिद्ध होती हैं। सत्य मनुष्यों के लिए वन्दनीय है, देवों के लिए अर्चनीय है और असुरों के लिए पूजनीय है। अनेक पाखण्डियों ने भी सत्य को ग्रहण किया है। सत्य लोक में सारभूत है।

सत्य वचन की महिमा-

४२३. हे जम्बू ! द्वितीय संवरद्वार सत्य है।

यह सत्य वचन शुद्ध है, पिवत्र है, शिव है, सुजात है, सुभा-पित है, सुन्नत है, सुक्थित है, सुदृष्ट है सुप्रतिष्ठित है, सुप्रतिष्ठित यशवाला है, अत्यन्त संयत वचनों द्वारा कथित है, उत्तम देवों, उत्तम पुरुषों, वलवानों तथा सुविहित जनों द्वारा सम्मत है, परम साधुजनों का धर्मानुष्ठान है, तप और नियमों द्वारा गृहीत है, सद्गति का पथ प्रदर्शक है और यह वत लोक में उत्तम है।

१ (क) समवायांग सूत्र में द्वितीय महाव्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

<sup>(</sup>१) अनुवीचिभापण, (२) क्रोघिववेक, (३) लोभविवेक, (४) भयविवेक, (५) हास्यविवेक ।

<sup>---</sup>सम. सम. २५, सु. १

<sup>(</sup>ख) प्रश्नव्याकरण सूत्र में इस महाव्रत की भावनाएँ वाचारांग सूत्र की तरह ही है। —प. सु. २, अ. २, सु. ११—१५ विस्तृत पाठ परिशिष्ट में देखें।

२ ठाणं. स. १०, सु. ७४९।

चरणानुयोग

विज्जाहर-गगणगमण-विज्जाण साहकं सःगमःग-सिद्धिपहदेसगं अवितहं,

तं सच्चं उज्जुयं अकुडिलं भूयत्यं अत्यओ विसुद्धं उज्जोयकरं पभासगं भवइ सव्वभावाणं जीवलोए, अविसंवाइ ।

जहत्थमहरं पच्चक्खं दियवयं व जं तं अच्छेरकारगं

- १. अवत्यंतरेसु बहुएसु मणुसाणं, सच्चेण महासमुद्दमज्झे वि मुढाणिया वि पोया ।
- २. सच्चेण य उदगसंभमिम वि ण वुज्झइ ण य मरंति याहं ते लहंति।
- ३. सच्चेण य अगणिसंभमिम वि ण डज्झंति उज्जुगा मणुस्सा ।
- ४. सच्चेण य तत्ततेल्ल-तउ-लोह-सीससगाई छिवंति घरेति ण य डज्झंति मणुस्सा ।
- ५. सच्चेण य मण्स्सा पव्ययकडकाहि मुच्चंते ण य मरंति ।
- ६. सच्चेण य परिग्गहिया असिपंजरगया समराओ वि णिइंति क्षण्णहा य सच्चवाई ।
- ७. वहबंधिमयोगवेर-धीरेहि पमुच्चंति य ।
- म. अमित्तमज्झाहि णिइति अण्णहा य सच्चवाई ।
- ६. देवाणि य देवयाओ करेंति सहायं सच्चवयणे रत्ताणं। —पण्ह. सु. २, अ २, सु. १-३

सच्चवयणस्स छ उवमाओ---

४२४. १. गंभीरयरं महासमुद्दाओ,

- २. थिरयरगं मेरपन्वयाओ,
- ३. सोमयरगं चंदमंडलाओ,
- ४. दित्तयरं सूरमंडलाओ,
- ५. विमलयरं सरयणहयलाओ,
- ६. सुरिभयरं गंधमादणाओ ।

यह सत्य वचन विद्याधरों की आकाशगामिनी विद्या की सिद्धियों में साधन रूप है। स्वगंमार्ग और सिद्धिमार्ग का दर्गक है। असत्य से रहित है।

यह सत्य सरल है, अकुटिल है, वास्तविक अर्थ का प्रति-पादक है, प्रयोजन से शुद्ध है, उद्योत करने वाला है, जीव लोक में समस्त भावों को प्रकाशित करने वाला है, अविसंवादी है,

ययार्थ में मधुर है। प्रत्यक्ष देवता के समान है, बाइचर्यंजनक कार्यों का साधक है।

- (१) अनेक अवस्थाओं में मनुष्य सत्य के प्रभाव से महा-समुद्र के मध्य में रहा हुआ भी डूवता नहीं है।
- (२) सत्य के प्रभाव से समुद्र में भूले हुए जहाज और उनके चलाने वाले पानी के भैंवरों में भी डूवते नहीं हैं, मरते नहीं है और किनारे लग जाते हैं।
- (३) सत्य के प्रभाव से मनुष्य अग्नि का क्षीम होने पर भी जलता नहीं है।
- (४) सत्य के प्रभाव से सरल मनुष्य तपे हुए तेल, तांग, लोहा या सीसे को छुए या हयेली पर रखे तो भी बतवा नहीं है।
- (५) सत्य के प्रभाव से पर्वत पर से गिराये गए मनुष्य मरते नहीं है।
- (६) सत्य के प्रभाव से समर में शत्रुओं के मध्य में फैंडा हुआ मनुष्य भी बिना घाव लगे निकल जाता है।
- (७) सत्यवादी पुरुप प्रवल शत्रुओं द्वारा की जाने वाती मारपीट, वन्धन और वलास्कार से भी मुक्त हो जाता है।
- (=) सत्यवादी शत्रुओं के मध्य में आया हुआ भी निर्दोप निकल आता है।
  - (६) सत्यवादी की देवता भी सहायता करते हैं।

सत्य वचन की छ उपमायें-

- ४२४. (१) सत्य महासागर से भी अधिक गम्भीर है,
  - (२) सत्य सुमेरु से भी अधिक स्थिर है,
  - (३) सत्य चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है,
  - (४) सत्य सूर्यमण्डल से भी अधिक दीप्तिमान है,
- (५) सत्य शरद ऋतु के आकाश मण्डल से भी अधिक निर्मल है.
  - (६) सत्य गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सुगन्धमय है।

इंड्रेइ

जे वि य लोगम्मि अपिरसेसा मंतजोगा जवा य विज्जा य जंभगा य अत्यावि य सत्याणि य सिक्खाओ य आगमा य सन्वाइं पि ताइं प्रच्चे पद्दद्वियाईं।

—प. सु. २, अ. २, सु. **५-**६

### स्वत्तव्वं सच्चं-

४२५. सच्चं वि य संजमस्स उवरोधकारगं किचि न वत्तव्वं हिंसा सावज्जसंपउत्तं भेय-विकहकारगं अणत्य-वाय-कलह-कारगं अणज्जं अववाय-विवायसंपउत्तं वेलंबं ओजघेज्ज बहुलं णिल्लज्जं लोयगरहणिज्जं बुह्दिटुं वुस्सुयं अमुणियं। अप्पणो यवणा, परेसु णिटा,

> ण तंसि मेहावी, णं तेसि घण्णो ण तंसि पियधम्मो, ण तंसि कुलीणो, ण तंसि दाणयई, ण तंसि सूरो, ण तंसि पिडक्वा, ण तंसि लट्टो, ण पंडिओ, ण बहुस्सुओ, ण वि य तंसि तवस्सी, ण याचि परलोयणिच्छयमई असि, सन्वकालं।

> जाइ-कुल-रूव वाहि-रोगेण वावि जं होई वज्जणिज्जं दुहओ उवयारमइक्तं एवं विहं सच्चं वि ण वत्तस्वं ।

> > ---प. सु. २, अ. **२**, सु. **२**

#### दलव्वं सच्चं---

४२६. प॰ -- अहं केरिसगं पुणाइ सच्चं तु मासियव्वं ?

उ० — जं तं दर्वेहि पज्जेवेहि य गुणेहि कम्मेहि बहुविहेहि सिप्पेहि आगमेहि य णामक्खाय-णिवाय-उवसग्ग-तद्भिय- समास - संधि-पद-हेज-जोगिय-उणाइ-किरिया-विहाण-धाउ-सर-विभत्ति-वण्णजुत्तं तिकल्लं दसविहं पि सन्चं जह भणियं तह य कम्मुणा होइ। दुवालस-विहा होइ भासा, वयणं वि य होइ सोलसविहं।

> एवं अरहंतमणुण्णायं समिनिखयं संजएणं कालिम्म य वत्तत्वं। — प. सु. २, अ. २, सु. ६

#### सच्चवयण फलं--

४२७. इमं च अलिय-पिसुण-फरस-कड्य-चवलवयण-परिरक्खणहु-याए पावयणं भगवया सुकहियं,

(क) ठाणं, य. १०, सु. ७४१ (ख) पण्ण. पद ११, सु. ५६२

लोक में जितने भी मन्त्र योग जाप, विद्या, जूम्मक देव, अस्त्र-शस्त्र, शिक्षा, कला और आगम हैं ये सब सत्य में प्रतिष्ठित हैं।

#### अवक्तव्य सत्य--

४२५. (१) संयम का वाधक हो वैसा सत्य कदापि नहीं वोलना चाहिए। हिंसा और सावद्य से युक्त, चारित्र का भेद करने वाला, विकयारूप, वृथा, कलहकारी अनार्य या अन्याय युक्त, अपवाद और विवाद उत्पन्न करने वाला, विडम्बनाजनक, जोश और धृष्टता से युक्त, लज्जाहीन, लोक निन्दनीय, अच्छी तरह न देखा हुआ, अच्छी तरह न सुना हुआ, अच्छी तरह न जाना हुआ, आत्य-प्रशंसा तथा परनिन्दा रूप, ऐसा सत्य बचन भी नहीं वोलना चाहिए।

- (२) "तुझमें बुद्धि नहीं है, तू घन का लेनदार नहीं है, तू धर्मप्रिय नहीं है, तू कुलीन नहीं है, तू दानी नहीं है, तू धूरवीर नहीं है, तू रूपवान नहीं है, तू पण्डित नहीं है, तू बहुश्रुत नहीं है, तू तपस्वी नहीं है, तू परलोक की दृढ़ श्रद्धा नहीं रखता है" ऐसे वचन कदापि कहने योग्य नहीं है।
- (३) जो वचन जाति, कुल रूप, व्याघि, रोग आदि के कथन द्वारा पर को पीड़ा पहुँचाने वाले हों तथा शिष्टाचार या उपकार का उल्लघन करें वे वर्जनीय हैं। ऐसा सत्य भी बोलने योग्य नहीं है।

#### वक्तव्य सत्य-

४२६. प्र० -- फिर किस प्रकार का सत्य कहना चाहिए ?

उ० जो वचन द्रव्य-पर्याय-गुण कर्म नाना प्रकार के शिल्प और आगम से युक्त हों तथा नाम, आख्यात, निपात, उपसर्ग, तिहत समास, सन्धि,, पद, हेतु, यौगिक उणादि (प्रस्ययविशेष) किया-विधान धातु स्वर विभक्ति वणं से युक्त हों अर्थात् जो वचन अर्थ की दृष्टि से और शब्द शास्त्र की दृष्टि से युक्त हों उनका ही प्रयोग करना चाहिए। दस प्रकार के सत्य त्रैकालिक हैं। यह सत्य जिस प्रकार कहा गया है उसी प्रकार का होता है। वारह प्रकार की भाषा और सोलह प्रकार के वचन होते हैं।

इस प्रकार अर्हन्त भगवान् द्वारा अनुज्ञात एवं समीक्षित · वचन यथासमय संयमी जनों को वोलने चाहिए।

#### सत्य वचन का फल-

४२७. यह प्रवचन भगवान् ने असत्य, पैशुन्य, कठोर, कटुक तथा विवेक्तहीन वचनों के निपेध के लिए सम्यक् प्रकार से कहा है।

२ पण्ण. प. ११, सु. ८६६ ३ पण्ण. प. ११, सु. ८६६

अत्तिहियं पेक्चाभावियं आगमेसिमद्दं मुद्धं णेयाउयं अकुडिसं अणुत्तरं सन्वदुक्ख पावाणं विजसमणं ।

---प. सु. २, अ. २. सु. १०

अव्यमुसावायस्स पायन्छित्तसुत्तं—
४२=. जे भिक्खू लहुसगं मुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मातियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ।
— नि. उ. २, सु. १६

वसुराइयं अवसुराइयं वयमाणस्स पायिन्छत्तसुत्ताइं — ४२९. जे भिवळू वृक्षिराइयं अवृक्षिराइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अवृतिराइयं वृतिराइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं।
—िन उ. १६, सु. १४-१५

विवरीय वयमाणस्स पायचिछत्त स्तं-

४३०. जे मिक्बू णित्य संमोगवित्या किरियित वयइ वयंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
— नि. उ. ४, सु. ६३

विवरीय पायिन्छत्तं वदमाणस्स पायिन्छत्त सुत्ताइं - .
४३१. जे भिक्खू उच्चाइयं अणुःचाइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ।

जे भिवलु अणुग्धाइयं उग्घाइयं वयइ वयंतं वा साइन्जइ।

जे भिक्लू उग्घाइयं अणुग्घाइयं देइ देंतं वा साइउजइ।

जे भिक्खू अणुग्वाइयं उग्वाइयं देइ देंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उग्धाइयं सोच्चा णच्चा संमुजद संमुजतं वा साइज्जद ।

जे भिक्षू उच्छाइय-हेउं सोक्चा णक्चा संभुजइ संभुजंतं वा साइज्जइ। यह प्रवचन आत्म हितकर है, परभव में भुभ फल देने वाला है, भविष्य में कल्याणकारी है, भुद्ध है, न्याय युक्त है, कुटिलता से रहित है, सर्वोत्तम है, समस्त दु:खों और पापों को शान्त करने वाला है।

अल्पमृषावाद का प्रायश्चित्त सूत्र-

४२८ जो भिक्षु अल्प मृषावाद वोलता है, बुलवाता है, बोलने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

वसुरात्निक-अवसुरात्निक कथन के प्रायश्चित्त सूत्र— ४२६. जो भिक्षु धनवान को निर्धन कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु निर्धन को धनवान कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिश्वत्त) आता है।

विपरीत कथन का प्रायश्चित्त सूत्र—

४३०. जो भिक्षु ''संभोग वित्तया किया नहीं है'' ऐसा कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

विपरीत प्रायश्चित्त कहने के प्रायश्चित सूत्र-

४३१. जो मिक्षु उद्घातिक को अनुद्घातिक कहता है, कहलवाता है, कहने के लिए अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अनुद्घातिक को उद्घातिक कहता है, कहलवाता है, कहने के लिए अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु उद्घातिक प्रायश्चित्त वाले को अनुद्घातिक प्राय-श्चित्त देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अनुद्घातिक प्रायश्चित्त वाले को उद्घातिक प्रायश्चित्त देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु को) उद्घातिक प्रायश्चित्त प्राप्त हुआ है, ऐसा सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु के) उद्वातिक प्रायिश्वत्त का हेतु सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

१ सम्भोग विसम्भोग विधान के लिए देखिये इसी अनुयोग के ''संघव्यवस्था'' में 'गणव्यवस्था'' के ''सम्भोग विधान'' विषय में।

जे मिक्खू उग्घाइय-संकप्पं सोच्चा णच्चा संयुजह संयुजंतं बा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उच्चाइयं वा उच्चाइय-हेउं वा उच्चाइय-संकष्पं वा सोच्वा णच्चा संमुजद संमुजंतं वा साइज्जद ।

जे भिक्खू अणुग्घाइयं सोच्चा णच्चा संमुजद संमुजंतं वा साइज्जद्द ।

जे मिक्खू अणुःघाइय-हेउं सोच्चा णच्चा संमुनइ संमुनंतं वा साइज्जइ ।

जे मिन्दल् अणुरघाइय-संकष्पं सोच्चा णच्चा संमुजइ संभुनंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्लू अणुग्धाइयं वा अणुग्धाइय-हेउं वा अणुग्धाइय-संकर्षं वा सोच्या णच्या संपुजइ संगुनंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्लू उग्घाइयं वा अणुग्घाइयं वा सोच्चा णच्चा संमुजइ संमुजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उग्घाइय हेउं चा अणुग्घाइय-हेउं वा सोच्त्रा णच्चा संमुजद संमुजंतं वा साइज्जद ।

जे भिन्खू उग्घाइय-संकष्पं वा अणुग्घाइय-संकष्पं वा सोम्चा णच्चा संमुजद संभुजंतं वा साइज्जद ।

ने भिक्क् उग्घाइयं वा अणुग्घाइयं वा उग्घाइय-हेउं वा अणुग्घाइय-हेउं वा उग्घाइय-संकर्ष्यं वा अणुग्घाइय:संकर्ष्यं चा सोच्चा णच्चा संयुजइ संयुजंतं वा साइज्जइ ।

जो मिलु (किसी अन्य मिक्षु का) छद्घातिक प्रायश्चित्त का संकल्य सुनकर या जानकर (उसके साय) आहार करता है, कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिश्रु (किसी अन्य भिक्षु के) उद्घातिक प्रायश्चित्त; उद्वातिक प्रायश्चित्त का हेतु या उद्घातिक प्रायश्चित्त का संकल्प सुनकर या जानकर (उसके साय) ब्राहार करता है, कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिखु (किसी अन्य मिक्षु को) अनुद्घातिक प्रायश्चित्त प्राप्त हुआ है, ऐसा सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु के) अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का हेतु सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिश्नु का) अनुद्घातिक प्रायिष्वत्त, का संकल्प सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है. करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु के) अनुद्घातिक प्रायश्चित्त, अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का हेतु या अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का संकल्प सुनकर या जानकर (उसके साय) आहार करता है, करत्त वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु को) उद्घातिक प्रायम्बि और अनुद्घातिक प्रायम्बित्त प्राप्त हुआ है, ऐसा सुनकर य जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिंखु (किसी अन्य भिक्षु को) उद्घातिक प्रायम्बित्त या अनुद्घातिक प्रायम्बित, प्रायम्बित का हेतु सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु को) उद्घातिक प्रायम्बित्त या अनुद्घातिक प्रायम्बित्त, प्रायम्बित्त का संकल्प सुनकर या जान-कर (उसके साय) बाहार करता है करवाता है करने गले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु को) उद्घातिक प्रायश्चित या अनुद्घातिक प्रायश्चित, उद्घातिक प्रायश्चित का हेतु, अनुद्-घ।तिक प्रायश्चित्त का हेतु, उद्घातिक प्रायण्चित्त का संकल्प, अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का संकल्प सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जसे चातुर्गासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्र!यण्चित्त) आता है। ♀

## परिशिष्ट-9

## बिइय मुसावाय विरमण महन्वयस्स पंच भावणा-

४३२. १. अणुवीतिभासणया,

- २. कोहविवेगे,
- ३. लोभविवेगे,
- ४. भयविवेगे,
- ५. हासविवेगे,

--सम. २४, स्. १६४

तस्स इमा पंच भावणाओ वितियस्त वयस्स अलियवयणस्स वेरमण-परिरक्षणद्वयाए।

पढमं—सोक्षण संवरहं परमहं सुद्ठु जाणिकणं ण वेगियं ण तुरियं ण चवलं ण कड्यं ण फरुसं ण साहसं ण य परस्स पीलाकरं सावज्जं,

सच्चं च हियं च मियं च गाहगं च सुद्धं संगयमकाहलं च समिक्षियं संजएण कालम्मि य वत्तव्वं।

एवं अणुवीइसिमइजोगेण माविओ भवइ अंतरप्गा संजयकर-घरण-णयण वयणो सूरो सच्चवज्जवसंपण्णो ।

विद्यं — कोहो ण सेवियन्वो, कुद्धो चंडिविकओ मणूसो। १. अलियं भणेज्ज पिसुणं भणेज्ज, फर्सं भणेज्ज, अलियं-पिसुणं-फर्सं भणेज्ज।

- २. कलहं करेज्जा, वेरं करेज्जा, विकहं करेज्जा, कलहं-वेरं विकहं करेज्जा,
- ३. सच्चं हणेज्ज, सीलं हणेज्ज, विणयं हणेज्ज, सच्चं सीलं विणयं हणेज्ज ।
- ४. वेसो भवेज्ज, वत्थुं भवेज्ज, गम्मो भवेज्ज, वेसो वत्थुं गम्मो भवेज्ज।

एयं अण्णं च एवमाइयं भणेज्ज कोहन्गिसंपिलत्तो तम्हा कोही ण सेवियम्बो ।

एवं खंतीइ भाविओ भवइ अंतरप्पा संजयकर-चरण-णयण-वयणो सूरो सच्चवज्जवसंपण्णो। मृषावाद-विरमण या सत्य महाव्रत की पाँच भावना—

- ४३२. (१) अनुवीचिभाषण-चिन्तन करके वोलना,
  - (२) क्रोध-विवेक-क्रोध त्यागकर बोलना,
  - (३) लोभ-विवेक-लोभ त्यागकर वोलना,
  - (४) भय-विवेक भय त्यागकर बोलना,
  - (५) हास्य-विवेक-हास्य त्यागकर वोलना,

द्वितीय अलीक वचन विरमण त्रत की रक्षा के लिए ये पाँच भावनाएँ कही हैं—

प्रथम — सत्य वचन रूप संवर का अर्थ गुरु के समीप और उसका परमार्थ सम्यक् प्रकार से समझकर वेग, त्वरा एवं चपलता पूर्वक अनिष्ट कठोर साहसिक परपीड़ाकारी और सावद्य वचन नहीं वोलने चाहिए।

सत्य हितकारी परिमित ग्राहक (प्रतीतिजनक) ग्रुद्ध सुसंगत स्पष्ट विचार युक्त वचन संयमी जनों को यथासमय बोलने चाहिए।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा अनुविचिन्त्य समिति के योग से युक्त होता है। उसका अन्तरात्मा हाथ पैर नेत्र एवं मुख को संयत करने वाला शौर्य तथा सरल सत्य से परिपूर्ण हो जाता है।

द्वितीय-कोध नहीं करना चाहिए, कृद्ध और रुद्र मनुष्य-

- (१) असत्य भाषण करता है, पैशुन्य-चुगली करता है, कठोर वचन बोलता है, और असत्य, पैशुन्य एवं कठोर वचनों का प्रयोग करता है।
- (२) कलह करता है, वैर करता है, विकया करता है और कलह, वैर एवं विकया करता है।
- (३) सत्य का घात करता है, शील का घात करता है, विनय का घात करता है और सत्य, शील एवं विनय का घात करता है।
- (४) द्वेष का पात्र बनता है, दोष का पात्र बनता है, निन्दा का पात्र बनता है और द्वेष, दोष एवं निन्दा का पात्र बनता है।

जो कोधान्ति से प्रज्वलित है वह इस प्रकार के तथा अन्य प्रकार के मृषा वचन बोलता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा क्षमा से भावित होता है उसके हाथ, पैर, नेत्र एवं मुख संयत हो जाते हैं तथा वह भौयं एवं सरल सत्य से परिपूर्ण हो जाता है। ततियं-लोहो न सेवियस्वो-

- १. लुद्धो लोलो मणेज्ज अलियं, बेतस्स व वत्युस्स व कएण।
- २. जुढो लोलो मणेज्ज अलियं, कित्तीए व सोमस्स व कएण।
- रे. जुढ़ो लोलो भणेज्ज अलियं, रिद्धोए व सोबखस्स व कएण।
- ४. लुद्धो सोतो मगेज्ज अलियं, मसस्त व पाणस्त व कएण।
- ५. जुढ़ो सोलो भणेज्ज अलियं, पीढस्स व फलगस्स व कएण।
- ६. सुद्धो लोलो मणेज्ज अलियं, सेज्जाए व संयारगस्त व करण।
- ७. लुद्धो लोलो भणेग्ज अलियं, बत्यस्स व पत्तस्स व कएण।
- म. लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं, कंबलस्त व पायपुंछस्त व कएण ।
- E. चुदो तोलो भणेज्ज अलियं, सीसस्स व सिस्सीणीए व कएण ।

षुढो तोलो मणेजज अलियं, अन्तेषु य एवमाविषु बहुसु कारण-सएसु, तम्हा लोमो न सेवियव्वो ।

एवं मुत्तीए माबिओ मवइ अन्तरप्पा। संजय कर-चरण-नयण-वपण सूरो सच्चवण्जवसंपन्नो।

चउत्यं-न माइयस्यं-

- १. भीतं खु मया अइंति लहुयं।
- २. भीतो अवितिज्जलो मणूसो ।
- ३. भीतो भूतेहि घिष्पद्व ।
- ४. भीतो अन्तं पि हु मेसेज्जा ।
- ४. भीती तब-संनमं वि हु मुएजा।
- ६. भीतो य भरं न नित्यरेज्जा।
- ७. सप्परिस-निसेबियं च मनां भीतो न समस्यो अणुचरिउं।

तम्हा न भाडयव्यं भयस्स वा, वाहिस्स वा, रोगस्स वा, जराए वा, मच्चुस्स वा अग्नस्स वा एवमाइयस्स । एवं ग्रेज्जेण भाविओ भवइ अन्तरप्पा । संजय-कर-भरण-नयण-स्यण-सूरो सच्चवज्जवसंपन्नो ।

- वृतीय लोभ नहीं करना चाहिए लोभी लालची मनुष्य-
- (१) क्षेत्र और वास्तु (मकान आदि) के लिए मिथ्या भाषण करता है।
  - (२) कीति और लोभ के लिए मिथ्या भाषण करता है।
  - (३) ऋदि और सुख़ के लिए मिध्या भाषण करता है।
  - (४) भोजन और पान के लिए मिंध्या भाषण करता है।
  - (५) पीढा और फ़लक के लिए मिथ्या भाषण करंता है।
  - (६) शय्या और संस्तारक के लिए मिथ्या भाषण करता है।
  - (७) वस्त्र और पात्र के लिए मिथ्या भाषण करता है।
- (=) कम्बल और पाद प्रोंछन के लिए मिथ्या भापण करता है।
  - (६) जिप्य और जिप्या के लिए मिच्या भाषण करता है।

इत्यादि अनेक कारणों से लोभी मिथ्या भाषण करता है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा मुक्ति (निर्लोभता) से भावित होता है उसके हाय, पैर, नेत्र एवं मुख संगत हो जाते हैं, तया भौगें एवं सरल-सत्य से परिपूर्ण हो जाता है।

चतुर्य-भयभीत नहीं होना चाहिए,

- (१) भयभीत को शीघ्र ही अनेक भय उपस्थित हो जाते हैं।
  - (२) भयभीत की कोई सहायता नहीं करता है,
  - (३) भयभीत को मूत-प्रेत लग जाते हैं,
  - (४) भयभीत मनुष्य दूसरों को भी भयभीत करता है,
  - (१) भवभीत मनुष्य तप-संयम को भी त्याग देता है,
  - (६) भयभीत मनुष्य भार वहन नहीं कर सकता,
- (७) भयभीत मनुष्य सत्युरुषों द्वारा सेनित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है,

अतएव भय से, व्याघि से. रोग से, जरा से, मृत्यु से तथा अन्य किसी भय के हेतु से भयमीत नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा धैयं से भावित होता है उसके हाथ, पैर, नेत्र एवं मुख संयत हो जाते हैं तथा वह गौर्य एवं सरल सत्य से परिपूर्ण हो जाता है। पंचमकं—हासं न सेवियन्वं । अलियाइं असंतकाइं जंपति हासइत्ता ।

- १. परपरिभवकारणं च हासं ।
- २. परपरिवायप्पियं च हासं ।
- ३. परपौलाकारगं च हासं।
- ४. मेदविमुत्तिकारगं च हासं ।
- ४. अस्रोऽस्रजणियं च होन्जं हासं।
- ६. अन्नोऽन्नगमणं च होज्ज मम्मं।
- ७. अन्नोऽन्नगमगं च होन्ज कमां।
- न, कंदरपाभियोगगमणं च होज्ज हासं ।

शासुरियं किविवसत्तर्णं जणेज्य च हासं । तम्हा हासं न सेवियव्यं ।

एवं मोणेण माविक्षो भवइ अंतरप्पा । संजम-कर-चरण-नयण-वयण सूरो सच्चंज्जवसंपन्नो ।

---प. सु. **२**, अ. २, सु. ११-१४

## उवसंहारो-

४३३. एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुपणिहियं।
इमेहि पंचहि वि कारणेहि मण-वयण-काय-परिरिक्खएहि
निच्चं आमरणतं च एस जोंगी णेयव्वी धितिमया मितमया अणासवो अकलुसो अच्छिद्दो अपरिस्ताची असंकिलिट्ठो सम्ब जिणमणुण्णाओ।

> एवं बितियं संवरदार फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं अणुपालियं आणाए आराहियं भवइ।

> एवं नायमुणिणा भगवया पन्नवियं पक्षवियं पिसद्धं सिद्धवर-सासणमिणं आघवियं सुदेसियं पसत्यं।

-प. सु. २, अ. २, सु. १६-१,८

## छण्हं अवयणाइणं निसेहो —

४३४. नो कप्य निगायाण वा निगायीण वा 👵 -

पंचम-किसी की हैंसी नहीं करनी चाहिए, हेंसी-मजाक करने वाले ही असत्य वचन और अशोभन वचन बोलते हैं।

- (१) हास्य दूसरे के पराभव का कारण होता है।
- (२) हास्य पर-निन्दा प्रधान होता है।
- (३) हास्य पर-पीड़ाजनक होता है।
- (४) हास्य से चारित्र का भंग और विकृत मुख होता है।
- (५) हास्य परस्पर (एक दूसरे के साय) होता है।
- (६) हास्य से (एक दूसरे के) मर्म प्रकट होते हैं।
- · (७) हास्य लोकनिन्द्य कमं है।
- (प) हास्य से (साधु की) कान्दिषका और आभियोगिक देवों में उत्पत्ति होती है।
- (६) हास्य से (साधु की) असुर और किल्विपिक देवों में उत्पत्ति होती है, इसलिए किसी की हँसी नहीं करनी चाहिए।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा मौन से भावित होता है उसके हाथ, पैर, नेत्र एवं मुख संयत हो जाते है तथा वह घौषं एवं सरल-सत्य से परिपूर्ण हो जाता है।

### उपसंहार-

४३३. इस प्रकार मन, वचन और काय से पूर्ण सुरक्षित-मुसेबित इन पांच भावनाओं से संवर का यह द्वार—सत्यमहावत सम्यक् प्रकार से संवृत—आचरित और सुप्रणिहित — स्थापित हो जाता है। अतएव धैर्यवान् तथा मितमान् साधक को चाहिए कि वह आस्रव का निरोध करने वाले, निर्मल, निश्छिद्र—कर्म-जल के प्रवेश को रोकने वाले, कर्मवन्ध के प्रवाह से रहित, संक्षेश का अभाव करने वाले एवं समस्त तीर्थंकरों द्वारा अनुज्ञात इस योग को निरन्तर जीवन पर्यन्त आचरण में उतारे।

इस प्रकार (पूर्वोक्त रीति से) सत्य नामक संवरद्वार यथा-समय अंगीकृत, पालित, शोधित —िनरितधार आचरित या शोभाप्रदायक, तीरित—अन्त तक पार पहुँचाया हुआ, कीर्तित— दूसरों के समक्ष आदरपूर्वक कथित. अनुपालित — निरन्तर सेवित और भगवान् की आज्ञा के अनुसार आधारित होता है।

इस प्रकार भगवान् ज्ञातमुनि — महावीर स्वामी ने इस सिद्धवरशासन का कथन किया है, विशेष प्रकार से विवेचन किया है। यह तर्क और प्रमाण से सिद्ध है, सुत्रतिष्ठित किया गया है, भव्य जीवों के लिए इसका उपदेश किया गया है, यह प्रशस्त कल्याणकारी— मंगलमंय है।

नहीं बोलने योग्य छः वचनों का निषेध-

· ४३४. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को ये छह कुवचन् बोलना नहीं कल्पता है। यथा- १. अलियवयणे,

२. हीसियवयणे,

३. खिसियवपणे

४. फरसवयणे,

४. गारत्यियवयणे,

६. विक्षोसवियं वा पुणो उदीरित्तए।

नव्यः उ. ६, सु. १

अट्ठ ठाणाइणं निसेहो-४३५. कोहे माणे य मायाए लोभे य उवउत्तया । . हासे मए मोहरिए विगहीसु तहेव घ।।

> एयाई अट्ट डाणाई परिविज्जितु संजए । असावज्जं मियं काले भासं भासेज्ब पन्नवं ॥

> > —उत्त. अ. २४, गा. **६-**१०

**密** \* 缀

(१) अलीकवचन,

(२) अवहैलनाजनक अचन,

(३) खिसित वचन,

(४) परुप वचन,

(५) गाहंस्थ्य वचन,

(६) शान्त कलह को पुनः प्रज्वलित करने वाला वचन।

भाषा से सम्त्रनिधत आठ स्थानों का निपेध-४३५. (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) हास्य, (६) भय, (७) वाचालता और (८) विकथा के प्रति सावधान रहे-इनका प्रयोग न करे।

े प्रज्ञावान् मुनि इन आठ स्थानों का वर्जन कर यथा-समय निरवद्य और परिमित वचन बोले।

# तृतीय महाग्रत स्वरूप एवं आराधना

तितयमहष्वयस्स आराहणा पइण्णा— ४३६. अहावरे तच्चे भंते ! महन्वए अदिसादाणाओ वेरमणं ।

सब्वं भंते ! अदिशादाणं वच्चव्खामि ?1 से गामे वा, नगरे वा, रहा वा, अव्यं वा, बहु वा, अणुं वा, यूलं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा । से य अदिण्णादाणे चउन्विहे पण्णसे, तं जहा-१. दब्दओ, २. बेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ। १. दश्वओ अप्पं वा बहुं वा अणुं वा यूलं वा चित्तमंतं वा,

- २. बेलओ गामे बा, नयरे वा, अरण्णे वा,
- ३. कालओ दिया वा राओ वा

अचित्तमंतं वा,

४. भावओ अप्यख्ये वा महत्त्वे वा ।

नेव सयं अदिन्नं गेण्हेज्जा, नेवन्नेहि अदिन्नं गेण्हावेज्जा, अदिन्नं गेण्हते वि अन्ते न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजामि ।

तस्त भंते ! पडिवकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।2

तन्त्रे भंते ! महत्वए उवद्विओमि सन्वाओ अदिलादाणाओ —दस. **अ ४, सु. १३** 

"समणे भविस्सामि अणगारे अकिचणे अपुत्ते अपसू परवत्त-भोई पानं कम्मं णो करिस्सामि" ति समुद्वाए "सन्वं मंते ! अदिग्णादाणं पच्चक्लामि।"

तृतीय महावत के आराधन की प्रतिज्ञा— ४३६. भन्ते ! इसके पश्चात् तीसरे महावृत में अदत्तादान की विरति होती है।

भन्ते ! मैं सर्व अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ। जैसे कि—गाँव में, नगर में या अरण्य में (कहीं भी) अल्प या वहत. सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त (सजीव) हो या अचित्त (निर्जीव)।

वह अदत्तादान चार प्रकार का है जैसे-(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से।

- (१) द्रव्य से-अर्ल्या वहुत, सूक्ष्म या स्यूल, सचित्त या अवित्त ।
  - (२) क्षेत्र से-गांव में, नगर में या अरण्य में,
  - (३) काल से-दिन में या रात्रि में,
  - (४) भाव से --- अल्प मूल्य वाली या बहुमूल्य वाली।

किसी भी अदत्त-वस्तु को मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा, दूसरों से अदत्त वस्तु का ग्रहण नहीं कराऊँगा और अदत्त-वस्तु ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से-मन से, वचन से, काया से-न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! मैं अतीत के अदत्तादान से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का ध्युत्सर्ग करता है।

भन्ते ! मैं तीसरे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व अदत्तादान की विरति होती है।

मुनि दीक्षा लेते समय साधु प्रतिज्ञा करता है—"अव मैं श्रमण बन जाऊँगा। अनगार, अकिचन (अपरिग्रही) अपुत्र (पुत्रादि सम्बन्धों से मुक्त), अपशु (द्विपद-चतुष्पद आदि पशुओं के स्वामित्व से मुक्त) एवं परदत्तभोजी (दूसरे गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भिक्षा में प्राप्त आहारादि का सेवन करने वाला) होकर में अब कोई भी हिंसादि पापकर्म नहीं करूँगा।" इस प्रकार संयम पालन के लिए उत्थित-समुद्यत होकर कहता है-"भन्ते ! मैं आज समस्त प्रकार के अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ।"

दंतर्रोह्णमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं । अणवज्जेसणिज्जस्स, गेण्हणा अवि दुनकरं ॥

चित्तभतमचित्तं वा अप्पं वा जइ वा बहुं। दंतसोहणमेत्तं पि ओग्गहं सि अजाइया ॥

<sup>-</sup>उत्त. अ. १६, गा. २८

<sup>-</sup>दस. अ. ६, गा १३

से अनुपविसत्ता गामं वा जाव-रायहाणि वा नेव सयं अदिक्नं गेक्ट्रेज्जा, नेवडक्नेनं अदिन्नं गेक्हाबेज्जा, नेवडक्नं अदिन्नं गेन्ह्तं पि समगुजानेज्जा।

--- वा. सु. २, व. ७, **उ. १**, सु. ६०७

अदिन्नादाण महव्वयस्स पंच भावणाओ-४३७. अहावरं तच्चं भंते ! महत्वयं पच्चक्खामि सन्वं अदिक्णा-

से गामे वा नगरे वा अर्ग्ण वा अव्यं वा बहुं वा अणुं वा बूतं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा णेव सयं अदिण्णं गेव्हेज्जा, जोवडणां अदिण्णं गेव्हावेज्जा अण्णं पि अदिण्णं गेव्हंतं जा समणुजाणंज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणसा वयसा कायसा तस्त मंते ! पश्चिकमामि-जाव-वोसिरामि ।

तिसमानो पंच भावणानो भवंति ।

१. तित्यमा पढमा भावणा-अणुवीयि मितोरगहजाई से निगाये जो अजणुवीयि मितोरगहजाई से निगाये ।

केवती बूया—अणगुवीयि मितोग्गहजाई से णिग्गंथे अदिश्णं गेण्हेज्जा । अणुवीयि मितोग्गहजाई से निग्गंथे, णो अणणु-बीवि मितोग्गहजाई ति पटमा मावणा ।

२. अहावरा दोच्या भावणा—अणुग्णविय पाण भोयणं मोई से जिरांथे, जो अणजुग्णविय पाण-भोयणमोई ।

केवली बूया—अणणुण्णवीय पाण-भोयणभोई से णिगांथे अदिक्यं मुंजेज्जा । तम्हा अणुण्णवीय पाण-भोयण भोई से जिगांथे, जो अण्णुण्णविय पाण-भोयणभोई ति बोस्बा भावणा । साधु ग्राम—याबत्—राजधानी में प्रविष्ट होकर स्वयं विना दिये हुए (किसी भी) पदायं को ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण कराए और न अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन-समर्थन करे।

तृतीय महात्रत और उसकी पांच भावना—

४३७. "भगवन् ! इसके पश्चात् अव मैं तृतीय महावृत स्वीकार

गरता है, इसके सन्दर्भ में मैं सब प्रकार से अदत्तादान का प्रत्या-

ख्यान (त्याग) करता हूँ। वह इस प्रकार-

वह (ग्राह्म पदायं) चाहे गाँव में हो, नगर में हो, अरण्य में हो, थोड़ा हो या बहुत, सूक्ष्म हो या स्थूल (छोटा हो या बड़ा), सचेतन हो, या अचेतन; उसे उसके स्वामी के विना दिये न तो स्वयं ग्रहण करूँगा, न दूसरे से (विना दिये पदायं) ग्रहण करवाऊँगा, और न ही अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन-समर्थंन करूँगा, यावज्जीवन तक, तीन करणों से तथा मन-वचन-काया, इन तीन योगों से यह प्रतिज्ञा करता हूं। साथ ही मैं पूर्वंकृत अदत्तादानरूप पाप का प्रतिक्रमण करता हूँ, — यावत् — अपनी आत्मा से अदत्तादान पाप का व्युत्सगं करता हूँ।

उस तीसरे महामत की ये पाँच मावनाएँ हैं-

(१) उन पांचों में से प्रथम भावना इस प्रकार है—जो साधक पहले विचार करके परिमित अवग्रह की याचना करता है, वह निग्रंन्य है, किन्तु विना विचार किये परिमित अवग्रह की याचना करने वाला नहीं।

केवली भगवान् ने कहा है — जो बिना विचार किये मिता-वग्रह की याचना करता है, वह निग्रंन्य अदत्त ग्रहण करता है। अतः तदनुरूप चिन्तन करके परिमित अवग्रह की याचना करने वाला साधु निग्रंन्य कहलाता है, न कि बिना विचारे किये मर्या-दित अवग्रह की याचना करने वाला। इस प्रकार यह प्रथम भावना है।

(२) इसके अनन्तर दूसरी भावना यह है—गुरुजनों की अनुज्ञा लेकर आहार-पानी आदि सेवन करने वाला निग्रंन्य होता है, अनुज्ञा लिये विना आहार-पानी आदि का उपभोग करने वाला नहीं।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ गुरु आदि की अनुज्ञा प्राप्त किये विना पान-भोजनादि का उपभोग करता है, वह अदत्तादान का सेवन करता है। इसलिए जो साधक गुरु आदि की अनुज्ञा प्राप्त करके आहार-पानी आदि का उपभोग करता है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है। अनुज्ञा ग्रहण किये विना आहार-पानी आदि का सेवन करने वाला नहीं। यह दूसरी भावना है।

चरणानुयोग

३. अहावरा तच्वा भावणा—िणगांथे णं उग्गहंसि, उग्गहि-ं यंसि एत्ताव ताव उग्गहणसीलए सिया।

केवली बूया--निग्गंथे णं उग्गहंसि उग्गहियंसि एत्ताव ताव अणोग्गहणसीलो अदिण्णं ओगिण्हेज्जा, निरगंथे णं उरगहंसि रुगाहियंसि एत्ताव-ताव रुग्गहणसीलए सिय ति तच्चा भावणा ।

४. अहावरा चउत्था भावणा — निग्गंथे ण उग्गहंसि उग्गहि-यंति अभिक्लणं अभिक्लणं उग्गहणसीलए सिया।

केवली बूया— निग्गंथे णं उग्गहंसि उग्गहियंसि अभिम्खणं अभिष्खणं अणीग्महणसीले अदिष्णं गिण्हेज्जा, निग्गंथे णं उगाहंसि उगाहियंशि अभिष्वणं अभिष्वणं उगाहणसीलए सिय ति चउत्था भावण।।

५. अहावरा पंचमा भावणा-अणुवीयि मितोग्गहजाई से निरगंत्रे साहम्मिएसु णो अणणुवीयि मित्तोग्गहजाई ।

केवली बूया-अणणुवीयि मितोग्गहजाई से निग्गंथे साहिम्म-युसु अदिष्णं ओगिण्हेज्जा । से अणुवीयि मितोग्गहजाई से निगांथे साहम्मिएसु णो अणणुवीयि मितोग्गहजाई ति पंचमा भावणा ।

प्रसाव ताव (तच्चे) महन्वयं सम्मं काएणं फासिते पालिते तीरिए किट्टिते अवद्विते आणाए आराहिते यावि भवति ।

तच्चं भंते ! महच्वयं अदिण्णादाणाओ वेरमणं । —आ. सु. २, अ. १४, सु. ७**८३-७**८४

(३) अव तृतीय भावना का स्वरूप इस प्रकार है—निर्ग्रन्थ साधु को क्षेत्र और काल के (इतना-इतना इस प्रकार से) प्रमाण-पूर्वक अवग्रह की याचना करनी चाहिए।

केवली भगवान् ने कहा है-जो निर्ग्रन्थ इतने क्षेत्र और इतने काल की मर्यादापूर्वक अवग्रह की अनुज्ञा (याचना) ग्रहण नहीं करता वह अदत्त का ग्रहण करता है। अतः निर्ग्रन्थ साधु क्षेत्र काल की मर्यादा खोलकर अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण करने वाला होता है, अन्यथा नहीं । यह तृतीय भावना है ।

(४) इसके अनन्तर चौथी भावना यह है-निर्ग्रन्थ अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण करने के पश्चात् वार-वार अवग्रह अनुज्ञा-ग्रहणशील होना चाहिए।

क्यों कि केवली भगवान् ने कहा है-जो निर्ग्रन्य अवग्रह की अनुजा ग्रहण कर लेने पर वार-वार अवग्रह की अनुज्ञा नहीं लेता, वह अदत्तादान दोप का भागी होता है। अतः निग्रंन्य को एक वार अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण कर लेने पर भी पुन:-पुन अवग्राहा-नुजा ग्रहणशील होना चाहिए। यह चौथी भावना है।

(४) इसके पश्चात् पांचवां भावना इस प्रकार है-जी साधक साधिमकों से भी विचार करके मर्यादित अवग्रह की याचना करता है, वह निर्ग्रन्थ है, विना विचारे परिमित अवग्रह की याचना करने वाला नहीं।

केवली भगवान् ने कहा है—विना विचार किये जो साध-मिकों से परिमित अवग्रह की याचना करता है, उसे सार्घीकों का अदत्त ग्रहण करने का दोप लगता है। अतः ज़ो साधक साधर्मिकों से भी विचारपूर्वक मर्यादित अवग्रह की याचना करता है। वही निर्ग्रन्थ कहलाता है। विना विचारे सार्धिमकों से मर्गा॰ दित अवग्रह याचक नहीं। इस प्रकार की पंचम भावना है।

इस प्रकार पंच भावनाओं से विशिष्ट एवं स्वीकृत अदता-दान विरमण तृतीय महावत का सम्यक् प्रकार से काया से स्पर्ग करने, उसका पालन करने, गृहीत महाव्रत को भलीभाँति पार लगाने, उसका कीर्तन करने तथा उसमें अन्त तक अवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के अनुरूप सम्यक् आराधन हो जाता है।

भगवन् ! यह अदत्तादान--विरमणरूप तृतीय महाव्रत है।

१., (क) समजायांग सूत्र में तृतीय महावृत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं--

१. अवग्रहानुज्ञापना,

<sup>्</sup>र. स्वयं ही अवग्रह अनग्रहणता,

<sup>ः</sup> ४. साधारण भक्तपान अनुज्ञाप्य परिभुंजनता ।

२. अवग्रह सीमापरिज्ञान,

४. साधमिक अवग्रह अनुज्ञापनता ।

<sup>—</sup>सम. २५, सु. १६४ (शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

दत्तमणुण्णाय संवरस्त सरूवं—

४३८. आयाणं नरयं दिस्तं नायएज्ज तणामवि। "दोगुंछी अप्यणो पाए" दिस्रं भुंजेज्ज भोयणं ॥

— **उत्त. अ. ६, गा.** ७

जंबू ! दत्तमणुष्णायसंवरो नाम होइ तितयं सुव्वता ।

महरवयं गुणव्ययं परदव्य-हरण-पिडिचरइ-करणजुलं। अविर-मियमणंतं - तन्हाणुगयमहिच्छ - मण - ववण-कलुस-आवाण-मुनिश्गहियं, मुसंनिमय-मण-हत्य-पाधनिभियं निश्गंयं णेहिकं, निरतं, निरासवं, निरमयं-विमुत्तं, उत्तमनर-वसभ-पवर-बलवग-सुविहितजणसंमतं परमसाहृधम्मचरणं ।

—प. मु. २, अ. २, मु. १

अदिन्नादाणविरमणमह्व्वयार।हगस्स अकरणिज्ज किच्चाइं- अदत्तादान विरमण महाव्रत आराधक के अकरणीय कृत्य— ४३६. जत्य य गामागार नगर-निगम-रोट-कव्वड-मटंब-दोणमुह-सवाह पट्टनासपगयं च किचि दश्यं मणि-मुत्त-सिलप्पवाल-कंत-दूम-रययवर-कणग-रयणमादि पडियं पम्हृद्वं विष्पणद्वं न कप्पति कस्सद्द कहेउं घा, गेण्हिउं या ।

अहिरस्र मुविन्नकेणं, समलेट्टुवंचणे णं अपरिश्गहसंबुढेणं लोगिम्म विरहियव्वं।

जं वि य होज्जाइ स्वजातं ग्रलगतं ग्रेसगतं रप्नमंतरगतं वा वुष्फ-फल-तयष्पयाल-कंट मूल-तण-गट्ट-संपकरादि किचि

(शेष टिप्पण पिछते पृष्ठ का)

(म्ब) प्रश्नव्याकरण में पनि भावनाएँ इस प्रकार है—

१. विविक्तवासवसति,

३. णय्या समिति,

५. विनय प्रयोग ।

पाठ देखिए--परिणिष्ट में ।

दत्त अनुज्ञात संवर का स्वरूप---

४३८. "परिग्रह नरक है"--यह देखकर एक तिनके को भी अपना बनाकर न रखे (अथवा "अदत्त का आदान नरक है"---यह देखकर विना दिया हुआ एक तिनका भी न ले) असंयम से जुगुप्सा करने वाला मुनि अपने पार्य में गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भोजन करे।

मुन्दर वत वाले हे जम्यू ! तीसरा संवरद्वार दत्तानुज्ञात नामक है।

यह महाव्रत है और गुणव्रत भी है। इस लोक और परलोक के गुघार का निमित्तभूत है। परद्रव्य के हरण करने में विरक्ति-युक्त, अपरिमित तथा अनन्ततृष्णारूप और अनुगत (वस्तुओं की अपेक्षा) महेच्छा रूप जो मन-वचन के द्वारा होने वाला पाप रूपी ग्रहण (आदान) के भली प्रकार निग्रह-युक्त. अच्छी तरह से संयिमत मन-हाथ-पैर आदि के संवरण-युक्त, (वाह्य तथा आभ्य-न्तर) ग्रन्थि को तोड़ने वाला, निप्टायुक्त (उत्कृष्ट), निरूक्त (तीर्थकरों द्वारा पूर्णता से कहा गया), आस्रव-रहित, निर्भय, विमुक्त (लोभ के दोप से रहित) उत्तम, नरवृपम द्वारा प्रधान वलवान् मनुष्यों और सुविहित (साधु) जनों से मान्य किया हुआ और परम साधुओं का धर्मानुष्ठान रूप यह (तीसरा) वत है।

४३६. गांव - आगर - निगम-खेड-कव्वड-मण्डप-द्रोणमुख-सम्वाह-पट्टण-आश्रम आदि का कोई भी द्रव्य जैसे---मणि-मुक्ता (मोती), जिला-प्रवाल-कांसी (धातु), वस्त्र-सोना-चांदी-रतन आदि कुछ भी क्यों न पड़ा हो, या किसी का लो गया हो, और वह पड़ा पा गया हो (और उसके मालिक को मिलता न हो) फिर उसके विषय में किसी से कहना या स्वयं उठा लेना, साधु को नहीं कल्पता है।

हिरण्य-सुवर्ण से रहित-धन और पत्थर तथा कंचन को समान जानने वाला (ऐसी उपेक्षावृत्ति से) केवल अपरिग्रह और संवृत (इन्द्रियों के संवरयुक्त) भाव से, साधु को लोक में घूमना चाहिये।

कुछ भी द्रव्यादि पदार्थ खिलहान में हो या खेत में हो, जंगल में हो, जैसे फूल-फल वक्कल-मंजरी (प्रवाल) कन्द-मूल-

२. अभीदण अवग्रह याचन,

४. साघारण पिण्हमात्र लाभ,

अप्पं च बहुं च अणुं च यूलगं वा न भप्पति उग्गहंमि अदिग्णंभि गिण्हिजं।

जे हणि हणि उगाहं अणुत्रविय गेण्हियस्वं ।

वज्जेयक्वो सक्वकालं अचियत्त-घरपवेसो, अचियत्त-भत्तपाणं, अचियत्त-पं।ढ - फलग-सेज्जा-संघारग-बत्य-पत्त-कंबल-बंडग-रयहरणितसेज्ज-वोलपट्टग-मुहपोत्तियं-पायपुंछणाइ-भायण-भंडोवहिजवकरणं।

परपरिवाओ परस्तवोसो, परववएसेणं जं च गेण्हइ, परस्स नासेइ जं च सुक्षयं दाणस्स य अंतराइयं, दाणविष्पणासो, पेसुन्नं चेव मच्छरित्तं च।

जे वि य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारग-वःथ-पाय-कंबल-मुह-पोत्तिय-पायपुंछणादि-भायण-भंडोवहि-उवकरणं असंविभागी. असंगहरूई।

तवतेणे य, वयतेणे य, रूवतेणे य, आयारे चेव मावतेणे य।

सद्दकरे संझकरे कलहकरे वेरकरे विकहकरे असमाहिकरे, सया अप्यमाणभोई, सततं अणुबद्धवेरे य, निच्चरोसी, से तारिसए नाराहए वयमिणं।

—प. सु. २, अ. ३, सु. २-७

दत्तमणुण्णाय संवरस्स आराहगा— -४४०. प०—अह केरिसए पुणाई आराहए वयमिणं ?

उ०-- जे से उबहि-भत्त-पाण-संगहण-बाण-कुसले ।

घास-लकड़ी-कंकर आदि वस्तुएँ मूल्यवान या विशेष मूल्य की हों, थोड़ी हों या बहुत हों, फिर भी साघु उन वस्तुओं को उसके मालिक की आज्ञा पाये विना न ने ।

प्रतिदिन अवग्रह पाकर (मालिक की आज्ञा लेकर) उन-उन कल्प्य वस्तुओं को ही साधु को लेना उचित है।

साधु से अप्रीति करने वाले के घर में प्रवेश या ऐसे किसी अप्रीति वाले के घर का भोजन पानादि साधु को लेना अनुचित है एवं अप्रतीतिकारी के यहाँ से पाट, पट्टे, शय्या, संस्तारक, कपड़े, वर्तन, कम्वल, उन्डा रजोहरण, तस्त, चोलपट्टक, मुल पर बाँधने की मुख-बस्त्रिका, पादप्रोंछन, भोजन, वस्त्रादि उप-करण भी न लें।

दूसरे के अपवाद (औरों के दोपों को) देखकर या किसी दूसरे के नाम से किसी प्रकार की वस्तु न लें, इस रीति के दोष साधु के लिए त्याज्य हैं। इस भांति दूसरों के द्वारा किया गया उपकार का नाश करना, इस ढंग के कार्य, दान में विघ्न बड़े करने वाले कार्य, दान का विनाश, दूसरों की खोटी-खरी चृगली चाड़ी, तथा मात्सर्य ये सब दोप त्याग करने योग्य हैं।

जो साधु तस्त, चौकी, शय्या, संस्तारक, वस्त्र, पात्र, कंवल, रजोहरण, छोटी चौकी, चोलपट्टक, मुंह पर बाँधने की मुँहपती, पैर पोंछने का कपड़ा आदि तथा भाजन, भन्ड इत्यादि उपकरण संविभाग न कर दे, ऐसे उपकरण दोषमुक्त-सूझते मिलें तो भी उन्हें लेने की रुचि न करे।

जो तप का चोर हो, वाचा का चोर हो, रूप का चोर हो, आचार धर्म का चोर हो, भाव का चोर हो।

(रात्रि में) प्रगाढ़-ऊँचे स्वर में बोलता हो, गच्छ में फूट डालता हो, कलह करता हो, वैर वढ़ाता हो, विकथा-वक्वास करता हो, चित्त में असमाधि उत्पन्न करता हो, सदा प्रमाण रहित भोजन करता हो, निरन्तर वैर विरोध को टिकाए रखता हो, नित्य नया रोष या अप्रसन्नता रखता हो, ऐसी प्रकृति का साधु तीसरे व्रत का आराधन नहीं कर सकता है। दत्त अनुज्ञात संवर के आराधक—

४४०. प्र०—(यदि पूर्वोक्त प्रकार के मनुष्य इस व्रत की आरा धना नहीं कर सकते) तो फिर किस प्रकार के मनुष्य इस व्रत के आराधक हो सकते हैं ?

उ॰—इस अस्तेय वृत का आराधक वही पुरुष हो सकता हैं जो—वस्त्र, पात्र आदि धर्मीपकरण, आहार-पानी आदि का संत्रहण और संविभाग करने में कूशल हो।

अच्चंत-बाल-दुब्बल-गिलाण-वुड्ड-खबग-पवसय-आय-रिय-उवज्झाए, सेहे साहम्मिए, तबस्सी, गुल-गण-संघ-चेद्रयट्टे ।

निज्जरही वेयावच्चं अणिस्सियं बहुविहं बसविहं करेइ।

- १. न य अचिवतस्स गिहं पविसइ।
- २. न य अवियत्तस्स गेण्हइ मत्त पाणं ।
- ३. न य अचियत्तस्स सेवद्व पीढ फलग-सेग्जा संधारग-वस्य-पाय-कंचल-इंडग-रयहरण-निसेग्ज-चीलव्ट्टय-मुहुपोत्तिय-पायपुंष्टणाइ-भायण-भंदोवहि-उवगरणं ।
- ४. न य परिवायं परस्त जंपति ।
- ५. न यावि बोसे वरस्स गेण्हति ।
- ६. परवयएसेण वि न मिचि गेण्हति ।
- ७. न य विपरिणामेति किचि जणं ।
- =, न यावि णासेइ दिन्न-सुकयं।
- ६. राज्ञण य न होइ परछाताविए।
- १०. संविभागसीले ।
- ११. संगहोबग्गहकुसले. से तारिसए आराहेइ वयमिणं।
   पण्ह. सु. २, अ. ३, सु.

६त्तमणुण्णाय संवरस्स फलं-

४८१. इमं च ।रदन्यहरण-वेरमण-परिरक्षणद्वयाए पावयणं भग-वया सुकहियं असहियं पेन्नाभावियं आगमेसिमद्दं सुद्धं नेया = य अकुढिलं अणुत्तरं सन्वदुक्षपावाण-विभोवसमणं। —पण्ह. सु. २, अ. ३, सु. ६ जो अत्यन्त वाल, दुवंल, रुग्ण, वृद्ध और मासक्षपक आदि तपस्वी साधु की, प्रवतंक, आचार्य, उपाध्याय की, नवदीक्षित साधु की तथा साधिमक — लिंग एवं प्रवचन से समानधर्मा साधु की, तपस्वी कुल, गण, संघ के वित्त की प्रसन्नता के लिए सेवा करने वाला हो,

जो निजंरा का अभिलापी हो — कर्म क्षय करने का इच्छुक हो, जो अनिश्रित हो अर्थात् यणकीर्ति आदि की कामना न करते हुए दूसरे पर निर्भर न रहता हो, वही दस प्रकार का वैयावृत्य, (अन्नपान आदि अनेक प्रकार से) करता है।

- (१) वह अप्रीतिकारक गृहस्य के कुल में प्रवेश नहीं करता।
- (२) अप्रीतिकारक के घर का आहार-पानी ग्रहण नहीं करता है।
- (३) अधीतिकारक ने पीठ, पलक, शय्या, संस्तारक, बस्त्र, पात्र, कम्त्रल, दण्ड रजोहरण, आसन, चोलपट्ट, मुखबस्त्रिका एवं पादभोंछन भाजन-भंड उपकरण आदि उपिध भी नहीं लेता है।
  - (४) वह दूसरों की निन्दा (परपरिवाद) नहीं करता।
  - (१) दूसरे के दोपों को ग्रहण नहीं करता है।
- (६) जो दूसरों के नाम से (अपने लिए) कुछ भी ग्रहण नहीं करता।
  - (७) किसी को दानादि धर्म से विमुख नहीं करता।
- (द) दूसरे के दान आदि का सुकृत अथवा धर्माचरण का अपलाप नहीं करता है।
- (६) जो दानादि देकर और वैयावृत्य आदि करके पश्चात्ताप नहीं करता है।
- (१०) आचार्यं, उपाध्याय आदि के लिए संविभाग करने वाला।
- (११) संग्रह एवं उपकार करने में कुशल साधक ही अस्तेय-यत का आराधक होता है।

दत्त अनुज्ञात संवर का फल-

४४१. परकीय द्रव्य के हरण से विरमण (निवृत्ति) रूप इस अस्तेयग्रत की परिरक्षा के लिए भगवान् तीर्थंकर देव ने यह प्रवचन समीचीन रूप से कहा है। यह प्रवचन आत्मा के लिए हितकारी है, आगामी भव में शुभ फल प्रदान करने वाला है और भविष्यत में कल्याणकारी है। यह प्रवचन शुद्ध है, न्याय-युक्ति-तक से संगत है, अकुटिल-मुक्ति का सरल मार्ग है, सर्वोत्तम है तथा समस्त दु:खों और पापों को निश्शेष रूप से शान्त कर देने वाला है।

# अण्ण समणोवगरणस्स ओग्गह विहि—

४४२. जेहि वि सिंद्ध संपन्वइए तेसिऽपि याइं छत्तयं वा डंडगं वा मत्तयं वा-जाव-चम्मछेदणगं वा तेसि पुन्वामेव उग्गहं अण-णुण्णविय पिडलेहिय पमिज्जिय तओ संजयामेव ओगिण्हेज्ज वा पिग्ण्हेज्ज वा ।

—आ. सु. २, **ब.७, उ. १, सु. ६०७** 

### रज्ज परियद्विए ओग्गह विहि—

४४३. से रज्जपरियट्टेषु संथडेसु अन्वोगडेसु अन्वोचिन्ननेसु अपर परिगाहिएसु सच्चे व ओग्गहस्स पुन्वाणुन्नवणा चिट्ठइ अहा-लंदमिव ओगाहे ।

> से रज्जपरियट्टे सु असंथडेसु वोगडेसुं वोच्छिन्नेसु परपरिगा-हिएसु मिक्खुभावस्स अट्टाए दोच्चंपि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे सिया।

> > -वव. उ. ७, सु. २६-२७

अप्यक्षितणादाणस्स पायच्छित सुत्तं—
४४४. जे भिक्खू लहुसगं अदत्तं आइयइ आइयन्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाहयं । —नि. उ. २, सु. २०

सेह-अवहरण-विष्परिणामण पायच्छित सुत्तं—

४४५. जे मिनखू सेहं अवहरइ अवहरंतं वा साइज्जइ।

..जे भिवखू सेहं विष्परिणामेइ विष्परिणामंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चा उम्मासियं परिहारट्वाणं अणुग्वाइयं। — नि. उ. १०, सु. ६-१०

आयरियस्स अवहरण-विष्यरिणामण-पायिच्छत्त सुत्तं-

४४६. जे भिन्खू दिसं अनहरइ अनहरंतं ना साइज्जइ।

. जे भिक्कू दिसं विष्परिणामेइ विष्परिणामंतं वा साइज्जइ।

अन्य साधु के उपकरण-उपयोग हेतु अवग्रह ग्रहण विधान---

४४२. जिन साधुओं के साथ या जिनके पास वह प्रव्रजित हुआ है, या विचरण कर रहा है, या रह रहा है, उनके भी छत्र, दण्ड, मात्रक (भाजन)—यावत्—चर्मच्छेदनक आदि उपकरणों को पहले उनसे अवग्रह—अन्जा लिए विना तथा प्रतिलेखन प्रमाजंन किये विना एक या अनेक वार ग्रहण न करे। अपितु उनसे पहले अवग्रह-अनुजा (ग्रहण करने की आजा) लेकर, तत्पश्चात् उसका प्रतिलेखन-प्रमाजंन करके (फर संयमपूर्वक उस वस्तु को एक या अनेक वार ग्रहण करे।

राज्य परिवर्तन में अवग्रह अनुज्ञापन-

४४३. राजा की मृत्यु के वाद जब तक नथे राजा का अभिषेक हो राज्य अविभक्त एवं शत्रुओं द्वारा अनाक्रान्त रहे। राजवंश अविच्छिन्न रहे और राज्य च्यवस्था पूर्ववत् रहे तव तक साधु साध्वियों के लिए पूर्वगृहीत आज्ञा ही अवस्थित रहती है।

राजा की मृत्यु के बाद राज्य विभक्त हो जाय या शत्रुओं द्वारा आकान्त हो जाये। राजवंश विच्छित्र हो जाये या राज्य व्यवस्था पूर्ववत् न रहे तो साधु-साध्त्रियों को भिक्षु-भाव की रक्षा के लिए दूसरी बार आजा लेनी चाहिए।

अल्प अदत्तादान का प्रायश्चित सूत्र-

४४४. जो भिक्षु अल्प अदत्तादान लेता है, लिनाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारिक स्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

शिष्य के अपहरण का या उसके भाव परिवर्तन का प्राय-श्चित्त सूत्र—

४४५. जो भिक्षु शिष्य का अपहरण करता है. करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु शिष्य के पूर्व गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारिक स्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

आचार्य के अपहरण या परिवर्तनकरण का प्रायश्चित्त सत्र—

करें जो भिक्षु आचार्य का अपहरण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु आचार्य का परिवर्तन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहार स्थान (प्रायिवत्त) आता है।

चारित्राचार

# तृतीय महाव्यत परिशिष्ट

अदिण्णादाण महत्वयस्स पंच भावणाओ—

४४७. १. उरगहमणुण्णवणया,

- २. उग्गहसीमजाणणया,
- ३. सयमेव उग्गहं अणुगिष्हणया,
- ४. साहस्मिय उगाहं अणुण्णविय परिभूंजणया,
- ५. साहारणमत्तपाणं अणुण्णविय परिभृंजणया ।

---सम. २४, सु. १

तस्त इमा पंच भावणाओ होति परदन्व-हरणवेरमणपरि-रक्खणहुयाए।

पढमं —देवकुल-सभप्पवा-आवसह-रुक्खमूल-आराम-ऋंदरागर-मुसाण लेग-आवणे, अन्नंमि य एवमादियंमि दग-मट्टिय-बीज-हरित-तस-पाण-असंसत्ते अहाफडे फासुए विवित्ते पसत्ये उवस्सए होइ विहरियद्वं।

आहाकम्मवद्वेत य जे से आसित्त-समंज्जिओवित्त-सोहिय-छायण-दूमण-लियण-अणुलिपण-जलण-भंडाचालणं, अंतो वहि च असंजमो जत्य बट्टई, संजयाण अट्ठा वन्जेयव्यो हु उवस्सओ से तारिसए सुत्त पडिकट्टे।

एवं विवित्तवास-वसहि-समितिजोगेण भाविओ भवई अंतरप्पा। निच्चं अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरओ दत्तमणु-न्नाय-ओग्गहरुई।

वितीयं --- आरामुज्जाण-काणण-वणप्पदेसभागे जं किचि इक्कडं च, कठिणगं च जंतुगं च पर-मेर-कुच्च-कुस-डब्म-पलाल*-*मूयग-वल्लय-पुष्फ, फल्ल-तयप्पच।ल-कंद-मल-तण-कट्ट-सवक-रादी गेण्हइ, सेज्जोबहिस्स अट्टा न कप्पए ओग्गहे अदिन्नंमि गिण्हेउं ।

जे हणि हणि उग्गहं अणुन्नविय गेण्हियय्वं ।

१ तृतीय अदत्तादान महाव्रत की पाँच भावना—

४४७. (१) अवग्रह-अनुज्ञापनता ।

- (२) अवग्रहसीम-ज्ञापनता ।
- (३) स्वयमेव अवग्रह-अनुग्रहणता ।
- (४) साधमिक-अवग्रह-अनुज्ञापनता ।
- (५) साधारण-भक्तपान अनुज्ञाप्य परिभुंजनता ।

परद्रव्यहरण-विरमण (अदत्तादान त्याग) व्रत की पूरी तरह रक्षा करने के लिए ये पाँच भावनाएँ हैं-

प्रथम—देवकुल, सभा-महाजनस्थान, प्रपा, परिवाजक गिरिगुहा-कम्म-उज्जाण-जाणसाला-कुवियसाला-मंडव-सुन्नघर- निवास, वृक्षमूल, उद्यान, कन्दरा, खान, गुफां, चूना बनाने का स्यान, यानशाला, गृह सामग्री भरने का स्थान, मण्डप, शून्यगृह, श्मशान, लयन-शैल गृह, विकयशाला आदि अन्य ऐसे ही स्थान जो सचित्त पानी, मिट्टी, बीज, हरितकाय त्रस प्राणियों से रहित हो और गृहस्य ने अपने उपयोग के लिए बनवाया हो। प्रासुक हो तथा स्त्री-पुरुष-पण्डक से रहित और प्रशस्त हो ऐसे उपाश्रय में साधु को रहना चाहिए।

> जो स्थान आधाकर्मवहुल हो अर्थात् जहाँ साधु के निमित्त पानी का छिड़काव किया हो, क्षाड़ू से साफ किया हो, पानी से खूव सींचा हो, चन्दन माला आदि से सुशोभित किया हो, चटाई आदि विछाई हो, कलई से भ्वेत किया गया हो, गोवर आदि से लीपा हो, वार-वार लीपा हो, गरम करने के लिए या प्रकाश के लिए आग जलाई हो, वर्तन इधर-उधर किये हों इस प्रकार साधुओं के लिए जिस उपाश्रय के अन्दर या वाहर जीवों की अधिक हिंसा की गई हो ऐसा आगम निषिद्ध उपाश्रय साधु के लिए वर्जनीय है।

> इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा विविक्तवाससमिति से भावित होता है वह दुर्गति में ले जाने वाले पापकर्मी के करने और करवाने के दोप से नित्य विरत होता हुआ दत्त अनुज्ञात अवग्रह की रुचि वाला वनता है।

> हितीय—आराम, उद्यान, कानन और वन प्रदेश में जो कोई इक्कड़ग, कठिनग, जतुग. परा, मूंज, कुश, दूव, पलाल, मूयग, वल्वज, पुष्प, फल, छाल, अंकुर, मूल, तृण, काष्ठ, कांकरी आदि संस्तारक के लिए आवश्यक हो वे आज्ञा माँग कर लेने कल्पते हैं, विना याज्ञा-अदत्त लेना नहीं कल्पता ।

प्रतिदिन आज्ञा लेकर लेना कल्पता है।

एवं उग्गहसिमितिजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्या । निच्चं अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्तमणुष्ठाय-ओग्गहरुई ।

ततीयं--१. पीढ-फलग-सेन्जा-संथारगट्टयाए रक्खा न छिदि-यव्वा ।

- २. न छेदणेण भेदणेण सेज्जा कारेयव्या ।
- ३. जस्सेव उवस्सए वसेज्ज, सेन्जं तत्थेव गवेसेज्जा ।
- ४. न य विसमं समं करेज्जा।
- ५. न निवाय-पवाय उस्सुगुत्तं ।
- ६. न डंस-मसगेसु खुभियव्यं ।

७. अरगी धूमो य न कायव्वो ।

एवं संजम-बहुले, संवर-बहुले, संवुड-बहुले, समाहि-बहुले; धीरे
काएण फासयंती कुस्तयं अन्मप्पन्साणजुत्ते समिए एगे चरेन्ज
धन्मं ।

एवं सेज्जासिमितिजोगेण भाविओ भवई अंतरप्पा। निच्चं अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्तमणुक्षाय-ओग्गहरुई।

चउत्थं - साहारण-पिंडपातलाभे भोत्तव्वं संजएण सिमयं।

न साय-पूपाहिकं, न खद्ध, न वेगियं, न तुरियं, न चवलं, न साहसं, न य परस्स पीलाकरं सावज्जं ।

तह भोत्तब्वं जह से तितयवयं न सीदित ।

साहारण-विद्यपायलाभे सुहुमं अदिसादाणवय-नियम-वेरमणं।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा अवग्रह समिति से भावित होता है वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्मों के करने और करवाने के दोश से नित्य विरत होता हुआ दत्त अनुज्ञात अवग्रह की रुचि वाला बनता है।

तृतीय—(१) पीढ़ा, फलक, शय्या या संस्तारक के लिए वृक्ष नहीं काटना चाहिए।

- (२) छेदन-भेदन किया कर शय्या नहीं वनवानी चाहिए।
- (३) जिसके उपाश्रय में निवास किया हो वहीं शय्या की गवेषणा करनी चाहिए।
  - (४) ऊँची-नीची जमीन को सम नहीं करना चाहिए।
- (५) हवा का अभाव हो या अधिक हवा आती हो तो कुछ भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए।
- (६) डांस या मच्छरों का उपद्रव हो तो भी क्षोभ नहीं होना चाहिए।
  - (७) अग्नि या धुऔं नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार जो पृथ्वीकाय आदि जीवों के रक्षण में तत्पर, आश्रव रोकने में तत्पर, कषाय और इन्द्रियों के निग्रह में तत्पर, चित्त-समाधि में तत्पर, धैर्यवान्, काया से सर्वदा (न केवल मनोरथ से) चारित्र का पालन करता हुआ अध्यात्मध्यान से युक्त होता है, वह रागादि से रहित होकर धर्म का आचरण करता है।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा शय्यासमिति के योग से भावित होता है वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्मों के करने के दोष से विरत होता हुआ दत्त अनुज्ञात अवग्रह की रुचि वाला वनता है।

चतुर्थ समान सार्घामकों को प्राप्त आहार आदि भी आजा प्राप्त करके उपयोग में लेने चाहिए।

सार्धीमकों के आहार में से शाक, दाल आदि अधिक नहीं लेने चाहिए, भोजन का भी अधिक भाग नहीं लेना चाहिए, (अन्यथा साधुओं को अप्रीति होती है) ग्रास वेग से नहीं निगलने चाहिए, ग्रास, मुँह में जल्दी-जल्दी नहीं रखने चाहिए, आहार करते समय कायिक चपलता नहीं रखनी चाहिए, सहसा (हित-मित-पथ्य का विवेक किये बिना) आहार नहीं करना चाहिए, 'दूसरों को पीड़ा हो" इस प्रकार आहार नहीं करना चाहिए, सावद्य (सदोष) आहार नहीं करना चाहिए।

आहार इस प्रकार लेना चाहिए जिससे नृतीय व्रत खण्डित न हो।

समान स्वधिमकों से प्राप्त आहार आदि के (आज्ञा लेकर) लेने में निश्चित रूप से सूक्ष्म अदत्तादान विरमण व्रत का पालन होता है। एवं साहारण-पिडपायलाभे समिति जोगेण भाविको भवइ अंतरप्पा ।

निच्च अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्तमणुक्षाय ओग्गहरुई ।

पंचमगं--१. साहम्मिएसु विषक्षो पर्जनियव्वी ।

२. उवगरण-पारणासु विणक्षो पर्उनियम्बो ।

३. वायण-नरियट्टणासु विणको पर्वजियन्वो ।

Y. दाण-गहण-पुच्छणासु विणक्षी पर्वनियव्वी ।

प्र. निरुष्टमण-ववेसणासु विणशो पर्वनियन्वो ।

६. गुरुषु साहुषु तवस्तीषु य विणओ पर्डेजियस्वी । अन्तेसु य एवमादिसु बहुसु कारणसएसु विणओ पर्डेजियन्यी ।

विणओवि तबो, तबो वि धम्मो, तम्हा विणओ पर्जनियव्यो।

एवं विणएण भाविओ भवई अंतरप्पा। णिच्चं अहिगरणं फरण-कारावण-पावकम्म विरए, वसमणु-णगाय ओरगहरुई।

—प. सु. २, अ. ३, सु. **१०**-१५

### उवसंहारो--

४४८. एविमणं संवरस्य दारं सम्मं संवरियं होइ सुष्पणिहियं, एवं पंचीह वि कारणेहि मण-यय-काय-परिग्विखएहि णिच्चं आमरणंतं च एस जोगो णेयव्वो धिइमया मइमया अणासवो अक्तुसो अछिद्दो अपिरस्सावी असंकितिहो सुद्धो सव्विज्ञण-मणुष्णाओ।

एवं तद्वयं संवरदारं फासिवं पालियं सोहियं,

तोरियं, किट्टियं, इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा आचरण विण्ड पात्र सिमिति के योग से भावित होता है।

वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्मों के करने व कराने के दोप से विरत होता हुआ दत्त-अनुज्ञात अवग्रह रुचि वाला वनता है।

पंचम—(१) साधर्मी के प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए।

(२) रोगी आदि के सेवा के लिए, पारणा तपश्चर्या की समाप्ति में विनय का प्रयोग करना चाहिए।

(३) वाचना—नये ग्रन्थ के अध्ययन में तथा परिवर्तना— सूत्रार्थक के दुहराने में विनय का प्रयोग करना चाहिए ।

(४) सार्धीमकों को आह।रादि देने में या उनसे आहारादि ग्रहण करने में अथवा सूत्रार्थ की पृच्छा में विनय का प्रयोग करना चाहिए।

(५) उपाश्रय से निकलते समय या उपाश्रय में प्रवेश करते समय विनय का प्रयोग करना चाहिए।

(६) गुरुओं की, साधुओं की, तपस्तियों की विनय करनी चाहिए इत्यादि ऐसे अनैक प्रसंगों में विनय का प्रयोग करना चाहिए।

"विनय तप है, तप धर्म है, इसलिए गुरुओं, साधुओं और तपस्त्रियों के प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए।"

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा विनय से भावित होता है वह दुगंति में ले जाने वाले पाप कमों के करने व कराने के दोयों से सदा विरत होता हुआ दत्त-अनुजात के अवग्रह की रुचि वाला वनता है। उपसंहार—

४४८. इस प्रकार मन, वचन और काय से पूर्ण रूप से सुरक्षितसुसेवित इन पाँच भावनाओं से संवर का यह द्वार—अस्तेय महाव्रत
सम्यक् प्रकार से संवृत-आचरित और सुप्रणिहित स्थापित हो
जाता है। अतएव धैयंवान् तथा मितमान् साधक को चाहिये कि
वह आस्रव का निरोध करने वाले, निर्मल (अकलुप) निष्टिच्छदकर्म-जल के प्रवेश को रोकने वाले, कर्मवन्ध के प्रवाह से रहित,
संक्लेश का अभाव करने वाले एवं समस्त तीर्थंकरों द्वारा अनुजात
इस योग को निरन्तर जीवनपर्यन्त आचरण में उतारे।

इस प्रकार (पूर्वोक्त रीति से) दत्तानुज्ञात नामक नृतीय संवर-द्वार यथासमय अंगीकृत, पालित, शोधित-निरतिचार आचरित या शोभाप्रदायक

तीरित-अन्त तक पार पहुँचाया हुआ कीर्तित-दूसरों के समक्ष आदरपूर्वक कथित आराहियं आणाए अणुपालियं भवइ।

एवं णयमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पितदं तिदं तिद्धवर तात्तणिमणं आघवियं सुदेतियं पतत्थे।

---प. सु. २, अ. ३, सु. १६

अन्नडित्यएहि अदत्तादाणाक्लेवो--थेरेहि तप्परिहारो य--

४४६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । वण्णओ । गुण-सिलए चेइए वण्णओ-जाव-बुढिविस्तिलापट्टओ वण्णओ तस्स णं गुणिसिलयस्स चेइयस्स अदूरसामंते बहवे अन्नउत्यिया परिवसंति ।

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आदिगरे

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीरस्य बहवे अंतेवासी थेरा भगवंतो जातिसम्पन्ना कुलसम्पन्ना-जाव-जीवि-यासा-मरणमयविष्पमुक्ता समणस्य भगवओ महावीरस्य अदूरसामंते उड्ढं जाणू अहोसिरा झाणकोट्ठोवगया सजमेणं तबसा अप्पाणं भावेभाणा-जाव-विहरंति ।

तए णं ते अञ्चरित्या जेणेन थेरा भगवन्तो तेणेन उवा-गच्छंति, उवागच्छित्ता ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी—''तुब्मे णं अज्जो तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अव्यिष्ट्य-अयच्च-क्लाय पावकम्मा सिकिरिया असंवुडा, एगंतदडा, एगंतज्ञाला या वि भवह ।

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अञ्चलियए एवं वयासी —
"केण कारणेणं अज्जो ! तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरयअप्पिंडहय-अप्पच्चक्खाय—पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि
भवामो ?"

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी-

"तुब्भे णं अञ्जो ! अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुंजह, अदिन्नं सातिञ्जह । तए णं तुब्भे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंज-माणा, अदिन्नं सातिज्जमाणा तिविहं तिबिहेणं असं ता- अनुपालित—निरन्तर सेवित और भगवान् की आज्ञा के अनुसार आराधित होता है।

इस प्रकार भगवान् ज्ञातमुनि महावीर स्वामी ने इस सिद्ध-वरशासन का कथन किया है, विशेष प्रकार से विवेचन किया है। यह तर्क और प्रमाण से सिद्ध है, सुन्नतिष्ठित किया गया है, भव्य जीवों के लिये इसका उपदेश किया गया है, यह प्रशस्त-कल्याणकारी-मंगलमय है।

अन्यतीथिकों द्वारा अदत्तादान का आक्षेप—स्थिवरों द्वारा उसका परिहार—

४४६. उस काल उस समय में राजगृह नगर था। (औपपातिक सूत्र में विणत चम्पानगरवत् जानना) गुणशीलक चैत्य था, — यावत् — पृथ्वीशिलापट्टक था। (यह वर्णन औपपातिक सूत्र के पूर्णभद्र चैत्य की भाँति समझना तज्ञा शिलापट्टक तक का वर्णन जानना) उस गुणशीलक चैत्य के आस-पास (इदं-गिदं) बहुत से अन्यतीथिक रहते थे।

उस काल उस समय में श्रमण भगवान् महावीर धर्म के आदि संस्थापक—यावत्—पघारे : (यह वर्णन भौपपातिकवत् जानना) —यावत्—परिपद् धर्मीपदेश सुनकर वापिस लीट गयी।

उस काल उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के बनेक शिष्य जातिसम्पन्न कुलसम्पन्न—यावत् —जीवन की आणा रिहत और मरण भय से रिहत स्थिवर भगवन्त श्रमण भगवान् महावीर के आस-पास घुटने खड़े रखकर, सिर नीचे झुकाकर, ध्यान कोष्ठ को प्राप्त होकर संयम-तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे।

एकदा वे अन्यतीथिक जहाँ स्थिवर भगवन्त थे, वहाँ आये। उनके पास आकर स्थिवर भगवन्तो की इस प्रकार कहा — "हें आयों! तुम तिविध-त्रिविध से (तीन करण तीन योग से) असंयत, अविरत, अत्रतिहत पापकमं वाले और अत्रत्यास्थान पाप कमं वाले हो, त्रिया सहित हो, असंवृत हो, एकान्त हिंसा कारक, एकान्त अज्ञानी भी हो।"

ततः स्थिवर भगवन्तों ने अन्यतीयिकों से इस प्रकार पूछा—
"हे आर्यों! किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध से असंयतअविरत-अप्रतिहत-पापकर्म और अप्रत्याख्यान पाप कर्म वाले
—यावत—एकान्त अज्ञानी हैं?"

तदनन्तर अन्यतीयिकों ने स्थविर भर्गवन्तों से इस प्रकार कहा-

"हे आर्य ! तुम अदत्त (बिना दिये) ग्रहण करते हो, अदत्त भोजन करते हो, अदत्त का स्वाद लेते हो—इस प्रकार तुम अदत्त ग्रहण करते हुए, अदत्त भोजन करते हुए, अदत्त की

अविरय-अपिडहय-अपच्चवखाय-य।वकम्मा-जाव-एगतवाला यावि भवह।"

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-

''केण कारणेणं अज्जो! अम्हे अदिन्नं गेण्हाओ, अदिन्नं भुंजामो, अदिन्तं सातिज्जामो ?"

तए णं अम्हे अदिग्नं गेण्हमाणा, अदिग्नं भुंजमाणा, अदिग्नं सातिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अप्पिहहय-अपच्चक्खाय-पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि भवामी ?

तए णं ते अन्नउत्यया ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी-

''तुम्हाणं अज्जो ! विज्जमाणे अदिन्ते, पडिगहेज्जमाणे अपडिग्गहिए निसिरिज्जमाणे अणिसट्टी,

तुब्मे णं अन्जो ! दिन्जमाणं पहिस्महमं असंपत्तं एत्थ णं अंतरा केइ अवहरिज्जा, गाहाबद्दस्त ण तं, नो खलु तं तुझ्मं, तइ णं तुब्मे अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं मुंजह, अदिन्नं सातिज्जह, "तए णं तुरुभे अदिन्तं गेण्हमाणा, अदिन्तं भुंजमाणा, अदिन्तं सातिन्जनाणा-जाव-एगंतवाला यावि भवह ।"

तए णं ते थेरा मगदन्तो ते अन्न उत्विए एवं वयासी --

''नो खलु अन्जो ! अम्हे अदिन्नं गिण्हामो, अदिन्नं मुंजामो, अदिन्नं सातिज्जामो, अम्हे पं अन्जो ! दिन्नं गेण्हामो, दिन्नं भूंजामो, दिन्नं सातिज्जामो।"

तए णं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणो, दिन्नं भुंत्रमाणा, दिन्नं सातिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-विरय-पिडहय-यच्च-बखाय-पावकम्मा, अकिरिया, संबुडा, एगंत अवंडा, एगंत-पंडिया यावि भवामी।

तए णं ते अम्र उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-

"केण कारणेणं अज्जो ! तुम्हे दिन्नं गेण्हह, दिन्नं भुंजह, · दिन्नं सातिज्जह,'' तए णं तुब्मे दिन्नं गेण्हमाणा-जाव-एगंत-पंडिया यावि भवह।

अनुमति देते हुए, त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-अप्रतिहत-पापक्रमं वाले और अत्रत्याख्यान पापकर्म वाले —यावतु — एकान्त अज्ञानी हो।

तत्पश्चात् स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीथिकों से इस प्रकार पूछा----

"हे आर्थो ! किस कारण से हम अदत्त ग्रहण करते हैं ? अदत्त भोजन करते हैं ? अदत्त का स्वाद लेते हैं ?

अदत्त का ग्रहण करते हुए अदत्त का भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमति देते हुए, त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-पापकर्म के अनिरोधक, पापकर्म के अप्रत्याख्यान वाले—यावत्— एकान्त अज्ञानी भी हैं?"

वाद में अन्यतीयिकों ने स्थिवर भगवन्तों से इस प्रकार कहा-

''हे आर्यो ! आपके मत में दिया जाता हुआ पदार्थ ''नहीं दिया", ग्रहण किया जाता हुआ पदार्थ "नहीं ग्रहण किया", पात्र में डाला जाता हुआ पदार्थ--"नहीं डाला गया" ऐसा कथन है।

हे आर्थो ! आपको दिया जाता हुआ पदार्थ, जब तक पात्र में नहीं पड़ा तव तक वीच में से ही कोई उसका अपहरण कर ले तो तुम कहते हो-"वह उस गृहपति के पदार्थ का अपहरण हुआ", "तुम्हारे पदार्थ का अपहरण हुआ" ऐसा तुम नहीं कहते। इस कारण से तुम अदत्त का ग्रहण करते हो, तुम अदत्त का भोजन करते हो, अदत्त की अनुमति वेते हो, अतः तुम अदत्त का ग्रहण करते हुए, अदत्त का भोजन करते हुये, अदत्त की अनुमति देते हुए-यावत् -एकान्त अज्ञानी हो।"

तदनन्तर स्वविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिको को इस प्रकार कहा-

हे आर्यो ! हम अदत्त ग्रहण नहीं करते, अदत्त भोजन नहीं करते, अदत्त की अनुमोदना नहीं करते, हम दत्त (दिया हुआ) ग्रहण करते हैं, दत्त का भोजन करते हैं, दत्त की अनुमोदना करते हैं।

अतः हम दत्त को ग्रहण करते हुए, दत्त का भोजन करते हुये, दत्त का अनुमोदन करते हुए, त्रिविध-त्रिविध संयत-विरत, पापकर्मो के निरोधक, पापकर्मों के प्रत्याख्यान किये हुए. श्रिया रहित-संवृत, एकान्त अहिसक, एकान्त ज्ञानी हैं।"

तत्पश्चात् उन अन्यतीयिकों ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा---

''हे आयों ! किस कारण से तुम दत्त ग्रहण करते हो, दत्त भोजन करते हो, दत्त की अनुमोदना करते हो, दत्त ग्रहण करते हुए-यावत्-एकान्त ज्ञानी हो ?

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी —

"अम्हे णं अन्नो ! दिन्नमाणे दिन्ने, पडिगहेन्नमाणे पहि-ग्गहिए निसिरिज्जमाणे निसट्टे। अम्हे णंतं णो खलु तं गाहावइस्स ।

तए णं अम्हे दिन्नं गेण्हामो, दिन्नं भुंजामो, दिन्नं सातिज्जामो, तए णं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा, दिन्नं भुंजमाणा, दिन्नं साति-ज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-विरय-पिडहय पच्चवखाय-पावकम्मा-जाव-एगंतपंडिया यावि भवामो ।

तुब्भे णं अज्जो ! अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं असंजय-अतिरय-अपडिहय-अपच्चवखाय पावकम्मा-जाव-एगंतबाला यावि भवह।

तए णं ते अन्न जिल्या ते थेरे भगवंते एवं वयासी-

''केण कारणेणं अज्जो अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अपिडहय-अपच्चवखाय पावकम्मा सिकरिया-असंवुडा एगंत-दंडा एगंतवाला पावि भवामी?

तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी —

''तुब्मे णं अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुंजह, अदिन्नं साइज्जइ, तए णं अज्जो ! तुझ्मे अदिःनं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चवलाय पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि भवह।"

तए णं ते अन्न अत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी —

''केण कारणेणं अज्जो! अम्हे अदिन्तं गेण्हामो, अदिन्तं भुंजामो, अदिन्नं साइन्जामो, तए णं अम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं, असंजय-अविरय-अपच्चक्खाय-पावकम्मा-जाव-एगंतबाला यावि भवामो।"

तए णं थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-

तदनन्तर स्थविर भगवन्तों ने अन्यतीर्थिकों को इस प्रकार कहा —

"हमारे मत में हे आर्यो ! दिया जाता हुआ "दिया गया" ग्रहण किया जाता हुआ "ग्रहण किया" पात्र में डाला जाता हुआ "पात्र में डाला गया" ऐसा कथन है। अतः हमें दिया हुआ पदार्थ जब तक पात्र में नहीं पड़ा हो तव तक बीच में से कोई अपहरण करता है तो वह हमारा है, वह गृहस्य का नहीं है।

अतः हम दिया हुआ ग्रहण करते हैं, दिया हुआ भोजन करते हैं, दिये हुए की अनुमित देते हैं। इस प्रकार हम दत्त का प्रहण करते हुए, दत्त का भोजन करते हुए, दत्त की अनुमृति देते हुए. त्रिविध-त्रिविध से संयत-विरत-पापकर्म के निरोधक, पाप कर्म के प्रत्याख्यान किये हुए किया रहित, संवृत्त, एकान्त बहितक ---यावत् -- एकान्त पण्डित हैं।

हे आर्यो ! तुम स्वयं त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-पापकर्मों के अनिरोधक, पापकर्मों के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए —यावत् — एकान्त अज्ञानी हो ।

तत्पश्चात् उन अन्यतीयिकों ने स्थविर भगवन्तों है इस प्रकार पूंछा-

"किस कारण से हम त्रिविध-त्रिवित्र से असंयत-अविरत-पापकर्मों के अनिरोधक पापकर्मों के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए ---यावत्--एकान्त अज्ञानी हैं ?"

तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तों ने अन्यतीर्थिकों से [इस प्रकार कहा--

हे आर्यो ! तुम अदत्त ग्रहण करते हो, अदत्त भोजन करते हो, अदत्त की अनुमित देते हो। इस प्रकार हे आर्थो ! तुम अदत्त ग्रहण करते हुए, अदत्त भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमित देते हए त्रिविध-त्रिविध के असंयत, अविरत, पापकर्मों के अनिरोधक, पापकमों के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए-यावत्-एकान्त अज्ञानी हो।

तदनन्तर उन अन्यतीयिकों ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा-

हे आर्थो ! किस कारण से हम अदत्त ग्रहण करते हैं, अदत्त भोजन करते हैं, अदत्त की अनुमति देते हैं, इस प्रकार अदत्त ग्रहण करते हुए, अदत्त भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमति देते हुए त्रिविध-त्रिविध असंयत-अविरत-पापकर्मी के अनिरोधक, पापकर्मो के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए-यावत - एकान्त अज्ञानी होते हैं ?

तत्पश्चात् उन स्थविर भगवन्तों ने अन्यतीर्थिकों से इस प्रकार कहा---

तुन्ते णं अन्जो दिन्त्रमाणे-अदिन्ते, परिगहेन्जमाणे अपिर-गाहिए, निसिरिन्जमाणे अनिसट्टे ।

तुरमे णं अन्जो ! दिग्जमाणं पिंडिगाहगं असंपत्तं एत्य णं अंतरा केइ अवहरिज्जा गाहाबद्दस्स णं तं, नो खलु तं तुन्मं, तए णं तुन्मे अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं मुंजह, अदिन्नं सातिज्जह,

तए णं तुब्धे अविन्नं गेण्हमाणा, अविन्नं भूंजमाणा, अविन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अपिहरय-अपस्चक्खाय-पावकम्मा-जाव-एगंतबाला यावि भवह।"
——वि. स. म, स. ५, सु. १-१५ हे आयों तुम देते हुए की "अदत्ता" ग्रहण करते हुए को "ग्रहण नहीं किया", पात्र में डाला जाता पदार्थ "नहीं डाला गया" (मानते हो)।

हे आयं ! दिया जाता हुआ पदार्थं जब-तक पात्र में नहीं आया और बीच में से ही कोई उसे अपहरण करता है तो वह गृहस्थ का है, वह तुम्हारा नहीं है, अतः तुम अदत्त ग्रहण करते हो, अदत्त भोजन करते हो, अदत्त की अनुमित देते हो—

इस प्रकार तुम अदत्त का ग्रहण करते हुए. अदत्त का भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमति देते हुए त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-पापकर्मों के अनिरोधक, पापकर्मों का प्रत्याख्यान नहीं किये हुए—याबत्—एकान्त अज्ञानी हो।"



# चतुर्थ महाग्रत

# ब्रह्मचर्य स्वरूप (१)

च उत्थ बंभचेर महन्वयस्स आराहण-पइण्णा— । ४४०. अहावरे च उत्थे भंते ! महन्वए मेहुणाओ वेरमणं ।

सन्वं भन्ते । मेहुणं पच्चवलामि; से दिन्वं वा माणुसं वा, तिरिक्ख जोणियं वा।

[से य मेहुणे चलव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 9. दब्वओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।

- १. दःवओ रूवेसु वा, रूवसहगतेसु वा दव्वेसु,
- २. खेत्रओ उड्ढलोए वा, अहोलोए वा, तिरियलोए वा।
- ३. कः लओ दिया वा राओ वा,
- ४. भावओ रागेण वा दोसेण वा ।]

नेव सयं मेहुणं सेवेज्जा, नेवऽन्नेहि मेहुणं सेवावेज्जा, मेहुणं सेवंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए-तिविहं तिवि-हेणं, मणेणं वायाए काएणं, न करेमि, न कारवेमि, करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्त भन्ते । पिंडवकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-रामि । $^1$ 

चउत्थे भन्ते ! महत्वए उवट्टिओमि सन्वाओ मेहुणाओ वेरमणं । —दस. स. ४, सु. १४ अहावरं चउत्थं भंते ! महत्वयं पन्चक्खामि सन्वं मेहुणं ।

से दिन्नं ना, माणुसं ना, तिरिक्खजोणियं ना, णेन सयं मेहुणं गच्छेज्जा । णेनऽण्णं मेहुणं गच्छानिज्जा, अण्णं पि मेहुणं गच्छंतं ण समणुजाणेज्जा,

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं-जाव-वोसिरामि ।

चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत के आराधन की प्रतिज्ञा— ४५०. भन्ते ! इसके बाद चौथे महाव्रत में मैथुन की विरित्त होती है।

भन्ते ! में सब प्रकार के भैथून का प्रत्याख्यान करता हूँ। देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अथवा तियं व सम्बन्धी।

[वह मैथुन चार प्रकार का है, जैसे—(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से।

- (१) द्रव्य से रूप में या रूप युक्त द्रव्य में,
- (२) क्षेत्र से उध्वं लोक, या अधोलोक या तिर्यक्लोक में,
- (३) काल से दिन में या रात्रि में,
- (४) भाव से राग या हेप से ।]

मैथुन का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरों से मैथुन सेवन नहीं कराऊँगा और मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से— मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! मैं अतीत के मैथुन-सेवन से निवृत्त होता हूं, उसकी निन्दा करता हूँ, गहीं करता हूँ और मैथुन से अविरत आत्मा की अतीत अवस्था का ज्युत्सर्ग करता हूँ।

भन्ते ! मैं चौथे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सर्व मैथुन की विरति होती है।

इसके बाद भगवन् ! मैं चतुर्य महाव्रत स्वीकार करता हूँ इसके सन्दर्भ में समस्त प्रकार के मैथुन — विषय सेवन का प्रत्या-स्थान करता हूँ।

देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी और तिर्यन्च योनि सम्बन्धी मैथुन का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा, न दूसरों से एतत् सम्बन्धी मैथुन सेवन कराऊँगा, और नहीं मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन करूँगा।

यावज्जीवन तक तीन करण तीन योग से यह प्रतिज्ञा करता हूँ—यावत्—अपनी आत्मा से मैंथुन सेवन पाप का व्युत्सर्ग करता हूँ।

१ विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्तुणा । उग्गं महन्वयं वंभं धारेयन्वं सुदुक्करं ॥

मेहुणविरमणवयस्स पंच भावणाओ —
४५१. तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति ।

१. तित्यमा पहमा भावणा—
णो णिग्गंथे अभिक्लणं अभिक्लणं इत्योणं कहं कहइत्तए
सिया ।
केवली वूया—निग्गंथे णं अभिक्लणं अभिक्लणं इत्योणं कहं
कहेमाणे संतिभेदा, सतिवियंगा, संति केवलिपण्णत्ताओ
धम्माओ भंसेज्जा ।

णो णिग्गंथे अभिक्खणं अभिक्खणं इत्यीणं कहं कहेइत्तए सिय ति पदमा भावणा ।

२. अहावरा दोच्चा मावणा-

णो णिग्गंथे इत्थीणं मणोहराइं मणोरमाइं इंदियाईं आलो-इत्तर णिन्हाइतर सिया।

केवली बूया—िणगंथे णं इत्योणं मणोहराइं मणोरमाइं इंदियाइं आलोएमाणे णिन्झाएमाणे संतिभेदा, संतिविमंगा संति केवलिपण्णताओ धम्माओ भंतेज्जा,

णो जिग्गंथे इत्यीणं मणोहराइं मणोरमाइं इंदियाइं आलो-इत्तए जिन्द्राइत्तए तिय ति दोच्चा मावणा ।

३, अहावरा तच्चा भावणा — णो णिग्गंथे इरथीणं पुस्त्ररयाइं पुन्वकीलियाइं सुमरित्तए सिया। केवली बूया—णिग्गंथे णं इन्थीणं पुरुवरयाइं पुन्वकीलियाइं सरमाणे संतिभेदा नितिवर्भगा संति केवलियणत्ताओ धम्माओ भंतिज्ञा।

णो णिरगंथे इत्योणं पुरवरयाइं पुरवकीलियाइं सुमरिसए सिय सि तस्वा भावणा ।

४. यहावरा च उत्था भावणा—

णातिमत्तपाण-भोयणभोई से निगाय, णो पणीयरसमोपण-

केवली व्रया — अतिमत्तवाण — भोयणभोई से णिग्गंथे पणीय-रस भोयणभोई ति संतिभेदा संतिविमंगा संति केवलि-पण्णताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

मैथुनविरमणवृत की पाँच भावनाएँ— ४५१. उसकी पाँच भावनाएँ कही गई हैं—

(१) उन पाँच भावनाओं में पहली भावना इस प्रकार है— निर्ग्रन्थ साधु वार-वार स्वियों की काम-जनक कथा (वात-चीत) न कहे।

केवली भगवान् ने कहा है—वार-वार स्त्रियों की कथा कहने वाला निर्ग्रन्थ शान्ति रूप चारित्र का और शान्तिरूप ब्रह्मचर्य का भग करने वाला होता है, तथा शान्तिरूप केवली-प्ररूपित धर्म से श्रष्ट हो जाता है।

अतः निग्रंन्थ को स्त्रियों की कथा वार-त्रार नहीं कहनी चाहिए। यह प्रथम भावना है।

(२) इसके पण्चात् दूसरी भावना यह है-

निग्रंत्य साधु काम-राग से स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों को सामान्य रूप से या विशेष रूप से न देखें।

केवली भगवान् ने कहा है —िस्त्रयों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों को काम-रागपूर्वक सामान्य या विशेष रूप से अवलोकन करने वाला साधु शान्तिरूप चारित्र का नाश तथा शान्तिरूप ब्रह्मचयं का भंग करता है, तथा शान्तिरूप केवली अरूपित धमं से भ्रष्ट हो जाता है।

अतः निर्ग्रन्य को स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों का कामरागपूर्वक सामान्य अथवा विभेष रूप से अवलोकन नहीं करना चाहिए। यह दूसरी भावना है।

(३) इसके अनन्तर तीसरी माचना इस प्रकार है— निग्रंन्थ साधु स्त्रियों के साथ की हुई पूर्वरित (पूर्वाश्रम में की हुई) एवं पूर्व कामश्रीड़ा का स्मरण न करे।

केवली भगवान् ने कहा है - स्त्रियों के साय की हुई पूर्वरित एवं पूर्व कामकीड़ा का स्मरण करने वाला साधु शान्ति- रूप चारित्र का नाश तथा शान्तिरूप ब्रह्मचर्य का भंग करने वाला होता है तथा शान्तिरूप केवलीप्ररूपित धर्म से फ्रण्ट हो जाता है।

अतः निर्ग्रन्थ साधु स्त्रियों के साथ हुई पूर्वरति एवं पूर्व काम-क्रीड़ा का स्मरण न करे। यह तीसरी भावना है।

(४) इसके वाद चौथी भावना इस प्रकार है-

निर्यन्य व्यतिमात्रा में आहार-पानी का सेवन न करे, और न ही सरस स्निग्ध-स्वादिष्ट भोजन का उपयोग करे।

केवली भगवान् ने कहा है — जो निर्प्रन्य प्रमाण से अधिक (अतिमात्रा में) आहार-पानी का सेवन करता है, तथा स्निग्ध सरस-स्वादिष्ट भोजन करता है, वह णानितस्प चारित्र का नाण करने वाला तथा भानितस्प द्रह्मचर्य को भंग करने वाला होता है तथा णानितस्प केवली-प्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। **३१६**]

णातिमत्तपाण-भोयणभोई से निग्गंथे, णो पणीतरसभोयणभोई ति चडत्या भावणा ।

५. अहावरा पंचना भावणा-

णो णिग्गंथे इत्यो-पतु-पंडगसंसत्ताई सवणासणाई सेवित्तए सिया।

केवली बूया—निग्गंथे णं इत्यी-पसु-पंडगसंसत्ताई सयना-सणाइं सेवेमाणे संतिभेदा संतिविभंगा, संति केवलियण्ण-सालो धम्माओ भंसेज्जा।

णो णिग्गंये इत्यी-पतु-पंडगसंसत्ताई सयणासणाई सेवित्तए सिय ति पंचमा भावणा।

एताव ताव महत्वए सम्मं काएण फासिते पालिते सोहिते तीरिए किट्टिते अविट्ठिते आणाए आराहिते यावि भवति ।

चउत्यं मंते ! महस्वयं मेहणाओ वेरमणं ।

—्ञा. सु. २, ञ. १४, सु. ७=६-७==

बंभचेर महिमा-

४५२. जंबू ! एतो य बंमवेरं उत्तम-तव-नियम-णाण-वंतण-चरित्त-समत्त-विणयमूलं ।

> यम-नियम-गुणप्पहाणजुत्तं, हिमबंत-महंत-तेयमंत-पसत्य-गंभीर-यिमित-मज्झं,

इसलिए निर्यन्य को अित मात्रा में आहार-पानी का हेरत या सरस स्निन्ध भोजन का उपभोग नहीं करना चाहिए। यह चौथी भावना है।

इसके अनन्तर पंचम भावना का स्वरूप इस प्रकार है-

नियंन्य स्त्री, पगु और नपुंसक से संसक्त ग्रव्या (वस्ति) और आसन आदि का सेवन न करे।

केवली भगवान् कहते हैं—जो निर्प्रत्य स्त्री, पशु और नर्नु-सक से संसक्त गय्या और आसन सादि का सेवन करता है, वह शान्तिरूप चारित्र को नष्ट कर देता है, जान्तिरूप इहावर्ष को भंग कर देता है और शान्तिरूप केवलीप्ररूपित धर्म है प्रष्ट हो जाता है।

इसलिए निर्प्रन्य को स्त्री-पशु-नपुंचक संचक्त स्या और आसन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह पंचन भावना है।

इस प्रकार इन पाँच भावनाओं से विधिन्द एवं स्तीकृत मैयुनविरमण रूप चतुर्यं महाब्रत का सम्यक् प्रकार हे काल हे स्पर्शं करने पर, उसका पालन करने पर, उसका छोड़न करने पर, प्रारम्भ से पालन करते हुए पूर्णं करने पर, पूर्वं नियमों का पालन करने पर, कीर्तंन करने पर तथा अन्त तक उद्धनें वद-स्थित रहने पर भगवदाज्ञा के अनुरूप सम्यक् काण्डन हो जाता है।

भगवन् ! यह मैयुन-विरमणरूप चतुर्य महावत है।

व्रह्मचर्यं महिमा-

४५२. हे जम्बू ! अदत्तादानिवरमण के अनन्तर ब्रह्मवर्ष वत है। यह ब्रह्मवर्ष उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सन्यस्त तथा दिनय का मूल है।

यम और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त है। हिमवान् पर्वत से भी महान और तेवस्वी, जिसके पातन करने से साधकों का अन्तःकरण प्रशस्त, गम्भीर और स्पिर हो

जाता है।

१ (क) समवायांग सूत्र में चतुर्थं महाव्रत की पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं—१. स्त्री-पशु और नपुंसक से संसक्त शयन, लासन की वर्जन, २. स्त्रीकथा विरर्जनता, ३. स्त्रियों की इन्द्रियों के अवलोकन का वर्जन, ४. पूर्वभूक्त और पूर्वऋढ़ित का अस्मरण, ५. प्रणीत आहार का विवर्जन।

<sup>(</sup>ख) प्रश्नव्याकरण में पांच भावनाएँ इह प्रकार हैं—१. बसंसक्त वासवसित, २. स्त्रीजन कया-वर्जन, २. स्त्री के अंग प्रत्यंगों और चेष्टाओं के अवलोकन का वर्जन, ४. पूर्वभूक्त भोगों की स्मृति का वर्जन, ५. प्रणीत रस का भोजन वर्जन।

विस्तृत पाठ परिशिष्ट में देखें।

—प. स. २. अ. ४, सु. ६-१२

अज्जवसाहुजणाचरितं
मोद्द्यमगां, विसुद्ध-सिद्धिगति-निलयं,
सासयमव्याबाहमपुणन्मयं, पतत्थं, सोमं, सुभं, सिवमयलम-द्यायकरं,

जितवर सारिवलतं, सुचरियं, सुसाहियं,

नवरं--- मुणिवरेहि महापुरिस-धीर-सूर-धिम्मय-धितिमंताण य सवा विसुद्धं,

मन्त्रं सन्त्रभन्त्रजणाणुचिन्न निस्संकियं निन्मयं, निसुसं, निराधासं, निरुवलेवं,

निब्दुतिघरं, नियमं, निप्पकंपं तव-संजम-मूल-दितय-णेम्मं,

पंच महत्वय-सुरम्खियं, समिति-गुत्तिगुत्तं, झाणवरकवाडसुक्यं, अञ्झप्पविन्नफितहं,

संनदोक्छइय-दुरगइपहं, सुगइपहदेसगं च, लोगुत्तमं च। ---प. सु. २, अ. ४, सु. १

देवदाणवगन्धश्वा जक्त-रक्षत-किन्नरा। बन्मयारिं नमंसन्ति, बुक्करं जे करन्ति तं॥

----- उत्त. थ. १६, गा. १८

बंभचेरस्स सत्ततीसं उवमाओ--४५३. १. वयमिणं पडमसर-तलाग-पालिमूयं,

- २. महासगड-अरगतुंबपूयं,
- ३. महाविदिम-स्वतः खंघमूयं,
- ४. महानगर-पागार-कवाद-फलिहमूयं,
- ५. रज्जु-पिणिद्धो व इंदकेतु विसुद्धऽणेग-गुण-संपणिद्धं ।
- ६. गतुगण-णक्खल-तारगाणं च जहा उड्वई ।

यह सरल साधुजनों द्वारा आचरित है।

यह मोक्षमार्ग है, विणुद्ध सिद्ध गति का स्थान है।

यह शाश्वत है, क्षुधादि पीड़ाओं से रहित है और पुनर्भव को रोकने वाला है, प्रशस्त है, मंगलमय है, सौम्य है, शुभ अथवा सुखरूप है, शिव है, अवल है, अक्षयकारी है।

इस ब्रह्मचर्य का यतिवरों ने सम्यक् प्रकार से रक्षण किया है, सम्यक् प्रकार से आचरण किया है, सभ्यक् प्रकार से कहा है।

विशेष-- उत्तम मुनियों ने, महापुरुपों ने, धीर, शूरवीरों ने, धार्मिक पुरुपों ने, धैर्यवानों ने इस ब्रह्मचर्य का सदा, याव-ज्जीवन पालन किया है।

यह वर्त निर्दोव है, कल्याणकारी है, भव्यजनों ने इसका आचरण किया है, यह शंका रहित है, भय रहित है, तुपरिहत-स्वच्छ-तन्दुल के समान खेद के कारणों से रहित है, पाप के लेप से रहित है।

निवृत्ति—मन का मुक्ति गृह है, नियमों से निश्चल है, तप-संयम का मूल है।

पंच महाव्रतों से सुरक्षित है, सिमति गुप्ति से युक्त है। उत्तम ध्यान के लिए कपाट के पीछे मध्य भाग में दी हुई अर्गला के समान है।

यह वृत दुगंति के मार्ग को अवस्त करने वाला है और सुगति का पथदर्शक है। यह वृत लोक में उत्तम है।

ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धवं, यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सभी नमस्कार करते हैं, जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है।

व्रह्मचर्यं की सैंतीस उपमाएँ—

- ४५३. (१) यह वृत कमलों से सुशोभित सरोवर और तालाव के समान धर्म की पाल के समान है अर्थात् धर्म की रक्षा करने वाला है।
- (२) किसी महाशकट के पहियों के आरों के लिए नाभि के समान है।
- (३) यह वृत किसी विशाल वृक्ष के स्कन्ध के समान है, धर्म का आधार ब्रह्मचर्य है।
- (४) यह वृत महानगर के प्राकार—परकोटा के कपाट की अर्गला के समान है।
- (५) डोरी से वैंधे इन्द्रध्वज के सदृश है। उसी प्रकार अनेक गुणों से समृद्ध ब्रह्मचर्य है।
- (६) जैसे ग्रहगण नक्षत्र और तारागण में चन्द्रमा प्रधान होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।

- ७. मणि मुत्त सिल प्यवाल-रत्त-रयणागराणं च जहा समुद्दो ।
- ८. बेरूलिओ चेव जहा मणीणं।
- १: जहा मउडो चेव भूसणाणं।
- १०. बत्थाणं चेव खोमजुयलं ।
- ११. अरविन्द चेव पुष्फजेट्ठं।
- १२. गोसीसं चेव चंदणाणं ।
- १३. हिमवन्तो चेव ओसहीणं ।
- १४. सीतोदा चेव निन्नगाणं।
- १५. उदहीसु जहा सयंभुरमणी ।
- १६. रूपगवरे चेव मंडलिक-पव्वयाणं।
- १७. पवरो एरावण इव कुंजराणं।
- १८. सिहोन्य जहा मिगाणं।
- १६. पवरो सुपन्नगाणं च वेणुदेवे ।
- २०. धरणे जहा पण्णग-इंदराया।
- २१. कप्पाणं चेव बंभलोए।
- २२. सभासु य जहा भने सोहम्मा।
- २३. ठितिसु लवसत्तमन्व पवरा।
- २४. दाणाणं चेव अभयदाणं।
- २४. किमिराओ चेव कम्बलाणं।
- २६. संघयणे चेव वज्जरिसभे।
- २७. संठाणे चेव समच उरंसे।

į

(৩) मणि, मुक्ता, शिला, प्रवाल और लाल (रत्न) की उत्पत्ति के स्थानों में समुद्र प्रधान है, उसी प्रकार ब्रह्मवर्य सर्व व्रतों का श्रेष्ठ उद्भव स्थान है।

सूत्र ४५३

- (=) इसी प्रकार ब्रह्मचर्य मिणयों में वैडूर्यमिण के समान उत्तम है।
  - (६) आभूषणों में मुकुट के समान है।
- (१०) समस्त प्रकार के वस्त्रों में क्षोमयुगल/कपास के वस्त्र-युगल के सदृश है।
  - (११) पुष्पों में श्रेष्ठ अरविन्द-कमलपुष्प के समान है।
  - (१२) चन्दनों में गोशीर्ष चन्दन के समान है।
- (१३) जैसे औषधियों चमत्कारिक वनस्पतियों का उत्पत्ति स्थान हिमवान् पर्वत है, उसी प्रकार आमशौषधि आदि (लिब्ध्यो) की उत्पत्ति का स्थान ब्रह्मचर्य है।
- (१४) जैसे निदयों में शीतोदा नदी प्रधान है, वैसे ही सव वतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।
- (१४) समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र जैसे महान् है, उसी प्रकार वतों में ब्रह्मचर्य महत्वशाली है।
- (१६) जैसे माण्डलिंक अर्थात् गोलाकार पर्वतों में रुचकवर पर्वत प्रधान है, उसी प्रकार सव बतों में ब्रह्मवर्य प्रधान है।
- (१७) इन्द्र का एरावण नामक गजराज जैसे सर्व गजराजों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब ब्रतों में ब्रह्मचर्य मुख्य है।
  - (१८) ब्रह्मचर्य वन्य जन्तुओं में सिंह के समान प्रधान है।
- (१६) ब्रह्मचर्य सुपर्णकुमार देवों में वेणुदेव के समान श्रेष्ठ है।
- (२०) जैसे नागकुमार जाति के देवों में धरणेन्द्र प्रधान है, उसी प्रकार सर्व व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।
  - (२१) कल्पों में ब्रह्मलोक कल्प के समान ब्रह्मचर्य उत्तम है।
- (२२) जैसे उत्पाद सभा खादि इन पाँचों सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में ब्रह्मचर्य है।
- (२३) जैसे स्थितियों में लवसत्तमा-अनुत्तरिवमानवासी देवों की स्थिति प्रधान है, उसी प्रकार वतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।
- (२४) सब दानों में अभयदान के समान ब्रह्मचर्य सब ब्रतीं में श्रेष्ठ है।
- (२५) ब्रह्मचर्य सब प्रकार के कम्बलों में कृमिरागरक्त कम्बल के समान उत्तम है।
- (२६) संहननों में वज्रऋषभनाराचसंहनन के समान ब्रह्म-चर्य समस्त व्रतों में उत्तम है।
- (२७) संस्थानों में समचतुरस्रसंस्थान के समान ब्रह्मचर्य समस्त व्रतों में उत्तम है।

२८. झाणेसु य परमसुक्कझाणं ।

सूत्र ४५३-४५५

- २६. णाणेसु य परमकेवलं सुप्रसिद्धं ।
- २०. लेसासु य परम सुरकलेसा ।
- ३१. तित्पंफरे जहा चेय मुणीणं ।
- ३२. बारोमु जहा महाविदेहे ।
- ३३. गिरिराया चेव मंदरवरे।
- ३४. घणेषु जह नंदणवर्ण पयरं ।
- ३४. दुमेयु जहा जेवू सुदंसणा विस्सुयजसा, जीए नामेण, य-अयंदीयो ।
- इः तुरगयती, गववती, रहपती, नरवती जह विमुत् चेव-राया ।
- ३७, रहिष चेय जहा महारहगए ।

एवमणेगा गुणा अहीणा भवंति एवर्हमि वंगचेरे ॥ - प. मृ. २, य. ४, मृ. २

वंभचेरमगो सब्वे महब्दया मग्गा-

४५४ जीव व भगांवि होइ महमा मध्यं मंभगमिव्वथमित्यय-मुब्लिय-मृत्तित्वय-पश्चयपिय-गरिय-परिमिष्य - विणासियं, विषय-मील-तय-नियम-गुणमपूर्ह ।

--- ૧. તુ. ૨, લ. ૪, તુ. ૨-३

वंभन्नेरं आराहिए सब्वे महन्वया आराहिया-

४५५. तं धंर्म भगवंतं जीन य आराहियंनि वयमिणं सटवं —

- (२६) ब्रह्मचर्यं ध्यानों में परम णुक्लध्यान के समान सर्व-प्रधान है।
- (२६) समस्त ज्ञानों में जैसे केवलज्ञान प्रधान है, उसी प्रकार सर्व व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।
- (३०) नेश्याओं में परमणुक्ललेश्या जैसे सर्वोत्तम है, वैसे ही सब प्रतों में ब्रह्मचयं ब्रत प्रधान है।
- (३१) प्रतानमं प्रत सव प्रतों में इसी प्रकार उत्तम है, जैसे गव गुनियों में तीर्थंकर उत्तम होते हैं।
- (३२) ब्रह्मचर्य सभी ब्रतों में वैसा ही श्रेष्ठ है, जैसे सब धोत्रों में महाविदेह क्षेत्र उत्तम है।
- (३३) पर्वतों में गिरिराज सुमेर की भौति ब्रह्मचयं सर्वोत्तम यत है।
- (३४) जैसे समस्त वनों में नन्दनवन प्रधान है, उसी प्रकार समस्त यतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।
- (३५) जैसे समस्त वृक्षों में सुदर्शन जम्यू विख्यात है, जिसके नाम से यह द्वीप विरुयात है। उसी प्रकार समस्त व्रतों में ब्रह्मचयं विख्यात है।
- (३६) जैसे अश्वाधिनति, गजाधिपति और रथाधिपति राजा विख्यात होता है, उसी प्रकार **ब्रह्मचयंब्रताधिपति** ंविख्यात है।
- (३०) जैसे रिवकों में महारथी राजा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार समस्त ग्रतों में ब्रह्मचयं ग्रत सर्वश्रेष्ठ गाना है।

इस प्रकार (ब्रह्मचयं) अनेक निर्मल गुणों से व्याप्त है।

त्रह्मचर्य के खण्डित होने पर सभी महाव्रत खण्डित हो जाते हैं---

४५४. (यह ऐसा आधारभूत प्रत है) जिसके भग्न होने पर मह<u>मा—एकदम मब</u> विनय, शील, तप और गुणों का समूह फूटे घड़े की तरह मधान हो जाता है, दही की तरह मथित हो जाता है, आट की भाँति चूणं-चूरा चूरा हो जाता है, कांटे लगे गरीर की तरह मल्य युक्त हो जाता है। पर्वत से लुक्की मिला कं समान लुढ़का-गिरा हुआ, चीरी या तोड़ी हुई लकड़ी की तरह गण्डित हो जाता है तथा दुरवस्था को प्राप्त और अग्नि द्वारा दग्ध होकर विन्तरे काष्ठ के समान विनष्ट हो जाता है।

ब्रह्मचर्यं की आराधना करने पर सभी महावतों की आरा-धना हो जाती है-

वह ब्रह्मचयं भगवान है--अतिणय सम्पन्न है।

"सीलं तवो य, विणओ य, संजमो य, खंती, गुत्ती, मुत्ती, तहेव इहलोइय-पारलोइय जसे य, कित्ती य, पच्चओ य"। तम्हा निहुएण वंभचेरं चरियम्बं, सन्वको विसुद्धं जावज्जी-वाए जाव सेयट्ठी संजउत्ति।।

एवं भणियं वयं भगवया, तं च इमं---गाहाओ— पंचमहस्वसुष्वयमूलं, समणमणाइल साहुसुचिन्नं । वेर-विरमणं पज्जवसाणं, सन्वसमुद्दमहोदधितित्यं ।।

तित्थकरेहि सुदेसियमागं, नरय-तिरिच्छ-विविज्जियमागं । सिद्धिविमाणअवंगुयदारं ॥ सध्वपवित्तिसुनिम्मियसारं,

देव-नरिद-नमंतियपूर्यं, सव्वजगुत्तम-मंगलमग्गं । दुद्धरिसं गुणनायकमेनकं, मोक्खपहस्सऽवींडसगभूयं ॥ - प. सु. २, अ. ४, सु. ३-४

बंभचेर विघातका-

४५६. जेण सुद्धचरिएण भवइ सुबंभणो सुसमणो सुसाह सुइसी सुमुणी संजए एवं भिक्खू जो सुद्धं चरति बंभचेरं।

इस प्रकार एक ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर अनेक गुण स्वतः अधीन--प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने पर निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या सम्बन्धी सम्पूर्ण वृत अखण्ड रूप से पालित हो जाते हैं, यथा-शील, समाधान, तप, विनय और संयम, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति-निर्लोभता । ब्रह्मचर्य वत के प्रमाव से इहलोक और परलोक सम्बन्धी यश और कीर्ति प्राप्त होती है। यह विश्वास का कारण है अर्थात् ब्रह्मचारी पर सव का विश्वास होता है। अतएव श्रेयार्थी को एकाग्रचित्त से (तीन करण और तीन योग से) विशुद्ध (सर्वधा निर्दोप) ब्रह्मचर्यं का यावज्जीवन पालन करना चाहिए।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्यं व्रत का कथन किया है।

भगवान् का वह कथन इस प्रकार है-गाथार्थ---

यह ब्रह्मचर्य वत पाँच महावत रूप शोभन व्रतों का मूल है, शुद्ध आचार या स्वभाव वाले मुनियों द्वारा भाव-पूर्वक सम्यक् प्रकार से सेवन किया गया है, यह वैरनाव की निवृत्ति और उसका अन्त करने वाला है तथा समस्त समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र के समान दुस्तर किन्तु तैरने का उपाय होने के कारण तीर्थस्वरूप है।

तीर्यंकर भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के मार्ग-उपाय-गृष्ति आदि भलीमाँति वतलाए हैं। यह नरकगित और तिर्यचगित के मार्ग को रोकने वाला है, अर्थात् ब्रह्मचर्य आराधक को नरक-तियंचगित से वचाता है, सभी पवित्र अनुष्ठानों को सारयुक्त वनाने वाला तथा मुक्ति और वैमानिक देवगति के द्वार को खोलने वाला है।

देवेन्द्रों और नरेन्द्रों के द्वारा जो नमस्कृत हैं, अर्थात् देवेन्द्र और नरेन्द्र जिनको नमस्कार करते हैं उन महापुरुपों के लिए भी ब्रह्मचर्य पूजनीय है। यह जगत् के सब मंगलों का मार्गे-उपाय है अथवा प्रधान उपाय है। यह दुद्धर्व अर्थात् कोई इसका पराभव नहीं कर सकता या दुष्कर है। यह गुणों का अद्वितीय नायक है अर्थात् ब्रह्मचर्य ही ऐसा साधन है जो अन्य सभी सद्-गुणों की आराधना को प्रेरित करता है।

ब्रह्मचर्यं के विघातक—

४५६. ब्रह्मचर्य महाव्रत का निर्दोष परिपालन करने से मनुष्य उत्तम ब्राह्मण, उत्तम श्रमण, उत्तम साधु, श्रेष्ठ ऋषि वर्यात् यथार्यं तत्वदृष्टा, उत्कृष्ट मुनि-तत्व का वास्तविक मनन करने वाला, वही संयत संयमवान् और वही सच्चा भिक्षु-निर्दोष भिक्षाजीवी है।

इमं च रित-राग-दोस-मोह-पवट्ढणक्षरं; कि मज्ज-पमाय-दोस-पसत्यं—सीलकरणं, अन्मंगणाणि य, तेल्ल-मज्जणाणि य, अभिवपणं कवछ-सोस-कर-चरण-वदण घोवण-संवाहण-गायकम्म-पिन्मह्णाणुतेवण-चुन्नवास-धूवण—सरीरंपरिमंदण-याउसिकं-हिसय-भणिय-नट्ट-गीय-वाइय-नढ-नट्टक-जल्ल-मल्ल-पेस्टण-वेलंबक जाणि य सिगारागाराणि थ।

सप्राणि य एवमःदियाणि तय-संजम-धंमचेर-घातीववातियाई अणुचरमाणेणं यंमचेरं यज्जेयःबाई सन्वकालं ।

--- प. नु. २, ब. ४, मु. ५

वंमचेर सहायगा-

४५७. मविषक्ती मयद य अंतरप्ता, दमेहि तय-निवम-सील-जोगेहि निच्चरार्त । पट---कि ते ?

> उ०— प्रण्राण मः अवंत्र प्रायण-सेय-मल-जल्ल घारणं, मूणवय-के सलो ए य, गुन-दम-अचेत्ना-ण्रुष्पियास, लाघव-गितोसिण-कट्ठ सेज्ञा, भूमि-निसेज्जा, परघरप्येस-सुद्धायसद्ध-माणायमाण-निदण-दंस-मसग-फास-नियम-तय-गुण-यिणयमादिगृहि जहा से थिरतरणं हो इ चंमचेरं। —न. गु. २, अ. ४, गु. ६

व मचेर आराहणा फलं— ४५= इमं च अवंभवेरविरमणं-परिरमणणहुणाए पावमणं भगवणा सुकहियं, अत्तहियं पेच्वा भाविक, आगमेति भद्दं, सुद्धं, नेआउयं, अकुढिलं, अणुत्तरं, सय्बदुक्य-पावाण विउसवणं। —प. सु. रे, अ. ४, सु. ७

ग्रह्मचर्यं का अनुपालन करने वाले पुरुष को इन आगे कहे जाने वाले व्यवहारों का त्याग करना चाहिए—विषयराग, स्नेह-राग, होष और मोह की वृद्धि करने वाला, निस्सार प्रमाददोष तथा पाष्वंरथ-शिथिलाचारी साधुओं का शील-आचार, (जैसे निष्कारण श्रय्यातर पिण्ड का उपभोग आदि) घृतादि की मालिश करना, तेल लगाकर स्नान करना, वार-वार वगल, शिर, हाथ पैर और मुंह धोना, मर्दन करना, पैर आदि दवाना, पगचम्पी करना, परिमदंन करना, समग्र शरीर को मलना, विलेपन करना, चूणंवास-मुगन्धित चूणं-पाउडर से शरीर को सुवासित करना, अगर आदि का धूप देना, शरीर को मण्डित करना, सुशोभित वनाना, वाकुणिक कर्म करना, नखों, केशों एवं वस्त्रों को संवारना आदि, हँसी ठट्ठा करना, विकारयुक्त भाषण करना, नाट्य, गीत, वादिश्व, नटों, नृत्यकारों और जल्लों-रस्से पर खेल दिखनलाने वालों और मल्लों—कुश्तीवाजों का तमाशा देखना जो श्रांनार का आगार—धर है।

तया इसी प्रकार अन्य नातें जिनसे तपश्चर्या, संयम एवं ग्रह्मचयं का उपघात—आंणिक विनाण या घात—पूर्णतः विनाण होता है, ये ग्रह्मचयं का आचरण करने वाले को सदैव के लिए त्याग देना चाहिए।

व्रह्मचर्य के सहायक-

४५७. इन त्याच्य व्यवहारों के वर्जन के साथ आगे कहे जाने वाने व्यापारों से अन्तरात्मा को भावित-वासित करना चाहिए। प्रo—वे व्यापार कीन से हैं ?

उ०—(वे ये हैं) स्नान नहीं करना, दंन्तधावन नहीं करना, स्वेद (पनीना) धारण करना, जमे हुए या इससे मिन्न मैल को धारण करना, मौनन्नत धारण करना, केशों का लुञ्चन करना, क्षमा, दम-इन्द्रियनिग्रह, अचेलकता—वस्त्ररहित होना अथवा अल्प वस्त्र धारण करना, भूल-प्यास सहना, लाधव—उपाधि अल्प रस्त्रना, सर्दी गर्मी सहना, काष्ठ की शय्या, भूमिनिपद्या जमीन पर आसन, परगृहप्रवेश-शय्या या भिक्षादि के लिए गृहस्य के घर में जाना और प्राप्ति या अपादि (को समभाव से सहना) मान, अपमान, निन्दा एवं दंशमणक का क्लेश राहन करना, नियम अर्थात् द्रव्यादि सम्बन्धी अभिग्रह करना, तप तथा भूलगुण आदि एवं विनय (गुरुजनों के लिए अभ्युत्यान) आदि से अन्तःकरण को भावित करना चाहिए, जिससे ब्रह्मचयंत्रत खूब स्थिर—दृढ़ हो। प्रह्मचयं की आराधना का फल—

भेप्रद अन्नहानिवृत्ति (न्नहाचयं) न्नत की रक्षा के लिए भगवान महाबीर ने यह प्रवचन कहा है। यह प्रवचन परलोक में फल-प्रदायक है, भविष्य में कल्याण का कारण है शुद्ध है. न्याययुक्त है, कुटिलता से रहित है, सर्वोत्तम है और दु:खों और पापों को

उपगान्त करने वाला है।

बंभचेराणुकूला वय-

४५६. तओ वया पण्णसा,

तं जहा -- पढमे वए, मिन्झमे वए, पिन्छमे वए। तिहि वएहि आया केवलं बंभचेरवासमावसेज्जा,

तं जहा-पढमे वए, मिन्समे वए, पिन्छमे वए।

---ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

बंभवेराणुक्ला यामा -

४६०. तओ जामा पण्णता,

तं जहा-पदमे जामे, मिज्झमे जामे, पिच्छमे जामे। तिहिं जामेहि आया केवलं वंभचेरवासमावसेज्जा,

तं जहा--पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पन्छिमे जामे। --- डाणं. अ. ३; उ. २, सु. १६३

बंभचेरस्स उप्पत्ति अणुप्पत्ति य-

४६१. प०-असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखय-उवासियाए वा केवलं वंभचेरवासं आवरे ज्जा ?

> उ० - गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखय-उवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलं बंभचेरवासं आव-सेज्जा, अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा।

प०-से केणहेणं भंते ! एवं वृच्वइ --

असोच्या णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पिखय-उवासियाए वा अत्थेगतिए केवलं बंभचेरवासं आव-सेज्जा, अत्थेगतिए केवलं वंभचेरवासं नो आवसेज्जा ?

उ०-गोयमा ! जस्त णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-वसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा। जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे, भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव-तप्प-विखयउवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा ।

से तेणहु णं गोयमा एवं वृच्चइ--

जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नौ कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तत्प-क्लियजवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा।

— वि. स. ६, उ. ३१, सु. १३

ब्रह्मचर्य के अनुक्ल वय-

४५६. वय (काल-कृत अवस्था-भेद) तीन कहे गये हैं-

यथा-प्रथमनय, मध्यमनय और अन्तिमनय।

तीनों ही वयों में आत्मा विशुद्ध ब्रह्मचर्यवास में निवास करता है.

यथा-प्रथम वय में, मध्यम वय में और अन्तिम वय में।

ब्रह्मचर्य के अनुकूल प्रहर—

४६०. तीन याम (प्रहर) कहे गये हैं-

यथा-प्रथम याम, मध्यम याम और अन्तिम याम। तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध ब्रह्मचर्यवास में निवास करता है--

यथा-अथम याम में, मध्यम याम में और अन्तिम याम में।

ब्रह्मचर्यं की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति -

४६१. प्र0-भन्ते ! केवली से-यावत्-केवली पाक्षक उपासिका से विना सुने कोई जीव ब्रह्म चयं पालन कर सकता है ?

उ०-गीतम ! केवली से - यावत-केवली पाक्षक उपा-सिका से मुने विना कई जीव ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं और कई जीव ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हैं।

प्र0-भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है--

केवली से — यावत् — केवली पाक्षिक उपासिका से मुने विना कई जीव ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं और कई जीव ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हैं ?

उ० - गौतम ! जिसके चारित्रावरणीय कर्मो का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से — यावत् — केवली पाक्षिक उपासिका से सूने विना ब्रह्मचयं पालन कर सकता है।

जिसके चारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से-यावत्-केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

जिसके चारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली से-यावत्-केवलि पाक्षिक उपासिका से सुने विना ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है।

जिसके चारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केविल से - यावत् - केविल पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है।

प॰-सोक्बा णं मंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पिक्षय-जवासियाए वा केवलं बंगचेरवासं आवसेज्जा ?

उ०-गोयमा ! सोच्चा णं केविलस्स वा-जाव-तप्पिष्वय-उवासियाए वा अत्येगितिए केवलं बंगचेरवासं आव-सेज्जा, अत्थेगितिए केवलं बंगचेरवासं नो आवसेज्जा।

प्रव निष्ठिणं भंते ! एवं बुच्चइ— सोच्या णं केविलस्स वा-जाव-तप्पिखयउवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलं बंगचेरवासं आवसेज्जा, अत्थे-गत्तिए केवसं बंगचेरवासं नो आवसेज्जा ?

उ०-गोयमा । जस्स णं चिरत्तावरणिष्जाणं कम्माणं खओ-वसमे कढे भवइ, से णं सोस्चा कैवितस्स वा-जाव-तप्यक्लियजवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेष्जा । जस्स णं चिरत्तावरणिष्जाणं कम्माणं लक्षीवसमे नो कढे भवइ से णं सोच्चा कैवितस्स वा-जाव-तप्यक्लिय-जवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं नो आवसेष्जा ।

से तेणहुं णं गोयमा एवं बुच्चइ—
जरस णं चिरतावरणिण्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे
भयद्व से णं सोच्चा केवितस्स बा-जाव-तप्पवित्यअवार्सियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेण्जा।
जस्स णं चिरतावरणिण्जाणं कम्माणं खओवसमे नो
कडे भवद्द, से णं सोच्चा केवितस्स वा-जाव-तप्पवित्यखवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं नो आवसेण्जा।
——वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३२

प्रo — भन्ते ! केवली से — यावत् — केवली पाक्षिक उपा-सिका से सुनकर कोई जीव ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है ?

उ०-गौतम ! केवली से - यावत् - केवली पाक्षिक उपा-सिका से सुनकर कई जीव ब्रह्मवर्य का पालन कर सकते हैं और कई जीव ब्रह्मवर्य का पालन नहीं कर सकते हैं।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—
केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर
कई जीव ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं और कई जीव ब्रह्मचर्य
पालन नहीं कर सकते हैं ?

उ०—गौतम ! जिसके चारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपणम हुआ है वह केवली से — यावत् — केवली पाक्षिक उपासिका से मुनकर ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है।

जिसके चारित्रावरणीय कमों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

जिसके चारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपणम हुआ है, वह नेवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर ब्रह्म-चर्य पालन कर सकता है।

जिसके चारित्रावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है।

### 缀米斑

# ब्रह्मचर्य पालन के उपाय (२)

धम्मरहसारही धम्मारामविहारी बंभयारी—
४६२. धम्मारामे चरे भिक्बू. धिइमं धम्मसारही ।
धम्मारामरए बन्ते, बम्मचेरसमाहिए ॥
—उत्त. ब. १६, गा. १७

वंभचेरसमाहिठाणा-

४६३. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं— इह खलु थेरेहि भगवन्तेहि वस बम्भवेरसमाहिठाणा पन्नसा, धर्मरथ सारथी धर्मारामिवहारी ब्रह्मचारी— ४६२. धैयंवान्, धर्म के रथ को चलाने वाला, धर्म में रत, दान्त कीर ब्रह्मचर्य में चित्त का संमाधान पाने वाला भिक्षु धर्म के उद्यान में विचरण करे।

ब्रह्मचर्य समाधि-स्थान-

४६३. हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, भगवान् ने ऐसा कहा है— निग्रंन्य प्रवचन में जो स्यविर (गणघर) भगवान् हुए हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य समाधि के दम स्थान वतलाये हैं, जे भिक्खू सोच्वा, नच्चा, निसम्म, संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिबहुले, गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा।

प॰--क्यरे खलु ते थेरेहि भगवन्तेहि दस वम्भचेरसमाहि-टाणा पन्नता, जे भिवलू सोच्चा, नच्चा, निसम्म, संजमबहले, संवरबहले, समाहिबहुले, गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तदन्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ?

उ॰-इमे खलु ते थेरेहि भगवन्तेहि दस वम्भचेरसमाहिठाणा पन्नता, जे भिक्कू सोच्चा, नच्चा, निसम्म, संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिवहुले, गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तवम्म-यारी सया अप्पमत्ते विहरेज्ज ति।

—- **उत्त. अ. १६, सू. १** 

# दस वम्भचेरसमाहिठाणाणं णामाइं--

४६८. १. आलओ थीजणाइण्णो, २. थीकहा य मणोरमा ।

- ३. संयवो चेव नारीणं, ४. तासि इन्दियदरिसणं ॥
- ५. कुइयं रुइयं गीयं,
- ६. भुत्तासियाणि य ।
- ७. पणीयं भत्तपाणं च, ८. अइमायं पाण-भोयणं ॥
- ६. गतभूसणिमद्वं च,
- १०. कामभोगा य दुज्जया । नरस्सऽत्तगवेसिस्स, विसं ताल-उडं जहा । — **उत्त. थ. १६, गा. १३-१**४

#### विवित्तसयणासणसेवणं —

४६५. "विवित्ताइं सयणासणाइं सेविज्जा, से निग्गंथे" नो इत्यी-पसु-एण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गंथे।

### प०-तं कहमिति चे ?

उ०--आयरियाह--निग्गंथस्स खलु इत्थी-पसु-पण्डगसंसत्ताइं सयणासणाई सेवमाणस्त वस्मयारिस्स वस्मचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा, समुप्पिज्जजा,

भेयं वा लभेज्जा, उभ्मायं वा पाउणिज्जा,

जिन्हें नुनकर, जिनके अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु संयम, संवर और समाधि का पुन:-पुन: अध्यास करे। मन, वाणी और शरीर का गोपन करे, इन्द्रियों को उनके विषयों से वचाए, ब्रह्मचर्य को सुरक्षाओं से सुरक्षित रखें और सदा अश्मत्त होकर विहार करे।

प्रo - स्थिवर भगवान् ने वे कौन से ब्रह्मचर्य-समाधि के दस स्थान वतलाये हैं, जिन्हें सुनकर, जिनके अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु संयम, संवर और समाधि का पुनः-पुनः अभ्यास करे। मन, वाणी और शरीर का गोपन करे, इन्द्रियों को उनके विषयों से वचाये, ब्रह्मचर्य को सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त होकर विहार करे ?

· ७०—स्यविर भगवान् ने ब्रह्मचर्य समाधि के दस स्थान वतलाये हैं, जिन्हें सुनकर अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु संयम. संवर और समावि का पुन:-पुन: अभ्यास करे। मन, वाणी और शरीर का गोपन करे। इन्द्रियों को उनके विषयों से वचाये. व्रह्मचर्य को दस सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त होकर विहार करे। वे इस प्रकार हैं -

### दस ब्रह्मचर्य समाधि स्थानों के नाम-

- ४६४. (१) स्त्रियों से आकीर्ण आलय, (२) मनोरम स्त्री-कथा,
  - (३) स्त्रियों का परिचय, (४) उनकी इन्द्रियों को देखना,
  - (५) उनके कूजन, रोदन, गीत और हास्य युक्त शब्दों को सुनना,
  - (६) उनके भुक्त भोगों को याद करना,
  - (७) प्रणीत पान भोजन, (८) मात्रा से अधिक पान भोजन,
  - (६) शरीर को सजाने की इच्छा और
- (१०) दुर्जय काम-भोग ये दस आत्म-गवेषी मनुष्य के लिए तालपुट विष के नमान हैं।

#### विविक्त-शयनासन सेवन —

४६५. जो एकान्त शयन और आसन का सेवन करता है, वह निर्यन्य है। निर्यन्य स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण शयन और बासन का सेवन नहीं करता।

#### प्र०--यह क्यों ?

उ - ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं - स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीणं शयन और आसन का सेवन करने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मवर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचि-कित्सा उत्पन्न होती है,

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है ।

दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपन्नताओ वा धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा नो इत्थी-पसु-१ण्डगसंसत्ताई सवणासणाई सेवित्ता हवइ से निगाये। — **उत्त. अ. १६, मु. २** 

जं विवित्तमणाद्वणं, रहियं इत्यि जणेण य। वम्मचेरस्स रक्खद्वा, आलयं तु निसेवए ॥

---- उत्त. अ. १६, गा. ३

अप्रद्रं पगरं सयणं, भएन्ज सयणाऽऽसणं। उच्चारमूमिसम्पन्नं, इत्यी - पसु - विविज्जियं ॥ —दस. अ. **८, गा.** ५१

विवित्तसेवजासणजन्तियाणं, ओमासणाणं दिमइन्दियाणं। न रागसत्त् घरिसेइ चित्तं, पराइक्षो वाहिरिचोसहेहि ।।

जहा विरालावसहस्स भूले, न मूसगाणं वसही पसत्या । एमेव इत्यीनिलयस्स मज्झे, न बम्मयारिस्स खमो निवासी ।। ---- **डत्त. अ. ३२, गा. १२-**१३

वासियं । मणोहरं चित्तहरं, मल्ल-धुवेण सकवादं पण्डयत्लोयं, मणसा वि न पत्यए ॥

इन्दियाणि उ भिक्तुस्स, तारिसम्मि उवस्सए। निवारेडं, कामरागविवद्दणे ॥ दुवकराइं --- उत्त. अ. ३५, गा. ४-४

कामं तु देवीहि यि मूसियाहि न चाइया खोमइउं तिगुत्ता। तहा वि एगंतहियं ति नच्चा, विवित्तवासी मुणिणं पसत्यो ॥

मोक्लामिकंलिस्स वि माणवस्स संसारशीयस्स् वियस्स धम्मे । नेयारिसं दुत्तरमित्य लोए, जिहित्यओ बालमणोहराओ ॥ --- उत्त. व. ३२, गा. १६-१७

१. विवित्तसयणासण सेवणफलं--४६६. प०-विवित्तसयणासणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

> उ०-विवित्तसयणासणयाए णं चरित्तगुत्ति जणयदः । चरित्त-गूते य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगन्तरए मोक्ष्यमावपिटवन्ने अट्टविहकम्मगंठि निज्जरेइ।

> > —उत्त. ब. २६, मु. ३३

अयवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा केवलि कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इमलिए जो स्त्री, पणु और नपुंसक से आकीर्ण शयन और आसन का सेवन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मुनि वैसे आलय में रहे जो एकान्त, अनाकीणं और स्त्रियों से रहित हो।

मुनि दूसरों के लिए वने हुए गृह, शयन और आसन का सेवन करे। वह गृह मल-मूत्र-विसर्जन की मूमि से युक्त तथा स्त्री और पणु से रहित हो।

जो विविक्त-शय्या और आसन से नियन्त्रित होते हैं, जो कम खाते हैं और जितेन्द्रिय होते हैं, उनके चित्त को राग-शत्रु वैसे ही आक्रान्त नहीं कर सकता है जैसे औपघ से पराजित रोग देह को।

जैसे विल्ली की वस्ती के पास चूहों का रहना अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियों की वस्ती के पास ब्रह्मचारी का रहना **बच्छा नहीं होता ।** 

जो स्थान मनोहर चित्रों से आकीर्ण, माल्य और घूप से सुवासित, कियाड़ सहित, श्वेत चन्दवा से युक्त हो वैसे स्थान की मन से भी प्रार्थना (अभिलापा) न करे।

काम-राग को वढ़ाने वाले उपाश्रय में इन्द्रियों का निग्रह करना (उन पर नियन्त्रण पाना) भिक्षु के लिए दुप्कर होता है।

यह ठीक है कि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनियों को विभूपित देवियां भी विचलित नहीं कर सकतीं, फिर भी भगवान् ने एकान्त हित की दृष्टि से उनके विविक्त-वास को प्रशस्त कहा है।

मोक्ष चाहने वाले संसार-भीरु एवं धर्म में स्थित मनुष्य के लिए लोक में और कोई वस्तु ऐसी दुस्तर नहीं है, जैसी दुस्तर मन को हरने वाली सुकुमार सुन्दरियां हैं।

१. विविक्त शयनासन सेवन का फल-

४६६. प्र०---भन्ते ! विविक्त-शयनासन के सेवन से जीव क्या फल प्राप्त करता है ?

उ०-विविक्त गयनासन के सेवन से वह चारित्र की रक्षा को प्राप्त होता है। चारित्र की सुरक्षा करने वाला जीव पौष्टिक आहार का वर्जन करने वाला, दृढ़ चरित्र वाला, एकांत में रत, अन्तः करण से मोक्ष-साधना में लगा हुआ, आठ प्रकार के कर्मी की गांठ को तोड़ देता है।

चित्तभिति न निज्ञाए, नारि वा सुअलंकियं । भक्तरं पिव दट्ठूणं, दिट्टीं पटिसमाहरे ॥

२. थीकहाणिसेहो-

४६७. नो इत्यीणं कहं किहता हवइ, से नियांथे।

प०-तं कहमिति चं ?

उ०-आयरियाह-निग्गंथस्स खलु इत्थीणं कहं कहेमाणस्स, बम्भयारिस्स बम्भयेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पिजनजा,

भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजजा, केवलिपञ्चलाओं वा धम्माओं मंसेज्जा। तम्हा नी इत्थीणं कहं कहेज्जा,

–उत्त. अ. १६, सु. ३

कामरागविवड्ढणि। मणपल्हायजणणि, बम्भचेररको भिक्खू थीकहं तु विवज्जए।। सयं च संथवं थीहि, संकहं च अभिक्खणं। बम्भचे रसो भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ।।

----उत्त. घ. १६, गा. ४-५

३. इत्थीहि सद्धि निसेन्नाणिसेहो-४६८ नो इत्याहि सिंख सिन्नसेज्जागए विहरित्ता हवइ से निग्गंथे।

प॰--तं कहमिति चे ?

उ०--आयरियाह--निग्गंथस्स खलु इत्थीहि सद्धि सिन्नसेन्जा-गयस्स, बिहरमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा, समुप्पिजज्जा,

> भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिङ्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपन्नताओं वा धम्माओं मंसेज्जा।

तम्हा खलु नो निगांथे इत्थीहि सिंद्ध सिन्नतेज्जागए विहरेज्जा । --- उत्त. अ. १६, सू. ४ कुम्बंति संथवं ताहि, पन्मद्रा समाहिजोगेहि। तम्हा समणा ण समेंति, आतहिताय सण्णिसेन्जाओ ॥

— <del>सूय. सु. १, व. ४, उ. १, गा. १६</del>

जहा कुक्कुडपोयस्स, निक्चं कुललओ भयं। एवं खु बंभयारिस्स, इत्यीविस्महुओ भयं।।

---दस. अ. ८, गा. ५३

२—स्त्री-कथा निषेध---

४६७. जो स्त्रियों की कथा नहीं करता वह निर्प्रन्थ है।

प्र०--यह क्यों ?

उ०--ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं -- स्त्रियों की कथा करने वाले ब्रह्मवारी की ब्रह्मवर्य (के विषय) में शंका, काँक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा वह केवली-कथित धर्म से फ्रष्ट हो जाता है, इसलिए स्त्रियों की कथा न करे।

ब्रह्मचर्यं में रत रहने वाला भिक्ष मन को बाल्हाद देने वाली तथा काम-राग बढ़ाने वाली स्त्री-कथा का वर्जन करे।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों के साथ परिचय और वार-वार वार्तालाप का सदा वर्जन करे।

३—स्त्री के आसन पर वैठने का निपेध— ४६ द. जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता, वह

प्र०--यह क्यों ?

निर्ग्रन्थ है।

उ०-ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं-स्त्रियों के साय एक आसन पर वैठने वाले ब्रह्मवारी के ब्रह्मवर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा, या विचिकित्सा, उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए।

समाधियोगों (धर्मध्यान) से भ्रष्ट पूरुप ही उन स्त्रियों के साथ संसर्ग करते हैं। अतएव श्रमण आत्महित के लिए स्त्रियों के निवास स्थान पर वैठा (निपद्या) नहीं करते।

जिस प्रकार मुर्गे के वच्चे को विन्ली से सदा भय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय होता है।

जतुकुम्मे जोतिमुबगूढे, आसुऽभितत्ते णासमुपयाति । एवित्यियाहि अणगारा, संवासेण णासमुवयंति ॥ —सूय. सु १, अ. ४, उ. १, गा. २७

हत्यपायपिडिच्छिन्नं, कण्णनासिवगिष्पयं । अवि वाससइं नारि, वंभयारी विवज्जए ॥

- दस. अ. ८, गा. ५५

समरेसु अगारेसु, सन्धीसु य महापहे। एगो एगत्यिए सिंद्ध, नेव चिट्ठे न संलवे ।।

— उत्त. थ. १, गा. २६

४. इत्यी इंदियाणं आलोयणणिसेहो—
४६९. नो इत्यीणं इन्दियाईं मणोहराईं मणोरमाईं आलोइता, निज्झाइता, हवइ, से निग्गंथे।

प०-तं कहमिति चे ?

उ०-आयरियाह-निग्गंथस्स खलु इत्थीणं इन्दियाइं मणो-हराइं, मणोरमाइं आलोएमाणस्स, निष्झायमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिन्छा वा समुप्पिष्णणा, भेयं वा लभेण्जा, उम्मायं वा पाउणिण्जा, वीहमालियं वा रोगायंकं हवेण्जा, केवलिपन्नताओ वा धम्माओ मंसेण्जा। तम्हा खलु निग्गंथे नो इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं, मणोरमाइं आलोएन्जा, निष्झाएन्जा।

— उत्त. थ. १६, सू. ५

अंगण्ड्यंगसंठाणं, चारुल्लवियपेहियं। वम्मचेररओ थीणं, चक्तुगेन्झं विवन्नए॥

— उत्त. अ. १६, गा. ६

न रूव-लादण्ण-विलास-हासं,

न जंपियं इंदियपेहियं वा । इत्योण चित्तंसि निवेसद्वता,

बट्ठुं वनस्ते समणे तनस्ती ॥ अदंसण चेव अपत्यणं घ,

अचिन्तणं चेव अकिसणं च । इत्थोजणस्रारियझाणजोग्गं,

हियं सया बम्भवए रयाणं।।

--- इत्त. य. ३२, गा. १४-१५

जैसे अग्नि को छूता हुआ लाख का घड़ा तप्त होकर नाश को प्राप्त (नष्ट) हो जाता है. इसी तरह स्त्रियों के साथ संवास (संसगं) से अनगार पुरुप (भी) शीघ्र ही नष्ट (संयमध्रष्ट) हो जाता है।

जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, जो कान, नाक से विकल हो वैसी सो वर्षों की वूढ़ी नारी से भी ब्रह्मचारी दूर रहे।

कामदेव के मन्दिरों में, घरों में, दो घरों के बीच की संधियों में और राजमार्ग में अकेला मुनि अकेली स्त्री के साथ न खड़ा राहे और न संलाप करे।

४—स्त्री की इन्द्रियों के अवलोकन का निषेध— ४६९. जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को दृष्टि गड़ाकर नहीं देखता, उनके विषय में चिन्तन नहीं करता, वह निग्रंन्थ है।

प्र - यह क्यों ?

उ० — ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं — स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को दृष्टि गड़ाकर देखने वाले और उनके विषय में चिन्तन करने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को दृष्टि गड़ाकर न देखें और उनके विषय में चिन्तन न करे।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों के चक्षु-ग्राह्म, अंग-प्रत्यंग, आकार, बोलने की मनोहर मुद्रा और चितवन को न देखे और न देखने का प्रयत्न करे।

तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर आलाप, इंगित और चितवन को चित्त में रमा कर उन्हें देखने का संकल्प न करे।

जो सदा ब्रह्मचर्य में रत हैं, उनके लिए स्त्रियों को न देखना, न चाहना, न चिन्तन करना और न वर्णन करना हित-कर है और धर्म-ध्यान के लिए उपयुक्त है।

# प्र. इत्यीणं कूड्याइ सद्दसवणणिसेहो-

४७०. नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तअन्तरंसि वा, कुइयसहं वा, रूइयसहं वा, गीयसहं वा, हिसयसहं वा, थणियसहं वा, किन्दियसहं वा, विलिवयसहं वा, सुणेता हवइ से निग्गंथे।

प०-तं कहमिति चे ?

उ० - आयिरियाह - निग्गंथस्स खलु इत्थीणं कुड्डुन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तिअंतरिस वा कुइयसद्दं वा, रूइय-सद्दं वा, गीयसद्दं वा, हिस्यसद्दं वा, थिणयसद्दं वा, किन्द्रियसद्दं वा, विलवियसद्दं वा, सुणमाणस्स वम्भ-यारिस्स वम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा, समुप्पिजजजा, वम्भयारिस्स, वम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा, समुप्पिजजजा, भ्रेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दोहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिवस्रताओं वा धम्माओं भंसेज्जा। तम्हा खलु निग्गंथे नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, मित्तंतरंसि वा, कुइयसद्दं वा, रुइय-सद्दं वा, गीयसद्दं वा, हिस्यसद्दं वा, थिणयसद्दं वा, किन्द्रियसद्दं वा, विलवियसद्दं वा सुणेमाणे विहरेज्जा।

— उत्त. १६, सु. ६ कुइयं रुइयं गीयं, हिसयं थिणयं किन्दयं। बम्भचेररओ थीणं, सोयगिन्झं विवन्तए ॥ — उत्त. स. १६, गा. ७

# ६. भुत्तभोग-बुमरणणिसेहो-

४७१. नो निग्गंथे पुट्वरयं, पुट्वकीलियं अणुसरिता हवइ से निग्गंथे।

प० - तं कहमिति चे ?

उ॰-आयरियाह-निग्गंथस्स खलु पुव्वरयं, पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स, वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा, कंला वा, वितिगिच्छा वा समुप्पिजज्जा,

भेयं वा लभेज्जा, अथवा उम्मायं वा पाउणिज्जा, अथवा दोहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, अथवा केवलिपन्नताओं वा धम्माओं भंसेज्जा। अथवा तम्हा खलु नो निग्गंथे पुन्वरयं, पुन्वकीलियं अणु-इसलि सरेज्जा। —उत्त. अ. १६, सु. ७ न करे।

५—स्त्रियों के वासनाजन्य शब्द-श्रवण का निषेध— ४७०. जो मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से स्त्रियों के क्रूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आकन्दन या विलाप के शब्दों को नहीं सुनता, वह निर्ग्रन्थ है।

प्र• - यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं —िमट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के शब्दों को सुनने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाण होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा वह केवली कथित धमं से भ्रष्ट हो जाता है, इतलिए मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आकन्दन या विलाप के शब्दों को न सुने।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु हित्रयों के श्रोत्र — ग्राह्म कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन और कन्दन को न सुने और न सुनने का प्रयत्न करे।

६-भुक्त भोगों के स्मरण का निषेध-

४७१. जो गृहवास में की हुई रित और कीड़ा का अनुस्मरण नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है।

प्र०-यह क्यों ?

ड॰ —ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं —गृहवास में की हुई रित और क्रीड़ा का अनुस्मरण करने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है। अथवा उन्माद पैदा होता है। अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है। अथवा वह केवली कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए गृहवास में की हुई रित और कीड़ा का अनुस्मरण करे। हासं किड्डं रइं दप्पं, सहसाऽवत्तासियाणि य । वम्मचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥ — उत्त. अ. १६, गा. म

७. पणीयआहारणिसेहो—
४७२. नो पणीयं आहारं आहारित्ता हवद्द से निग्गंये।

प०--तं कहमिति चे ?

उ० - आयरियाह—निगांयस्स खलु पणीयं पाणमीयणं आहारेमाणस्स बम्मयारिस्स बंभचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पिज्जिज्जा, मेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, वीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपल्लाओं वा धम्माओं मंसेज्जा। तम्हा खलु नो निगांये पणीयं आहारं आहारेज्जा।

— उत्त. अ. १६, सु. ६

पणीयं मत्तपाणं तु खिष्पं मयविवड्ढणं। वम्मचेररक्षो भिष्यू निच्चसो परिवज्नए।।

—उत्त. अ. १६, गा. **६** 

रसा पगाभं न निसेचियदवा,
पायं रसा दित्तिकरा नराणं।
दित्तं च कामा समिमद्द्वित,
दुमं जहा साउकलं च पम्खी।।
जहा दवग्गी पउरिन्धणे वणे,
समाद्यो नोवसमं उवेइ।
एविन्दियग्गी वि पग ममोइणो,
न चम्मथारिस्स हियाय कस्सई।।
—उत्त. व. ३२, गा. १०-११

द. अमितपाणमोयणणिसेहो**—** 

४७३ नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेता हवइ से निग्गंथे।

प॰ -- तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु अद्दमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भवेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पिजज्जा, भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाठणिज्जा, वीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपन्नताओ वा धम्माओ मंसेज्जा। तम्हा खलु नो निग्गन्थे अद्दमायाए पाणमोयणं मंजिज्जा।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु पूर्व-जीवन में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्य, कींड़ा, रित, अभिमान और आकस्मिक त्रास का कभी भी अनुचिन्तन न करे।

(७) विकार-वर्धक आहार करने का निपेध— ४७२. जो प्रणीत आहार नहीं करता, वह निर्यन्थ है।

प्र०-वह क्यों ?

उ॰ — ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं — प्रणीत पान-भोजन करने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्यं का विनाण होता है। अथवा उन्माद पैदा होता है। अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है। अथवा वह केवलि किण्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए प्रणीत आहार न करे।

व्रह्मचर्यं में रत रहने वाला भिक्षु शीघ्र ही काम-वासना को वढ़ाने वाले प्रणीत भक्त पान का सदा वर्जन करे।

रसों का प्रकाम (अधिक मात्रा में) सेवन नहीं करना चाहिए। वे प्रायः मनुष्य की धातुओं को उद्दीप्त करते हैं। जिसकी धातुएँ उद्दीप्त होती हैं उसे काम-भोग सताते हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी।

जैसे पवन के झोकों के साथ प्रचुर इन्धन वाले वन में लगा हुआ दायानल उपशान्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी (ठूंस ठूंस कर खाने याले) की इन्द्रियाग्नि (कामाग्नि) शान्त नहीं होती। इसलिए प्रकाम-भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता।

-अधिक आहार का निपेध—

४७३. जो मात्रा से अधिक नहीं खाता-पीता, वह निर्म्रन्थ है।

प्र०—यह क्यों ?

उ० -- ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं -- मात्रा से अधिक पीने और खाने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में णंका, कांक्षा व विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाम होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा केवली-कथित धर्म से श्रष्ट हो जाता है, ं इसलिए मात्रा से अधिक न पीए और न खाए ।

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं । नाइमत्तं तु भूंजेज्जा, बम्भचेररओ सया।। —- उत्त**. थ. १६, गा. १०** 

ह. विभूसाणिसेहो-४७४. नो विभूसाणुवाई हवइ, से निगाये ।

प॰ —त कहमिति चे ?

ड०-आयरियाह-विभूसावत्तिए, विभूसियसरीरे इत्यि-जणस्स अभिलसणिज्जे हवइ। तभी णं तस्स इत्यि-जणेणं अभिलसिज्जमाणस्स वम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पिजज्जा,

> भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पार्शणज्जा, दीहकालियं ना रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपन्नताओ वा धम्माओ मंसेज्जा। तम्हा खलु नो निगान्ये विमूसाणुवाई सिया।

> > —- उत्त. अ. १६, सु. **१**०

विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमण्डणं बम्भचेररओ भिक्लू, सिगारत्य न धारए॥

— उत्त. अ. १६, गा. १**१** 

१०. सहाइसु मुच्छाणिसेहो --४७५. नो सद्द-रूव-रत-गन्ध-फासाणुवाई हवइ, से निग्गन्थे।

प॰ - तं कहमिति चे ?

उ०-आयरियाह-निगान्थस्स खलु सद्द - रूव रस-गन्ध-फासाणुवाइस्स बम्मयारिस्स बम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिङ्जा,

दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपन्नताओ वा धम्माओ भंतेज्जा।

तम्हा खलु णो निगान्थे सद्द-रूव-रस-गन्ध-फालान्-वाइ हविज्जा।

वसमे बम्भचेरसमाहिद्वाणे हवइ।

—उत्त० व० १६, सु० ११

ब्रह्मचर्यं-रत और स्वस्य चित्तवाला भिक्षु जीवन निर्वाह के लिए उचित समय में निर्दोव, भिक्षा द्वारा प्राप्त, परिमित भोजन करे, किन्तु अधिक मात्रा में न खाये।

६-विभूषा करने का निषेध-

४७४. जो विभूषा नहीं करता-शरीर को नहीं सजाता, वह निर्ग्रन्थ है।

प्र०--यह क्यों ?

उ॰-ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं - जिसका स्वभाव विभूपा करने का होता है, जो शरीर को विभूपित किये रहता है, उसे स्त्रियाँ चाहने लगती है। पश्चात् स्त्रियों के द्वारा चाहे जाने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद होता है। अयवा दीर्घंकालिक रोग और सातंक होता है अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए विभूपा न करे।

व्रह्मवर्य में रत रहने वाला भिक्षु विभूषा का वर्जन करे और शरीर की शोभा वढाने वाले (केश, दाढ़ी आदि को) श्रृंगार के लिये धारण न करे।

१०-- शब्दादि विषयों में आसक्ति का निषेध--४७५. जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त नहीं होता, वह निर्ग्रन्थ है।

प्र0-यह क्यों ?

उ० -ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं-शन्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त होने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा और विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

अग्वा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा होता है। अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है, अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त न बने ।

ब्रह्मचर्यं की समाधि का यह दसवां स्थान है।

सद्दे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य। पंचिवहे कामगुणे, निब्बसो परिवज्जए॥

--- उत्त० व० १६, गा, १२

कामाणु गिद्धिप्पभवं खु दुक्खं, सन्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । जं काइयं माणसियं च किंचि,

तस्सऽन्तगं गच्छइ बीयरागो ॥

जहा य किंपागफला मणोरमा, रसेण वश्लेण य मुज्जमाणा। ते खुद्दए जीविय पञ्चमाणा,

एओवमा कामगुणा विवागे ॥
---उत्त० भा० ३२, गा० १६-२०

बुज्जए कामभोगे य, निक्वसो परिवज्जए। संकट्ठाणाणि सस्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं॥

-- उत्त० अ० १६, गा० १६

विभूता इत्यिसंसग्गी पणीयरसभीयणं। नरस्सऽत्तगवैसिस्स, विसं तालख्डं जहा।।

-- दस० अ॰ ८, गा॰ ५६

विवित्ता य भवे सेज्जा, नारीणं न सवे कहं। गिहिसंथवं न कुज्जा, कुज्जा साहूहि संथवं।।

-दस० अ० ८, गा० ५२

# बम्भचेररक्खणोवाया---

४७६. से पश्चतवंसी पश्चतपरिण्णाणे उवसंते समिए सहिते सदा जते बटठं विष्पाद्विवेदेति अप्पाणं-िकमेस जणो करिस्सित ?

एस से परमारामी जाओ लोगंसि इत्यिओ ।

भूणिणा ह एतं पवैदितं । उदबाधिज्जमाणे गामधम्मेहि,

अवि णिग्नसासए । अवि ओमोदरियं कुण्जा, अवि उद्दं ठाणं ठाएण्जा, अवि गामाणुगामं वूद्ण्जेण्जा, अवि भाहारं वोष्टिदेण्जा, अवि चए इत्योसु मणं। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के काम-गुणों का सदा वर्जन करें।

सव जीवों के, और देवताओं के भी जो कुछ कायिक और मानसिक दु.ख हैं, वे काम-भोगों की सतत अभिनापा से उत्पन्न होते हैं। वीतराग उस दु:ख का अन्त पा जाता है।

जैसे किंपाक फल खाने के समय रस और वर्ण से मनोरम होते हैं और परिपाक के समय क्षुद्र-जीवन का अन्त कर देते हैं, काम-गुण भी विपाक फल में ऐसे ही होते हैं।

एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय काम-भोगों और ब्रह्मचर्य में शंका उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त सभी स्थानों का वर्जन करे।

आत्मगवेपी पुरुष के लिए विभूषा, स्त्री का संसगं और प्रणीतरस का भोजन तालपुट विष के समान है।

मुनि एकान्त स्थान में रहे, स्त्रियों की कथा न कहे। और गृहस्थों से परिचय न करे। यदि परिचय करना ही चाहे तो साधुओं से ही करे।

व्रह्मचर्य रक्षण के उपाय-

४७६. वह प्रभूतदर्शी, प्रभूत परिज्ञानी, उपशान्त, समिति से युक्त, (ज्ञानादि) सहित, सदा यतनाशील या इन्द्रियजयी अप्रमत मुनि के लिए उद्यत स्त्रीजन को देखकर अपने आपका पर्यालोचन करता है—

"यह स्त्रीजन मेरा क्या कर लेगा?" अर्थात् मुझे क्या सुख प्रदान कर सकेगा? (तिनक भी नहीं) वह स्त्रियाँ परम आराम (चित्त को मोहित करने वाली) हैं। किन्तु मैं तो सहज आत्मिक सुख से सुखी हूँ (ये मुझे क्या सुख देंगी?)

ग्रामधर्म (इन्द्रिय विषय वासना) से उत्पीड़ित मुनि के लिए मुनीन्द्र तीर्थंकर महावीर ने यह उपदेश दिया है कि—

वह निवंस (निःसार) आहार करे, ऊनोदरिका (अल्पाहार) भी करे—कम खाये, ऊर्ध्व स्थान होकर कायोत्सर्ग करे, ग्रामानुग्राम विहार भी करे, आहार का परित्याग (अनणन) करे, स्थियों के प्रति अकृष्ट होने वाले मन का परित्याग करे। पुरवं दंडा पच्छा फासा, पुरवं फासा पच्छा दंडा ।

इच्चेते कलहा संगकरा भवंति पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्ज अणासेवणाए ।

से जो कहिए, जो पासजिए, जो संवसारए, जो मामए, जो कतिकरिए, बद्दगुत्तें अज्झप्पसंबुडे परिवज्जए सदा पावं ।

एतं मोणं समणुवासेज्जासि । ति वेमि ॥ — बा॰ सु॰ १, अ० ५, उ० ४, सु॰ १६४-१६५

### ११. गणिका-आंवागमणणिसेहो---

न चरेज्ज वेससामंते ४७७. वंभचेरवसाणुए। बंभयारिस्स दंतस्स होज्जा तत्य विसोत्तिया ॥

> अणायणे चरंतस्स संसग्गीए अभिक्खणं। होज्ज वयाणं पीला सामण्णिम्म य संसक्षी ॥

तम्हा एयं वियाणित्ता दोसं दुग्गइवड्ढणं । वज्जए वेससामंतं मुणी एगंतमस्सिए ॥ ---दस० अ० ५, उ० १, गा० ६-११

बंभचेरस्स अट्टारसागारा-४७ -. अट्ठारसविहं बंभे पण्णत्ते, तं जहा —

- (१) ओरालिए कामभोगे णेव सयं मणेणं सेवइ,
- (२) नोवि अण्णं मणेणं सेवावेइ,
- (३) मणेणं सेवंतं पि अण्णं न समणुजाणइ,
- (४) ओरालिए कामभोगे णेव सर्थ वायाए सेवइ,
- (४) नोवि गण्णं वायाए सेवावेइ,
- (६) वायाए सेवंतं पि अंग्णं न समणुजाणई,

विषय सेवन करने के पहले अनेक पाप करने पड़ते हैं, वाद में भोग भोगे जाते हैं, अथवा कभी पहले भोग भोगे जाते हैं वाद में उसका दण्ड मिलता है।

इस प्रकार ये काम भोग कलह और आसिक पैदा करने वाले होते हैं। स्त्री-संग से होने वाले ऐहिक एवं पारली किक दूष्परिणामों को आगम के द्वारा तथा अनुभव द्वारा समझकर आत्मा को उनके अनासेवन की आज्ञा दे। अर्थात् स्त्री का सेवन न करने का सुदृढ़ संकल्प करे।

ब्रह्मचारी कामकथा न करे, (वासनापूर्ण दृष्टि से) स्त्रियों को न देखे, परस्पर कामुक भावों - संकेतों का प्रसारण न करे. उन पर ममत्व न करे, शरीर की साज-सज्जा से दूर रहे, वचन गुप्ति का पालक वह मुनि वाणी से कामुक आलाप न करे, मन को भी काम-वासना की ओर जाते हुए नियन्त्रित करे, सतत पाप का परित्याग करे।

इस (अब्रह्मचर्य-विरति रूप) मुनित्व को जीवन में सम्यक् प्रकार से वसा ले-जीवन में उतार लें।

#### ११. वेश्याओं की गली में आवागमन निषेध-

४७७ ब्रह्मचर्यं का वशवर्ती मुनि वेश्या वाड़े के समीप न जाये। वहाँ दांमतेन्द्रिय ब्रह्मचारी के भी विस्नोतिसका हो सकती है-साधना का स्रोत मुड़ सकता है।

र्अस्थान में वार-वार जाने वाले के (वेश्याओं का) संसर्ग होने के कारण व्रतों की पीड़ा (विनाश) और श्रामण्य में सन्देह हो सकता है।

इसलिए इसे दुर्गति बढ़ाने वाला दोप जानकर एकान्त (मोक्ष मार्ग) का अनुगमन करने वाला मुनि वेश्या—वाड़े के समीप न जाये।

ब्रह्मचर्य के अठारंह प्रकार --

४७८: ब्रह्मचर्य अठारह प्रकार का कहा गया है जैसे-

- बौदारिक (शरीर वाले मनुष्यों-तियँचों के) काम-भोगों को न मन से स्वयं सेवन करता है,
  - २. न अन्य को मन से सेवन कराता है,
  - ३. सेवन करते हुए अन्य की न मन से अनुमोदना करता है।
- ४. औदारिक कामभोगों को न वचन से स्वयं सेवन करता है,
  - ५. न अन्य को वचन से सेवन कराता है,
- ६. सेवन करते हुए अन्य की वचन से अनुमोदना नहीं करता है,

- (७) ओरालिए कामभोगे णेव सर्यकाएणं सेवइ,
- (=) णोवि य अण्णं काएणं सेवावेइ.
- (६) काएणं सेवंतं वि अण्णं न समणुजानई ।
- (१०) दिव्वे कामभोगे णेव सर्य मणेणं सेवति,
- (१1) जो वि अण्णं मणेणं सेव।वेइ,
- (१२) मणेणं सेवंतं पि अव्णं न समणुजाणइ,
- (१३) दिव्दे कामभोगे जेव सर्धं बायाए सेवादेइ,
- (१४) णोवि अण्णं वावाए सेवावैड,
- (१५) वायाए सेवंतं पि अण्णं न समणुजाणइ।
- (१६) दिख्वे काममीगे जैव सर्यं काएणं सेवइ।
- (१७) णोवि अण्णं काएणं सेवावेइ,
- (१=) काएणं सेवंतं वि अण्णं न समणुजाणइ।

७. औदारिक - काम-भोगों को न स्वयं काया से सेवन करता है.

न अन्य को काया से सेवन कराता है,

- सेवन करते हुए अन्य की काया से अनुमोदना नहीं करता है,
- १०. दिव्य—(देव-देवी सम्बन्धी) काम-भोगों को न स्वयं मन से सेवन करता है,
  - ११. न अन्य को मन से सेवन कराता है,
  - १२. सेवन करते हुए की न मन से अनुमोदना करता है,
  - १३. दिव्य-कामभोगों को न स्वयं वचन से सेवन करता है,
  - १४. न अन्य को वचन से सेवन कराता है,
- 94. सेवन करते हुए अन्य की वचन से अनुमोदना नहीं करता है,
  - १६. दिव्य-कामभोगों को न स्वयं काया से सेवन करता है,
  - १७. ब अन्य को काया से सेवन कराता है,
  - १ सेवन करते हुए अन्य की काया से अनुमोदना नहीं

सम० ६८, सु० १ करता है।

#### 磁米岛

# अब्रह्म निषेध के कारण-३

अधम्मस्स मूलं—

४७६. अवंनवरियं घोरं, पमायं बुरहिट्टियं। नायरंति मुणी लोए, भेयाययणविजणी॥

> मूलमेयमहम्मस्य महादोससमुस्सयं । तम्हा मेहुण संग्रींग निग्गंथा वज्जर्यति णं॥

--दस्यै. ६।१५-१६ वर्जन करते हैं।

अधर्म का मूल है -

४७६. अग्रह्मचयं जगत में घोर—सबसे भारी प्रमाद का कारण है, दुवंल व्यक्ति ही इसका सेवन करते हैं तथा इसका सेवन दुरिधिष्ठित—घृणा एवं जुगुप्सा जनक है, चारित्र भंग के स्थान (भेदायतन) से दूर रहने वाले मुनि इसका आचरण नहीं करते।

यह अब्रह्मचयं अधमं का मूल (बीज-जड़) है और महान दोपों की राषि ढेर है। इसलिए निग्रंत्य मैथुन का; संसगं काके

यदि प्रत्येक विरति के तीन करण तीन योग से विकल्प प्रस्तुत किये जाते तो ६ विकल्प होते । इस प्रकार तीनों विरति २७ विकल्प होते हैं ।

यहाँ ब्रह्मचर्य के १ द भेदों में औदारिक कामभोगों के नौ विकल्पों के अन्तर्गत मनुष्यों और तिर्यष्टचों की मैथुन विरति समा-विष्ट कर ली गई है।

भेप नौ विकल्पों में केवल दिव्य कामभोगों की विरति ही कही गई है।

- (य) उत्त. ब. ३१, गः. १४।
- (ग) इसी प्रकार अक्षह्म के १ प्रकार हैं आव॰ श्रमण सूत्र ४ में ।

१ (क) तीन प्रकार के मैथून हैं—१. दिव्य, २. मानुष्य और ३ तैयंक्ष्य । इन तीनों से विरति ही ब्रह्मचर्य है ।

वरणानुयोग

इत्योरागणिसेहो — ४८०. जे छेये से सागारियं ण सेवे । कर्टु एवं अविजाणतो वितिया मंदस्स वालिया। —आ. सु. १, व. ५, उ. १, सु. १४६

नो रक्खसीसु गिज्झेज्जा, गंडवच्छासुऽणेगचित्तासु। जाओ पुरिसं पलोमित्ता, बेलंति जहा व दासेहि।।

नारीसु नोपिंगञ्झेज्जा इत्यी विष्पज्जहे अणगारे। धम्मं भ पेसलं नच्चा, तत्य ठवेज्ज भिवलू अप्पाणं ॥ --- उत्त, अ. ६, गा. १६-१६

न मिज्जिति महावीरे, जस्स नित्य पुरेकडं। वाऊ व जालमच्चेति, विया लोगंसि इत्यिओ ॥

इत्थिओ जे ण सेवंति, आदिमोबखा हु ते जणा। जीवितं ॥ ते जणा वंधणुम्मुक्का, नावकंखंति —सूय. सु. १, व. १४, गा. ६-६

अह सेऽणुत्तव्यती पच्छा, भोच्चा पायसं व विसमिस्सं। विवेगमायाए, संवासो न कप्पती दविए।। एवं

तम्हा उ वज्जएं इत्थी, विसलिलं व कंटगं णच्चा। कोए कुलाणी वसवती, आघाति ण से वि णिग्गंथे ॥

जे एयं उंछं अणुनिद्धा, अण्णयरा हु ते कुसीलाणं। सुतवस्सिए वि से भिक्खु, जो विहरे सह जिन्योसु।।

अवि धूयराहि सुण्हाहि, धातीहि अदुव दासीहि। महतीहि वा कुमारीहि, संथवं से णेव कुण्जा अणगारे॥

अदु णातिणं व सुहिणं वा, अप्पियं दर्ठ एगता होति । गिद्धा सत्ता कामेहि, रक्खण-पोसणे मणुस्सोऽसि ॥ स्त्री-राग निषेध --

४८०. जो कुशल है वह मैथून-सेवन नहीं करता और जो मैथून सेवन करके छिपाता है या अनजान वनता है यह उस मूर्ज (काममूढ़) की दूसरी मूर्खता है।

जिनके वक्ष में गांठें (ग्रन्थियाँ) हैं, जो अनेक चित्त (काम-नाओं) वाली हैं, जो पुरुप को प्रलोभन में फँसाकर खरीदे हुए दास की भौति उसे नचाती हैं (वासना की दृष्टि से ऐसी) राक्षसी स्वरूप (साधनाविधातक) स्त्रियों में आसक्त नहीं होना चाहिए।

वनगार स्त्रियों में मूच्छित न हो तथा उनके संसर्ग को छोड़ दे। भिक्षु धर्म को श्रेष्ठतम जानकर उसी में अपनी आत्मा को स्थापित करे।

जिसके पूर्वकृत कमें नहीं है, वह महावीर्यवान् नहीं मरता (और नहीं जन्मता) जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को पार कर जाती है, वैसे ही वह (साधक) लोक में प्रिय होने वाली स्त्रियों को पार पा जाता है, (वह स्त्रियों के वश में नहीं होता)।

जो साधक जन स्त्रियों का सेवन नहीं करते, वे सर्वप्रयम मोक्षगामी होते हैं। समस्त (कर्म) वन्धनों से मुक्त वे साधुजन (असंयमी) जीवन जीने की बाकांक्षा नहीं करते।

जैसे विपमिश्रित खीर को लाकर मनुष्य पश्चात्ताप करता है, वैसे ही स्त्री के वश में होने के पश्चात् वह साधु पश्चात्ताप करता है। इस प्रकार अपने आचरण का विपाक जानकर राग-द्वेष रहित भिक्षु को स्त्री के साथ संवास (संसर्ग) करना नहीं कल्पता है।

स्त्रियों को विष से लिप्त कांटे के समान समझकर साधु स्त्रीसंसर्ग से दूर रहे। स्त्री के वश में रहने वाला जो साधक गृहस्यों के घरों में अकेला जाकर अकेली स्त्री को धर्मकथा करता है वह भी "निर्ग्रन्य" नहीं है।

जो भिक्षु इस (स्त्री संसर्गरूपी) जूठन या त्याज्य निन्धकर्म में अत्यन्त आसक्त है, वह अवश्य ही कुशीलों, (पार्श्वस्य, अवस्त्र वादि चारित्र भ्रष्टों) में से कोई एक है। इसलिए वह साधु चाहे उत्तम तपस्वी भी हो, तो भी स्त्रियों के साथ विहार न करे।

भिस् अपनी पुत्रियों, पुत्रवधुओं, घाय-माताओं अथवा दासियों, या वड़ी उम्र की स्त्रियों अथवा कुंबारी कन्याओं के साय भी वह अनगार सम्पर्क-परिचय न करे।

किसी समय (एकान्त स्थान में स्त्री के साथ वैठे हुए साधु को) देखकर (उस स्त्री के) ज्ञातियों अथवा हितैषियों को अप्रिय लगता है। (वे सोचते हैं यह साधु कामभोगों में गृद्ध है, आसक्त भी है।) वे साधु से कहते हैं (तुम इसका रक्षण-पोषण करो,) क्योंकि तुम इसके पुरुष हो।

समणं पि बट्ठुबासीणं, तत्थ वि ताव एगे कुप्पंति । अदुवा भोयणेहि णत्थेहि, इत्थी दोससंकिणो होंति ॥

कुव्वंति संयवं ताहि, पब्मट्ठा समाहिजोगेहि। तम्हा समणा ण समेंति, आतहिताय सण्णिसेज्जाओ ॥

बहवे गिहाई अयहट्टु. मिस्सीभायं पत्युता एगे। धुवमग्गमेव पवदंति, वायावीरियं कुसीलाणं॥

सुद्धं रवित परिसाए, अह रहस्सिम्म दुवकडं करेति । जाणंति य णं तहायेदा, माइल्ले भहासढेऽयं ति ॥

सयं दुक्कटं च न ययइ, आइट्ठो वि पकत्यती वाले । वैयाणुवीइ मा कासी, चोइज्जंतो गिलाइ से भुज्जो ।।

उत्तिया वि इत्यिपोसेसु, पुरिसा इत्यिवेदखतण्णा । पण्णासमितिता वेगे, णारीण वर्स जवकसंति ॥

अवि हत्य-पाश्छेदाए, अदुवा यद्धमंत चक्कंते। अवि तैयसाऽभितवणाहं, तिष्ठिय खारसिवणाई च॥

अबु कम्ण-णासियाछेज्जं, कंठच्छेदणं तितिवस्ति । इति एत्य पावसंतत्ता, न य बेंति पुणो न काहि ति ॥ —सूय. मु. १, अ. ४, उ. १, गा. १०-२२

श्रोए सद्दा ण रज्जेज्जा, भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा। भोगे समणाण सुणेहा, जह भुंजंति मियखुणो एगे।। उदासीन तपस्वी साधु को भी स्त्री के साथ एकान्त में वातचीत करते या वैठे देखकर कोई-कोई व्यक्ति कृद्ध हो उठते हैं। अथवा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन साधु के लिए वना-कर रखते या देते देखकर वे उस स्त्री के प्रति दोप की शंका करने लगते हैं।

समाधि योग से भ्रष्ट पुरुष ही उन स्त्रियों के साथ संसर्ग करते हैं इमलिए धमण आत्महित के लिए स्त्रियों के निवास स्थान (निपदा) पर नहीं जाते।

वहुत से लोग घर से निकलकर प्रश्नजित होकर भी मिश्र-भाव अर्थात् कुछ गृहस्य का और कुछ साधु का यों मिला-जुला आचार अपना लेते हैं। इसे वे मोक्ष का मागं ही कहते हैं। (सच है) कुशीलों के वचन में ही शक्ति होती है, (कायं में नहीं)

वह (कुशील) भिक्षु सभा में स्वयं को शुद्ध कहता है, परन्तु एकान्त में पान करता है। तथाविद् (उसकी अंगचेष्टाओं-आचार-विचारों एवं व्यवहारों को जानने वाले व्यक्ति) उसे जान लेते हैं कि यह मायावी महाधूर्त है।

वाल (अज्ञ) साधक स्वयं अपने दुष्कृत-पाप को नहीं कहता, तथा गुरु आदि द्वारा उसे अपने पाप को प्रकट करने का आदेश दिये जाने पर भी वह अपनी बड़ाई करने लगता है। तुम मैथून की अभिलापा मत करो, इस प्रकार वार-वार प्रंरित किये जाने पर वह कुशील ग्लानि को प्राप्त हो (मुझा) जाता है (झॅप जाता है या नाराज हो जाता है।)

कुछ पुरुप स्थियों की पोपक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रह चुके हैं, अतएव स्थियों के कारण होने वाले खेदों के ज्ञाता (अनुभवी) हैं एवं प्रज्ञा से सम्पन्न हैं फिर भी वे स्थियों के वण में हो जाते हैं।

(इस लोक में परस्थी-सेवन के दण्ड रूप में) उसके हाथ-पैर भी छेदे जा सकते हैं, अथवा उसकी चमड़ी और मांस भी उखेड़ा जा सकता है, अथवा उसे आग में डालकर जलाया जाना भी सम्भव है, और उसका अंग छीलकर उस पर नमक भी छिड़का जा सकता है।

कान और नाक छेदन एवं कण्ठ का छेदन (गला काटा जाना) तो सहन कर लेते हैं, परन्तु यह नहीं कहते हैं कि ''हम अब फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे।''

राग-द्वेप से मुक्त होकर अकेला रहने वाला भिक्षु कामभोग में कभी आसक्त न वने । भोग की कामना उत्पन्न हो गई हो तो उससे फिर विरक्त हो जाये। कुछ श्रमण-भिक्षु जैसे भोग भोगते हैं, उनके भोगों को तुम सुनो। अहं तं तु भेदमावन्नं, मुन्छितं भिवखु काममितवट्टं। पिलिभिदियाण तो पच्छा, पादु बट्टु मुद्धि पहणंति।। जद्द केसियाए मए भिवखू णो विहरे सह णमित्थीए।

केसाणि वि हं लुंचिस्सं, नऽन्नत्य मए चरिज्जासि ॥

सह णं से होति उवलद्धो, तो पेसंति तहाभूतेहि। लाउच्छेदं पेहाहि, वग्गुफलाइं आहराहि ति।।

दारूणि सागपागाए, पञ्जोओ वा भविस्सती रातो । पाताणि य मे रयावेहि, एहि य ता मे पट्टि उम्मद्दे ॥ वत्थाणि य मे पडिलेहेहि, अन्नपाणं च आहराहि त्ति । गंधं च रओहरणं च कासवगं च समणुजाणाहि ।।

अदु अंजिंग अलंकारं, कुक्कुह्यं च मे पयच्छाहि। लोद्धं च लोद्धकुसुमं च, वेणुपलासियं च गुलियं च।। कुट्टं अगुरुं तगरुं च, संपिट्टं समं उसीरेण। तेल्लं मुहं भिलिजाए, वेणुफलाइं सिन्नधाणाए।।

नंदीचुण्णगाइं पहराहि, छत्तोवाहणं च जाणाहि। सत्यं च सूवच्छेयाए, आणीलं च वत्ययं रयावेहि॥

सुर्काण च सागपागाए, कामलगाइं दगाहरणं च।
तिलगकरिणमंजणसलागं, घिसु मे विघूणयं विजाणाहि।।
संडासगं च फणिहं च, सीहलिपासगं च आणाहि।
आदंसगं पयच्छाहि, दंतपक्लालणं पवेसेहि॥
पूयफलं तंबोलं च, सूईसुत्तगं च जाणाहि।
कोसं च मोयमेहाए, सुप्पुक्ललगं च खारगलणं च॥
चंदालगं च करगं च, वच्चघरगं च आउसो। खणाहि।
सरपादग च जाताए, गोरहगं च सामणेराए।।

घडिगं च सर्डिडिमयं च, चेलगीलं कुमारसूताए। वासं समिभयावत्रं, आवसहं च जाण मत्तं च।।

आसंदियं च नवसुत्तं, पाउल्लाइं संकमट्ठाए। अदु पुत्तबोहलट्ठाए, आणप्पा हवंति दासा वा ॥ चारित्र से भ्रष्ट मूर्ज्छित और कामासक्त भिक्षु को वर्श में करने के वाद स्त्री उसके सिर पर पैर से प्रहार करती है।

(भिक्षु को वश में करने के लिए कोई स्त्री कहती है—-) मैं केश रखती हूँ। भिक्षु! यदि तुम मेरे साथ विहार करना नहीं चाहते तो मैं केशलुंचन करा लूंगी। तुम मुझे छोड़ अन्यत्र मत जाओ।

जब वह भिक्षु पकड़ में आ जाता है तव उससे नौकर का काम कराती है—कद्दू काटने के लिए चाकू ला। अच्छे फल ला।

शाकभाजी पकाने के लिए लकड़ी ला। उससे रात की प्रकाश भी हो जायगा। मेरे पैर रचा। आ, मेरी पीठ मल दे।

मेरे वस्त्रों को देख (ये फट गये हैं, नये वस्त्र ला) अन्न-पान ले आ। सुगन्ध चूर्ण और कूंची ला। वाल काटने के लिए नाई को बुला।

अंजनदानी, आभूपण और तुंववीणा ला। लोघ, लोघ के फूल वांसुरी और (औपध की) गुटिका ला।

कूठ, तगर, अगर, खस के साय पीता हुआ चूर्ग, मुंह पर मलने के लिए तेल तया वस्त्र आदि रखने के लिए वांस की पिटारी ला।

(होठों को मुलायम करने के लिए) नन्दी चूर्ण, छत्ता और जूते ला। भाजी छीलने के लिए छुरी ला। वस्त्र को हल्के नीले रंग से रंगा दे।

शाक पकाने के लिए तपेली, आंवले, कलशा, तिलककरनी अंजनशलाका तथा गरमी के लिए पंखा ला।

(नाक के केशों को उखाड़ने के लिए) संदशक, कंघी और केश-कंकण ला। दर्गण दे और दतवन ला।

सुपारी, पान, सूई, धागा, सूत्र के लिए पात्र, सूप, ओखली मूसल और सब्जी गलाने का वर्तन ला।

आयुष्मान् ! पूजा-पात्र और लघु पात्र ला । सँडास के लिए गढा खोद दे। पुत्र के लिए घनुष्य और श्रामणेर (श्रमण-पुत्र) के लिए तीन वर्ष का वैल ले आ ।

बच्चे के लिए घण्टा, डमरू और कपड़े की गेंद ला। हे भर्ता! वर्षा सिर पर मंडरा रही है। इसलिए घर की ठीक व्यवस्था कर।

नई सुतली की खटिया और चलने के लिए काष्ठ-पादुका ला। तथा गर्भकाल में स्त्रियाँ अपने दोहद (लालसा) की पूर्ति के लिए अपने प्रियतम पर दास की भाँति शासन करती हैं। जाते फले समुप्पन्ने, गेण्हसु वा णं अहवा जहाहि। अह पुत्तपोसिणो एगे, भारवहा हवंति उट्टा वा।।

राओ वि उद्विपा संता, दारगं संठवेंति धाती वा। सुहिरीमणा वि ते संता, वत्यधुवा हवंति हंसा वा।।

एवं चहूरिंह कपपुटवं, भोगत्याए जेऽभियावस्ना। हासे मिए व पेस्से वा, पसुभूते वा से ण वा केई।।

एवं खु तासु विष्णप्पं संयवं संवासं घ चएण्जा। तज्जातिया इमे कामा चज्जकरा य एवमक्खाया॥

एवं भयं ण सेयाए इइ से अप्पगं णिरम्भित्ता। जो इत्यि जो पतुं भिगयु, जो सय पाणिणा जित्तिज्ञेज्जा।।

सुविमुद्धलेसे मेहावी परिकरियं च वन्जए णाणी। मणसा वन्सा फाएणं सव्वकाससहे अणगारे॥

इस्वेयमाहु से चीरे धुवरए धूयमीहे से भिष्यू। सम्हा अज्यात्यविमुद्धे सुविमुक्के आमीषणाए परिव्वएज्जासि।। —-मूय. सु. १, अ. ४, उ. २, गा. १-२२ पुत्र रूपी फल के उत्पन्न होने पर (वह कहती है) इसे (पुत्र को) ले अथवा छोड़ दे। (स्त्री के अधीन होने वाले) कुछ पुरुष पुत्र के पोषण में लग जाते हैं और वे ऊँट की भाँति भारवाही हो जाते हैं।

वे रात में भी उठकर (रोते हुए) वच्चे को धाई की भाँति लोरी गाकर सुला देते हैं। वे लाजयुक्त मन वाले होते हुए भी धोवी की भाँति (स्त्री और वच्चे के) वस्त्रों को धोते हैं।

बहुतों ने पहले ऐसा किया है। जो काम-भोग के लिए भ्रष्ट हुए हैं वे दास की भाँति समर्पित, मृग की भाँति परवश, प्रेप्य की भाँति कार्य में व्यापृत और पशु की भाँति भारवाही होते हैं। वे अपने आप में कुछ भी नहीं रहते।

इस प्रकार (स्त्रियों के विषय में जो कहा गया है) उन दोषों को जानकर- उनके साथ परिचय और संवास का परित्याग करे। ये काम-भोग सेवन करने से बढ़ते हैं। तीर्थंकरों ने उन्हें कमं-बन्धन कारक वतलाया है।

ये कामभोग भय उत्पन्न करते हैं। ये कल्याणकारी नहीं हैं। यह जानकर मिध्नु मन का निरोध करे—कामभोग से अपने को वचाए। वह लित्रवों और पणुओं से वचे तथा अपने गुप्तांग को हाथ से न छुए।

णुद्ध अन्तः करण वाला मेधावी ज्ञानी भिक्षु परिक्रया न करे—स्त्री के पैर आदि न दवाए। वह अनिकेत भिक्षु मन, वचन और काया से सब स्पर्णो (कप्टों) को सहन करे।

भगवान् महाबीर ने ऐसा कहा है—जो राग और मोह को धुन डालता है वह भिक्षु होता है। इसलिए वह गुद्ध अन्त.करण भिक्षु काम-वांछा से मुक्त होकर, बन्धन-मुक्ति के लिए परिव्रजन करे।

# परिकर्म निषेध-४

गिहत्यक्य कायिकिरियाए अणुमोयणा णिसेहो— ४८१. परिकारियं अन्तित्यियं संसेद्दयं णो तं सातिए णो तं णियमे । —आ. सु. २, अ. १३, सु. ६६०

गृहस्यकृत काय क्रिया की अनुमोदना का निपेध—
% ५१. पर अर्थात् गृःस्य के द्वारा आध्यात्मिकी अर्थात् मुनि के
शारीर पर की जाने वाली काय ज्यापाररूपी क्रिया संग्लेपिणी।
कर्म बन्धन की जननी है, (अतः) वह उसे मन से न चाहे, न
वचन और काया से भी प्रेरणा न करे।

गिहत्यंकय-कायपरिकम्मस्स अणुमोयणा णिसेहो-४८२. से से परो कायं आमज्जेन्ज वा पमञ्जेन्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं संबाधेज्ज वा पलिमद्देज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा मक्खेज्ज वा अब्संगेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण था उल्लोलेज्ज वा उद्वटेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कार्य सीतोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेन्ज वा पद्योवेन्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं अण्णतरेणं विलेवण जाएणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं अण्णतरेण धूवणजाएण धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, जो तं सातिए जो तं जियमे ।

से से परो कायं फुमेज्ज वा रएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे । —आ, सु. २, अ. १३, सु. ७०१-७०७

गिहत्यकय-पायपरिकम्मस्स अणुमोयणा णिसेहो-

४ - ३. से से परो पादाई आम ज्जेजन वा पमज्जेजन वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

> से से परी पादाई संबाधिक वा पिलमहेक्ज वा, जो तं सातिए णो तं णियमे ।

> से से परी पादाई फुमेन्ज वा रएन्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे।

> से से परो पादाइं तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा मक्लेज वा भिलिगेडज वा णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

> से से परो पादाई लोढ़ेण वा-जान-वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा खबट्टे ज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे।

गृहस्थकृत शरीर के परिकर्मों की अनुमोदना का निषेध-४८२. यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को एक वार या वार-बार पोंछकर साफ करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य मुनि के शरीर को एक वार या वार-वार मर्दन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर तेल - यावत् चर्बी मले या बार-वार मले तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य मुनि के शरीर पर लोघ, - यावत् -वर्ण का उवटन करे, वार-वार उवटन करे तंः वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

कदाचित् कोई गृहस्य साधु के शरीर को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से धोये या नार-नार धोये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

कदाचित् कोई गृहस्य मुनि के शरीर पर किसी एक प्रकार के विलेपन से एक वार या वार वार लेप करे तो वह उसे न मन से चाहे न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को किसी अन्य प्रकार के ध्रप से ध्रिपत करे या प्रध्रिपत करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर फूंक मारे या रंगे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे। गृहस्थकृत पादपरिकर्मं की अनुमोदना का निषेध—

४८ ₹. यदि कोई गृहस्थ मुनि के चरणों को (वस्त्रादि से) पोंछे, वार-वार पोंछे तो वह उसे न मन से च हे, वचन और काया से भी प्रेरणान करे।

यदि कोई गृहस्य मुनि के चर भों का मर्दन करे, प्रमर्दन करे वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य मुनि के चरणों को फूंक मारे तथा रंगे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु के चरणों पर तेल-यावत्-चर्बी मले या बार-बार मले तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु के चरणों पर लोध, --यावत् --वर्ण का उबटन करे या बार-बार उवटन करे तो वह उसे न मन से

से से परो पादाई सीओदगविय**डेण वा** उसिणोदगविय<mark>डेण वा</mark> उच्छोलेज्ज वा पद्योएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो पादाई अण्णतरेण विलेवणजातेण आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो पादाई अण्णतरेण धूवणनाएणं धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

--- बा. सु. २, ब. १३, सु. ६६१-६६८

आरामाइसु गिहत्यकयपायाइ - परिकम्माणुमीयणा णिसेहो---

४८४. से से परो आरामंसि वा उज्जाणंसि वा णीहरिता वा विसो-हिता वा पायाई आमज्जेज्ज वा, पमञ्जेज्ज वा णो तं सातिए णो तं णियमे।

एवं गेयव्या अण्णमण्णकिरिया वि ।

—आ. सु. २, अ. १३, **सु. ७२७** 

गिहत्यकय-पाय परिकम्म णिसेहो-

४८१. से से परो अंकंसि वा पितयंकंसि वा तुयट्टावेसा पाबाई आमण्जेक्स वा पमण्जेक्ज वा; णो तं सातिए णो तं णियमे।

> से से परो अंकंसि वा पिलयंकंसि वा तुयट्टावेसा पावाई संबाद्येज्जा वा पिलमहोज्जा वा, णो तं सातिए णो तं णियमे।

से से परो अंकंसि वा पिलयकंसि वा तुयट्टावेत्ता पावाई फुमेज्ज वा रएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पिलयंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाई तेल्लेण बा-जाव-बसाए वा मक्बेज्ज वा मिलिगेज्ज बा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पिलयंकंसि वा तुयद्वावेसा सोद्धेण वा, कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उत्लोसेज्ज वा उद्दृष्ठि वा, जो तं सातिए जो तं जियमे । यदि कोई गृहस्य साधु के चरणों को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से धोये या वार-वार धोये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु के चरणों पर किसी एक प्रकार के द्रव्यों से एक वार या वार-वार विलेपन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु के चरणों को किसी एक प्रकार के धूप से धूपित और प्रधूपित करे तो वह उसे न मन से चाहे और न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

उद्यानादि में गृहस्थकृत पैर आदि के परिकर्मों की अनु-मोदना का निपेध —

४६४. यदि कोई गृहस्य साधु को आराम या उद्यान में ले जाकर प्रवेश कराकर उसके चरणों को पोंछे, वार-वार पोंछे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

इसी प्रकार साघुओं की अन्योन्यिकया पारस्परिक कियाओं के विषय में भी ये सब सूत्र पाठ समझ लेने चाहिए।

गृहस्थकृत पादपरिकर्म निषेध—

४८५. यदि कोई गृहस्य साघु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर अथवा करवट वदलवाकर उनके चरगों को वस्त्रादि से पोंछे, अथवा बार-बार पोंछे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य राघु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट वदलवाकर उसके चरणों को सम्मदंन करे या प्रमदंन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट वदलवाकर उसके चरणों को फूंक मारे या रंगे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साघु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट वदलावाकर उनके चरणों पर तेल—यावत्— चर्ची से मले तथा बार-बार मले तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिट। कर या करवट बदलवाकर उनके चरणों पर लें। य — यावत् — वर्ण का उवटन करे वार-वार उवटन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेला पादाइं सीओदगवियडेण वा उतिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पद्योएज्ज वा, णो तं सातिए को तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पिलयकंसि वा तुयट्टावेत्ता पाटाइं अपण-तरेण विलेवणजाएणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, णो तं साइए णो तं णियमे।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेता पादाई अण्ण-तरेण धूवणजाएणं धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं ियमे।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेता हारं वा अडढहारं वा उरत्यं वा गेवेयं वा मउडं वा पालंवं वा सुवण्ण-सुत्तं वा आविधेज्ज वा पिणिधेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं ---- आ. सू. २, अ. **१**३, सु. ७२५-७**२**६ णियमे ।

#### गिहत्यकय-मलणीहरणस्स अणुमीयणा णिसेहो-

४८६, से से परो कायातो सेयं वा जल्लं वा णीहरेज्ज वा विसी-हेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो अच्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा णहमलं वा णीहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे । 

#### गिहत्यक्य रोमपरिकम्मस्स अणुमोयणा णिसेहो-

४८७. से से परो दोहाई वालाई दोहाई रोमाई दीहाहं भमुहाई दोहाइं करखरोमाइं दोहाइं वित्यरोमाइं कप्पेन्ज वा संठवेन्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे।

----आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२३

# भिक्लुस्स भिक्लुणीए अण्णमण्णिकरियाणिसेहो—

४८८. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अण्णमण्णिकरियं अज्झत्यियं संसेइयं जो तं सातिए जो तं जियमे ।

---आ. सु. २, अ. १३, सु. ७३०

#### अण्णमण्ण पायाइ परिकम्म णिसेही-

४८६. से अण्णमण्ण पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७३१

यदि कोई गृहस्य साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उनके चरणों को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से धोये अथवा वार-वार घोये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट वदलवाकर उनके पैरों पर किसी एक प्रकार के विलेपन द्रव्यों का एक वार या वार-वार विलेपन करे तो वह न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट वदलवाकर उनके चरणों को किसी एक प्रकार के विशिष्ट धूप से धूपित और प्रधूपित करे तो वह उसे न मन से चाहे, नं वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवेट वदलवाकर उसको हार, अर्घहार, वक्षस्यल पर पहनने योग्य आभूपण, गले का आभूपण, मुकुट, लम्बी माला, सुवर्णसूत्र वाँधे या पहनाये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे।

गृहस्थ द्वारा मैल निकालने की अनुमोदना का निषेध-४८६. यदि कोई गृहस्य साधु के शरीर से पसीने को या मैल से युक्त पसीने को (पोंछे) या साफ करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

यदि कोई गृहस्य, साधु के आंख का मैल, कान का मैल, दांत का मैल या नख का मैल निकाले या उसे साफ करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे। गृहस्थकृत रोम परिकर्मो की अनुमोदना का निपेध-

४८७. यदि कोई गृहस्य साधु के सिर के लम्बे केशों, लम्बे रोमों, भौहें एवं कांख के लम्बे रोमों, लम्बे गुह्य रोमों को काटे, अथवा सँवारे, तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे।

भिक्षु भिक्षुणी की अन्योन्य परिकर्म क्रिया की अनुमोदना का निषेध---

४८८. साधु या साध्वी की अन्योन्य किया-परस्पर पाद-प्रमार्ज-नादि समस्त किया, जो कि परस्पर में सम्बन्धित है, कर्पसंश्लेष-जननी है, इसलिए वह इसको न मन से चाहे, और न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे।

अन्योत्य पादादि परिकर्म क्रिया की अनुमोदना का निषेध-४८९. साधु या साध्वी (विना कारण) परस्पर एक दूसरे के चरणों को पोंछकर एक वार या वार-वार पोंछकर साफ करें तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे।

# १-चिकित्साकरण प्रायश्चित्त (५)

# विभूषा के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा के प्रायश्चित्त-१

#### विभूसाविडयाए वणतिगिन्छाए पायिन्छत्त सुत्ताइं —

४६०. जे भिक्ख विभूसाविडयाए अप्पणो कार्यसि— वणं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमञ्जंतं वा, पमञ्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विमूसावडियाए अप्पणो कायंसि-वणं संवाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहॅंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू विभूसावडियाए अप्पणो कार्यसि-वर्ण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्लेंतं वा, मिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्लू विभूसाविडयाए अप्पणी कायंसि— वणं लोद्धेण बा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्बट्टेज्ज वा,

**उल्लोलेंतं वा, उन्वट्टोतं वा साइज्जइ**।

जे भिष्यु विभूसावडियाए अप्पणी कार्यसि— वणं सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ । जे भिक्क विभूसाविषयाए अप्पणो कार्यसि — वणं फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ∙ १५, सु. ११२-११७

विभूषा के संकल्प से व्रणों की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६०. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हए व्रण का मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए व्रण का मर्दन करे, प्रमदंन करे, मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे, मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने गरीर पर हए व्रण पर तेल से —यावत् — मक्लन से, मले, बार-बार मले, मलवावे, वार-वार मलवाये, मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष विभूषा के संकल्प से अपने प्रारीर पर हए व्रण पर लोध—यावत्—वर्ण का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए व्रण को अचित्त शीत जल से या अचित् उल्ला जल से, धोवे, वार-वार धोवे, घुलवावे, बार-बार धुलवावे, धोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए व्रण को रंगे, बार-बार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित)

आता है।

# विभूसाविडयाए गंडाइ तिगिच्छाए पायिच्छत्त सुत्ताई—

४६१. जे भिक्लू विभूसावडियाए अप्पणो कार्यसि-गंडं वा,-जाव-मगंदलं वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,

अच्छिदंतं वा, विच्छिदंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख विभूसावडियाए अप्पणो कार्यस-गंडं वा,-जाव-मगंदलं वा, अञ्चयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अस्छिदिता वा, विच्छिदिता वा, पूर्य वा सोणियं वा, नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू विभूसाविदयाए अप्पणी कार्यसि-गंडं वा,-जाव-भगदलं वा, अन्नयरेणं तिबखेणं सत्यजाएणं, अस्छिदिसा वा, विस्छिदिसा वा, पूर्व वा, सोणियं वा, मीहरेता वा, विसोहेता वा, सीओरग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जद् ।

जे भिक्खू विभूसाविडयाए अप्वणो कार्यस — गंडं बा-जाव-मगंदलं वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, मन्छिदिता वा, विच्छिदिता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरेता वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेता वा, पघोएता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, मालिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

भालिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ।

विभूषा के संकल्प से गण्डादि की चिकित्सा करने के प्राय-श्चित्त सूत्र-

४६१. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के-गण्ड--यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन करे, बार-बार छेदन करे, छेदन करवावे, वार-वार छेदन करवावे, छेदन करने वाले का, वार-वार छेदन करने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर के-गण्ड-यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाले, शोधन करे, निकलवावे, शोधन करवावे, निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के-गण्ड-यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धोए, वार वार घोए, धुलवाने, वार-वार धुलवाने, घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर के-गण्ड-यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ण शस्त्र से, छेदन कर, बार बार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, घोकर, वार-वार घोकर, किसी एक लेप का, लेप करे, वार-वार लेप करे, लेप करवावे, वार-वार लेप करवावे, लेप करने वाले का, वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन

करे 1

जे भिक्ल विभूसावडियाए अप्पणी कायंसि-गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अस्छिदिता वा, विच्छिदिता वा, पूर्वं वा, सोणियं वा, नीहरेसा वा, विसोहेसा वा, सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेता वा, पधोएता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, आलिपिता वा, विलिपिता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अक्षंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अक्षंगतं वा, मक्लेंतं वा साइज्जइ।

जे मिनल विमुसाविदयाए अप्पणी कार्यसि — गंदं बा-जाव-मगंदलं वा, अन्नयरेणं तिब्खेणं सत्यजाएणं, अच्छिदिता वा, विस्छिदिता वा, पूर्व बा, सोणियं वा, नीहरेला वा, विसोहेला वा, सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेता वा, पधोएता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, आलिपिता वा, विलिपिता वा, तेल्लेण बा-जाव-णवणीएण वा, अक्रमंगेता वा, मक्सेता वा, अन्नयरेणं घुवणमाएणं, ध्वेज्ज वा, पध्वेज्ज वा,

ध्वंतं वा, पध्वंतं वा साइज्जइ ।

तं सेबमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । --- नि. उ. १४, सु. ११५-१२३

विभूसाविडयाए किमिणीहरणस्स पायिच्छत्तसुत्तं-४६२. जे भिक्लू विभूसाविष्टयाए अप्पणी-पालुकिमियं वा, कुच्छिकिमियं वा, अंगुलीए निवेसिय निवे-

सिय नीहरेइ, नीहरेंतं वा साइण्जइ।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर के-गण्ड--यावत-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त की, निकालकर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोकर, वार-वार धोकर, किसी एक प्रकार के लेप का, लेप कर, वार-वार लेप कर, तेल-यावत्-मन्बन मले, वार-वार मले, मलवावे, बार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो मिक्षु विभूपा के संकृत्प से अपने शरीर के-गण्ड--यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्षण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोकर, वार-वार धोकर, अन्य किसी एक प्रकार के लेप का, लेप कर, वार-वार लेप कर, तेल-यावत्-मक्खन, मलकर, वार-वार मलकर, किसी एक प्रकार का, धूप देवे, वार-वार धूप देवे, धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे, घूंप दिलवाने वाले का, बार-वार घूप दिलवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) याता है।

विभूषा के संकल्प से कृमि निकालने का प्रायश्चित सूत्र— ४६२. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने-

गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को अंगुली डाल-डालकर निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनु-ं मोदन करता है।

तं सेवमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्धाइयं । उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
—िन. उ. १५, सु. १२४ आता है।

#### \*\*

# मैथुन के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा के प्रायश्चित्त-२

मेहुणविडयाए वण तिगिच्छाए पायिच्छत्त सुत्ताई—

४६३. जे भिक्ष् माउग्गामस्स मेहुणविषयाए अप्पणो कार्यस-

वर्ण आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

भामज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ।

जे भिषत् माउग्गामस्स अप्पणो कार्यसि—

वणं संबाहेज्ज वा, पलिमह्रेज्ज वा,

संबाहेंतं वां, पलिमहेंतं वा साइष्जइ।

ने भिक्कू माजग्गामस्स मेहुणविडयाए अव्यणो कार्यसि-

वणं तेल्लेण वा-जाव-णवणीएणं वा,

मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा, भक्लेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

नें भिक्खू मारुगामस्स मेहुणविदयाए अंव्यणी कार्यस---

वणं लोहेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोल्लेज्ज वा, उच्चट्टेज्ज वा, उल्लोलंत वा, उच्चट्टेत वा साइज्जइ । मैथुन सेवन के संकल्प से व्रण की चिकित्सा करने के प्राथिकत्त सूत्र—

४६३. जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैंथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए त्रण का मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्थी से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने गरीर पर हुए

वण का मदंन करे, प्रमदंन करे, मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

वण पर तेल—यावत्—मक्लन,

भले, बार-बार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैंथून सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

वण पर लोध,—यावत्—वर्ण का,

उबटन करे, बार-बार उबटन करे,

उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-बार उवटन करने वाले का अनुमीदन करे।

१ यहाँ वर्णाचिकित्सा, गण्डादिचिकित्सा और कृमिचिकित्सा के सूत्र ओघकम से लिए गये हैं। विभूषा की दृष्टि से कोई कहीं चिकित्सा न करता है, न करवाता है, चिकित्सा का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य लाभ है। चिकित्सा में औषधादि के प्रयोग से कृमियों की हिंसा अनिवायं है अतः यहाँ ये उसी हिंसा के प्रायश्चित्त सूत्र हैं।

जे भिक्ख मांउरगामस्स मेहणविडयाए अप्पणी कार्यसिं-

वणं सीओवग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा साइज्जइ । जे मिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कार्यसि—

वणं फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं प्रिहारहाणं अणुग्धाइयं । —नि. उ. ६, सु. ३६-४१

मेहुणवडियाए गंडाइ तिगिच्छाए पायच्छित्तमुत्ताई—

४६४. जे भिक्लू माउरगामस्स मेहणवंडियाए अध्यणो कार्यंति—

गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्सेणं सत्यनाएणं, अध्छिदेजन वा, विच्छिदेजन वा,

अच्छिदंतं वा, विच्छिदंतं वा साइज्जइ।

जे भिन्द माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कार्यस-

गंडं घा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिबस्तेणं सत्यजाएणं, अभ्छिदिता वा, विभिन्छिदिता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, नीहरेज्ज वा, विसोहेन्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ । ः जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्पणी कार्यसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिबस्तेणं सत्यजाएणं, अब्छिदिता वा, विब्छिदिता वा, पूर्यं वा, सोणियं वा, नीहरिता या विसोहेता वा, जो भिक्षु, माता के संमान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

व्रण को अवित्त शीत जल से या अवित्त उष्ण जल से, धोवे, वार-वार घोवे, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु, माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

प्रण को रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित) आता है।

मैथुन सेवन के संकल्य से गण्डादिक चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६४. जो मिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हए

गण्ड—यावत्—भगन्दर को
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करे, वार-वार छेदन करे,
छेदन करवावे, वार-वार छेदन करवावे,

छेदन करने वाले का, वार-बार छेदन करने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए
गण्ड—यावत्—भगन्दर को

किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाले, शोधन करे,

निकलवावे, शोधन करवावे,

निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने मरीर पर हुए,

गण्ड — यावत् — भगन्दर को किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर,

सोओदग-वियडेण वा, उसिगोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू माउरगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणी कार्यसि —

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अव्ज्वायरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं, अच्छिदिता वा विच्छिदिता वा, पुर्वं वा, सोणियं वा, नीहरिसा वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पहोएता वा, अस्यरेणं आलेवण जाएणं, आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

श्रालिपेंतं वा, विलिपेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख माउरगामस्स मेहणविष्टवाए अप्यणो कायंसि-

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अन्छिदिता वा, विन्छिदिता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरित्ता वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उतिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पधोएता वा, अष्णयरेणं आलेवणजाएणं, आलिपेला वा, विलिपेला वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणी०्ण वा, अब्मंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा, '

्र अन्मेंगेतं वा, मुक्खेतं वा साइज्जइ। जे भिष्कु माजगामस्स मेहुणविदयाए अप्पणी कार्यसि-

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णधरेणं तिक्खेणं सत्थनाएणं, अस्किदिता वा, विकिष्ठदिता वा, पूर्य वा, सोणियं वा,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोये, वार-वार धोये, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने बाले का, वार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

गण्ड--धावत्-भगन्दर को, किसी प्रकार के तीक्ष्ण भस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से धोकर, वार-वार धोकर, किसी एक प्रकार के लेप का, लेप करे, वार-बार लेप करे, लेप करावे, वार-वार लेप करावे,

लेप करने वाले का, वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकों (ऐपी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

गण्ड,--यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-बार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकाल कर, शोधन कर, मित भीत जल से या अचित उपग जल से, धोकर, वार-वार धोकर, किसी एक प्रकार के लेप का. लेप कर, बार-बार लेप कर, तेल-यावत्-मक्खन, मले, बार-बार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, बार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए,

गण्ड-यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के बीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, बार-बार छेदन कर, पीप या रक्त को,

भीहरित्ता वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण चा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पद्योएता वा, अण्णवरेणं आलेवणजाएणं, आलिपेता वा, विलिपेता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अब्मंगेता वा, मक्खेता वा, अन्नयरेणं घ्वणजाएणं, घुवेज्ज वा, पध्वेज्ज वा,

धूवेतं वा, पध्वेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्व चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घादयं । --- नि. च. ६, सु. ४२-४७

मेहणवडियाए किमि-णिहरणस्स पायन्छित सुत्तं —

४६५. जे निवलु माउरगामस्स मेहुणविडयाए अप्पणी,

पालुकिमियं वा, कुन्छिकिमियं वा, अंगुलिए निवेसिय निवे-

नीहरइ, नीहरॅतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं । —नि. उ. ६, सु. ४८ वाता है।

निकालकर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त एका जल से. धोकर, वार-वार धोकर, किसी एक प्रकार के लेप का. लेप कर, बार-बार लेप कर, तेल-यावत्-मक्खन, मलकर, वार-वार मलकर, किसी एक प्रकार के धूप से, धूप दे, वार-वार धूप दे, धूप दिलवावे, वार-वार धूप दिलवावे, धूप देने वाले का, वार-वार धूप देने वाले का अनुभोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से कृमि निकालने का प्रायमिकत

४९५. जो मिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके

अपने गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को उँगली डाल-डालकर,

निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्गासिक अनुद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त)

# मैथन सेवन के संकल्प से परस्पर चिकित्सा के प्रायश्चित-३

मेहुणवडियाए अण्णमण्णवणितिगिच्छाए पायिच्छत्त सुत्ताई — मैथन सेवन के संकल्प से परस्पर व्रण की चिकित्सा ४६६. जे भिवल याउरगामस्य येहणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यास,

वर्ण आमन्जेन्ज वा, पमन्जेन्ज वा,

थामन्नंतं वा, पमन्नंतं वा साइज्जइ।

करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४९६. जो मिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण का मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जे निक्खू माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अण्णमण्णस्स कार्यसि,

वणं संवाहेज्ज वा, पितमह्रेज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जंद ।

जे सिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि,

वणं तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

सक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

, जे सिक्ख् भाउरगामस्स मेहुणवडियाए अग्गमण्णस्स कार्यसि,

वृजं लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेन्ज वा, उन्बट्टेन्ज वा,

उल्लोलेंतं चा, उन्वट्टेंतं वा साइउजइ।

जे भिक्ख माजगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि,

वणं सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलॅंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अन्णसस्णस्स कायंसि,

वणं फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मानियं परिहारहाणं अणुग्धाइयं। —नि. ज. ७, सु. २६-३१

मेहुणविडयाए अण्णमण्ण गंडाइ तिगिच्छाए पायच्छित्त सुत्ताइं—

४६७. जे मिक्बू माउग्गामस्स मेहुणविदयाए अण्णमण्णस्स कार्यसि,

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शारीर पर हुए

वण का मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण पर तेल--यावत् - मक्खन, मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शारीर पर हुए
वण पर लोध,—यावत्—वणं का,
जवटन करे, वार-वार जवटन करे,

खबटन कर, बार-बार खबटन कर, खबटन करवावे, वार-बार खबटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के सनान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण को अवित्त शीत जल से या अवित्त उप्ण जल से, धोये, वार-वार धोये,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे,

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण को रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर गण्डादि की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६७. जो मिक्षृ माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा. अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अधिष्ठदेज्ज वा, विधिष्ठदेज्ज वा,

अच्छिदेतं वा, विच्छिदेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहणविडयाए अण्णमण्णस्स कार्यसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अन्छिदिता वा, विन्छिदिता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरेनज वा, विसोहेन्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख माउरगामस्स मेहुणविदयाए अण्णमण्णस्स कायंसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अच्छिदिता वा, विच्छिदिता वा, पूर्व वा, सोणियं वा, नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा, सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहणवडियाए अण्णमप्णस्स कार्यसि,

गंडं वा-जाव-मगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अच्छिदिता वा, विच्छिदिता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरित्ता वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेता.वा, पघोएता वा, अव्जयरेणं आलेवण-जाएणं, आलिपेज्ज वा, त्रिलिपेज्ज वा,

ं आलिपंतं चा, विलिपंतं वा साइज्जइ।

गण्ड—यावत्—भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से. छेदन करे, वार-वार छेदन करे. छेदन करवावे, वार-वारं छेदन करवावे, छेदन करने वाले का, वार-वार छेदन करने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गण्ड,--यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को. निकाले, शोधन करे, निकलवावे, शोधन करवावे, निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमीदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके, एक दूसरे से,

गण्ड, -- यावत् -- भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकालकर, शोधन कर, अवित्त शीत जल से या अवित्त उष्ण जल से, धोये, वार-वार घोये, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथन सेवन का संकल्प करके, एक दूसरे के,

गण्ड - यावत् - भगन्दर की, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकालकर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धोकर, वार-वार घोकर, किसी एक प्रकार के लेप का, लेप करे, वार-वार लेप करे, लेप करवावे, वार-वार लेप करवावे,

लेप करने वाले का, वार-बार लेप करने वाले कां सुनुमोदन

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं, अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा, पूर्व वा, सोणियं वा, नीहरित्ता वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पघोएता वा, अण्णयरेणं आलेवणजाएणं, आलिवित्ता वा, विलिवित्ता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अब्मंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा, अन्मंगेतं वा, मक्खेंत वा साइज्जइ । जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा, अच्चयरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं, अस्छिदिता वा, विन्छिदिता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, नीहरित्ता वा, विसोहेता वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पघोएता वा, अण्णयरेणं आलेवण जाएणं, आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अन्मंगेत्ता वा, मक्खेता वा, अन्नयरेणं ध्वण-जाएणं, धूवेज्ज वा, पध्वेज्ज वा, धूवंतं वा, पधूवंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुरघाइयं । —नि. उ. ७, सु. ३२-३७

४६८. जे भिक्कू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमर्णास्स पालु-

किमियं वा, कुच्छि-किमियं वा, अंगुलीए निवेसिय निवेसिय, नीहरइ, नीहरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं । ---नि. उ. ७, सु. ३८

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गण्ड,—यावत् —भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्षण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार् छेदन कर, पीप या रक्त को, निकालकर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोकर, वार-वार घोकर, किसी एक प्रकार के लेप का, लेप कर, वार-वार लेप कर, तेल - यावत् - मनखन, मले, बार-बार मले, मलवावे, बार-बार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गण्ड--यावत्-भगन्दर को, किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से, छेदन कर, वार-वार छेदन कर, पीप या रक्त को, निकालकर, शोधन कर, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धोकर, वार-वार धोकर, किसी एक प्रकार के लेप का, लेप कर, वार-वार लेप कर, तेल - यावत् - मक्खन, मलकर, वार-वार मलकर, किसी एक प्रकार के धूप से, धूप दे, बार-बार धूप दे, धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे, धूप देने वाले का, वार-वार धूप देने वाले का अनुमोदन करे। र्फंसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

हुणविडयाए अण्णमण्णिकिमि-णोहरणस्स पायिच्छत्त सुत्तं- मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—

४६८. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों की, उँगली डाल-डालकर,

निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# (२) परिकर्मकरण-प्रायश्चित्तं

#### स्व-शरीर परिकर्म-प्रायश्चित्त---१

कायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताई— ४६६. जे भिक्ष् अप्पणी कायं— आमण्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जेतं वा, पमज्जेतं वा साइज्जइ।

ने मिनलू अप्पणी कार्य— संबाहेज्ज था, पतिमहोज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पिलमहेंतं वा साइज्जइ । जि भिक्षू अप्पणो कार्यं— तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अक्षेगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अवभंगतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ।
जे भिक्ष् अप्पणी कार्य—
लोढोण वा-जाव-वण्णेण वा,
खस्सोसेज्ज वा, उट्वटोज्ज वा,

दल्लोलेंतं वा, उन्वट्टेंतं वा साइन्बद्द ।

जे भिराषु अप्पणो कार्य— सीओदग-वियडेंग वा, उसिणोदग-वियडेंण वा, उस्छोलेज्ज वा; पद्योवेज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योवेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अप्पणो कार्य— कूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्र्याडयं । शरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६६. जो निक्षु अपने शरीर का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन
करे।

जो भिक्षु अपने शरीर का—

मर्वन करे, प्रमर्वन करे,

मर्वन करावे, प्रमर्वन करावे,

मर्वन करावे वाले का, प्रमर्वन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने शरीर पर—

तेल — यावत्— मक्तन,

मले, वार-वार मले,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने शरीर पर—

लोध— यावत्— वर्ण का,

उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

उवटन करावे, वार-वार उवटन करावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का

अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने गरीर को —

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, वार-वार धोये,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे,

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने गरीर को —

रंगे, वार-वार रंगे,

रंगावे, वार-वार रंगावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।

छसे उद्घातिक मासिक परिहार स्थान (प्रायश्वित्त)

—नि. च. ३, सु. २२-२७ वाता है।

मलणीहरणस्स पायच्छित सुत्ताइं-५००. जे भिक्खू अप्यणी कायाओं -सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

णीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख अव्यणी-अच्छि-मलं वा, कण्ण-मलं वा, दंत-मलं वा, णह-मलं वा,

णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

णीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ३, सु. ६७-६८

पायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुताई-५०१. जे भिक्खू अप्वणी पाए-आमज्जेज्ज चा, पमज्जेज्ज चा,

सामज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अप्पणी पाए— संबाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहें तं वा साइज्जइ। जे भिक्लू अप्पणी पाए— तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अब्भंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अन्मेगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू अप्पणी पाए-लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, " व्वट्टे ज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उच्चट्टेंतं वा साइज्जेइ ।

जे भिक्ष् अप्यणो पाए-सीओवग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, मैल दूर करने के प्रायश्चित सूत्र-५००. जो भिक्षु अपने शरीर से-

ण्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल) को, पंक (लगा हुवा की बड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन फरवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने---

आँख के मैल को, कान के मैल को, दांत के मैल को, नख के मैल को,

दूर करे, शोधन करे, दूर करवावे, शोधन करवावे, दूर कवने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे। जसे मासिक जद्यातिक परिहारस्यान (प्रायरि इत्त) आता है।

पादपरिकमं के प्रायश्चित्त सूत्र-

५०१. जो भिक्षु अपने पैरों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करावे, प्रमार्जन करावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने पैरों का-

मर्दन करे, प्रमदंन करे,

मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने पैरों पर—

तेल, —यावत् — नवनीत (मक्खन),

मले, बार-बार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने पैरों पर—

लोध, -- याधत् -- वर्ण का,

चवटन करे, वार-वार चवटन करे,

जवटन करावे, वार-वार उवटन करावे,

जबटन करने वाले का, वार-वार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने पैरों को-अचित्त शीत जल से और अचित्त उष्ण जल से, उच्छोलेज्ज वा, पद्योवेज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योवेंतं वा साइज्बद्द । जे भिक्खू अप्पणो पाए— फूर्मेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जाह । तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारट्ठाणं उच्चाह्यं । —नि. उ. ३, सु. १६-२१

णहिसहापरिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्तं — ५०२. जे मिन्द् अप्पणो चीहाओ णहिसहाओ — कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

> कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ३, सु. ४१

जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताई— ५ ३. जे निक्छू अप्पणो बोहाई जंघ-रोमाई— कप्पेज्ज, संठवेज्ज वा,

> कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइज्जइ । जे मिनखू अप्पणो दीहाई कन्ल-रोमाई— कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिष्यू अप्पणो दीहाइं मंसु-रोमाइं— कप्पेज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे मिक्कू अप्पणो वीहाइं वित्य-रोमाई— कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंत वा, संठवेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्लू अप्पणी दीहाई चक्खु रोमाई— कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा

कप्पतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । —नि. सः ३, स्. ४२-४६ घोये, वार-वार घोये, धुलावे, वार-वार धुलावे, घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अपने पैरो को— रंगे, वार-वार रंगे, रंगावे, वार-वार रंगावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

नखाग्र भागों के परिकर्म का प्रायिव त सूत्र— ४०२. जो भिक्षु अपने लम्बे नखाग्रों को— काटे, सुशोभित करे, कटनावे, सुशोभित करावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमीदन करें। एसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

जंघादिरोम परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—
५०३. जो भिक्ष अपने जांग (पिन्डली) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवाबे, सुशोभित करवाबे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अपने वगल (कांख) के लम्बे रोमों को— काटे, सुशोभित करे, कटवाबे, सुशोभित करवाबे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अपने शमशु (दाढ़ी) मूंछ के लम्बे रोमों को— काटे, सुशोभित करे, कटवाबे, सुशोभित करवाबे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष अपने वस्ति के लम्बे रोमों को—

जो भिक्षु अपने वस्ति के लम्बे रोमों को— काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

कटवाव, सुशाभित करवाव, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अपने चक्षु के लम्बे रोमों को— काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे । उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त)

आता है।

ओद्रपरिकम्मस्सपायिन्छत्त सुत्ताई-५०४. जे भिक्लू अप्पणी उहु —

आमज्जेज्ज वा, पमज्जैज्ज वा,

सामज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्ख अपाणी उट्टे-संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहॉतं वा साइज्जइ। जे भिक्षू अप्पणो उट्टे-तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अहमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अदमंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ। जे भिष्णु अप्पणो उट्टे--लोह्रेण बा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्बट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उध्वट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिवखू अध्यणी उद्वे-सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग वियहेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू अपणो उहु — फूमेन्ज वा, रएन्ज वा,

फूमते वा, रयंते वा साइज्जंइ। तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्धाइयं । ---नि. ड. ३, सु. ५०-५५

उत्तरोट्टाइरोमाणं पायच्छित स्ताई— ५०५. जे मिक्खू अप्पणी वीहाई उत्तरीट्ट-रोमाई-

कृत्पेज्ञं वा, संठवेज्जं वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

ओष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-५०४. जो भिक्ष अपने होठों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाने का, प्रमार्जन करने वाने का अनुमीदन करे।

जो भिधु अपने होठों का-मदंन करे, प्रमदंन करे, मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे. मर्दन करने वाले का, प्रगर्दन करने वाले का अनुमोदन करें। जो भिक्षु अपने होठों पर--तेल-यावत्-मयशन, मले, बार-बार मले, मनवावे, बार-बार मनवावे, मलने वाले का, बार-बार मलने याले का अनुमौदन परे। जो भिक्षु अपने होठों पर-लोध-पावत्-पर्ण का, चवटन करे, बार-बार चवटन करे, उबटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे, **उबटन करने वाने का, बार-बार उबटन करने वाने का** अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने होठों को-अचित्त मीत जल से या अनित्त उप्प जल से, धोवे, बार-बार धोवे. धुलवावे, बार-बार धुलवावे, धोने वाले का, बार-बार घोने गाने का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अपने होठों को-रंगे, बार बार रंगे, रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगने वाते का, वार-वार रंगने वाते का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) आता है।

उत्तरोष्ठादि रोम परिकर्मों के प्रायदिचत्त सूत्र-५०५. जो भिक्षु अपने लम्बे उत्तरोष्ठ रोम-(होठ के नीचें के लम्बे रोम), काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वासे का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जे भिवखू अप्पणो बीहाई णासा-रोमाई---कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कृष्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।

---नि. उ. ३, सु. ५६

जो मिक्षु अपने नाक के लम्बे रोम--काटे, सुशोभित करे,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

### दंतपरिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्ताइं-

५०६. जे भिष्यु अव्यणो दंते— आधंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा,

> आधंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ । जे मिनलू अप्पणो वंते— उन्छोतेज्ज वा, पधोवेज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइण्जइ । जे भिक्षु अप्पणो दंते— फूमेण्ज वा, रएण्ज वा,

क्मंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उच्चाइयं ।
—िग. उ. ३, मु. ४७-४६

चक्खु परिकम्मस्स पायच्छित सुताइं—

५०७. जे भिन्द् अप्पणी अस्छीणि— आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमर्जतं वा, पमर्जतं वा साइरजद ।

जे भिष्णू अप्पणी अच्छीणि— संवाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पिलमहेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्कू अप्पणी अन्न्छीणि — तेल्लेण वा-जाय-णवणीएण वा, अन्मगेज्ज वा, मक्केज्ज वा,

अन्मंगेतं वा, मक्लेतं वा, साइज्जइ । जे मिक्लू अप्पणी अच्छीणि—

#### दन्त परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

१०६. जो भिक्षु अपने दाँतों को—
ि घिसे, बार-त्रार घिसे,

घिसवावे, वार-वार घिसवावे,

घिसने वाले का, वार-वार घिसने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने दाँतों को—
घोये, वार-वार घोये,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपने दाँतों को—
रंगे, वार-वार रंगे,

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बिक्त)

आता है।

चक्षु परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

५०७. जी भिक्षु अपनी आँखों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन

जो मिक्षु अपनी आँखों का—

मदंन करे, प्रमदंन करे,

मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपनी आँखों पर—

तेल—यावत्—मक्लन,

मले, वार-वार मले,

मलवावे, व र-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपनी आँखों पर—

लोहेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोल्लेज्ज वा, उत्वट्टे ज्ज वा, उल्लोलेंतं वा, उत्वट्टेंतं वा साइन्जइ।

ने भिक्तू अप्पणो अच्छीणि— सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोवेज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्लू अप्यणो अच्छीणि— - फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइये । ---नि. उ. ३, सु. ५८-६३

अच्छिपत्तपरिकम्म पायच्छित्त सुत्तं-५०८. जे भिक्खू अप्पणी दीहाई अच्छि-पत्ताई---कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —- नि. **ड. ३, सू. ४७**

भूमगाइरोमाणं परिकम्मस्स पायन्छित्त सुत्ताइं-५०६. जे मिक्खू अव्यणो दीहाई मुमग-रोमाई-कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

> कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइंज्जंइ। जे भिवखु अप्पणी दीहाई पास-रोमाई— कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उच्चाइयं।

> > —नि. च. ३, सु. **६**४-६**५**

केस परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं— ५१०. जे भिवखू अप्पणी दीहाई केसाई-कप्पेज्न वा, संठवेज्ज वा,

> कव्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवण्जद्द मासियं परिहारहाणं उच्चाइयं ।

लोघ्र—यावत्—वर्ण का, चवटन करे, वार-वार उवटन करे, चवटन करवावे, वार-वार चवटन करवावे, उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अपनी आँखों को-अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, घोवे, वार-वार घोवे, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष अपनी आँखों को-रंगे, बार-बार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) माता है।

अक्षिपत्र-परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र-५०८. जो भिक्षु अपने लम्बे अक्षि पत्रों को-काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) माता है।

भौंहादिरोम परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र-५०६. जो भिलु अपने भींह के लम्बे रोमों को-काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमीदन करे। जो भिक्षु अपने पार्श्व के लम्बे रोमों को-काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) नाता है।

केशों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र-५१०. जो भिल्नु अपने लम्बे केशों को---काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, मुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। **उसे मासिक उद्**घातिक परिहारस्थान (प्रायश्<del>दित</del>) —नि. च. ३, सु. ६६ आता है।

सीसद्वारियं करणस्स पायच्छित सुत्तं-५११. जे भिक्ख गामाण्गामं दूइज्जमाणे अप्पणो सीसदुवारियं ५११. जो भिक्षु ग्रामानुग्राम जाता हुआ अपने मस्तक को-

करेड, करेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारद्वाणं उग्घाद्यं। — नि. उ. ३, सु. ६६ वाता है।

मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सुत्र-

दकता है,

ढकवाता है, और ढकने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त)

#### \*\*

#### परस्पर शरीर परिकर्म प्रायश्चित्त-२

अप्णमण्णस्सकाय परिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताई-५१२. जे भिष्य अण्णमण्णस्स कायं-आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

वामज्जतं वा, पमज्जतं वा साइज्जइ।

जे भिरत् अण्णमण्णस्स कायं-संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्य अण्णमण्णस्स कायं-तेस्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्तेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्लेंतं वा, भिलिगेतं वा साइज्जइ। जे भिवल् अण्णमण्णस्स कार्य-लोदीण वा-जाय-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उच्चट्टेज्ज वा,

चल्लोलेंतं वा, उच्वट्टेंतं वा साइन्जइ।

जे भिवल अण्णमण्णस्स कायं — सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ।

एक दूसरे के शरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र -५१२. जो भिक्ष एक दूसरे के शरीर का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्ष एक दूसरे के शरीर का-मदंन करे, प्रमदंन करे, मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे, मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्ष एक दूसरे के गरीर पर-तेल-यावत्-मक्खन, भले, बार-बार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे के गरीर पर-लोध-यावत्-वर्णं का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे, उबटन करवावे, वार-वार जवटन करवावे, उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर को-अचित्त गीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, घोये, वार-त्रार घोये, धुलवावे, बार-बार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

अनुमोदन करे।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं— फूमेज्ज वा, रएव्ज वा,

कूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । ——नि. उ. ४, सु. ५५-६०

अग्रणमण्णस्स मलणिहरणस्स पायच्छित्त सुत्ताई— ५१३. जे भिनखू अण्णमण्णस्स अच्छि मलं वा, कण्ण-मलं वा, बंत-मलं वा, नह-मलं वा, नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ। जे भिष्णू अण्णमण्णस्स कायाओ—सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ४, सु. ६६-१००

अण्णमण्णस्स पायपरिकम्मस्स पायिच्छत्त सुताइं— ५१४. जे भिक्तू अण्णमण्णस्स पाए— आमल्जेन्ज वा, पमन्जेन्ज वा,

> भामज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए— संबाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पिलमहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्कू अण्णमण्णस्स पाए—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्केज्ज वा, भिल्लोज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइन्जइ । जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए---लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उच्चट्टेज्ज वा,

उल्लोलॅंतं वा, उक्ष्यट्टॅंतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर की—
रंगे, वार-वार रंगे,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवे वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है।

एक दूसरे के मल निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र— ५१३. जो भिक्षु एक दूसरे के आँखों के मैल को, कान के मैल को, दाँत के मैल को, नख के मैल को,

दूर करें, शोधन करें, दूर करवावे, शोधन करवावे, दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करें। जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर से स्वेद (पसीना) को जल्ल, (जमा हुआ मैल) पंक (लगा हुआ कीचड़). मल्ल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे, दूर करवावे, शोधन करवावे, दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित) आता है।

एक दूसरे के पाद परिकर्म के प्राथिवत्त सूत्र— ५१४. जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों का— मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

भार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों का—

मर्दन करे, प्रमदंन करे,

मर्दन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों पर—

तेल—यावत—मक्लन,

मले, वार-वार मले,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों पर—

तेल—यावत—मक्लन,

मले, वार-वार मले,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों पर—

लोध,—यावत्—वर्ण का,

जवटन करे, वार-बार उनटन करे,

उबटन करवावे, वार-बार उबटन करवावे, उबटन करने वाले का, वार-बार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे।

चारित्राचार

जे भिक्तू अण्णमण्णस्त पाए— सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोतेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलॅतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ष् अण्णमण्णस्स पाए— फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

कुमेंतं वा, रएंतं वा साइण्जइ । तं सेवनाणे आवण्जइ मासियं परिहारट्टाणं उच्चाइयं । —नि. च. ४, सु. ४६-५४

अन्नमन्नस्स णहसीहापरिकम्मस्स पायिष्ठित सुत्तं— ५१४. जे भिक्त् अन्नमन्नस्स दोहाओ नह-सीहाओ— कत्पेन्ज वा, संठवेन्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उच्चाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ७४ व्याता है।

अण्णमण्णस्स जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्ताइं -

५१६. जे भिक्कू अप्णमण्णस्स दीहाइं जंघ-रोमाइं--

कप्पेज्ज वा, संटवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू अण्णमण्णस्स बीहाई कवख-रोमाई— कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कत्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ । जे भिक्ष्तू अण्णमण्णस्स वीहाइं मंसु-रोमाइं---

कष्वेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों को—
अचित्त श्रीत जल से यां अचित्त उष्ण जल से,
धोये, वार-वार घोये,
धुलवावे, वार-वार घुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करें।
जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों को—
रंगे, वार-वार रंगे,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करें।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिष्चित्त)
आता है।

एक दूसरे के नखाग्र काटने का प्रायिक्त सूत्र—

५१५. जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे नखाग्रों को —

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिक्तित)

एक दू भरे के जंघादि के रोमों के परिकर्मों के प्रायक्तित्त सूत्र—

५१६. जो भिक्षु एक दूसरे के जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों को —

काटे, सुशोभित करे,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।
ओ भिक्षु एक दूसरे की कुक्षि (काँख) के लम्बे रोमों को—
काटे, सुशोभित करे,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु एक दूसरे के श्मश्रु (दाढ़ी मूंछ) के लम्बे रोमों

काटे, सुणोभित करे, कटवावे, सुणोभित करवावे, काटने वाले का, सुणोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे के वस्ति के लम्बे रीमों को— काटे, सुणोभित करे, कटवावे, सुणोभित करवावे, काटने वाले का, सुणोभित करने वाले का अनुमोदन करे। करे।

अनुमोदन करे।

जे मिक्खू अण्णमण्णस्य दीहाइं चक्खु-रोमाइं----कत्वेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। —- नि. **उ. ४, सु. ७**४-७६

# अण्णमण्णस्स ओट्ट परिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्तं-

५१७. जे भिक्खू अण्णमण्णस्स उट्टे ---आमञ्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स उट्टे — संवाहेज्ज वा, निलमद्देज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ। जे भिषख् अण्णमण्णस्स उद्घे, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्लू अण्णमण्णस्स उट्टे — लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उन्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उन्वट्टेंतं वा साइन्जइ।

जे भिक्ख अण्णमण्णस्स उद्दे — सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ । जे भिवखू अण्णमण्णस्स उट्टे — फुमेज्ज वा, रएज्ज वा, फुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । ----नि. च. ४, सु. द्रै-दद आता है।

जो भिक्षु एक दूसरे की चक्षु के लम्बे रोमों को-काटे, सुशोभित करें, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) भाता है।

एक दूसरे के होठों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र-५१७. जो भिक्षु एक दूसरे के होठों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन

जो भिक्षु एक दूसरे के होठों का ---मदंन करे, प्रमदंन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुभोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे के होठों पर-तेल-यावत्-मन्खन, मले, बार-वार मले, मलवावे, बार-बार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे के होठों पर-लोध-यावत्-दर्णं का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे,-उबटन करवावे, वार-वार उबटन करवावे, उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का

जो भिक्षु एक दूसरे के होठों को---अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, घोये, बार-बार घोये, घुलवावे, बार-बार घुलवावे, धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिष्नु एक दूसरे के होठों को--रंगे, बार-बार रंगे, रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगने वाले का, बार-बार रंगने वृग्ले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वत्त) अण्णमण्णस्स उत्तरोट्टरोमाइं परिकम्मस्स पायिष्ठत एक दूसरे के उत्तरोष्ठ रोमादि परिकर्मों के प्रायिष्वत सुत्ताई—

५१८. जे भिक्ख अण्णमण्णस्स दीहाइं उत्तरोट्टरोमाई-

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं चा, संठवेतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख अण्णमस्णस्स दोहाइं णासा-रोमाइं---कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पतं वा, संठवेंतं वा साइउजइ। तं सेवमाणे वावज्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्धाद्वयं । ---नि. च. ४, सु. द६

अण्णमण्णस्स दंतर्गरकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं -

५१६. जे मिक्बू अण्णमण्णस्स दंते-आधंतेज्ज वा, पघंतेज्ज वा,

> आधंसंतं वा, पधंसंतं वा साइज्जइ। जे मिन्य अण्णमण्णस्स दंते — उच्छोलेज्ज वा, पश्चीएज्ज वा,

उच्छोलॅंतं वा, पधोएंतं वा साइउजइ। जे भिवख् अण्णमण्णस्स दंते---फुमेन्ज वा, रएन्ज वा,

फुमेंतं वा, रएंतं वा साइल्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। — नि. उ ४, सु. ५०-६२

अण्णमण्णस्स चक्लु परिकम्मस्स पाविच्छत्त सुत्ताइं-५२०. जे मिक्ख अण्णमण्णस्स अच्छीणि — यामञ्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्णमण्णस्स अच्छीणि---संवाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहें तं वा साइज्जह ।

५१८ जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे उत्तरोष्ठ रोम (होठ के नीचे लम्बे रोम)—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे के नाक के लम्बे रोम — काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिक्चित्त) आता है।

एक दूसरे के दाँतों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र-

५१६. जो भिक्षु एक दूसरे के दाँतों को — घिसे, वार-वार घिसे, घिसत्रावे, वार-वार घिसवावे, घिसने वाले का, वार-वार घिसने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे के दाँतों को ---घोए, वार-वार घोए, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे के दाँतों को-रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

एक दूसरे की आँखों के परिकर्मों के प्रायश्चित सूत्र-५२०. जो भिक्षु एक दूसरे की आंखों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों का-मर्दन करे, प्रमर्दन करे. मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे. मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे। जे भिवखू अग्णमण्णस्स अच्छोणि— तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मन्देरज वा, भिलिगेरज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अण्णमण्णस्स अच्छोणि— लोह्रेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उध्यट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उब्बट्टॅतं वा साइज्जइ।

ने भिक्लू अण्णमण्णस्स अच्छोणि— सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा,

उच्छोलॅतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ। जे भिवल अण्णमण्णस्स अच्छीणि--फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । --- नि. च. ४, मु. ६१-६६

अण्णमण्णस्स अच्छीपत्तपरिकम्मस्स पाय च्छत्त सुत्तं-५२१. जे भिनख अण्णमण्णस्स दीहाइं अन्छिपसाइं-कप्पेन्ज वा, संठवेन्ज वा,

> कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवन्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। –नि. च. ४, सु. ६०

अण्णमण्णस्स भमुगाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५२२. जे भिनलू अण्णमण्णस्स दीहाई भूमग-रोमाई---कप्पेज्ज वा, संठ्वेडज वा,

> कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिवल अण्णमण्णस्स दीहाइं पास-रोमाइं-कप्पेन्ज वा, संठवेन्ज वा,

जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों पर-तेल - यावत् - मक्खन, मले, बार-बार मले, मल्वावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों पर-लोध-यावत् -वर्ण का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे, ज्वटन करवावे, वार-वार ज्वटन करवावे, जवटन करने वाले का, वार-वार जवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु एक दूसरे की आंखों को — अचित शीत जल से या अचित उष्ण जल से, धोये, वार-वार घोये, धूलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु एक दूसरे की आंखों को-रंगे, वार-वार रंगे, रंगवाबे, वार-वार रंगवाबे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है। एक दूसरे के अक्षिपत्र के परिकर्म का प्रायश्चित सूत्र-५२१. जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे अक्षि पत्रों को-काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

एक दूसरे के भौंह आदि के परिकर्मों के प्रायश्चित्त के सूत्र--

५२२. जो भिक्ष एक दूसरे के भींह के लम्बे रोमों को — काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोधित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिस्तु एक दूसरे के पार्श्व के लम्बे रोमों को -काटे, सुशोभित करे, . कटवावे, सुशोभित करवावे,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । · — नि. उ. ४, मु. १७-६**८** 

अण्णमण्णस्स केस-परिकम्मस्स पायच्छित सूत्तं-५२३. जे मिनलू अण्णमण्णस्य दीहाइं केसाइं—ं कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

> कप्पेतं चा, संठ्वेतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । — नि. **ड. ४, सू. ६**८

अण्णमण्णस्स सीसदुवारियंकरणस्स पायच्छित सुर्त्त-५२४. जे निक्लु गामाणुगामियं दुइज्जमाणे—

> अण्णमण्णस्य सीसदुवारियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ४, स<u>ु</u>. १०१

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) याता है।

एक दूसरे के केशों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र-५२३. जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे केशों को-

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

एक दूसरे के मस्तक ढकने का प्रायदिचत्त सूत्र-५२४. जो भिक्ष ग्रामानुप्राम जाते हुए एक दूसरे के मस्तक को---

ढकता है, ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) भाता है।

回回

#### अन्यतीथिकादि द्वारा स्व-शरीर का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित--- ३

कायपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित सुत्ताइं --५२५. जे भिक्ष अण्ण उत्थिएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो कार्य- ५२५. जो भिक्ष अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने शरीर का-आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइजंजइ।

जे मिक्खू अण्ण उत्थिएण त्रा, गारत्थिएण त्रा अप्पणी कार्य — संबाहाबेज्ज वा, पलिमदावेज्ज वा, संवाहावेतं वा, पलिमहावेतं वा साइज्जइ ।

जि भिवलू अण्णउत्थिएण वा, गारित्यएण वा अप्पणी कार्य-तेल्लेणं वा-जाव-जवणीएण वा, मक्खावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मक्लावेंसं वा, भिलिगावेंसं वा साइज्जइ।

शारीर का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र-मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने भारीर का — मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मदंन करवाने वाले का, प्रभदंन करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो मिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने भरीर को-तेल-यावत्-मक्खन से, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जे भिक्खू अण्णउत्यिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणी कायं-लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उन्बट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उन्वट्टावेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिवलू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायं-सीओदग-वियडेण वा, उसिणोरग-वियडेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पद्योयावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिनखू अण्णउत्थिएण वा, गारतिथएण वा अप्पणो कायं-फुमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फमार्वेतं वा, रयार्वेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १४, सु. १६-२४

## मलणीहरावणस्स पायच्छित सुत्ताइं-

५२६. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा अप्पणो — अच्छिमलं वा, कण्णमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा,

नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा, नीहरावेंतं वा, विसोहावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणी कायाओ-सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

भीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा, नीहरावेंतं वा, विसोहावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उच्चाइयं। —नि. उ. १५, सु. ६३-६४

#### पाय-परिकम्मकारावणस्स पायच्छित सुताइं-

४२७. जे भिक्लू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्यणो पावे-- आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, सामज्जाबेंतं वा, पमज्जाबेंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्णु अण्णउत्थिएंण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो पावे — संबाहावेज्ज वा, पलिमहावेज्ज वा,

जो भिक्ष बन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर को-लोध-यावत्-वर्ण का, चवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, उवटन करवाने वाले का, बार-वार उवटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने शरीर को -अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धूलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर को-रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगवाने वाले का, बार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मल दूर करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

५२६. जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने--आंख के मैल को, कान के मैल को, दाँत के मैल को, नल के मैल को,

दूर करवावे, शोधन करवावे, दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्य से अपने-शरीर से स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को, दूर करवावे, शोधन करवावे, दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) याता है।

पैरों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

५२७. जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से अपने पैरों का --मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्ष अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने पैरों का-मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

संबाहाचेंतं वा, पलिमद्दावेंतं वा साइज्जइ।

जे मिवलू अण्णउतियएण वा, गारतियएण वा अप्पणो पादे— तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मवखावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मवखावेंतं वा, भिलिगावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिवलू अण्णवित्यएण या, गारित्यएण वा अप्पणी पावे— लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उव्बट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेतं वा, उव्बट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्णउत्यिएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो पादे— सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेतं वा, पद्योयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्त्यू अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो पारे--फूमावेज्जा वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद् चारुम्मातियं परिहारहाणं उग्घाद्यं । —नि. उ. १५, सु. १३-३८

णहसीहाए परिकम्मकारावणण्स पायिच्छत्त सुतं— ५२८. जे भिक्ष् अण्णडित्यएण वा, गारित्यएण वा बीहाओ नह-सिहाओ—

कप्पावेष्म वा, संठवावेष्ण वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइष्णइ । तं सेवमाणे आवष्णइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वाइयं । —नि. उ. १५, सु. ३८

जंघाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायिच्छित्त सुत्ताई— ५२१. जे भिक्ष् अण्णउत्यिएण वा, गारित्यएण वा दीहाइं जंघ-रोमाइं— कष्पविज्ज वा, संठवावेज्ज वा,

कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिन्छू अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा बीहाई कन्छ-रोमाई--

मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने पैरों को— तेल—यावत्—मक्खन, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने पैरों को— लोध—यावत्—वर्ण का, खबटन करवावे, वार-वार खबटन करवावे, खबटन करवाने वाले का, वार-वार खबटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने पैरों को— अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवाने, वार-वार धुलवाने, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो मिक्ष अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने पैरों को— रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायक्चित्त) आता है।

नखाग्र परिकमं करवाने का प्रायिश्वत्त सूत्र— ५२८ जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्य से लंबे नखाग्रों को—

कटवावे, सुशोभित करवावें, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

जंघादि के रोमों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र— ५२६. जो मिक्ष अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों को—

कटवावे, सुणोभित करवावे,

कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदल करे।

जो भिक्ष अन्यतीर्थिक या गृहस्य से वगल (कांख) के लम्बे रोमों को---

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कपावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा दीहाई मंसु-रोमाइं--कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा दीहाई वित्यः कप्यावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पार्वेतं वा, संठवावेंतं वा साइज्नइ ।

जे भिनखू अण्ण उत्थिएण वा, गारतिथएण वा दोहाई चनखु-कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कत्पावेंतं वा, संठवावेंतं व साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । ---नि. ड. १५, सु. ३६-४३

ओट परिकम्मकारावणस्य पायच्छित सुत्ताइं-५३०. जे भिक्खू अण्ण उत्यएण वा, गारित्यएण वा अप्पणी उट्टे-आमञ्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेंतं वा, पमज्जावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कू अव्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा अप्पणी उट्टे — संबाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा, संवाहावेंतं वा, पलिमहावेंतं वा साइज्जइ ।

ने भिवजू अण्णउत्थिएण वा, गारतिथएण वा अप्पणी उट्टे-तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मक्खावेंतं वा, भिलिगावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिनलू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो उट्टे-लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उन्बट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उम्बट्टावेंतं वा साइज्जइ।

कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से शमश्रु (दाढ़ी मूंछ) के लम्बे रोमों को-

कटवावे, सुशोभित करवावे,

कटवाने वाले का, सुशोधित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से वस्ति के लम्बे रोमों को-

कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से लम्बे चक्षु रोमों को--

कटवावे, सुशोभित करवावे,

कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन

उसे चातुर्गासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

होठों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित सूत्र-

५३०. जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने होठों का-मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने होठों का -मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने होठों को-तेल-धावत्-मक्खन,

मलवावे, वार-वार मलवावे, मलवाने वाले का, बार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन

करे।

जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से अपने होठों पर-लोध-यावत्-वर्णं का, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उबटन करवाने वाले का, बार-बार उबटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जे भिरखू अण्णउत्थिएण वा, गारियएण वा अप्पणो उहे — सीओदग-वियहेण वा, उत्तिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेजं वा, पद्योयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो उहे — फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेजं वा, रयावेजं वा साइज्जइ।

तं सेवनाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाद्यं। उसे
—नि. उ. १५, सु ४७-५२ आता है।

उत्तरोट्टाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सत्ताइं- उत्तरोष्ठादि रोमों के परिकर्मं करवाने के प्रायश्चित्त

५३१. जे भिक्खू अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो बीहाईं उत्तरोहरोमाईं — कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेजं वा, संठवावेजं वा साइज्जूइ।

जे भिवलू अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो णासा रोमाइं— कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,

कप्पार्वेतं या, संठवावेतं या साज्ज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । — नि. उ. १४, सु. ५३

दंतपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताई— ५३२. जे भिक्खू अण्णउत्यिएण वा, गारित्यएण वा अप्गणो दंतं— आर्घसावेज्ज वा, पर्घसावेज्ज वा, आर्घसावेतं वा, पर्घसावेतं वा साइज्जइ।

> जे भिक्ष् अण्णविश्यएण या, गारित्यएण वा अप्पणो दंतं— उच्छोलावेग्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेतं वा, पद्योयावेतं वा साइज्जइ ।

> जे भिष्यू अण्णउत्थिएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो दंतं— फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेजं वा, रयावेंतं वा साइज्जद्द ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने होठों पर— अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, बार-वार धुलवावे, धुलवाने वाले का, बार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्थ से अपने होठों को — रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायक्ष्वित्त) गता है ।

उत्तरोष्ठादि रोमों के परिकर्म करवाने के प्रायक्ष्वित्त सूत्र—

५३१ जो भिक्ष अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने लम्बे उत्त-रोष्ठ रोम (होठों के नीचे के लम्बे रोम)

कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने नाक के लम्बे रोम---

कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) भाता है।

दांतों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

५३२. जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्य से अपने दांतों को— िषसवावे, वार-वार िषसवावे,

घिसवाने वाले का, बार वार घिसवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्थ से अपने दाँतों को— धुलवावे, वार-वार धुलवावे,

धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से अपने दांतों को-रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। --- नि. उ. १५, सु. ४४-४६

अच्छीपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं-५३३. जे मिनलू अण्ण उत्थिएण वा, गार्तियएण वा अप्पणो ५३३. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपनी आँखो का-अच्छीणि---भामज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेंतं वा, पमज्जावेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्ख् अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि-संवाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा, त्तंबाहावेतं वा, पलिमदावेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख् अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अन्छीणि— तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्लावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मक्लावेंतं वा, भिलिग वेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अण्णडित्यएण वा, गारित्यएण त्रा अप्पणो अच्छीणि— लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उब्बट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उन्वट्टावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्ण उत्थिएण वा, गारित्थएण वा अप्पणी अच्छीणि-सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पद्योयावेंतं वा साइन्जइ । जे भिनख् अण्णउत्थिएण वा, गारस्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि-फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १४, सु. ४४-६०

अच्छीपत्त-परिकम्म-कारावणस्स पायच्छित्त सुत्तं — ५३४. जे मिक्बू अण्णजित्थएण वा, गारित्यएणं वा अप्पणो दीहाइं अच्छीपत्ताइं— कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वाइयं । —नि. उ. १५, सु. ५४

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

आँखों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से अपनी आंखों का-मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों पर-तेल, — यावत् — मक्खन, मलवावे, बार-बार मलवावे, मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमीदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपनी आँखों पर-लोध,--याबत् - वर्ण का, जबटन करवावे, वार-बार जबटन करवावे, जवटन करवाने वाले का, वार-वार छवटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों का-अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपनी आँखों को-रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगवाने वाले का, बार-बार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मीसिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अक्षीपत्रों के परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र— ५३४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने लम्बे अक्षि-

कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

चारित्राचार

५३५. जे मिस्स् अण्णउत्यिएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो दीहाई भूमगरोमाई—

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्यू अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा अप्पणो दीहाई पासरोमाई—

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद्व चाउम्मातियं परिहारद्वाणं उग्घाद्यं । —नि. उ. १५, सु. ६१-६२

केस-परिकम्मकारावणस्स पायच्छित सुतं —

५३६. जे भिक्तू अन्मउत्यिएण या, गारस्थिएण या अप्पणी दोहाई केसाई—

कप्पावेजन वा, संठवावेजन वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्धाइयं । —नि. उ. १४, सु. ६२

सीसदुवारियं कारावणस्स पायच्छित सुत्तं-

१३७. जे निरुष् अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा गामाणुगार्म दूइण्जमाणे अप्पणो सीसदुवारियं— कारावेद्र, कारावेतं वा सादण्जद्द । तं सेवमाणे आवण्जद्द चारुम्मासियं परिहारद्वाणं रुग्धाद्द्यं ।

—नि. उ. १४, सु. ६४

भोंहों बादि के रोमों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५३५. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से अपने भौहों के लंबे रोमों को —

कटवावे, सुणोभित करवावे,

कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु बन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने पार्श्व के लम्बे रोमों को ---

कटवावे, सुषीभित करवावे, कटवाने वाले का, सुषोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) आता है।

केश परिकर्मं करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५३६. जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से अपने लम्बे केशों को-

कटवावे, सुक्षोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुक्षोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मस्तक ढकवाने का प्रायदिचत्त सूत्र-

५३७. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्य से ग्रामानुप्राम जाता हुआ अपने मस्तिष्क को-

ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिद्वारस्थान (प्रायक्चित्त) आता है।

## अन्यतीर्थिकादि द्वारा निर्ग्रन्थी-निर्ग्रन्थ के प्रायश्चित- ४

#### जिसांथिणा जिसांथ काय-परिकम्म-कारावणस्स पायच्छित सुत्ताइं-

४३८. जा णिरगंथी णिरगंथस्स कायं — अण्ण उत्थिएण वा, गारितथएण वा, आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेंतं वा, पमज्जावेंतं वा साइज्जइ।

> जा जिरगंथी जिरगंथस्य कायं-अण्ण इत्थिएण वा, गारत्थि रण वा, संवाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा, संवाहावेंतं वा, पलिमहावेंतं वा साइज्जइ।

जा जिरगंथी जिरगंथस्स कायं -अण्ण जित्यएण वा, गारित्यएण वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मक्खावेंतं वा, भिलिगावेंतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंथी णिग्गंथस्स कायं-अण्ण उत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, लोह्रेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उन्बट्टावेंतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स कायं-अण्ण उत्थिएण वा, गारतिथएण वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पधोयावेंतं वा साइज्जइ ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स कार्यं-अण्णउत्यिएण वा, गारत्यिएण वा. फुमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. च. १७, सु. २१-२६

#### निर्ग्रम्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के शारीरिक परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र —

५३८. जो निर्म्नश्यी निर्मन्य के शरीर को-अन्यतीथिक या गृहस्थ से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-मोदन करे।

जो निर्गन्थी निर्प्रन्थ के शरीर को-अन्यतीयिक या गृहस्य से, मर्दन करवावे, प्रमदंन करवावे, मर्दन करवाने वाली का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनु-मोदन करे।

जो निर्प्रन्थी निर्प्रन्थ के शरीर को --अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, तेल-यावत् - मक्खन, मलवावे, बार-बार मलवावे, मलवाने वाली का, वार-बार मलवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को-अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, लोध, - यावत् -वर्ण का, उवटन करवावे, वार-बार उवटन करवावे, उवटन करवाने वाली का, बार-बार उबटन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को-अन्यतीयिक या गृहस्य से, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाली का, बार-वार धुलवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्प्रनथी निर्प्रनथ के शरीर को-अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगवाने वाली का, वार-बार रंगवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) वाता है।

णिग्गंथिणा णिग्गंय अच्छी आईणं मल-णीहरावणस्त पायच्छिता सुत्ताई--

५३2. जा णिरगंथी णिरगंथसा-

अस्टिमलं वा, कण्णमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा, अश्लादियएण या, गारित्यएण वा. नीहरावेज्ज या, विसोहातेज्ज वा, नीहरायेंतं या, विसोहायेंतं या साइज्जइ।

जा णिगांची णिगांचसा--कायाओं सेर्य या, जत्ले वा, पंके या, मल्ले वा,

अग्नवस्थिएन या, गारस्थिएन या, नीहरावेश्त्र वा, विसीहावेश्त्र वा, नीहरावेंतं वा, यिशोहावेंतं वा साद्वजद्व ।

तं सेवमाणे भावज्ञद् च।उन्मातियं परिहारद्वाणं व्याद्यं। —नि. इ. १७, मु. ६४-६६

णिगायिणा णिगाय पायपरिकम्मकारायणस्य पायच्छित मुताइ--

४४०. जा निर्मियी निर्मियस्य पादे-अश्चाउत्यिएण या, गारतियएण या, आमज्जावेज्ज वा, पमञ्जावेज्ज वा, आमञ्जावेतं चा, पमञ्जावेतं वा साइञ्जद ।

> जा निगांची निगांचरस पादे--अन्य उत्थित्य या, गार्रायत्य सा, मंबाहावेज्ज वा, पलिमहावेज्ज वा, संबाहावेंतं था, पलिमहावेंतं वा साइज्जद्द ।

जा जिग्गंथी जिग्गंबस्स पारे-अन्न उत्यएन या, गारिय एन या, तेह्सेण या-जाय-णवणीत्ण या, मक्तावेज्ज या, मिलिगावेज्ज या, मस्यावेतं या, नितिगावेतं वा साइज्ज्ञह ।

जा जिरगंथी जिरगंथस्य पावे--अक्लाउरियएण या. गाररियएण या, सोद्धेण वा जाय वश्लेण वा, उत्सीलायेक्ज था, उवट्टावेक्ज वा, उल्लोलावेंतं था, उवट्टावेंतं या साइज्जद्द । नियंन्थी द्वारा निर्यन्य का मैल निकलवाने के प्रायदिचत्त स्त्र—

५३६. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के-

आधों के मैल को, कान के मैल को, दांत के मैल को, नख के मैल को, अन्यतीयिक या गृहस्थ से,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करवाने वाली का, शोधन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के-

स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,

अन्यतीयिक या गृहस्य से, दूर फरवावे, शोधन करवावे,

दूर करवाने वाली का, शोधन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

उते चातुर्मातिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायम्बत)

निग्रंन्यी द्वारा निग्रंन्य के पैरों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त मूत्र-

५४८. जो निग्रंन्यी निग्रंन्य के पैर का--

अन्यतीयिक या गृहस्य से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-

मोदन करे।

जो निग्रंन्थी निग्रंन्थ के पैर का-

अन्यतीषिक या गृहस्य से,

मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मर्दन करवाने वानी का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनुमोदन

करे ।

जो निग्रंग्यी निग्रंग्य के वैर पर-

अन्यतीयिक या गृहस्य से,

तेल-यावत्-मनयन,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलवाने वाली का, वार-वार मलवाने वाली का अनुमोदन

करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के पैरों पर-

अन्यतीयिक या गृहस्य से,

लोध का--यावत्-वर्ण का,

चवटन करवावे, वार-वार चवटन करवावे,

उवटन करवाने वाली का, वार-वार उवटन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जा णिगंथी णिगंथस्स पादे—
अण्णडित्यएण वा, गारित्यएण वा,
सीमोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा,
उच्छोलावेजं वा, पद्योयावेतं वा साइज्जइ ।

जा णिगांथी णिगांथस्स पादे— अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, कूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जह ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. १४-२०

णिग्गंथिणा णिग्गंथ णहसिहा परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सूत्तं—

५४१. जा णिगगंथी णिगगंथस्स दीहाओ नहसिहाओ— अण्णडेत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. ४०

णिगांथिणा णिगांथ जंघाइ रोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५४२. जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स दीहाई जंघरीमाई-

अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

जा णिगांथी णिगांथस्स दीहाइं फवखरोमाइं— अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ।

जा णिगांथी णिगांथस्स दीहाई मंसुरोमाई—

अण्ण उत्थिएण वा. गारिक्याण वा

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के पैरों को— अन्यतीथिक या गृहस्थ से, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवावे वाली का, वार-वार धुलवाने वाली का अनुमोदन

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के पैरों को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, रंगवावे, बार-वार रंगवावे, रंगवाने वाली का, वार-वार रंगवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

निर्प्रन्थी द्वारा निर्प्रन्थ के नखाग्रों का परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५४१. जो निर्प्रन्थी निर्प्रन्थ के लम्बे नखाग्रों को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के जंघादि के रोमों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५४२. जो निग्रंन्थी निग्रंन्थ के जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों को—

अन्यतीथिक या गृहस्य से, कटवाने, सुशोभित करवाने, कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निग्रंन्थी निग्रंन्थ के वगल (कांख) के लम्बे रोमों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, कटवावे, सुशोभित करवावे,

कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के श्मश्रु (दाढ़ी मूंछ) के लम्बे रोमों को---

अन्यतीयिक या गृहस्य से,

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ ।

जा णिरगंथी णिरगंयस्स दीहाइं वित्यरोमाइं— अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा, कप्पावेच्ज वा, संठवावेच्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइच्जइ ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स दोहाई चक्खुरोमाई— अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं ।
—नि. च. १७, सु. ४१-४५

णिगांथिणा णिगांथ ओहुपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५४३. जा जिग्गंथी जिग्गंथस्स उट्टे — अज्ज्वत्थिएण वा, गारित्थएण वा, आमञ्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जइ।

> जा जिरमंथी जिरमंथस्स उद्वे— अण्ण इत्यिएण वा, गारित्थएण वा, संवाहावेज्ज वा, पिलमहावेज्ज वा, तंबाहावेंतं वा, पिलमहावेंतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स उहे — अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा, तेल्लेण वा-जाय-णवणीएण वा, मक्खावेज्ज वा, मिलिगावेज्ज वा, मक्खावेतं वा, मिलिगावेतं वा साइज्जइ।

जा णिगंथी णिगंधस्स उहु — अण्णवित्यएण या, गारित्यएण वा, लोद्धेण वा-जाय-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उच्चद्वावेज्ज वा, उल्लोलावेतं वा, उच्चद्वावेतं वा साइज्जइ । कटवावे, सृशोभित करवावे, कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के वस्ति के लम्बे रोमों को— अन्यतीथिक या गृहस्थ से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के लम्बे लक्षु रोमों को— अन्यतीथिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवावे वाली का, सुशोभित करवावे वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के होठों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५४३. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करवाने वाली का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनु-मोदन करे।

जो निर्ग्रन्थ निर्म्रन्थ के होठों को— अन्यतीथिक या गृहस्थ से, तेल—यावत्—मनखन, मलवाने, वार-वार मलवाने, मलवाने वाली का, वार-वार मलवाने वाली का अनुमोदन

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को— अन्यतीथिक या गृहस्थ से, लोध—यावत्—वर्ण से, उवटन करवाने, वार-वार उवटन करवाने, उवटन करवाने वाली का, बार-वार उवटन करवाने वाली का अनमोदन करे। ना निगांघी निगांयसा उद्दे — अन्य उत्यएण वा, गारित्यएण वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोतावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पद्योयावेंतं वा साइज्जइ ।

ना णिगांची णिग्गंयस्स उहे — अन्न इतियएन वा, गारतिथएण वा, फुमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फुमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ।

तं तेवमाणे आवज्जइ चाउम्मातियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । --- नि. उ. १७, सु. ४६-१४

णिःगंथिणा णिगांय उत्तरोट्टाइ रोमाणं परिकम्मकारावण-स्स पायच्छित सुत्ताइं-

५४४. जा णिगांयो णिगांयस्स दीहाई उत्तरीट्ट रोमाई—

अण्णवृतियएण वा, गारित्यएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ ।

[जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स दीहाइं णासा रोमाइं— अण्णडित्यएण वा, गारित्यएण वा, कपावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ ।]

तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्धाइयं । —नि. उ. १७, सु. ५५

णिग्गंथिणा णिग्गंथ दंत परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताई—

५४५. जा णिग्गंची णिग्गंयस्स इंते-अण्ण डित्यएण वा, गारित्यएण वा, आघंसावेज्ज वा, पर्धसावेज्ज वा, आधंसावेंतं वा, पर्धसावेंतं वा साइज्जइ।

> जा निग्गंची निग्गंयस्स इते — अण्ण टिखएण वा, गारित्वएण वा, उष्टोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पधीयावेंतं वा साइच्जइ ।

जो निर्यन्थी निर्यन्थ के होठों को--अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाली का, बार-वार धुलवाने वाली का अनुमोदन जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्य के होठों को---अन्यतीथिक या गृहस्य से, रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगवाने वाली का, वार-वार रंगवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) आता है।

निर्यन्थी द्वारा निर्यन्थ के उत्तरोष्ठ रोमों के परिकर्म कर-वाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

५४४. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के उत्तरोष्ठ लम्बे रोमों (होठ के नीचे के लम्बे रोम) को

अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निग्रंन्थी निर्ग्रन्थ के नासिका के लम्बे रोमों को-अन्यतीथिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन

करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) थाता है।

निग्रंन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के दौतों का परिकर्म करवाने के · प्रायश्चित्त सूत्र —

४४५. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के दांतों को-अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, घिसवावे, वार-वार घिसवावे,

षिसवाने वाली का, वार-वार घिसवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्य के दांतों को-अन्यतीथिक या गृहस्य से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाली का, वार-बार घुलवाने वाली का अनुमोदन करे।

जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स दंते—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्वाइयं ।
— नि. उ. १७, सु. ४६-४६

णिगांथिणा णिगांथ अच्छी परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५ ४६. जा जिग्गंथी जिग्गंथस्स अन्छीजि — अज्जाउत्यिएण वा, गारित्यएण वा, आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जह ।

> ना णिगांथी णिगांथस्स अच्छीणि— अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा, संबाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा, संयाहावेंतं वा, पलिमद्दावेतं वा साइज्जइ।

जा जिग्गंथी जिग्गंथस्स अच्छोणि— अण्णदियण्ण वा, गारत्थिण्ण वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीण्ण वा, मक्खावेज्ज वा, निलिगावेज्ज वा, मक्खावेंतं वा, भिलिगावेंतं वा साइज्जइ।

जा जिरगंथी जिरगंथस्स अच्छीजि— अञ्चलिथएण वा, गारित्थएण वा, लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलावेज्ज वा, उज्वट्टावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उज्वट्टावेंतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स अच्छीणि— अण्णसियएण वा, गारित्यएण वा, सीओदग-वियहेण वा, सिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पद्योयावेज्ज वा, उच्छोलावेंजं वा, पद्योयावेंतं वा साइज्जइ।

जा णिरगंथी णिरगंथस्स अच्छीणि— अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा, जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के दांतों को — बन्यतीथिक या गृहस्थ से, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगवाने वाली का, वार-वार रंगवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायक्वित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ की आँखों का परिकर्म करवाने के प्रायिक्त सूत्र—

५४६. जो निग्रंन्थी निर्ग्रंन्थ की आंखों का— अन्यतीयिक या गृहस्थ से, मार्जन करवाने, प्रमार्जन करवाने, मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-मोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों का— अन्यतीथिक या गृहस्य से, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करवावे वाली का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों पर— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, तेल—यावत्—मक्खन, मलवावे, व र-वार मलवावे, मलवाने वाली का, वार-वार मलवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्यन्थी निर्यन्थ की आँखों पर— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, लोध,—यावत्—वर्ण का, उवटन करवाने, वार-वार उवटन करवाने, उवटन करवाने वाली का, वार-वार उवटन करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से अचित्त भीत जल से या अचित उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाली का, वार-वार धुलवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों को— अन्यतीधिक या गृहस्थ से, फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाद्यं।
—नि. उ. १०, सु. ५७-६२

णिगांथिणा णिगांथ अच्छीपत्त परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५४७. जा जिग्गंथी जिग्गंथस्स दोहाई अच्छिपत्ताई— अज्जडित्यएण वा, गारित्यएण वा, कत्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कत्पावेजं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं पिन्हारट्ठाणं उग्घाइयं । —नि. च. १७, सु. ५६

णिगांथिणा णिगांथ भुमगाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं —

५४८, जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स दीहाई भुमगरोमाई— अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा संठवावेतं वा साइज्जइ ।

> जा णिरगंथी णिरगंथस्स दीहाई पासरोमाई—-अण्णजित्थएण वा, गारित्थएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेयमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उन्धाइयं।
—नि. उ. १७, सु. ६३-६४

णिग्गंथिणा णिग्गंथस्स केस परिकम्मकारावणस्स पाय-च्छित सुत्ताइं—

१४६. (जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स दीहाई केसाई— अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा, कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जद्द चालम्मातियं परिहारद्वाणं लग्धाद्यं ।
—नि. च. १७, सु. ६५

रंगवाने, वार-वार रंगवाने, रंगवाने वाली का, वार-वार रंगवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के अक्षीपत्रों का परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

प्रेष्ठ. जो निर्यन्थी निर्यन्थ के लम्बे अिक पत्रों को— अन्यतीथिक या गृहस्थ से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवावे वाली का, सुशोभित करवावे वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के भौंहों आदि के परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५४८. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के भौहों के लम्बे रोमों को — अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवावे वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

जो निर्प्रन्थी निर्प्रन्य के पार्श्व के लम्बे रोमों को— अन्यतीथिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोधित करवावे, कटवाने वाली का, सुशोधित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के केश परिकर्म करवाने का प्राय-श्चित्त सूत्र—

५४६. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्य के लम्बे केशों को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवाबे, सुशोभित करवाबे, कटवाने वाशी का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) आता है। णिगांथिणा णिगान्यस्स सीसदुवारिय कारावणस्स पाय- निर्ग्रन्थो द्वारा निर्ग्रन्थ का मस्तक ढकवाने का प्रायश्चित्त च्छित सूत्तं—

५५०. जा णिगांथी णिगांयस्सं गामाणुगामं दूइज्जमाणे-अण्ण उत्यएण वा, गारत्यएण वा, सीसदुवारियं कारावेइ, कारावेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उच्चाइयं। —नि. च. १७, सु. ६७ आता है।

सूत्र—

५५०. जो निग्रंन्यी ग्रामानुग्राम जाते हुए निर्ग्रन्य के मस्तक की-अन्यतीयिक या गृहस्य से, हकवाती है, दकवाने वाली का अनुमोदन करती है। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त)

### अन्यतीयिकादि द्वारा निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के प्रायश्चित्त-५

णिग्गंथेण णिगान्यो कायपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित सुत्ताइं—

४४१, जे णिगांथे णिगांचीए कायं-अन्ण उत्यएण या, गारत्यएण बा, 🕝 आमञ्जावेज्ज वा, पमञ्जावेज्ज वा, आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं या साइज्जइ ।

> जे णिग्मंथे णिग्मंथीए कायं-अन्जरुरियएण या, गारस्थिएण या, संवाहावेजन वा, पलिमहावेजन वा, संबाहावेंतं वा, पलिमहावेंतं वा साइज्जइ।

जे जिग्गंये जिग्गंयीए कायं-अन्न उत्यापन वा, गारित्यएन वा तेल्लेण वा-जाय-णवणीर्ण वा, मक्खावेज्ज वा, भिलिगावेज्ज वा, मक्खार्वेत वा, भितिगार्वेतं वा साइण्लइ।

जे जिग्गंथे जिग्गंथीए कायं — अन्नउत्यिएन वा, गारत्थिएन वा, <sup>°</sup> लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उत्लोलावेज्ज या, उत्यद्वावेज्ज वा, उल्लोलावेंतं वा, उब्बट्टावेंतं वा साइज्जइ । निग्रंत्य द्वारा निग्रंत्यो के शरीर परिकर्म करवाने के प्राय-श्चित्त सूत्र-

५५१. जो निग्रंन्य निग्रंन्यी के शरीर का-अन्यतीधिक या गृहस्थ से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, माजन करवाने वाले का, प्रमाजन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो निग्नंत्य निर्ग्नंभी के शरीर का-**अन्यतीयिक या गृहस्थ से,** मर्दन करवावे, प्रमदंन करवावे, मदंन करवाने वाले का, प्रमदंन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निग्रंन्थ निग्रंन्थी के शरीर पर-अन्यतीयिक या गृहस्य से, तेल-याचत्-मक्खन, मलवावे, बार-वार मलवावे, मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के गारीर पर-अन्यतीयिक या गृहस्य से, लोध-यावत्-वर्ण का, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, चवटन करवाने वाले का, वार-वार चवटन करवाने वाले , ः का अनुमोदन करे।

ने जितांथे जितांथीए कायं-अणाउतियएण वा, गारतियएण वा, सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पधोयावेंतं वा साइज्जइ।

जे जिग्गंथे जिग्गंथीए कायं-अण्ण अत्थएण वा, गारतिथएण वा, फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवनाणे आवज्जद चाजम्मासियं परिहारद्वाणं जग्धाइयं। —-नि. उ. १७, स<u>ु</u>. ७४-७६

णिग्गन्थे णिग्गन्थी मलणिहरावणस्स पायच्छित सुताइं-

५५२. जे णिगांथे णिगांथीए---अच्छिमलं वा, कण्ममलं वा, बंतमलं वा, नहमलं वा,

> अण्ण उत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा, नीहरावेंतं वा, विसीहावेंतं वा साइज्जइ।

जे णिरगंथे णिरगंथीए---कायाओं सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

अण्ण उत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, मीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा, नीहरावेंतं वा, विसोहावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्वाइयं। —नि. उ. १७, सु. ११८-११६

णिगान्थेण णिगान्थी पायपरिकम्मकारावणस्स पायिञ्जत्त युत्ताइं—

४५३. जे णिगांथे णिगांथीए पावे-अण्ण जित्यएण वा, गारतियएण वा, आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, सामज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जइ। जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के भरीर को-अन्यतीयिक या गृहस्य से, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, बार-वार धुलवावे, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन

जो निग्रंन्य निर्ग्रन्थी के शरीर को-अन्यतीथिक या गृहस्य से, रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगवाने वाले का, बार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदक करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित) माता है।

निर्प्रेन्थ द्वारा निर्प्रेन्थी का (आँखों आदि के) मैल निकल-वाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

४४२. जो निर्यन्य निर्यन्थी की-

आंख के मैल को, कान के मैल को, दौत के मैल को नस के मैल को,

अन्यतीथिक या गृहस्य से, दूर करवावे, शोधन करवावे, दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के-स्त्रेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल), पंक (लगा हुआ कीचड़), मल्ल (लगी हुई रज) को,

अन्यतीथिक या गृहस्थ से, हूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

निमंन्य द्वारा निमंन्यी के पैरों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५५३. जो निर्ग्रन्य निर्म्रन्थी के पैरों को-अन्यतीयिक या गृहस्य से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जे णिगांथे णिगांथीए पारे —
अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा,
संबाहावेज्ज वा. पितमहावेज्ज वा,
संबाहावेंतं वा, पितमहावेतं वा साइज्जइ।

ने जिरगंथे जिरगंथीए पादे— अन्वरियएण वा, गारित्यएण वा, तेल्तेण वा-जाव-जवणीएण वा, भवावेज्ज वा, भिंतिगावेज्ज वा, भवावेज्ज वा, भिंतिगावेंतं वा साइज्ज्य ।

मे जिरगंथे जिरगंथीए पावे— अग्जदियएण वा, गारित्यएण वा, सोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उस्लोलावेज्ज वा, उत्वट्टावेज्ज वा, उस्लोलावेंजं वा, उरवट्टावेंजं वा साइज्जइ ।

जे शिरान्ये शिरान्यीए पारे — अश्वादियएण वा, गारित्यएण वा, सीओदग-विपडेण वा, उसिणोदग-विपडेण वा, उष्टोसावेण्ज वा, पद्योपावेज्ज वा, उष्टोसावेंग्ज वा, पद्योपावेंज्ज वा,

के किंगान्ये विगान्यीए पावे— अन्नवित्यएन वा, गारित्यएन वा, फूमावेज्जा वा, रयावेज्ज वा, फूमाबेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्माधियं परिहारट्टाणं उग्चाइयं । —नि. च. १७, सु. ६८-७३

—ान. र. १७, सु. ६६-७३ क्रिसेशेल लक्कीकार परिक्रम्पकारावणस्य परिस्तन-सर्च

्प्रे, के जिग्गंथे जिग्गंथीए बीहाओ नहसिंहाओ— अन्जाउत्यिएण वा, गारित्यएण बा, कप्पावेजन वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेंतं या, संठवावेतं वा साइज्जइ । सं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्वाइयं । —नि. स. १७, स्. ६३ जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्य निर्ग्रन्थी के पैरों को— अन्यतीयिक या गृहस्थ से, तेल—यावत्—मक्तन, मलवाने, वार-वार मलवाने, मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को— अन्यतीथिक या गृहस्य से, सोध—यावत्—वर्ण का, छवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, छवटन करवाने वाले का, वःर-वार छवटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्प्रन्य निर्प्रन्यी के पैरों की— अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन

जो निग्रंन्य निग्रंन्थी के पैरों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, रंगवावे, वार-वार रंगवावे; रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिषचत्त) आता है।

णिग्गंथेण णहसीहाए परिकम्मकारावणस्स पायि च्छत्त-सुत्तं - निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के नखाग्रों का परिकमं करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५५४. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के लंबे नखाग्रों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, कटवावे, सुषोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुषोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे। छसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) आता है। णियांथेण णियांथी जंघाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५५५. जे जिग्नंथे जिग्नंथीए दीहाई जंघरोमाई—

अण्ण उत्यिएण वा, गारित्यएण वा, कृष्णविज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कृष्णवेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ।

जे णिगांथे णिगांथीए दीहाइं कवखरोमाइं— अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा, कप्लावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्लावेंतं वा. संठवावेंतं वा साइज्जइ ।

ने जिगांवे जिगांथीए दीहाई मंसुरोमाई --

अण्णउत्यिएण वा, गारित्यएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइः।

जे जिन्नंथे जिन्नंथीए दीहाई वित्यरोमाई— अन्जडित्थएण वा, गारित्थएण वा, कप्पावेज्ज वा; सेंठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ।

जे णिगगंथे णिगगंथीए दीहाइं चक्खुरोमाइं— अण्णडित्यएण वा, गारित्यएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कप्पावेतं वा, संठवावेतं व साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्वाइयं ।
—ित ज. १७, सु. १४-६८

णिगांथेण णिगांथी ओट्ठ परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

४४६. जे णिगांथे णिगांथीए उहे — अण्णउत्थिएण वा, गारित्थएण वा, आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेंतं वा, पमज्जावेंतं वा साइज्जइ। निग्रंन्थ द्वारा निग्रंन्थी के जंघा आदि के रोमों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५५५. जो निर्गन्य निर्गन्यों के जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों को---

अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवाने, सुशोभित करवाने, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्यन्य निर्यन्यी के बगल (कांख) के लम्बे रोमों की— अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्जन्य निर्जन्यी के शमश्रु (दाढ़ी मूंछ) के लम्बे रोमों

अन्यतीर्थिक यां गृहस्य से, कटवाने, सुशोभित करवाने, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन

जो निर्प्रन्य निर्प्रन्थी के बस्ति के लम्बे रोमों को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवावे वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन

जो निर्यन्य निर्यन्थी के चसु के लम्बे रोमों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, कटनावे, गुशोभित करवावे, कटनाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

निर्प्रन्य द्वारा निर्प्रन्थी के होठों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित सूत्र—

४१६. जो निर्प्रन्य निर्प्रन्थी के होठों को— अन्यतीयिक या गृहस्थ से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे। जे णिगांथे णिगांथीए उट्टे— अण्णउत्यिएण वा, गारत्यिएण वा, संबाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा, संबाहावेतं वा, पलिमद्दावेतं वा साइज्जइ।

जे णिरगंथे णिरगंथीए उट्टे—
अण्णडित्यएण वा, गारित्यएण वा,
तेस्तेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्तिगावेज्ज वा,
मक्खावेंजं वा, भिल्तिगावेंजं वा साइज्जइ।

जे णिगांचे णिगांचीए उहे— अण्णउत्यिएण वा, गारित्यएण त्रा, सोद्वेण बा-जाव-वण्णेण वा, उत्सोतावेज्ज वा, उच्चट्टावेज्ज वा, उत्सोतावेजं वा, उच्चट्टावेलं वा साइण्जइ।

जे णिगांचे णिगांचीए उहीं— अण्णजीत्यएण वा, गारित्यएण वा, सीओदग-वियहेण वा, जिसणोदग-वियहेण वा, जक्छोलावेज्ज वा, पद्योगावेज्ज वा, जक्छोलावेज्ज वा, पद्योगावेज्ज वा,

जे णिगांथे णिगांथीए उट्टे—
अण्णवित्यएण या, गारित्यएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज या,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १०२-१०७

णिग्गंथेण णिग्गंथी उत्तरोहु रोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायिच्छत्तं सुत्ताइं—

५५७. जे णिगांये णिगांयीए दीहाई उत्तरीट्ट रोमाई-

स्रण्णचित्यएण या, गारित्यएण या, कृत्पावेजन या, संठवावेज्ज या, कृत्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ।

(जे जिग्गंथे जिग्गंथीए दीहाई जासा रीमाई— • ज्जा अतियएण या, गारित्यएण वा, जो निर्मन्य निर्मन्थी के होठों को— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन करें।

जो निर्ज न्य निर्ज न्यी के होठों को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, तेल,—यावत्—मक्खन, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन करें।

जो निग्रं न्य निग्रं न्यी के होठों पर— अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, लोध—यावत्—वर्ण का, उचटन करवावे, वार-वार उचटन करवावे, उचटन करवाने वाले का, वार-वार उचटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्मं न्य निर्मं न्यी के होठों पर— अन्यतीर्थिक या गृहस्थ द्वारा, अचित्त गीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवाये, वार-वार धुलवाये, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्मं स्थ निर्मं त्थी के होठों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त)
आता है।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के उत्तरोष्ठादि रोमों का परिकर्म कर-वाने का प्रायण्चित्त सूत्र—

४५७. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के उत्तरोष्ठ के लम्बे रोमों (होठ के नीचे के लम्बे रोम) को -- :

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

(जो निग्र न्य निग्र न्थी के नासिका के लम्बे रोंमों को-अन्यतीथिक या गृहस्य से,

क्रव्येज्ज वा, संठवेज्ज वा, क्रव्पेतं वा, संठवेंतं वा साइउजइ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १७, सु. **१०**६

णिगांथेण णिगांथी दंतपरिकम्मकारावणस्स पायिन्छत्त सुत्ताई—

४४८. जे जिग्गंथे जिग्गंथीए वंते-अन्वउत्थिएण वा, गारस्थिएण वा, आघंसावेज्ज वा, पघंसावेज्ज वा, आर्घसावेंसं वा, पद्यंसावेंसं वा साइज्जइ ।

> जे जिगांथे जिगांथीए बंते-अग्जडित्थएण वा, गारित्थएण वा, उच्छोलाबे उज बा, पघोयावेच्ज वा, उच्छोलावेंतं वा, पधोयावेंतं वा साइउनह ।

ने जिग्गंथे जिग्गंथीए दंते— अण्ण उत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा, फूमावेंतं वा, रयावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. **६६-१०**१

णिगांथेण णिगांथी अच्छीपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित सुत्ताइं -

५५६. जे णिग्गंथे णिग्गंथीए अच्छीणि-अण्ण उत्थिएण वा, गारतियएण वा, आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा, आमज्जावेंतं वा, पमज्जावेंतं वा साइज्जइ।

> ने णिग्गंथे णिग्गंथीए अच्छीणि— अण्णवित्यएण वा, गारत्यएण वा, संबाहावेजन वा, पलिमद्विजन वा, संबाहावेतं. वा, पलिमहावेतं वा साइज्जइ।

न जिग्मंथे जिमान्यीए अच्छीजि अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,

कटवावे, सूशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मीसिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) आता है।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के दांतों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

४४८. जो निग्रंन्य निर्मन्यी के दौतों को-अन्यतीयिक या गृहस्य से, घिसवावे, वार-वार घिसवावे, घिसवाने वाले का, वार-बार घिसवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्पान्य निर्पान्थी के दौतों को-अन्यतीयिक या गृहस्य से, धुलवावे, बार-बार धुलवावे, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्ग्र न्य निर्ग्र न्यी के दातों को --अन्यतीयिक या गृहस्य से, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुम दिन

उसे चातुर्गासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) आता है।

निर्ग्रन्य द्वारा निर्ग्रन्थी की आँखों के परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४४६. जो निर्मात्य निर्मात्यी की आंखों का-अन्यतीयिक या गृहस्थ से, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-मोदन करे।

जो निर्मन्य निर्मन्थी की शिंखों का-अन्यतीयिक या गृहस्थ से, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करवाने वाले का, प्रमदंन करवाने वाले का अनुमीदन करे।

जो निग्नं न्थ निग्नं न्थी की आंखों पर— अन्यतीयिक या गृहस्य से,

तेल्लेण या-जाव-णवणीएण वा, मक्खावेज्ज वा, मिलिगावेज्ज वा, मक्खावेतं वा, मिलिगावेतं वा साइज्जइ।

जे णिगान्ये णिगान्योए अच्छीणि— अण्णवित्यएण वा, गारित्यएण वा, लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, बल्लोलावेज्ज वा, उच्चट्टावेज्ज वा, बल्लोलावेतं वा, उच्चट्टावेतं वा साइज्जइ।

के जिन्नंथे जिन्नन्थीए अच्छीजि— अञ्जटियएण वा, गारित्यएण वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिजोदग-वियडेण वा, उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा, उच्छोलावेजं वा, पधोयावेंजं वा साइज्जइ।

ने णिगान्ये णिगान्यीए अच्छीणि— अन्गडित्यएण वा, गारित्यएण वा, फूमावेजन वा, रयावेजन वा, फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । ——नि. उ. १७, सु. ११०-११५

णिगांथेण णिगांथी अच्छिपत्त परिकम्मकारावणस्स पाय-च्छित्त सुत्तं—

५६०. जे णिगान्ये णिगान्थीए दीहाई अच्छिपसाई— अण्ण अत्यापण वा, गारित्यएण वा, कृष्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कृष्पावेतं वा, संठवावेतं वा साज्ज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. स. १७, मु. १०६-११०

णिगांथेण णिगांथी भुमगाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६१. जे णिग्नन्ये णिग्नन्यीए दीहाई शुमग-रोमाई— अण्णउत्यिएण वा, गारत्यिएण वा, कथ्पावेज्ज वा, संठवाबेज्ज वा, कथ्पावेंतं वा, संठवावेंतं वा साइज्जइ । वेल-यावत्-मक्त्वन,
मलवाने, वार-त्रार मलवाने,
मलवाने वाले का, वार-त्रार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थों की श्रांतों पर— अन्यतीयिक या गृहस्य से, लोड — यावत् — वर्ण का, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, उवटन करवाने वाले का, वार-वार उवटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्यं न्य निर्यं न्यी की आँखों को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, अचित्त गीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो निर्गंन्य निर्गंन्यी की आँखों की— अन्यतीयिक या गृहस्य से, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायिक्चित्त) आता है।

निर्ग्रन्य द्वारा निर्ग्रन्थी के अक्षीपत्रों का परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५६०. जो निग्रंन्य निग्रंन्यी के लम्बे अक्षि पत्रों को— अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवाचे, सुगोभित करवाचे, कटवाने वाले का, सुगोभित करवाने वाले का अनुमोदन

उसे चातुर्मासिक अद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थों के मींह आदि के रोमों का परि-कर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६१. जो निग्रंन्य निग्रंन्यी के भींहों के लम्बे रोमों को — अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुणोभित करवावे, कटवावे वाले का, भुणोभित करवाने वाले का अनुमोदन

करे।

जे णिगान्ये णिगान्यीए दीहाइं पास-रोमाइं-अण्ण उत्थिएण वा, गारित्थएण वा, कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा, कत्पार्वेतं वा, संठवार्वेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। --- नि. उ. १७, सु. ११६-११७

णिगांथेण णिगांथी केसाइं परिकम्मकारावणस्स पायि च्छत्त सुत्तं—

५६२. (जे णिगान्ये णिगांथीए दीहाइं केसाइं---अण्ण उत्यएण वा, गारत्यएण वा, कप्पावेजज वा, संठवावेजज वा, कप्पार्वेतं वा, संठवार्वेतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।) ---- नि. **उ. १७, सू. ११७**

णिगांथेण णिगांथी सीसदुवारियं कारावणस्स पायच्छित सूत्तं-

५६३. जे णिग्गंथे णिग्मन्थीए गामाणुगामं दूइज्जमाणे-अण्ण जित्यएण वा, गारत्यएण वा, सीसदुवारियं कारावेइ, कारावेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. १२०

जो निर्ग्रत्य निर्ग्रत्यी के पार्श्व के लम्बे रोमों को--बन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन

उसे चातुमीसिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित) आता है।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के केश परिकर्म करवाने का प्राय-श्चित्त सूत्र-

५६२. (जो निग्रंन्थ निग्रंन्थी के लम्बे केशों को-अन्यतीयिक या गृहस्य से, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायंश्चित) आता है।)

निग्रंन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के मस्तक को ढकवाने का प्राय-श्चित्त सूत्र---

५६३. जो निर्यन्थ ग्रामानुप्राम् जाती हुई निर्यन्थी के मस्तक को-अन्यतीर्थिक या गृहस्य से, दकवाता है, दकने वाले का अनुमोदन करता है। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

## अन्यतीर्थिक के परिकर्म करने के प्रायश्चित्त-६

अण्ण उत्थियस्स गारित्थयस्स काय गरिकम्मस्स पायच्छित्त अन्यतीथिक या गृहस्थ के शरीर परिकर्म का प्रायश्चित मुत्ताइं—

५६४. जे भिक्षू अण्णउत्थियस्स वा. गारत्थियस्स वा कार्य-वामञ्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जतं वा, पमज्जतं वा साइज्जइ।

सूत्र---

५६४. जो मिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के शरीर का, मार्जन करे, प्रमार्जन करे. मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन .करने वाले का अनुमोदन करे।

जे भिक्लू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थियस्स वा कायं — संबाहेज्ज वा, पत्तिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पिलमह्ंतं बा'साइज्जइ । जे मिक्कू अण्णजित्यमस्य वा, गारित्यमस्य वा कायं— तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्केज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मन्दितं वा, मिलिगेतं वा साइज्जइ ।
जे भिन्द अण्णउत्यियस्स वा, गारित्ययस्स वा कायं—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उथ्यट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उन्वट्टेंतं वा साइज्जइ ।

ने भिन्तू अण्णजित्ययस्य वा, गारित्ययस्य वा कार्य— सीओरग-वियडेग वा, जिसणोदग-वियडेण वा, जन्छोलेज्न वा, पछोएज्ज वा,

चच्छोलॅंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ । जे भिनखू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्ययस्स वा, फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं बा, रएंतं या साइज्जइ । तं सेबमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्धाइयं। —नि. उ. ११, सु. १७-२२

अण्णतित्थियस्स गारित्थियस्स मलणिहरणपायि छत्त सुत्ताइं —

४६५. ते निवत् अन्गउत्यियस्स वा, गारित्ययस्स वा— अच्छिमलं वा, कन्गमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज बा,

नीहरेंतं वा, विसीहेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्लू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थयस्स वा— . कायाओ, सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

नीहरेज्य वा, विसोहेज्ज वा,

जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थ के शरीर को,
मदंन करे, प्रमदंन करे,
मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,
मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थ के शरीर पर,
तेल —यावत् —मक्खन,
मले, वार-वार मले,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थ के शरीर पर,
लोध—यावत् —वणं का,
उवटन करे, वार-वार उवटन करे,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शारीर को,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, बार-बार धोये.
धृलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धाने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के गरीर को—
रंगे, बार-वार रंगे,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है:

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के मैल निकालने के प्रायदिचत्त सूत्र—

४६४. जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थ के — आँख के मैल को, कान के मैल को, दाँत के मैल को, नख के मैल को —

दूर करे, शोधन करे,
दूर करवावे, शोधन करवावे,
दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्थ के—
शरीर के स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल) को,
पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,
दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, गोधन करवावे,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ। तं मेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं अणुग्घाइयं । 

अण्ण उत्ययस्स गारित्थयस्स पायपरिकम्म पायच्छित्त सुत्ताइं--

५६६. जे भिक्खू अण्णउत्यियस्स वा, गारित्ययस्स वा पाए— आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थयस्स वा पाए-संवाहेज्ज वा, अलिमहेज्ज ना,

संवाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थयस्स वा पाए-तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अण्णजित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा पाए--लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा. उल्लोलेज्ज वा, उक्वट्टे ज्ज वा,

उल्लोलेतं वा, उन्वट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिनखू अण्णउत्यियस्स वा, गारत्यियस्स वा पाए---सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा.

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू अण्णउत्यियस्स वा, गारत्यियस्स वा पाए---फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं वरिहारट्टाणं अणुरघाइयं। --नि. च. ११, सु. ११-१६ आता है।

दूर करने वाले का, जोधन करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अन्यतीर्थिक या गृहस्य के पैरों के परिकर्मों के प्रायश्चित सूत्र-

५६६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के पैरों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के पैरों का-मदंन करे, प्रमदंन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुभोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के पैरों पर-तेल-यावत्-मक्खन, मले, बार-बार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु बन्यतीधिक या गृहस्य के पैरों पर-लोध--यावत्--दणं का, उवटन करे, बार-बार उवटन करे, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, **उवटन करने वाले का, वार-वार उव**टन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्य के पैरों की-अचित्त शीत जल से या अचित उष्ण जल से, घोये, वार-वार घोये, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्य के पैरों को-रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, बार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

को-

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स णहपरिकम्म-पायच्छित्त सुत्तं —

४६७. जे मिक्बू अण्णउत्यियस्स वा, गारित्ययस्स वा दीहाओ नह-सिहाओ---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुःघाइयं । —नि. च. ११, यु. ३६

अण्णउत्थियस्स गारित्थयस्स जंघाइरोम-परिकम्म-पाय-च्छित्त सुत्ताइं---

५६८. जे भिवखू अण्णउत्यियस्स वा, गारित्ययस्स वा दीहाई जंध-रोमाई —

कष्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू अण्ण उत्यस्स वा, गारित्ययस्स वा दीहाई कक्ख-रोमाई—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अन्गउत्थियस्स वा, गारित्ययस्स वा वीहाई मंसु-रोमाई---

कप्पेज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

ने मिक्खू अण्णाउत्ययस्स वा, गारत्यियस्स वा बीहाइं वित्य-रोमाइं---

क्रव्येज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्तू अण्णवित्ययस्य वा, गारित्ययस्स वा वीहाइं चक्खु रोमाइं---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं । —नि. ए. ११, सु. ३७-४१

णहपरिकम्म-पायिकछत्त अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के नखाग्रों के परिकर्म का प्राय-विचत्त सूत्र—

५६७. जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के लम्बे नखाग्रों को-

काटे, सुणोभित करे, कटवावे, सुणोभित करवावे, काटने वाले का, सुणोभित करने वाले का अनुमोदन कर। उसे चातुर्मामिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के जंघादि के रोमों का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र —

५६८. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के जंघा (पिण्डली) के, लम्बे रोमों को---

काटे, सुशोभित करे, कटवाबे, सुणोभित करवाबे, काटने वाले का, सुणोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के बगल (कांख) के लम्बे रोमों की—

काटे, सुणोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुणोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थ के श्मश्रु (दाढ़ी मूंछ) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुणोभित करें, कटवावे, सुणोभित करवावे, काटने वाले का, सुणोभित करने वाले का अनुमोदन करें। जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थक वस्ति के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुणोभित करवावे, काटने वाले का, सुणोभित करने वाले का अनुमोदन कर जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के चक्षु के लम्बे रोमों

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मीसिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) आता है। मुत्ताइं —

५६१. जे भिक्तू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे-आमञ्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जनं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ । ने भिन्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्यशस्स वा उहे — संबाहेज्ज वा, पलिमद्दे ज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्लू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे-तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्लेरज वा, भिलिगेरज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे मिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थयस्स वा उट्टे — लोद्धेण बा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उन्बट्टेज्ज वा,

उस्लोलेंतं वा, उन्वट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे — सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ । जे भिक्ष्बू अण्ण उत्यियस्स वा, गारित्वयस्स वा उट्टो — फूमेज्ज वा, रएज्ज था,

फूमेंतं वा, रएंत वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुष्घाइयं। —नि. च. ११, सु. ४५-५०

अप्णउत्थियस्स गारत्थियस्स उत्तरोट्टाइरोम-परिकम्म पायच्छित सुत्ताइं---

५७०. जे मिनखू अण्णउत्ययस्य वा, गारत्यियस्य वा दीहाई उत्तरोट्ट-रोमाइं— कप्पेन्ज वा, संठवेन्न वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ।

अण्ण उत्थियस्स गारित्थयस्स ओट्ठपरिकम्मस्स पायिन्छत्त अन्यतोथिक या गृहस्थ के होंठों के परिकर्मों के प्रायिक्चित सूत्र—

> ५६९. जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के होठों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष अन्यतीधिक या गृहस्य के होठों का--मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहत्य के होठों पर-तेल-यावत्- मक्खन, मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, बार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के होठों पर-लोध-यावत्-वर्ण का, **खबटन करे, वार-वार खबटन करे,** उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के होठों को-अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धोवे, वार-वार घोवे, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने नाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीधिक या गृहस्य के होठों को-रंगे, बार वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार राने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्यित) आता है।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के उत्तरोष्ठ रोम आदि के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७०. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के उत्तरोष्ठ के लम्बे रोम (होठ के नीचे के लम्बे रोम), काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

(जे भिवखू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्ययस्स वा दोहाइं णासा रोमाइं---कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कार्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।) तं सेवमाणे आवरजंइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं। —नि. उ ११, सु. ५१

अण्ण उत्ययस्य गारित्थयस्य दंतपरिकम्म - पायिन्छत्त सुताई—

५७१. जे भिनल अण्गडित्यवस्स वा, गारित्यवस्स वा दंते-आधंसेज्ज या, पघंसेज्ज वा,

आर्घसंतं वा, पर्घसंतं वा साइज्जइ।

जे प्रिश्ख् अण्णचित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा दंते — उच्छोलेज्ज बा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ। जे निवल अण्ण उत्थिपस्स ता, गारित्यपस्स वा वंते-फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जद् चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं । --नि. च. ११, सु. ४२-४४

अण्णउत्यियस्स गारत्यियस्स चक्खु परिकम्म-पायच्छित सुत्ताइं--

५७२. जे मिनलू अण्णउत्यिवस्स वा, गारित्ययस्स वा अच्छीणि — आमन्जेन्ज वा, पमन्जेन्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ। जे भिरुष्ट्र अण्णबित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा अच्छीणि-संबाहेन्ज वा, पलिमद्दे ज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहें तं वा साइज्जइ। जे निक्लू अण्ण उत्ययस्य वा, गारित्ययस्य वा अच्छीण---तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, .मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

(जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थ के नासिका के लम्बे रोमों को---

काटे, सुणोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, कटवाने वाले का, मुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।) उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) याता है।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के दाँतों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त

५७१. जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के दाँतों को-घिसे, वार-त्रार घिसे, घिसवावे, वार-वार घिसवावे, धिसवाने वाले का, वार-वार धिसवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के दाँतों को-घोए, वार-वार घोए, घुलवावे, वार-वार घुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष अन्यतीयिक या गृहस्य के दाँतों को-रंगे, बार-बार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अन्यतीयिक या गृहस्य के आँखों के परिकर्मों के प्रायश्चित सूत्र---

५७२. जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य की आँखों का-मार्जन करं, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे। जी मिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य की आँखों का-मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मदन करवावे, प्रमदन करवावे, मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे। जो मिक्ष अन्यतीर्थिक या गृहस्य की आँखों पर-तेल--यायत्--मक्खन, मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जे भिवलू अण्णजिस्थयस्स वा, गारित्थयस्स वा अच्छीणि — लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, जल्लोलेज्ज वा, उव्बट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उन्बट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अण्णडित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा अच्छीणि— सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, प्रशिएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारित्थयस्स वा अच्छोणि— फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जद चाजम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं । —नि. ज. ११, सु. ५३-५८

अण्णउत्थियस्स गारित्थियस्स अच्छोपत्तपरिकम्म - पाय-च्छित्त सुत्तं---

५७३. जे भिक्कू अण्ण उत्थियस्स वा, गारित्थयस्स वा दीहाई अच्छिपताई—

कप्पेन्ज वा, संठवेन्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं पिन्हारद्वाणं अणुष्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. ५२

अण्ण डित्ययस्स गारित्थयस्स भुमगाइरोम-परिकम्म पाय-च्छित्त सुत्ताइं —

५७४. जे भिक्खू अण्णजित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा बीहाई भुमग-रोमाई—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू अण्णडित्थयस्स वा, गारित्थयस्स वा दीहाइं पास-रोमाइं---कप्पेज्ज, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं । —नि. उ. ११, सु. ५६-६० नो भिक्षु अन्यतीधिक या गृहस्थ की आँखों पर— लोध,—यावत्—वर्ण का, उवटन करे, बार-बार उवटन करे, उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे, उवटन करवावे वाले का, बार-बार उवटन करवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य की आँखों को—
अचित्त शीत जल से या अचित उष्ण जल से,
धोये, वार-वार धोये,
धुलवावे. वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य की आँखों को—
रंगे, वार-वार रंगे,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के अक्षीपत्रों के परिकर्म का प्राय-श्चित्त सूत्र—

५७३. जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के लम्बे अक्षिपत्रों को-

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अन्यतीर्थिक या. गृहस्य के भौंहों आदि के पंरिकर्मों के प्रायश्चित सूत्र—

५७४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के भौंहों के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटनावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पार्श्व के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

चारित्राचार

५७५. (जे निवखू अण्ण उत्थियस्स वा, गारित्ययस्स वा दीहाई ५७५. (जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के लम्बे केशों को-केसाई--

कष्पेज्ज वा, संठवेन्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जद् चारुम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं । ---नि. उ. ११, सु. ५३

अण्णउत्यियस्स गारत्थियस्स सीसदुवारियंकरणस्स पाय-च्छित सुत्तं —

५७६. जे मिस्कू गामाणुगामं दूइज्जमाणे अण्णजित्ययस्य वा, गार-त्थियस्स वा-सीस-द्वारियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुःघाइयं । —-नि. **ड. ११, सु. ६३** 

अन्जडित्थयस्य गारित्थयस्य केस परिकम्म-पायिन्छत्त अन्यतीर्थिक या गृहस्य के केश परिकर्म का प्रायिक्चित्त

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्यातिक परिहारस्थात (प्रायश्चित्त) माता है।

अन्यतीथिक या गृहस्थ के मस्तक ढकने का प्रायदिचल सूत्र---

५७६. जो भिक्षु ग्रामानुग्राम जाता हुआ अन्यतीथिक या गृहस्य

मस्तक को ढकता है, ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है। उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्राथिचत्त) आता है।

#### 緻密

## विभूषा के संकल्प से स्व-शरीर का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त-७

विभूसावडियाए कायपरिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताई—

५७७. ने मिक्ख् विमूसाविद्याए अप्यणो कायं-आमज्जेज्ज बा, पमज्जेज्ज वा,

आमर्जितं वा, पमर्जितं वा साइएजइ।

जे जिक्लु विज्ञुसावडियाए अप्पणी कार्य-संबाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहें तं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू विभूसाविदयाए अप्पणी कायं-तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, मिलिगेज्ज वा,

मक्लेंतं वा, निलिगेंतं वा साइज्जइ।

विभूषा के संकल्प से शरीर परिकर्म करने के प्रायश्चित सूत्र---

५७७. जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर का-माजन करे, प्रमाजन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर का-मर्दन करे, प्रमदंन करे, मर्दन करवावे, प्रमदेन करवावे, मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर पर-तेल-यावत् - मक्खन, मले, वार-त्रार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जे भिक्लू विभूसावडियाए अव्यणी कार्य-लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उत्बट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उब्बट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख विभूसाविडयाए अप्पणी कायं-सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख विभूसाविष्टयाए अप्पणी कार्य-फूमेंज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । --- नि. *ज.* १५, सु. १०६-१११

विभूसाविधयाए मलणिहरणस्स पायिच्छत्त सुत्ताई—

५७८. जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणी-अच्छिमलं वा, कण्णमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणी--कायाओं सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मल्लं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १४, सु. १५०-१५१

विभूसाविडयाए पायपरिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्ताइं-

५७६. ते भिनलू विभूसाविडयाए अप्वणी पादे — आमन्नेज्न वा, पमन्नेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने शरीर पर— लोध-यावत्-वर्ण का, उबटन करे, बार-वार उबटन करे, उवटन करवावे, बार-वार उवटन करवावे,

उबटन करने वाले का, वार-वार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर को-अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से. घोये, वार-वार घोये, धुलवावे, बार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर को-रगे, वार-बार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित) आता है।

विभूषा के संकल्प से मैल को निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७८. जो भिक्षु विभूपों के संकल्प से अपने-आँख के मैल को, कान के मैल को, दांत के मैल 'को, नख के मैल को,

दूर करे, शोधन करे, दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे । जो भिक्ष विभूषा के संकल्प से अपने ---

शरीर से स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमीदन करे। उसे चातुर्मीसिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) भाता है।

विभूषा के संकल्प से पैरों का परिकर्म करने के प्रायश्चित सूत्र--

५७६. जो मिसु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे। चे मिनखू विभूताविषयाए अप्यनी पादे — संबाहेरज वा, पतिमद्देरज वा,

संबाहेंतं वा, पितमहेंतं वा साइक्जइ । से जिक्सू विभूसाविद्याए अप्पनी पारे---तेत्सेच वा-जाद-णवणीएण वा, सक्केण्य वा, मिलिगेज्य वा,

यक्सेंतं वा, मिलिगेंतं वा साइज्जइ । वे शिक्ष्यू विभूसावडियाए अप्पणो पादे— नोडेण वा-जाव-वण्णेण वा, जस्तोलेज्ज वा, उवट्टेज्ज वा,

उस्सोसेंतं वा, उवट्टॅतं वा साइउजइ।

के भिरम् विभूसाविष्याए अप्पणी पारे— सीओरग-वियदेण वा, उसिणोदग-वियदेण बा, उच्छोतेल्ल बा, पद्योएन्ज बा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ । वे भिवस् विभूसावडियाए अप्पणी वावे---फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

कूमेंतं वा, रयंतं वा साइज्बद्ध । तं सेवमाणे भावज्बद्ध चाउम्मासियं परिहारट्ढाणं उच्छाद्दयं । —नि. उ. १४, सु. १००-१०४

विश्रुसाविदयाए णहसिहाए परिकम्मस्स पायि छत्त सुत्तं —

्प . जे जिक्सू विमुसाविद्याए अप्पणी बीहाओ नह-सिहाओ---कप्पेज्ज ना, संठवेज्ज ना,

कत्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्बइ । तं सेवमाणे मावज्बइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उत्पाइयं । —नि. च. १४, सु. १२५

विश्वसाविद्याए जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्ताइं—

. ५१. के विक्कू विश्वसायिदयाए अव्यणी बीहाई कंघ-रोमाई--

जो भिक्षु विशूषा के संकल्प से अपने पैरों का—

मदंन करे, प्रमदंन करे,

मदंन करवाबे, प्रमदंन करवाबे,

मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विशूषा के संकल्प से अपने पैरों पर—

तेस—पावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विशूषा के संकल्प से अपने पैरों पर—

लोध—यावत्—वर्ण का,

चवटन करे, वार-वार उवटन करे,

चवटन करने वाले का, वार-बार उवटन करने वाले का

अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों को—
भवित शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोवे, बार-वार धोवे,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों को—
रंगे, बार-बार रंगे,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगने वाले का, बार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्गासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्कित)
आता है।

विभूषा के संकल्प से नखाग्रों के परिकर्म का प्रायश्चित्त । सूत्र---

१८०. जो मिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने लम्बे मखाग्रों को— काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवाबे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

विभूषा के संकल्प से जंघादि के रोमों के परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४८१. जो मिस्नु विभूषा के संकल्प से अपने जंघा (पिण्डली) के सम्बे रोमों को-

कप्पेरज वा, संठवेरज वा,

कर्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू विभूसाविडयाए अप्पणो दीहाई कक्ख-रोमाई—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो बीहाइं मंसु-रोमाइं—

क्रप्येज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू विभूसाविषयाए अप्पणो दीहाई वित्य-रोमाई—

कप्पेज्ज बा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्तू विभूसाविद्याए अप्पणो दीहाई चक्तुरोमाई— कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कर्पेत वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १५, सु. १२६-१३०

विभूसावडियाए ओट्टपरिकम्मस्स पायच्छित सुताई—

४८२. जे मिन्स् विभूसाविडयाए अप्पणी उहे — आमन्जेन्ज वा, पमन्जेन्ज वा,

> आमर्जतं वा, पमर्जतं वा साइज्जइ । जे भिन्छू विभूसावडियाए अप्पणो उट्टे— संबाहेज्जं वा, पलिमद्देज्जं वा,

> संबाहेंतं वा, पिलमहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्कू विभूसाविडयाए अप्पणो उट्टो— तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा.

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने वगल (कांख) के लंबे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने श्मश्नु (दाड़ी मूंछ) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने वस्ति के लम्बे रोगों को—

काटे, सुशोभित करे,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने चक्षु के लम्बे रोमों को—काटे, सुशोभित करे,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त)
आता है।

विभूषा के संकल्प से होठों का परिकर्म करने के प्रायक्तित सूत्र—

५६२. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों पर—

तेल—यावत्—मक्खन, मले,

मले, वार-वार मले,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जे भिक्तू विभूसाविष्याए अप्पणी उट्टे — लोद्धेण बा-जाव-वण्णेण बा, उल्लोलेज्ज बा, उब्बट्टे ज्ज बा,

उस्लोलेंतं वा, उम्बट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे जिनसू विमूसाविदयाए अध्यणो उट्टी--सीओदग-विपदेण वा, उसिणोदग-विपदेण वा, उच्छोतेका वा, पधीएन्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ। के मिक्तू विमूसावडियाए अप्पणी उट्टे— कूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

कूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जद चाजम्मासियं परिहारट्टाणं ज्ञाइयं । —नि. ज. १५, सु. १३४-१३६

विमूसाविदयाए उत्तरोट्ठाइं रोमाइं परिकम्मस्स पायि छत्त सुत्ताइं—

५८२. जे भिनल् विभूसाविदयाए अप्पणी दीहाई उत्तरोट्टाई रोमाई—

कप्पेक्ज वा, संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जि मिक्सू विमुसाविष्टियाए अप्यणो दौहाई णासा रोमाई-

कप्येक्ज वा, संठवेज्ज वा, कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जड ।] तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासिषं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । ——नि. उ. १५, सु. १४०

विभूसावडियाए दंत परिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताइं-

१८४. जे भिक्क विभूताविद्याए अप्पणी बंते---आघंतेज्ज वा, पर्धतेज्ज वा,

> भाषेसंतं वा, पर्धसंतं वा साइक्जइ। जे भिन्द्रं विभूतानिहयाए अप्पणी बंते— उक्छोलेन्स्र वा, पधीएक्स वा,

उच्छोलेंबं बा, पधोएंसं वा साइच्जइ।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने होठों पर— लोध का—यावत्—वर्ण का, उवटन करे, बार-वार उवटन करे, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवाबे, उवटन करने वाले का, वार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

्चारित्राचार

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों को—
अचित्त श्रीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
भोये, वार-वार धोये,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों को—
रंगे, वार-वार-वार रंगे,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है।

विभूषा के संकल्प से उत्तरोष्ठादि रोमों के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५८३. जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपने उत्तरोष्ठ रोमों के (होठ के नौचे के) लम्बे रोम—

काटे, सुशोभित करे, कटनावे, सुशोभित करनावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

(जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने नासिका के लम्बे रोमों को--

काटे, सुशोभित करे, कटबावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायक्वित्त) आता है।

विभूषा के संकल्प से दाँतों के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

प्रदर्श जो मिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने दाँतों की— घिसे, बार-बार घिसे, घिसवावे, वार-बार घिसवावे, घिसने वाले का, बार-बार घिसने वाले का अनुमोदन करे। जो मिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने दाँतों को— घोए, बार-बार घोए, धुलवावे, बार-बार घुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जे शिरख् विभूसाविडयाए अप्रणो दंते — फमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारह्वाणं उग्घाइयं । ---नि. उ. १४, सु. १३१-१३३

विभूसावडियाए अच्छीपरिकम्मस्स पायच्छित्त सूत्ताई— ५८४. जे मिक्कू विभूसावडियाए अप्यणो सच्छीणि-क्षामङ्जेज्ज वा, पमञ्जेज्ज वा,

आमन्जंतं वा, पमन्जंतं वा साइन्जइ।

जे मिन्द्य विभूसाविदयाए अप्पणी मन्छीणि-संताहेजन वा, पलिमद्दे जन वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहोतं वा साइज्जइ।

जे निक्क विभूसाविदयाए अप्यणो अव्छीणि-तेस्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ। ने भिक्ल विभूसाविध्याए अप्पणी अन्छीणि-लोद्धेण वा-जाव-वन्नेण बा, उस्लोलेस्ज वा, उख्यट्टेस्ज बा,

खस्लोलेंतं वा, खब्बहु<sup>न</sup>तं वा साइज्लइ ।

वे भिक्ष विभूसाविडयाए अप्पणी अच्छीणि-सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्षु विभूसाविडयाए अप्पणी अच्छीणि— फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ। तं सेबमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उच्चाइयं । —नि. च. १४, सु. १४२-१४७

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने दांतों को-रंगे, बार-बार रंगे, रंगवावे. वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) षाता है। विमुषा के संकल्प से चक्षु परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

५८५. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, माजन करवावे, प्रमाजन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो मिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों का-मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे, मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाने का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूपा के संकल्प से अपनी आँखों पर-तेल-पावत् मन्खन, मले, बार-वार मले, मलवावे, बार-बार मलवावे, मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों पर-लोध,-यावत्-वर्णं का, उबटन करे, बार-बार उबटन करे, उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे, उवटन करने वाले का, बार-बार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आँखों को-अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोवे, वार-बार धोवे, धुलनावे, बार-बार धुलनावे, धोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों को-रंगे, बार-बार रंगे, रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित)

याता है।

विभूसायिदयाए अच्छिपत्तपरिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्तं-

१८६, जे जिस्तु विभूमायहियाए अप्यणी दीहाई व्यक्टियलाई— कत्येज्ज या, संटवेज्ज या,

कप्पेतं वा, गंठवेतं वा माइन्हर ।

तं मेवमाणे आवरमइ चाउम्मातियं परिहारट्टाणं उत्त्वाइयं ।
—नि. उ. १४, मृ. १४१

विभूताविदयाए भुमगरोमाणं परिकम्मत्त पायिच्छत्त सुताई-

५०७, जे मिक्नू विभूनाविदयाए अध्यक्ती दोहाई भुमगरीमाई-

कृत्वेत्रज्ञ या. मंठवेत्रज्ञ या.

कत्वेतं वा, गंटवेनं वा साइउबद् ।

वे निरमु विमुतायहियाए अध्यको बौहाई पातरीमाई-

क्ष्येत्रज्ञ वा. संट्वेत्रज्ञ वा.

बच्चेतं बा, संटबेतं वा माइप्लड ।

तं तेवमाने आवन्त्रद्ध साउष्मानियं परिहारहानं चन्याद्यं । ---नि. इ. १५. मृ. १४=-१४६

विमूमाविद्याए केस-परिकम्मरस पायच्छित सुर्त--१८८. (वे निरुष्ट्र विमूमाविद्याए अपनो बीहाई केसाई---क्रप्येक वा, मंडवेश्व वा,

कप्पतं वा. गंठवेतं वा माइण्डह ।

तं नेवमाने मावक्तद्व चाउम्मानियं परिहारहानं उच्याद्यं ।)

—नि. च. १४, सु. १४६

विमूसाविदयाए सीसदुवारियंकरणस्स पापच्छित सुत्तं-

५८८. के निरमू विमृताविद्याण गामानुगामं दूइरजमाणे--अप्पणी भीमहुवारियं करेड्र,

करेंतं वा साइज्जद ।

तं सेवमाणे आवश्यद्व चाउम्मासियं परिहारहाणं उत्पाइयं । --नि. च. १४, सू. १४२

विभूपा के संकल्प से अक्षीपत्रों के परिकर्म का प्रायदिचत्त मूत्र—

४-६. जो भिक्षु विभूषा के मंकल्प से अपने अक्षिपत्रों को— काटे, मुणोभित करे.

गटवावे, गुशोभित करवावे,

फाटने याने का, सुशोभित करने याले का धनुमोदन करे।

चने चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायक्चित) आता है।

विभूषा के संकल्प से भौंहो आदि के रोमों के परिकर्म के प्रायम्बित्त सूत्र-

५६७. जो भिक्षु विमूपा के संकल्प से अपने भींहों के लम्बे रीमीं की---

काटे, मुशोभित करे,

कटवावे, मुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुप्तीभित करने वाले का अनुमोदन करे।

जो मिछु विभूषा के संकल्प ते अपने पाश्वं के लम्बे रोमों फो---

बाटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुगोभित करवावे,

गाटने याने का, गुशोधित करने वाले का अनुमोदन करे।

उमे नातुर्मामिक उद्पातिक परिहारस्थान (प्रायक्वित्त) आता है।

विभूपा के संकल्प से केण परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र-

१.६८. (जो भिद्यु विमूपा के संकल्प से अपने लम्बे केशों की— काटे, सुणोभित करे,

मटवाबे, गुगोमित मरवाबे,

काटने वाले का, सुघोमित करने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्पातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

माता है।

विभूपा के संकल्प से मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५=६. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से ग्रामानुग्राम जाता हुआ-

अपने मस्तक को दकता है, दकवाता है,

डकने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) माता है।

# मैथुन के संकल्प से स्व-शरीर परिकर्म के प्रायश्चित --- प

मेहणवडियाए कायपरिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताइं-

५६ •. जे निक्लू माउग्गामस्स मेहुणविषयाए अव्यणो कायं-

भामज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज बा,

आमज्जतं वा, पमज्जतं वा साइज्जह ।

जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्यणो कायं-

संवाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कार्यः—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज या,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो भायं—

लोहोण बा-जाव-बण्णेण वा,

उस्लोस्लेज्ज वा, उध्यट्टेज्ज वा, उस्लोसेंतं वा, उष्वट्टॅतं वा साइज्जइ।

जे भिन्दु माउग्गामस्स मेहुणविदयाए अध्यको कायं-

सीधोदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ। जे भिरुष् माउग्गामस्स मेहुणविष्याए अप्पणी कार्य- मैथुन सेवन के संकल्प से भारीर का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र-

५६०. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर का-

मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके जपने शरीर का-

मदंन करे, प्रमदंन करे, मर्दन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर---

तेल-यावत्-मनखन, मले, बार-बार मले, मलवावे, बार-बार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैंथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर-

लोध-यावत्-वर्णं से, उवटन करे, बार-बार उवटन करे, जवटन करवावे, बार-बार अबटन करवाबे, जबटन करने वाले का, बार-बार जबटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैं युन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर को-

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, घोये, बार-बार घोये, मुलवावे, बार-बार धुलवावे, धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने प्रारीर को-

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चांडम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं।
—नि. स. ६, सु. ३०-३४

मेहुणविडयाए मलणीहरगस्त पायिच्छत्त सुत्ताई-

५६१. जे भिक्खू मारुगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणी-

अस्छि-मलं चा, फण्ण-मलं चा, दंत-मलं चा, नह-मलं वा,

नीहरेजज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्तु माउरगामस्त मेहुणविदयाए अप्पणी-

कायाओ-सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसीहेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुःघाइयं । —नि. उ. ६, सु. ७४-७५

मेहुणवडियाए पायपरिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताइं —

५६२. जे मिक्कू मारुग्गामस्स मेहुणविष्ठयाए अप्पणो पाए-

वामज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जन्तं वा, पमज्जन्तं वा साइज्ज**द**ां

जे मिक्सू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्यणो पाए-

संबाहेज्ज या, पलिमहेज्ज बा,

संवाहतं वा, पलिमहें तं वा साइज्जइ।

जे निक्खू माउरगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए-

रंग, वार-वार रंग, रंगवावे, वार-वार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रांयश्चित्त) आता है।

मैंथुन सेवन के संकल्प से मल निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र--

४.६१. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैंयुन सेवन का संकल्प करके अपने—

आंखों के मैल को, कान के मैल को, दांत के मैल को, नख के मैल को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपने—

स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

मैयुन सेवन के संकल्प से पैरों का परिकर्म करने के प्राय-

१६२. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों का—

मदंन करं, प्रमदंन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री के) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैगों पर—1

**चर**नानुयोग Ye.

> तेल्लेम वा-जाव-मवपीएम वा, मस्तेन्त दा, मिलिगेन्स दा,

मस्बेतं बा, मिलिनेतं वा साइन्तइ । ले मिस्तु माटागामस्त मेहुपविदयाए अप्यमी पाए-

सोद्धेण वा-डाद-बरनेण वा, रत्तोतेन्त वा, रस्बर्टेन्ब वा,

रुल्तोलेंतं वा, रत्वहुँ तं वा साइन्जर ।

ने मिक्तू मारुगामस्त मेहुपविद्याए मन्पणी पाए-

सीक्षोदग-वियद्वेण वा, उसिणोदग-वियदेण वा, टक्डोलेक्स वा, पद्योएक्स वा,

रक्डोलॅंत वा, पद्मोएंतं वा साइज्बद्द । ने भिक्त मारागामस्स मेहणविद्याए सप्पती पाए-

फूनेन्ज बा, रएन्ज बा,

फूमेंतं वा, रहंतं वा साइक्बइ । तं सेवमाणे आवन्त्रइ चारुम्मासियं परिहारहार्चं अमृत्वाइवं । —नि. च. ६, सु. २४-२८

मेहुणविदयाए णहसिहापरिकम्मस्स पायन्छित्त सत्तं—

४.इ. ले निक्यू मारुगामस्त मेहुगवडियाए लप्पणी शहाओ नह-सोहाओ-

कप्येञ्ज वा, संठवेस्त वा,

कव्यतं वा, संब्देतं वा साइक्जइ। तं सेवमाने मावन्तइ चाउम्मासियं परिहारहानं मनुष्वाइयं । —नि- **च. ६, सु. ४**६

मेहुणवडियाए जंघाइ रोमाणं परिकम्मस्स पायिक्छत्त <del>युत्ताइं—</del>

१६४. ने भिक्तू माजगामस्स मेहुमविद्याए अपको बीहाई नंध- १६४. नो भिन्नु माता के समान हैं इन्द्रियों जिसकी (ऐसी स्त्री रोमाइं---

हेन—बादत्—न<del>द</del>हर, मले, बार-बार मले, मलवावे, बार-बार मलवावे. मलने वाले का, बार-बार मतने वाले का अनुगोदन करे। तो मिस् माता के समान हैं इन्द्रियाँ विसकी (ऐसी स्त्री दे) मैयून हेवन का संकल्प करके अपने पैसें पर-

नोध-गारत-वर्ग का, रदटन करे, वार-बार स्वटन करे. चद्दन क्रवादे, बार-बार सददन क्रवादे, उद्दर करने वाले का, वार-बार उददन करने वाले का वनुमोदन करे।

को मिस् माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री के) मैयन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों की-

विचित्त गीत जल से या अचित्त द्रम्म जय से, होते. दार-बार होते, इसावे, बार-बार बुनावे, बोने वासे का, बार-बार बोने वाले का अनुमोदन करे।

बो मिलु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री है) मैयुन सेवन का संकल्प करके लपने देंगों को-

रपे, बार-बार रपे, रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाने का अनुमोदन करे। उसे बातुर्मासिक अनुद्वादिक परिहारस्थान (प्रायम्बल) माता है।

मैयुन सेवन के संकल्प से नखों का परिकर्म करने के प्राय-श्चित्त सूत्र-

१६३. जो भिन्नु नाता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री है) मैंयून सेवन का संकल्प करके अपने लम्बे नलाग्नों को-

काटे, सुझोमित करे, कटवावे, सुद्योभित करवावे, काटने वाले का, सुशीभित करने वाले का अनुमोदन करे। **च्से चातुर्नासिक अनुद्**षातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) वाता है।

मैंबुन सेवन के संकल्प से जांघ जादि के रोमों का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र-

से) मैपुन सेदन का संकल्प करके अपने जंघा (पिण्डली) के संबे रोमों को---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ल माउरगामस्य मेहणवडियाए अप्पनो दीहाई कक्ख-रोमाइं---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहणवडियाए अप्पणी दीहाई मंसु-रोमाइं--

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कव्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्यणो दीहाई वस्यि-रोमाइं---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणविष्याए अव्यणो दीहाई चक्खु-रोमाइं--

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइं।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अगुग्घाइयं।

---नि. उ. ६, सु. ५०-५४

मेहुणविडयाए ओटुपरिकम्मस्स पायन्छित सुत्ताई-

५६५. जे भिषक् माउग्गामस्स मेहुनवडियाए अप्पणी उहु —

बामज्जेरज वा, पमज्जेरत वा,

आमज्जतं वा, पमज्जतं वा साइज्जद् ।

जे भिरुषु माउरगामस्स मेहुनविद्याए अप्येगी उट्टे ---

संबाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ।

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, मृशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयून सेवन का संकल्प करके अपने वगल (काँख) के लम्बे रोमों को---

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे

काटने वाले का, सुशांभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपने श्मश्रु (दाढ़ी मुंछ) के लम्बे रोमों को---

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुणोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमीदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपने वस्ति के लम्बे रोमों को-

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथून सेवन का संकल्प करके अपने चक्षु के लम्बे रोमों को-काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुगोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोधित करने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

याता है।

मैथुन-सेवन के संकल्प से होठों का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र-

५६५. जो निक्षु माता के ममान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके अपने होठो का-

मार्जन करे, प्रमाजन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके अपने होठों का-

मदंन करे, प्रमदंन करे,

मर्दन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उहें —

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा. भिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ल माउरगामस्स मेहुणविडयाए अप्पणी उर्हे —

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोल्लेज्ज वा, उवट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उवट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्पणो उट्टे —

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ। ने भिष्कु माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्पणो उट्टे —

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाजम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं । ---नि. उ. ६, सु. ५५-६३

मेहुणवडियाए उत्तरोट्टाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त युत्त—

५६६. जे भिक्ल माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्पणो दीहाई उत्तरोट्ट- ५६६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा, कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ । (जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्पणी दीहाई णासा-रोमाइं--कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा, कर्पतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।) तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुःघाइयं । —नि. उ. ६, सु. ६४ आता है।

जो भिक्षु माता के सभान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने होठों पर-तेल-पावत्-पण्यन, मले, वार-वार मले, मलवावे, बार-वार मलवावे, मलने वाने का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथन सेवन का संकल्प करके अपने होठों पर-लोध-यावत्-वणं का, **खबटन करे, बार-बार उबटन करे,** उवटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे, उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिनकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने होठों को--अचित्त जीत जल से या अचित्त उप्ण जल से,

घोये, वार-वार घोये, धुलावे, बार-बार धुलावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयून सेवन का संकल्प करके, अपने होठों को-

रंगे, बार-बार रंगे, रंगवाने, बार-बार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्यान (प्रामश्चित) आता है।

मैं थुन सेवन के संकल्प से उत्तरोष्ठ रोमों के परिकर्म करने का प्रायश्चित्त सूत्र---

मैयुन सेवन का संकल्प करके अपने उत्तरोष्ठ के लम्बे रोमों (होठों के नीचे के लम्बे रोम) को--

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

(जो भिस् माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने नाक के लम्बे रोमों को-

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।) उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) मेहणविडयाए दंतपरिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताई-

५६७. जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहणविदयाए अप्पणो दंते-

आधंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा,

बाघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्स माउग्गामस्स मेहणवंडियाए अव्यंगो दंते-

उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहणवदियाए अप्पणी दंते —

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं। ---नि. उ. ६, सु. ४४-४७

मेहणवडियाए चक्खुपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं--

५६८, जे भिक्लू माउरगामस्स मेहुनविद्याए अप्पणो अच्छीणि-

वामन्त्रेज्ज वा, पमज्बेन्ज वा,

क्षामञ्जतं बा, पमज्जतं वा साइम्बद्द ।

चे भिक्लू माउग्गामस्स मेहणविदयाए अप्पणो अच्छीणि—

संबाहेरज वा, पलिमहेरज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहें तं वा साइज्जइ।

वे भिक्ल माउग्गामस्स मेहुनविदयाए अप्यनो अच्छीनि-

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्सेक्ज बा, मिलिगेज्ज वा,

मन्दोंतं वा, मिलिगेंतं वा साइज्जड ।

ने भिरुष् मारग्गामस्स मेहुणविषयाए अव्यनो अच्छीणि---

मैयुन सेवन के संकल्प से दाँतों के परिकर्म करने के प्राय-श्चित्त सूत्र--

५६७. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपने दाँतों को-

घिसे, बार-बार घिसे,

चिसवावे, वार-वार घिसवावे,

धिसने वाले का, वार-वार विसने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने दाँतों को-

घोषे, वार-वार घोषे,

धुलवावे, वार-वार बुलवावे,

द्योने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयन सेवन का संकल्प करके अपने दाँतों को-

रंगे, वार-वार रंगे,

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

भाता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से आँखों के परिकर्म करने के प्राय-श्चित्त सूत्र-

५६८. जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों का-

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

माजन करवावे, प्रमाजन करवावे,

माजन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपनी आंखों का-

मदंन करे, प्रमदंन करे,

मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथून सेवन का संकल्प करके अपनी आंखों पर-

तेल--यावत् -- मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथून सेवन का संकल्प करके अपनी आंखों पर---

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उत्बट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उन्वट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कु माउग्गामस्स मेहूणवंडियाए अप्पणो सच्छोणि —

सीओदग-वियडेण चा, उसिणोदग-वियडेण वा. उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज बा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंत वा साइज्जइ। जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छोणि—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइञ्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुःघाइयं । —नि. इ. ६, सु. ६६-७१

मेहुणविडयाए अच्छिपत परिकम्मस्स पायिच्छत सुत्तं-

५६६. जे भिक्ष् माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अव्यणो दीहाई अच्छि-पत्ताई--

कप्पेन्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेत वा संठवेंतं वा साइङ्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुःघाइयं। —नि. उ. ६, सु. ६५ वाता है।

६००. जे भिक्खू माजगामस्स मेहुणविडयाए अप्पणी दीहाइ भुमग-रोमाइ--

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ। ने भिक्तू माउरगामस्स मेहुणवंडियाए अप्पणी दीहाई पास रोमाइं---

लोध-यावत्-वर्ण का, खबटन करे, बार-बार खबटन करे, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, उवटन करने वाले का. वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों को-अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, धोये, वार-वार धोये, धुलवावे, वार-वार धुलवावे. घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमीदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैयुन सेवन का संकल्प करके अपनी आंखों की-रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

माता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से अक्षीपत्र परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५६६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके अपने लम्बे अक्षिपत्रों को-

काटे, सुद्योभित करे, कटवावे, सुणोभित करवावे, काटने वाले का, मुजोिभत करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मािभक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

मेहुणवडियाए भुषगाइरोमपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइ — मैथुन सेवन के संकल्प से भौंह आदि के रोमों का परिकर्म करने के प्रायश्चित सूत्र—

> ६००. जो मिस् माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने भीह के लम्बे रोमों को-

> काट, सुशोभित करे, कटवावे, सुजोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोधित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिस् माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैंयुन सेवन का संकल्प करके अपने पार्श्व के लम्बे रोमों को---

कप्पेन्न वा, संठवेन्ज वा,

कार्येतं वा. संठवेतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं । —नि. च. ६, सु. ७२-७३

मेहूणवडियाए केस-परिकम्मस्स पायच्छित सुत्तं —

६०१. (जे मिक्खू माउरगामस्म मेहुणवडियाए अप्यणो दीहाई केसाई—

कप्येक्ज वा, मंठवेक्ज वा,

कप्पेतं चा, मंठवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जड चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्धाइयं।) —नि. उ. ६, मु. ७३

मेहुणविदयाए सोसद्रुवारिय करणस्स पायच्छित्त सुत्तं-

६०२. ने भिक्तू माउलामस्स मेहुनविद्याए नामानुनामं दूइन्ज-माने—सीसद्वारियं

करेड, करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जड चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्वाइयं । —नि. छ. ६, मु. ७६ काटे, सुणोभित करे, कटवावे, मुणोभित करवावे, काटने वाले का, मुणोभित करने वाले का अंनुमोदन करें। उसे चातुर्मामिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायिक्वित्त) आता है।

मैं थुन सेवन के संकल्प से केण परिकर्म का प्रायदिचता सूत्र—

६०१. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने लम्बे केशों की—

काट, मुणोभित करे,

कटवावे, मुशोभित करवावे,

काटने वाले का, मुणोिमत करने वाले का अनुमोदन करे।

उमे चातुर्मासिक अनुद्यातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र-

६०२ जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथ न सेवन का संकल्प करके ग्रामानुग्राम जाते हुए मस्तक को—

ढके, ढकवावे, ढकने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

#### 资米贸

## मैथून के संकल्प से परस्पर परिकर्म के प्रायश्चित्त-६

मेहुणविडयाए अण्णमण्णकायपरिकम्मस्स पृथ्यिच्छत्त मुत्ताई—

६०३. जे मिक्लू मारुग्गामस्स मेहुणविदयाए अण्णमण्णस्स कार्य-

वामन्त्रेज्ज वा, पमज्जेन्ज्ञ वा,

थामज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइन्जइ।

जे भिक्ख भाउरगामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं —

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर जरीर के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

६०2. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर का-

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिमकी (ऐसी स्त्री से) मैथन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के जरीर का— संबाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू माउरगामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं-

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं —

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उच्वट्टे ज्ज वा,

उस्सोलेंतं वा, उच्वट्टेंतं वा साइल्बइ।

जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणवहियाए अक्वमक्वस्स कायं—

सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइक्जइ।

जे जिक्ख् माउरगामस्स मेहुणवडियाए जन्गमण्गस्स कायं--

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

कुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ।

तं सेबमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुष्घाइयं। —नि. उ. ७, सु. २०-२५

मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स मलणिहरण पायच्छित्त सुत्ताइं—

६०४. जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अग्णमण्णस्स-

अच्छि-मलं वा, कण्ण-मलं वा, बंत-मलं वा, नह-मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज बा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइण्जइ ।

मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

सूत्र ६०३-६०४

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर-तेल-यावत्-मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर-लोध-यावत् - वर्ण का,

उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

चवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर की-अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से,

धोये, वार-वार घोये,

धुलावे, बार-बार धुलावे,

धोने वाले का, वार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर की-

रंगे. बार-बार रंगे,

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने बाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्गासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) वाता है।

मैयुन सेवन के संकल्प से परस्पर मल निकालने के प्राय-श्चित्त सूत्र--

६०४ जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की-

आंख के मैल को, कान के मैल को, दाँत के मैल को, नख के मैल को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे।

करे।

जे मिक्सू नाउग्गामस्त मेडूणविडयाए मण्णमण्णस्त-

कायाओं सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

नीहरेन्ज वा, विसोहेन्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ ।
तं सेबमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं ।
—नि. उ. ७, सु. ६४-६४

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण पायपरिकम्मस्स पायच्छित सृताइं—

६०५. ने मिक्तू माउरगामस्स मेहुणविदयाए अश्णमश्णस्स पाए-

झामज्जेन्ज वा, पमज्जेन्ज वा,

आमज्जेतं वा, पमज्जेतं वा साइन्जइ।

जे जिबस् माउग्गामस्स मेहुणवंडियाए अण्णमण्णस्स पाए-

संबाहेज्ज वा, पलिमद्दे ज्ज वा,

सवाहेंतं वा, पलिमहें तं वा साइज्जइ।

जे मिक्लू माउग्गामस्स मेहूणबदियाए अन्गमण्णस्स पाए-

तेल्तेण वा-जाव-जवणीएण बा, भक्तेज्ज वा, मिलिगेन्ज वा,

मक्तेंतं वा, मिलिगेंतं वा साइज्जइ । ने मिक्बू मारुग्गामस्स मेहणवडियाए अग्गमण्णस्स पाए—

सोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उत्वट्टेज्ब वा,

उल्लोलेंतं वा, उन्बट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्लू माडग्गामस्स मेहुणबहियाए अञ्चमञ्चस्स पाए— सीभोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैं युन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के-

गरीर के स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल (लगी हुई रज) को, दूर करे, जोधन करे,

दूर करवावे, गोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे। इसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैंथुन सेवन के संकल्प से परस्पर पैरों के परिकर्मों के प्रायक्त्रित सूत्र—

६०५. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों का— मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों का—

मदंन करे, प्रमदंन करे,

मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,

मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन
करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों पर— तेल, —यावत्—मक्खन, मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो मिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों पर---

लोध---याबत्--वर्णं का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे, उबटन करवावे, वार-वार उबटन करवावे,

ज्वटन करने वाले का, वार-वार स्वटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों को — अचित्त जीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, उच्छोलेज्ज वा, वद्योयावेज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जड । जे भिरुषु माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स पाए-

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्धाइयं । --- नि. उ. ७, सु. १४-१६

मेहुं जबडियाए अण्णमण्ण-जहिसहा परिकम्मस्स पायिच्छत्त सुत्तं—

६०६. जे मिक्कू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाओ नहसीहाओ--क्रत्येज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइजज्इ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं अणुःघाइयं । —नि. **उ. ७, सु. ३**६

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताई—

६०७. जे मिक्बू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स दीहाई जंघ-रोमाइं---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्ल माजग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स दीहाई कक्ख-रोमाइं--

कप्पेडन वा, संठवेडन वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

ने भिरुषु माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स दीहाई मंसु-रोमाइ---

कप्पेन्न वा, सठवेजन वा,

more the Figure कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ।

धोये, बार-बार धोये, घुलवावे, बार-बार धुलवावे, धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों को-रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, बार-बार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्यान (प्रायक्वित्त)

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर नखाग्रों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र-

६०६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के नखाग्रों की-काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमौदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त)

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर जंघादि परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र-

६०७. जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्य करके एक दूसरे के - जंघा (पिडली) के लम्बे रोमों को--

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदर करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प क्रके एक दूसरे के बगल (कांख) के लम्बे रोमों को-

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोधित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकत्प करके एक दूसरे के श्मश्रु (दाढ़ी मूंछ) के लम्बे रोमों को---

· काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, मुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे

आता है।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमग्गस्स दीहाई वत्यि-रोमाई—

कप्पेन्ज वा, संठवेज्ज वा.

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जड । जे भिक्खू मारुगामस्स मेहुणविदयाए अण्णमण्णस्स दीहाई

चक्लु-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा.

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जड । तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्धादयं। —नि. उ. ७, सु. ४०-४४

मेहुंणवडियाए अण्णमण्ण-ओटु परिकम्मस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं---

६०८. जे भिक्सू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए सग्णमण्णस्स उट्टे —

मामन्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

क्षामज्जेतं वा, पमज्जेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अध्वमक्वास्स उहे —

संगहेन्ज वा, पलिमद्देन्ज वा,

संबाहेंतं वा, पिलमह्रेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्सू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अव्नमण्नस्स उट्टे —

तेस्तेण वा-जाव-णवणीएण वा, मन्त्रेज्ज वा, मिलिगेज्ज वा.

मक्बेतं वा, मिलिगेतं वा साइज्जइ।

के भिक्क मारागामस्स मेहुणविदयाए अध्वमध्नस्स रहे ---

तोद्वेण वा-जाव-वण्णेण वा, उत्तोलेन्ज वा, उत्वट्टेन्ज वा, जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के वस्ति के लम्बे रोमों की—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैंथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के चक्षु के लम्बे रोमों को—

काटे, सुणोभित करे, कटवावे, सुणोभित करवावे, काटने वाले का, सुषोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायण्वित्त

मैयुन सेवन के संकल्प से ओष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त) सूत्र—

६० प. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जितकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों का— मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो मिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों को— मदंन करे, प्रमदंन करे, मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे, मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों पर— तेल—यावंत्—मक्खन, मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों पर— लोध — यावत्—वर्ण का, जवटन करे, वार-वार जवटन करे, जवटन करवावे, वार-वार जवटन करवावे, उल्लोलेंतं वा, उब्बट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स उट्टे —

सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स उहे ---

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रएतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं । ---नि. उ. ७, सु. ४८-५३

मेहुणवडियाए ,अण्णमण्ण-उत्तरोहुाइ रोम-परिकम्मस्स पायच्छित्त- सुत्ताइं—

६०१. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स दीहाइं उत्तरोट्ट रोमाइं---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ।

(जे भिवखू माउग्गामस्स मेहुणविष्ठगाए अण्णमण्णस्स दीहाई णासा-रोमाइं ---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुःघाइयं । —नि. च. ७, सु. ५४

मेहुणविडयाए अण्णमण्ण-दंतपरिकम्मस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६१०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दंते—

आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा,

आघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ ।

उबटन करने वाले का, वार-वार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैयुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों को-अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोय, वार-वार घोये, धूलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के नमान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों को-रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, बार-बार रंगवाबे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) याता है।

मैं थुन सेवन के संकल्प से परस्पर उत्तरोष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

६०६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के लम्बे उत्तरोष्ठ रोमों को (होठ के नीचे के रोम)

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुजोभित करवावे,

काटने वाले का, मुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे।

[जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के नाक के लम्बे रोमों को--

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुगोभित करवावे, काटने वाले का, मुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित) बाता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर दन्तपरिकर्म के प्राय-श्चित्त सूत्र—

६१० जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के दाँतों को-षिसे, वार-वार घिसे,

घिसवावे, बार-बार घिसवावे,

घिसने वाले का, बार-बार घिसने वाले का अनुमोदन करे।

जे भिरुष माउग्गामस्स मेहणवडियाए अञ्जमण्णस्स वंते-

उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, वद्योएंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दते-

फूमेज्ब वा, रएज्ब वा,

कूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ। तं सेववाणे आवज्जद् चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अनुःघाइयं । --- नि. उ. ७, स्. ४५-४७

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण-अच्छी परिकम्मस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं —

६११. जे मिक्कु माउग्गामस्स मेहुणविदयाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि--आमज्जेज्ज वा, पमन्जेन्न वा,

थामन्जंतं वा, पमन्जंतं वा साइन्जइ।

जे भिक्ख माउग्पामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि---संबाहेन्ज वा, पलिमहेन्ज वा,

संबाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइक्जइ।

जे मिक्खू माउरगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीनि --तेल्लेण बा-जाव-णवणीएण वा, मक्बेक्ज वा, मिलिगेक्ज वा,

मक्सेंतं वा, मिलिगेंतं वा साइज्जइ। जे विक्खू माउग्गामस्स मेहुणविदयाए अण्णमण्णस्स

सोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेन्ज बा, उवट्टेन्ज वा,

अच्छीणि---

उल्लोसेंतं वा, सबहें तं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (एसी स्त्री

चारित्राचार

से) मैथुन सवन का संकल्प करके एक दूसरे के दांतों को-घोये, बार-वार घोये,

धुलवावे, वार-बार घुलवावे,

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करें।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैयुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के दाँतों को-रंगे, बार-बार रंगे, रंगवावे, वार-त्रार रंगवावे, रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त)

आता है। मैयुन सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपरिकर्म के प्राय-

श्चित्त सूत्र—

६११. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आंखों का-मार्जन करे, प्रमार्जन करे, मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे, मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन

करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों का---मदंन करे, प्रमदंन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे, मर्दन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री

से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आंखों पर--तेल-यावत्-मक्खन, मले, वार-वार मले, मलनावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐमी स्त्री

से) मैथून सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आखों पर-लोध-यायत्-वर्ण का, उवटन करे, वार-चार उवटन करे, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

आता है।

जे भिक्खू माउरगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि---सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा. पद्योएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ । ने भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छोणि---फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रऐतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं । —-नि. **उ. ७, सु. ५**६-६१

मेहुणवडियाए अग्णमग्ग - अच्छिपत्तपरिकम्मस्स पाय-च्छित सुत्तं -

६१२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स दीहाई अच्छिपत्ताइं —

कप्पेन्ज वा, संठवेन्ज वा,

कप्पेंतं वा. संठवेतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं । —नि. उ. ७, सु. ५५

सेहूणबडिघाए अण्णमण्ण-भूमगाइ-रोमाणं परिकम्मस्स पायन्छित्त-सुत्ताइं---

६१३. जे मिक्कू माउरगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई · भूमगरोमाइं ---

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ । जे भिष्यं माउग्गामस्स मेहुणवाडियाए अण्णमण्णस्सं दीहाई पासरोमाइं --- ` `

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा. संठवेंत वा साइज्जइ। · तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्धाइयं । —नि. उ. ७, सु. ६२-६३

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों को-अचित शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोये, वार-वार घोये, धुलवावे, वार-वार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे। जी मिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों की-रंगे, वार-बार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे; रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपत्रपरिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

६१२. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐमी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के लम्बे अक्षिपत्रों को---

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर भींह आदि रोमों के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

६१३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के भौंह के लम्बे रोमों की---

काटे, सुशोभित करे, कटवाने, सुशोभित करवाने, ' ' काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पार्श्व के लम्बे रोमों को---

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे, काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करें। **उसे चातुर्मासिक अनुद्**घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण केसपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं--

६१४. (जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स दीहाई केसाई— कप्पेजन वा, संठवेन्ज वा,

कप्पेंतं वा. संठवेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जद्व चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घादयं । —नि. उ. ७, सु. ६३

मेहुणविडयाए अण्णमण्ण-सीसदुवांरियं करणस्त पाय-च्छित्त सूत्तं—

६१५. जे भिक्खु माउरगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स गामा-णुगामं दूदज्जमाणे—

सीस-दुवारियं करेइ, करंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं। ——नि. उ.७, सु. ६६

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर केशपरिकर्म का प्राय-श्वित सूत्र—

६१४. (जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैंयुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के लम्बे केशों को— काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, मुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।)

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके ग्रामानुग्राम जाते हुए एक दूसरे के मस्तक को—

ढकता है, ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता है।

怒

# ३. मैथुन के संकल्प से निषिद्ध कुत्यों के प्रायश्चित्त-(१०)

मेहुणसेवण संकप्पस्स पायन्छित्त-सुत्ताइं---

६१६. निरगंथी च णं गिलायमाणि पिया वा, माया बा, पुत्तो वा, पलिस्सएज्जा—

ं तं च निग्गंथी साइज्जेन्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता,

क्षावन्ज्ञइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं।

निगांयं च णं गिलायमाणं माया वा, भगिणों वा, घूया वा,

तं च निरगंथे साइज्जेज्जा मेहुणपहिसेवणपत्ते,

आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्वाइयं ।
---कप्प. उ. ४, सु. १४-१५

मैथुन सेवन संकल्प के प्रायश्चित्त सूत्र—

६१६. ग्लान निर्यन्थी के पिता, भ्राता या पुत्र गिरती हुई निर्यन्थी को—हाथ का सहारा दें, गिरी हुई को उठावें,

स्वतः उठने-बैठने में असमर्थ को उठावे, विठावें— उस समय वह निग्रंन्थी (पूर्वानुभूत मैथून सेवन की स्मृति से) पुरुष स्पर्ण का अनुमोदन करे तो,

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

ग्लान निर्ग्रन्थ की माता, वहन या वेटी गिरते हुए निर्ग्रन्थ को—हाथ का सहारा दें, गिरे हुए को उठावें,

स्वतः उठने-वैठने में असमर्थ को उठावें, विठावें,

उस समय वह निग्रंन्थ (पूर्वानुभूत मैथुन सेवन की स्मृति से) स्त्री स्पर्शं का अनुमोदन करे तो—

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्यान (प्रायिषचत्त) आता है।

विकृत्वियरूवेण मेहुणसंकप्पपायन्छित सुत्ताई ६१७. देवे य इत्यिरूवं विडिव्वत्ता निगांथं पडिग्गाहिज्जा—

> तं च णिरगंथे साइज्जेज्जा मेहणपडिसेवणवर्ते, बावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ।

देवे य पूरिसरूवं विजिवका निगायि पडिग्गाहिज्जा-

तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुःघाइयं ।

देवी अ इत्थिरूवं विद्ववित्ता निरगंथं पडिग्गाहेज्जा-

तं च निरगंथे साइज्जेज्जा मेहणपडिसेवणपत्ते,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्धाइयं ।

देवी अ पुरिसरूबं विजन्तिता निगांथि पहिग्गाहेज्जा-

तं च निग्गंथी साइन्जेन्जा मेहुणपिंदसेवणपत्ता,

भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्चाइयं । —कप्प. **उ. ५, सु. १-४** 

मेहुणवडियाए तिगिच्छाकरणस्स पायच्छित सुत्ताइं— ६१८. जे भिन्खू मारुगामस्स मेहुणविडवाए--

> पिट्ट तं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा, भल्लायएण उप्पाएइ, उप्पायंतं वा साइज्जइ ।

वे भिक्षु माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

पिट्ट तं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा,

विकुर्वित रूप से मैथुन संकल्प के प्रायश्चित सूत्र-६१७. यदि कोई देव (विकुर्वणा शक्ति से) स्त्री का रूप वनाकर निर्ग्रन्थ का आर्लिंगन करे और वह उसके स्पर्ण का अनुमोदन करे तो-

(मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) मैथुन सेवन के दोष को प्राप्त होता है।

अतः वह (निग्रंन्य) अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहार-स्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है।

यदि कोई देव (विकुवंणा शक्ति से) पुरुप का रूप बनाकर निग्रंन्थी का वालिंगन करें और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो--

(मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) मैथुन सेवन के दोप को प्राप्त होती है।

अतः वह (निग्रंन्थी) अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होती है।

यदि कोई देवी (विकुवंणा शक्ति से) स्त्री का रूप वनाकर निर्प्रन्थ का आलिंगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो---

(मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) मैथुन सेवन के दोप को प्राप्त होता है-

अतः वह निर्ग्रन्य अनुद्धातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है।

यदि कोई देवी पुरुष का रूप बनाकर निग्रंन्थी का आलिंगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो-

[मैथुन सेवन नहीं करने पर भी] मैथुन सेवन के दोष को प्राप्त होती है।

अतः वह [निग्रंन्थी] अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान [प्रायश्चित्त] का पात्र होती है।

मैथन-सेवन के संकल्प से चिकित्सा करने का सूत्र-६१८. जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी [ऐसी स्त्री से] मैथून सेवन का संकल्प करके-

उस स्त्री की योनि को, अपान को या अन्य छिद्र को, भिलावा आदि से उत्तेजित करता है, उत्तेजित करवाता है,

उत्तेजित करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके-

उस स्त्री की योनि को, अपान को या अन्य छिद्र को,

. मल्लायएण उप्पाएसा---सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेन्ज वा, पघोएन्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोवंतं वा साइज्जइ। जे भिक्कू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए-

पिटुन्तं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा, मत्लायएण उप्पाएता सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पद्योइत्ता वा, अश्चयरेणं आलेवणजाएणं आलियेज्ज वा, विलियेज्ज वा,

आलिपंतं वा, विलिपंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहणवडियाए—

पिट्ठन्तं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा, भल्लायएण उप्पाएता— सीओदग वियदेण वा, उतिणोदग वियदेण वा, उच्छोलेता वा, पघोएता वा— अन्नयरेणं आलेवणजाएणं आर्लिपत्ता वा, विलिपित्ता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अदमंगेज्ज वा, मक्केज्ज वा,

अब्मेंगेतं वा, मक्खेंतं वा साइन्जइ । ने भिक्खू माउग्गामस्स मेहनवडियाए—

पिट्टन्तं वा, सोयतं वा, धोसंतं वा, भल्लायएण उप्पाएता— सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेता वा, पघोएता वा, अन्नयरेणं आलेवणजाएणं, ऑलिंपिता वा विलिंपिता वा, तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अब्मंगेता वा, मक्खेता वा, अब्मंगेता वा, मक्खेता वा, भिलावा आदि से उत्तेजित करके,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोवे, वार-वार धोवे,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैंश्रुन सेवन का संकल्प करके,

उस स्त्री की योनि को, अपान को का अन्य छिद्र को, भिलावा आदि से उत्तेंजित करके, अचित्त जीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, घोकर, वार-वार घोकर, अन्य किसी लेप का लेपन करे, वार-वार लेपन करे, लेपन करवावे, वार-वार लेपन करवावे, लेपन करने वाले का, वार-वार लेपन करवाने वाले का अन्मोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

उस स्त्री की योनि को, अपान को या अन्य छिद्र को, भिलावा आदि से उत्तेजित करके, अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से, धोकर, वार-वार घोकर, अन्य किसी लेप का, लेप करे, वार-वार लेप करे, तेल—यावत्—मक्त्वन, मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-वार मलेन वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैं यून सेवन का संकल्प करके—

उस स्त्री की योनि को, अपान को या छिद्र को,
भिलावा आदि से उत्तेजित करके,
अचित्त जीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, वार-वार घोकर,
अन्य किसी लेप का,
लेप कर, वार-वार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलकर, वार-वार मलकर,
किसी एक प्रकार के धूप से, धूप दे, वार-वार धूप दे,
धूप दिलवावे, वार-वार धूप दिलवावे,

घूवेंतं वा, पघूवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
— नि. उ. ६, सु. १४-१८

मेहुण पत्थणाय पायिच्छत्त सुत्तं— ६१६. जे भिक्खू मारुग्गामं मेहुणविडयाए विष्णवेद, विष्णवेतं वा साइज्जड ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ६, सु. १

मेहुणविडयाए वत्थ विरिह्यकरणस्स पायिच्छत्त सुत्तं—

६२० जे भिक्खू मारुग्गामस्स मेहुणवडियाए सयं अवार्डांड कुल्जा, करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ६, सु. ११

मेहुणविडयाए अंगादाण-दिरसणस्स पायिच्छत्त सुत्तं— ६२१. (ने भिक्तू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए—

"इन्छामि भे अज्जो ! अचेलियाए अंगादाणं पासित्तए" जो तं एवं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जद्व चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाद्ययं । —नि. उ. ६, सु. ११

अंगादाण-परिकम्मस्स पायच्छित सुत्ताई—

६२२. जे मिखू अंगादाणं— कट्ठेण वा, कलिचेण वा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा, संचालेइ संचालेंतं वा साइज्जइ।

> जे मिख् अंगादाणं— संबाहेज्ज वा, पलिमद्दोज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहें तं बा'साइज्जइ।

जे भिनखू अंगादाणं— तेल्लेण बा-जाव-णवणीएण वा. धूप देने वाले का, बार-वार धूप देने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन-सेवन के लिए प्रार्थना करने का प्रायश्चित्त सूत्र— ६१९. जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन के लिए प्रार्थना करे, करवावे, करने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन-सेवन के लिए वस्त्र अपावृत करने का प्रायश्चित्त सूत्र--

६२०. जो भिक्ष माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन के लिए उसे स्वयं नग्न होने के लिए कहे, कहलवावे, कहने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन-सेवन के लिए अंगादान दर्शन का प्रायश्चित्त सूत्र— ६२१. [जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके कहे कि—

"हे आर्ये ! मैं तुम्हारे अनावृत अंग को देखना चाहता हूँ।" इस प्रकार जो कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनु-मोदन करता है।]

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अंगादान परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

६२२. जो भिक्षु जननेन्द्रिय को— काष्ठ से, बाँस की खपच्ची से, अंगुली से या शलाका से,

संचालन करता है, संचालन करवाता है, संचालन करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय का— मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय पर— तेल—यावत्—मक्खन, अव्मंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अहमंगेंतं वा, मक्खेंतं वा, साइज्जइ । जे मिखू अंगादाणं— लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, एक्वट्टोइ वा, परिवट्टोइ वा,

उच्होंतं वा, परिवहोंतं वा साइन्जइ।

जे भिवलू अंगादाणं— सीओदग-वियहेण वा, उसिणोदग-वियहेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलॅतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ । जे भिक्तु अंगादाणं निच्छलेइ, निच्छेलंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्तू अंगादाणं— जिग्घइ, जिग्घंतं वा साइज्जइ । जे भिक्त्यू अंगादाणं — अण्णयरंति अचित्तंति सोयंति अणुपवेसित्ता सुक्कपोग्गले, निग्धायइ, निग्धायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाद्दयं । नि० उ० १, सु० २—६

मेहुणवडियाए अंगादाणपरिकम्मस्स पायिक्ठत्तसुत्ताई—

६२३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं —

कहुंण वा, किलिचेण वा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा, संचालेइ, संचालेंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविदयाए अंगादाणं—

संबाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिहें तं वा साइज्जइ । जे भिन्छू माउग्गामस्स मेहुणवडिशाए संगादाणं — मले, वार-वार मले,
मलवावे, वार-वार मलवावे.
मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु जननेन्द्रिय पर—
लोध,— यावत्—वर्ण का,
उवटन करे, वार-वार उवटन करे,
उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोवे, वार-वार धोवे,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे.

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय के अग्र भाग की त्वचा को ऊपर की

और करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय को—

सूंधता है, सूंधवाता है, सूंधने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय को—

किसी अचित्त छिद्र में प्रवेश करके वीर्य के पुद्गलों को

निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

ं उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) शता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से अंगादान परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

६२३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) भैयून सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय का—

काष्ट से, वांस की खपचत्री से, अंगुली से या शालाका से, संचालन करता है, संचालन करवाता है, संचालन करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय का—

मदंन करे, प्रमदंन करे,
मदंन करवावे, प्रमदंन करवावे,
मदंन करने वाले का, प्रमदंन करने वाले का अनुमोदन करे।
जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
भैयून सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय पर—

तेल्लेण जाव-णवणीएण वा, अदमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अन्मंगेंतं वा, मक्खेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अंगादाणं —

लोद्धेण वा जाव-वण्णेण वा, उद्यद्भेद्ध वा, परिवट्टेंद्र वा,

उच्चट्टेंतं वा, परिवट्टेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्छ माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अंगादाणं-

सीक्षोदगवियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेज्ज ता, पद्योएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खु माउग्गामस्स मेहुणवडिवाए अंगादाणं--

णिच्छस्लेइ, णिच्छलेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्षु माउरगामस्स मेहणविष्याए अंगादाणं —

जिग्घइ, जिग्धेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं —

अन्नयरंसि अचित्तंसि सोयंसि अणुपवेसेता सुक्कपोग्गले, निग्घायइ, निग्घायंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं। —नि. उ ६, सु. ३-१०

हत्यकम्मपाय च्छत्तसुत्तं-६२४. जे भिनखू हत्यकम्मं करेइ करेंतं वा साइज्जइ ।

> तं सेवमाणे वावज्जइ मासियं उरिहारट्टाणं व्यणुग्वाइयं । —नि. **उ. १, सू. १**

तेल-धावत्-मक्खन, मले, बार-बार मले, मलवावे, वार-वार मलवावे, मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय पर-

लोध-यावत्-वर्ण का, उवटन करे, बार-वार उवटन करे, उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे, छवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय को —

अचित्त शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से, घोवे, वार-वार घरेंवे, धुलवावे, बार-बार धुलवावे, धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय की-

त्वचा को ऊपर उठाता है, ऊपर उठवाता है, ऊपर उठाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय को---

सूंघता है, सुंघवाता है, सूंघने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय की-

अन्य किसी अचित्त छिद्र में प्रवेश करके वीर्य के पुद्गल को, निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

हस्तकर्म प्रायश्चित्त सूत्र-

६२४. जो भिक्षु हस्त कर्म करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मेहुणवडियाए हत्यकम्मकरणस्स पायच्छित्तासत्तं — ६२४. जे भिक्खू माडग्गामस्स मेहुणवडियाए

हत्यकम्मं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवामाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाद्यं । —नि. उ. ६, सु. २

सुक्कपोगगल णिग्घाडण पायन्छित सुत्तं—

६२६. जत्य एए बहुवे इत्योओ प्र पुरिसा य पण्हायंति, तत्य से
समणे निग्गये

अन्नयरंसि अवित्तंसि सोयंसि सुक्कपोगगले निग्घाएमाणे
हत्यकम्म पिंडसेवणपत्ते आवज्जद्द मासियं परिहारद्वाणं
अणुग्धाइयं।

जत्य एए बहुवे इत्योओ य पुरिसा य पण्हायंति, तत्य से
समणे णिग्गये

अन्नयरंसि अवित्तंसि सोयंसि सुक्कपोग्गले निग्घाएमाणे
मेहुण-पिंडसेवणपत्ते

आवज्जद्द चारुम्मासियं परिहारदुाणं अणुग्धाइयं।
—वव. स. ६ सू. १६-१७

मैथुन सेवन के संकल्प से हस्तकर्म करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६२४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

हस्तकमं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मुक्त के पुद्गल निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—
६२६. जहाँ पर अनेक स्त्री-पुरुष मैथुन सेवन (प्रारम्म) करते हैं
उन्हें देखकर वह (एकाकी अगीतार्थ) श्रमण-निर्मन्थ—

हस्तकमं से किसी अचित्त स्रोत में शुक्र पुद्गल निकाले तो, उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

जहाँ पर अनेक स्त्री-पुरुप मैथुन सेवन (प्रारम्भ) करते हैं उन्हें देखकर (एकाकी अगीतार्थ) श्रमण-निग्रैन्य

मैंयुन सेवन करके किसी अचित्त स्रोत में शुक्र-पुद्गल निकाले तो,

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

\*

# मैथुनेच्छा से उपकरण धारणादि के प्रायश्चित - ४

मेहुणविदयाए वत्यधरणस्स पायिच्छत्त-सुत्ताई-

६२७. जे सिक्खू मारुग्गामस्स मेहुणवडियाए—

कसिणाई वत्याइं घरेइ, घरेतं वा साइउनइ।

जे भिक्कु माटग्गामस्स मेहुणविडयाए—

अहयाइं वत्याइं घरेइ, घरेतं वा साइज्जइ।

मैथुन-सेवन के संकल्प से वस्त्र धारण करने के प्रायदिचत्त सूत्र—

६२७. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

अभिन्न वस्त्र घरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

अक्षत वस्त्र धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है। जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

धोवरत्ताइं वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

िने भिवखू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए-

भिलगाइं वत्थाइं घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्ख माउरगामस्स मेहुणविडयाए—

चित्ताई बत्याई घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्षु माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

विवित्ताइं वत्थाइं घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं। --- नि. उ. ६, सु. १६-१३

विभूसावडियाए वत्थाइ उवगरणधरणस्स पायच्छित सुत्तं—

६२८ जे भिक्ख विभूसाविद्याए वत्यं वा-जाव-पायपुंछणं वा-

अग्णयरं वा उवगरणजायं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १४, सु. १५३

विभूसाविडयाए वत्थाइ उवगरण धोवणस्स पायिच्छत्त सुत्तं—

६२१. जे भिक्ख विभूसाविडयाए वत्यं वा-जाव-पायपुंछणं वा-

अण्णयरं वा उवगरणनायं घोवेइ, घोवंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं । —नि. **उ. १**४, सु. १४४

मेहुणविडयाए आभूसणं करमाणस्स पायिच्छत्त-सुत्ताई---

६३०. जे भिक्खू माजग्गामस्स मेहणवडियाए---

१. हाराणि वा, २. अद्वहाराणि वा,

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैं युन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए —

धोकर रंगे हुए वस्त्र धरकर रखता है, रखनाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

(जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए —

मलिन वस्त्र धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।)

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए-

किसी एक रंग के वस्त्र को धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए---

दुरंगे वस्त्र को धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) आता है।

विभूषा हेतु उपकरण धारण प्रायश्चित्त सूत्र-

६२८. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से वस्त्र—यावत्—रजोहरण या-

ऐसे कोई उपकरण को धारण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) माता है।

विभूषा हेतु उपकरण प्रक्षालन प्रायश्चित्त सूत्र-

६२६. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से वस्त्र--यावत् --रजोहरण

अन्य ऐसे कोई उपकरण को घोता है, घुलवाता है, घोने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) माता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से आभूषण निर्माण करने के प्राय-श्चित्त सूत्र---

६३०. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके-

(१) हार,

(२) अर्द्ध हार

३. एगावली वा, ६. केउराणि वा,
४. मुत्तावली वा, १. कुण्डलाणि वा,
५. कणगावली वा, ११. पट्टाणि वा,
६. रयणावली वा, १२. मउडाणि वा,
७. कडगाणि वा, १३. पर्लंब-मुत्ताणि वा,
८. तुडियाणि वा, १४. सुवण्ण-सुत्ताणि वा,

करेइ. करेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू माजग्गामस्स मेहुणविडयाए—

हाराणि वा-जाव-मुवण्ण-मुत्ताणि वा धरेइ, धरेतं वा साइज्जइ।

जे मिक्ल् माउग्गामस्स मेहणवडियाए —

हाराणि वा-जाव-सुवण्ण-सुताणि वा परिमृंजइ, परिमृंजंतं वा साइज्जइ।

## मेहुणवडियाए मालाकरणस्स पायच्छित सुत्ताई—

#### ६३१. ने भिक्यू माठग्गामस्स मेहुणबहियाए-

तण-मालियं वा,
 मुंज-मालियं वा,
 मुंज-मालियं वा,
 किड-मालियं वा,
 मयण-मालियं वा,
 पच्छ-मालियं वा,

करेइ, करेंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू माठग्गामस्स मेहुणविद्याए—

तणमालियं वा-जाव-हरियमालियं वा, घरेइ, घरेंतं वा,

ने भिक्खू माखरगामस्स मेहुण-वडियाए—

साइज्जइ ।

तणमालियं वा-जाद-हरिय-मालियं वा पिणद्दइ, पिणद्दंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवण्जद्द चारम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्धाद्यं। —नि. स. ७, सु. १-३ (३) एकावली,

(१) केयूर-कंठा,

(४) मुक्तःवली.

(१०) कुण्डल,

(१) कनकावली,

(११) पट्ट,

(६) रत्नावली,

(१२) मुकुट,

(७) कटि सूत्र,

(१३) प्रलम्ब सूत्र,

(=) भुजवन्ध,

(१४) सुवर्ण सूत्र

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैंथुन सेवन का संकल्प करके—

हार—यावत् — सुवर्णं सूत्र घरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैयुन सेवन का संकल्प करके—

हार—यावत्—सुवर्णं सूत्र का परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से माला निर्माण करने के प्राय-श्चित्त सूत्र—

६३१. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके—

(१) तृण की माला,

(८) शंख की माला,

(२) मुंज की माला,

(६) हड्डी की माला,

(३) बेंत की माला,

(१०) काष्ठ की माला,

(४) मदन की माला,

(११) पत्र की माला,

(५) पींछ की माला,

(१२) पुष्प की माला,

(६) दंत की माला,

(१३) फल की माला,

(७) सींग की माला,

(१४) बीज की माला,

(१५) हरित (वनस्पति) की माला

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

तृण की माला — यावत् — हरित की माला धरकर रखता है, रखनाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिष्नु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

तृण की माला—यावत् —हरित की माला पहनता है, पहन-वाता है, पहनने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता है।

मेहुणवडियाए धाउकम्मकरणस्स पायच्छित्त-सुत्ताई—

## ६३२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए-

१. अय-लोहाणि वा,

४. सीसग-लोहाणि वा,

२. तंब-लोहाणि वा,

प्र. रूप-लोहाणि वा,

३. तजय-लोहाणि वा,

६. सुवण्ण-लोहाणि वा,

करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लु माउंग्गामस्स मेहुणवडियाए-

अय-लोहाणि वा-जाव-सुवण्ण-लोहाणि वा, धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ।

जे भिनखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

अयलोहाणि वा-जाव-सुवण्ण-लोहाणि वा, परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्वाइयं । —नि, उ. ७, सु. ४-६

मैथुन सेवन के संकल्प से घातु निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६३२. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (एंसी स्त्री से) मैथून सेवन का संकल्प करके—

(१) अय-लोहा,

(४) सीसक-लोहा

(२) ताम्र-लोहा,

(५) रूप्य-लोहा,

(३) त्रपु-लोहा,

(६) सुवर्ण-लोहा,

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

अय-लोहा-यावत्-सुवणं-लोहा को,

धरकर रखता है, रखनाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

वय-लोहा-यावत्-सुवर्ण-लोहा का,

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित) आता है।

#### **※※**

# मैथुनेच्छा सम्बन्धी प्रकीणंक प्रायश्चित्त-५

मेहुणवडियाए कलहकरणस्स पायिच्छत्त सुतं— ६३३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

> कलहं कुज्जा, कलह बूया, कलहबडियाए बहियाए, गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुःघाइयं ।
—िनि. उ. ६, सु. १२

मेहुणविडयाए पत्तपदाणस्स पायिच्छत्त सुत्तं—

६३४. जे भिन्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए-

मैथुन सेवन के लिए कलह करने का प्रायश्चित्त सूत्र— ६३३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन के संकल्प से—

कलह करे, कलह करने का सकल्प करके वोले, या कलह करने का संकल्प करके वाहर,

जाता है, जाने के लिए कहे, और जाने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से पत्र लिखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६३४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके— तेहं तिहइ, तेहं तिहावइ, तेहवडियाए बहियाए, गच्छइ, गच्छंतं वा साइन्जइ।

तं सेवमाणे व्यावन्जइ चारम्मासियं परिहारहाणं व्यणुग्धाइयं । —नि. स. ६, सु. १३

मेहुणबडियाए पणीय आहारं आहारमाणस्स पायि च्छत्त सूत्त

६३५. ते निक्खू मारुगामस्स मेहणवंडियाए--

लीरं वा, २. विंह वा, २. णवणीयं वा, ४. सिपं वा,
 पुलं वा, ६. खंडं वा, ७. सक्करं वा, ८. मच्छंडियं वा,
 अज्जयरं वा पणीयं आहारं आहारेइ आहारेंतं वा साइन्जइ।

तं सेवमाणे आवन्तड चा उम्मासियं परिहारहाणं अणुषाइयं । —नि. स. ६, मृ. ७७

वसीकरण सुत्तकरणस्य पायच्छित्त सूर्तं—

६२६. ते निक्लू सण-कव्यासमा वा, रण्ण कप्पासमा वा, पोण्ड कप्पासमा वा, अमिल-कप्पासमा वा,

वसीकरण सुत्ताइं करेइ, करेंतं वा साइन्जइ।

तं सैवमाणे आवन्तइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ३, सु. ७०

अिकच्चठाणसेवण विवादे विणिण्णओ — ६२७. दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तस्य अत्रयरं अिकच्चठाणं पडिसेवित्ता आलोएच्ना,

> "अहं णं भते ! अपुगेणं साहुण सिंह इमिम्म कारणिम्म मेहुणपिंडसेवी ।" पच्चपहेरं च सर्वं पिंडसेवियं भण्णति ।

प०—से तत्य पुच्छियन्त्रे —"कि पहिसेवी, अपिहसेवी ?" च०—से य वएनजा—"पिहसेवी", परिहारपत्ते ।

> से यं वएन्जा—"नो पहिसेवी" नो परिहारपत्ते जं से पमाणं वयइ से पमाणशे घेयन्त्रे !

पत्र लिखता है, पत्र लिखवाता है, पत्र लिखने के संकल्प से वाहर, जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मैथुन सेवन के संकल्प से प्रणीत थाहार करने का प्राय-विचत्त सूत्र—

६३४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैं युन सेवन का संकल्प करके —

- (१) दूब, (२) दहीं, (३) मनखन, (४) घी,
- (५) गुड़, (६) खांड, (७) शक्कर, (८) मिथी

और भी ऐसे पीष्टिक आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

हमे चातुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) याता है।

वशीकरण करने का प्रायदिचत्त सूत्र-

६३६. जो भिक्षु सण कपास से, ऊन कपास से, पोण्डू कपास से और अमील कपास से—

वशीकरण सूत्र करता है, करवाता है, करने वाले का अनु-मोदन करता है।

चसे मासिक चद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिक्चित्त) आता है।

अकृत्य सेवन के सावन्ध में हुए विवाद का निर्णय— ६३७. दो साधिमक एक नाथ विचरते हों—

उनमें से यदि एक साधु किसी एक अक्वत्य स्थान की प्रति-सेवना करके आलोचना करे कि---

"है मण्वन् ! मैं अमुक साधु के साथ अमुक कारण के होने पर मैंथुन-प्रतिसेत्री हूँ" (प्रतीति कराने के लिए वह अपनी प्रति-सेत्रना स्वीकार करता है अतः गणावच्छेदक को) दूसरे साधु से पूछना चाहिए कि—

प्र - क्या तुम प्रतिसेवी हो, या अप्रतिसेवी ?

ए॰—(क) यदि वह कहे कि—"में प्रतिसेवी हूँ—तव तो परिहार तप का पात्र होता है।"

(ख) यदि वह कहे कि—"मैं प्रतिसेवी नहीं हूँ।" तो वह परिहार तप का पात्र नहीं है। क्योंकि वह प्रमाणभूत सत्य कहता है—इसलिए उसका मत्य कयन स्वीकार करना चाहिए। प॰—से किमाहु भंते ! उ॰—सञ्चपद्दशा ववहारा।

> ने भिक्क् अ गणाओ अवक्कम्म ओहाणुष्पेही वज्जेज्जा, से य अणोहाइए इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उव-संपिज्जताणं विहरित्तए, तत्थ णं थेराणं इमेयारूवे विवाए समुप्पिज्जित्था—

"इमं भो ! जाणह कि पडिसेवी, अपडिसेवी ?"

से य पुष्टिछयन्वे— प॰ —''िक पडिसेवी, अपडिसेवी ?'' ड॰—से य वएन्जा – ''पडिसेवी'' परिहारपत्ते ।

> से य वएन्जा—' नो पडिसेवी'' नो परिहारपत्ते । जं से पमाणं वयइ से पमाणओ घेयव्वे ।

प०—से किमाहु भंते ! ७०—सच्चपद्दन्ना ववहारा । प्रo-हे भगवन् ! आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

उ०—तीर्थंकरों ने सत्य प्रतिज्ञा पर (सत्य कथन पर) व्यव-हार को निर्भर वताया है।

असंयम सेवन की इच्छा से यदि कोई साधु गण से निकल-कर जावे और वाद में असंयम का सेवन किए विना ही आकर पुनः उसी गण में सम्मिलित होना चाहे—

(ऐसी स्थिति में) संघ स्थिवरों में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए कि —

"भिक्षुओ ! क्या तुम यह जानते हो कि भिक्षु प्रतिसेवी है या अप्रतिसेवी ?"

तव उस साधु से पूछना चाहिए कि-

प्र॰- क्या तुम प्रतिसेवी हो या अप्रतिसेवी हो ?

ज॰—(क) (यदि वह कहे कि) ''मैं प्रतिसेवी हूँ।'' तो वह परिहारतप (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है।

(ख) (यदि वह कहे कि) 'मैं प्रतिसेवी नहीं हूँ।'' तो वह परिहारतप (प्रायम्बित्त) का पात्र नहीं होता है। क्योंकि वह अमाणभूत (सत्य) वचन कहता है अतः उसका कथन प्रमाण रूप से ग्रहण करना चाहिए।

प्र० — हे भगवन् ! आप ऐसा क्यों कहते हैं ? उ॰ —तीर्थंकरों ने सत्य प्रतिज्ञा पर व्यवहार को निर्भर

--वव. ड. २, सु. २४-२५ वताया है।

級級

## ५. परिशिष्ट

# चजत्थस्स बंभचेरमहन्वयस्स पंच भावणाओ—

६३८. १. इत्यी-पसु-पंडगसंसत्तसयणासणवज्जणया,

२. इत्थीकहवि वज्जणया,

३. इत्थीणं इंदियाणमालोयणवज्जणया,

४. पुन्वरय-पुन्वकीलिआणं अणण्सरणया,

५. पणीताहार विवन्जणया । — सम. ५. सु. १ तस्स इमा पंच भावणाओ चन्नत्यस्स होति अबंभचेरत्रैरमण-परिरक्खणट्टयाए ।

पढमा भावणा-विवित्त सयणासणया-

६३ ६. पढमं १. सयणासण-घर-दुवार-अंगण-आगास-गवक्ख-साल-अभिलोधण-पन्छवत्युक्तपसाहणक-ण्हाणिकावकामा अत्रकासा । चतुर्थे ब्रह्मचर्य महावृत की पाँच भावनाएँ—

- (१) स्त्री-पशु-नपुंसक सहित शयन-आसन त्याग,
- (२) स्त्री-कथा का त्याग,
- (३) स्त्री की इन्द्रियों (मनोहरांग) को देखने का त्याग,
- (४) पूर्वानुभूत रित कीडा के स्मरण का त्याग,
- (४) पौष्टिक स्निग्ध आहार करने का त्याग,

चतुर्थं अन्नह्मचर्यविरमणत्रत की रक्षा के लिए ये पाँच भावनाएँ हैं।

प्रथम भावना स्त्री युक्त स्थान का वर्जन — ६३६. (१) शय्या, क्षासन, गृहद्वांर (घर का दरवाजा). आँगन, काकाश (छत) ऊपर से खुला स्थान, झरोखा, सामान रखने का कमरा आदि स्थान, बैठकर देखने का ऊँचा स्थान, पिछवाड़ा-

पीछे का घर, नहाने और शृंगार करने का स्थान, इत्यादि सव स्थान, स्त्री-संसक्त—नारी के संसर्ग वाले होने से वर्जनीय हैं।

- २. जे य देसियायणे अच्छंति य ।
- ३. जस्य इत्यिकाओ अभिन्त्यणं मोह-दोस-रति-रागवड्ढ-णीओ कहिति य कहाओ बहुविहाओ ते वि हु वज्नणिज्जा।
- ४. इत्यिसंसत्त-संकिलिट्टा अन्ते वि य एवमाई अवकासा ते वि ह वरुजणिञ्जा।
- ५. जत्यं मणोविष्मभो वा, भंगोवा, (भंसगो वा) अट्टं, रह्दं भ हुज्ज झाणं तं तं वज्जेज्जऽवज्जभीर अणायतणं अंत-पंतवासी।

एबमसंसत्त वास-वसही सिमइ-जोगेण मावियो मबइ अंत-रप्पा-ः ।रतमण-विरयगामधम्मे जितेंदिए बंभचेरगुत्ते ।

#### बिद्या भावणा : इत्यीकहा, विवज्जणया-

६४०. विदयं - १. नारी जणस्स मन्से न कहेयस्वा कहा विचित्ता विद्योय-विलास-संपद्यता हास-सिगार-लोइयकहस्व मोह-जणणी।

२. न आवाह-विवाहबरकहाविव इत्यीणं वा सुमग-दुमग कहा चउसद्विंच महिलागुणा।

तः न वन्न-वेस-जाति-कुल-रूव-नाम-नेवस्य-परिजण-कहावि इत्यियाणं ।

४. अशाबि य एवमाबियाओ कहाओ सिंगार-कलुणरसाओ तब-संजम-बंभचेरघाओबघाइयाओ अणुचरमाणेण बंभचेर न कहेयब्दा, न सुलेयब्दा, न चितेयब्दा।

एवं इत्यी कहाविरति-समितिजोगेणं भाविक्षी भवइ अंतरप्पा आरत-मण-विरय-गामधम्मे जितिहरू बंमचेरगुत्ते ।

ततीया भावणाः इत्थीणं इंदियाणमालोयण वज्जणया— ६४१. ततीयं—नारीणं हसिय-मणियं चेट्टिय-विधेविखय-गइ-विलास-कोलियं,

- (२) जहाँ वेश्याओं के अड्डे हैं।
- (३) जहाँ स्त्रियाँ वार-वार वाकर वैठकर मोह द्वेप काम-राग और स्नेहराग की वृद्धि करने वाली नाना प्रकार की कथाएँ कहती हैं—उनका भी ब्रह्मचारी को वर्जन करना चाहिए।
- (४) स्त्री संसर्गं के कारण संक्लेशयुक्त अन्य जो भी स्थान हो, उससे भी अलग रहना चाहिए।
- (५) जहाँ रहने से मन में व्यग्नता उत्पन्न हो, ब्रह्मचर्यं भग्न हो, जहाँ रहने से आतंध्यान—रौद्रध्यान होता हो, उन-उन अनायतनों — अयोग्य स्थानों का पापभीर-ब्रह्मचारी परित्याग करे। साध विषय-विकार रहित एकान्त स्थानवासी हो।

इस प्रकार स्त्रियों के संसर्ग से रहित स्थान में सिमिति के योग से भावित-अन्तः करण वाला, ब्रह्मचर्य में अनुरक्त चित्तवाला तथा इन्द्रिय विकार से विरत रहने वाला, जितेन्द्रिय साघु ब्रह्म-चर्य से गुप्त (सुरक्षित) रहता है।

द्वितीय भावना : स्त्रीकथा-विवर्जन---

६४० केवल स्त्रियों की समा में वाणी विलास रूप विचित्र प्रकार की कया नहीं करनी चाहिए, जो कया स्त्रियों की काम-चेप्टाओं से और विलास-स्मित आदि के वर्णन से युक्त हो, जो हास्य और र्युगार रस की प्रधानता वाली हो, जो मोह उत्पन्न करने वाली हो,

- (२) इसी प्रकार गौने या विवाह सम्बन्धी वार्ते भी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों के सौभाग्य-दुर्माग्य की चर्चा, वार्ता एवं महिलाओं के चौंसठ गुणों (कलाओं) सम्बन्धी कथाएँ भी नहीं कहनी चाहिए।
- (३) स्त्रियों के रंग-रूप, देश, जाति, कुल, नाम (भेद-प्रभेद आदि) पोशाक तथा परिवार सम्बन्धी कथाएँ नहीं कहनी चाहिए।
- (४) तथा इसी प्रकार की जो भी अन्य कथाएँ रहुंगार रस से करुणा उत्पन्न करने वाली हों और जो तप, संयम तथा ब्रह्म-चयं का घात-उपघात करने वाली हों, ऐसी कथाएँ ब्रह्मचयं का पालन करने वाले साधुजनों को नहीं कहनी चाहिए, न सुननी चाहिए और न उनका चिन्तन करना चाहिए।

इसी प्रकार स्त्रीकथा-विरित-सिमिति के योग से भावित-अन्तःकरण वाला, ब्रह्मचर्यं में अनुरक्त चित्तवाला तथा इन्द्रिय विकार से विरत रहने वाला, जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्यं से गुप्त (सुरक्षित) रहता है।

तुराक्षता रहता है। तृतीय भावना : स्त्री रूप दर्शन निपेध—

६४१. नारियों के हास्य को, विकारमय प्रापण को, हाथ आदि की चेप्टाओं को, कटाक्षयुक्त निरीक्षण को, गति-चाल को, विलास-कीड़ा को, विद्योतिय-नट्ट-गीत-वाइय-सरीर-संठाण-वस्न-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-पयोहराधर-वत्थालंकार-भूसण णि य गुज्कोवकासियाइं।

सन्नाणि य एवमाइयाइं तव-संजम-बंमचेर-घातोवघातियाइं सणुचरमाणेणं बंमचेरं न चक्खुसा, न मणसा, न वयसा, पत्थेयव्हायं पावकम्माइं।

एवं इत्थी रूव-विरति-समितिजोगेण भाविको भवइ अंतरप्पा बारतमण-विरय-गामधम्मे जिइंदिए बंभचेरगुत्ते ।

चउत्था भावणा : पुट्वरय-पुट्वकीडा अणुस्सरणया— ६४२. चउत्यं —पुट्वरय-पुट्वकीलिय-पुट्वसंगंथं-गंय-संयुवा

> जे ते आवाह-विवाह-चोल्लकेसु य तिथिसु जन्नेसु उस्सवेसु य सिंगारागार चारवेसाहि हाव-भाव-पलिय विक्खेव-विलास सालिणीहि अणुकूलपेम्मिकाहि सद्धि अणुसूया स्थण-संपक्षोगा,

जबुसुहवर-कुसुम-सुरिम चंदण-सुगंधि-वरवासधृष-सुहमरिस-वत्य-मूसण-गुणोववेया

रमणिज्जाराज्ज - गेय-पर - नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल- मुहिक-वेलंबग-कहग-पवग-लासग-आइक्खग-लंख-मुंख-तूणइल्ल-तुंव-बोणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि महुर-सर-गीय-सुस्सराइं

अन्नाणि य एवमादियाणि तव-संजम-बंभचेरघातीवघातियाई अणुचरमाणेणं बंभचेरं न ताई समणेण लक्ष्मा वट्टूं न कहेर्ड, न सुमरिष्ठं जे।

कामोत्पादक संभापण, नाट्य. नृत्य, गीत, वीणादि वादन, शरीर की आकृति. गीर श्याम आदि वर्ण, हाथों, पैरों एवं नेत्रों का लावण्य, रूप, यौवन, स्तन, अधर-ओष्ठ, वस्त्र, अलंकार और भूपण-ललाट की विन्दी आदि को तथा उसके गोपनीय अंगों को,

तथा अन्य इसी प्रकार की चेष्टाओं को जिनसे ब्रह्मचर्य, तप, तथा संयम का घात उपघात होता है। उन्हें ब्रह्मचर्य का अनु-पालन करने वाला मुनि न नेत्रों से देखे, न मन से सोचे और न वचन से उनके सम्बन्ध में कुछ वोले और न पापमय कार्यों की अभिलाया करे।

इसी प्रकार स्त्रीरूपिवरित-सिमिति के योग से भावित अन्तः करण वाला, ब्रह्मचर्य में अनुरक्त चित्त वाला, इन्द्रिय विकार से विरत, जितेन्द्रय और ब्रह्मचर्य से गुप्त—(सुरक्षित) होता है। चतुर्थं भावना: पूर्वं भुक्त भोगों के स्मरण का निपेध— ६४२. पहले (गृहस्यावस्या में) किया गया रमण—विपयोपभोग, पूर्वकाल में की गई काम कीड़ाएँ, पूर्वकाल के सग्रन्य-श्वसुरकुल (ससुराल) सम्बन्धी जन, ग्रन्य—साले आदि से सम्बन्धित जन, तथा संस्तुत—पूर्व काल के परिचित जन, इन सबका स्मरण नहीं करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त गीने या विवाह, चूडाकमं, शिशु का मुण्डन तथा पर्वतिथियों में, यज्ञों में, पूजाओं में, उत्सवों में, ऋंगार रस की गृहस्वरूप सुन्दर वेशभूषा वाली, हाव—मुख की चेष्टा, भाव—चित्त के अभिप्राय, लालित्य-युक्त कटाक्ष, ढीली चोटी, पत्र-लेखा, आंखों में अंजन आदि ऋंगार, हाथों, भौंहों एवं नेत्रों की विशेष प्रकार की चेष्टा इन सब से सुशोभित, अनुकूल प्रेम वाली स्त्रियों के साथ अनुभव किए हुए शयन आदि के विविध प्रकार के कामशास्त्रोक्त प्रयोग,

ऋतु के अनुकूल सुंख प्रदान करने वाले उत्तम पुष्पों का सौरम एवं चन्दन की सुगन्ध, चूर्ण किए हुए अन्य उत्तम नास-द्रन्य, धूप, सुखद स्पर्श वाले वस्त्र, आभूषण युक्त,

रमणीय वाद्यध्विन, गायन, प्रचुर नट, नाचने वाले, रस्ती पर खेल दिखलाने वाले, कुश्तीवाज, मुक्केवाज. विदूषक, कहानी सुनाने वाले, छछलने वाले, रास गाने वाले या रासलीला करने वाले, शुभाशुभ वताने वाले, ऊँचे वांस पर खेल करने वाले या चित्रमय पट्ट लेकर भिक्षा माँगने वाले, तूण नामक वाद्य वजाने वाले, वीणा वजाने वाले, एक प्रकार के ताल वजाने वाले, इन सबकी कीड़ाएँ गायकों के नाना प्रकार के मधुर ध्विन वाले गीत एवं मनोहर स्वर,

इस प्रकार के अन्य विषय, जो तप, संयम और ब्रह्मचर्य का घात उपघात करने वाले हैं, उन्हें ब्रह्मचर्यपालक श्रमण को देखना नहीं चाहिए, इन से सम्बद्ध वार्तालाप नहीं करना चाहिए और पूर्व काल में जो देखें-सुने हों उनका स्मरण भी नहीं करना चाहिए। एवं पुस्वरय-पुस्वकीलिय-विरति-समितिजोगेणं माविको भवद्र अंतरप्पा कारयमण-विरय-गामद्यम्मे जितिविए बंमचेरगुत्ते ।

#### वंचमा भावणा : पणीयाहार विवज्जणया-

६४३. पंचमगं ---आहार-पणीय-निद्ध-भोयण-विविज्ञिष् संसष् सुसाहु ववगय-खीर-दिह-सिष्प-नवनीय-तेल्ल-गुल-खंड-मच्छंडिक-महु-मज्ज-मंसखज्जक-विगति-परिचलकयाहारे

न बय्पणं, न बहुसी, न नितिकं,

न सायवूपाहिकं, न खदं।

"तहा भोत्तव्वं जह से जायामायाए य भवइ"

न य भवइ विकामो, न भंसणा य धम्मस्स ।

एवं पणीयाहार विरति-सिमितिजोगेण माविलो मवइ अंत-रप्पा आरय-मण-विरय-गामधम्मे जिद्दंदिए बंभचेरगुते । —प. सु. २, अ. ४, सु. ८-१२

## उवसंहारो--

एविमिशं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुपणिहियं। इमेहि पंचीह वि कारणेहि मण-वयण-काय-परिरिक्खएहि। णिच्चं आमरणंतं च एसो जोगो णेयक्को धितिमया मतिमया।

अणासवो अकलुसो अच्छिद्दो अपरिस्सावी असंकितिहो सुद्धो सम्बक्तिणमणुष्ठाओ ।

एवं चडत्थं संवरवारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं जानाए अनुपालियं भवद ।

एवं नायमुनिना भगवया पन्नवियं परूवियं पतिद्वं सिद्धवर सासनिनं भाषवियं सुदेसियं १सरयं । तिदेशि ।

---प. सु. २, ध. ४, सु. १२

इस प्रकार पूर्वरत-पूर्वश्रीहतविरति-समिति के योग से भावित अन्त:करण वाला, ब्रह्मचर्य में अनुरक्त चित्त वाला, जितेन्द्रिय, साधु ब्रह्मचर्य से गुप्त (सुरक्षित) होता है।

पाँचवी भावना : विकारवर्धक आहार निपेध-

६४३. स्वादिष्ट, गरिष्ट एवं स्निग्ध (चिकनाई वाले) भोजन का त्यागी संयमशील-सुसाधु दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड़, खाण्ड, मिसरी, मधु, मद्य, मांस, खाद्य—पकवान और विगय से रहित आहार करे।

वह दर्पकारक इन्द्रियों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला बाहार न करे। दिन में वहुत वार न खाए और न प्रतिदिन लगातार खाए।

न दाल और व्यंजन की अधिकता वाला और न प्रचुर भोजन करे।

"साधु एतना ही हित-मित आहार करे जितना उसकी संयम-यात्रा का निवाह करने के लिए आवश्यक हो।"

जिससे मन में विश्वम-चंचलता उत्पन्न न हो और धर्म (ब्रह्मचयंत्रत) से च्युत न हो।

इस प्रकार प्रणीत आहार की विरित रूप समिति के योग से भावित अन्तःकरण वाला, ब्रह्मचर्यं की आराधना में अनुरक्त चित्तवाला और मैथुन से विरित साधु जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्यं से सुरक्षित होता है।

#### उपसंहार-

इस प्रकार ब्रह्मचर्यंत्रत रूप यह संवरद्वार सम्यक् प्रकार से संवृत और सुरक्षित-पालित होता है। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों से परिरक्षित इन (पूर्वोक्त) पाँच भावना रूप कारणों से सदैव, आजीवन यह योग धैर्यंवान् और मितमान् मुनि को पालन करना चाहिए।

यह संवरद्वार आसन से रहित है और भाविष्ठद्वों से रहित है। इससे कर्मों का आस्त्रव नहीं होता है। यह संक्लेश से रहित है, गुद्ध है और सभी तीयँकरों द्वारा अनुज्ञात है।

इस प्रकार यह चौथा संवरद्वार विधिपूर्वक अंगीकृत, पालित, शोधित—अतिचार त्याग से निर्दोप किया गया, पार—किनारे तक पहुँचाया हुआ, कीर्तित—दूसरों को उपदिष्ट किया गया, आराधित और तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा के अनुसार अनु-पालित होता है।

ऐसा ज्ञात मुनि भगवान् (महावीर) ने कहा है, युक्तिपूर्वक समझाया है। यह प्रसिद्ध-जगद्विख्यात है, प्रमाणों से सिद्ध है। यह भवस्थित सिद्धों—अहंन्त भगवानों का शासन है। सुर, नर आदि की परिषद में उपदिष्ट किया गया है और मंगलकारी है। ऐसा मैं कहता हूँ।

बंभचेरस्स णव अगुत्तिओ— ६४४. णव बंभचेर अगुत्तीओ पण्णताओ, तं जहा-णो विवित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता भवति-१. इत्थीसंसत्ताइं पद्मसंसत्ताई पंडगसंसत्ताइं ।

- २. इत्थीणं कहं कहेत्ता भवति ।
- ३. इत्थिठाणाइं सेवित्ता भवति ।
- ४. इत्योणं इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आसोइता णिज्झाइसा भवति।
- ५. पणीयरसभोई मवति ।
- ६. पाणभोयणस्त अइमायमाहारए सया भवति ।
- ७. पुच्वरय पुच्वकोलियं सरिता भवति।
- म. सहाज्वाई कवाजुवाई सिलोगाजुवाई भवति ।
- सायासोनखपडिवद्धे यावि भवति ।

—ठाणं. ४, ६, सु. ६६३

बंभचेरस्स णव गुत्तिओ--६४५. णव बंभचेरगुत्तीओ पण्णताओ, तं जहा-विवित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता भवति-

- १. णो इत्थिसंसत्ताइं णो पसुसंसत्ताइं णो पंडगसंसत्ताइं ।
- २. णो इत्थीणं कहं कहेता भवति ।
- ३. णो इत्यिठाणाइं सेवित्ता भवति ।
- ४. णो इत्थीणमिवियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइता णिज्झाइता भवति ।
- ५. णो पणीतरसभोती भवति ।
- ६. जो पाणभोयणस्स अतिमातमाहारए सया भवति ।
- ७. णो पुरवरतं पुन्वकीलियं सरेत्ता भवति ।
- प. णो सद्दाणुवाती णो रूवाणुवाती जो सिलोगाणुवाती भवति ।
- दे. जो सातसीरखंपडिबडे यावि भवति।

- ठाणं. अ. ६, सु. ६६३ नहीं होता है।

ब्रह्मचर्यं की नी अगुप्तियाँ—

६४४. ब्रह्मचयं की नी अगुष्तियां या विराधनाएँ कही गई हैं। जैसे-जो ब्रह्मचारी एकान्त में शयन-आसन का सेवन नहीं करता,

- (१) किन्तु स्त्रीसंसक्त, पशुसंसक्त और नपुंसकसंसक्त स्वानों का सेवन करता है।
- (२) जो ब्रह्मचारी स्त्रियों की कथा करता है तथा स्त्रियों में कथा करता है।
- (३) जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के वैठने-उठने के स्थानों का सेवन करता है।
- (४) जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को देखता है और उनका चिन्तन करता है।
  - (५) जो ब्रह्मचारी प्रणीत रस वाला भोजन करता है।
- (६) जो ब्रह्मचारी सदा अधिक मात्रा में बाहार-पान करता है।
- (७) जो ब्रह्मचारी पूर्वभूक्त भोगों और कीड़ाओं का स्मरण करता है।
- (६) जो ब्रह्मचारी मनोज्ञ भव्दों को सुनने का, सुन्दर रूपों को देखने का और कीर्ति-प्रशंसा का अभिनापी होता है।
- ६. जो ब्रह्मचारी सातावेदनीय-जनित सुख में प्रतिबद होता है।

ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियाँ—

६४४. ब्रह्मचर्य की नी गुम्तियाँ (वाहें) कही गई हैं। जैसे — ब्रह्मचारी एकान्त में शयन और आसन करता है,

- (१) किन्तु स्त्रीसंसक्त, पशुसंसक्त और नपुंसक के संसर्ग नाले स्थानों का सेवन नहीं करता है।
- (२) ब्रह्मचारी स्त्रियों की कथा नहीं करता है व स्त्रियों में कथा नहीं करता है।
- (३) ब्रह्मचारी स्थियों के वैठने-उठने के स्थानों का सेवन नहीं करता है।
- (४) ब्रह्मचारी स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को नहीं देखता है और चिन्तन भी नहीं करता है।
- (१) ब्रह्मचारी प्रणीत-रस-घृत-तेलबहुल भोजन नहीं करता है।
  - (६) ब्रह्मचारी सदा अधि इसात्रा में आहार-पानी नहीं करता है।
- (७) ब्रह्मचारी सदा पूर्वकाल में भोगे हुए भोगों और स्त्री कीड़ाओं का स्मरण नहीं करता है।
- (५) ब्रह्मचारी मनोज्ञ शब्दों को सुनने का, सुन्दर रूपों को देखने का और कीर्ति-प्रशंसा का अभिलाषी नहीं होता है।
  - (६) ब्रह्मचारी सातावेदनीय-जनित सुख में प्रतिबद्ध-आसक्त

# पंचम अपरिग्रह महाव्यत

## अपरिग्रह महाव्रत की आराधना--- १

अपरिग्गहमहव्वय आराहण-पइण्णा-६४६. अहावरे पंचमे मंते ! महत्वए परिगाहाओ वैरमणं।

> सन्दं मंते ! परिगाहं पच्चक्लामि—से गामे वा णगरे वा अरण्णे वा अप्यं वा बहुं वा अणुं वा यूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा।

(से य परिगाहे चडिवहे पण्णत्ते) तं जहा,

- १. बब्बसी, २. बेलओ, ३. कालओ, ४. भावओ।
- १. बब्बओ सब्बदबवेहि,
- २. बेलओ सम्बलीएहि,
- ३. कालओ बिया वा राओ वा,
- ४. बाबभी अत्पन्धे वा महन्धे वा ।)

नेव सर्य परिग्गहं परिगेण्हेज्जा, नेवन्नेहि परिग्गहं परिगेण्हा-बेज्जा, परिस्महं परिस्मेण्हंते वि अन्ते न समणुजाणेज्जा जाबज्जीबाए तिबिहं तिबिहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

पिंडकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं तस्त भन्ते ! बोसिरामि ।<sup>2</sup>

पंचमें पन्ते ! महस्वए उवद्विओमि सम्बाओ परिगाहाओ वेरमणं। ---दस. ब. ४, सु. १५

अपरिचाहमहन्वयस्स पंच भावणाओ-

६४७. सहावरं पंचमं भन्ते ! महत्वयं सन्वं परित्राहं पचवाइवखामि । ६४७. इसके पश्चात् हे भगवन् ! में पाँचवें महाव्रत में सव से अप्प वा, बहुं वा, अणुं वा, यूलं वा, चित्तमंतं वा, अवित्तमंतं वा, णेव सयं परिगाहं गेण्हेज्जा, णेवऽण्णेणं परि-रतहं गेण्हावेजजा, अण्णं वि परिस्तह गेण्हंतं न समगुजाणेजजा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणसा वयसा कायसा तस्स भन्ते ! परिषकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

अपरिग्रह महावृत अ।राधन की प्रतिज्ञा-६४६. भन्ते ! इसके पश्चात् पाँचवें महाव्रत में परिग्रह की विरति होती है।

भन्ते ! मैं सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ। जैसे कि-गाँव में, नगर में या अरण्य में, अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्यूल, सचित्त या अचित्त ।

(परिग्रह के चार प्रकार हैं यथा-

- (१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से,
- (१) द्रव्य से सर्व द्रव्य सम्बन्धी
- (२) क्षेत्र से सर्व लोक में
- (३) काल से दिन में या रात्रि में
- (४) भाव से अल्प मूल्य वाली वस्तु हो या वहुमूल्य वाली)

किसी भी परिग्रह का ग्रहण में स्वयं नहीं करू गा, दूसरों से परिग्रह ग्रहण नहीं कराऊँगा और परिग्रह ग्रहण करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से-मन से, वचन से, काया से-न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करू गा।

भन्ते ! मैं अतीत के परिग्रह से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा से परिग्रह का व्युत्सर्ग करता है।

भन्ते ! मैं पाँचवें महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सबं परिग्रह की विरति होती है।

अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ --

प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ। मैं थोड़ा या बहुत. 🚁 या स्यूल, सचित्त या अचित किसी भी प्रकार के परिग्रह े स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा, न दूसरों से ग्रहण कराऊँगा और . परिग्रह ग्रहण करने वालों का अनुमोदन करूँगा। इस प्रकार यावज्जीवन तीन करण तीन योग से, मन से, वचन से, काया से परिग्रह से निवृत्त होता हूँ। हे भगवन् ! उसका प्रतिक्रमण .र. हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा परिग्रह का त्याग करता हूँ।

<sup>ं</sup> सूय० सु० २, अ० १, सु० ६८५।

धण-धन्न-पेसवग्गेसु, परिग्गह्विवज्जणा । सन्वारंभपरिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ।

तस्तिमाओ पंच भावणाओ धवंति — पढमा भावणा—सोइंदियसंजमो—

१. तित्यमा पढमा भावणा—सोततो णं जीवे मणुण्णामणुण्णाइं सद्दाई सुणेति, मणुण्णामणुण्णेहि सद्देहि णो सज्जेज्जा,
णो रच ज्जा, णो गिज्झेज्जा, णो बुज्झेज्जा, णो अज्झोववज्जेज्जा, णो विणिघायमावज्जेज्जा।

केवली बूया—निगांथे णं मणुण्णामणुण्णेहि सहे हि सञ्जमाणे -जाव-विणिघायमायज्जमाणे संतिभेदा संतिविभंगा संति-केवलिपण्णतामो धन्मामो संतेज्जा ।

गाहा- ण मनका ण सोउं, सद्दा सोत्तविसयमागया। राग-दोसा उ जे तत्य, ते भिक्खू परिवज्जए॥

सोततो जीवो मणुष्णामणुष्णाइं सहाइं मुणेति पढमा भावणा ।

बितिया भावणा-चन्त्र्तिदियसंजमो-

२ अहावरा दोच्चा भावणा—चन्खूतो जीवो मणुण्णामणुण्णाई कवाई पासति, मणुण्णामणुण्णाई कवेहि णो सज्जेज्जा-जाव-गो विणिधातमावज्जेज्जा।

केवली बूया—निरगंथे णं मणुण्णामणुण्णाई रूवेहि सन्जमाणे -जाव-संति केवलिपण्णताओ धम्माओ भंसेन्जा।

गाहा — णं सक्का रूबमदट्ठुं, चक्कूविसयमागतं। राग-दोसा उ जे तत्य, ते भिक्कू परिवज्जए।।

चक्लूतो जीको मणुण्णामणुण्णाइं रूवाइं पासति ति दोच्चा भावणा ।

ततिया भावणा—घाणिदिय संजमो—

वे. अहावरा तच्चा भावणा— घाणतो जीवो मण्णुण्णामणुण्णाई गंधाई अग्वायंति सणुण्णा-मणुण्णेहि गंधिहि णो सज्जेज्जा-जाव-विणिघाय-मावज्जेज्जा ।

केवली बूया — मनुष्णामणुष्णेहि गंदीहि सज्जमाणे-जाव-संति केवलिपण्णताओ धम्माओ भंतेन्त्रा । उस पंचम महावृत की पाँच भावनाएँ ये हैं— प्रथम भावना—शोत्रेन्द्रिय संयम—

उसमें प्रथम भावना श्रोत्र (कान) से यह जीव मनोज तथा अमनोज्ञ शब्दों को सुनता है, परन्तु वह उसमें असक्त न हो, राग भाव न करे, गृद्ध न हो, मोहित न हो, अत्यन्त आसिक्त न करे, राग-द्वेप करके अपने आत्म-भाव को नष्ट न करे।

केवली भगवान् ने कहा है—जो साघु मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दों में आसक्त होता है—धावत्—राग द्वेप करता है वह शान्ति रूप चरित्र को भंग करता है, शान्ति रूप अपरिग्रह महाव्रत को भंग करता है, शान्ति रूप केवलीप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

गाथायं — कर्ण-प्रदेश में आये हुए शब्दों का श्रवण न करना शक्य नहीं है किन्तु उसके सुनने पर जो राग-द्वेप की उत्पत्ति होती है, भिक्षु उसका परित्याग करे।

अतः श्रोत्र से जीव प्रिय और अप्रिय सभी प्रकार के शब्दों को सुनता है। यह प्रथम भावना है।

हितीय मावना - चक्षरिन्द्रिय संयम-

अव दूसरी भावना चसु से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ सभी प्रकार के रूपों को देखता है, किन्तु साधु मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूपों में आसक्त न हो—यावत्—राग-द्वेष करके अपने आत्मभाव को नष्ट न करे।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूपों को देखकर आसक्त होता है—यादत्—शान्ति रूप-केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

गाथार्थ — नेत्रों के विषय बने हुए रूप को न देखना तो शक्य नहीं है, वह दिख ही जाता है किन्तु उसके देखने पर जो राग-द्वेप उत्पन्न होता है मिसु उनका परित्याग करे वर्यात् उनमें राग-द्वेष का भाव उत्पन्न न होने दे।

अतः नेत्रों से जीव मनोज्ञ अमनोज्ञ रूपों को देखता है, यह दूसरी भावना है।

तीसरी भावना-झाणिन्द्रिय संयम-

अब तीसरी भावना,

नासिका से जीव प्रिय और अप्रिय गन्धों को सूंघता है, किन्तु भिक्षु मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्ध पाकर आसक्त न हो — यावत्—राग होष करके आत्मभाव का नाश न करे।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निम्नंन्थ मनोज्ञ या अमनोज्ञ गंध पाकर आसक्त होता है—यावत्—वह शांतिरूप केवलि प्ररू-पित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। गाहा-ण सक्का ण गंधमग्यार्ज. णासाविसयमागर्थ । राग-बोसा उ जे तत्य, ते भिक्कु परिवज्जए॥

घानतो नीवो मनुन्नामणुन्नाइं गंधाइ अग्वायति ति तच्चा भावना ।

चल्याभावणा--- जिव्धिदिय संजमो---

४. अहाबरा चरुत्या भावणा—जिन्मातो जीवो मणुक्णाम-जुक्लाई रसाई अस्सादेति मणुज्णामणुज्जाई रसेहि जो सक्तेक्जा-जाव-णो विणिघातमावज्जेज्जा ।

केवली बूया — निरगंथे णं मणुण्णामणुण्णणीहि रसेहि सज्ज-माण-जाव-संति केवलिपण्णताथी धम्माथी मंसेज्जा ।

गाहा- ण सक्का रसमणासातूं, जीहाविसयमागतं । राग-दोसा उ जे तत्य, ते मिक्खू वरिवज्जए।।

बीहातो जीवो मणुज्जामणुज्जाई रसाई अस्सादेति ति चउत्या मावना ।

पंचमा भावणा-फासिदिय संजमी-

अहाबरा पंचमा भावणा— फासातो जीवो मणुण्णामणुण्णीह फासेहि णो सज्जेज्जा-जाव-को बिणिघातमावज्जेज्जा ।

केवली बूया---निगायेणं मणुण्णामणुण्णेहि फासेहि सज्जमाणे -जार्व-संति केवलियण्णताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

गाहा - ण सक्का ण संवेदेतुं फासं विसयमागतं। राग-दोसा उ जे तत्य ते भिक्खु परिवज्जए।।

फासातो जीवो मणुज्णामणुज्णाई फासाई पडिसंवेदेति ति पंचमा भावणा । गायार्थ—ऐसा नहीं हो सकता कि नासिका — प्रदेश के साम्त्रिष्य में आये हुए गन्ध के परमाणु पुद्गल सूंघे न जाए, किन्तु उनको सूंघने पर जो उनमें राग-द्वेप समुत्पन्न होता है, भिक्षु उनका परित्याग करे।

अतः नासिका से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ सभी प्रकार की गर्न्धों को सूंघता है, यह तीसरी भावना है।

घोयो मायना-जिह्ने न्द्रिय संयम-

अव चौथी भावना जिह्ना से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ रसों का आस्वादन कराता है, किन्तु भिक्षु को चाहिए कि वह मनोज्ञ अम-नोज्ञ रसों में आसक्त न हो,—यावत्—राग-द्वेप करके अपने आत्मभाव का नाश न करे।

केवली भगधान ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ मनोज्ञ-अमनोज्ञ रसों को पाकर आसक्त होता है—यावत्—वह शान्तिरूप केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

गायार्थ — ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिह्नाप्रदेशं पर रस आए और वह उसका आस्वादन न करे किन्तु उन रसों के प्रति जो राग-द्वेप उत्पन्न होता है भिक्षु उसका परित्याग करे।

अतः जिह्वा से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करता है, यह चीथी भावना है।

पंचम भावना-स्पर्शेन्द्रिय संयम-

अव पाँचवी भावना

स्पर्गोन्द्रय से जीव मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्गों का संवेदन (अनुभव) करता है किन्तु भिक्षु उन मनोज्ञामनोज्ञ स्पर्गों में आसक्त न हो,—यावत्—राग-द्वेप करके अपने आत्मभाव का नाग न करे।

केवली भगवान ने कहा है—जो निग्रंन्य मनोज्ञ-अमनोजं स्पर्णों को पाकर बासक्त होता है—यावत् वह शांतिप्रिय केवलीप्ररूपित धर्म से श्रण्ट हो जाता है।

गाथापं—स्पर्गेन्द्रिय के विषय प्रदेश में आए हुए स्पर्ग का संवेदन न करना किसी तरह संभव नहीं है, अतः भिक्षु उन मनोज्ञ-अमनोज्ञ स्पर्गों को पाकर उनमें उत्पन्न होने वाले राग या द्वेप का परित्याग करता है।

अतः स्पर्गेन्द्रिय से जीव प्रिय-अप्रिय अनेक प्रकार के स्पर्गी का संवेदन करे, यह पाँचवी भावना है।

र समवायांग सूत्र में पंचम महाव्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

१. श्रोत्रेन्द्रियरागोपरति, २. चक्षुरिन्द्रियरागोपरति,

झाणेन्द्रियरागोपरित, ४.

४. रसनेन्द्रियरागोपरति,

<sup>.</sup> ५. स्पर्शेन्द्रियरागोपरति ।

<sup>--</sup> सम० स० २५, सु० १

प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाँच भावनाएं आचारांग सूत्र की तरह ही हैं।

<sup>---</sup>पण्ह॰ सु॰ २, अ० ४, सु॰ १३-१६

एत्ताव ताव महन्वए सम्मं काएण फासिते पालिते तीरिए किट्टिते अवद्विते आणाए आराहिते यावि मवति ।

पंचमं भंते ! महन्वयं परिग्गहाओ वेरमणं ।
—आ. सु. २, अ. १४, सु. ७८६-७६१

अपिरागहमहव्वयस्स पादपोवमा— ६४८. जो सो वोरवर-वयण-विरति-पवित्यर-बहुविहप्पकारो सम्मत्त विसुद्धो मूलो ।

धिति कन्दो । विणय वेइओ । निग्गत-तिलोक्क-विपुल-जस-निविड-पीण-पवर-सुजात खंधो ।

पंचमहन्वय-विसाल सालो । भावण तयंत

ज्ञाण-सुभोग-नाण पत्लववरंकुरघरो ।

बहुगुण कुसुमससिद्धो । सील सुगंघो । अणण्ह्य फलो ।

पुणो य मोक्खवर वीजसारो । मंदरिगरिसिहर-चूलिका इव मोक्खवर मुितमग्गस्स सिहर-भू वो संवरवरपादपो । —पण्ह० सु० २, अ० ४, सु० २

अपिरागह महत्वय-आराहगस्स अकप्पणिज्जाई दव्वाई— ६४९. जत्य न कप्पइ गःमागर-नगर-खेड-कम्बड-मडंब-दोणमुह-पट्टणाऽऽसमगयं च। किंचि अप्पं वा, बहुं वा, अणुं वा, यूलं बा तस-थावरकायदम्बजायं मणसा वि परिघेत्तुं।

न हिरण्ण-सुवण्ण-खेत्त-बत्युं।

इस प्रकार पंच भावनाओं से विशिष्ट तथा साधक द्वारा स्वीकृत परिग्रह-विरमण रूप पंचम महाव्रत का काया से सम्यक् स्पर्श कर उसका पालन करे, स्वीकृत महाव्रत को पार लगाने, उसका कीर्तन करने तथा अन्त तक उसमें अवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के अनुरूप आराधक हो जाता है।

भगवन ! यह है-परिग्रह-विरमणरूप पंचम महावत ।

अपरिग्रह महाव्रत को पादप की उपमा -

सुनिमित स्कन्ध (तना) है।

६४८. श्री वीरवर महावीर भगवान् के वचन आदेश से की गई परिग्रह निवृत्ति के विस्तार से यह संवरवर-पादप अर्थात् अपरिग्रह नामक अन्तिम संवरद्वार बहुत प्रकार का है। सम्यग्-दर्शन इसका विशुद्ध-निर्दोष मूल है।

धृति—िचत्त की स्थिरता इसका कन्द है। विनय इसकी वेदिका—चारों ओर का परिकर है। तीनों लोकों में फैला हुआ विपुल यश इसका सघन महान्

पांच महावृत इसकी विशाल शाखाएँ हैं। अनित्यता, अशरणता आदि भावनाएँ इस संवर वृक्ष की

त्वचा है।
धर्मध्यान, शुभयोग तथा ज्ञान रूपी पल्लवों के अंकुरों को
यह धारण करने वाला है।

वहुसंख्यक उत्तरगुण रूपी फूलों से यह समृद्ध है। यह शील के सौरम से सम्पन्न है।

यह संवरवृक्ष अनास्रव-कर्मास्रव के निरोध रूप फलों वाला है।

मोक्ष ही इसका बीन्सार-मींजी है।

यह मेरु पर्वत के शिखर पर चूलिका के समान मोक्ष-कर्म क्षय के निर्लोभता स्वरूप मार्ग का शिखर है।

इस प्रकार का अपरिग्रह रूप उत्तम संवर रूपी जो वृक्ष है, वह अन्तिम संवरद्वार है। अपरिग्रह महावृत आराधक के अकल्पनीय द्रव्य—

६४६. ग्राम, आकर, नगर, खेड, कवंट, मंडव, द्रोणमुख, पत्तन अथवा आश्रम में रहा हुआ कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह अल्प भूत्य वाला हो या बहुमूल्य हो, प्रमाण में छोटा हो अथवा बड़ा हो, वह त्रसकाय-शंख आदि हो या स्थावरकाय—रत्न आदि हो, उस द्रव्य समूह को मन से भी ग्रहण करना नहीं कल्पता, अर्थात् उसे ग्रहण करने की इच्छा करना भी योग्य नहीं है।

चाँदी, सोना, क्षेत्र (खुली भूमि), वास्तु (मकान-दुकान आदि) भी ग्रहण करना नहीं कल्पता।

न दासी-दास-भयक-पेस-हय-गय-गवेलगं च।

न जाण-जुग्ग-सयणाइ, न छत्तकं, न कुंडिया, न उवाणहा ।

न पेहुण-बीयण-तालियंटका ।

न यावि अय तउय तंब-सीसक-कंस-रयत-जातरूव-मणि-मुत्ता-धार-पुडक-संख-दंत-मणि-सिग-सेल-काय वरचेल-चम्म-पत्ताई-महरिहाई, परस्त अज्झीववायलोम जणणाइ परियड्ढेउं गुणवओ।

न यावि पुष्क-फल-कंद-मूलादियाई, सण-सत्तरसाई, सन्त्र-धन्नाई तिहि वि जोगेहि परिघेत्तुं शोसह-मेसज्ज-मोयणहुवाए संज्ञां ।

प० -- कि कारणं ?

उ०—अपरिमित-णाण-दंमणधरेहि सीलगुण-विणय-तव-संजम-नायकेहि तित्ययरेहि सव्वजगज्जीव-वच्छलेहि तिलोयमहिएहि जिणवरिदेहि एस जोणी जंगमाणं दिद्वा ।

न कप्पद्व जोणी-समुच्छेदो तेण वज्जंति समणसीहा ।

जं पि य ओदण-कुम्मास-गंज-तप्पण-मंयु-मुज्जिय-पलल-सूप-सक्कुलि-वेढिम-घरसरक-चुन्न-कोसग-पिड-सिह-रिणि-वट्ट-मोयग खोर-दिह-सिष्प-नवनीत तेल्ल-गुल-खंड-मच्छंडिय-मधु-मज्ज-मंस खज्जक-वंजण-विधिमा-दिकं पणीयं उवस्सए परघरे व रन्ने न कप्पति, तं पि सिन्निंह कार्च सुविहियाणं ।

---पण्ह० सु० २. अ० ४, सु० ३-४

दासी, दास, भृत्य—नियत वृत्ति पाने वाला सेवक, प्रेप्य— संदेश ले जाने वाला सेवक, घोड़ा, हाथी, वैल आदि भी ग्रहण करना नहीं कल्पता।

यान—रथ, गाड़ी और युग्य—डोली आदि, शयन और छत्र-छाता आदि भी ग्रहण करना नहीं कल्पता, न कमण्डलु, न जूता,

न मोरपीछी, न वींजना-पंखा और तालवृन्त-ताड़ का पंखा ग्रहण करना कल्पता है।

लोहा, त्रपु, तांवा, सीसा, कांसा, चांदी, सीना. मणि और मोती का आधार सीपर. मपुट, गंख, उत्तम दांत, सींग, गैंल-पापाण, उत्तम कांच, वस्त्र और चमड़ा और इनके बने हुए पात्र भी ग्रहण करना नहीं कल्पता। ये सव मूल्यवान पदार्थ दूसरे के मन में ग्रहण करने की तीव्र आकांक्षा तथा लोभ उत्पन्न करते हैं, उन्हें खींचना, अपनी और झपटना वढ़ाना या जतन से रखना मूल-गुणादि से युक्त भिक्षु के लिए उचित नहीं है।

इसी प्रकार पुष्प, फल, कन्द, मूल आदि तथा सनादि सत्रह प्रकार के धान्य ऐसे समस्त धान्यों को भी परिग्रहत्यागी साधु औपध, भेपज्य या भोजन के लिए त्रियोग—मन, वचन, काय से ग्रहण न करे।

प्र- नहीं ग्रहण करने का क्या कारण है ?

उ० — अपरिभित-अनन्त ज्ञान और दर्शन के घारक, शील-चित्त की मान्ति, गुण — अहिंसा आदि, विनय, तप और संयम के नायक, जगत् के समस्त प्राणियों पर वात्सल्य घारण करने वाले, त्रिलोक-पूजनीय, तीर्थंकर जिनेन्द्र देवों ने अपने केवलज्ञान से देखा है कि ये पुष्प, फल आदि त्रस जीवों की योनि — उत्पत्ति स्थान है।

योनि का उच्छेद—विनाम करना योग्य नहीं है। इसी कारण श्रमणसिंह— उत्तम मुनि पुष्प, फल आदि का परिवर्जन करते हैं।

और जो भी ओदन—करूर, कुल्माप—थोड़ं उबाले उड़द आदि, गंज—एक प्रकार का भोज्य पदार्थ, तपंण—सत्तू, मंथु— बोर आदि का चूणं— आटा, भूंजी हुई घानी—लाई, पलल तिल के फूलों पिष्ट. सूप—दाल, अष्कुली—तिलपपड़ी, बेण्टिम—जलेबी, इमरती आदि, वरसरक नामक भोज्य वस्तु, चूणंकोश—खाद्य विशेष, गुड़ आदि का पिण्ड, शिखरिणी—दही में शक्कर आदि मिलाकर वनाया गया भोज्य—श्रीखण्ड, वट्ट—वड़ा, मोदक—लड्डू, दूघ, दही, घी, मक्खन, तेल, खाजा, गुड़, खांड, मिश्री. मधु, मद्य, मांस और अनेक प्रकार के व्यंजन—शाक, छाछ आदि वस्तुओं का उपाश्रय में या अन्य किसी के खर में अथवा अटवी में सुविहित—परिग्रहत्यागी, शोभन आचार वाले साधुओं को संवय करना नहीं कल्पता है।

# अपरिग्रह महाव्रत के आराधक---- २

अपरिग्गही-

६५०. आवंती के आवंती लोगंसि अपरिग्गहावंती एएसु चेव अप-रिग्गहावंति । —आ. सु. १, अ. ५, सु. १५७

अपरिग्गही समणस्स पडमोवमा—

६५१. बोछिन्द सिणेहमप्यणो कुमुयं सारइयं व पाणियं। से सन्विसणेहविज्जिए, समयं गोयम ! मा पमायए।। — उत्त. अ. १०, गा. २८

सन्ते एगंतपंडिया सन्वत्थ समभावसाहगा— ६५२. जहा अंतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अंतो ।

> अंतो अंतो प्रतिदेहंतराणि पासित पुढो वि सवंताइं। पंडिते पडिलेहाए।

से मितमं परिण्णाय मा य हु लालं पच्चासी। मा तेसु तिरिच्छमप्पाण भावातए।

—आ. सु. १, अ. २, *ड.* ५, सु. ६२

सन्त्रे बाला आसत्ता सन्त्रे पंडिया अणासत्ता— ६५३. आहाकडं चेव निकाममीणे,

> निकामसारी य विसण्णमेसी। इत्थीसु सत्ते य पुढो य बाले, परिगाहं चेव पकुव्वमाणे॥

वेराणुगिद्धे णिचयं करेति,

इतो चुते से दुहमटुदुगां। तम्हा तु मेधावि समिक्ख धम्मं,

चरे मुणी सन्वती विष्पमुक्के ॥

आयं न कुज्जा इह जीवितद्वी,

असन्जमाणो य परिन्वएन्जा । णिसम्ममासी य विणीय गिद्धिं,

> हिंसिणितं वा ण कहं करेज्जा ॥ —सूयः सु. १, अ. १०, गा. ८-१०

अपरिग्रही-

६५०. इस जगत में जितने अपरिग्रही हैं वे पदार्थों (वस्तुओं) में (मूर्छा न रखने और उनका संग्रह न करने के कारण) अपरि-ग्रही हैं।

अपरिग्रही श्रमण को पद्म की उपमा

६५१. जिस प्रकार शरद्-ऋतु का कुमुद (रक्त-कमल) जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तू अपने स्नेह का विच्छेदन कर निर्लिप्त बन। हे गौतम! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। सभी एकान्त पण्डित सर्वत्र समभाव के साधक होते हैं— ६५२. (यह देह) जैसा भीतर है, वैसा वाहर है, जैसा वाहर है वैसा भीतर है।

इस शरीर के भीतर अशुद्धि भरी हुई है, साधक इसे देखे। देह से झरते हुए अनेक अशुचि स्रोतों को भी देखें। इस प्रकार पंडित पुरुष शरीर की अशुचिता (तथा काम-विपाक) को भनी-भांति देखें।

वह मितमान् साधक (उक्त विषय को) जानकर तथा त्याग कर लार को न चाटे—वमन किये हुए भोगों को पुनः सेवन न करे। अपने को तियंक् मागं में (काम-भोग के बीच में अथवा ज्ञान-चारित्र से विपरीत मागं में) न फंसाए। सभी बाल जीव आसक्त हैं, सभी पण्डित अनासक्त हैं— ६५३. जो साधु आधाकमं आदि दोपदूषित आहार की कामना करता है, जो निमन्त्रण पिंड आदि आहार की गवेपणा करता है, वह (पाश्वंस्थ आदि कुशीलों के) मार्ग की गवेपणा करता है जो स्त्रियों के विलास आदि अलग-अलग हास्य में आसक्त होकर परिग्रह का संचय करता है।

(परिग्रह अर्जन के निमित्त) प्राणियों के साथ जन्म-जन्मातर तक वैर में गृद्ध होकर वह पाप कर्म का संचय करता है। वह यहां से च्युत होकर दु:खप्रद स्थानों में जन्म नेता है। इसलिए मेघावी मुनि धर्म की समीक्षा कर सब ओर से सर्वथा विमुक्त होकर संयम की चर्या करे।

साघु इस लोक में चिरकाल तक जीने की इच्छा से आय (इच्योपार्जन या कर्मोपार्जन) न करे, तथा स्त्री-पुत्र आदि में अनासक्त रहकर संयम में पराक्रम करे। साघु पूर्वापर विचार करके कोई बात कहे। शब्दादि विषयों से आसक्ति हटा ले तथा हिंसायुक्त कथा न कहे। अणासत्तो एव मरणा मुच्चइ—

६५४. जरामच्च वशोवणीते गरे सततं मुद्दे धम्मं णामिजाणित । पातिय आतुरे पाणे अप्पमत्तो परिव्वए।

मंता एवं मतिमं पास, आरंमजं दुक्लमिणं ति णस्वा,

मायी प्रमायी पुणरेति गरमं । उबेहमानो सद्द-रुवेसु अंजू माराभिसंकी मरणा पमुच्चति । —आ• सु• १, अ• ३, उ**. १**, सु**. १**०८

अनासत्तो एव सव्वहा अहिसओ भवइ-६४४. आतेबिता एयमट्ठं इच्चेवेगे समुद्धिता ।

> तम्हा तं बिद्धयं नासेवते जिस्सारं पासिय जाणी । उवबायं भयनं जन्मा, अण्णं चर माहणे।

से न छने, न छणावए, छणंतं णाणुजाणति ।

निम्बिद निद्धि अस्ते प्रयासु ।

अगोमबंसी जिसको पावेहि कम्मेहि ।

—आ. सु. १, **ज. ३, उ. २, सु. ११**६

कामभोगेसु अगिद्धो णियंठो—

६५६. अभ्नातिविष्टेणऽधियासएउजा, नी पूयणं तवसा आयहेउजा । सब्देहि क्वेहि असज्जमाणे, सध्वेहि कामेहि विणीय गेहि ॥

> सम्बाई संगाई अध्रुच्छ धीरे, सत्याई दुवलाई तितिवलमाणे । मूय. मु. १, अ. ७, गा. २७-२८

अनासक्त ही मरण से मुक्त होता है-.

६५४. बुढ़ापे और मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मनुष्य (देहादि की थासक्ति से) सतत मूड़ बना रहता है। वह धर्म को नहीं जान सकता। (आसक्त) मनुष्यों को शारीरिक—मानसिक दु:खों से थातुर देखकर साधक सतत अप्रमत्त होकर विचरण करे।

हे मतिमान् ! तु मननपूर्वक इन प्राणियों को देख । यह दुःख आरम्भजण्य (प्राणी) हिंसाजनित है, यह जानकर तू-अप्रमत्त वन)

मायो और प्रमादी मनुष्य वार-वार जन्म लेता है।

शब्द और रूप आदि के प्रति जो उपेक्षा करता है-(राग-द्वेप नहीं करता है) वह ऋजु होता है जो मृत्यु के प्रति सदा वार्णांकित (सतकं) रहता है और मृत्यु (के भय) से मुक्त हो जाता है।

आसक्त ही हमेशा अहिंसक होता है-

६४४. कई व्यक्ति असंयम का आचरण करके अंत में संयम-साधना से संलग्न हो जाते हैं अतः वे पुनः इसका सेवन नहीं करते हैं।

हे ज्ञानी ! विषयों को निस्सार देखकर (तू केवल मनुष्यों के ही जन्म-मरण नहीं) देवों के उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) निश्चित हैं, वह जानकर हे महान् ! तू अनन्य (संयम या मोक्ष मागं) का आचरण कर।

वह (संयमी मुनि) प्र.णियों की हिंसा स्वयं न करे, न दूसरों से हिसा कराए और न हिसा करने वाले का अनुमोदन करे।

तू (कामभोगजनित आमोद-प्रमोद से विरक्त होकर) स्त्रियों में अनुरक्त मत बन।

परम उच्च को देखने वाला पाप कर्मों में उदासीन रहता है।

कामभोगों में अनासक्त निर्श्रन्थ-

६५६. मुनि अज्ञातिपण्ड (अपरिचित घरों से लाये हुए भिक्षाघ) में अपना निर्वाह करे, तपस्या के द्वारा अपनी पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छा न करे, शब्दों और रूपों में अनासक्त रहता हुवा समस्त काम-भोगों से आसक्ति हटावे।

धीर साधक सर्वसंगों को त्याग कर, सभी दु:खों को सहन अकिसे अगिदे अणिएयचारी, अभयंकरे भिवकू अणाविसप्पा ॥ करता हुआ वह अखिल (ज्ञान-दर्णन-चारित्र से पूर्ण) हो, अना-सक्त (विषयभोगों में अनासक्त हो) अनियतचारी, अप्रतिवद्ध-विहारी (और अभयंकर) जो न स्वयं भयभीत हो और न दूसरों को भयभीत करे (तथा) निर्मल चित्तवाला हो।

परिच्चाई समणाणं पमाय णिसेहो-

६५७. चिच्चाण धणं च मारियं, पव्वइओ हि सि क्षणगारियं। मा वन्तं पुणो वि आइए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

> अवउज्झियं मित्तबन्धवं, विउलं चेव धणोहसंचयं। मा तं बिइयं गवेसए, समयं गोयम ! मा पमायए॥ ---उत्त. व. १०, गा. २६-३०

सलुद्धरो समणो-

६५८. महयं पलिगीव जाणिया, जा वि य वंदण-पूयणा इहं। सुहुमे सल्ले हुरुद्धरे, विदुमं ता पयहेज्ज संथवं॥ —सूय. सु. १, अ. २, उ २, गा. ११

चाईणं देवगई—

६५९. गवासं मणिकुंडलं, पसवो दासपोरुसं। सब्बमेयं चइताणं, कामरूवी भविस्ससि ॥

— उत्त. अ. ६, गा. <sup>५</sup>

धीरा धम्मं जाणंति-६६०. आसं च छंदं च विगिच धीरे।

> तुमं चेव तं सल्लमाहट्टु । जेण सिया तेण णो सिया।

इणमेव णावबुज्झंति जे जणा मोहपाउडा ।

—आ. सु**. १**, अ. २, उ. ४, सु. ८३

#### घुवचारिणो कम्मरयं घुणंति —

६६१. आयाण भो ! सुस्सूस भो ! घूतवादं पवेदियस्सामि । इह खलु अत्तताए तेहि तेहि कुलेहि अभिसेएण अभिसंभूता अभि-संजाता अभिणिम्बद्धा अभिसंवुद्धा अभिसंबुद्धा अभिणिक्खंता अजुपुब्वेणं महामुणी ।

तं परक्कमंतं परिदेवमाणा 'मा णे चयाहि' इति ते वदंति । छंदोवणीता अज्झोववण्णा अक्कंदकारी जणगा रुदंति।

त्यागी श्रमणों के लिए प्रमाद का निषेध-

६५७. धन और पत्नी का त्याग कर तू अनगार-वृत्ति के लिए घर से निकला है, अतः वमन किये हुए - कामभोगों को फिर से स्वीकार न कर। हे गौतम! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

मित्र, वान्धव और विपुल धनराशि को छोड़कर फिर से उनकी गवेषणा मत कर। हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत

शल्य को समाप्त करने वाला ही श्रमण होता है--६४६. जो वंदना और पूजा है वह महाकी चड़ है, उसे भी इस लोक में या जिन-शासन में स्थित निद्वान् मुनि गर्वरूप सूक्ष्म एवं कठिनता से निकाला जा सकने वाला शल्य जानकर उस संस्तव का परित्याग करे।

त्यागियों की देवगति-

६४६. गाय, घोड़ा, मणि, कुण्डल, पशु, दास और पुरुष-समूह-इन सबको छोड़। ऐसा करने पर तू काम-रूपी (इच्छानुकूल रूप वनाने में समर्थ) होगा।

धीर पुरुष धर्म को जानते हैं -

६६०. हे धीर पुरुष ! तू आशा और स्वच्छन्दता (मनमानी) का त्याग कर दे।

उस भोगेच्छा रूप शत्य का सृजन तूने स्वयं ही किया है।

जिस भोग सामग्री से तुझे सुख होता है उससे सुख भी नहीं होता है। (भोग के बाद दु.ख है।)

जो मनुष्य मोह की सघनता से आवृत हैं, ढके हैं, वे इस तथ्य को, उक्त आशय को-कि पौद्गलिक साधनों से कभी सुख मिलता है, कभी नहीं, वे क्षणभंगुर हैं, तथा वे ही शल्य (कांटा) रूप है; नहीं जानते हैं।

ध्रुवचारी कर्मरज को धुनते हैं-

६६१ हे मुने ! समझो, सुनने की रुचि करो, मैं धूतवाद का निरूपण करूँगा, इस संसार में आत्मभाव से प्रेरित होकर, उन कुलों में शुक्रशोणित के अभिवेक-अभिसिचन से माता के गर्भ में कललरूप हुए, फिर प्रसव होकर संवर्द्धित हुए, तत्पश्चात् अभि-सम्बुद्ध हुए, फिर धर्म श्रवण करके विरक्त होकर अभिनिष्क्रमण किया। इस प्रकार ऋमशः महामुनि वनते हैं।

मोक्षमार्ग संयम में पराक्रम करते हुए उस मुनि के माता-पिता आदि करुण विलाप करते हुए यों कहते हैं---''तुम हंमें मत छोड़ो, हम तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार व्यवहार करेंगे, तुम पर हमें ममत्व है।" इस प्रकार आक्रन्दन करते हुए वे रुदन करते हैं।

अतारिसे मुणी ओहं तरए जणगा जेण विष्पजढा।

सरणं तत्थ णो समेति । किह णाम से तत्थ रमति ।

एतं णाणं सया समणुवासेजजाति ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. १, सु. १**८१-१**८२

सामण्णरहिया समणा--

६६२. जे धम्मलद्वं विणिहाय मुंजे,

विवडेण साहद्दु य जी सिणाति ।

जो घोवति लूसयती व वत्यं,

अहाऽऽहु से णागिषयस्य दूरे।।

कम्मं परिष्णाय दर्गसि धीरे,

वियडेण जीवेज्ज य आदिमोक्खं।

से बीय-कंदाति अमुंजमाणे,

विरते तिणाणादिसु इत्यियासु ॥

में मायरं पियरे च हेच्चा,

ऽगारं तहा पुत्त पसुं धणं च।

शुलाई जे धावति सादुगाई,

अहाऽउहु से सामणियस्स दूरे॥

कुलाइं जे धावति सादुगाई,

आघाति धम्मं उदराणुगिदै।

अहाटु से आयरियाण सतंसे,

जे लाबद्दज्जा असणस्स हेउं।।

निवसम्य दोणे परभोयणिम,

मुहमंगितओबरियाण्गिदे ।

नीवारगिद्धे व महावराहे,

अदूर एवेहति घातमेव ॥

अष्ट्रस पाणिस्सहलोइयस्सं,

अणुष्पियं भारति सेवमाणे।

पासस्ययं चेव कुसीलयं च,

निस्सारए होति जहा पुसाए॥ ---सूय, सु. १, अ. ७, गा. २१-२६

पंच आसवदाराए—

६६३. पंच आसवदारा पण्णत्ता, तं जहा-

१. मिच्छत्तं, २. अविरद्द, ३. पमाया, ४. कसाया,

५. जोगा। — सम. समवाय ५, सु. १

जिसने माता-पिता को छोड़ दिया है ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है न ही संसार-सागर को पार कर सकता है।"

वह मुनि (स्वजनों का विलाप-रुदन सुनकर) उनकी शरण में नहीं जाता। वह तत्वज्ञ पुरुप भला कैसे उस (गृहवास) में रमण कर सकता है ?

मुनि इस ज्ञान को सदा (अपनी आत्मा में) अच्छी, तरह वसा ले।

श्रामण्य रहित श्रमण--

६६२ जो भिक्षा से प्राप्त अन्न का संचय कर भोजन करता है, जो गरीर को संकुचित कर निर्जीव जल से स्नान करता है, जो कपड़ों को घोता है उन्हें फाड़कर छोटे और सांघ कर बड़े करता है, वह नागन्य (श्रामण्य) से दूर है, ऐसा कहा है।

जल के सभारंभ से कर्म-बंध होता है, ऐसा जानकर धीर मुनि मृत्यु पर्यन्त निर्जीव जल से जीवन विताए। वह वीज, कंद आदि न खाए, स्नान आदि तथा स्त्रियों से विरत रहे।

जो माता, पिता, घर, पुत्र, पशु और धन को छोड़कर स्वादु भोजन वाले कुलों की ओर दौड़ता है, वह श्रामण्य से दूर है, ऐसा कहा है।

जो स्वादु भोजन वाले कुलों की ओर दौड़ता है, पेट भरने के लिए धर्म का आख्यान करता है और जो भोजन के लिए अपनी प्रशंसा करवाता है, वह आयं श्रमणों की गुण-संपदा के सीवें भाग से भी हीन होता है।

जो अभिनिष्क्रमण कर गृहस्थ से भोजन पाने के लिए दीन होता है, भोजन में आसक्त होकर दाता की प्रशंसा करता है वह चारे के लोभी विणालकाय सुअर की भांति शोघ्र ही नाश को प्राप्त होता है।

ं जो इहलीकिक अन्न-पान के लिए प्रिय वचन बोलंता है, पाम्बंस्था और कुमीलता का सेवन करता है वह पुअाल की भौति निस्सार हो जाता है।

पाँच आस्रव द्वार—

६६३. पांच आस्रव द्वार वताये हैं, जैसे---

(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग ।

**\***\*

# परिग्रह का स्वरूप-३

परिगाहसरूवं-

६६४. आवंती के आवंती लोगंसि परिग्गहावंती, से अप्पं वा बहुं बा अणुं वा थूल वा, चित्तमंत वा, अचित्तमंतं वा एतेसु चेव परिग्गहावंती ।

एतदेवेगेसि महदभयं भवति ।

लोगवित्तं च णं उवेहाए।

एते संगे अविजाणतो । — आ. सृ. १, अ. ४, सु. १४४ परिगाहपावस्स फलं दुक्खं—

६६४. तं परिगिज्झं हुपयं चज्प्पयं अभिनुंजियाणं संसिचियाणं तिविधेग जा वि से तत्य मत्ता भवति अप्पा वा, व्हुगा वा।

से तत्य गढिते चिट्ठति भोयणाए।

ततो से एगदा विष्परिसिट्टं संसूतं महोवकरणं भवति ।

तं पि से एगदा दायादा विभयंति, अदत्तहारो वा सेऽवहरति, रायाणो वा से विलुंपंति णस्सति वा से, विणस्सति वा से, अगारवाहेण वा से डज्झति।

इति से परस्तऽहाए कूराइं कम्माइं वाले पकुटवमाणे तेण दुक्खेण मुद्दे विष्परियासमुवेति ।

मुणिणा हु एतं पवेदितं ।

अणोहंतरा एते, जो य ओहं तरित्तए।

परिग्रह का स्वरूप—

६६४. इस जगत् में जितने भी प्राणी परिग्रह वाले हैं, वे अन्य या बहुत, सूक्ष्म या स्यूल, सचित या अचित्त वस्तु को ग्रहण करते हैं। वे इनमें आसक्त होने से ही परिग्रहवान् है।

यह परिग्रह ही परिग्रहियों के लिए महाभय का कारण होता है।

साधको ! असंयमी-परिग्रही लोगों के वित्त-धन या वृत (संज्ञाओं) को देखो ।

जो आसक्तियों को नहीं जानता, वह महाभय को पाता है।
परिग्रह पाप का फल दुःख—

६६५. वह परिग्रह में आसक्त मनुष्य द्विपद (मनुष्य-कर्मंचारी) चतुष्पद (पशु आदि) का परिग्रह करके उनका उपयोग करता है। उनको कार्य में नियुक्त करता है। फिर धन का संग्रह-संचय करता है। अपने, दूसरों के और दोनों के सम्मिलित प्रयत्नों से (अपनी पूर्वीजित पूंजी, दूसरों का श्रम तथा बुद्धि तीनों के सह-योग से) उनके पास अल्प या बहुत मात्रा में धन संग्रह हो जाता है।

वह उस अर्थ में गृद्ध-आसक्त हो जाता है और भोग के लिए संरक्षण करता है।

पश्चात् विविध प्रकार के भोगोपभोग करने के बाद वची हुई विपुल अयं सम्पदा से महान् उपकरण वाला वन जाता है।

एक समय ऐसा आता है, जब उस सम्पत्ति में से दामाद-वेटे-पोते हिस्सा वंटा लेते हैं, चोर चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं या वह नष्ट विनष्ट हो जाती है तथा गृहदाह के साथ जल जाती है।

इस प्रकार वह अज्ञानी पुरुष, दूसरों के लिए करूर कर्म करता हुआ अपने दु:ख उत्पन्न करता है, फिर उस दु:ख से त्रस्त होकर सुख की खोज करता है, पर अन्त में उसके हाथ दु:ख ही लगता है इस प्रकार वह मूढ़ विपर्यास को प्राप्त होता है।

भगवान ने यह वताया है—(जो ऋूर कर्म करता है, बह मूड़ होता है। मूढ़ मनुष्य सुख की खोज में वार-बार दुःख प्राप्त करता है।)

ये मूढ़ अनोघंतर अर्थात् संसार प्रवाह को तैरने में समर्थ नहीं होते एवं प्रव्रज्या लेने में असमर्थ रहते हैं। अतीरंगमा एते जो य तीरं गमित्तए।

अपारंगमा एते, णो य पारं गमितए।

आयाणिज्जं च आदाय तिम्म ठाणे ण चिट्ठति । बितहं पष्प बेत्तण्णे तिम्म ठाणंमि चिट्ठति ॥ —आ. सु १, अ. २, उ. ३, सु. ७६

माउरस्यं चेव अवुज्समाणे,

ममाति से साहसकारि मंदे। अही य रातो परितप्पमाणे,

अट्टो सुपूढे अजरामरव्य ॥

जहाहि विसं पसवी य सब्दे,

जे यांघवा जे य निता य मिता। सासप्तती सी वि य एइ मोहं,

अन्ने जणा तंसि हरंति वित्तं।।
— मूय. मु १, अ. १०, गा. १८-१६

परिगाहे आसत्ति णिसेहो—
परिगाहाओ अप्पाणं अवसनकेन्ना ।
अण्णहा णं पासए परिगहेन्ना ।

एस मगो आरिएहिं, पवैदिते, जहेत्य कुसले जीवलिविज्जासि ति बेनि ।

—आ. मु. १, अ. २, **ड. ५, सु ६६(घ)** 

परिग्गहं महाभयं-

६६६. से मुपबिबुद्धं मुविणियंति णच्चा पुरिसा परमचक्तू । विप-रिक्कम एतेसु चेव बंभचेरं ति बेमि ।

—आ. मु. १, व. ४, उ. २, मु. १४४

परिगाहमृत्ति एव मृत्ति— ६६७. [यावरं जंगमं चेव, धणं धण्णं उवक्षरं। पक्तमाणस्स कम्मेहि, नासं दुक्खाउ मोयणे।]

—- **उत्त. व. ६, गा. ५** 

परिगाहेण दुहं अपरिगाहेणं सुहं —

६६८. घम्मस्स य पारए मुणी, आरम्भस्स य अंतए ठिए। सोयति य म ममाइणी, नो य लमंति णियं परिगाहं॥ वे अतीरंगम हैं. तीर-किनारे तक पहुँचने में (मोह कर्म का क्षय करने में) समर्थ नहीं होते।

वे अपारंगम है,—पार—(संसार के उस पार निर्वाण तक) पहुंचने में समर्थ नहीं होते हैं।

वह (मूढ़) आदाणीय-सत्यमागं (संयम पथ) को प्राप्त करके मो उस स्थान में स्थित नहीं हो पाता। अपनी मूढ़ता के कारण वह असत्मागं को प्राप्त कर उसी में ठहर जाता है।

बायु-क्षय को नहीं समझता हुआ ममत्वशाली पापकर्म करने का साहस करता रहता है। वह दिन-रात चिन्ता से संतप्त रहता है। वह मूढ़ स्वयं को अजर-अमर के समान मानता हुआ (धन आदि पदाय) में मोहिंत रहता है।

नमाधि का इच्छुक व्यक्ति धन और पणु आदि सव पदार्थों का (ममत्व) त्याग करे। जो वान्धव और प्रिय मित्र हैं, वे वस्तुतः लोकोत्तर उपकार नहीं करते हैं तथापि मनुष्य उनके वियोग से भोकाकुल होकर विलाप करता है, और मोह को प्राप्त होता है। (उनके मर जाने पर) उसके (द्वारा अत्यधिक कष्ट से उपा-जित) धन का दूसरे लोग ही हरण कर लेते हैं। परिग्रह में आसक्ति का निषेध—

परिग्रह से स्वयं को दूर रखे।

जिस प्रकार गृहस्य परिग्रह को ममत्व भाव से देखते हैं उस प्रकार न देखे, अन्य प्रकार से देखें और परिग्रह का वर्जन करे।

यह (अनासक्ति का) मार्ग आर्य—तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया है, जिससे कुशल पुरुष (परिग्रह में) लिप्त न हो। ऐसा मैं कहता हूँ।

परिग्रह महाभय-

६६६. (परिग्रह महाभय का हेतु है) यह (प्रत्यक्षज्ञानी के द्वारा) सम्यक् प्रकार से दृष्ट और उपदेशित है। (इसलिए) परमचक्षु-प्मान् पुरुष (परिग्रह-संयम के लिए) पराश्रम करे। परिग्रह का संयम करने वालों में ही ब्रह्मचयं होता है। ऐसा मैं कहता हूँ।

परिग्रह मुक्ति ही मुक्ति है—

६६७. (चल और अचल सम्पत्ति, धन, धान्य और गृहोपकरण— ये सभी पदार्थं कर्मों से दुःख पाते हुए प्राणी को दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं।)

परिग्रह से दु:ख-अपरिग्रह से सुख-

६६८. जो पुरुष धर्म का पारगामी है और आरम्भ के अन्त (अभाव) में स्थित है, (वही) मुनि है। ममत्वयुक्त पुरुष शांक करते हैं, फिर भी अपने परिग्रह को नहीं पाते। 280

इए लोगे दुहावहं विक, परलोगे य दुहं दुहावहं। तं, इति विज्जं की गारमावसे ?।। विद्धंसणधम्ममेव ---सूय. सु. १, अ. २, गा. ६-१०

## सुहोवाय परूवणं—

६६१. आयावयाही चय सोगमल्लं. कामे कमाही कमियं खु दुवखं। छिदाही दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए।। — दस. अ. २, गा. **५** 

#### तण्हाए लयोवमा—

६७०. प०-अन्तोहियय- संभूया. लया विटुइ गोयमा ! फलेइ विसभवखीणि सा उ उद्धरिया कहं ? ॥

> उ० - तं लयं सब्बसो छिता, उद्धरिता समूलियं। विहरामि जहानायं, मुक्को मि विसमक्खणं ॥

> प - लया य इइ का वृत्ता, केसी गोयममब्बवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्बनी।।

> उ०-भवतण्हा लया वुत्ता, भीमा भीमफलोदया। तमुद्धरित्तु जहानायं, विहरामि महामुणी।।

> > --- उत्त. अ. २३, गा. ४४-४८

## अदूलोलुपा दंडं समारमंति—

६७१. अहो य राओ य परितव्यमाणे कालाकालसमुद्रायी संजोगद्वी अद्वालोभी आलुंपे सहसदकारे विणिविद्वचित्ते एत्य सत्ये पुणो पुणो ।

> से आतवले, से णातवले, से मित्तवले, से पेच्चवले, से देवबले, से रायवले, से चोरवले, से अतिथिबले, से किवणवले, से समणबले,

> इच्चेतेहि विरूवरूवेहि कज्जेहि दंडसमादाणं, संपेहाए भया कज्जंति, पावमोक्खो त्ति मण्णमाणे अदुवा आसंसाए ।

परिग्रह इस लोक में दुःखं देने वाला है और परलोक में भी दु:ख उत्पन्न करने वाला है, तथा वह विध्वंसक (विनश्वर) स्वभाव वाला है, ऐसां जानने वाला कौन पुरुप गृह-निवास कर

#### सुखी होने के उपाय का प्ररूपण-

६६९. अपने को तपा। सुकुमारता का त्याग कर। काम-विषय-वासना का अतिक्रम कर । इससे दुःख अपने-आप अतिकांत हो जाएगा। द्वेष भाव को छिन्न कर, राग-भाव को दूर कर। ऐसा करने से तु संसार (इहलोक और परलोक) में सुखी होगा।

# तृष्णा को लता की उपमा-

६७०. प्र०— 'है गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न एक नता है। उसके विप-तुत्य फल लगते हैं। उसे तुमने कैसे उखाड़ा ?"

उ॰ — "उस लता को सवंथा क। टकर एवं जड़ से उलाइकर नीति के अनुसार में विचरण करता हूँ। अतः में विपफल खाने से मुक्त हूँ।"

प्र० — केशी ने गौतम को कहा — "वह लता कौन सी है ?" केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा-

उ०-"भवतृष्णा ही भयंकर लता है। उसके भयंकर परि-पाक वाले फल लगते हैं। हे महामुने ! उसे जड़ से उखाड़कर मैं नीति के अनुसार विचरण करता हूँ।" अर्थलोलुप हिंसा करते हैं —

६७१. (जो विषयों से निवृत्त नहीं होता) वह रात-दिन परितप्त रहता है। काल या अकाल में (धन आदि के लिए) सतत प्रयत्न करता रहता है। विषयों को प्राप्त करने का इच्छुक होंकर वह धन का लोभी वनता है। चोर व लुटेरा बन जाता है। उसका चित्त व्याकुल व चंचल बना रहता है और वह पुन:-पुन: शस्त्र-प्रयोग (हिंसा व संहार) करता रहता है।

वह आत्मवल (शरीर वल). ज्ञातिवल, मित्रवल, प्रैत्य वल, देववल, राजवल, चोरवल अतिथिवल, कृपणवल और श्रमण-बल का संग्रह करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों (उपक्रमों) द्वारा दण्ड (हिंसा) का प्रयोग करता है।

कोई व्यक्ति किसी कामना के लिए दण्ड का प्रयोग करता है (अथवा किसी अपेक्षा से) कोई भय के कारण हिंसा आदि करता है। कोई पाप से मुक्ति पाने की भावना से (यज्ञ-विल आदि द्वारा) हिंसा करता है। कोई किसी आशा (अप्राप्त को प्राप्त करने की लालसा) से हिंसा-प्रयोग करता है।

तं परिण्णाय मेहावी णेवसयं एतेहि कज्जेहि वंडं समारंभेज्जा, े जीवेडकां एतेहि कजिहि दंडं समारंमावेज्जा, जैवडको एतेहि कज्जेहि दंडं समारंभंते समणुजाणेज्जा । एस माने आरिएहिं पवेबिते जहेत्य कुसले णोवलियेनास्सि ---- बा: मु: १; ब. २, उ. २, सु. ७२-७४ ः सिंबेमि। लोभ-णिसेहो -

६७२. कसिणं पि जो इमं लोयं, पिडपुण्णं दलेज्ज इनकस्स । तेगावि से म संतुहसे, इइ बुप्पूरए इमे आया ॥

> जहा लामो तहा लोमो. लामा लोमो पवड्ढई। करजं, कोडीए वि न निट्टियं।। –उत्त. अ. ८, गा. १६-१७

जीवियंतकरणे वि रोगायंके वि समुदान्ते ओसहाईणं संगह-णिसेहो--

६७३. जं विय ममणस्य सुविहियस्य उ रोगायंके बहुत्रगारंमि समुष्पन्ते ।

वाताहिक-पित्त-सिम-अइरित्त-कुविय-तह-सिन्नवातजाते व उदयपत्ते ।

- चन्नल-बल-विडल-भवखर-पगारदुब्दे ।

असुह-कड्य-फरसे ।

भग्डकलविवागे । महबमए जीवियंतकरणे।

सध्वसरीरविरतावणकरे न कव्यद्द तारिसे वि तह अप्यणी परस्स वा ओसह-मेसज्जं मत्त-पाणं च तं पि संनिहिक्तयं। —पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. ७

असणाईणं संगह-निसेहो-६७४. तहेत्र असणं पाणगं वा, विविहं खाइन साइमं लिमता। होही अट्ठो सुए परे वा, तं न निहे न निहावए जे स भिक्खू। --दस. थ. १०, गा. ५

सिप्तिहि च न कुवैज्जा, लेवमायाए संजए। (पनवी पर्स समादाय, निरंतेनको परिस्वए ॥ - जन्म के हैं गार्

— उत्त. व. ६, गा. १५

यह जानकर मेघावी पुरुप पहले वताये गयें प्रयोजनों के लिए स्वयं हिंसा न करे, दूसरों से हिंसा न करवाये तथा हिंसा करने वाले का अनुमोदन न करे।

यह मार्ग आर्य-पुरुपों ने (तीर्थंकरों ने) वताया है। कुशल पुरुष इनःविषयों में लिप्त न हों। ऐसा मैं कहता हूँ। 😁 लोभ-निषेध---

६७२. धन्य धान्य से परिपूर्ण यह समूचा लोक भी यदि कोई किसी को दे दे—उतसे भी वह सन्तुष्ट हों होता - तृप्त नहीं होता, इतना दुप्पूर (लोभाभिभूत) है यह आत्मा।

जैसे-जैसे लाभ होता है, वैसे-वैसे लोभ बढ़ता है। दो-माशा सोने से निष्पन्न होने वाला कार्य करोड़ों (स्वर्ण-मुद्राओं) से भी पूरा नहीं हुआ।

जीवनविनाशी रोग होने पर भी औपघादि के 'संग्रह का निपेध —

६ ६३. सुविहित — आगमानुकूल चारित्र का परिपालन करने वाले साधु को यदि अनेक प्रकार के रोग और आतंक (जीवन को संकट या कठिनाई में डालने वाली व्याघ्नि) उत्पन्न हो जाय।

वात-पित्त या कफ का अतिगय प्रकोप हो जाय, अथवा सिन्नपात (उक्त दो या तीनों दोपों का एक साथ प्रकोप) हो जाए।

इसके कारण उज्ज्वल अर्थात् सुंख के लेशमात्र से रहित प्रवल, विपुल, दीर्घकाल पर्यन्त कर्केश - अनिष्ट एवं प्रगाढ़ अर्थात् अत्यन्त तीव्र दुःख उत्पन्न हो ंजाये।

वह दुःख अणुभ या कटुक द्रव्य के सीमान (असुख-अनिष्ट रूप) हो, परुप (कठोर) हो,

दु:खमय दारुण फल वाला हो,

महान् भय उत्पन्न करने वाला हो, जीवन का अन्त करने वाला हो,

रामग्र शरीर में परिताप उत्पन्न करने वाला हो, तो ऐसा दुःख उत्पन्न होने की स्थिति में भी स्वयं अपने लिए तथा दूसरे : साधु के लिए औपघ, भैपज्य, आहार तथा पानी का संचय करके रखना नहीं कल्पता है।

अशनादि के संग्रह का निषेध-

६७ '. पूर्वोक्त विधि से विविध अग्रन, पान, खाद्य और स्वाद्य को प्राप्त कर कल या परसों काम आयेगा—इस विधि से जो न सिन्निधि (संचय) करता है और न कराता है - वह भिक्ष है।

संयभी मुनि लेप लगे उतना भी संग्रह न करे वासी न रखे। पक्षी की भौति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पान लैकर भिक्षा के लिए पर्यटन करे।

बाला कूरकम्माइं कुव्वंति-६७५. ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति ।

> जेहि वा सिंद्ध संवसित ते व णं एगया णिगया पुटिंव परि-वयंति, सो वा ते णियए पच्छा परिवएज्जा।

णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा।

तुमं पि तेसि णासं ताणाए वा सरणाए वा । जाणिलु दुक्खं पत्तेयं सायं।

भोगामेव अणुसोयंति,

इहमेगेसि माणवाणं तिविहेण जावि से तत्थ मत्ता भवति अप्पा वा बहुया वा।

से तत्य गढिते चिट्टति भोयणाए।

ततो से एगया विष्परिसिद्धं संभूतं महोवकरणं भवति तं पि से एगया वायावा विभयंति, अवसहारो वा सेऽवहरंति, रायाणो वा से विलुपंति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से, अगारदाहेणं वा से डज्झति।

इति से परस्स अट्टाए कूराइं कम्माइं बाले पकुरवमाणे तेण दुक्लेण मूढे विप्परियासमुवेति ।

—आ. सु. १, अ. २ ,उ. ४, सु. ≈१-५२

मुढा धम्मं न जाणंति — ६७६. थीभि लोए पव्वहिते।

ते मो ! वदंति एयाइं आयतणाई ।

से दुक्खाए मोहाए माराए णरगाए नरगतिरिक्खाए।

सततं मूढे धम्मं णाभिजाणति । उदाहु बोरे--अप्पमादो महामोहै, वालजीव क्रूर कर्म करते हैं-

६७५. कभी एक समय ऐसा आता है, जब उस अर्थ-संग्रही मनुष्य के शरीर में (भोग-काल में) अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

वह जिनके साथ रहता है, वे ही स्व-जन एकदा (रोगग्रस्त होने पर) उसका तिरस्कार व निन्दा करने लगते हैं। बाद में वह भी उनका तिरस्कार व निन्दा करने लगता है।

हे पुरुष ! वे स्वजनादि तुझे त्राण देने में, शरण देने में समयं नहीं हैं।

तू भी उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं है। दुःख और सुख प्रत्येक आत्मा का अपना अपना है, यह जानकर (इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करे)।

कुछ मनुष्य, जो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, वे वार-वार भोग के विपय में ही (ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह) सोचते रहते हैं।

यहाँ पर कुछ मनुष्यों को (जो विषयों की चिन्ता करते हैं।) (तीन प्रकार से) अपने, दूसरों के अथवा दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से अल्प या बहुत अर्थ-मात्रा (धन-सम्पदा) हो जाती है। वह फिर इस अर्थ-मात्रा में आसक्त होता है। भोग के लिए उसकी रक्षा करता है।

भोग के बाद बची हुई विपुल सम्पत्ति के कारण वह महान् वैभव वाला वन जाता है। फिर जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब दामाद हिस्सा बँटाते हैं, चोर उसे चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं, वह अन्य प्रकार से नष्ट-विनष्ट हो जाती है। गृह दाह आदि से जलकर भस्म हो जाती है।

अज्ञानी मनुष्य इस प्रकार दूसरों के लिए अनेक क्रूरकमं करता हुआ (दु:ख के हेतु का निर्माण करता है) फिर दु:खोदय होने पर वह मूढ़ वनकर विपर्यास भाव को प्राप्त होता है। मूर्ख धर्म को नहीं जानते हैं—

६७६. यह संसार स्त्रियों के द्वारा पराजित है (अशवा प्रव्यथित-पीड़ित है)

हे पुरुषो । वे (स्त्रियों से पराजित जन) कहते हैं — "ये स्त्रियाँ आयतन हैं।" (भोग की सामग्री है)।

(किन्तु उनका) यह कथन-धारणा दुःख के लिए एवं मोह. मृत्यु, नरक तथा नरकान्तर तियँचगित के लिए होता है।

सतत मूढ रहने वाला मनुष्य धर्म को नहीं जान पाता। भगवान् महावीर ने कहा है-"'महामोह" में अप्रमत्त रहे। अर्थात् विषयों के प्रति अनासक्त रहे।

अलं कुसलस्स पमादेणं, संतिमरणं सपेहाए, मे उरधम्मं सपेहाए। णालं पासं।

अलं ते एतेहि । एतं पास मुणि ! महद्मयं ! णातिवातेज्ज कंचणं ।

--बा. सु. १, ब. २, उ. ४, सु. ८४-६५

बुद्धिमान् पुरुप को प्रमाद से वनना चाहिए। शान्ति (मोक्ष) और मरण (संसार) को देखने-समझने वाला (प्रमाद न करे) यह शरीर क्षणभंगुर धर्म (नाशमान) है, यह देखने वाला (प्रमाद न करे)।

ये भीग (तेरी अतृष्ति की प्यास बुझाने में) समर्थं नहीं हैं। यह देख। तुझे इन भोगों से क्या प्रयोजन है ? हे मुनि! यह देख, ये भोग महान् भय रूप हैं। भोगों के लिए किसी प्राणी की हिसा न करे।

#### \*\*

#### आसक्ति-निषेध-४

सन्वण्णु एव सन्वासर्वं जाणइ— ६७७. उद्दं सोता, बहे सोता, तिरियं सोता वियाहिता। ं एते सोता वियवजाता जेहि संगं ति पासहा।।

आबट्टमेयं तु पेहाए एत्य विरमेज्ज बेदवी ।

विणएसु सोतं निक्खम्म एस महं अकम्मा जाणित, पासित, पिंढलेहाए, णावकंखित । इह आगींत गींत परिण्णाय ।
—आ. सु. १, अ. ५, उ. ६, सु. १७४-१७६(क)

रइ-णिसेहो---६७८. विसएसु मणुन्तेसु, पेमं नामिनिवेसए। .: अणिष्यं तेसि विसाय, परिणामं पोग्गलाण उ॥

> पोगगलाजपरिणामं, तेसि नच्चा जहा तहा। विगीयतग्हों विहरे, सीईम्रूएण अव्यणा।। —दस. अ. ८, गा. ५८-५६

अरइ-जिसेहो--
६७९. विरयं भिक्खुं रीयंतं चिररातोसियं अरती तत्य कि विधारए ?

संधेमाणे समृद्धिते ।

सर्वंज्ञ ही सर्वं आस्रवों को जानते हैं -

६७७. ऊपर (आसक्ति) के स्रोत हैं, नीचे स्रोत हैं. मध्य में स्रोत हैं। ये स्रोत कर्मों के आस्रवद्वार कहे गये हैं जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को आसक्ति पैदा होती है, ऐसा तुम देखो।

(रागद्वेप-कपाय-विषयावर्तं रूप) भावावर्तं का निरीक्षण करके आगमविद् पुरुष उससे विरत हो जाये।

विषयासिक्तयों के या आसवों के स्नोत को हटाकर िष्क्रमण करने वाला यह महान साधक अकर्म होकर लोक को प्रत्यक्ष जानता, देखता है। अन्तर्निरीक्षण करने वाला साधक इस लोक में संसार-भ्रमण और उसके कारण की परिज्ञा करके उनकी आकांक्षा नहीं करता।

रति-निष्ध-

६८८. शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पुद्गलों के परिणमन को अनिस्य जानकर ब्रह्मचारी मनोज विषयों में राग भाव न करे।

इन्द्रियों के विषयभूत पुद्गलों के परिणमन को, जैसा है वैसा जानकर अपनी आत्मा को उपशान्त कर तृष्णा रहित हो विहार करे।

अरति-निषेध--

६७६. चिरकाल से मुनिधर्म में प्रविजत विरत और संयम में गितिशील भिक्षु को क्या अरित दबा सकती है ?

(प्रतिक्षण आत्मा के साथ) संघान करने नाले तथा सम्यक् प्रकार से उत्थित मुनि को (अरित अभिभृत नहीं कर सकती।) जहा से दीवे असंदीणे एवं से धम्मे आरियादेसिए।

ते अणवकंखमाणा अणतिवातेमाणा दइता मेघाविणो पंडिता ।

एवं तेसि भगवंतो अणुट्ठाणे जहा से दियापोते । एवं ते सिस्सा दिया य अणुपुच्वेण वायित ।

—आ. सु. १, अ. ६, **च. ३, सु. १**८६:

अरित आउट्टे से मेघावी खणंसि मुक्के । —आ. सु. १, अ. २, उ. २, सु. ६९

रइ-अरइ णिसेहो---६८०. जे ममाइयमींत जहाति से जहाति ममाइयं।

से हु विट्ठपहे मुणी जस्स णितय ममाइतं।

्तं परिण्णाय मेहावी विवित्ता लोगं, वंता लोगसण्णं से मितमं परकमेन्जासि ति बेमि ।

णारित सहित बीरे, बीरे णो सहित रित । जम्हा अविमणे बीरे तम्हा बीरे ण रज्जित ।

सहे फासे अधियासमाणे णिव्वित णींद इह जीवियस्स । — आ. सु. १, अ. २; उ. ६, सु. ६७-६६(क)

भिक्खुणा न रइ कायव्वा, न अरइ कायव्वा-

६८१. अर्रात रात च अभिभूय भिक्खू,

बहूजणे वा तह एगचारी। एगतमीणेण विधागरेज्जा,

🥫 🤣 🦩 एगस्स जंती गतिरागती य ॥

सयं समेच्चा अदुवा वि सोच्चा,

भारोज्ज धम्मं हितदं पयाणं। जे गरहिया सणियाणप्यशोगा,

ण ताणि सेवंति सुद्यीरधम्मा ॥
--सूय सु. १, अ. १३, गा. १८-१६

जैसे असदीन (जल में नहीं डूवा हुआ) द्वीप आश्वासन-स्थान होता है. वैसे ही आयं (तीर्थकर) द्वारा उपदिष्ट धर्म (संसार-समुद्र पार करने वालों के लिए आश्वासन-स्थान) होता है।

मुनि आकांक्षा तथा प्राण-वध न करने के कारण लोकप्रिय मेधावी और पण्डित कहे जाते हैं।

जिस प्रकार पक्षी के बच्चे का पालन किया जाता है, उसी प्रकार धर्म में जो अभी तक अनुत्थित है, उन शिप्यों का वे (महाभाग-आचार्य) क्रमश. वाचना द्वारा दिन-रात पालन (संबर्द्धन) करते हैं।

जो अरित (चैतसिक उद्वेग) का निवर्तन करता है, वह मेधाबी होता है।

रति-अरति-निषेध--

...६८०. जो ममत्व बुद्धि का त्याग करता है, वह ममत्व का त्याग करता है।

वही दृष्ट-पथ (मोक्ष मार्ग को देखने वाला) मुनि है, जिसने ममत्व का त्याग कर दिया।

उस को (उक्त दृष्टिविन्दु को) जानकर मेघावी लोकस्वरूप को जाने। लोक-संज्ञा का त्याग करे, तथा संयम में पुरुपायं करे। वास्तव में उसे ही मितिमान (बुद्धिमान) पुरुप कहा गया है— ऐसा मैं कहता हूँ।

वीर साधक अरित (संयम के प्रति अरुचि) को सहन नहीं करता, और रित (विपयों की अभिरुचि) को भी सहन नहीं करता। इसलिए वीर इन दोनों में ही अविमनस्क—स्थिर-शान्त-मना रहकर रित-अरित में आसक्त नहीं होता।

मुनि शब्द (रूप, रस, गन्ध) और स्पर्श को सहन करता है। इस असंयमी जीवन में होने वाले आमोद-प्रमोद आदि से विरत होता है।

भिक्षु को न रित करनी चाहिए और न अरित करनी चाहिए—

६ द १. साधु संयम में अरित (अरुचि) और असंयम में रित (रुचि) को त्यागकर बहुत से साधुजनों के साथ रहता हो या अकेला रहता है। जो बात मौन (मुनिधर्म या संयम) से सर्वथा अविरुद्ध हो, वही कहे। (यह ध्यान रखे कि) जीवें अकेला ही जाता है, और अकेला ही आता है।

स्वयं जिनोक्त धर्म (सिद्धान्त) को भलीमाँति जानकर अथवा दूसरे से सुनकर प्रजाओं (जनता) के लिए हितकारक धर्म का उपदेश दे। जो कार्य निन्ध (गिहिन) है, अथवा जो कार्य निदान (सांसारिक फलाकांक्षा) सहित किये जाते हैं, सुधीर वीत्राग धर्मानुयायी साधक उनका सेवन नहीं करते।

## रागणिगाहोवायं —

६८२. समाए पेहाए परिव्ययंती, सिया मणी निस्सरई बहिद्धा। न सा महं नोवि अहं पि तीसे, इच्चेव ताओ विणएक रागं॥ —दस. अ २, गा. ४

अधिभतर पासपरिग्गहपासबद्धा पाणिणो — ६८३. प० —दोसन्ती बहवे लोए, पासबद्धा सरीरिणो। मुक्कपासी लहुक्सूओ, कहं तं विहरसी मुणी।।

> उ॰—ते पासे सन्वसो छित्ता, निहन्तूण उनायमो । मुक्कपासो लहुब्धूमो, विहरामि अहं मुणी ।।

प०-पासा य इइ के बुत्ता, केसी गोयमध्यवी।
केसिमेबं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।
उ०-रागव्दोसावओ तिब्बा, नेहपासा भयंकरा।
ते छिन्दिन्तु जहानायं, विहरामि जहक्कमं।।
--- उत्त. अ. २३, गा. ४०-४३

अधिमतर-परिग्गहविरओ पंडिओ— ६६४. से असई उच्चागोए, असई णीयागोए। णो हीणे, णो अति-रिते। णो पीहए।

इति संखाए के गोतावादी ? के माणावादी ? कंसि वा एगे गिज्से ?

तम्हा पंडिते णो हरिसे, णो कुण्हो ।

भूतींह जाण पिंडलेह सार्त । सिमते एयाणुपस्सी तं जहा-

ं अंधती बहिरसं मूकसं काणसं कुट्टसं खुज्जसं वडमेसं सामतं संबत्तरं।

सह पमादेणं अणेगरूबाओ जोणीओ संघेति, विरूबरूवे फासे पिंडसंवेदयति ।

रागशमन के उपाय-

६५२ समदृष्टिपूर्वक विचरते हुए भी यदि कदाचित् मन (संयम से) वाहर निकल जाये तो यह विचार करे कि "वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ।" मुमुक्ष उसके प्रति होने वाले विषय-राग को दूर करे।

आभ्यन्तर परिग्रह के पाश से वद्ध प्राणी —

६=३. प्र०—"इस संसार में वहुत से शरीरधारी जीव (मोह के अनेक) पाशों से वद्ध हैं। मुने ! तुम बन्धन से मुक्त और लघभूत-(प्रतिबन्ध रहित हल्के) होकर कैसे विचरण करते हो ?"

ड॰—"मुने ! मैं , उन बन्धनों को सब प्रकार से काटकर, उपायों से विनष्ट कर, बन्धन-मुक्त और हल्का होकर विचरण करता हूँ।"

प्र०—''गौतम ! वे वन्धन कौन से हैं '' केशी ने ग़ौतम से पूछा । केशी के पूछने पर गौतम नें इस प्रकार कहा —

ज०--''तीव रागद्धेपादि और स्नेह भयंकर वन्धन है। उन्हें काटकर धर्म-नीति एवं आचार के अनुसार मैं विचरण करता हूँ।"

आभ्यन्तर परिग्रह से विरत पण्डित-

६-४. यह पुरुष (आत्मा) अनेक बार उच्च गोत्र और अनेक बार नीच गोत्र को प्राप्त हो चुका है। इसलिए यहाँ न तो कोई हीन है और न कोई अतिरिक्त । विशेष उच्च) है। यह जानकर उच्च-गोत्र की स्पृहा न करे।

यह (उक्त तथ्य को) जान लेने पर कौन गोत्रवादी होगा? कौन मानवादी होगा? और कौन किस एक गोत्र (स्थान) में आसक्त होगा?

इसलिए विवेकशील मनुष्य उच्चगोत्र प्राप्त होने पर हिपत न हो और नीच गोत्र प्राप्त होने पर कुपित (दुखी) न हो।

प्रत्येक जीव को सुख प्रिय है, यह तू देख, इस पर सूक्ष्मता-पूर्वेक विचार कर। जो समित (सम्यग्दृष्टिसम्पन्न) है वह इस (जीवों के इष्ट-अनिष्ट कर्मविपाक) को देखता है। जैसे—

अन्द्यापन, वहरापन, गूंगापन, कानापन, लूला-लंगड़ीपन, कुवड़ापन, बोनापन, कालापन, चित्तक—वहरापन (कुव्ट आदि धर्मरोग) आदि की प्राप्ति अपने प्रमाद के कारण होती है।

वह अपने प्रमाद (कमं) के कारण ही नाना प्रकार की योनियों में जाता है और विविध प्रकार के आघातों-दुः खों-वेद-नाओं का अनुभव करता है।

वह प्रमादी पुरुप कर्म-सिद्धान्त को नहीं समझता हुआ शारी-रिक दु:खों से हत तथा मानसिक पीड़ाओं से उपहत (पुन:-पुन: पीड़ित) होता हुआ जन्म-मरण के चक्र में वार-वार भटकता है। परिगाहविरओ पावकम्मविरओ होइ—

६८५. से भिन्खू जे इसे काम मोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते णो सयं परिगिण्हति, नेवऽण्णेणं परिगिण्हावैति, अण्णं परिगिण्हंतं वि ण समगुजाणइ, इति से महया आवाणातो उवसंते उव-द्वित्ते पडिविरते।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८४

गोला रूवगं

६-६. उल्लो सुनको य दो छूटा, गोलया मट्टियामया। दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोऽत्य लग्गई ॥

> एवं लगान्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलाससा। विरंता उ न लगान्ति, जहा सुक्को उ गोलवए।। — उत्तः व. २४, गा. ४०-४१

भोगनियद्वी कुज्जा —

८७. अधुवं जीवियं नच्चा. सिद्धिमागं वियाणिया। विणियद्वे ज्ज भोगेस, बाउं परिमियमप्पणो ॥

-दसः अ. ८, गा. ३४

६८८ ने विश्ववणाहिऽज्झोसिया, संतिष्णेहि समं वियाहिया। तम्हा उद्दं ति पासहा, अवस्त् कामाइं रोगवं ॥

अग्गं वणिएहि आहियं, राईणिया इइं। - एवं -परमा - महस्वया,

अक्लाया उ सराइमोयणा ॥

ं ने इह सायाणुगा णरा,

अंज्झोववन्ना कामेसु मुच्छिया । किवलेण समं पगिक्सया,

न वि जाणित समाहिमाहियं।।

बाहेण जहा व विच्छते,

अबले होइं गवं पचोइए।

🔄 से व्यंतसी अप्वचामए,

नातिबहति अबले विसीयति ॥

परिग्रहविरत पापकर्मविरत होता है-

६८४. जो ये मिनत या अचित्त काम-भोग (के साधन) हैं, वह भिक्षु स्वयं उनका परिग्रह नहीं करता, न दूसरों से परिग्रह कराता है, और न ही परिग्रह करने वाले न्यक्ति का अनुमोदन करता है। इस कारण से वह भिक्षु महान् कर्मों के आदान (ग्रहण या बन्ध) से मुक्त हो जाता है, शुद्ध संयम पालन में उपस्थित होता है, और पापकर्मों से विरत हो जाता है।

गोलों का रूपक-

६८६. "एक गीला और एक सूखा, ऐसे दो मिट्टी के गोले फेंके गये। वे दोनों दीवार पर गिरे। जो गीला था, वह वहीं विपक गया।"

"इसी प्रकार जो मनुष्य दुवृद्धि और काम-भोगों में आसक्त हैं, वे विषयों में चिपक जाते हैं। विरत साधक सूखे गोले की भौति नहीं लगते हैं।"

भोगों से निवृत्त हो-

६८७. मुमुध् जीवन को अनित्य और अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने ।.

मणुण्णामणुण्णेसु काम-भोगेसु राग-दोस णिगाहो कायव्वो — मनोज्ञ और अमनोज्ञ कामभोगों में राग-द्वेप का निग्रह करना चाहिए-

> ६८८ जो साधक स्त्रियों से आसक्त नहीं हैं, वे मुक्त (संसार-सागर) सन्तीणं के समान कहे गये हैं। इसलिए तुम ऊर्घ्व (मोक्ष) की ओर देखो और काम-भोगों को रोगवत् देखो।

> जैसे इस लोक में विशकों-व्यापारियों द्वारा लाये हुए उत्तमी-त्तम सामान (रत्न आभूषण आदि) को राजा-महाराजा आदि लेते हैं, या खरीदते हैं, इसी प्रकार आचार्यों द्वारा प्रतिपादित रात्रिभोजनत्याग सिह्त पाँच परम महाब्रतों को कामविजेता श्रमण ग्रहण धारण करते हैं।

> इस लोक में जो मुमुष्य (सुख के पीछे दौड़ते हैं) वे, अत्या-सक्त हैं और काम-भोगों में पूर्चिछत हैं, वे क्रुपण (इन्द्रियविषयों के लालची) के समान काम-सेवन में धृष्ट बने रहते हैं। वे (महावीर द्वारा कथित) समाधि को नहीं समझते।

> जैसे गाड़ीवान के द्वारा चाबुक मारकर प्रैरित किया हुआ वैल कमजीर ही जाता है, अतः वह विषम-कठिन मार्ग में चल नहीं संकता, - आखिरकार वह अल्प सामध्यं वाला (दुर्बल बैस) भार वहन नहीं कर सकता, अपितु कीचड़ आदि में फैसकर क्लेश पाता है ।

एवं कामेसनविदू,

अन्त्र मुए पयहेन्त्र संयवं। कामी कामे च कामए,

तदे वा वि अलद कन्हुई॥

मा पण्ड असाह्या मवे,

यन्तेही अणुसास अप्यगं।

अहियं च असाह सीयती,

से यणती परिदेवती बहुं॥

इह जीवियमेब पासहा,

तरणए बाससयाउ तुट्टती।

इत्तरवासे व बुज्महा,

गिदनरा कामेमु मुस्टिया॥

—मूय. मु. १, अ. २, **च. ३, गा. २-**८

सब्दे काममोगा दुहावह।-

६ ह. सस्त्रं विलवियं गीयं, सस्त्रं नट्टं विडम्बियं। सन्त्रे आमरणा भारा, सन्त्रे कामा दुहायहा।।

काममोगानिकंत्री परितप्पइ ६६०. कामा बुरतिकम्मा । जीवियं हुप्पडिबूहगं ।

> कामकामी खनु अवं पुरिते से सोयति जूरित तिष्यति पिर्वति परितप्यति ।

> आयतबक्यू सोगविषस्ती सोगस्त यहे भागं नाणित, उड्छं भागं नाणित, तिरियं भागं काणित ।

गहिए अनुपरियट्टमाने ।

संघि विदित्ता इह मस्त्रिएहि।

एस बीरे पर्ससित के बढ़े पढिमोयए।

**---आ. सु. १, अ, २, उ. ५, सु. ६०-६१** 

इसी तरह काम के अन्वेषण में निषुण पुरुष बाज या कल में कामभोगों का संसगं (छोड़ने का विचार किया करता है,) छोड़ नहीं सकता। अतः कामी पुरुष कामभोग की कामना ही न करे, तथा कहीं से प्राप्त हुए कामभोग की अप्राप्त के समान जाने (यही अभीष्ट है।)

मरणकाल में असाधुना (गोक या अनुताप) न हो अतः तू काममोगों का त्यागकर स्वयं को अनुगासित कर (जो असाधु) असंयमी पुरुष होता है वह अत्यधिक गोक करता है, ऋन्दन करता है, और बहुत विलाप करता है।

इस लोक में अपने जीवन को ही देख लो, सौ वर्ष की आयु वाने मनुष्य का जीवन तरुणावस्या (युवावस्था) में ही नष्ट हो जाता है। अतः इस जीवन को थोड़े दिन के निवास के समान समझो (ऐसी स्थिति में) क्षुद्र या अविवेकी मनुष्य ही कामभोगों में मूच्छित होते हैं।

सभी कामभोग दुःखदायी हैं-

६८६. सव गीत (गायन) विलाप हैं, समस्त नाट्य विडम्बना से भरे हैं, सभी आमूपण भाररूप हैं और सभी कामभीग दुःवावह (दुःखोत्रादक) हैं।

बनानियों को रमणीय प्रतीत होने वाले, (किन्तु वस्तुतः) दुःखजनक कामभोगों में वह सुख नहीं है, जो सुख घीलगुणों में रत, कामभोगों से विरक्त तपोधन मिसुओं को प्राप्त होता है। काम भोगामिलापी दुःखी होता है—

६६०. ये काम दुर्नघ्य है। जीवन (वायुष्य जितना है, उसे) बढ़ाया नहीं जा सकता, (तया थायुष्य की दूटी डोरी को पुन: सांघा नहीं जा सकता।)

पुरुष काम-भोग की कामना रखता है। (किन्तु वह परितृष्त नहीं हो सकती, इसलिए) वह गोक करता है (काम की अप्राप्ति तया वियोग होने पर खिन्न होता है) फिर वह गरीर से सूख जाता है, आंसू बहाता है। पीड़ा और परिताप (पश्चात्ताप) से दुःखी होता रहता है।

दीयंदर्णी पुरुष लोकदर्णी होता है। वह लोक के अघोमाग को जानता है, ऊर्घ्य भाग को जानता है, तिरछे भाग को जानता है।

(काम-भोग में) गृद्ध हुआ आसक्त पुरुष संसार में (अयवा काम-भोग के पीछे) अनुपरिवर्तन---पुन:-पुन: चक्कर काटता रहता है।

(दीधंदर्शी यह भी जानता है) यहाँ (संसार में) मनुष्यों के सिंध (मरणधर्मा घरीर) को जानकर विरक्त हो।

वह बीर प्रशंसा के योग्य है (अथवा बीर प्रमु ने उसकी प्रशंसा की है) जो काम-भोग में बद को मुक्त करता है।

कामभोगेसु आससि-णिसेहो-

६६१. लखें कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एसमाहिए। सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अंतिए सया ॥ **कारिया**ईं

-सूय. सु. १, अ. ६, गा. ३२

अगिद्धे सद्द-फासेसु, आरंभेसु अणिस्सिते। समयातीतं, जमेतं लिवतं बहुं।। सन्वेतं

ं — सूय. सु. १, अ. ६, गा. ३४

लद्धा हुरत्या पडिलेहाए आगमेला आणवेज्जा अणासेवणयाए।

—आ. सु. १, अ. ४, *उ.* १, सु. १४६(ग)

कामगुणेसु मुच्छा-णिसेहो-६६२. जे गुणे से आवट्टो, जे आवट्टो से गुणे।

> उड्ढं अहं तिरियं पाईणं पासमाणे रूवाइं पासित, सुणमाणे सहाइं सुणेति ।

> उड्ढं अहं तिरियं पाईणं मुच्छमाणे रूवेसु मुच्छति, सद्देसु यावि ।

एसं लोगे वियाहिए। एत्य अगुत्ते अणाणाए ।

षुणी पुणी गुणासाए वंकसमाथारे पमत्ते गारमावसे। — बा. सु. १, ब. १, उ. ४, सु. **४**१

सद्दसवणासत्ति-णिसेहो —

६६३ं. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मुइंगसहाणि वा नंदीसहाणी वा झल्लरीसद्दाणि वा अण्णतराणि वा तहप्पगाराइं विरूवकवाई वितताइं सहाइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंघारेज्जा गम-णाए ।

> से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाई सदाई सुणेति, तं जहा – वीणासद्दाणी वा विवंचिसद्दाणि वा बद्धीसगसद्दाणि वा नुणयसद्दाणी वा पवणसद्दाणि वा तुंबवीणियसद्दाणी वा ढंकुणसद्दाणि वा, अण्णत्राइं वा तहप्पगानाइं विरूवस्वाणि सद्दाणि तताई कण्णसोपपडियाए जो अभिसंधारेज्जा गमजाए । से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अह।वैगतियाई सहाई सुणेति, तं जहा - तालसद्दाणि वा कंसतालसद्दाणि वा लित्तयसद्दाणि वा गोहियसद्दाणि वा किरिकिरिसद्दाणी वा अण्णतराणि वा तहप्पगाराइं विरूवरूवाइं तालसद्दाइं कण्णसोयपिंगाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाएँ। 🐃

काम-भोगों में आसक्ति का निषेध-

६ १. लब्धं कामभोगों की इच्छा न करे। इसे विवेक कहा गया है। बुद्धों के पास सदा आचार की शिक्षा प्राप्त करे।

शब्द -- यावत् -- स्पर्श में अनासक्त तथा आरम्भ से अप्रतिबद्ध रहे। जो यह स्वरूप कहा गया है, वह सब समयातीत (त्रैका-लिक) है।

प्राप्त कामभोगों को पर्यालोचना करके उनका सेवन न करने की आज्ञा दे और उनके कटु परिणामों का शिष्य को ज्ञान कराये।

कामगुणों में मूच्छी का निपेध-६६२. जो गुण (शब्दादि विषय) हैं, वह आवर्त-संसार है। जो आवर्त है वह गुण है।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने देखने वाला रूपों को देखता है, सुनने वाला शब्दों को सुनता है।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने विद्यमान वस्तुओं में बासक्ति करने वाला, रूपों में मूच्छित हो जाता है, शब्दों में मूच्छित हो जाता है।

यह आसक्ति ही संसार कहा जाता है।

जो पुरुष यहाँ (विषयों में) अगुप्त है। वह इन्द्रिय एवं मन से असंयत है और आज्ञा (धर्म शासन) के वाहर है।

जो पुन:-पुनः विषयों का आस्वादन करता है। उनका भोग-उपभोग करता है, वह वक समाचार अर्थात् असंयममय जीवन वाला है। वह प्रमत्त है। तथा ग्रहत्यागी कहलाते हुए भी वास्तव में गृहवासी ही है।

शब्द-श्रवण की आसक्ति का निषेध—

६६३. संयमणील साधु या साध्त्री मृदंग शब्द, नन्दीशब्द या झलरी (झालर या छैने) के शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य वाद्यों के शब्दों को कानों से सुनने के उद्देश्य से कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, जैसे कि वीणा के शब्द, विपंची के शब्द, वढ़ीसक के शब्द, तुनक के शब्द, ढोल के शब्द, तुम्बवीणा के शब्द, ढंकुण (वाद्य विशेष) के शब्द, या इसी प्रकार के विविध वीणादि के शब्दों को कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में विचार न करे।

साबुया साध्त्री कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि— ताल के शब्द, कंसताल के शब्द, लित्तका (कांसी) के शब्द, गोधिका (भाँड लोगों द्वारा काँख और हाथ में रखकर वजाये जाने वाले वाद्य) के शब्द या वांसुरी के शब्दों की कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

से भिक्षू वा भिक्षुणो वा अहावेगतियाई सद्दाई सुणेति, तं जहा—संखसद्दाणि वा वेणुसद्दाणि वा वंससद्दाणि वा खरमुहिसद्दाणि वा विरिविरियसद्दाणि वा अण्णाय राई तहत्व-गाराई विरुवरूवाई सद्दाई सुसिराई कण्णसोयपिडयाए णो अभिसंद्यारेज्जा गमणाए।

से भिष्यू वा भिष्युणी वा अहावेगइयाई सद्दाई सुणेति, तं जहा—वप्पणि वा फितहाणी वा-जाव-सराणि वा सर-पंतियाणि वा अण्णतगई वा तहप्पगाराई विस्वस्वाई सद्दाई कण्णसोयपिंद्याए जो अभिसंधारेज्जा गमणाए।

से भिन्य वा भिन्युणी वा अहावेगितयाई सदाई सुणेति, तं जहा—कच्छाणि वा णूमाणि वा गहणाणि वा वणाणि वा वणदुग्गाणि वा पव्वयाणि वा पव्वयदुग्गाणि वा अण्णतराई वा तहप्पगाराई विरुवस्याई सद्दाई कण्णसोयपिडयाए णो अभिसंधारेज्जा गर्मणाए।

से भिक्षु वा भिक्षुणी वा अहावेगितयाई सद्दाई सुणेति, तं जहा—गामाणि वा नगराणि वा निगमाणी वा रायहा-णाणि वा आसम-पट्टण-सिण्ण-वेसाणि वा अन्णतराई वा तहप्पगाराई विरुवक्वाई सद्दाई णो अभिसंघारेज्जा गमणाए। से भिक्षु वा भिक्षुणी वा अहावेगितयाई सद्दाई सुणेति, तं जहा—आरामाणि वा उज्जाणाणि वा वणाणि वा वण-संद्राणि वा देवकुलाणि वा समाणि वा पवाणि वा अण्णतराई वा तहप्पगाराई सद्दाई णो अभिसंघारेज्जा गमणाए।

से भिक्ष् वा भिक्षुणी वा अहावेगितियाई सद्दाई सुणेति, तं जहा—अट्टाणि वा अट्टालयाणि वा चरियाणि वा बाराणि वा गोपुराणि वा अव्णतराणि वा तहप्यगाराई सद्दाई णो अभिसंघारेज्जा गमणाए।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगितियाई सद्दाई सुणेति, तं जहा —ितियाणि वा चउक्काणि वा चउचराणि वा चउ-भुहाणि वा अण्णतराई वा तहप्पगाराई सद्दाई णो अभिसंधा-रेज्जा गमणाए ।

से निक्षू वा भिक्षुणी वा अहावेगितियाई सद्दाई सुणेति, तं जहा—महिसकरणट्टाणाणि वा वसमकरणट्टाणाणि वा अस्सकरणट्टाणाणि वा हित्यकरणट्टाणाणि वा-जाव-कविजल-करणट्टाणाणि वा अण्णतराई वा तहप्पनाराई विरूवक्वाई सद्दाई नो अभिसंधारेज्जा गर्मणाए। साधु-साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—शंख के शब्द, वेणु के शब्द, वांस के शब्द, खरमुही के शब्द, वांस आदि की नली के शब्द या इसी प्रकार के अन्य नाना शुपिर (छिद्रगत) शब्दों को कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शव्द सुनते हैं, जैसे कि— खेत की क्यारियों में तथा खाइयों में होने वाले शब्द—यावत्— सरोवरों में, सरोवर की पंक्तियों में तथा तालावों की अनेक पंक्तियों में होने वाले तथा इसी प्रकार के अन्य विविध शब्दों को कानों से सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि— नदी तटीय जलवहुल (कच्छों) में, भूमिगृहों या प्रच्छन्न स्थानों में, वृक्षों से सघन एवं गहन प्रदेशों में, वनों में, वन के दुर्गम प्रदेशों में, पवंतों में या पवंतीय दुर्गों में तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदेशों में होने वाले शब्दों को कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन से संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे गाँवों में, नगरों में, निगमों में, राजधानी में, आश्रम, पत्तन और सिन्नवेशों में होने वाले शब्द या इसी प्रकार के अन्य नाना प्रकार के शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि— आरामगारों में, उद्यानों में, वनों में, वनखण्डों में, देवकुलों में, सभाओं में, प्याउओं में होने वाले शब्द या अन्य इसी प्रकार के विविध शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि— अटारियों में, प्राकार से सम्बद्ध अट्टालयों में, नगर के मध्य में स्थित राजमार्गों में, द्वारों में, नगर-द्वारों में होने वाले शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में होने वाले शब्दों को सुनने के लिए कहों भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे किं — तिराहों में, चौकों में, चौराहों में चतुर्मुख मार्गों में होने वाले शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में होने वाले शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधुया साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं जैसे कि— भैसों के स्थान, वृषमशाला, घुड़शाला, हस्तिशाला—यावत्— कर्षिजल पक्षी आदि के रहने के स्थानों में होने वाले शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेइ, तं जहा-महिसजुद्धाणि वा वसभजुद्धाणि वा अस्सजुद्धाणि वा हित्यजुद्धाणि वा-जाव-कविजलजुद्धाणि वा अण्णतराई वा तहपगाराई विरूवरूवाई सद्दाई नो अभिसंघारेज्जा गमणाए।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाई सद्दाई सुणेति, तं जहा-जूहियद्वाणाणि वा हयजूहियद्वाणाणि वा गयजूहिय-हुाणाणि वा अण्णतराइं वा तहप्यगाराइं विरूवरूवाइं सद्दाइं णो अभिसंघारेज्जा गमणाए।

से भिनखू वा भिनखुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं घुणेंति, तं जहा —अक्खाइयट्ठाणाणि वा माणुम्माणियट्ठाणाणि वा महमाहतनट्ट-गीत-वाइत-तंति-तलवाल-तुडिय-पडुप्प-वाउयट्टा-णाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं सद्दाइं णो अभि संघारेज्जा गमणाए।

से भिनखू वा भिनखुणी वा अहावेगितयाइं सद्दाणि सुणेति, तं जहा-कलहाणि वा डिवाणि वा डमराणि वा दोरज्जाणि वा वेरज्जाणि वा विरुद्धरज्जाणि वा अण्णतराइं वा तहप्प-गाराइं सहाइं णो अभिसंघारेज्जा गमणाए।

से भिक्खूं वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा — खुड्डियं वारियं परिवृतं मंडितालंकितं निवुज्झ-माणि पेहाए, एगपुरिसं वा वहाए णीणिज्झभाणं पेहाए, अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए।

से मिनखू वा मिनखुणो वा अण्णतराइं विरूवरुवाइं महुस्स-🤫 वाई एवं जाणेज्जा, तं जहा--वहुसगडाणि वा बहुरहाणि 🕆 वा बहुमिलवर्खुणि वा बहुपच्चंताणि वा अण्णतराइ वा तहप्पगाराइं विरूव इवाइं महस्सवाइं कृण्णसीयपिडयाए णो -\_\_अभिसंघारेज्जा गमणाए । 🚓

-- से भिरख वा भिरखुणी वा अण्णतराइं विरूवरूवाइं महस्स

साधु या साष्ट्री कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि-भैंसों के युद्र, सांड़ों के युद्ध, अध्व-युद्ध, हस्ति-युद्ध-यावत्-कर्षिजल युद्ध में होने वाले शब्द तथा अन्य इसी प्रकार के पजु-पक्षियों के लड़ने से या लड़ने के स्वानों में होने वाले भवदों को सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे।

साघु या साध्वी कानों में कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि - यूथिक स्थानों में, अश्वयूथिक स्थानों में, गजयूथिक स्थानों में तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधुया साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि-कथा करने के स्थानों में, तील-माप करने के स्थानों में, या घुड़दौड़ आदि के स्थानों में, जहाँ बड़े-बड़े नृत्य, नाट्य, गीत, बाद्य, तन्त्री, तल (कांसी का बाद्य), तासमुटित बादित्र, होत वजाने आदि के आयोजन होते हैं ऐसे स्थानों में होने वाले गव्द तया इसीप्रकार के अन्य मनीरंजन स्थलों में होने वाले शन्दों को सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे।

साध्या साध्वी कई प्रकार के गन्द सुनते हैं, जैसे कि-जहाँ कलह होते हों, शत्रु सैन्य का भय हो राष्ट्र का भीतरी या वाहरी विष्लव हो, दो राज्यों के परस्पर विरोधी स्थान हों, वैर के स्थान हों, विरोधी राजाओं के राज्य हों वहाँ के शब्द तया इसी प्रकार के अन्य विरोधी वातावरण के गव्दों को सुनने के लिए गमन करने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, जैसे कि - वस्त्राभूपणों से मण्डित और अलंकृत तथा बहुत से लोगों से घिरी हुई किसी छोटी वालिका को घोड़े बादि पर विठाकर ले जाया जा रहा हो, अथवा किसी अपराधी व्यक्ति को दध के लिए वधस्थान में ले जाया जा रहा हो, अथवा अन्य किसी ऐसे च्यक्ति की शोभायात्रा निकाली जा रही हो. उस समय होने वाले (जय जयकार या धिक्कार, तया मानापमानसूचक नारों आदि . , के) शब्दों को सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे।

· साधुया साध्वी अन्य नाना प्रकार के महोत्सवस्थानों को इस प्रकार जाने, जैसे कि-जहाँ बहुत से शकट, बहुत से रथ, वहुत से म्लेच्छ, बहुत से सीमाप्रान्तीय लोग एकत्रित हुए हों, अथवा इस प्रकार के नाना महा-उत्सवस्थान हों, वहाँ कानों से शब्द सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साघ्वी किन्हीं नाना प्रकार के महोत्सवों को यों ्त्वाइं एवं जाणेज्जा, तं जहां इत्योणि वा पुरिसाणि वा जाने कि जहाँ स्त्रियाँ पुरुष, वालक और युवक आभूषणों से ा बेराण वा इहराणि वा मिन्झमाणी वा आभरणविश्वसियाणि विश्वषित होकर गीत गाते हों, वाजे वजाते हों, नाचते हों, हैंसते षा गायंताणि वा वायंताणि वा णच्चंताणि वा हसंताणि वा हों, आपस में खेलते हों, रतिकीड़ा करते हों तथा विपुल अशन

্বিধ

चारित्राचार

रमंताणि वा मोहंताणि वा विपुलं असणं-जाव-साइमं परि-मुंजंताणि वा परिभायंताणि वा विछ्ड्डयमाणाणि वा विग्गोवयमाणाणि वा अण्णयराइं वा तह्प्पगाराइं विक्व-रूवाइं महुस्सवाइं फण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए।

से भिक्ष का भिक्षुणी वा णो इहलोइएहि सहेहि णो पर-लोएहि सहेहि. णो सुतेहि सहेहि, णो अभुतेहि सहेहि, णो बिट्ठे हि सहेहि, नो अविट्ठे हि सहेहि, णो इट्ठे हि सहेहि, णो कंतेहि सहेहि सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, णो गिज्झेज्जा, णो मुज्झेज्जा, णो अज्झोववज्जेज्जा।

—आ. सु. २, व. ११, सु. ६६६-६८७

## रूवावलोयणासत्ति णिसेहो-

६६४. से भिक्षू वा भिक्षुणी वा अहावेगइपाइं रूबाइं पासति,
तं जहा — गंथिमाणि वा वेढिमाणी वा पूरिमाणि वा संघातिमाणि वा फट्ठकम्माणि वा पोत्थकम्माणि वा चित्तकम्माणि
बा मणिकम्माणि वा बंतकम्माणि वा पत्तच्छेज्जकम्माणि वा
विविहाणि व। वेढिमाइं अण्णतराइं वा सहप्पगाराइं विरूवरूबाइं चक्खुदंसणबिंडपाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

एवं नेयव्वं जहा सद्पिडमा सन्वा वाइत्तवज्जा रूवपिडमा वि। —आ. सु. २, अ. १२, सु. ६८६

पासह एने क्वेसु निद्धे परिणिज्जमाणे। एत्य फासे पुणो पुणो। —आ. सु. १, अ. ५, उ. १, सु. १४६(घ)

बालाणं दुक्लाणुभवणहेउणो-

६६५. बाले पुण णिहे कामसमण्णणे असमितदुक्छे दुक्ली दुक्लाण-मेव आवट्टं अणुपरियदृति ।

—आ. सु. १, अ. २, *च.* ६, सु. १०५(ख)

सब्वे एगं न बाला ममत्तजुत्ता-

६.१६. जीवियं पुढो वियं इहमैंगेसि माणवाणं खेल-वत्यु मनायमा-णाणं । आरतं विरत्तं मणिकुंडलं सह हिरण्णेण इत्यियाओ परिगिज्य तत्थेव रत्ता ।

— यावत्— स्वादिम पदार्थों का उपभोग करते हों. परस्पर वांटते हों या परोसते हों, त्याग करते हों, परस्पर तिरस्कार करते हों उनके शब्दों को तथा इसी प्रकार के अन्य वहुत से महोत्सवों में होने वाले शब्दों को कानों से सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी इहलौकिक एवं पारलौकिक शब्दों में श्रुत (सुने हुए) या अश्रुत (विना सुने) शब्दों में, देखे हुए या विना देखे हुए शब्दों में, इष्ट और कान्त शब्दों में न तो आसक्त हो, न रक्त (रागभाव से लिप्त) हो, न गृद्ध हो, न मोहित हो और न ही मुन्छित या अत्यासक्त हो।

#### रूप-दर्शन आसक्ति-निषेध—

६६४. साघु या साध्वी अनेक प्रकार के रूपों को देखते हैं जैसे—
गूंथे हुए पुष्पों से निष्पन्न स्वस्तिक आदि को, वस्त्रादि से वेप्टित
या निष्पन्न पुतली आदि को, जिनके अन्दर कुछ पदार्थ भरने से
पुरुपाकृति वन जाती हो, उन्हें अनेक वणों के संघात से निर्मित
चीलादि को, काष्ठ कमं से निर्मित रथादि पदार्थों को, पुस्तकमं
से निर्मित पुस्तकादि को, दीवार आदि पर चित्रकमं से निर्मित
चित्रादि को, विविध मणिकमं से निर्मित स्वस्तिकादि को, दंतकमं से निर्मित दन्तपुत्तिका आदि को, पत्रछेदन कमं से निर्मित
विविध पत्र आदि को, अथवा अन्य विविध प्रकार के वेष्टनो से
निष्पन्न पदार्थों को, तथा इसी प्रकार के अन्य नाना पदार्थों के
रूपों को, आंखों से देखने की इच्छा से साघु या साध्वी उस ओर
जाने का मन में संकल्प न करे।

इस प्रकार जैसे शब्द सम्बन्धी प्रतिमा में क्रपर वर्णन किया है, वैसे ही यहाँ चतुर्विघ आतोद्यवाद्यों को छोड़कर रूप प्रतिमा के विषय में भी जानना चाहिए।

देखो ! जो रूप में गृद्ध है वे नरकादि योनियो में पुन:-पुन: उत्पन्न होने वाले हैं।

वाल जीवों के दुःखानुभव के हेतु-

६६५. वाल (अज्ञानी) वार वार विषयों में स्नेह (आसक्ति) करता है। काम-इच्छा और विषयों को मनोज्ञ समझकर (उसका सेवन करता है) इसलिए वह दु:खों का शमन नहीं कर पाता। वह शारीरिक एवं मानसिक दु:खों से दु:खी वना हुआ दु:खों के चक्र में ही परिश्रमण करता रहता है।

सभी एकान्त बाल जीव ममत्वयुक्त होते हैं— ६९६. जो मनुज्य, क्षेत्र (खुली भूमि) तथा वास्तु (भवन) आदि में ममत्व भाव रखता है, उनको यह असंयत जीवन ही प्रिम लगता है। वे रंग विरंगे मणि, कुण्डल, हिरण्य-स्वर्ण और उनके

साथ स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें अनुरक्त रहते हैं।

ण एत्य तवो वा दमो वा णियमो वा दिस्सति।

संपुष्णं बाले जीविडकामे लालप्यमाणे मूढे विष्परिधासमुवेति । —आ. सु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७७(क)

# आतुराणां परीसहा दुरहियासा-

६६७. आतुरं लोगमायाए चइत्ता पुन्वसंजोगं हेन्चा उवसमं विसत्ता बंभचेरंसि चसु वा अणुवसु वा जाणित् धम्मं अहा तहा अहेगे तमचाइ कुसीला ।

वत्यं पिडमाहं कंबलं पायपुंछणं विउत्तिज्ज अणुपुटवेण अण-धियासेमाणा परीसहे दुरहियासए ।

कामे ममायमाणस्स इदाणि वा मुहुत्ते वा अपरिमाणाए भेदे।

एवं से अंतराइएहिं कामेहिं आकेवलिएहिं अवितिण्णा चेते ।
—आ. सु. १, अ. ६, उ. २, सु. १८३

कसायकलुसिया कसार्य वड्ढंति— ६६८. कास्कसे खलु अयं पुरिसे, बहुमायी, कडेण मूढे,

पुणी तं करेति लोभं, वेरं वड्ढेति अप्पणी।

जिमणं परिकहिज्जइ इमस्स चेव पडिबूहणताए।

अमराइयइ महासड्ढी। अट्टमेतं तु पेहाए। अपरिण्णाए कंदति।

—आ. सु. १, ब. २, च. ५, सु. ६३

परिग्रही पुरुष में न तप होता है, न दम-इिन्द्रय-निग्रह होता है और न नियम होता है।

वह अज्ञानी, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की कामना करता रहता है। वार-वार सुख की प्राप्ति की अभिलापा करता रहता है। किन्तु सुखों की अप्राप्ति व कामना की व्यथा से पीड़ित हुआ वह मूढ विपर्यास (सुख के वदले दु:ख) को ही प्राप्त होता है।

# आतुर व्यक्तियों को परीषह असह्य होते हैं—

६६७. (काम-राग आदि से) आतुर लोक को भलीभांति समझकर जानकर, पूर्व संयोग को छोड़कर, उपशम को प्राप्त कर, ब्रह्मचयं में वास करके वसु (संयमी) अथवा अनुवसु (श्रावक) धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी कुछ कुशील व्यक्ति उस धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते।

वे वस्त्र, पात्र, कम्बल एवं पाद-प्रोंछन को छोड़कर उत्तरो-त्तर आने वाले दु:सह परीषहों को नहीं सह सकने के कारण (मुनि-धर्म का त्याग कर देते हैं)।

विविध काम-भोगों को अपनाकर (उन पर) गाढ़ ममत्व रखने वाले व्यक्ति का तत्काल अन्तर्मुं हूर्त में या अपरिमित समय में शरीर छूट सकता है।

इस प्रकार वे अनेक विष्नों और द्वन्द्वों या अपूर्णताओं से युक्त काम-भोगों से अतृष्त ही रहते हैं। (अथवा उनका पार नहीं पा सकते, वीच में ही समाप्त हो जाते हैं।)

कषाय कलुषित भाव को बढ़ाते हैं —

६६८. काम-भोग में आसक्त वह पुरुष सोचता है—"मैंने यह कार्य किया, यह कार्य करूँगा" (इस प्रकार की आकुलता के कारण) वह दूसरों को ठगता है, माया कपट रचता है, और फिर अपने रचे माया जाल में फैंसकर मूढ़ वन जाता है।

वह मूढ़भाव से ग्रस्त फिर लोभ करता है (काम-भोग प्राप्त करने को ललचाता है) और (माया एवं लोभ युक्त आचरण के द्वारा) प्राणियों के साथ अपना वैर बढ़ाता है।

जो मैं यह कहता हूँ (कि वह कामी पुरुष माया तथा लोभ का आचरण कर अपना वैर बढ़ाता है) वह इस शरीर को पुष्ट करने के लिए ही ऐसा करता है।

वह काम-भोग में महान् श्रद्धा (आसक्ति) रखता हुआ अपने को अमर की भाँति समझता है। तू देख, आर्त-पीड़ित तथा दुःखी है। परिग्रह का त्याग नहीं करने वाला ऋन्दन करता है (रोता है)।

चारित्राचार

सयणा न सरणदाया-

६६६. माया पिया ण्हुसा भाया, भन्जा पुत्ता य अभ्रता । नालं ते मम ताणाय, लुप्यन्तस्स सकम्मुणा ॥

एयमट्टं सपेहाए, पासे सिनयदंसणे। छिन्दं गेहि सिणेह च, न कंबे पुन्वसंथवं॥

- उत्त. अ. ६, गा. ३-४

जे गुणे से मूलद्वाणे, जे मूलद्वाणे से गुणे।

इति से गुणद्वी महता परितावेणं बसे पमत्ते ।

तं जहा-भाता में, पिता में, भाया में, भगिणी में, भण्जा में, पुत्ता में, घूया में सुण्हा में, सिहःसपण-संगंथ-संयुता में, विवित्तीवकरण-परिषट्टण-भोयण-अच्छायणं में।

इस्वत्यं गढिए लोए वसे पमते।

अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसमुट्टायी संजोगट्टी अट्टालामी आलुंपे सहसक्कारे विणिविट्टचिते एत्य सत्ये पुणो पुणो ।

व्यत्यं च खलु आउं इहमेगेसि माणवाणं, तं नहा—सोतपण्णा-णेहि परिहायमाणेहि, चनखुपण्णाणेहि परिहायमाणेहि, घाण-पण्णाणेहि परिहायमाणेहि, रसपण्णाणेहि परिहायमाणेहि, फासपण्णाणेहि परिहायमाणेहि।

अभिकंतं च खलु वयं सपेहाए तओ से एगया मूढमावं जण-यंति ।

जेहि वा सिंद संयतित ते व णं एगया णियगापुद्धि परिवरंति, सो वा ते णियगे पच्छा परिववेज्जा।

स्वजन शरणदाता नहीं होते-

६६६. जब मैं अपने द्वारा किये गये कर्मी से छेदा जाता हूँ, तब माता-पिता, पुत्र-वधू, भाई, पत्नी, और औरस पुत्र — ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते।

सम्यक्-दर्शन वाला पुरुप अपनी वृद्धि से यह अर्थ देखे, गृद्धि और स्नेह का छेदन करे, पूर्व परिचय की अभिलापा न करे।

जो गुण (इन्द्रिय-विषय) है वह (कषाय रूप संसार का) मूल स्थान है। जो मूलस्थान है, वह गुण है।

इस प्रकार आगे कहा जाने वाला विषयार्थी पुरुष महान् परिताप से प्रमत्त होकर, जीवन विताता है।

वह इस प्रकार मानता है—"मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी वहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है. मेरी पुत्री है, मेरी पुत्र-वधु है, मेरा सखा-स्वजन-सम्बन्धी-सहवासी है, मेरे विविध प्रचुर उपकरण (अश्व, रथ, आसन आदि) परिवर्तन (लेने देने की सामग्री) भोजन तथा वस्त्र है।

इस प्रकार मेरेपन (ममत्व) में आसक्त हुआ पुरुप; प्रमक्त होकर उनके साथ निवास करता है।

वह प्रमत्त तथा आसक्त पुरुप रात-दिन परितप्त-चिन्तित एवं तृष्णा से आकुल रहता है। काल या अकाल में प्रयत्नशील रहता है। वह संयोग का अर्थी होकर अर्थ का लोभी वनकर लूट-पाट करने वाला (चोर या डाकू) वन जाता है। सहसाकारी दु:साहसी और विना विचारे कार्य करने वाला हो जाता है। विविध प्रकार की आशाओं में उसका चित्त फंसा रहता है। वह वार-वार शस्त्र प्रयोग करता है। संहारक-आकामक वन जाता है।

इस संसार में कुछ एक मनुष्यों का आयुष्य अल्प होता है। जैसे—श्रीय-प्रज्ञान के परिहीन (सर्वथा दुवंल) हो जाने पर, चक्षु-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, घ्राण-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, रस-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, स्पर्ण-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, होने पर (वह अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है)।

वय-अवस्था-यौवन को तेजी से जाते हुए देखकर वह चिन्ता-ग्रस्त हो जाता है बीर फिर एकदा (बुढ़ापा आने पर) मूढ़भाव को प्राप्त हो जाता है।

वह जिनके साथ रहता है, वे स्वजन (पत्नी-पुत्र आदि) कभी उसका तिरस्कार करने लगते हैं, उसे कटु व अपमानजनक वचन बोलते हैं। बाद में वह भी स्वजनों की निन्दा करने लगता है।

णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमं पि तेसि णालं ताणाए वा सरणाए वा।

से ण हासाए, ण किड्डाए, ण रतीए, ण विभूसाए। —आ. सु. १, अ. २, **ड. १, सु. ६३-६४** 

जेहि वा सिंद्ध संवसित ते व णं एगया णियगा पुन्वि पोसेति, सो वा ते णियगे पच्छा पोसेन्जा। णालं ते तव ताणाए वा सरणाएं वा, तुमं पि तेसि णालं ताणाए वा सरणाए वा।

उवादीतसेसेण वा संणिहिसंणिचयो कज्जित इहमेगेसि माण-वाणं भोयणाए ।

ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति ।

जेहि वा सिंद्ध संवसित ते व णं एगया णियगा पुहिंद परि-हरंति, सो वा ते णियए पच्छा परिहरेज्जा।

णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमंपि तेसि णालं ताणाए वा सरणाए वा।

--- आ. सु. १, अ. २, **उ. १, सु. ६६(ख)-६७** 

एते जिता भी ! न सरणं

बाला पंडितमाणिणो।

हेच्चा णं पुन्वसंजोगं

सिया किच्चोवदेसगा ॥

तं च भिक्खू परिण्णाय

विज्जं तेसु ण मुच्छए।

अणुक्कसे अप्पलीणे

मज्झेण मुणि जावए॥

सपरिग्गहा य सारंभा इहमेगेसि आहियं। अपरिग्गहे अणारभे भिक्खू ताणं पीरव्वए ॥

-सूय. सु. १, अ. १, उ. ४, गा. १-३

हे पुरुष ! वे स्वजन तेरी रक्षा करने में या तुझे शरण देने में समर्थ नहीं है। तू भी उन्हें त्राण या जरण देने में समर्थ नहीं है।

वह वृद्ध-जराजीणं पुरुष, न हेंसी-विनोद के योग्य रहता है, न खेलने के, न रित-सेवन के और न र्प्ट्रगार के योग्य रहता है।

जिन स्वजन आदि के साथ वह रहता है, वे पहले कभी (शैंशव एवं रुग्ण अवस्था में) उतका पोपण करते हैं। वह भी वाद में उन स्वजनों का पोषण करता है। इतना स्नेह सम्बन्ध होने पर भी वे (स्वजन) तुम्हारे त्राण या शरण के लिए समधं नहीं है। तुम भी उनको त्राण व शरण देने में समर्थ नहीं हो।

(मनुष्य) उपभोग में आने के बाद वचे हुए धन से, तथा जो स्वर्ण एवं भोगोपभोग की सामग्री अजित-संचित करके रखी है उसको सुरक्षित रखता है। उसे वह कुछ गृहस्थों के भोग-भोजन के लिए उपयोग में लेता है।

(अनेक भोगोपभोग के कारण फिर) कभी उसके शरीर में रोग की पीड़ा उत्पन्न होने लगती है।

जिन स्वजन स्नेहियों के साथ वह रहता आया है, वे ही उसे (कुष्ठ रोग आदि के कारण घृणा करके) पहले छोड़ देते हैं। वाद में वह भी अपने स्वजन स्नेहियों को छोड़ देता है।

हे पुरुष ! न तो वे तेरी रक्षा करने और तुझे शरण देने में समर्थ हैं और न तू ही उनकी रक्षा करने व शरण देने के लिए समर्थ है।

हे शिष्यो ! ये (असंवृत्त साघु) साधु (काम, क्रोध आदि से अथवा परीषह-उपसर्ग रूप शत्रुओं से) पराजित हैं, (इसलिए) ये शरण लेने योग्य नहीं हैं (अथवा स्वशिष्यों को) शरण देने में समर्थ नहीं है। वे अज्ञानी हैं, (तथापि) अपने मापको पण्डित मानते हैं। पूर्वसंयोग (वन्धु-बान्धव, धन-सम्यत्ति आदि) को छोड़कर भी (दूसरे आरम्भ-परिग्रह में) आसक्त हैं, तथा गृहस्थ को सावद्य कृत्या का उपदेश देते है।

विद्वान भिक्षु उन (आरम्भ-परिग्रह में आसक्त साधुओं) को भलीभाँति जानकर उसमें मूच्छा (आसक्ति) न करे, अपितु (वस्तु स्वभाव का मनन करने वाला) मुनि किसी प्रकार का मद न करता हुआ उन अन्यतीयिकों, गृहस्थों एवं शिथिलाचारियों के साथ संसर्ग रहित होकर, मध्यस्य भाव से संयमी जीवन-यापन करे; या मध्यस्यवृत्ति से निर्वाह करे।

मोक्ष के सम्बन्ध में कई (अन्यतीर्थी) मतवादियों का कथन है कि परिग्रह्धारी और आरम्भ (हिंसाजनक प्रवृत्ति) से जीने वाले जीव भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु निर्ग्रन्थ भाव-भिक्षु अपरिग्रही और बनारम्भी की शरण में जाए।

# कम्मवेयणकाले न को वि सरणं—

७००, जे पावकम्मेहि धर्ण मणुसा

समाययन्ती अमइ गहाय ।

वहाय ते "पास पयट्टिए" नरे

वेराणुबद्धा नरयं उवेन्ति ॥

तेणे जहा सन्धि-मुहे गहीए

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी।

एवं गया पेच्च इहं च लोए

"कडाण कम्माण न मोवखु अत्य"।।

संसारमावय परस्स अहा

साहारणं जं च करेइ कम्मं।

कम्मस्स ते तस्स उ वेय-काले

न बःधवा यग्धुवयं उवेन्ति ॥

विलेण ताणं न लभे पमले

इमंमि लोए अदुवा परत्या।

दीव-व्यवहुं व अणात-मोर्

दट्ठुमबट्ठुमेव ॥ नेपाउपं

--- उत्त. अ. ४, गा. २-४

कर्मवेदन-काल में कोई शरण नहीं होता—

७००. जो मनुष्य कुमति को स्वीकार कर पापकारी प्रवृत्तियों से धन का उपार्जन करते हैं, उन्हें देख ! वे धन को छोड़कर मौत के मुँह में जाने को तैयार है। वे वैर (कर्म) से वन्धे हुए मरकर नरक में जाते हैं।

जैसे सेंघ लगाते हुए पकड़ा गया पापी चोर अपने कर्म से ही छेदा जाता है, उंसी प्रकार इस लोक और परलोक में प्राणी अपने कृतकर्मी से ही छेदा जाता है। किये हुए कर्मी का फल भोगे विना छुटकारा नहीं होता।

संसारी प्राणी अपने वन्धु-जनों के लिए जो साधारण कर्म (इसका फल मुझे भी मिले और उनको भी -ऐसा कर्म) करता है, उस कर्म के फल-भोग के समय वे बन्धु-जन बन्धुता नहीं दिखाते—उसका भाग नहीं वैटाते ।

प्रमत्त मनुष्य इस लीक में अथवा परलोक में धन से त्राण नहीं पाता । अन्धेरी गुफा में जिसका दीप बुझ गया हो उसकी भौति, अनन्त मोह वाला प्राणी पार ले जाने वाले मार्ग को देखकर भी नहीं देखता है।

磁磁

# अपरिग्रह महाव्रत आराधना का फल-४

अपरिग्गह आराहणफलं —

७०१. इमं च परिनगह-वेरमण-परिरवखणहुयाए पावयणं भगवया मुकहियं, अत्तहियं, पेटवामावियं, आगमेसिमद्दं, सद्दं, नेया-उयं, अनुडिलं, अणुत्तरं, सन्व दुवख-पावाण-विक्षोसमणं ।

—पण्ह० सु० २, स० ४, सु० १२

सुहसायाफलं 🕂

७. २. प•--सुहसाएणं भंते ! जीवे कि जणयह ?

उ०-सुहसाएणं अणुस्सुयसं जणबद्द । अणुस्सुयत्ताए णं जीवे अणुकम्पए अणुदमढे विगयसोगे चरित्तमोहणिज्जं कम्मं खबेइ।

.—जत्त, अ. २६, सु. ३१

अपरिग्रह आराधन का फल—

७०१. परिग्रहविरमण वृत के परिरक्षण हेतु भगवान् ने यह प्रवचन (उपदेश) कहा है। यह प्रवचन आत्मा के लिए हितंकारी है, आगामी भवों में उत्तम पल देने वाला है और भविष्य में कल्याण करने वाला है यह गुद्ध, न्याययुक्त, अकुटिल, सर्वी-त्कृप्ट और समस्त दु:खों तथा पापों को सर्वथा शान्त करने वाला है।

सुख-स्पृहा-निवारण का फल -

७०२. प्रव-भन्ते ! सुख की स्पृहा का निवारण करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-सुख की स्पृहा का निवारण करने से वह विषयों के प्रति अनुत्सुक-भाव को प्राप्त करता है। विषयों के प्रति अनु-त्सुक जीव अनुकम्पा करने वाला, प्रशान्त और शोकमुक्त होकर चारित्र को विकृत करने वाले मोह-कर्म का क्षय करता है।

## विणियद्गणाफलं —

७०३. प०-विणियट्टणयाए णं मंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-विणियट्टणयाए णं पावकम्माणं अकरणयाए अन्भुद्धे इ। पुन्वबद्धाण य निज्जरणयाए तं नियत्तेइ तओ पच्छा चाउरंतं संसारकंतारं वीइवयइ।

— उत्त. अ. **२**६, सु. ३४

## विनिवर्तना का फल-

७०३. प्र० - भन्ते ! विनिवतंना (इन्द्रिय और मन को विषयों से दूर रखने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-विनिवर्तना से वह नये सिरे से पाप-कर्मों को नहीं करने के लिए तत्पर रहता है और पूर्व-अजित पाप-वामों का क्षय कर देता है-इस प्रकार वह पापकमं का विनाण कर देता है। उसके पश्चात् चार-गति रूप चार अन्तों वाली संसार अटवी को पार कर जाता है।

### XX

# आसक्ति करने का प्रायश्चित्त-६

सद् सवणासत्तिए पायच्छित सुताई-

७०४. जे मिक्बू १. भेरि सद्दाणि वा, २. पडह-सद्दाणि वा, ३. मुरव-सहाणि वा, ४. मुइंग-सहाणि वा, ४. णंदि-सहाणि वा, ६. झल्लरी-सद्दाणि वा, ७. वल्लरि-सद्दाणि चा, ८. डमरुय-सहाणि वा, ६. मड्डय-सहाणि वा, १०. सद्द्य-सहाणि वा, ११. पएस-सहाणि वा, १२. गोलुकि-सहाणि वा अन्नयराणि वा तहप्पगाराणि वितताणि सद्दाणि कण्णसीय-पिडयाए अभि-संघारेइ अभिसंघारेतं वा साइल्जइ ।

जे भिक्खू १. वीणा सद्दाणि वा, २. विषंचि-सद्दाणि वा, ३. तुण-सहाणि वा, ४. बब्बीसग-सहाणि वा, ५. वीणाइय-सद्दाणि वा, ६. तुंबवीणा-सद्दाणि वा, ७. झोडय-सद्दाणि वा, डंकुण सद्दाणि वा, अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि तताणि सद्दाणि कण्णसोय-पिडयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू १. ताल-सहाणि वा. २. कंसताल-सहाणि वा, ३. तितिय-सद्दाणि वा, ४. गोहिय-सद्दाणि वा, ४. मकरिय-सहाणि वा, ६. कच्छिमि-सहाणि वा, ७. महित-सहाणि वा, मणालिया सद्दाणि वा, ६. विलया-सद्दाणि वा अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि घणाणि सद्दाणि कण्णसोय-पडियाए अभि-संघारेइ अभिसंघारेंतं वा साइज्जइ।

के भिनखू १. संख-सद्दाणि वा, २. वंस-सद्दाणि वा, ३. वेणु सद्दाणि वा, ४. खरमुही-सद्दाणि वा, ५. परिलिस-सद्दाणि वा, ६. वेवा-सद्दाणि वा अण्णयराणि वा तह्प्पगाराणि झुसि-राणि सहाणि कण्णसीय पडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं वा साहज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वागं जग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. १३५-१३८ शब्द श्रवणासितत के प्रायश्चित्त सूत्र-

७०४. जो मिक्षु (१) भेरी के गहद, (२) पटह के गहद, (३) मुरज के शब्द, (४) मृदंग के शब्द. (४) नान्दी के शब्द, (६) झालर के जन्द, (७) बल्लरी के जन्द (=) डमरू के जन्द. (१) महुय के शब्द, (१०) सदुय के शब्द, (११) प्रदेश के शब्द, (१२) गोलुकी के शब्द अन्य ऐसे वाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने याने का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) बीणा के मध्द, (२) विपंची के मध्द, (३) तूण के शब्द, (४) बब्बीशग के शब्द, (४) बीणादिक के शब्द, (६) तुम्बवीणा के शब्द, (७) जोटक के शब्द, (८) ढंकुण के शब्द अन्य ऐसे वाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु (१) ताल के शब्द, (२) कंसताल के शब्द, (३) लिता के शब्द, (४) गोहिक के शब्द, ५) मक्यं के शब्द, (६) कच्छिभ के शब्द, (७) महती के शब्द. (८) शा । लिका के शब्द, (६) वलीका के शब्द, अन्य ऐसे शब्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षुं (१) शंख के शब्द, (२) वाँम के शब्द, (३) वेगु के शब्द, (४) खरमुहि के शन्द, (४) परिलिस के शन्द, (६) वेवा के शब्द अन्य ऐसे ही शन्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) आता है।

# वप्पाइसु-सद्सवणासित्ए पायन्छित सुत्ताई —

७०४. जे भिक्कू, १. वय्पाणि चा, २. फिलहाणि चा, ३. उय्पसाणि वा, ४. पल्ललाणि वा, ५. उज्झराणि चा, ६. णिज्झराणि वा, ७. वावीणि वा, ६. पोक्खराणि चा, ६. दीहियाणी वा, [१०. गुंजालियाणी वा,] ११. साराणि वा,
१२. सर-पंतियाणि वा, १३. सर-सर-पंतियाणि वा कण्णसोय-पढियाए अभिसंघारेद अमिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जे भिष्यू १. कच्छाणि वा, २. गहणाणि वा, ३. णूमाणि वा, ४. वणाणि वा, ४. वण-विदुग्गाणि वा, ६. पद्ययाणि वा, ७. पद्वय-विदुग्गाणि वा कण्णसीय-पहियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू १. गामाणि वा, २. णगराणि वा, ३. लेडाणि वा, ४. कडबटाणि वा, ४. मडंबाणि वा, ६. दोणमुहाणि वा, ७. पट्टणाणि वा, ६. सागराणि वा, ६. संवाहाणि वा, १० सण्जिवेसाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभि-संधारेतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू १. गाम-महाणि वा, २. णगर-महाणि वा, ३. खेड-महाणि वा ४. कव्वड-महाणि वा, ५ मटंब-महाणि वा, ६. दोणमुह-महाणि वा, ७. पट्टण-महाणि वा, ५. आगार-महाणि वा, ६. संवाह-महाणि वा, १०. सण्णिवेस महाणि वा कण्णसीय-पडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू गाम-वहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-वहाणि या कण्ण-सोय-पडियाए अभिसंघारेड अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जि भिक्यू गाम-दहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-वहाणि वा कण्ण-सोय-परियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जई।]

जे भिक्खू गाम-पहाणि घा-जाव-सिण्वेस-पहाणि वा फण्ण-सोय-पडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू ? आस-करणाणि वा, २. हित्य-करणाणि वा, ३. उट्ट-करणाणि वा, ४. गोण-करणाणि वा, ५. महिस-करणाणि वा, ६. सूकर-करणाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ।

जे भिरुष् १. हय-जुद्धाणि वा, २. गय-जुद्धाणि वा, ३. उट्ट-: जुद्धाणि वा, ४:गोण-जुद्धाणि वा, ४. महिस-जुद्धाणि वा, [मेंद-जुद्धाणि वा, कुक्कुट-जुद्धाणि वा, तित्तिर-जुद्धाणि वा, वप्रादि (प्राकारादि) शब्द श्रवण के प्रायश्चित्त सूत्र-

७०५. जो मिक्षु (१) प्राकार, (२) खाई, (३) उत्पल, (४) पल्लव, (५) घोघ, (६) झरना, (७) वापी, (६) पुष्करिणी, (६) लम्बी वावड़ी, (१०) गम्भीर और टेढ़ी-मेढ़ी जल वापिकाएँ [(११) सरोवर (विना खोदे वना हुआ तालाव)], (१२) सरोवर की पंक्ति और (१३) सरोवरों की पंक्तियों से आने वाले शब्दों को मुनने के संकत्य से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) कच्छ, (२) जंगल, (३) झाड़ी, (४) गहन वन, (५) वन (में) दुर्ग, (६) पर्वत, (७) पर्वत दुर्ग से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से भाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) ग्राम, (२) नगर, (३) खेंड़ा, (४) कुनगर, (५) मडंव, (६) द्रोणमुख, (७) पट्टण, (८) आगर (खदानें), (६) ढाणी, (१) सिन्नियेण से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) ग्राम उत्सव, (२) नगर उत्सव, (३) खेड़ा उत्सव, (४) कुनगर उत्सव, (५) मडंव उत्सव, (६) द्रोणमुख उत्सव, (७) पट्टण उत्सव, (=) आगर उत्सव, (६) ढाणी उत्सव (१०) सिन्नवेश उत्सव से आने वाले शव्दों की सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ग्रामवध — यावत् — सिन्नवेशवध से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

(जो भिक्षु ग्रामदाह—यावत्—सिन्नवेशदाह से आने बाले शब्दों को सुनने के लिए जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।)

जो भिक्षु ग्राम पय - यावत्—सिन्नवेश पथ से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है,, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) घोड़ा, (२) हाथी, (३) ऊँट, (४) बैल, (४) भैंसा, (६) शूकर के शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) घोड़ों का युद्ध, (२) हाथियों का युद्ध, (३) केंटों का युद्ध, (४) वैलों का युद्ध, (४) भैसों का युद्ध, (भींढा युद्ध, कुक्कुट युद्ध, तिसर युद्ध, वतक युद्ध, लावक (पक्षी-

वट्ट जुद्धाणि वा लावग-जुद्धाणि वा, अहि-जुद्धाणि वा,] ६. सूकर-जुद्धाणि वा लतानि-जुद्धाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसधारेतं वा साइज्जइ ।

ने भिनखू १. उज्जूहिया-ठाणाणि वा, [णिज्जूहिया-ठाणाणि वा] २. हयजूहिया-ठाणाणि वा, ३. गयजूहिया ठाणाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

के भिनक १. अभिसेय-ठाणाणि वा, २. अनकाइयठाणाणि वा, ३. माणूम्माणिय-ठाणाणि वा, ४. महयाहय, ४. णट्ट, ६. गीय, ७. वादिय, ५. तंती, ६. तल, १०. ताल, ११. तुडिय, १२. पडुप्पवाइय-ठाणाणि वा कण्णसीय-पडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं वा साइज्जइ ।

के भिक्खू १. डिंबाराणि वा, २. डमराणि वा, ३. खाराणि वा, ४. वेराणि वा, ४. महाजुद्धाणि वा, ६. महासंगामाणि वा, ७. कलहाणि वा, ५. बोलाणि वा कण्णशोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ।

जे मिवलू विरूव-रूवेयु महुस्सवेयु इत्योणि वा, पुरिसाणि वा, थेराणि वा, मिन्समाणि वा, डहराणि वा अणलंकि-याणि वा, सुअलंकियाणि वा, गायंताणि वा, वायंताणि वा, णच्चताणि वा, हसंताणि वा, वाएमंताणि वा, मोहंताणि वा विपुलं असणं वा-जाव-साइमं वा परिमाएंताणि वा, परिभृंजंताणि वा, कण्णसोय-पिडयाए अभिसंधारेइ, अभि-संधारेंतं वा साइन्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं।
—नि. ज. १७, सु. १३६-१५०

## इहलोइयाइसद्दे सु आसत्तिए पायच्छित्तसुत्तं—

७०६. जें भिक्त १. इहलोइएसु वा सहेसु १. परलोइएसु वा सहेसु, ३. विहेसु वा सहेसु, ४. अविहेसु वा सहेसु, ५. सुएसु वा सहेसु, ६. असुएसु वा सहेसु, ७. विण्णाएसु वा सहेसु, ५. अविण्णाएसु वा सहेसु, ५. अविण्णाएसु वा सहेसु, ५. अविण्णाएसु वा सहेसु, ५. अविण्णाएसु वा सहेसु सज्जइ रज्जइ. गिज्झइ, अज्झो-ववज्जमाणं वा साइज्जइ।

विशेष) युद्ध, सर्प युद्ध) ६. शूकर युद्ध के शब्दों की सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु (१) अटवी से आने वाले, गायों के यूथ को, (अटवी में जाने वाले गायों के यूथ को) (२) घोड़ों के यूथ को, (३) हाथियों के यूथ से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) अभिषेक स्थान (२) जुआ खेलने का स्थान, (३) माप-तील के स्थान, (४) महावलशाली पुरुषों के द्वारा जहाँ पर जोर जोर से वाजे वजाये जा रहे हों ऐसे स्थान, (५) नृत्य, (६) गीत, (७) वाद्य, (८) तन्त्री, (६) तल, (१०) ताल, (११) त्रृटित, (१२) घन-मृदंग आदि के स्थान से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) शत्रु के सैन्य को, (२) विद्रोह करने वाले को, (३) क्लेश करने वाले को, (४) वैर भाव रखने वाले को, (५) महायुद्ध को. (६) महासंग्राम को, (७) कलह को, (८) गाली-गलीव करने वाले शब्दों को सुनने के संकल्य से जाता है, जाने के लिए कहता है. जाने वाले का अनुमोदन करता है।.

जो भिक्षु अनेक प्रकार के उत्सवों में स्त्रियों को, पुरुषों को, स्थितरों को, मध्यमवय वालों को, वालकों को, अनलंकृतों को, सुअलंकृतों को गाने वाले को, वजाने वाले को, नाचने वाले को, हँसने वाले को, रमण करने वाले को. मुग्धों को (जहाँ) विपुल अशन—यावत्—स्वाद्य वांटा जाता है या परिभोग किया जाता है ऐसे स्थान से आने वाले शब्दों को सुनने के लिए जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

इहलौकिकादि शब्दों में आसक्ति का प्रायिक्चित्त सूत्र— ७०६. जो भिक्षु (१) इहलौकिक शब्दों में, (२) पारलौकिक शब्दों में, (३) दुष्ट शब्दों में, (४) अदृष्ट शब्दों में, (५) श्रुत शब्दों में, (६) अश्रुत शब्दों में, (७) ज्ञात शब्दों में, (८) अज्ञात शब्दों में, आसक्त, रक्त, गृद्ध और अत्यधिक गृद्ध होता है, होने को कहता है होने वाले का अनुमोदन करता है।

भाष्य सु १५१ में यहाँ सद्देसु के स्थान पर रूवेसु शब्द है परन्तु सद्देसु शब्द उपयुक्त होने से निशीय गुटके के अनुसार यहाँ
 यह सूत्र इस प्रकार लिया है ।

तं सेवमाने मावज्जद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उच्चाइयं। —नि. च. १७, सु. १५१

गायणाइ करणस्स पायच्छित मुत्तं-

७०७. जे भिनसू १ गाएजज वा. २. हसेज्ज वा, ३. वाएज्ज वा ४. मच्चेज्ज वा. ४. अभिणएज्ज वा ६. हय-हेसियं वा, ७. हित्यगुलगुलाइयं वा, ८. उनिकट्ठ सीहणायं वा करेड करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्टाणं रुखाद्वयं । —नि. उ. १७, सु. १३४

मुहाइणावीणियंकरणस्स पायच्छित सुत्ताई—

७०८. जे भिक्सू पृह-वोणियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

के भिक्खू दंत-वीणियं करेइ, करेंतें वा साइज्जइ।

जे जिक्कू उट्ट-वीणियं करेइ, करेंते वा साइज्जइ।

ने भिक्तू नासा-वीणियं करेद्द, करेंतं वा साइज्जइ ।

बे भिष्कू करल-वीणियं करेद्द, करेंतं वा साइज्जइ।

वे भिक्त् हत्य-वीणियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

वे जिक्छ नह-वीणियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

वे भिष्यु पत-योणियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

वे मिनख पुष्प-वीणियं करेड्ड, करेंसं वा साइज्जइ।

ने निक्कु पल-त्रीणियं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

ने भिन्छ नीय-बीणियं करेइ, करेंतं वा साइउजइ।

जे निरख हरिय-वीणियं करेड्, करेंतं वा साइज्जइ।

त तेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारहाणं उग्घोद्दयं । —नि. उ. ५, सू. ३६४४७ उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

गायन आदि करने का प्रायम्बित सूत्र-

७०७. जो मिक्षु (१) गाये, (२) हँसे, (३) वजाये, (४) नाचे, (५) अभिनय करे, (६) घोड़े की आवाज, (७) हाथी की गर्जना. और (८) सिहनाद करता है, करवाता है, करने वाले का अनु-मोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्वित्त) आता है।

मुख आदि से वीणा जैसी आकृति करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७०८. जो भिक्षु मुंह को वीणा (वाद्य ध्विन) योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु दांतों को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु होठों को बीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाक को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कांख को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमीदन करता है।

जो मिझु हाय को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नखों को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पतों को बीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पुष्प को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु फल को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वीज को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु हरी वनस्पति को वीणा के योग्य करता है, कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मुहाइणाविणियं वायणस्य पायच्छित्त सुत्ताई-७०६. जे भिक्खू मुह-वोणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू दंत-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ । जे मिक्खू उट्ट-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ । जे भिवखू नासा-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू कक्ल-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्खू हत्य-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ। के भिक्ख नह-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ। जे भिवख पत्त-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख पुष्फ-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख फल-बीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ।

जे भिवखु-बीय-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिवखू हरिय-वीणियं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। —नि. उ. ४, सु. ४**८-५**६

वपाइ अवलोयणस्स पायन्छित्तसूत्ताइं— ७१०. जे भिवखू वप्पाणि वा-जाव-सरसरपंतियाणि वा चक्खुदंसण ' 'पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ ।

ं जे भिष्कु कच्छाणि वा-जाव-प्रवय-विदुरगाणि वा चक्कु-दंसण पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख गामाणि वा-जाव-सण्णिवेसाणि वा चक्खुदंसण-पिडयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं वा साइन्जइ।

मुख आदि से वीणा जैसी घ्विन निकालने के. प्रायश्चित्त सूत्र---

७०६. जो भिक्षु मुँह से वीणा वजाता है. वजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु दाँतों से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु होठों से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाक से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कांख से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु हाथ से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नखों से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पत्तों से वीणा वजाता है, वजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पुष्पों से वीणा वजाता है, वजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु फल से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वीज से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु हरी वंनस्पति से वीणा वजाता है, वजवाता है, वजाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

वप्रादि अवलोकन के प्रायश्चित्त सूत्र—

७१०. जो मिक्षु प्राकार—यावत्—तालावों की पंक्तियों को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कच्छ-यावत् पर्वत दुर्ग को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ग्राम--यावत्-सिन्नवेश को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है.। ⋅ ⋅ ⋅

ं जो भिष्यू गाम-महाणि वा-जाव-सिण्णवेस-महाणि वा चक्खु-बंसण पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारें वा साइज्जइ ।

चे भिष्यू गाम-वहाणि वा-जाव-सिण्णवेस-वहाणि वा चक्खु-दंगण-पिंडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ।

'[जे भिक्लू गामवहाणि वा-जाव-सिण्णवेस-दहाणि वा चक्खु-इंसण-परियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ ।]

जे निबख् गाम-पहाणि बा-जाव-सण्णिवेस-पहाणि वा चक्खु-बंसण-पंडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जे मिनखू आस-करणाणि वा-जाव-सूकर-करणाणि वा चक्खु-वंसण-पंडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारतं वा साइज्जइ।

के भिनस् आस-जुदाणि वा-जाव-सूकर-जुदाणि वा चनखु-दंसण कम्णसीय-पिंडयाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइन्जइ।

जे भिरुष् उज्जुहियाठाणाणि वा-जाव-गयजूहियाठाणाणि वा जनखुरंसण-पिडवाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

ने भिक्सू अभिसेयहाणाणि वा-जाव-पबुष्पवाइयहाणाणि वा चक्सुवंसण-पिडयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइउनइ।

जे भिक्षू १. कट्ट-कम्माणि या, २. चिस-कम्माणि वा, ३. लेवकम्माणि वा, ४. पोत्य-कम्माणि वा, ५. दंत-कम्माणि वा, ६. मणि-कम्माणि वा, ७. सेल-कम्माणि वा, ६. गंथि-माणि वा, ६. वेढिमाणि वा, १०. पुरिमाणि वा, ११. संघा, तिमाणि वा, १२. पत्तछेज्जाणि वा, १३. विविहाणी वा, १४. वेहिमाणि वा, चक्खुबंसण-पढियाए अभिसघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ।

जे भिनलू दिवराणी वा-जाव-बोलाणि वा चनलुदंसण-पडि-याए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं वा साइज्जइ ।

जे मिरुष्ट्र विरूव-रूबेमु महुस्सवेमु इत्यीणि वा-जाव-परि-मुंजंताणि वा चरुषुदंसण-पिडयाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ । जो भिक्षु ग्राम उत्सव—यावत्—सिन्नवेश उत्सव को देखने के संकल्प से जाता है, जाने से लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ग्रामवध — यावत् — सिन्नवेशवध को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनु-मोदन करता है।

(जो शिक्षु ग्रामदाह—यावत्—सिन्नवेग-दाह देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनु-मोदन करता है।)

जो भिक्षु ग्राम पथ — यावत् — सिनविश पथ को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु घोड़ा—यावत्—शूकर के सिखाने के स्थानों को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु घोड़ों का युद्ध—यावत्—शूकर के युद्ध को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गायों के यूथ—यावत्—हाथियों के यूथ की देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए।कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अभिवेक स्थान—याबत्—मृदंग वाद्य आदि के स्थान को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के ज़िए कईता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) काष्ट कर्म, (२) जित्र कर्म, (३) लेप कर्म, (४) पुस्तक कर्म, (५) दन्त कर्म, (६) मणी कर्म, (७) शैल कर्म, (८) गाँठ देकर बनाई गयी माला, (६) लपेट कर बनाये गये गुच्छे, (१०) धागा पोकर बनाई गई माला, (११) दो तीन मालाओं का मिलाया हुआ हार, (१२) पत्तों को छेदकर बनायी हुई माला, (१३) विविध प्रकार के पुष्पों की बनी हुई माला, (१४) फूलों को वींधकर बनायी हुई माला को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु मन्नु के सैन्य को — यावत् — गाली गलीच करने वालों को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अनेक प्रकार के उत्सवों में स्त्रियों के — यावत् — परिभोग किया जाता है ऐसे स्थान को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । — नि. ज. १२, सु. १६-२८

# इहलोइयाइरूवेसु आसत्तिए पायन्छित सुत्तं —

७११. जे भिक्ष् १. इहलोइएसु वा रूवेसु, २. परलोइएसु वा रूवेसु, ३. विट्ठे सु वा रूवेसु, ४. अदिट्ठे सु वा रूवेसु, ४. सुएसु वा रूवेसु, ६. असुएसु वा रूवेसु, ७. विण्णाएसु वा रूवेसु, ६. अविण्णाएसु वा रूवेसु, सज्जइ रज्जइ गिज्झइ अज्झोव-वज्जइ सज्जमाणं वा, रज्जमाणं वा, गिज्झमाणं वा, अज्झो-

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । नि. उ. १२, सु. २६

मत्ताइए अत्तदंसणस्स पायच्छित सुत्ताई— ७१२. ने भिक्कू मत्तए अप्याणं देहद देहंतं वा साइन्जइ।

जे भिक्कू अद्दाए अप्पाणं देहद देहंतं वां साइज्जइ।

. जे भिक्खू असीए अप्याणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्तू मणीए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ।

के भिवखू कुढ्ढा पाणे अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कु तेल्ले अध्याणं देहद देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू महुए अप्पाणं देहद देहंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू सिप्पए अप्पाणं देहद्द देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिरुषु फाणिए अप्याणं देहइ देहतं वा साइज्जइ।

ने मिन्दू मज्जए अप्पाणं देहइ देहतं वा साइज्जइ।

जे भिनखू वसाए अप्यानं देहइ देहंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १३, सु. ३१-४१

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चिन) आता है।

इहलौकिक आदि रूपों में आसक्ति रखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७११. जो भिक्षु (१) इहलौिकक रूपों में, (२) पारलौिकक रूपों में, (३) दृष्ट रूपों में, (४) अदृष्ट रूपों में, (५) श्रुत रूपों में, (६) अश्रुत रूपों में, (७) ज्ञात रूपों में, (८) अज्ञात रूपों में आक्त, रक्त, गृद्ध और अत्यधिक गृद्ध होता है, होने को कहता है, होने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्गासिक उद्यातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) आता है।

पात्र आदि में अपना प्रतिविम्य देखने के प्रायश्चित्त सूत्र— ७१२ जो भिक्षु पात्र में अपना प्रतिविम्य देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु आरीसा में अपना प्रतिविन्व देखता है, देखने को कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु तलवार में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु मणि में अपना प्रतिविम्व देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कुंड के पानी में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु तेल में अपना प्रतिविम्व देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु मधु में अपना प्रतिविम्व देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु घी में अपना प्रतिविम्व देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गुड़ में अपना प्रतिविम्व देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु मज्जा में अपना प्रतिविम्व देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु चरवी में अपना प्रतिविम्व देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान प्रायश्चित) आता है।

आता है।

गंध-जिघण पायच्छित्तं सुत्तं-

७१३. जे भिन्खू अचित्तपइट्टियं गंधं जिग्धह, जिग्धंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं जन्धाइयं । --नि. ज. २, सु. ६

अप्पविषडोदगेण हत्याइपघोवण पायच्छित सुत्तं-

७ १४. जे भिक्लू सहुसएण सी श्रीवावियहेण वा उसिणोदगवियहेण बा हत्याणि वा पाणाणि वा कण्णाणि वा अन्छिणी वा बंताणि वा नहाणि वा मुहं वा उच्छोलेज्ज वा पच्छोलेज्ज वा उच्छोसंतं वा पट्छोलंतं वा साइज्जह ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारहाणं अणुग्वाद्यं ।
— नि. उ. २, सु. २१
कोउहल्ल पडियाए सव्वकज्जकरणस्स पायच्छित सुत्ताई—

७१४. जे भिक्खू की उहल्त-विद्याए अण्णयरं तसपाणजाई, १. तण-पासएण वा, २. मुंज-पासएण वा, ३. कट्ट-पासएण वा, ४. चम्म-पासएण वा, ४. वेत्त-पासएण वा ६. रज्जु-पासएण वा, ७. सुत्त-पासएण वा बंधइ बद्यंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्तू को उहत्त-पंडियाएं अण्णयरं तसपाण जाई तण-पासएण वा-जाव-सुत्त-पासएण वा बद्धेत्तमं मुपइ, भुयंतं वा साइज्जइ।

भे भिक्ष को उहल्ल-पिडयाए १ तणमालियं वा, २ मुंज-मालियं वा २ भें नमालियं वा, ४ मयणमालियं वा, ५. पिछमालियं वा ६. दंतमालियं वा, ७. सिगमालियं वा, ५. संख्यालियं वा, ६. हर्डमालियं वा, १०. कट्टमालियं वा, ११. पत्तमालियं वा, १२. पुष्कमालियं वा, १३. फल-मालियं वा, १४. बीयमालियं वा, १५. हरियमालियं वा करेइ, करें तं वा साइण्जह ।

जे भिक्लू को उहल्ल-पिडयाए तण-मालियं वा-जाव-हरिय-मालियं घरेइ घरेंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्ठे को उहरल-परियाए तण-मालियं वा-जाव-हरिय-मालियं वा पिणद्धेइ पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

जे मिनखू को उहल्ल-पडियाए १. अयली हाणि वा, २. तंब-लोहाणि वा, ३, तदयली हाणि वा, ४, सीसली हाणि वा, गन्ध सूँघने का प्रायश्चित्त सूत्र— ७१३. जी भिक्षु अचित्त प्रतिष्ठित गन्ध सूंघता है, सुंघवाता है,

स्ंघने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित)

अल्प अचित्त जल से हाथ धोने का प्रायश्चित सूत्र-७१४. जो मिक्षु अल्प अचित शीत जल या अल्प अचित उच्चा जल से हाथ, पैर, कान, आँख, दाँत, नख या मुंह (आदि) को प्रक्षालित करता है. धोता है. प्रक्षालित करवाता है, धुलवाता है, या प्रक्षालन करने वाले का, धोने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है। कौतुहल के संकल्प से सभी कार्य करने के प्रायश्चित्त

७१४. जो भिक्षु कौतूहन के संकल्प से किसी एक त्रस प्राणी को (१) तृण के पास से. (२) मुंज के पास से, (३) काष्ट के पास से, (४) वर्म के पास से, (६) रज्जु के पास से, (७) सूत्र के पास से वांधता है, वांधने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से किसी एक त्रस प्राणी जाति को तृण पास से — यावत् — सूत्र पास से बँधे हुए को मुक्त करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कीतूहल के संकल्प से (१) तृण की माला, (२) मुंज की माला, (३) भींड की माला, (४) मदन की माला, (४) पींछ की माला, (६) दंत की माला, (७) सींग की माला, (६) गंख की माला, (६) हड्डी की माला, (१०) काव्ट की माला, (११) पत्र की माला, (१२) पुष्प की माला, (१३) फल की माला, (१४) वीज की माला, (१५) हरित की माला करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से तृण की माला—यावत्— हरित की माला धरता है, धरवाता है, धरने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से तृण की माला —यावत्— हरित की माला पहनता है, पहनाता है, पहनने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से (१) अयलोहा, (२) तांब लोहा, (३) त्रपु लोहा, (४) सीसक लोहा, (५) रूप्य लोहा, ः चरणानुयोग

५. रूपलोहाणि वा, ६. सुवण्णलोहाणि वा, करेइ, करेंतं वा साइन्जइ।

जे भिवखू को उहल्ल पिडयाए अय-लोहाणि वा-जाव-सुवण्ण लोहाणि वा धरेइ धरंतं वा साइज्जइ।

जे भिषखू को उहल्ल-पडियाए अय-लोहाणि वा-जाव-सुवण्ण ्रलोहाणि वा पिणद्धइ पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्खू कोउहल्ल-पंडियाए १. हाराणिवा, २. अद्वहाराणि वा, ३. एगावाल वा, ४. मुत्तावाल वा, ५. कणगावाल वा, ६. रयणावाल वा, ७. कणगाणि वा, ६. तुडियाणि वा, १. केउराणि वा, १०. कुण्डलाणि वा, ११. पट्टाणि वा, १२. मजडाणि वा, १३. पलंबसुत्ताणि वा, १४. सुवण्ण-सुत्ताणि वा करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए हाराणि वा-जाव-सुवण्णसुत्ताणि वा घरेड, धरंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्कू कोउहल्ल-पिडियाए हाराणि वा-जाव-सुवण्णसुताणि वा पिणद्धहः, पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

जे सिक्ष्यू को उहल्ल-पडियाए १. आईणाणि वा, २. आईण-यावराणि वा, ३. कवलाणि वा, ४. कंबलपावराणि वा, ४. कोयराणि वा. ६. कोयरपावराणि वा, ७. कालियाणी वा, ६. नीलिमयाणि वा, ६. सामाणि वा, १०. मिहासामाणि वा, ११. उट्टाणि वा, १२. उट्टलेस्साणि वा, १३. विख्याणि वा, १४. विवखाणि वा, १४. परवंगाणि वा, १६. सिहणाणि वा, १७. सिहणकल्लाणि वा, १८. खोमाणि वा, १६. दुगू-लाणि वा, २०. पणलाणि वा, २१. आवरंताणि वा, २२. चीणाणि वा, २३. अंसुयाणि वा, २४. कणगक्ताणि वा, १४. कणगखंसियाणि वा, २६. कणगचित्ताणि वा, २७. कणगविचित्ताणि वा, २८. आभरणविचित्ताणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पिडयाए आईणाणि वा-जाव-आभरण-विचित्ताणि वा घरेइ घरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिन्नखू को उहल्ल-पडियाए आईणाणि वा जाव-आमरण-विचित्ताणि वा (पिणद्धइ पिणद्धतं वा) परिभुंजइ, परिभुंजतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमोणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घादयं । —नि. उ. १७, सु. १-१४

(६) सुवर्ण लोहा, करता है, करवाता है, करने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से अयलोहा—यावत्— सुकां लोहा को धरकर रखता है, रणवाता है. रणने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से अयलोहा—पावत्—मुवर्ण लोहा पहनता है, पहनवाता है, पहनने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कोतूहल के संकल्प से (१) हार. (२) अर्धहार, (३) एकावली, (४) मुक्तावली. (४) कनकावली, (६) रत्नावली, (७) कटिसूत्र, (६) भुजबन्ध, (६) केयूर = गंठा, (१०) कुंडल, (११) पट्ट. (१२) मुकुट, (१३) प्रत्यस्य सूत्र, (१४) मुवर्ष सूत्र करे, करावे, करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से हार—यावत्—गुवर्णं मूत्र धरकर रखें, रखवाबे, न्यने वाले का अनुगोदन करे।

जो भिक्षु कौतूहल से हार—यायत्—मुवर्ण सूत्र पहने, पहनावे, पहनने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प में (१) चमं, (२) चमं के वस्त्र, (३) कम्बल, (४) कम्बल के बस्त्र, (४) हुई, (६) हुई के बस्त्र, (७) कृष्ण मृग चमं, (६) नील मृग चमं, (६) ह्याम मृग चमं, (१०) सांभर मृग चमं, (११) केंट की कन के बस्त्र, (१२) केंट की कन के कम्बल, (१३) व्याघ्र चमं, (१४) चीते का चमं, (१५) परवंग के बस्त्र (१६) महिण बस्त्र, (१७) चिकना सुखदायी वस्त्र, (१८) सोम बस्त्र, (१६) दुकूल बस्त्र, (२०) पणल बस्त्र, (२१) आवरत्त बस्त्र, (२२) चीन बस्त्र, (२३) रेशमी बस्त्र, (२४) स्वणं जैसी कांति वाले बस्त्र, (२५) स्वणं सूत्रों से बने बस्त्र, (२६) स्वणं वर्ण वाले बस्त्र, (२७) विविध्य प्रणं वाले स्वणं वस्त्र और (२६) विविध्य प्रकार के आभरण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से वर्म -- यावत् — आभरण घर के रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से चर्म-यावत् -आभरण का परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है । 

★

## वशीकरण प्रायश्चित्त-७

रायवसीकरणाईण पायच्छित मुत्ताइं . ७१६. जे मिक्खू रायं अत्तीकरेइ अत्तीकरेतं वा साइज्जइ।

जे भिष्णु रायं अच्चीकरेइ अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ।

जे मिनलू रायं अत्योकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। --नि. उ. ४, सु. १, ७, १३

अंगरक्खगवसीकरणाईणं पायच्छित्त सुत्ताइं--७१७. जे भिक्लू रायारिक्लयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेतं वा साइज्जइ ।

जे भिरुषु रायारिवखयं अच्चीकरेई अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ।

जे निक्खू रायारिक्खयं अत्थीकरेइ अत्यीकरेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवऽजइ मामियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। — नि. उ. ४, स्. २, ६, १४

णगररक्लगवसीकरणाईणं पायच्छित सुत्ताई-'99८. जे मिक्तृ णगरारिक्खयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ। ७१८. जो मिक्षु नगर-रक्षक को वश में करता है, करवाता है,

ने भिनल जगरारिवलयं अच्चीकरेइ अच्चीकरेतं वा साइज्जइ।

ने भिष्णु णगरारविखयं अत्यीकरेड अत्यीकरेतं वा साइज्जइ।

्तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । — नि. उ. ४, सु. ३, ६, १**४** 

णिगमरक्षगवसीकरणाईणं पायिक्छत्त सुत्ताइं-७१६. जे भिक्खू णिगमारिक्खयं अत्तीकरेद्द अत्तीकरेंतं वा साइज्जद्द । ७१६. जो भिक्षु निगम-रक्षक को वश में करता है, करवाता है,

जे भिष्यु णिगमारिषखयं अच्चीकरेइ अच्चीकरेतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू णिगमारिक्खयं अत्योकरेइ अत्यीकरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। —-नि. च. ४, सु. ४, १**०, १**६ राजा को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र-७१६. जो भिक्षु राजा को वश में करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षू राजा के गुणों की प्रशसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जी भिक्षु राजा से प्रार्थना करता है, करवातां है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) वाता है।

वंगरक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र-७१७. जो भिक्ष राजा के अंगरक्षक को वश में करता है, कराता है करने वाले का अनुमोदन करता है।

जी भिक्ष (राजा के) अंगरक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (राजा के) अंगरक्षक से प्रार्थना करता है कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) याता है।

नगर-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित सूत्र-करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नगर-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नगर-रक्षक से प्रार्थना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) याता है।

निगम-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र-करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु निगम-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष निगम-रक्षक से प्रार्थना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान याता है।

सीमारक्लगवसीकरणाईणं पायन्छित सुत्ताइं--

जे भिवलू सीमारविखयं अस्चीकरेइ अस्चीकरेंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्कू सीमारिक्खयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। --- नि. उ. ४, सु. १६, १७, १८

देसग्क्लगवसीकरणाईणं पायच्छित स्ताइं--७२१. जे भिनलू देसारिक्खयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं दा साइज्जइ।

जे भिक्ख देसारिक्खयं अच्चीकरेड अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू देसारिक्खयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। ---नि० ड० ४, सु० ४, ११, १७

सन्वरम्खगवसीकरणाईणं पायन्छित सुत्ताई--७२२. जे भिक्खू सन्वारिक्खयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्य सम्वारिवखयं अन्नीकरेइ अन्नीकरेंतं वा साइज्जइ।

जे भिवखू सन्वारविखयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं सन्घाद्यं। —-नि. **ड. ४, सृ. ६, १२, १**६

सीमा-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र-७२०. (जे भिक्खू सीमारिक्खयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ। ७२०. (जो भिक्षु सीमा-रक्षक को वण में करता है, करवाता है. फरने वाले का अनुमोदन करता है।

> जो भिक्ष सीमा-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सीमा-रक्षक से प्रार्थना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।)

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

देश-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित सूत्र— ७२१. जो भिक्षु देश-रक्षक को वश में करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु देश-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु देश-रक्षक से प्रार्थना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायक्वित्त) आता है।

सर्व-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायदिचत्त सूत्र-७२२. जो भिक्षु सर्व-रक्षक को वश में करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सर्व-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सर्व-रक्षक से प्रायंना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) आता है।

# पाँचवें महाव्रत का परिशिष्ट--- द

पंचम अपरिग्गह-महब्वयस्स पंचभावणाओ--७२३. १. सोइंडियरागोवरई,

- २. चिंकदियरागोवरई,
- ३. घाणिदियरागोवरई,
- · ४. जिन्मिदियरागोवरई,
  - प्र. **फासिदियरा**गोवरई,

-सम. २५, सु. १

तस्त इमा पंच भावणाओ चरिमस्त वयस्त होति परिगाह-वेरमण रक्खणद्वयाए ।

पढमं---

सोइंदिएण सोच्चा सदाइं मणुत्रभद्गाइं —

प०--- किं ते ?

उ०--वर-मुरय-मुद्दंग-पणव-दद्दुर-कच्छिश-वीणा-विवंची-वल्लिय-वद्धीसक-मुघोस-नंदि-सूसर-परिवादिणी-वंस-तूणक-पव्यक-तंती तल-ताल-तुडिय-निग्घोस-गीय-वाइ-याइं।

> नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल-मुट्टिक-वेलंबक-कहक-पवक-लासग-आइक्लग-लंख-मंख-तूणइल्ल-तुंब-बीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि महुर-सुर-गीत-सुस्स-राइं।

> ्ची-मेहला-कलाव-पसरक-पहेरक-पायजालग घंटिय-खॉलिण-रयणोरूजालिय छुद्दिय-नेउर-मालिय-कणग-नियल-जाल-मूसणसद्दाणि ।

> लीला-चंकन्म-माणाणूबीरियाई, तरुणी जण-हिसयं-भणिय-कल-रिभित-मंजुलाई, गुणवयणाणि व महुर-जणमासियाई। अन्तेसु य एवमाइएसु य सद्देसु मणुन्न-भद्दसु तेसु समणेण न सज्जियस्व, न रिज्जियस्व, न

पाँचवें अपरिग्रह महावृत की पाँच भावनाएँ— ७२३. (१) श्रोत्रेन्द्रिय के राग से विरक्ति,

- (२) चक्षुइन्द्रिय के राग से विरक्ति,
- (३) घ्राणेन्द्रिय के राग से विरक्ति,
- (४) जिह्ने न्द्रिय के राग से विरक्ति,
- (५) स्पर्शेन्द्रिय के राग से विरक्ति,

परिग्रहविरमणवृत की रक्षा के लिए अन्तिम अपरिग्रहमहाव्रत की ये पाँच भावनाएँ हैं।

प्रथम भावना - श्रोत्रेन्द्रिय संयम --

श्रोत्रेन्द्रिय से मनोज्ञ एवं भद्र-सुहावने प्रतीत होने वाले शब्दों को सुनकर (साधु को राग नहीं करना चाहिए।)

प्र०-वे शब्द कौन से हैं ?

उ०—महामदंल, मृदंग, छोटा पटह, मेंढक और कच्छप की बाकृति के वाद्य-विशेष, वीणा, वीपंची और वल्लकी (विशेष प्रकार की वीणाएँ) वद्दीसक— वाद्य-विशेष, सुघोषा नामक घण्टा, वारह प्रकार के बाजों का निघोष, सूसरपरि-वादिनी—एक प्रकार की वीणा, वांसुरी तूणक एवं पर्वत नामक वाद्य, तन्त्री—एक विशेष प्रकार की वीणा, करताल कांसे का ताल, श्रृटित इन सव बाजों के नाद को (सुनकर)

तथा नट, नर्तंक, जल्ल-वांस या रस्ती के ऊपर खेल दिख-लाने वाले, मल्ल, मुष्टिमल्ल, विदूषक, कथाकार, तैराक रास गाने वाले, गुभागुभ फल कहने वाले, लम्बे बांस पर खेल करने वाले, चित्रपट दिखाकर आजीविका करने वाले, तूण बजाने वाला (तून तूनी) नुम्बवीणा बजाने वाला, ताल-मंजीरे बजाने वाला इन सबकी अनेक प्रकार की मधुर ध्वनि से युक्त सुस्वर गीतों को (सुनकर)

तथा करधनी, कंदोरा ये किट आभूषण, कलापक गले का आभूषण, प्रतरंक और प्रहेरक नामंकं आभूषण, झांझर, घुंघरू, छोटी घण्टियों वाला आभरण, रत्नो इंजालकं-रंत्नों का जंघा का आभूषण, झुंद्रिका नामक आभूषण, नूपुर चरणमालिका तथा सोने के लंगर और जालक नामक आभूषण, इंन सब की ध्विन आवाज को (सुनकर)

तथा लीलापूर्वक चलती हुई स्त्रियों की चाल से उत्पन्न (ध्विन को) एवं तक्षी रमणियों के हास्य की, बोलों की तथा स्वर-घोलनायुक्त मधुर तथा सुन्दर आवाज को (सुनकर) और स्नेही बनों द्वारा भाषित प्रशंसा-वननों को एवं इसी प्रकार के

गिन्सियन्त्रं, न मुन्दियन्त्रं न विनिग्घायं न आव-िजयन्त्रं, न लुमियन्त्रं, न तुन्यन्त्रं, से हसियन्त्रं, न सहं च, मइं च तत्य हुज्जा ।

'गरिव सोइंदिएण सोच्या सहाइं अमणुत्रपावगाइं।

#### प०-- कि ते ?

इ०--अक्कोस-फर्प-विसण-अवमाणण-तन्ज्ञण-निस्मंछण-दित्तवयण-तासण-उक्कृतिय-रुन्न-रडिय-कदिय-निरघ्टु-रिसय-कलुण-विलवियाई।

बन्नेसु य एवमाइएसु सद्देसु अमण्णण-पावएसु तेसु समणेण न रुसियब्वं, न हीलियब्वं, न निहियब्वं, न खिंसियन्वं, न छिंदियन्वं, न मिदियन्वं, न बहेयन्वं, न दुर्गु छावत्तियाए लब्धा उप्पाएउं ।

एवं सोइंदिय-मावणा-माविक्षो मवइ अंतरव्या । मणुत्रामणुत्र-सुव्मि-दुव्मि-राग-दोस्पणिहियपा साह मण-वयण-काययुत्ते संबुडे पणिहिति।दए चरेज्ज धम्मं ।

#### वितीयं—

चित्विदिएण पासिय रूवाई मणुत्राई भद्गाई सचित्ताचित्त मीसगाई---

#### प०-किते?

उ॰ कहें पोत्ये य चित्तकम्मे लेप्पकम्मे सेले य, दंतकम्मे य पंचींह वण्णेींह अणेग-संठाण-संठियाई गंठिम-वेडिम-पूरिम-संघातिमाणि य मल्लाइं बहुविहाणि य अहिय नयण-नण-मुहकराइं।

मनोज एवं सुहावने वचनों को (सुनकर) उनमें नाघु को आउक्त नहीं होना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, गृद्धि-अराप्ति की अवस्या में उनकी प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करनी वाहिए, मुख नहीं होना चाहिए, उनके लिए स्व-पर का परिहनन नहीं करना चाहिए, लुब्ब नहीं होना चाहिए. तुष्ट - प्राप्ति होने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हैंसना नहीं चाहिए, ऐसे शब्दों का रमरण और विचार भी नहीं करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त श्रोत्रेन्द्रिय के लिए अपनोज मन में अर्प्राति. जनक एवं पापक-अमद्र शब्दों की सुनकर (ट्टेप) नहीं करना चाहिए ।

#### प्र०—वे शत्द कीन से हैं ?

च >--- आकोग वचन (कोध में कहे जाने वाले) कठोर वचन, निन्दाकारी वचन, अपमान भरे शब्द, डांट-फटकार निर्भर्सना (धिक्कारना), कोप वचन, श्रासजनक वचन, अस्पष्ट उच्च ध्वनि, निर्घोष रूप ध्वनि, जानवर के समान चीत्कार, करुणादनक शब्द तथा विलाप के शब्द इन सब शब्दों का-

तया इसी प्रकार के अन्य अमनोज एवं पापक-अमद्र मर्व्यो को सुनकर रोप नहीं करना चाहिए, हीलना नहीं करनी चाहिए. निन्दा नहीं करनी चाहिए, जनसमूह के समझ उन्हें बूरा नहीं कहना चाहिए, अमनोज्ञ गव्द टत्पन्न करने वाली वस्तु का छेदन नहीं करना चाहिए, भेदन-दुकड़े नहीं करने चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने अथवा दूसरे के हृदय में जुगुप्ता **स्त्यन्न नहीं करना चाहिए**।

इस प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय (संयम) की भावना से भावित बन्तः करण वाला साधु मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ गुम-अगुम शन्दों में राग-होप के संवरवाला, मन वचन और काय का गापन करने वाला, संवरयुक्त एवं गुष्तेन्द्रिय इन्द्रियों गोपन-कर्ता होकर धर्भ का वाचरण करे।

## द्वितीय भावना—चक्षुरिन्द्रिय संवर-

चक्षुरिन्द्रिय से मनोज्ञ के अनुकूल एवं भद्र-सुन्दर सचित्त द्रव्य, अवित्त द्रव्य और मिश्र सवित्ताचित्त द्रव्य के रूपों को देखकर (राग नहीं करना चाहिए।)

#### प्रo- वे रूप कौन से हैं ?

**च∘—चे रूप चाहे काष्ठ पर हों, वस्त्र पर हों,** चित्र-लिखित हों, मिट्टी अदि के लेप से बनाये गये हों, पायाण पर अंकित हों. हायी दांत आदि पर हों, पाँच वर्ण के और नाना प्रकार के आकार वाले हों, गूंथकर माला आदि की तरह वनाये गये हों, वेष्टन से, चमड़ी आदि भरकर अयवा संघात से-फूल आदि

चारित्राचार

वणसंडे परवते य गामागर-नगराणि य खुद्दियपुविल-रिणि-वार्ग--दीहियगु जालिय--सरसरपतिय-सागर-बिलंपतिय-खादिय-मदी-सर-तलाग-विष्पणी-फुल्लुप्पल-पउम-परिमंहियाभिरामे, अणेग-सउण-गण-मिहण-विचरिए।

वरमंडव-विविह भवण-तोरण-चेतिय-देवकुल-समप्पवा-यसह- सुकय - सयणासण-सीय-रह-सयण-जाण-जुरग-य, सोम-पडिस्व-दरिसणिज्जे-संबण-नर-नारिगणे अलकिय-विभूसिए, पुच्वकय-तबप्पमाय-सोहग्ग-संप-ਵਜੇ ।

नड-नट्टग - जल्ल - मल्ल - मुट्टिय-वेलंबग-कहग-पवग-बाइबराग-नं प-मंप-तूणइल्ल-तुम्ब-वीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहुणि सुकरणाणि ।

अन्तेषु य एवमाइएसु सबेसु मणुप्रमद्द्यु तेसु समणेण न साज्जयस्यं, न रिजयस्य-जाय-न सद्दं च, मई च तत्य शुरुजा ।

अमणुझ-पुणरवि चर्निखन्एण पासियङवाइं पावकाइ---

#### ०-- मि ते ?

०---गंडि-कोढिक कुणि-उदरि-कच्छुत्ल-पइल्ल-, ज्ज-पंगुल-बामण - अंधिलाग - एगचन्ख्-विणिहय-सप्पि-सल्लग-बाहिरोगपीलियं विगयाणि य मयककलेवराणि सिकमि-णकृहियं च बव्यरासि ।

को तरह एक दूसरे को मिलाकर वनाये गये हों, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में हों और वे नयनों तथा मन को अत्यन्त भानन्द प्रदान करने वाले हों (तथापि उन्हें देखकर राग नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए)।

इसी प्रकार वनखण्ड, पर्वत, ग्राम, नगर, छोटे जलाशय, गोलाकार वावड़ी, दीर्घिका-लम्बी वावड़ी, नहर, सरोवरों की पंक्ति समूह विलपंक्ति लोहे आदि की खानों में खोदे हुए गड्ढों की पंक्ति खाई नदी विना खोदे शकृतिक रूप से बने जलाशय, तालाव, पानी की क्यारी जो विकसित नील कमलों एवं (श्वेतादि) कमलों से सुशोभित और मनोहर हो। जिनमें अनेक हंस, सारस आदि पक्षियों के युगल विचरण कर यहे हों।

उत्तम मण्डप, विविध प्रकार के भवन, तोरण, चैत्य, देवा-लय, सभा-लोगों के वैठने के स्थान विशेष, प्याऊ, आवसय, परिवाजकों के आश्रम, सुनिर्मित शयन-पलग आदि सिहासन-आसन, शिविका-पालकी, रथ-गाड़ी यान, युग्म (टमटम) स्यन्दन-घुंघरूदार रथ या सांग्रामिक रथ और नर-नारियों का समूह, ये सव वस्तुएँ यदि सीम्य हों, आकर्षक और दर्शनीय हों, आभूषणों से अलंकृत और सुन्दर वस्त्रों से विभूपित हों, पूर्व में की हुई तपस्या के प्रभाव से सीमाग्य को प्राप्त हों (इन्हें देखकर)

तथा नट, नर्तक, जल्ल, मन्ल, मौष्टिक, विदूषक, कथा-वाचक, प्लवक, रास कश्ने वाले व वार्ता करने वाले, चित्रपट लेकर भिक्षा मांगने वाले, वांस पर खेल करने वाले, तुणइल्ल-तुणा बजाने वाले, तुम्बे की वीणा वजाने वाले एवं तालाचारों के विविध प्रयोग देखकर तथा वहुत से करतवों को देखकर तथा,

इस प्रकार के अन्य मनोज्ञ तथा सुहावने रूपों में साधु को आसक्त नहीं होना चाहिए, अनुरक्त नहीं होना चाहिए-यावतु-उनका स्मरण और विचार भी नहीं करना चाहिए।

इसके सिवाय चक्षुरिन्द्रिय से अमनोज्ञ और पापकारी रूपों को देखकर (रोप नहीं करना चाहिए)।

प्र0-वे (अमनोज्ञ रूप) कौन से हैं ?

उ॰-गंडमाला के रोगी को, कुष्ठ रोगी को, नूले या टोंटे जलोदर के रोगी को, खुजली वाले को, हाथीपगा या श्लीपद के रोगी को, लंगड़े को, वामन-वोने को, जन्मान्ध को, एक वक्षु (काणे) को, विनिहत चक्षु को - जन्म के पश्चात् जिसकी एक या दोनों आंखें नष्ट हो गई हों, पिशाचग्रस्त को अथवा पीठ से सरक कर चलने वाले को, विशिष्ट चित्तपीड़ा रूप व्याधि या रोग से पीड़ित को (इनमें से किसी को देखकर) तथा विकृत मृतक—कलेवरों को या विलविलाते कीड़ों से युक्त सड़ी-गली रव्यराणि को देखकर।

अन्तेमु य एवमाइएसु अमणुत्रपावएसु तेसु समणेण न रूसियन्दं जाव-न दुंगुं छा वित्तयाए तत्मा उप्पातेउं।

एवं चिंखदियभावणभाविओ भवर् अंतरप्या-जाव-चरेज्जधम्मं।

त्रतियं---

घाणिदिएण अचाइए गंघाइं मणुत्र मद्दगाई—

प०---किते?

उ०--जलय - थलय - सरस-पुष्फ-फल-पाण-भोयण-कुट्ट-तगर-पत्त-चोय - दमणक - मरुय-एलारस-पक्कमंसि-गोसीस-सरस-चदण-कष्पूर-लवंग-अगर-कुंकुम-कक्कोल-उसीर-सेयचदण-मुगंध-सारंग-जुत्तिवरधुववासे, उडय-पिडिय-निहारिम गधिएसु ।

> अन्तेमु य एवमाइएसु गंघेसु मणुत्र-मद्द्सु तेसु सम-णेण न सिन्जयस्वं-जाव-न सई च, मई च तत्य कुल्ला ।

> पुणरिव घाणिविएण अग्घाइ य गंघाइ अमणुझ-नावगाइं--

प०--किते?

उ०--- अहिमड-अस्समड-हित्यमड-गोमड- विग-सुणग-सियाल-मणुय-मज्जार-सोह्-दोविय-मय-क्रुहिय-विणद्द-किविण-बहुदुरिभगन्धेसु ।

> अन्तेसु य एवमाइएसु गंधेसु अमणुन्न-पावएसु तेसु सम-णेण न रूसियन्द-जाव-न दुर्गुः छावत्तियाए लब्मा **उप्पाएउं ।**'

एवं घाणिदिय भावणा भाविको भवइ अंतरप्पा-जान-चरेज्ज धम्म ।

चढत्यं---

जिहिमदिएण साइय-रसाणि उ मणुन्न-भद्दगाई--

अथवा इनके सिवाय इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ और पापकारी रूपों को देखकर श्रमण को उन रूपों के प्रति रुष्ट नहीं होना चाहिए, - यावत् - मन में जुगुप्सा भी नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए।

सूत्र ७२३

इम प्रकार चक्षुरिन्द्रिय संबर रूप भावना से भावित अन्तः-करण वाला मुनि - यावत् - धर्म का आवरण करे। तृतीय भावना-- प्राणेन्द्रिय संयम--

ब्राणेन्द्रिय से मनोज्ञ और सुहावना गंध सूंघकर (रागादि नहीं करना चाहिए)

प्र०-वे सुगन्य क्या कैसे हैं ?

ड०-जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले सरस पुष्प, फल, पःन, भोजन, उत्यलकुष्ठ, तगर, तमालपत्र, चोय-सुगन्धित त्वचा दमनक-एक विशेष प्रकार का फूल मरुआ, एलारस-इलायची का रस, जटामांसी नामक सुगन्धित द्रव्य, सरस गोगीपं चन्दन, कपूर, लवंग, अगर, कुंकुम, कक्कोल-गोलाकार सुगन्धित फल-विशेष, उशीर—खस, श्वेत चन्दन सादि द्रव्यों के संयोग से बनी श्रेष्ठ धूप की सुगन्ध को सूंघकर (रागमाव नहीं घारण करना चाहिए।)

तथा भिन्न-भिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले कालोचित सुगन्ध वाले एवं दूर-दूर तक फैलने वाली सुगन्ध से युक्त द्रव्यों में और इसी प्रकार की मनोहर, नासिका को प्रिय लगने वाली सुगन्ध के विषय में मुनि को आसक्त नहीं होना चाहिए —यावत्— जनका स्मरण और विचार भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त घ्राणेन्द्रिय से अमनोज्ञ और असुहावने गन्धों

को सूंघकर (रोप आदि नहीं करना चाहिए)।

प्र०-वे दुर्गन्ध कौन से हैं ?

उ॰--मरा हुआ सपं, मृत घोड़ा, मृत हाची, मृत गाय तया भेड़िया, कुत्ता, मनुष्य, विल्ली, शृगाल, सिंह और चीता बादि के मृतक सड़े-गले कलेवरों की, जिसमें कीड़े विलविला रहे हों, दूर-दूर तक वदवू फैलने वाली गन्ध में

तया इसी प्रकार के और भी अमनोज्ञ और असुहावनी दुर्गन्धों के विषय में साधु को रोप नहीं करना चाहिए—यावत्— मन में जुगुप्ता-घृणा भी नहीं होने देनी चाहिए।

इस प्रकार अन्तर्वात्मा घ्राणेन्द्रिय की भावना से भावित होती है—यावत्—धर्म का आचरण करे। चतुर्थं भावना—रसनेन्द्रिय संत्रम—

रसना-इन्द्रिय से मनोज्ञ एवं सुहावने रसों का आस्वादन करके (उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए।)

#### प०-- कि ते ?

उ०-- उग्गाहिम-विविह्पाण-भोयणेसु गुलकय-खंडकय-तेल्ल-घयकयभवलेसु बहुविहेसु लवणरस-संजुत्तेसु दालियंव-सेहंब्द-दुद्ध-दहिआइं अठारसप्पगारेसु य मण्क-वक्ष-गंध-रस-फास बहुद्द्वसंभितेसु अन्तेसु य एवमाइएसु रसेसु मण्क्र भद्दएसुतेसु समणेण न सज्जियव्वं-जाव-न सइं च, मइं च तत्य कुज्जा।

पुणरिव निध्मिविएण साइयरसाइं अमणूत्र पावकाइं-

#### प०-- किं ते ?

उ॰ - अरस - विरस - सीय - लुक्खणिज्जाःप-पाण-भीयणाइं दोसीण - वावम्न - कुहिय - पूइय-अमणुन्न-विणट्ट-पसूय-बहुद्दिमगंधियाइं तित्त-कडुय-कसाय-अंविलरस-लींद-नीरसाइं -

> अन्तेसु य एवमाइएसु रसेसु अमणुन्न-पावएसु न तेसु समणेण न रूसियध्वं-जाव-न दुगुं छावित्तयाए लब्मा उप्पाएउं एवं जिहिमदिय भावणा भाविको भवइ अंतरप्पा-जाव-चरेज्ज धम्मं।

## पंचमगं--

पुण फासिदिएण फासिय फासाउ मणुन्न-मद्दकाई---

### प॰-- कि ते ?

उ०--- द्वगमंद्रव - हीर-सेयचंदण-सीयलजल-विमलजल-विविह कुमुम सत्यर ओसीर-मुत्तिय-मुणाल-दोसिणा-पेहुण-उक्केवग-तालियंट-चीयणग-जिणय-सुहसीयले य पवणे गिम्हकाले सुह-फासाणि य बहूणि सयणाणि आस-णाणि य, पाउरणगुणे य सिसिरकाले अंगारणतावणा य।

> क्षायव-निद्ध-मडय-सीय-उसिण-लहुया य, जे उउसुह-कासा अंगसुहनिब्बुदकराते —

> अन्तेसु य एवमाइएसु फासेसु मणुत्र-भद्दएसु तेसु समणेण न सिज्जयस्वं-जाव-न सहं च, महं च सत्य कुण्जा।

#### प्र०-वे रस कीन से हैं ?

उ०—तले हुए वस्तु, विविध प्रकार के पानक-भोजन, गुड़, गक्कर, तेल और घी से बने हुए भोज्य पदार्थ, अनेक प्रकार के नमकीन आदि रसों से युक्त, खट्टी दाल, सेन्द्याम्ल-रायता आदि, दूध, दही आदि अठारह प्रकार के व्यंजन। मनोज्ञ वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श से युक्त अनेक द्रव्यों से निर्मित भोजन तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ एवं सुहावने-लुभावने रसों में साधु को आसक्त नहीं होना चाहिए—यावत्—उनका स्मरण तथा विचार भी नहीं करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जिह्वा—इन्द्रिय से अमनोज्ञ और असुहावने रसों (का आस्वाद करके रीप आदि नहीं करना चाहिए ।)

#### प्र०-वे अमनोज्ञ रस कौन से हैं ?

उ०—रसहीन, विरस—पुराना होने से विगतरस, ठ०डं, रूखे निर्वाह के अयोग्य भोजन-पानी को तथा रात-वासी, रंग वदले हुए सड़े हुए दुर्गन्ध वाले अमनोज्ञ ऐसे तिक्त, कटु, कसैले खट्टे, गैवाल सहित पुराने पानी के समान एवं नीरस पदार्थी में

तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ तथा अशुभ रसों में साधु को रोप नहीं करना चाहिए —यावत्—मन में जुगुण्सा-घृणा भी नहीं होने देनी चाहिए । इस प्रकार अन्तरात्मा रसनेन्द्रिय की भावना से भावित होती है—यावत्—धर्म का आचरण करन। चाहिए।

#### पंचम भावना-स्पर्शनेन्द्रिय संयम-

स्पर्शनिन्द्रिय से मनोज्ञ और सुहावने स्पर्शों को छूकर (राग-

#### प्र०-वे मनोज्ञ स्पर्श कौन से हैं ?

ए०—फव्वारे वाले मण्डप, हीरक, हार, श्वेत, चन्दन, शीतल निर्मल जल, विविद्य पुष्पों की शय्या, मोती, पद्मनाल, चन्द्रमा की चान्दनी तथा मोरपिच्छी, तालवृत्त, ताड़ का पंखा, पंखे से की गई सुखद शीतल पवन में, ग्रीष्मकाल में सुखद स्पर्श वाले अनेक प्रकार के शयनों और आसनों में, शिशिरकाल-शीत-काल में आवरण गुण वाले अर्थात् ठण्ड से वचाने वाले,

वस्त्रादि में अंगारों से शरीर को तपाने, घूप, स्निग्ध—तेलादि पदार्थ, कोमल और शीतल, गर्म और हल्के — जो ऋतु के अनु- कूल सुखप्रद स्पर्श वाले हों, शरीर को सुख और मन को आनन्द देने वाले हों, ऐसे सब स्पर्शों में,

तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ और सुहावने स्पर्शों में श्रमण को आसक्त नहीं होना चाहिए—यावत् — उनका स्मरण और विचार भी नहीं करना चाहिए।

पुणरिव फासिदिएण फासिय फासाई अमणुत्र पाव-काई—

#### प०-- कि ते ?

उ०--अणेग-वध-बंध-तालणंकण-अतिभारारोवणए अंग-भंजण-सूती-मखापवेस-गायपच्छयण-लवखाररस-खार-तेल्ल - फलकलंततउअ-सीसक-काल-लोह-सिचण-हडि-वंधण - रज्जुनिगल-संकल - हत्यंडुय-कुंभिपाक-दहण-सीह-पुच्छन-उद्वंधण - सूलभेय - गयचलण-मलण-कर-चरण-कन्न-नासोट्ट-सीसछ्यण-जिद्ध्य छ्यण-वसण-नयण-हियय - दंत-भंजण - जोत्त-लय-कसप्पहार-पाद-पण्ह-जाणु-पत्थर-निवाय-पीलण-कविकच्छुअगाणि विच्छुय-डंक-वायातव-दंसमसकनिवाते दुटुनिसज्ज-दुनिसीहिया-दुद्धि-कवखड-गुरु-सीय-उसिण-लुवखेसु व्हुविहेसु--

> अन्तेतु य एवमाइएसु फासेसु खमणुत्र-पावकेसु तेसु समणेण न रूसियट्वं-जाव-न दुगुंछावत्तियं लटमा उप्पाएउं।

> एवं फासिदियभावणाभाविओ भवइ अंतरप्पा मणुत्रा-मणुत्र-सृद्धिन-दुद्धिन-राग-दोम-पणिहियत्पा साहू मण-वयण-काय गुत्ते संबुद्धे पणिहितिदिए चरेज्ज धम्मं ।

> > —पण्ह० सु० २. अ० ५, सु० १२-१६

#### . उदसंहारो—

एविमणं संवरस्तदारं सम्मं संविरियं होइ सुप्पणि-हियं—इमेहि पंचहि व कारणेहि मण-वय-कायपिर-रक्खणिह निच्चं आमरणंतं च एस जोगो नेयत्वो धितिमया मतिमया अणासवो अकलुसो अच्छिद्दो अपरिस्ताची असंकिलिहो सुद्धो सन्वज्ञिणमणुण्णाओ। इसके अतिरिक्त स्पर्णनेन्द्रिय से अमनोज्ञ एवं पापक-असुहावने स्पर्शों को छूकर रुप्ट नहीं होना चाहिए ।

#### प्रo — वे स्पर्श कौन से हैं ?

उ० --- अनेक प्रकार के वध, वन्धन, ताडन-थप्पड़ आदि का प्रहार, अंकन-तपाई हुई सलाई आदि से गरीर को दागना अधिक भार का लादा जाना, अंग-भंग होना या किया जाना, शरीर में सुई यां नख का चुभाया जाना, अंग की हीनता होना, लाख के रस, नमकीन (क्षार) तेल, उवलते शीणे या कृष्णवर्ण लोहे से गरीर का मींचा जाना, काष्ठ के खोड़े में डाला जाना, रस्ती के निगड़ वन्धन से बाँधा जाना हयकड़ियाँ पहनाई जाना, कुंभी में पकाना, अग्नि से जलाया जाना, सिंह की पूंछ से बाँध-कर घसीटना, भूली पर चढ़ाया जाना, हायी के पैर से बुक्ला जाना, हाथ-पैर-कान-नाक-होंठ और शिर में छेद किया जाता, जीभ का वाहर खींचा जाना, अण्डकोश-नेत्र-हृदय-दांत या आंत का मोड़ा जाना, गाड़ी में जोता जाना, वेंत या चाबुक हारा प्रहार किया जाना, एड़ी, घुटना या पायाण का अंग पर काघात होना, यंत्र में पीला जाना, किषकच्छू - अत्यन्त खुजली होना अथवा खुजली उत्पन्न करने वाले फल कैंच का स्पर्न होना, अग्नि का स्वर्ग, विच्छू के ढंक का. वायु का, धूप का या डांस-मच्छरों का स्पर्भ होना, दुष्ट-दोपयुक्त कव्टजनक आसन तथा दुर्गन्धमय स्वाध्यायभूमि में, कर्कश, भारी, शीत, उप्ग एवं रूक्ष आदि अनेक प्रकार के स्पर्शों में,

इसी प्रकार के अन्य अमनोज स्पर्धों में साधु को रुप्ट नहीं होना चाहिए—यावत्—स्व-पर में घृणावृत्ति भी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

इस प्रकार स्पर्शनेन्द्रिय संवर की भावना से भावित अन्तः करण वाला, मनोज और अमनोज अनुकूल और प्रतिकूल स्पर्शों की प्राप्ति होने पर राग-द्वेपवृत्ति का संवरण करने वाला साधु मन, वचन और काय से गुप्त होता है। इस भाँति साधु संवृते-न्द्रिय होकर धर्म का आचरण करे।

## उपसंहार-

इस (पूर्वोक्त) प्रकार से यह पाँचवां संवरद्वार-अपरिग्रह-सम्यक् प्रकार से मन, वचन और काय से परिरक्षित पाँच भावना रूप कारणों से संवृत किया जाये तो सुरक्षित होता है। धैर्यवान् और विवेकवान साधु को यह योग जीवन पर्यन्त पाल-नीय है। यह आस्रव को रोकने वाला, निर्मल, मिथ्यात्व आदि छिद्रों से रहित होने के कारण अपरिस्नावी, संक्लेशहीन, शुद्ध और समस्त तीर्यंकरों द्वारा अनुज्ञात है। एवं पंचमं संवरदारं फासियं-जाव-आणाए आराहियं भवइ।

एवं नायमुणिणा भगवया पन्नवियं परूवियं पिसद्धं सिद्धं सिद्धवरसासणिमणं आघवियं सुदेसियं पसत्यं।

—पण्ह. सु. २, अ. ४, सु. १७

इस प्रकार यह पाँचवां संवरद्वार शरीर द्वारा स्पृष्ट, पालित —यावत्—तीर्यंकरों की आज्ञा के अनुसार आराधित होता है। ज्ञात मुनि भगवान् ने ऐसा प्रतिपादित किया है। युक्ति-पूर्वक समझाया है। यह प्रसिद्ध है, सिद्ध और भवस्थ सिद्धों-अरिहंतों का उत्तम शासन कहा गया है, समीचीन रूप से उप-दिप्ट है। यह प्रशस्त संवरद्वार पूर्ण हुआ।

# पाँचों महाव्रतों का परिशिष्ट— ६

पंचमहब्वय आराहणाफलं— ७२४. एतेसु बाले य पकुव्वमाणे,

आवट्टती कम्मस् पावएसु । अतिवाततो कीरति पावकम्मं,

उ करेति कम्मं॥ निउंजमागे

आदीणमोई वि करेति पावं, एगंतसमाहिमाहु । मंता बुद्धे समाहीय रते विवेगे, पाणातिपाता विरते ठितप्पा॥

- सूय. सु. १, अ. १०, गा. ५-६

सीहं जहा खुद्दमिगा चरता,

चरं ति परिसंकमाणा । दूरे एवं तु मेधावि समिक्ख धम्मं,

दूरेण पावं परिवज्जएज्जा।। संबुज्झमाणे तु णरे मतीमं,

पावातो अप्पाणं निवट्टएज्जा।

हिंसप्पमूताई दुहाई मंता,

वेराणुत्रंघीणि महब्नयाणि ॥

मुसं न बूया मुणि अत्तगामी, कसिणं समाहि। णिव्वा णमेयं

सर्यं न कुज्जा न वि कारवेज्जा, करेंतमन्नं पि य नाणुजाणे॥

सुद्धे सिया जाए न दूसएज्जा, अमुच्छिते णं य अज्झोववण्णे ।

धितिमं विमुक्के ण य पूयणही,

न सिलोयकामी य परिव्वएज्जा ॥

निक्लम्म गेहाउ निरावकंदी,

कायं विस्रोसज्ज नियाणिष्ण्णे। नो जीवितं नो मरणामिकंखी,

चरेज्ज भिनखू वलया विमुक्के ॥ ∸-सूय. सु. १, अ. १०, गा. २०-२४

पाँच महाव्रतों की आराधना का फल-७२४. अज्ञानी जीव इन (पूर्वोक्त पृथ्वीकाय आदि) प्राणियों को छेदन-भेदन-उत्पीड़न आदि के रूप में कष्ट देकर पापकर्मों के आवर्त में फेंस जाता है। प्राणातिपात स्वयं करने से प्राणी ज्ञानावरणीय पाप कर्म करता है, तथा दूसरों को प्राणातिपात पापकर्मों में नियोजित करके भी पाप कर्म करता है।

दीनवृत्ति वाला भी पाप करता है। यह जानकर तीर्यंकरों ने एकान्त (भावरूप ज्ञानादि) समाधि का उपदेश दिया है। इसलिए प्रवुद्ध (जानी) समाधि और विवेक में रत होकर प्राणा-तिपात से विरत हो स्थितात्मा रहे।

जैसे चरते हुए मृग आदि छोटे पणु सिंह (के द्वारा मारा जाने) की शंका करते हुए दूर से ही (वचकर) रहते हैं, इसी प्रकार मेधावी साधक (समाधिरूप) धर्म को समझकर पाप को दूर से ही छोड़ दे।

समाधि को समझकर मतिमान् पुरुप दुःख हिंसा से उत्पन्न होते हैं, और वैर परम्परा वाँधने वाले हैं, इसलिए ये महाभय जनक हैं, अतः साधक हिंसादि पापकर्म से स्वयं को निवृत्त करे।

आत्मगामी मुनि असत्य न बोले। मुनि मृपावाद स्वयं न करे। दूसरों के द्वारा न कराए तथा करने वाले का अनुमोदन न करे। यह निर्वाण सम्पूर्ण समाधि है।

एपणा द्वारा लव्ध शुद्ध आहार को दूपित न करे, उसमें मूर्चिछत और आसक्त न हो, संयम में धृतिमान वाह्याभ्यन्तर परिग्रह से विमुक्त मुनि अपनी पूजा-प्रतिष्ठा एवं कीर्ति का अभि-लापी न होकर भुद्ध संयम में पराक्रम करे।

घर से निकल कर (दीक्षा लेकर) अनासक्त हो, शरीर का व्युत्सर्ग कर, कर्मवन्धन को छिन्न कर । न तो जीने की इच्छा करे और न ही मरण की। वह संसार-वलय (जन्म-मरण के चक्कर) से विमुक्त होकर संयम में विचरण करे।

# अारम्म-परिग्गहविरशो कम्मंतकरो भवइ

७२५. १. इह खलु गारत्या सारम्भा सपरिग्गहा, संतेगतिया समण-माहणा सारम्भा सपरिग्गहा, जे इमे तस-यावरा पाणा ते सर्यं समारम्भन्ति, अण्णेण वि समारम्भावेति, अण्णं पि समारंभंतं समणुजाणंति ।

> २. इह खलु गारत्या सारम्मा सपरिग्गहा, संतेगतिया समण-माहणा वि सारम्भा सपरिग्गहा, जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते सयं चेव परिनिण्हंति, अण्गेण वि परिनिण्हार्वेति, अण्णं पि परिनिण्हंतं समणुजाणंति ।

> इह खलु गारत्था सारम्भा सपरिग्गहा, संतेगतिया समणा माहणा वि सारम्मा सपरिग्गहा, अहं खलु अणारम्मे अपरिग्गहे । जे खलु गारत्या सारम्मा सपरिग्गहा, संतेगतिया समण-माहणा वि सारम्भा सपरिग्गहा, एतेसि चेव निस्साए बंभचेरं चरिस्सामो ।

प०-कस्स णंतं हेउं?

उ०-जहा पुन्वं तहा अवरं, जहा अवरं तहा पुट्यं। अंजु चेते अणुवरया अणुवद्विता पुणरिव तारिसगा चेव।

> जे खलु गारत्या सारम्भा सपरिन्गहा, संतेगतिया समण-माहणा सारंभा सपरिग्गहा, दुहतो पावाई इति संखाए दोहि वि अंतेहि अदिस्समाणे इति मिक्खू रीएज्जा ।

से वेमि—पाईणं वा-जाव-दाहिणं वा एवं से परिण्णात-कम्मे, एवं से विवेयकम्मे, एवं से वियंतकारए भवतीति मक्लातं ।

न्तूय- सु- २, ब- १, सु- ६७७-६७=

आरम्भ-परिग्रह विरत कर्मों का अन्त करने वाला होता है -७२५. (१) इस लोक में गृहस्य आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं, कई श्रमण और ब्राह्मण भी आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं। वे गृहस्य तया श्रमण और द्राह्मण इन त्रस और स्थादर प्राणियों का स्वयं आरम्भ करते हैं, दूसरे के द्वारा भी आरम्भ कराते हैं और आरम्भ करने वाले का अनुमोदन करते हैं।

- (२) इस जगत में गृहस्य तो आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते ही हैं, कई श्रमण एवं माहन भी आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं। वे गृहस्य तया श्रमण और ब्राह्मण सर्वित्त और अचित्त दोनों प्रकार के काम-भोगों को स्वयं ग्रहण करते हैं, दूसरे से भी ग्रहण कराते हैं तया ग्रहण करते हुए का अनुमोदन करते हैं।
- (३) इस जगत में गृहस्य आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं, कई श्रमण और ब्राह्मण भी आरम्भ परित्रह से युक्त होते हैं। (ऐसी स्थिति नें आत्मार्थी मिक्षु विचार करता है) में आरम्भ और परिव्रह से रहित हूँ । जो गृहस्य हैं, वे आरम्भ और परिव्रह सहित हैं, कोई-कोई श्रमण तथा माहन भी आरम्भ-परिग्रह में लिप्त हैं; अत: आरम्भ परिग्रह युक्त पूर्वोक्त गृहस्य वर्ग एवं श्रनण माहनों के आश्रय से मैं ब्रह्मचर्य (मुनिधर्म) का आचरण करुंगा।

प्र० आरम्भ-परिग्रह सहित गृहस्य वर्ग और कतिपय श्रनण ब्राह्मणों के निश्राय में ही जब रहना है, तब फिर इनका त्याग करने का क्या कारण है ?

ड० गृहस्य जैसे पहले आरम्भ परिग्रह महित होते हैं, वैसे पीछे भी होते हैं, एवं कोई-कोई श्रमण माहन प्रवृज्या धारण करने से पूर्व जैसे आरम्भ-परिग्रहयुक्त होते हैं, इसी तरह वाद में आरम्भ परिग्रह में लिप्त रहते हैं। इसलिए ये लोग सावद्य आरम्प-परि-ग्रह से निवृत्त नहीं है, अतः शुद्ध संयम का आचरण करने के लिए, शरीर टिकाने के लिए इनका आश्रय लेना अनुचित नहीं है।

आरम्भ-परिग्रह से युक्त रहने वाले जो गृहस्य हैं, तया जो सारम्भ सपरिग्रह श्रमण-माहन हैं, वे इन दोनों प्रकार (आरम्भ एवं परित्रह की कियाओं से या राग और हेप) से पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसा जानकर साधु दोनों के अन्त से इनसे अदृश्यमान (रहित) हो इस प्रकार संयम में प्रवृत्ति करे।

इसलिए मैं कहता हूँ - पूर्व आदि (चारों) दिशाओं से आया हुला जो (पूर्वोक्त विशेषताओं से युक्त) भिज्ञु आरम्भ-परिग्रह ने रहित है, वही कर्म के रहस्य को जानता है, इस प्रकार वह कर्म वन्धन से रहित होता है तया वही (एक दिन) कर्मों का अन्त करने वाला होता है, यह श्री तीर्यकर देव ने कहा है। 兼

## रावि भोजन-निषेध--- १

छ्टुवय आराहण पइण्णा— ७२६. अहावरे छह्वे मंते ! वए राईमोयणाओ वेरमणं ।

सन्वं मंते ! राईमोयणं पन्चक्खामि-

से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा, (से य राइभोयणे चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा---१. दव्यओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ।

- १. दय्वओ असणे चा-जाय-साइमे वा ।
- २. बेलओ समयवेले ।

३. कालओ राई।

४. भावओ तिते वा, फदुए वा, कसाए वा, अंबिले वा महुरे वा, लवणे वा।)

नेय सयं राइं भूंजेज्जा, नेयन्नेहि राइं भूंजावेज्जा, राइं भूंजंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करेंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्त भंते ! पटिवकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-रामि ।

छट्टे भंते ! यए उचिट्ठओमि सच्वाओ राईमोयणाओ वेरमणं।

इच्चेयाइं पंच महत्वयाइं राइभोयणवेरमणछ्हाइं अत्तहियहु-याए उवसंपिजित्ताणं विहरामि । — दस. अ. ४, मु. १६-१७

राइए असणाइ गहण-णिसेहो—

७२७. नो कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा, रात्रो वा वियाले वा, असणं वा,-जाव-साइमं वा पहिग्गाहेत्तए, नम्नत्य एगेणं पुट्यपडिलेहिएणं सेज्जासंथारएणं ।

—कप्प. स. १, सु. ४४

पष्ठ वृत आराधन प्रतिज्ञा—

७२६. भन्ते ! इसके पश्चात् छठे व्रत में रात्रि-भोजन की विरति होती है।

भन्ते ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याख्यान करता हुँ।

जैसे --अणन, पान, खादिम, स्वादिम।

(वह राति-भोजन चार प्रकार के हैं---

जैसे--(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से।

- (१) द्रव्य से-अशन, पान, खादिम एवं स्वादिम।
- (२) क्षेत्र से—समय क्षेत्र (मनुश्य क्षेत्र) में अर्थात् जिस समय जहाँ रात्रि हो।
  - (३) काल से--रात्रि में।
- (४) भाव से—तिक्त, कडुवा, कसैला, खट्टा, मीठा या नमकीन ।)

किसी भी वस्तु को रात्रि में मैं स्वयं नहीं खाऊँगा, दूसरों को नहीं खिलाऊँगा और खाने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा।

भन्ते ! में (अतीत के रात्रि भोजन से) निवृत्त होता हूँ, उमकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ।

भन्ते ! में छठे व्रत में उपस्थित, हुआ हूँ, इसमें सर्व-रात्रि भोजन की विरित होती है।

में इन पाँच महाव्रतों और रात्रि-भोजन-विरित रूप छठे व्रत को आत्महित के लिए अंगीकार कर विहार करता हूँ।

रात्रि में अशनादि ग्रहण का निषेध—

७२७. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को

रात्रि में या विकाल में

अणन-यावत्-स्वादिम लेना नहीं कल्पता है।

केवल एक पूर्व प्रतिलेखित शय्या संस्तारक को छोड़कर।

<sup>&#</sup>x27;१. चडिव्यहे वि आहारे, राईभोयणवज्जणा । सन्निहीसंचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥

<sup>---</sup> उत्त. अ. १६, गा. ३१

२. रात्रि भोजन विरमण त्रत प्रथम अहिंसा व्रत में ही अन्तर्भूत है, अतः चतुर्याम धर्म और पंचयाम धर्म में इस व्रत का स्वतन्त्र रूप में उल्लेख नहीं हुआ है, श्रुतस्थिवरों ने सरलता के लिए इस व्रत का भिन्न विधान पीछे से किया है।

# राइभोयण-णिसेह कारणं-

७२=. संतिमे सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा। जाइं राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ?॥ उद्योल्लं बीयसंसत्तं, पाणा निन्वडिया महि। दिला ताई विवन्नेन्ना, रास्रो तत्य कहं चरे ? ॥

> एयं च दोसं दट्ठूणं. नायपुत्तेण भासियं। सव्वाहारं न भूंजंति, निग्गंथा राइभोयणं ॥ --- इस. अ. ६, गा. २३-२४

राइभोयणस्स सन्वहा णिसेहो — ७२१. अत्यंगयम्मि आइच्चे, पुरत्या य अणुग्गए। आहारमाइयं सन्वं, मणसा वि न पत्थए॥ —दम. ञ. ८, गा. २८

पारियासिय आहारस्स मु जेण णिसेहो-७३०. नो कप्पइ निर्मायाण वा निर्मायीण वा. पारियासियस्स आहारस्स, त्तयप्पमाणमेत्तमवि, भूइप्पमाणमेत्तमवि,

तोयविदुप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारेत्तए,

नम्नत्य गाढाऽगाढेहि रोगायंकेहि।

−कप्प. इ. ४, मृ. ४७

पारियासिय लेवणप्यक्षोग णिसेही-७३१. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा. पारियासिएणं आलेवणजाएणं, गायाई आलिपित्तए वा विलिपित्तए वा नन्नत्य गाढाऽगाढेहि रोगायंकेहि । —कप्प. र. ५, सु. ४=

#### रात्रि-भोजन निषेध का कारण-

७२८ जो त्रम और स्थावर सूट्य प्राणी हैं. उन्हें रात्रि में नहीं देखना हुआ निर्ग्र न्य एपणा कैसे कर सकता है ?

उदक से आर्द्र और बीजयुक्त भोजन तथा जीवाकुल मार्ग-उन्हें दिन में टाला जा सकता है पर रात में उन्हें टालना मन्य नहीं - इमिनए निर्यन्य - रात को भिक्षाचर्या कैसे कर मकता 青?

ज्ञानपुत्र महावीर ने इस हिंनात्मक दोप को देखकर कहा-"जो निर्य न्य होते हैं वे रात्रि-भोजन नहीं करते, चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते।"

## रात्रि-भोजन का सर्वथा निपेध—

७२६. नूर्यास्त से लेकर पुनः नूर्य पूर्व में न निकल आए तब तक सव प्रकार के आहार की मन मे भी इच्छा न करे।

# रात्रि में आहारादि के उपयोग का निषेध-

७३०. निर्ज़ न्यों और निर्ज़ न्यियों को

परिवासित (रात्रि में रखा हुआ या कालातिकान्त) आहार त्वक् प्रमाण (तिल-तुप जितना) भूति-प्रमाण (एक चृटकी

लाना तया विन्दु प्रमाण जितना भी पानी पीना नहीं कल्पता है-

केवल उग्र रोग एवं आतंक में (परिवामिन आहार-पानी लेना) कल्पना है।

रात्रि में लेप लगाने का निषेध-

७३१. निर्ज़ न्यों और निर्ज़ न्यियों को

अपने गरीर पर सभी प्रकार के परिवासित लेपन एक बार लगाना या वार-वार लगाना नहीं कल्पता है-

केवल उग्र रोग एवं आतंकों में लगाना कल्पना है।

इस सूत्र में अत्यन्त उग्र मरणान्त वेदना होने पर भी औपित्र आदि के उपयोग का सर्वया निपेध हैं।

१ रात्रि भोजन करने वाले को जवल (प्रवल) दोप लगता है—देखिए—अनाचार में जवलदोप।

२ यह सूत्र स्थविरकल्पी के उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का सूत्रक है और प्रश्नव्योकरण का निम्नांकित सूत्र जिनकल्पी के उत्सर्ग मार्ग का सूचक सूत्र है।

जं पि य समणस्स सुविहियस्त उ रोगायंके वहुष्यगारंमि ममुष्पन्ते वाताहिक-पित्त-निम-अइरित्त-कुविय-तह-मद्धिवातजाते व च्दयपत्ते, उज्जल-वल-विचल-कक्टड-पगाटदुक्खे, असुह-कड्ड्य-फरूसे, चंडफल-विवागे, महत्र्भए, जीवियंतकरणे, सत्वसरीरपरिता-वणकरे न कप्पइ तारिसे वि तह अप्पणो परस्स वा ओसह-भेनज्जं भत्त-पाणं च तं पि संनिहिक्यं । —पण्ह. सु. २, अ. ५, नु. ७

पारियासिय तेल्लाईणं अब्भंग णिसेहो-

७३२. नो कप्पद्व निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा,

पारियासिएणं तेल्लेण वा. घएण वा. नवनीएण वा, वसाए

गायाइं अव्मंगित्तए वा, मिष्तिए वा, नन्नत्य गाढाऽगाढेहि रोगायंकेहि । -कण. उ. ५, मु. ४६

पारिवासिय कवकाईणं उवद्रण णिसेहो -

७३३. नो कप्पद्र निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, परिवासिएणं वः मकेणं वा, लोढेणं वा, पध्येणं वा, अप्रयरेणं वा आलेवणजाएणं गायाइं उवलेतए वा उब्बट्टे-त्तए वा,

नम्नत्य गाढाऽगाढेहि रोगायंकेहि । --कष्प. उ. ४, मृ. ४०

रात्रि में तंल आदि के मालिश का निपेध-७३२. निर्म न्यों और निर्म न्यियों को

अपने गरीर पर परिवामित तेल-घृत-नवनीत और वसा (चर्ची) का

चुपड़ना या मलना नहीं कल्पता है। केवल उग्र रोग या आतंकों में लगाना कल्पता है। रात्रि में कल्कादि के उवटन का निपेध-७३३. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अपने जरीर पर परिवासित कल्क, लोध या धूप आदि का किमी एक प्रकार का विलेपन करना या उवटन करना नही कल्पता है।

केवल उग्र रोग या आतंकों में लगाना कल्पता है।

## **※※**

# राविभोजन के प्रायश्चित-२

सुरस्स उदयत्यमण-विइगिच्छाए पायच्छित सुत्ताणि—

७३४. भिक्तू य उग्गयविसीए अणत्यिमयं-संकष्पो संघडिए निव्वि-गच्छद्द समावण्णेणं असणं वा-जाव-साद्दमं वा परिग्गाहेता बाहारं बाहरेमाणे,

अह पच्छा जाणेज्जा-"अणुगगए सूरिए, अत्यमिए वा" से जं च आसयंसि, जं च पाणिसि, जं च पहिग्गहे, तं विगिचमाणे वा, विसोहमाणे वा णो अइक्कमइ।

तं अप्पणा भंजमाणे,

सूर्योदयास्त के सम्बन्ध में शंका होने पर आहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र-

७३४. सूर्योदय पश्चात् और सूर्यास्त पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में असंदिग्ध सशक्त एवं प्रतिपूर्ण आहार करने वाला निर्ग्रन्थ भिक्षु (आचार्य या उपाध्याय आदि) अशन, यावत् स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ,

यदि यह जाने कि

"सूर्योदय नहीं हुआ है अथवा सूर्यास्त हो गया है" तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है, उसे परठ दे तथा मुख आदि की गुद्धि कर ले तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे

१. गंस्नृतः ≕णव्द का अयं है —सणक्त, स्वस्य और प्रतिदिन पर्याप्तभोजी निर्ग्रन्थ भिक्षु।

२. निर्विचिकित्स-पद का अर्थ है संणय रहित-अर्थात् - सूर्योदय हो गया है या सूर्यास्त नहीं हुआ है-इस प्रकार के निश्चय वाला निर्ग्रन्थ।

अन्नेसि वा दलमाणे, राइभोअणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं –कप्प. उ. ५, सु. ६ अणुग्घाइयं ।

भिक्खू य उग्गयवित्तीए अणस्थमियसंकप्पे

संथडिए विइगिच्छा-समावण्णेणं

असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहित्ता आहारं आहारेमाणे

अह पच्छा जाणेज्जा— "अणुगगए सूरिए, अत्थमिए वा," से जं च आसयंसि, जं च पाणिसी, जं च पडिग्गहे तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइवकमइ।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अन्तेसि वा दलमाणे राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं — कप्प. **उ. ५, सु.** ७ अणुग्घाइयं ।

भिक्लू य उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकप्पे

असंथडिए निन्विगइच्छासमावण्णेणं

असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेला आहारं आहारेमाणे

अह पच्छा जाणेज्जा----'अणुग्गए सूरिए, अत्थिमए वा", से जं च आसर्थिस, जं च पाणिसी, जं च पिडागहे तं विगिचमाणे वा, विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अन्नेसि वा दलमाणे, राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं । —कप्प. च. ५, सु. ८ भिक्लू य उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकप्पे

या अन्य निर्प्रन्य को दे तो

उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोप लगता है। अतः वह अनुद्-घातिक चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

सूर्योदय पण्चात् और सूर्यास्त पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला किन्तु,

सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में संदिग्ध, सशक्त एवं प्रतिपूर्ण आहार करने वाला निर्ग्रन्थ भिक्षु (आचार्य या उपाध्याय आदि)

अशन, - यावत् - स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ,

यदि यह जाने कि

"सूर्योदय नहीं हुआ है या मूर्यास्त हो गया है" तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है उसे परठ दे तथा मुख आदि की गुद्धि करले तो जिन आजा का अतिक्रमण नहीं करता है।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निग्रंन्य को दे

तो उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोप लगता है। अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायण्चित्त का पात्र होता है ।

सूर्योदयपश्चात् और सूर्यास्तपूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला तथा

सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में असंदिग्ध, अशक्त एवं प्रतिपूर्ण आहार न करने वाला निर्ग्रन्थ भिक्षु (आचार्य या उपा-ध्याय आदि)

अगन,—यावत्—स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ

यदि यह जाने कि

''सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है"

तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है— उसे परठ दे मुख आदि की शुद्धि कर ले तो जिनाज्ञा का अति-ऋगण नहीं करता है।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निर्प्रन्थ को दे तो

उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोष लगता है। अतः वह अनुद-घातिक चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

सूर्योदय पश्चात् और सूर्यास्त पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला

१. सशक्त, संदिग्ध।

असंथडिए विङ्गिच्छासमावण्णेणं।

असर्ण वा-जाव-साइमं वा पिटग्गाहेत्ता आहारं आहारेमाणे

सह पश्छा जाणेजना— "अणुग्गए सूरिए, सत्यिमए वा", से जं च मुहे, जं च पाणिसी, जं च पिडग्गहंसि तं विगिचमाणे वा, विसोहेमाणे वा नो सदक्कमद ।

तं अप्पणा मुंजमाणे,
अन्नेसि वा दलमाणे,
राइमोयणपिंदसेवणपत्ते आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
अणुष्पाद्यं। — कप्प. उ. ५, मृ. ६
जे भिक्षू उग्गयविसीए अणत्यिमयसंकष्पे संयदिए णिव्वितिगिच्छाममावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव-साद्दमं वा

अह पुण एवं जाणेजजा—"अण्गयसूरिए अत्यमिए वा" से जंच मुहे, जंच पाणिसि, जंच पिटग्गहंसि, तं विगिचेमाणे विसोहेमाणे तं परिद्वमाणे णाइक्कमइ। जो तं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जड।

पिंडग्गाहेत्ता भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ।

जे निक्त् उगगयिक्तीए अणत्यिमयसंकप्पे संथडे वितिगिच्छा-ममावण्गेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेत्ता भुंजद्र भुंजंतं वा साइज्जइ ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—"अणुग्गए सूरिए, अत्यमिए वा" से जंच मुहे, जंच पाणिसि, जंच पिंडग्गिहसि तं विगिचे-माणे विसोहेमाणे तं परिट्ठमाणे जाइनकमइ। जो तं मुंजइ . शृंजतं वा साइज्जइ।

जे मिक्लू उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकष्पे असंयदिए णिन्ति-तिगिन्न्छा समावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव-साइमं वा यदिग्गाहेत्ता भृंजद भृंजंतं वा साइज्जद्द ।

किन्तु सूर्योदय या सूर्याम्त के सम्बन्ध में संदिग्ध, अशक्त एवं प्रतिपूर्ण आहार न करने वाला निर्प्रन्थ भिक्षु (आचार्य या उपा-ध्याय आदि)

अंशन,—यावत्—स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण करता हुआ

यदि यह जाने कि---

"मूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है"

तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है उसे परठ दे तथा मुख आदि की गुद्धि कर ले तो जिनाजा का अति-ऋमण नहीं करता है।

यदि उम आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निर्ग्रन्य को दे तो

उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोप लगता है अतः वह अनुद्-घातिक चातुर्मासिक परिहार स्ता । प्रायण्चित्त का पात्र होता है।

जिम भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आहार करने का संकल्प हं स्वस्य है, सन्देह रहित है (और) स्वयं अणन यावत् स्वाद्य ग्रहण करके उपभोग करता है, करवाता ई, करने बाले का अनुमोदन करता है।

यदि वह ऐसा जाने "सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हीं गया है" तो जो मुँह में है, जो हाय में है और जो पात्र में है उसे निकाल कर साफ कर परठने वाला (वीतराग की आजा का) उल्लंघन नहीं करता है। यदि वह उस आहार को करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जिस भिक्षु का सूर्योदय के बाद आर सूर्यास्त के पहले आहार करने का संकल्प हं स्वस्य है, सन्देह सहित है (और) स्वयं अणन यावत् स्वाद्य ग्रहण करके आहार करता है, करने वाले का अनु-मोदन करता है।

यदि ऐसा जाने "मूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है" तो जो मुँह में है, हाथ में है और जो पात्र में है उसे निकाल कर साफ कर पठरने वाला (वीतराग की आजा का) उल्लंघन नहीं करता है। यदि वह उस आहार को करे, करावे, करने वाले का अनुमोदन करे।

जिस भिक्षु का सूर्योदय के वाद और सूर्यास्त के पहले आहार का संकल्प है, अस्वस्थ है, सन्देह रहित है (और) स्वयं अजन यावत् स्वाद्य ग्रहण करके उपभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है। अह पुण एवं जाणेज्जा—'अणुग्गए सूरिए अत्यमिए वा' से जं च मुहे, जं च पडिग्गहंसि तं विगिचेमाणे विसोहेमाणे तं परिदुमाणे णाइक्कमइ । जो तं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उगगयवित्तीए अणस्थिमयसंकष्पे असंथिडिए विति-गिच्छा समावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव- साइमं वा पिडगगहेत्ता भुंजइ भुंजतं वा साइज्जइ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—''अणुग्गए सूरिए अत्थिमए वा'' से जंच मुहे, जंच पाणिसि, जंच पिडग्गहंसि तं विगिचेमाणे विसोहेमाणे तं परिट्टमाणे णाइक्कमइ। जो तं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं। —नि. उ. १०, सु. ३१-३४

दिवसे वा रयणीए वा असणाई गहण-भुंजण पायिच्छत्त सुत्ताइं—

७३५. जे भिक्लू दिया असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता दिया भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू दिया असणं वा-जाव- साइमं वा पडिग्गाहेता राँत भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू राँत असणं वा-जाय-साइमं वा पडिग्गाहेता दिया भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू राँत असणं वा-जाव-साइमं वा पडिगाहेता राई भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्घाइयं। — नि. उ. ११, सु. ७४-७७

यदि वह ऐसा जाने "सूर्योदय हुआ नहीं है या सूर्यास्त हो गया है" तो जो मुँह में है, हाय में है, और जो पात्र में है उसे निकाल कर, साफ कर परठने वाला (वीतराग की आजा का) उल्लंघन नहीं करता है। यदि वह ऐसा आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जिस भिक्षु का सूर्योदय के वाद और सूर्यास्त के पहले आहार करने का संकल्प है, अस्वस्थ है, सन्देह सहित है और स्वयं अकन यावत् स्वाद्य ग्रहण करके उपभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

यदि वह ऐसा जाने "सूर्योदय हुआ नहीं है या सूर्यास्त हो गया है" तो जो मुँह में है, हाथ में है और जो पात्र में है जसे निकाल कर साफ कर परठने वाला (वीतराग की आज्ञा का) जल्लंघन नहीं करता है। यदि वह ऐसा आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

दिन में या रात्रि में अशनादि ग्रहण करने के तथा खाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७३५. जो भिक्षु दिन में अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके दिन में खाता है, खिलाता है या खाने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु दिन में अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके रात्रि में खाता है, खिलाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु रात्रि में अशन— यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके दिन में खाता है, खिलाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु रात्रि में अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके रात्रि में खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त आता है।

१ इस सूत्र में दिन में अशनादि ग्रहण करके दिन में उसका उपयोग करने पर प्रायश्चित्त विधान है। इस सम्बन्ध में चूर्णिकार का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—
पढम भंग संभवो इमो—दिया घेत्तुंणिसि संवासे तुं तं वितियदिणे भूंजमाणस्स पढम भंगो भवति ॥
प्रथम भंग की रचना इस प्रकार है—

दिन में ग्रहण किए हुए अशनादि को रात में रखकर दूसरे दिन उसका उपयोग करने पर उपभोक्ता प्रायश्चित्त का पात्र होता है।
——देखें गाथा ३३६७ की चूर्णी

राईए असण।ई संगह करण-भु जण पायच्छित सुत्ताइं-

७३६. जे मिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा अणागाढे परिवासेइ परिवासेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू परिवासियस्सं असणस्स वा-जाव-साइमस्स वा तयप्प-माणं वा भूइप्पमाणं वा विदुप्पमाणं वा आहारं आहारेइ आहारेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्धा-द्वयं। ——नि. उ ११, सु. ७८-७६

जे निक्लू पारियासियं १. पिष्पिल वा, २. पिष्पिलचुण्णं वा, ३. सिगवेरं चा, ४. सिगवेरचुण्णं वा, ४. विलं वा, ६. लोगं वा, ७. उदिनयं लोणं वा आहारेइ आहारतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणु-ग्याद्दयं। —नि. उ. ११, मु. ६१

दिवामोयणस्स अवण्णं राईमोयणस्स वण्णं वदमाणस्स पायच्छित सुताइं—

७३७. जे मिक्लू दियामीयणस्स अयण्णं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू राहमोयणस्त वण्णं वयद वयंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जड चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणु-ग्घाइयं। ——नि उ. ११, सु. ७२-७३

विवसे वा, रवणीए गहियगोमयलेवस्स पायन्छित सुत्ताइं-

७२८. जे मिक्लू दिवा गोमयं पिटग्गाहेत्ता दिवा कायंसि वणं -आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ।

जे मिनस् दिवा गोमयं पिंडिगाहेता रित्त कार्यसि वर्ण आतिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, आतिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, ऑतिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, रात्रि में अशनादि के संग्रह करने के तथा खाने के प्राय-श्चित्त सूत्र —

७३६. जो भिक्षु कत्यावश्यक कारण के अतिरिक्त अगन-यावत्-स्वाद्य रात्रि में रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वासी रखे हुए अशन यावतू स्वाद्य त्वक् प्रमाण भूतिप्रमाण चुटकी जितना तथा विन्दु प्रमाण जितना आहार करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्वातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

जो भिक्षु रात वासी रखे हुए १. पीपल, २. पीपल का चूर्ण, ३. सूँठ, ४. सूँठ का चूर्ण, ५ विल्व, ६. समुद्र का लवण, ७. खनिज लवण का आहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मानिक परिहारस्थान (प्रायिक्ति) आता है।

दिवा-भोजन निन्दा और रात्रि-भोजन प्रशंसा के प्राय-श्चित्त सूत्र—

७३७. जो मिक्षु दिन में भोजन करने की निन्दा करता है, कर-वाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु रात्रि भोजन करने की प्रणंसा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्धातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायिष्चत्त) आता है।

दिन में या रात्रि में ग्रहण किए गए गोवर के नेप के प्रायश्चित्त सूत्र—

७३८. जो भिक्षु दिन में गोवर लेकर दिन में शरीर पर हुएँ व्रण पर लेप करता है, वार-वार लेप करता है,

लेथ करवाता है, बार वार लेप करवाता है,

लेप करने वाले का, वार वार लेप करने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु दिन में गोवर लेकर रात में शरीर पर हुए वर्ण पर लेप करता है, वार वार लेप करता है, के करता है

लेप करवाता है, बार बार लेप करवाता है, े लेप-करने वाल-की, बार बार लेप करने वाले की अनुमीदन करतो है में

सूत्र ७३८-७३६

जे भिक्कू राँत गोमयं पिडग्गाहेता दिवा कायंसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्क् रांत गोमयं पिडग्गाहेता रांत कार्यसि वर्ण आलिपेन्ज वा विलिपेन्ज वा, आलिपावेन्ज वा विलिपावेन्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइन्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जङ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. १२, सू. ३२-३५

### दिवसे वा, रयणीए वा गहियलेवपओगस्स पायिन्छत्त सुत्ताइं—

७३९. जे भिक्लू दिवा आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता दिवा कायंसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्षू दिवा आलेवणजायं पिडिग्गाहेसा रिंस कार्यसि वर्ण आलिपेडज वा विलिपेडजं वा, आलिपावेडज वा विलिपावेडज वा,

'आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ।

- ं जे भिक्षू रात्त आलेवणजायं पिडिग्गाहेसा दिवा कायंसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
- ्र जालिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ।
  - जे भिक्कू रित आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता रित कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
  - आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ।
- ्रतं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्वाद्यं । —नि. उ. १२, सु. ३६-३९

जो भिक्षु रात में गोवर लेकर दिन में शरीर पर हुए क्रण् पर लेप करता है, वार वार लेप करता है,

लेप करवाता है, वार वार लेप करवाता है,

लेप करने वाले का, वार वार लेप करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु रात में गोवर लेकर रात में शरीर पर हुए व्रण पर लेप करता है, वार वार लेप करता है,

लेप करवाता है, वार वार लेप करवाता है,

लेप करने वाले का, वार वार लेप करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायिष्चित) आता है।

#### दिन में या रात्रि में गृहीत लेप प्रयोग के प्रायश्चित्त सूत्र—

७३६. जो भिक्षु दिन में लेप मात्र ग्रहण करके दिन में गरीर पर हुए व्रण पर लेप करे, बार बार लेप करे,

लेप करावे, वार वार लेप करावे,

लेप करने वाले का, वार वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु दिन में लेप मात्र ग्रहण करके रात में शरीर पर हुए व्रण पर लेप करे, वार वार लेप करे,

लेप करावे, बार बार लेप करावे,

लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु रात में लेप मात्र ग्रहण करके दिन में शरीर पर हुए वग पर लेप करे, वार वार लेप करे,

लेप करावे, वार वार लेप करावे,

लेप करने वाले का, वार वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु रात में लेप मात्र ग्रहण करके रात में शरीर पर हुए वर्ण पर लेप करे, वार वार लेप करे,

लेप करावे, वार वार लेप करावे,

लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले को अनुमोदन करे।

उसे अनुद्वातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायिक्वत्त) आता है।

#### उग्गालगिलणस्स पायन्छित सुत्तं-

#### उद्गाल गिलने का प्रायश्चित सूत्र-

७४० जे भिक्षू राओ वा, वियाले वा संपाणं सभीयणं उग्गालं उग्गालंता पच्चोगिलइ पच्चोगिलंतं वा साइज्जइ।

७४०. जो भिक्षु रात में या विकाल (सूर्योदय से पूर्व या पश्चात् मन्ध्या समय) पानी या भोजन के उगाल को उगलकर निगलता है, निगलवाता है या निगलने वाले का अनुमोदन करता है।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्धाद्यं । उसे अनुद्धातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
——नि. उ. १०, सु. ३५ आता है।



<sup>(</sup>क) इस सूत्र के समान एक सूत्र कप्पसुत्तं में भी है। जो यहाँ नीचे अंकित है। दोनों सूत्र समान विषय वाले हैं। दोनों सूत्रों में प्रायण्चित्त विद्यान भी समान है। किन्तु निशीय का सूत्र संक्षिप्त है और कप्पसुत्तं का सूत्र विस्तृत है—इससे प्रतीत होता है दोनों सूत्रों के स्रप्टा भिन्न हैं।

<sup>(</sup>म्ब) इह ख़लु निग्गंथ स्स वा निग्गंथीए वा, राओ वा वियाल वा, सपाणे सभीयणे उग्गाले आगच्छेज्जा, तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ । तं उग्गालित्ता पच्चोगिलमाणे राइभोयणपिडसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अगुग्घाइयं ।

<sup>(</sup>ग) तस्रो अणुग्घाइया पण्णत्ता, तं जहा-१. हत्थकम्मं करेमाणे, २. मेहुणं पिडसेवमाणे, ३. राइभोयणं भुँजमाणे।

<sup>---</sup>कप्प. उ. ४, सु. १

इस मूत्र में तीनों कार्य अनुद्घातिक प्रायश्चित्त योग्य हैं किन्तु प्रथम "हस्तकर्म" मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त योग्य है गेप "मैथुन के संकल्प" और "रात्रिभोजन" ये दो चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त योग्य हैं।

**GG** 

# अट्ठ पवयणमायाओं \*



एयाओ पंच समिइओ चरणरस य पवत्तणे। गुत्ती नियत्तणे वुत्ता असुभत्थेसु सद्वसो। एया पवयणमाया ने सम्मं आयरे मुणी। से रिवप्पं सदव संसारा विष्पमुच्चइ पण्डिए।

— उत्त० अ० २४/२६-२७



# चरणा नुयोग

( अष्ट प्रवचन माता)

F:ALTANESA : SATANESA : SATANESA

# अष्टप्रवचन माता का स्वरूप

#### अद्वापवयणमायाओ---

७४१. अट्ठ पवयणमायाओ पण्णत्ताओ, तं जहा---

- १. इरियासमिई. २. भासासमिई,
- ३. एसणासिमई. ४. आयाण-भंड-मत्त-निक्लेवणासिमई,
- ५. उच्चार-पासवण-रोल-सिंघाण-जन्त परिट्ठावणियासिमई

६ मणगुत्तो. ७. वद्दगुत्तो, =. कायगुत्तो । –सम. सम =, सु. १

एयाओ पंच समिईओ चरणस्स य पवलणे। गुत्ती नियत्तणे युत्ता असुमत्येसु सध्यसी ।। एया पवयणमाया जे सम्मं आयरे मुणी। से सिप्पं सय्वसंसारा विष्पमुच्चइ पण्डिए॥

--- उत्त. अ. २४, गा. २६-२७

#### अट्टसमिईओ---

७४२. अट्ड समितीओ पण्णताओ, तं जहा-

- १. इरियासमिति,
- २ भासाममिति,
- ३. एसणासमिति,
- ४. आयाणमंड-मत्त-णिश्येवणाममिति,
- ५. उच्चार-पामवण-गेल-मिछा ण-जन्त-परिट्ठावणियाममिति,
- ६. मण-गमिति,
- ७. बद्दसमिति,
- =. कायसमिति, — ठाणं व 🖛, मु. ६०३ एयाओ अट्ठ समिईओ<sup>४</sup> समासेण विवाहिया । दुवाससंगं जिनाडक्सायं मार्यं जत्य उ पवयणं ॥

─ उत्त. अ. २४, गा. ३

#### अष्टप्रवचन माता-

७४१. प्रवचन-माता के आठ प्रकार है, जैसे---

- (१) ईर्थांसिमति, (२) भाषासिमति,
- (३) एपणासमिति, (४) आदान-भांड-अमत्र-निक्षेपणा-समिति,
- (५) उच्चार-प्रम्नवण-खेल-सिघाण-जल्ल-परिस्थापनिकी ममिति,
  - (६) मनोगुप्ति, (७) वचनगुप्ति और (८) कायगुप्ति ।

ये पांच समितियां चारित्र की प्रवृत्ति के लिए हैं और तीन गुप्तियां सव अणुभ विषयों से निवृत्ति करने के लिए हैं।

जो पण्डित मुनि इन प्रवचन-माताओं का सम्यक् आचरण करता है, वह शीघ्र ही सर्व संमार से मुक्त हो जाता है।

#### आठ समितियां---

७४२. समितियाँ आठ कही गई हैं, जैसे---

- १. गमन में सावधानी—युग प्रमाण भूमि को शोधते हुए गमन करना।
- २. बोलने में सावधानी रखना तथा हित, मित, प्रिय वचन
  - ३. गोचरी में सावधानी रखना-निर्दोप भिक्षा लेना ।
- ४. अगय-निक्षेपणा समिति-भोजनादि के भाण्ड पात्र आदि को मायधानीपूर्वक देखकर तथा गोधन कर लेना और रखना।
- ५ उच्चार (मल) प्रम्नथण (मूत्र) ग्लेप्म (कक) मिघाण (नागिका का मैल) जल्ल (शरीर का मैल) निर्जीव स्थान में डालना ।
  - ६. मन को संयम में रत रखना।
  - ७. विवेक पूर्वक बोलना ।
  - काया से संवर एवं कर्म निर्जरा करना ।

(ग) सम. स. ५, सु. १।

- ये आठ समितियां संक्षेप में कही गई हैं।
- -इनमें जिन-भापित दादशांग-रूप प्रवचन समाया हुआ है।
- (क) आगमों में अध्य प्रयचन माना की दो प्रकार की विवक्षाए हैं, यथा—पाँच समिति और तीन गुप्ति इनमें द्वादशांग समाविष्ट है। इन अष्टप्रवचन माताओं से ही द्वादणांग प्रवचन का प्रसव हुआ है।
  - (ग) अट्ट पवयणमा याओं समिई गुत्ती तहेव य । वंचेव य समिईओ तओ गुत्तीओ आहिया ॥ इरिया भामेमणादाणे उच्चार मिर्फ इया । मणगुत्ति वयगुत्ती कायगुत्ती य अहुमा ॥ ---उत्त. अ. २४, गा. १-२
- ्(क) आव. अ. ४, मु. २४,७ 💛 (ख) ठाणं. अ. ५, सु. ४५७, एगओ विरहं कुरुजा, एगओ य पवत्तणं । असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं । ─उत्त. अ. ३१, गा. २
- ४ ईयादि पाँच की समिति और मनोगृष्ति आदि तीन की गुष्ति संज्ञा सर्वत्र प्रसिद्ध है पर इस गाथा में तथा ठाणं. अ. ६,६०३ में **आठों की गमिति मंत्रा का ही उल्लेख है**।

# ईयासिमिति

#### विधिकलप--- 9

# इरियासिमइए भेयप्पभेया-

७४३. आलंवणेण कालेणं, मग्गेण जयणाई य। चउकारणपरिसुद्धं, संजए इरियं रिए। तत्य आलंबणं नाणं, दंसणं चरणं तहा। काले य दिवसे वृत्ते, मगो उप्पहवज्जिए।।

> दःवओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा। जयणा चउव्विहा वृत्ता तं मे कित्तयओ सुण।। दन्वओ चक्खुसा पेहे,

> > जुगमेतं च खेतओ।

कालओ जाव रीएज्जा,

उवउत्ते य भावओ॥

इंदियत्थे विविज्जित्ता, सज्झायं चेव पंचहा । तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए॥

---- उत्त. अ. २४, गाः ४-५

एयं कुसलस्स दंसणं । तिह्ट्ठोए,

तम्मुत्तीए,

तप्पुरक्कारे, तस्सण्णी,

त्तिणिवेसणे, जयं विहारी, चित्तिणिवाती पंथणिज्ञाई पालिबाहिरे पासिय पाणे गस्छेज्जा ।

से अभिक्कमममाणे पडिक्कमममाणे संकुचेमाणे पसारेमाणे विणियट्टमाणे संपलिमज्जमाणे।

#### ईयसिमिति के भेद-प्रभेद---

७४३. संयमी मुनि आलम्बन, काल, मार्ग और यतना—इन चार कारणों से पारेणुद्ध ईर्या (गित) से चले ।

उनमें ईर्या का आलम्बन, ज्ञान, दर्णन और चारित्र है। उसका काल दिवस है और उत्पय का वर्णन करना उसका मार्ग है।

द्रस्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना चार प्रकार की कही गई है। वह मैं कह रहा हूँ, सुनो।

द्रव्य से-आंबों से देखे। क्षेत्र से-युग मात्र (गाड़ी के जुए जितनी) भूमि को देखे। काल से-जब तक चले तब तक देखे। भाव से-उपयुक्त (गमन में दत्तचित्त) रहे।

इन्द्रियों के विषयों और पांच प्रकार के स्वाध्याय का वर्जन कर, ईर्या में तन्मय हो, उसे प्रमुख बनाकर उपयोगपूर्वक चले।

(ईर्या-विवेक) यह वीतराग परमात्मा का कुशल दर्शन है। अतः परिपक्व साधक उस (वीतराग-दर्शनरूप गुरु-सान्निध्य) में ही एक मात्र दृष्टि रखे,

उसी के द्वारा प्ररूपित विषय-कपाय-आसक्ति से मुक्ति में मुक्ति माने, उसी को आगे (इ.ज्टिप व भें) रखकर मुक्ति माने,

उसी को आगे हिष्टिपथ में रखकर धिचरण करे,

उसी का संज्ञान-स्मृति सतत सव कार्यों में रखे, उसी के सान्निध्य में तल्लीन होकर रहे।

मुनि (प्रत्येक चर्या में) यतनापूर्वक विहार करे, चित्त को (गित में) एकाग्र कर मार्ग का सतत अवलोकन करते हुए (हिष्टि टिकाकर) चले। जीव-जन्तु को देखकर पैरों को आगे बढ़ने से रोक ले और मार्ग में आने वाले प्राणियों को वचाकर गमन करे।

वह भिक्षु जाता हुआ, वापस लीटता हुआ, अंगों को सिको-इता हुआ, फैलाता (पसारता हुआ) इन समस्त अशुभप्रवृत्तियों से निवृत्त होकर, सम्यक् प्रकार से परिमार्जन करता हुआ समस्त कियाएँ करे।

१ ठा. अ. ५, उ. ३, सु. ४६५।

एगया गुणसमितस्सं रीयतो कायसंफासमणुचिण्णा एगतिया पाणा उद्दायंति इहलोगवेदणवेज्जावडियं ।

जं आउद्दिक्यं कम्मं तं परिण्णाय विवेगमेति । एवं से अप्य-मादेण विवेगं किट्टति वेदवी ।

—आ. सु. १, अ. ४, उ. ४, सु. १६२-१६३

#### फासूय विहार सरूव परूवणा-

७४४. प०—िक ते भंते ! फासुयविहारं ?

उ०—सोमिला ! जं णं आरामेसु उज्जाणेसु देवकुलेसु सभासु पवासु इत्थी-पसु-पंडग-विविज्ज्यासु वसहीसु फासु-एसणिज्जं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारगं उवसंपिज्जिसाणं विहरामि, से तं फासुयविहारं।

— वि. स. १८, **ड. १०, सु. २३** 

### भावियप्पणी अणगारस्स किरिया विहाणं—

७४५. पट अष्गारस्स णं भंते ! भावियप्पणो पुरओ दुहुओ जुग-मायाए पेहाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्स अहे कुक्कुडपोते वा, बट्टापोते वा, कुलिंगच्छाए वा, परि-यावज्जेज्जा, तस्स णं भंते ! कि इरियावहिया किरिया मज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! अणगारस्त णं भावियपणो-जाव-इरिया-विह्या फिरिया फज्जइ, नो संपराइया किरिया फज्जइ।

प० — से केणट्ठेणं भंते ! एवं वृच्चइ अणगारस्स णं भावि-यप्पणी-जाव- ईरियावही किरिया कज्जइ णो संपरा-इया किरिया कज्जइ ?

उ०-गोयमा! जस्स णं कोह-माण-माया-लोमा वोच्छिमा भवंति तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जति,

किसी समय प्रवृत्ति करते हुए अप्रमादी मुनि के शरीर का संस्पर्ण पाकर कुछ प्राणी परिताप पाते हैं। कुछ प्राणि ग्लानि पाते हैं अथवा कुछ प्राणी मर जाते हैं, तो उसके इस जन्म में वेदन करने योग्य कर्म का वन्ध हो जाता है।

आकुट्टि से (आगमोक्त विधिरहित-अविधिपूर्वक) प्रवृत्ति करते हुए जो कर्म-वन्ध होता है, उसको ज्ञपरिज्ञा से जानकर क्षय करे। इस प्रकार उसका (प्रमादवश किए हुए साम्परायिक कर्म वन्ध का) विलय (क्षय) अप्रमाद से (यथीचित प्रायिष्चित्त से) होता है, ऐसा आगमवेत्ता शास्त्रकार कहते हैं।

#### प्रासुक विहार स्वरूप प्ररूपण-

७४४. प्र०---हे भगवन् ! आपके प्रासुक विहार कौन सा है ?

उ०—हे सोमिल ! आराम (वशीचा), उद्यान, देवकुल, सभा, प्रपा (प्याक) आदि स्थानों में स्त्री, पणु, पण्डक (नपुंसक) रहित वसितयों में प्रासुक एपणीय पीठ, पलक, शय्या, संस्तारक आदि प्राप्त करके मैं विचरता हूँ। यह मेरे प्रासुक विहार हैं।

#### भावित आत्मा अणगार की क्रिया का प्ररूपण—

७४५. प्र०—हे भगवन् ! सामने दोनों ओर युगमात्र (धूसर प्रमाण) भूमि को देखकर गमन करते हुए भावितात्मा अगगार के पाँव के नीचे मुर्गी का वच्चा, वतख का वच्चा या कुलिंगच्छाय (चींटी जैसा सूक्ष्म जन्तु) आकर मर जाय तो, हे भगवन् ! उस अगगार को ऐर्यापथिकी किया लगती है या साम्परायिकी किया लगती है ?

उ॰—हे गीतम ! भावितात्मा अणगार को यावत् ऐया-पथिकी किया लगती है, साम्परायिकी किया नहीं लगती ।

प्र०—हे भगवान् ! किस कारण इस प्रकार कहा जाता है कि भावितात्मा अणगार को यावत् ऐर्यापिथकी किया लाती है, साम्परायिकी किया नहीं लगती ?

ड०—गौतम! (वास्तव में) जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ व्यवच्छित्र (अनुदय प्राप्त अथवा सर्वया क्षीण) हो गये हैं, उस (११-१२-१३वें गुणस्थानवर्ती अणगार) को ही ऐर्यापथिकी किया लगती है।

१ (क) **णाया सु. १, अ. ५, सु. ४६**,

<sup>(</sup>ख) धम्म. भा. १, ख. २, सु. १८७, पृ. ८७,

<sup>(</sup>ग) धम्म. भा. २, ख. ४, सु. २०३, पृ. २७७।

जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिण्णा भवंति तस्स णं संपराइया किरिया कज्जइ ।

अहामुत्तं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया-कज्जइ। उस्मुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ, से णं अहासुत्तमेव रीयति,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ अणगारस्स णं भावियप्पणो-जाव-इरियावही किरिया कज्जइ नो संप-राइया किरिया कज्जइ ।

—विस. १८, च ८, सु. १

संवुड अणगारस्स किरिया विहाणं—

७४६. प॰ संवुडस्स णं भंते ! अणगारस्स आउत्तं गंच्छंमाणस्सं,

आउत्तं चिट्ठमाणस्स,

आउत्तं निसीयमाणस्स,

आउत्तं तुयट्टमाणस्स, आउत्तं वत्यं पिडग्गहं कंवलं पायपुंछणं. गिण्हमाणस्स वा, निक्षिवमाणस्स वा, तस्स णं भंते ! कि इरिया-विह्या किरिया कज्जइ ? संपराइया किरिया कज्जइ ?

उ० गोयमा ! संवुडस्स णं अणगारस्स आउत्तं गच्छ-माणस्स-जाव-आउत्तं वत्यं पडिग्गहं कंवलं पायपुंछणं गिण्हमाणस्स वा, निक्खिवमाणस्स वा, तस्स णं इरिया-वहिया किरिया कज्जइ, णो संपराइया किरिया कज्जइ।

प० से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ संबुडस्स णं अणगारस्स आउत्तं गच्छमाणस्स-जाव-णिक्खिवमाणस्स वा, इरिया-विह्या किरिया कज्जइ णो संपराइया किरिया कज्जइ?

उ० गोयमा ! जस्त णं कोह-माण-माया-लोमा वोच्छिन्ना भवंति, तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ । जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिन्ना भवंति, तस्स णं संपराइयां किरिया कज्जइ । अहासुत्तं रोयमाणस्स इरियावहिया किरिया कज्जइ उत्सुतं रोयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ,

से णं अहासुत्तमेव रीयइ,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ संवुडस्स णं अण-गारस्स आउत्तं गच्छमाणस्स-जाव-णिक्सिवमाणस्स णो संपराइया किरिया कज्जइ।

—वि. स. ७, च. ७, सु. १

्रजिसके- क्रोध, मान, माया और लोभ अव्यवच्छिन्न होते हैं उनको साम्परायिकी क्रिया लगती हैं।

क्योंकि वही यथासूत्र (आगम) के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले अगगार को ऐर्यापथिकी किया लगती है और उत्सूत्र प्रवृत्ति करने वाले को साम्परायिकी किया लगती है।

इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि भावि-तात्मा अणगार को-यावत्-इरियावही किया लगती है साम्प-रायिक किया नहीं लगती है।

संवृत्त अणगार की क्रिया का प्ररूपण:—
७४६. प्र०—हे भदन्त ! उपयोगपूर्वक गमन करने वाला,

उपयोगपूर्वक खड़ा रहने वाला, उपयोगपूर्वक वैठने वाला,

उपयोगपूर्वक करवट बदलने वाला,

उपयोगपूर्वक वस्त्र-पात्र-कम्वल-पादओं छनक ग्रहण करने वाला, निक्षेप करने वाला (रखने वाला) संवृत्त अनगार ईर्या-पंथिकी किया करता है ? सांपरायिकी किया करता है ?

ड०—गौतम ! उपयोगपूर्वक गमन करने वाला—यावत्— उपयोगपूर्वक वस्त्र-पात्र-कम्बल-पाद रोंछन ग्रहण करने वाला— निक्षेप करने वाला संवृत्त अणगार ईयोपिथकी किया करता है— सांपरायिकी किया नहीं करता है।

प्र०—हे भदन्त ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है— उपयोगपूर्वक गमन करने वाला — यावत् — निक्षेप करने वाला संवृत्त अणगार ईयापियकी किया करता है। सांपरायिकी किया नहीं करता है ?

उ० - गौतम ! जिसके कोध-मान-माया-लोभ व्युच्छित्र (नप्ट) हो गये हैं उसको ईर्यापियकी किया होती हैं, सांपरायिकी किया नहीं होती है।

जिसके कोध-मान-माया-लोभ अव्युच्छित्र (नष्ट नहीं हुए) हैं उसको सांपरायिकी क्रिया होती है।

ययाश्रुत से व्यवहार करने वाले को ईर्यापियकी किया होती है। उत्सूत्र से व्यवहार करने वाले को सांपरायिकी किया होती है।

(उपयोगपूर्वक गमनादि करने वाला संवृत्त अनगार) यथासूत्र व्यवहार करता है।

इस प्रयोजन से गौतम ! ऐसा कहा जाता है। संवृत्त अणगार को उपयोगपूर्वक गमन करने वाले को यावत् सांप-रायिकी किया नहीं होती है।

. चारित्राचार

#### - निषेध कल्प--२

#### अथिर केट्टाइ उवरिगमण णिसेहो-

७४७. होज्ज कट्ठं सिलं वा वि, इट्टालं वा वि एगया ।

ठिवयं संकमट्ठाए, तं च होज्ज चलाचलं ॥

न तेण भिवलू गच्छेज्जा, दिट्ठो तत्य असंजमो ।

गंभीरं शुसिरं घेव, सन्विदियसमाहिए ॥

--- दस. अ. ५, ज. १, गा. ६६-६७

#### मणी इंगलाई न अइक्कमे -

७४८. इंगालं छारियं रासि, तुसरासि च गोमयं। ससरक्लेहि पाएहि, संज्ञो तं न अइक्कमे॥

—दस. **अ. ५, उ. १, गा.** ७

#### राईए-गमण णिसेहो-

७४६ नो कप्पद्व निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, राक्षो वा वियाले वा, अद्वाणगमणं एतए। ——व

—कप्प. उ. १, सु. ४६

#### गोणाइ भएण उम्मगा गमण णिसेहो —

७५०. से भिक्ष वा मिक्षुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से गोणं वियालं पिडपहे पेहाए-जाव-चित्तचेहलडयं वियालं पिडपहे पेहाए णो तेसि भीतो उम्मागेणं गच्छेज्जा, णो मत्गातो मन्गं संकमेज्जा, णो गहणं वा वणं वा दुग्गं वा अणुपविसेज्जा, णो रुक्खंसि बुरुहेज्जा, णो महतिमहालयंसि उदयंसि कायं विकोमेज्जा, णो वाडं वा, सरणं वा, सेणं वा, सत्यं वा कंखेज्जा, अप्पुस्सुए-जाव-समाहीए, ततो संजयामेव गामाणुगामं वूइज्जेज्जा।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु ५१५

### दस्सुगायतणमःगेण गमण णिसेहो-

७५१. से भिक्लू वा भिक्लुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से विरूवरूवाणि पच्चंतिकाणि दसुगायतणाणि मिलक्लूणि अणारियाणि दुस्सण्णपाणि दुप्पण्णवणिज्जाणि अकालपिड-बोहीणि अकालपिरमोईणि, सित लार्ढे विहाराए संयरमाणिहि जणवएहिं णो विहारवित्तयाए पवज्जेज्जां गमणाए।

अस्थिर काष्ठादि के ऊपर होकर जाने का निषेध—
७४७. यदि कभी काठ, शिला या इंट के टुकड़े संक्रमण के लिए
रखे हुए हों और वे चलाचल हों तो सर्वेन्द्रिय समाहित भिंक्षु उन
पर होकर न जाये। इसी प्रकार वह प्रकाश-रहित और पोली
भूमि पर से न जाये। भगवान् ने वहाँ असंयम देखा है।

भिक्षु कोयलादि का अतिक्रमण न करे— ७४८. संयमी मुनि सचित्त-रज से भरे हुए पैरों से कोयले, राख, भूसे और गोवर के ढेर के ऊपर होकर न जाये।

#### रात्रिगमन निपेध-

७४६. निर्गन्यों और निर्गन्यों को—
रात्रि में या विकाल में।

विहार (ग्रामानुग्राम मार्ग गमन) करना नहीं कल्पता है। साँड ादि के भय से उन्मार्ग से जाने का निषेधं—ं

७५०. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी यदि मार्ग में मदोन्मत्त साँड विधैला साँप—यावत्—चीते आदि हिंसक पणुओं को सम्मुख आते देखे तो उनसे भयभीत होकर न उन्मार्ग से जावे, न एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर संक्रमण करे न गहन, वन एवं दुर्गम स्थान में प्रवेश करे, न वृक्ष पर चढ़े, न गहरे तथा विस्तृत जल में प्रवेश करे और न सुरक्षा के लिए किसी वाड़ की, शरण की, सेना की या शस्त्र की आकांक्षा करे। अपितु शरीर और उपकरणों के प्रति राग-द्वेप रहित होकर काया का च्युत्सग् करे, आत्मैकत्वभाव में लीन हो—यावत्—समाधिभाव में स्थिर रहे। उन्मत्त तियाँच आदि के चले जाने पर वह यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

# दस्यु प्रदेश के मार्ग से गमन का निषेध: -

७५१. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में विभिन्न देशों की सीमा पर रहने वाले दस्युओं के, म्लेच्छों के या अनायों के स्थान मिलें, तथा जिन्हें वड़ी कठिनता से आर्यों का आचार समझाया जा सकता है, जिन्हें दुख से धर्म-वोध देकर अनार्य-कर्मों से हटाया जा सकता है, ऐसे अकाल (कुसमय) में जागने वाले, कुसमय में खाने-पीने वाले मनुष्यों के स्थान मिलें तो अन्य ग्राम आदि में विहार हो सकता हो या अन्य आर्य-जनपद विद्यमान हों तो प्रासुक-भोजी साधु उन म्लेच्छादि के स्थानों में विहार करने की इंग्टि से जाने का मन में संकल्प न करे।

क्रवली बूया-आयाणमेय । तेणं वाला "अयं तेणे, अयं उवचरए, अयं ततो आगते" त्ति कट्टु तं मिनलू अक्कोत्तेज्ज वा, बहेन्ज वा, रूभेज्ज वा, उद्देवेन्ज वा, वत्यं वा-जाव-पादपुंछणं अन्छिदेन्ज वा, मिदेन्ज वा, अवहरेन्ज वा, परिट्ठवेन्ज वा।

अह भिक्खूणं पुट्योवट्ठा पड्ण्णा-जाव-उवएसे जं तहप्पगां-राणि विरूवरूवाणि पच्चेतियाणि दसुगायतणाणि-जाव-णो विहारवित्तयाए पवज्जेज्जा गमणाए । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, *च.* १, सु. ४७१

# निसिद्ध खेत्तेसु विहार-करणस्स पायच्छित सुत्ताइं-

७४२. (जे निक्खू विहं अणेगाह-गमणिक्जं सित लाडे विहाराए संयरमाणेसु जणवएसु विहार-पिडयाए अभिसंधारेइ अभि-संधारतं वा साइन्जइ।

ने मिक्सू विरुवरूवाई दसुयायणाई अणारियाई मिलक्सूई पच्चंतियाई सति लाढे विहाराए संयरमाणेसु जणवएसु विहार-पिंडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवल्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं।) —(नि. **च. १६, सु. २६-२७**)

#### आमीलगाण भएण उम्मग गमण णिसेहो-

७५३. से भिक्तु वा भिक्तुणी वा गामाणुगामं दूइक्जेक्जा, अंतरा से विहं सिया, सेन्नं पुण विहं नाणेन्ना, इमंसि खलु विहंसि वहवे आमीसगा उवकरणपिडयाए संपिडया गच्छेन्जा, णो तेसि भोबो उम्मलोणं गच्छेन्जा-जाव-समा-हिए। ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा।

--- जा. सु. २, ज. ३, च. ३, सु. ५१६

#### आमोसगडवसग्गे तुसिणीए होज्जा-

७५४. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगांमं दूइन्जेन्जा, अंतरा से आमोसगा संपंडिया गच्छेन्जा, ते णं आमोसगा एवं वदेल्ला-"आउसंतो समणा ! आहर एयं वत्यं वा-जाव-पादपुछंणं वा देहि, णिक्सिवाहि," तं णो देल्ला, णिक्सिवेन्जा, गो वंदिय जाएन्जा, गो अंजींन कट्टु

केवली भगवान् कहते हैं-वहाँ जाना कर्मवन्य का कारण है, क्योंकि-वे म्लेच्छ, अज्ञानी लोग साधु को देवकर-"यह चीर है, यह हमारे शत्रु के गाँव से आया है", यों वहकर वे उस भिन्नु को गाली-गलोज देंगे, कोसेंगे, रस्मों से बांबेंगे, कोठरी में बन्द कर देंगे, उपन्नव करेंगे, उसके वस्त्र-यावत्-पाद-पोंछन बादि उपकरणों को तोड़-फोड़ डार्लेंगे, अपहरण कर लेंगे या उन्हें कहीं दूर फेंक देंगे, (क्योंकि ऐसे स्थानों में यह मद सम्भव है)।

इसीलिए तीर्थं क्रूर आदि आप्त पुरुषों द्वारा भिनुकों के लिए पहले से ही निर्दिष्ट यह प्रतिज्ञा-यावत् - उपदेश है कि भिल उन सीमा प्रदेशवर्ती दस्यु स्थानों ने-यावत्-विहार की हिन्द से जाने का संकल्प भी न करें। अतः इन स्यानों को छोड़कर संयमी साधु यतना पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे।

## निषिद्ध क्षेत्रों में विहार करने के प्रायश्वित सूत्र—

७५२. जो भिक्षु आहार आदि मुविधा से प्राप्त होने वाले उनपर्गे के होते हुए भी बहुत दिन लगें ऐसे लम्बे मार्ग से जाने का संकल करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिलू साहारादि मुविधा से प्राप्त होने वाले जनपदों के होते हुए भी सीना पर रहने वाले अनेक प्रकार के दस्यु. अनार्य, म्लेच्छ आदि (जहाँ रहते हैं। ऐसे) जनपदों की ओर विहार करता है, करवाता है, करने वाले का बनुमोदन करता है।

**उस भिक्षु को चातुनो**सिक उद्घातिक (परिहारस्थान) (प्रायश्चित्त) आता है।

#### चोरों के भय से उन्मार्ग गमन का निषेध-

७५३. ग्रामानुग्राम विहार करते साधु-साध्वी यह जाने कि नार्ग में अनेक दिनों में पार करने योग्य अटवी मार्ग है। उस अटवी मार्ग में अनेक चोर (लुटेरे) इकट्ठे होकर साधु के उपकरण धीनने की हिन्द से बा जाएँ तो साधु उनसे भयमीत होकर उन्नार्ग में न जाये—यावत् —सनाविमाव में स्थिर रहे। चोरों का रुपसर्ग समाप्त होने पर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

# चोरों का उपसर्ग होने पर मौन रहे-

७५४. ज्ञामानुष्रान विचरण करते हुए साधु के पास यदि नार्ग में चोर (लुटेरे) संगठित होकर आ जाएँ और वे उससे कहें कि "आयुष्मन् श्रमण ! ये वस्त्र—यावत् —पादपोंछन आदि लाओ, हमें दे दो, या यहाँ पर रन्त दो।" इस प्रकार कहने पर साधु उन्हें वे (उपकरण) न दे, और न निकाल कर भूनि पर रखे। जाएन्जा, णो कलुणपणियाए जाएन्जा, धिम्मयाए जायणाए जाएन्जा तुसिणीयभावेण वा उवेहेन्जा।

---आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५१७

अभिसगेहि उवहि अवहरिए अभिओग णिसेहो—
७५५. ते णं आमोसगा सयं करणिज्जं ति कट्टू अक्कोसंति
बा-जाव-उद्दर्वेति वा वत्यं वा-जाव-पादपुंछणं वा अच्छिदेज्ज वा-जाव-परिटुवेज्ज वा तं णो गामसंसारियं कुज्जा,
णो रायसंसारिय कुज्जा, णो परं उवसंकिमत् बूया—आउसंतो गाहावती एते खलु आमोसगा उवकरणपिडयाए सयं
करणिज्जं ति यट्टू अक्कोसंति वा-जाव-परिट्ठवेति वा ।
एतप्पगारं मणं वा वदं वा णो पुरतो कट्टू विहरेज्जा । अप्युस्मुए-जाव-समाहिए,ततो संजयामेव गामाणुगामं दूद्वजोज्जा ।
—आ. सु. २, अ. ३, सु. ५१६

अण्णेण उविह वहावणस्स पायिष्टित सुत्तं— ७५६. जे भिक्तू अण्णडित्यएण वा गारित्यएण वा उविह वहावेद्व वहावेतं वा साइज्जद्द ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं।
—नि. च. १२, सु. ४०

पादिपहियाणं पुच्छिए मोणं कायव्वं —
७५७. से निक्कू वा निक्कुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे,
अंतरा से पादिपहिया उवागच्छेज्ना, ते णं पाणिपहिया एवं
वदेज्जा—आउसंतो समणा ! केवतिए एस गामे वा-जावरायहाणी वा, केवितया एत्य आसा हत्यी गार्मीपडोलगा
मणुस्सा परिवंसित ? से वहुमत्ते वहुउदए वहुजणे
बहुजवसे ? से अप्पमत्ते अप्पुदए अप्पजणे अप्पजवसे ? एतप्पाराणि परिणाणि पुट्ठो णो आइक्केज्जा, एयप्पगाराणि
परिणाणि णो पुच्छेज्जा।

--- आ. सु. २, अ. ३, उ. २, सु. ५०२

मगो गिहत्थेहि सिंद्ध आलाव णिसेहो—
७४८ से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे णो
परेहि सिंद्ध परिजविय परिजविय गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।
ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।
—आ. सु. २, अ. ३, उ. २, सु. ४९२

अगर वे वलपूर्वक लेने लगें तो उन्हें पुनः लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रणंसा) करके, हाथ जोड़कर या दीन-वचन कहकर याचना न करे। यदि माँगना हो तो धर्मवचन कहकर समझाकर माँगे अथवा मौनभाव धारण करके उपेक्षाभाव से रहे।

चोरों द्वारा उपिध छीन लेने पर फरियाद न करे—
७५५. यदि चोर अपना कर्तव्य (जो करना है) जानकर साधु को
कोसे —यावत्—गाली-गलीज करे—यावत्—उपद्रव करे और
उसके वस्त्र—यावत्—पादपोंछन को फाड़ डालें, तोड़फोड़ दे
—यावत्—दूर फेंक दे, तो भी वह साधु ग्राम में जाकर लोगों
से उस वात को न कहे, न ही राजा या सरकार के अगे फरियाद
करे, न ही किसी गृहस्थ के पास जाकर कहे कि "आयुप्मन्
गृहस्य!" इन चोरों (लुटेरों) ने हमारे उपकरण छीनने के लिए
अथवा करणीय कृत्य जानकर हमें गाली-गलीज की है—यावत्—
हमारे उपकरणादि नष्ट करके दूर फेंक दिये हैं" ऐसे कुविचारों
को साधु मन में भी न लाये और न वचन से व्यक्त करे। अपितु
रागद्देय रहित होकर—यावत्—समाधिभाव में स्थिर रहे।
चोरों का उपद्रव समाप्त होने पर वह यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम
विचरण करे।

अन्य से उपिध वहन करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—
७५६. जो भिक्षु अन्यतीयिक से या गृहस्य से उपिध का वहन
करवाता है, वहन करवाने के लिए कहता है, वहन करवाने वाले
का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

पथिकों के पूछने पर मौन रहना चाहिए—
७५७. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग
में सामने से आते हुए पथिक मिलें और वे साधु से यों पूछें—
"हे आयुष्मन् श्रमण ! यह गाँव कितना बड़ा या कैसा है ?
—यावत्—यह राजधानी कैसी है ? यहाँ पर कितने घोड़े, हाथी
तथा भिखारी व कितने मनुष्य निवास करते हैं (क्या इस गाँव
—यावत्—राजधानी में) प्रचुर डाहार, पानी, मनुष्य एवं धान्य
है ? अथवा अल्प आहार पानी मनुष्य एवं धान्य है ?" इस
प्रकार के प्रकन पूछे जाने पर साधु उसका उत्तर न दे । उन प्रति
पथिकों से भी इस प्रकार के प्रकन न पूछे । उसके द्वारा न पूछे
जाने पर भी वह ऐसी वातें न करें।

मार्ग में गृहस्थों से वार्तालाप का निषेध—
७५८ साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए गृहस्थों के
साथ बहुत अधिक वार्तालाप करते न चलें, किन्तु ईर्यासमिति
का यथाविधि पालन करते हुए ग्रामानुग्राम विहार करें।

# मगो वपाइ अवलोयण णिसेहों—

७५६. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा
से वप्पणि वा-जाव-दरीओ वा कूडागाराणि वा, पासादाणि वा, णूमगिहाणि वा, रूक्खिगहाणि वा, पव्वतिगिहाणि
वा, रूक्खं वा, चेतियकडं थूमं वा, चेतियकडं आएसणाणि
वा, आयतणाणि वा, देवकुलाणि वा, सहाणि वा, पवाणि
वा, पणियगिहाणि वा, पणियसालाओ वा, जाणगिहाणि वा,
जाणसालाओ वा, सुहाकम्मंताणि वा, दक्भकम्मंताणि वा,
वक्ककम्मंताणि वा, चम्मकम्मंताणि वा, वणकम्मंताणि
वा, इंगालकम्मंताणि वा, कट्ठकम्मंताणि वा, सुसाणकम्मंताणि वा, गिरिकम्मंताणि वा, कंदर-कम्मंताणि वा,
संति कम्मंताणि वा, सेलोवट्ठाण कम्मंताणि वा, भवणगिहाणि वा णो बाहाओ पगिज्झिय पगिज्झय अंगुलियाए,
जिह्निय जिह्निय ओणिमय ओणिमय, जण्णिमय जण्णिमय
णिज्झाएज्जा। ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा।

---आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०४

#### मग्गे कच्छाइ अवलोयण णिसेहो-

७६०. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से कच्छाणि वा, रिवयाणि वा, णूमाणि वा, वलयाणि वा, गहणाणि वा, गहणविदुग्गाणि व, वगाणि वा, वणविदुग्गाणि वा, पञ्वताणि वा, पञ्वताणि वा, पञ्वताणि वा, पञ्वताणि वा, पञ्चतिवदुग्गाणि वा, अगडाणि वा, तलागाणि वा, वहणि वा, णदीओ वा, वावीओ वा, पोक्ख-रणीओ वा, दीहियाओ वा, गुंजालियाओ वा, सराणि वा, सरपंतियाणि वा, सरसरपंतियाणि वा णो बाहाओ प्रिणिड्झय-जाव-णिज्झाएज्जा।

### केवली बूया-आयाणमेयं।

जे तत्थ मिगा वा, पसुया वा, पक्ली वा, सरीसिवा वा, सीहा वा, जलचरा वा, थलचरा वा, खहचरा वा, सत्ता ते, उत्तसेज्ज वा, वित्तसेज्ज वा, वाडं वा, सरणं वा कंखेज्जा, चारे ति मे अयं समणे।

अह भिक्षूणं पुट्वोविदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं णो बाहाओ पिगिज्झिय-जाव-णिज्झाएज्जा । ततो संजयामेव आयरिय-उवज्झाहि सिद्ध गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ, ३, सु ५०५

#### मार्ग में वप्र आदि अवलोकन-निषेध --

७५६. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मिक्षु या भिक्षुणी मार्ग में आने वाले उन्नत टेकरे, खाइयां—यावत्— गुफाएँ या भूगर्भ गृह तथा कूटागार (पर्वत पर वने घर) प्रासाद, भूमिगृह, वृक्षों को काटछांट कर वनाए हुए गृह, पर्वत पर वना हुआ घर, चैत्य-वृक्ष, चैत्य-स्तूप, लोहकार आदि की शाला, आयतन, देवालय, सभा, प्याऊ, दूकान, गोदाम, यानगृह, यानशाला चूने का, दर्भ-कर्म का, वल्कल कर्म का, चर्म-कर्म का, वन-कर्म का कोयले वनाने का, काष्ठ-कर्म का कारखाना, तथा श्मशान, पर्वत, गुफा आदि में वने हुए गृह, शान्तिकर्म गृह, पापाण मण्डप एवं भवनगृह आदि को वाहें वार-वार ऊपर उठाकर, अंगलियों से निर्देश करके, शरीर को ऊँचा-नीचा करके ताक-ताक कर न देखे, किन्तु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करने में प्रवृत्त रहे।

#### मार्ग में कच्छादि अवलोकन निषेध—

७६०. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु-साध्वियों के मार्ग में यदि कच्छ (नदी के निकटवर्ती नीचे प्रदेश), घास के संग्रहार्थं राजकीय त्यक्त भूमि, भूमिगृह, नदी आदि से विष्टित भूभाग, गम्भीर निर्जल प्रदेश, पर्वत के एक प्रदेश में स्थित वृक्षवल्ली समुदाय, गहन दुर्गम वन, गहन दुर्गम पर्वत, अरण्य पर्वत पर भी दुर्गम स्थान, कूप, तालाव, द्रह, (झीलें), नदियाँ, वाविहयाँ, पुष्करणियां, दीघिकाएं (लम्बी वाविहयाँ), गहरे और टेढ़े-मेढ़े जलाश्य, विना खोदे तालाव, सरोवर, सरोवर की पंक्तियाँ और वहुत से मिले तालाव हों तो उन्हें अपनी भुजाएं ऊँची उठाकर, (अंगुलियों से संकेत करके तथा शरीर को ऊँचा-नीचा करके) — यावत्— ताक-ताक कर न देखे।

केवली भगवान् कहते हैं यह कर्मवन्ध का कारण है।

क्योंकि ऐसा करने से जो इन स्थानों में मृग, पशु, पक्षी, सांप, सिंह, जलचर, स्थलचर, खेचर, जीव रहते हैं, वे साधु की इन असंयममूलक चेष्टाओं को देखकर त्रास पायेंगे, वित्रस्त होंगे, किसी वाड़ की शरण चाहेंगे तथा वहाँ रहने वाले यह विचार करेंगे कि यह साधु हमें हटा रहा है।

अतः तीर्थंकरों ने पहले से ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश किया है कि साधु अपनी भुजाएँ ऊँची उठाकर — यावत्—ताक-ताक कर न देखे अपितु यतनापूर्वंक आचार्य और उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ संयम का पालन करे।

१ तहेव गंतुमुज्जाणं, पव्वयाणि वणाणि य । रुक्खा महल्ल पेहाए, मेवं भासेज्ज पण्णवं ॥

अन्नर्जात्यएहि सद्धि णिक्लमण-पवेस-णिसेहो—

७६१. से निक्लू वा निक्लुणी वा वहिया वियारभूमि वा, विहारभूमि वा, णिक्लममाणे वा, पिवसमाणे वा, णो अण्ण उत्यएण वा, गारित्यएण वा, परिहारिओ अपरिहा-रिएण वा सिंद वहिया वियारभूमि वा, विहारभूमि वा णिक्लमेज्ज वा, पिवसेज्ज वा।

<del>---</del>आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३२८

अण्णउत्यियाइहि सद्धि गामाणुगामगमण णिसेहो—

७६२. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे णो अण्णउत्यिएण वा गारित्यएण वा परिहारिओ अपरिहा-रिएण वा सिंद्ध गामाणुगामं दुइज्जेज्जा।

— आ. सु. २, अ. १, *उ.* १, सु. ३२८

अण्णउत्यियाइहि सिद्धि णिक्खममाणस्स पविसमाणस्स पायन्छित्त सुत्ताइं—

७६३. जे भिक्लू अण्णउत्यिएण वा गारित्यएण वा परिहारिए वा अपरिहारिएण सिंद्ध गाहावइकुलं पिण्डवायपिटयाए निक्लमई वा अणुपिवसद्द वा निक्लमंतं वा अणुपिवसंतं वा साइज्जद्द ।

जे निक्खू अण्णउत्यिएण या गारित्यएण वा परिहारिओ अपरिहारिएण सिंद्ध बहिया विहार-भूमि वा, वियार-भूमि वा निक्खमइ वा पविसद्द वा निक्खमंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. २, . सु४०-४१

अण्णउत्यियाइहि सिंद्ध गामाणुगामं दुइज्जमाणस्स पायच्छित सुत्तं—

७६४. जे मिक्लू अण्णउत्यिएण यः गारित्यएण वा परिहारिओ अपरिहारिएण सिंद्ध गामाणुगामं दूइज्जइ, बूइज्जंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—िन. उ २, सु. ४२

निसिद्धसय्या पविसण पायच्छित्तसुत्तं -

७६५. जे मिक्खू सागारियं सेज्जं अणुपविसद्द अणुपविसंतं वा साइज्जद्द ।

जे मिक्लू सोदगं सेज्जं अणुपविसद्द अणुपविसंतं वा साद्दज्जद्द । अन्यतीर्थिक आदि के साथ निष्क्रमण व प्रवेश निपेध— ७६१. भिक्षु या भिक्षुणी वाहर विचार भूमि (शौचादि हेतु स्यंडिल भूमि) या विहार (स्वाध्याय) भूमि से लौटते या वहां प्रवेश करते हुए अन्यतीर्थिक या परिषण्डोपजीवी गृहस्य (याचक) के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक (आचरण शिथिल) साधु के साथ न तो विचार-भूमि या विहार-भूमि से लौटे, न प्रवेश करे।

अन्यतीर्थिकादि के साथ ग्रामानुग्राम गमन का निपेध— ७६२. एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए भिक्षु या भिक्षुणी अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक के साथ ग्रामानुग्राम विहार न करे।

अन्यतीर्थिकादि के साथ प्रवेश और निष्क्रमण के प्रायश्चित्त सूत्र—

७६३ जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक के साथ गाथापतिकुल में आहार की प्राप्ति के लिए निष्क्रमण करता है या प्रवेश करता है, निष्क्रमण कराता है या प्रवेश कराता है, निष्क्रमण करने वाले का या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष अन्यतीर्थिक या गृहस्य के साथ तथा पारिहारिक या अपारिहारिक के साथ (ग्राम से) वाहर की स्वाध्याय भूमि में या स्थण्डिल भूमि में निष्क्रमण करता है या प्रवेश करता है, निष्क्रमण कराता है या प्रवेश कराता है तथा निष्क्रमण करने वाले का या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायक्वित्त) आता है।

यन्यतीथिक आदि के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७६४. जो भिक्षु अन्यतीथिक एवं गृहस्य के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक के साथ ग्रामानुग्राम जाता है, जाने के लिए अन्य की कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निपिद्ध णय्याओं में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त सूत्र—]

७६५. जो भिक्षु सागारीं की शय्या में प्रवेश करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पानी वाली शय्या में प्रवेश करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्लू सागणियं सेज्जं अणुपविसइ अणुपविसंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १६, सु. १-३

जो भिक्ष अग्नि वाली शय्या में प्रवेश करता है, करवाता है. करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

#### विधि-निषेध कल्प-३

#### भिवखुस्स गमणस्सविहि णिसेहो-

७६६. अणुन्नए नावणए अप्पहिट्ठे अणाउले। इंदियाणि जहाभागं दमइत्ता मुणी चरे ा।

> दवदवस्स न गच्छेज्जा भासमाणो य गोयरे । हसंतो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयं सया।।

#### विसममग्गे गमणस्सविहि णिसेहो-

७६७. ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जए। संकेमण न गच्छेज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ॥

> पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए। पाणभूयाई, तसे अदुव थावरे।। तम्हा तेण न गच्छेज्जा, संजए सुसमाहिए। सड अन्नेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥

> > —दस. अ. ४, उ. १, गा. ४-६

#### भिक्खद्वागमणमग्गस्सविहि णिसेहो-

७६८. से भिक्लू वा भिक्लुणी वा गाहावृतिकूलं पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे अंतरा से वप्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अग्गलाणि वा, अग्गलपास-गाणि वा, गङ्ढाओं वा, दरिओ वा, सित परिक्कमे संजया-मेव परक्कमेज्जा णो उज्जुयं गच्छेज्जा।

केवली बूया--आयाणमेयं।

से तत्य परनकममाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, से तत्य पयलमाणे वा, पवडमाणे वा तत्थं से काए उच्चारेण वा,

भिक्षु के चलने के वि-धिनिषेध--

७६६. मुनि ऊँचा मुँह कर, झुककर, हुप्ट होकर, आकुल होकर न चले (किन्तु) इन्द्रियों को (अपने अपने विषय के अनुसार) दमन कर चले।

उच्च-नीच कुल में गोचरी गया हुआ मुनि दौड़ता हुआ न चले, वोलता और हंसता हुआ न चले।

#### विषम मार्ग से जाने के विधि निपेध-

७६७. दूसरे मार्ग के होते हुए गहरे गड्ढे को, विपम भू-भाग को, कटे हुए सूखे पेड़ को, अनाज के डंठल और पंकिल मार्ग को टाले तथा संक्रम (जल या गड्ढे को पार करने के लिए काष्ठ या पाषाण-रचित पुल) के ऊपर से न जाये।

क्योंकि वहाँ गिरने या लड़खड़ा जाने से वह संयमी प्राणियों, भूतों; त्रस अथवा स्थावर जीवों की हिंसा करता है,

इसलिए सुसमाहित संयमी दूसरे मार्ग के होते हुए उस मार्ग से न जाये। यदि दूसरा मार्ग न हो तो यतनापूर्वक जाये।

# भिक्षार्थ गमन मार्ग के विधि निषेध—

७६८ वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के यहाँ आहारार्थ जाते समय रास्ते के वीच में ऊँचे टेकरे या खेत की क्यारियाँ हों या खाइयां हों, या कोट हो, वाहर के द्वार (वंद) हो, आगल हो, वर्गला-पाशक हो, गड्ढे हों, गुफा हो तो दूसरा मार्ग होते हुए संयमी साधु उस मार्ग से न जाए।

केवली भगवान् ने कहा है—यह कर्मवन्ध का मार्ग है।

उस विषम-मार्ग से जाते हुए भिक्षु फिसल जाएगा या डिग जाएगा, अथवा गिर जाएगा। फिसलने, डिगने या गिरने पर

१ उत्त. अ. १७, गा. ५।

पासवणेण वा, खेलेण वा, सिंघाणएण वा, वंतेण वा, पित्तेण वा, पूएण, वा, सुक्केण वा, सोणिएण वा उविलत्ते सिया। तहप्पगारं कायं णो अणंतरिहयाए पुढवीए, णो ससणिद्धाए पुढवीए, णो ससरक्खाए पुढवीए, णो चित्तमंताए सिलाए, णो चित्तमंताए लेलूए, कोलावासंसि वा दाक्ए जीव पित-दि्ठते सखंडे-जाव-संताणए णो आमज्जेज्ज वा, णो पमज्जेज्ज वा, णो संलिहेज्ज वा, णो णिल्लिहेज्ज वा, णो आयावेज्जं वा, णो पंयावेज्ज वा।

से पुट्यामेव अप्प ससरक्लं तणं वा, पत्तं वा, कट्ठं वा, सक्करं वा जाएज्जा, जाइत्ता से त्तमायाए एगंतमवक्क-मेज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अहे झामथंडिल्लंसि वा, अट्ठिरासिसि वा, किट्टरासिसि वा, तुसरासिसि वा, गोम-यरासिसि वा, अण्णतरं सि वा तहप्पगारंसि पडिलेहिय, पिडलेहिय, पमिज्जिअ पमिज्जिअ ततो संज्यामेव आमज्जेज्ज वा पमिज्जेज्ज वा, संलिहेज्ज वा णिल्लिहेज्ज वा, आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा।

--- आ. सु. २, अ. १, उ. ४, सु. ३४३

से भिक्कू वा भिक्कूणी वा-जाव-अणुपविट्ठे समाणे अंतरा से ओवाए वा, खाणुं वा, कंटए वा, घसी वा, भिलुगा वा, विसमे वा, विज्जले वा, परियावज्जेज्ज सित परक्कमे संजया-मेव परक्कमेज्जा णो उज्जुयं गच्छेज्जा।

--- वा. सु. २, व. १, उ. ४, सु. ३४४

# गामाणुगाम गमणस्तविहिणिसेहो-

७६९. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे पुरक्षो जुगमायं पेहमाणे दट्ठूणं तसे पाणे उद्घट्टु पादं रीएज्जा, साहट्टु पादं रीएज्जा, वितिरिच्छं वा कट्टु पादं रीएज्जा, सित परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुयं गच्छेज्जा, ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. १, सु. ४६६

उस भिक्षु का गरीर, मल, मूत्र, कफ, लींट, वमन, पित्त, मवाद, गुक्र (वीर्य) और रक्त से लिपट सकता है।

अगर कभी ऐसा हो जाए तो वह भिक्षु मूत्रादि से उपलिप्त शरीर को सचित्त पृथ्वी से, सचित्त चिकनी मिट्टी से, सचित्त रज-वाली पृथ्वी से, सचित्त शिलाओं से, सचित्त पत्थर या ढेंजे से, या घुन लगे हुए काष्ठ से, जीवयुक्त काष्ठ से एवं अण्डे—यावत्— जालों आदि से युक्त काष्ठ आदि से अपने शरीर को न एक वार साफ करे, न वार वार साफ करे। न एक वार घिसे, और न वार-वार घिसे। न एक वार धूप में सुखाए न वार वार धूप में सुखाए।

(पैर फिसल जाने या गिर पड़ने पर भिक्षु का शरीर यदि मलमूत्र, कफादि से खरड़ा जाए तो—)

वह भिक्षु पहले सचित्त—रज आदि से रहित तृण पत्र, काष्ठ, कंकर आदि की याचना करे। याचना से प्राप्त करके एकान्त स्थान में जाए वहाँ जाकर दग्ध (जली हुई) भूमि पर, हिंडुयों के ढेर पर, लोह कीट के ढेर पर, तुप (भूसे) के ढेर पर, सूखे गोवर के ढेर पर, या उसी > प्रकार की अन्य भूमि का प्रति-लेखन तथा प्रमार्जन करके यतनापूर्वक संयमी साधु स्वयमेव अपने शरीर को काष्ठ आदि से एक वार साफ करे या वार वार साफ करे, एक वार रगड़े या वार-वार रगड़े, एक वार धूप में सुखाए या वार-वार सुखाए।

साधु-साध्वी—यावत्—भिक्षा के लिए जा रहे हो, मार्ग में वीच में यदि गड्ढा हो, खूँटा हो या ठूँठ पड़ा हो, कांटे हों, उतराई की भूमि हो, फटी हुई काली जमीन हो, ऊँची-नीची भूमि हो, या कीचड़ अथवा दलदल पड़ता हो, (ऐसी स्थिति में) दूसरा मार्ग हो तो संयमी साधु स्वयं उसी मार्ग से जाए, किन्तु जो (गड्ढे आदि वाला विपम किन्तु) सीधा मार्ग है, उससे न जाए।

#### ग्रामानुग्रामगमन के विधि निषेध-

७६६. साधु या साध्वी एक ग्राम या दूसरे ग्राम विहार करते हुए अपने सामने की युग मात्र (गाड़ी के जुए के बरावर चार हाथ प्रमाण) भूमि को देखते हुए चले, और मार्ग में त्रस जीवों को देखे तो पैर के अग्रभाग को उठाकर चले । यदि दोनों ओर जीव हो तो पैरों को सिकोड़ कर चले अथवा पैरों को तिरछे-टेढ़े रखकर चले (यह विधि अन्य मार्ग के अमाव में वताई गई है) यदि दूसरा कोई साफ मार्ग हो, तो उसी मार्ग से यतनापूर्वक जाए किन्तु जीव जन्तुओं से युक्त सरल (सीधे) मार्ग से न जाए। उसी (जीव-जन्तु रहित) मार्ग से यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करना चाहिए।

से भिक्लू वा भिक्लुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे णो मट्टियागतेहि पाएहि हरियाणी छिदिय छिदिय विकुण्जिय विकुन्जिय विकालिय विकालिय उम्मगोणं हरियवघाए गच्छेज्जा जहेयं पाएहि मट्टियं खिप्पामेव हरियाणि अवहरंतु। माइट्ठाणं संफासे । णो एवं करेन्जा । से पुट्यामेव अप्प-हरियं मग्गं पडिलेहेज्जा, पडिलेहित्ता ततो संजयामेव गामा-णुगामं दूइज्जेज्जा ।

से भिक्खूवा भिक्खुणीवा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से बप्पाणि वा-जाव-दरीओ वा, सित परवकमे संजयामेव परक्कमेरुजा णो उज्जुयं गच्छेन्जा ।

केवली वूया--आयाणमेयं।

से तत्थ परक्कममाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, से तत्थ पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, रुक्खाणि वा गुच्छाणि वा, गुम्माणि वा, लयाओ वा, वल्लीओ बा, तणाणि वा, गह-णाणि वा, हरियाणि वा अवलंविय अवलंविय उत्तरेज्जा, जे तत्य पडिपहिया जवागच्छंति ते पाणी जाएज्जा, जाइत्ता ततो संजयामेव अवलंविय अवलंविय उत्तरेज्जा । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

— **आ. सु. २, अ. ३, उ. २, सु. ४६**८-४६६

# आयारियाएहि सिंद्ध गमणविहि णिसेहो-

७७०. से निक्लू वा निक्लूणी वा आयरिय उवज्झाएहि सिंद्ध गामाणुगामं दूइज्जमाणे णो आयरिय उवज्झायस्स हृत्येण हत्यं पाएण पायं, काएण कायं आसाएन्जा से अणासादए अणासायमाणे ततो संजयामेव आयरिय उवन्झाएहि सर्दि गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०६

मग्गे आयरियाईणं विणश्रो—

७७१. से मिक्लू वा भिक्लुणी वा आयरिय-उवज्झाएहि सिंह दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेज्जा ते णं पाडि-पहिया एवं वदेज्जा--

ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी गीली मिट्ट एवं कीचड से भरे हुए अपने पैरों से हरितकाय का छेदनकर वार-बार छेदन करके तथा हरे पत्तों को वहुत मोड़-तोड़ कर या दवाकर एवं उन्हें चीर-चीरकर मसलता हुआ मिट्टी न उतारे न हरित काय की हिंसा करने के लिए उन्मार्ग में इस अभिप्राय से जाए कि पैरों पर लगी हुई की बड़ और यह गीली मिट्टी यह हरियाली अपने आप हटा देगी। ऐसा करने वाला साधु माया-स्थान का स्पर्श करता है। साधु को इस प्रकार नहीं करना चाहिये। वह पहले ही हरियाली से रहित मार्ग का प्रतिलेखन करे (देखें) और तव उसी मार्ग से यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी के मार्ग में यदि वड़े ऊँचे टेकरे या खेत की क्यारियाँ—यावत्—गुफाएँ हों तो अन्य मार्ग के होते हुए उस मार्ग से ही यतनापूर्वक गमन करे, किन्तु ऐसे सीधे विषम मार्ग से गमन न करे।

केवली भगवान् ने कहा—यह मार्ग (निरापद न होने से) कर्म-वन्ध का कारण है।

ऐसे विषम मार्ग से जाने से साधु-साघ्वी का पैर आदि फिसल सकता है, वह गिर सकता है। कदाचित् उसका पैर आदि फिसलने लगे या वह गिरने लगे तो वहाँ जो भी वृक्ष, गुच्छ, पत्तों का समूह या फलों का गुच्छा, (झाड़ियाँ, लताएं, वेलें, तृण, अयवा गहन झाड़ियां, वृक्षों के कोटर या वृक्ष सताओं का झुंड) हरित्काय आदि हो तो सहारा लेकर चले या उतरे अथवा वहाँ (सामने से) जो पथिक आ रहे हों, उनका हाथ (हाथ का सहारा) मांगे, उनके हाथ का सहारा मिलने पर उसे पकड़कर यतनापूर्वक चले या जतरे। इस प्रकार साधु या साध्वी को यतनापूर्वक ही ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए ।

# आचार्यादि के साथ गमन के विधि निषेध-

७७०. आचार्य और उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु या साध्वी अपने हाय से उनके हाय, अपने पैर से उनके पैर का तथा अपने ग्रीर से उनके शरीर का (अविवेक पूर्ण रीति से) स्पर्भ न करे। उनकी आशातना न करता हुआ उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करे।

मार्ग में बांचार्यादि का विनय-

७७१. आचार्य और उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साघु या साध्वी को मार्ग में यदि सामने से आते हुए यात्री मिलें, और वे पूछें कि-

प॰— आउसंतो समजा ! के तुब्मे, कओ वा गृह, कहि वा गन्छिहिह ?

इ०—के तत्य आयि हुए वा, स्वच्छाए वा, से भासेक्त वा, वियागरेकत वा, आयि हिया अंतरा भाम करेक्ता, वा, वियागरेमाणस्य वा पो अंतरा भाम करेक्ता, ततो संजयामेव आहारातिणियाग बूडक्तेक्ता।

—आ. सृ. २, अ. ३, ७. ३, मृ. ४०७

# मगो रयणाहियोहि सिंह गमणस्स विहि-णिसेहो-

७७२. से निक्तू या मिक्तूणी या आहारातिणियं गामाणुगामं दूडज्जमाने णी राडनियल्न हत्येण हत्यं, पादेण पादं, काएण कार्य आसादेक्जा । से अणासादए अणासायमाणे तती संज्या-मेव आहाराडणियं गामाणुगामं दूडक्जेज्जा ।

—आ. मु. २. झ. ३, उ. ३, मु. ५०=

#### ननो रचणाहियाण विणशो-

७७३. मे निक्तू वा निक्यूणी वा आहाराइणियं गामाणुगामं दूइकड-माणे अंतरा से पाटिपहिया चवागच्छेज्जा, ते पं पाडिपहिया एवं वदेज्जा—

प॰—आउमंतो ममणा ! के तुस्मे कओ वा एह, कोंह वा गच्छिहित ?

ट॰—जे तस्य सव्वगतिनिष् से भासेका वा वियागरेका वा, रातिणियसा भासमाणसा वा, वियागरेमाणसा वा षो अंतरा मासं भासेका। ततो संजयामेव गामाणुगामं दूडकोकता।

—आ. मृ. २, अ. ३. च. ३, मृ. ४०६

येराणं वेयावडियाए परिहारदः पट्टियस्स गमणिवसया विहि-णिसेहो पायच्छित्त च--

 ५५४. परिहार-कष्पद्विष्, भिक्त् बहिया यैराणं वैयाविद्याए गन्छेज्ञा, येरा य से सरेज्ञा ।

कण्यत से गुगराइयाग् पटिमाग्। जं यं वं यं दिसं अन्ते साहम्मिया विहरंति तं यं तं यं दिमं उदलिसण्। नो से कण्यद तत्य विहारवसियं वत्यण्। प्र०—"क्षायुष्मन् श्रमण या श्रमणी ! क्षाप कौन हैं ? कहाँ से आए हैं ? और कहाँ जाएँगे ?"

उ०—इस प्रज्न पर जो आचार्य या उपाध्याय साय में हैं, वे उन्हें सामान्य या विजेष रूप में उत्तर देंगे। आचार्य या उपाध्याय सामान्य या विजेष रूप से उनके प्रज्नों का उत्तर दे रहे हों, तब वह साधु या साध्वी वीच में न वोले। किन्तु मीत रहकर ययारलाधिक क्रम से उनके साथ ग्रामानुग्राम विचरण करे।

#### मार्ग में रत्नाधिक के साथ गमन के विधि-निपेध-

39२. रताबिक (अपने से दीक्षा में बड़े) साधु या साध्वी के माय ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ मुनि अपने हाथ से रत्नाधिक माधु के हाथ का, अपने पैर से उनके पैर का तथा अपने गरीर में उनके गरीर का (अविधिपूर्वक) स्पर्ण न करे। उनकी आजातना न करता हुआ साधु यथारत्नाधिक कम से उनके माथ ग्रामानुग्राम विहार करे।

#### मार्ग में रत्नाधिक का विनय-

333. रनाविक नाधुओं के नाथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाने नाधु या नाध्वी की नार्ग में यदि सामने से आते हुए कुछ प्रति-पिषक (याशी) निन्तें वे यी पूर्छे कि

प्र--- "आयुष्मन् श्रमण ! आप कीन हैं ? कहाँ से आए हैं ? और कहाँ जाएंगे ?"

ड०—(ऐसा पूछने पर) हो उन साहुकों में सबसे रत्नाधिक हैं, वे उनको सामान्य या विशेष रूप से उत्तर देंगे। जब रत्नाधिक सामान्य या विशेष रूप से उन्हें उत्तर दे रहे हों तब बह साधु बीच में न बोले। किन्तु मीन रहकर उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करें।

स्यविरों की सेवा के लिए परिहार कल्यस्यित भिक्षु के गमन सम्बन्धी विधि-निषेध और प्रायदिचत्त—

७७८ परिहार कल्प में स्थित मिश्रु (स्यविर की आजा से) अन्यत्र किश्री रूप स्थविर की वैयावृत्य (सेवा) के लिए जावे, उस नमय स्थविर उसे स्मरण दिलाएं कि—

"है मिख ! तुम परिहार तप रूप प्रायण्डित कर रहे हो बतः "विश्वाम के लिए वहाँ मुझे ठहरता पड़ेगा वहाँ मैं एक यन ने अधिक नहीं ठहरेंगा" ऐसी प्रतिज्ञा करों और जिस दिणा में रूप मिख है उस दिणा में जाओं। मार्ग में विश्वाम के लिए तुम्हें एक राजि ठहरता है। कल्पना है किन्तु एक राज के अधिक ठहरता नहीं कल्पना है।"

फप्पइ से तत्य कारणवित्तयं वत्यए। तंसि च णं कारणंसि निट्टियंसि परो वएज्जा—''वत्ताहि अज्जो! एगरायं वा दुरायं वा" एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्यए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए।

जे णं तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ।

परिहार-कप्पट्टिए भिक्खू बहिया थेराणं वैयाविडयाए गच्छेज्जा, थेरा य से नो सरेज्जा कप्पइ से निव्विसमाणस्स एगराइयाए पडिमाए जं णं जं णं दिसि अन्ने साहम्मिया विहरंति तं णं तं णं दिसि उविलक्तए।

नो से कप्पइ तत्थ विहारवित्यं वत्थए।

कप्पइ से तत्थ कारणवित्तयं वत्थए।
तिस च णं कारणंसि निद्धियंसि परोवएक्जा—"वसाहि
अक्जो! एगरायं वा दुरायं वा।"
एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए।
नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए।
जे तत्थ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, से संतरा
छेए वा परिहारे वा।

परिहार-कप्पट्टिए भिक्लू वहिया थेराणं वेयाविडयाए गच्छेज्जा थेरा य से सरेज्जा वा, नो सरेज्जा वा।

कप्पइ से निन्विसमाणस्स एगराइयाए पिडमाए जं णं जं णं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति । तं णं तं णं दिसं उव-लित्तए ।

नो से कप्पइ तत्य विहारवित्तयं वत्यए।

कप्पइ से तत्थ कारणवित्तयं वत्थए। तंसि च णं कारणंसि निट्टियंसि परो वएक्जा—''वसाहि अज्जो ! एगरायं वा, दुरायं वा।'' एवं से कप्पइ एगरायं वा, दुरायं वा वत्थए। नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा, दुरायाओ वा वत्थए।

जे तत्य परं एगरायाओ वा, दुरायाओ वा वसइ, से संतरा
छ हेए वा परिहारे वा। व० उ० १, सु० २०-२२

रोगादि के कारण अनेक रात रहना भी कल्पता है। कारण के समाप्त होने पर भी यदि कोई भिक्षु कहे कि—''हे आर्य! तुम यहाँ एक-दो रात और वसो" तो, एक-दो रात और रहना कल्पता है किन्तु वाद में उसे वहाँ एक-दो रात और रहना नहीं कल्पता है।

यदि दाद में भी वह वहाँ रहे तो "जितने दिन-रात वह वहाँ रहे आचार्यादि उसे उतने ही दिन की दीक्षा का छेद या परिहार तप का प्रायश्चित्त दें।"

परिहार कल्प-स्थित भिक्षु (स्यविर की आजा से) अन्यत्र. किसी रुग्ण भिक्षु की वैयावृत्य के लिए जावे— उस समय यदि स्यविर किसी कारणवश उसे स्मरण न दिला सके तो भी वह भिक्षु— "मार्ग में विश्वाम के लिए जहाँ मुझे ठहरना पड़ेगा वहाँ मैं एक रात से अधिक नहीं ठहरूँगा"— ऐसी प्रतिज्ञा करके जिस दिशा में रुग्ण स्यविर है उस दिशा में जावे।

मार्ग में विश्राम के लिए उसे एक रात रहना कल्पता है, किन्तु एक रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है।

रोगादि के कारण अनेक रात रहना भी कल्पता है।

कारण के समाप्त हो जाने पर भी यदि कोई भिक्षु कहे कि—''हे आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और रहो''

तो उसे वहाँ एक-दो रात और रहना कल्पता है। किन्तु वाद में उसे वहाँ एक-दो रात और रहना नहीं कल्पता है।

यदि वाद में भी वह वहाँ रहे तो—''जितने दिन-रात वह वहाँ रहे आचार्यादि उसे उतने ही दिन की दीक्षा का छेद या परिहार तप का प्रायश्चित्त दें''।

परिहारकल्प-स्थित भिक्षु (स्थिवर की आज्ञा से) अन्यत्र किसी रुग्ण स्थिवर की वैयावृत्य के लिए जावे — उस समय स्थिवर उसे (किसी कारणवश) स्मरण दिलावे या न दिलावे तो भी वह भिक्षु — ''मार्ग में विश्राम के लिए जहाँ मुझे ठहरना पड़ेगा वहाँ मैं एक रात से अधिक नहीं ठहरूँगा''— ऐसी प्रतिज्ञा करके जिस दिशा में रुग्ण स्थिवर है उस दिशा में जावे।

मार्ग में विश्वाम के लिए उसे एक रात रहना कल्पता है किन्तु एक रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है।

रोगादि के कारण अनेक रात रहना भी कल्पता है।

कारण के समाप्त होने पर भी यदि कोई भिक्षु कहे कि—
"है आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और रहो" तो उसे वहाँ
एक-दो रात रहना और कल्पता है किन्तु वाद में उसे एक-दो
रात और रहना नहीं कल्पता है।

यदि वाद में भी वह वहाँ रहे तो—''जितने दिन-रात वहाँ रहे आचार्यादि उसे उतने ही दिन दीक्षा छेद या परिहारतप का प्रायश्चित्त दें।''

# अडवीए गमणस्यविहि-णिसेहो-

७७५. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से विहं सिया, सेज्जं पुण विहं जाणेज्जा—एगाहेण वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पंचाहेण वा, पाउणेज्जा वा, णो वा पाउणेज्जा।

> तहप्पगारं विहं अणेगाहगमणिज्जं सित लाढे-जाव-विहाराए संयरमाणेहि जणवएहि णो विहारवित्तयाए पवज्जेज्जा गमणाए।

> केवली बूया — आयाणमेयं । अंतरा से वासे सिया पाणेसु वा, पणएसु वा, वीएसु वा, हरिएसु वा, उदएसु वा, महियाए वा अविद्धत्थाए।

> अह निक्लूणं पुट्योविद्ह्ञा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारं विहं अणेगाहगपणिक्जं सित लाढे णो विहार वित्तवाए पवे-क्जक्जा गमणाए। ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइक्जेक्जा। —आ० मु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४७३

# विच्दरज्जाइसु गमणस्स विहि-णिसेहो-

७७६. से निक्यू वा, भिक्यूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा अरायाणि वा, जुवरायाणि वा, दोरज्जाणि वा, वेरज्जाणि वा, विरुद्धरज्जाणि वा, सित लाढे विहाराए संथरमाणेहि जणवएहि णो विहारवित्तयाए पवज्जेज्जा गमणाए।

# केवली यूया-आयाणमेवं।

ते णं वाला "अयं तेणे-जाय-तह्प्पगाराणि विरुवस्वाणि पच्चंतियाणि-जाय-अवाल परिभोईणि-सति लाढे विहाराए संयरमाणेहि जणवएहि णो विहारवित्तयाए पवज्जेज्जा गम-णाए। ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा।

---आ॰ सु॰ २, अ॰ ३, उ॰ १, सु॰ ४७**२** 

# वेरज्जे विरुद्धरज्जे गमणागमणस्स पायच्छित सुतं-

७७७. जे मिक्लू वेरज्जे-विरुद्धरज्जंित सज्जं गमणं, सज्जं आग-मणं, सज्जं गमणागमणं करेइ करेतं वा साइज्जइ। अटवी में जाने के विधि-निपेध-

७७५. ग्रामानुग्राम में विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने कि आगे लम्बा अटबी-मार्ग है। यदि उस अटबी मार्ग के विषय में वह यह जाने कि यह एक दिन में, दो दिनों में, तीन दिनों में, चार दिनों में या पांच दिनों में पार किया जा सकता है, अथवा पार नहीं किया जा सकता है,

तो विहार के योग्य अन्य आर्य जनपदों के होते हुए—यावत्— (उस अनेक दिनों में पार किये जा सकने वाले भयंकर) अटवी मार्ग से विहार करके जाने का विचार न करें।

केवली भगवान कहते हैं—ऐसा करना कर्मबन्ध का कारण है, क्योंकि मार्ग में वर्षा हो जाने से द्वीन्द्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति हो जाने पर मार्ग में काई, (लीलन, फूलन) बीज, हरियाली, सचित्त, पानी और अविध्वस्त मिट्टी आदि के होने से संयम की विराधना होनी सम्भव है।

अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थंकरादि ने पहले ही यह प्रतिज्ञा -यावत्-उपदेश दिया है कि वह साधु या साध्वी अन्य साफ और एकाघ दिन में ही पार किया जा सके ऐसे मार्ग के होते हुए अन्य मार्ग से विहार करके जाने का संकल्प न करे। अतः साधु को परिचित और साफ मार्ग से ही यतना-पूर्वंक ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए।

#### विरुद्ध राज्यादि में जाने के विधि-निषेध-

७७६, साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यह जाने कि ये अराजक (राजा से रहित) प्रदेश हैं, या यहाँ केवल युवराज का शासन है, (जो कि अभी राजा नहीं वना है) अथवा दो राजाओं का शासन है, या परस्पर दो शत्रु-राजाओं का राज्य है, या धर्म-विरोधी राजा का शासन है ऐसी स्थित में विहार के योग्य अन्य आयं, जनपदों के होते हुए, इस प्रकार के अराजक आदि प्रदेशों में विहार करने की हिण्ट से गमन, करने का विचार न करें।

केवली भगवान् ने कहा है—ऐसे अराजक आदि प्रदेशों में जाना कर्मवन्ध का कारण है—

क्योंकि वे अज्ञानीजन साधु के प्रति शंका कर सकते हैं "यह चोर है—यावत्—तयारूप अनेक म्लेच्छ—यावत्—अकाल-भोजी प्रदेशों में अन्य आर्य जनपदों के होते हुए विहार की हिष्ट से जाने का संकल्प न करें। अतः साधु इन अराजक आदि प्रदेशों को छोड़कर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे।

अराज्य और विरुद्ध राज्य में गमनागमन का प्रायश्चित्त

सूत्र—

७७७. जो भिक्षु अराजकता वाले राज्य में या विरुद्ध राज्य में जल्दी-जल्दी जाता है, जल्दी-जल्दी आता है, जल्दी-जल्दी जाने-आने के लिए प्रेरणा देता है जल्दी-जल्दी जाने-आने वाले का अनुमोदन करता है।

चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं तं सेवमाणे आवज्जइ —नि० उ० ११, सु० ७१ अणुरघाइयं 👌

अभिसेय-रायहाणीस् पुणो पुणो णिक्खमण-पवेसणस्स पायच्छित्तसूत्तं--

७७८. जे भिक्ल रण्णो खितयाणं मुद्दियाणं मुद्धाभितित्ताणं महा-भिसेयंसि वट्टमाणंसि णियखमइ वा पविसइ वा णिक्खंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ।

ने मिक्लू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं दस अमिसेयाओ रायहाणीओ उद्दिट्ठाओ गणियाओ वंजियाओ अंतोमासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा णिक्खमइ वा पवि-सइ वा णिक्लमंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ।

तं जहा-- १. चंपा, २. महुरा, ३. वाराणसी, ४. सावत्थी, ५. साएयं, ६. कंपिल्लं, ७. कोसंबी, ८. मिहिला, ६. हित्य-णापुरं, १०. रायगिहं।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घा-—नि० उ० ६, सु० १८-१६ इयं ।

## अगियाठाण मग्गेण गमण विहि-णिसेहो-

७७९. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से जवसाणि वा सगडाणि वा रहाणि वा सचक्काणि वा परचक्काणि वा, सेणं वा विरूवरूवं संणिविट्ठं पेहाए सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेन्जा, णो उज्जूयं गच्छेन्जा ।

से णं से परो सेणागमो वदेज्जा—''आउसंतो ! एस णं समणे सेणाए अभिचारियं करेइ से णं बाहाए गहाए आगसह।" से णं परो बाहांहिं गहाय आगसेज्जा, तं जो सुमणे सिया णो दुम्मणे सिया, णो उच्चावयं मणं णियच्छेज्जा, णो तेसि वालाणं घाताए वहाए समुट्ठेज्जा।

उस भिक्षु को चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

सूत्र ७७७-७७६

अभिषेक राजधानियों में वार-वार जाने-आने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७७८. जो भिक्षु राजा का, क्षत्रियों का, शुद्ध जातियों का, मूर्धाभिपिक्तों का जहाँ पर महाअभिपेक हो रहा हो वहाँ वह जाता-आता है. जाने-आने के लिए प्रेरणा करता है या जाने-आने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु राजा की, क्षत्रियों की, गुद्ध जातियों की मूर्घाभ-पिक्तों की ये दण अभिषेक राजधानियाँ कही गई हैं, गिनाई गई हैं, प्रसिद्ध हैं (उनमें) एक मास में दो वार या तीन वार जाता-आता है, जाने-आने के लिए प्रेरणा देता है, जाने-आने वाले का अनुमोदन करता है।

यथा---१. चंपा, २. मथुरा, ३. वाराण्सी, ४. श्रावस्ती, ५. साकेत, ६. कांपिल्य नगर, ७. कोसंबी, ५. मिथिला, ६. हस्तिनापुर, १०. राजगृह ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

सेना के पड़ाव वाले मार्ग से गमन के विधि-निपेध-

७७६. साधु या साघ्वी ग्रामानुग्राम विहार कर रहे हों, मार्ग में यदि जौ, गेहूँ आदि धान्यों के ढेर हों, वेलगाड़ियां हों, रय पड़े हों, स्वदेश-शासक या परदेश-शासक की सेना के नाना प्रकार के पड़ाव (छावनी के रूप में) पड़े हों, तो उन्हें देखकर यदि कोई दूसरा (निरापद) मार्ग हो तो उसी मार्ग से यतनापूर्वक जाए, किन्तु उस सीधे (दोपयुक्त) मार्ग से न जाए।

(यदि साधु सेना के पड़ाव वाले मार्ग से जाएगा, तो सम्भव है) उत्ते देखकर कोई सैनिक किसी दूसरे सैनिक से कहे— "आयुष्मान्! यह श्रमण हमारी सेना का गुप्त भेद ले रहा है, अतः इसकी वाहें पकड़कर खींचो । अयवा उसे घसीटो ।" इस पर वह सैनिक साधु की वाहें पकड़कर खींचने या घसीटने लगे, उस समय साधु अपने मन में न हर्षित हो न रुष्ट हो और वह मन में किसी प्रकार ऊँचा-नीचा संकल्प विकल्प न करे और न उन अज्ञानी-जनों को मारने-पीटने के लिए उद्यत हो । वह उनसे

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा,

वेरज्ज-विरुद्धरज्जंसि -- सज्जं गमणं, सज्जं आग्मणं, सज्जं गमणागमणं करित्ताए।

जो खलु निग्गंथो वा निग्गंथी वा,

वेरज्ज-विरुद्धरज्जंसि सज्जं गमणं सज्जं आगमणं सज्जं गमणागमणं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ, से दुहओ वि अइक्कममाणे, आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं अणुग्वाइयं । 

अप्पुरसुए-जाद-समाहिए । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० २, मु० ५००-५०१ सेव्या सव्यिविद्वे खेले रयणीवसमाणस्स पायन्छित्त सूर्त्तं—

७८०. से गामस्त या-जाव-रायहाणीए वा वहिया सेण्णं सिन्निविट्छं पेहाए कप्पद्व निग्गंथाण या णिग्गंथीण वा तिद्वितं भिक्खा-यरियाए गंतूण पटिनियत्तए । नो से कप्पद्व तं रर्याण तत्थेव उवादणावेत्तए ।

जो खलु निग्गंथो वा निग्गंथो वा तं रयणि तत्थेव उवाइणा-वेइ, उवाइणेतं वा साइण्जइ।

से दुहको वि अइक्कममाणे आवज्जह च। उम्मासियं परि-हारट्ठाणं अणुग्वाइयं। कप्प० उ० ३, सु० ३३

पाणाइ आइण्णेण मग्गेण गमणविहिणिसेहो—

७८१. से निष्यू वा निक्यूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे, अंतरा से पाणाणि वा, बीयाणि वा, हरियाणि वा, उदए वा, मिट्ट्या वा अविद्धत्या सित परक्षमे संजयामेव परक्षमेज्जा णो उज्जुषं गच्छेज्जा ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा।
—आ० मु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४७०

# महाणई पारगमणिवहि-णिसेहो अववाये पंचठाणाई-

७८२. णो फप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा इमाओं इिंह्ट्ठाओं गणियाओं वियंणियाओं पंच महण्णवाओं महाणदीओं अंतो-मासस्य दुवलुत्तों वा तिक्खुत्तों वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा, तं जहा — १. गंगा, २. जजणा, ३. सरळ, ४. एरावती, ४. मही।

पंचहि ठाणेहि फप्पति,

तं जहा---१. भयंसि या,

- २. दुब्मिक्खंसि चा,
- ३. पव्यहेज्ज वा णं कोई,
- ४. दक्षोगंसि वा एज्जमाणंसि महता वा,
- ५. अणारिएसु । ठाणं ब० ५, उ० २, सु० ४१२

किसी प्रकार का प्रतिशोध लेने का विचार न करे। — यावत् — समाधिभाव में स्थिर होकर यतनापूर्वक एक ग्राम से दूसरे ग्राम विचरण करे।

सेना के समीपवर्ती क्षेत्र में रात रहने का प्रायिवत्त सूत्र—

७८०. ग्राम — यावत् — राजवानी के वाहर शत्रु सेना का स्कन्धावार देखकर निर्ग्र न्थों और निर्ग्र न्थियों को भिक्षाचर्या से उसी दिन लीटकर याना कल्पता है। उन्हें वाहर रात रहना नहीं कल्पता है।

जो निर्ग्रन्य या निर्ग्रन्थी (ग्राम—यावत्—राजधानी के वाहर) रात रहते हैं या रात रहने वाले का अनुमोदन करते हैं

तो वे जिनाज्ञा और राजाज्ञा का अतिक्रमण करते हुए चातु-मांसिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) को प्राप्त होते हैं। प्राणी आदि युक्त मार्ग से जाने के विधि-निषेध—

७५१. साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए यह जानें कि मार्ग में बहुत से त्रस प्राणी हैं, बीज विखरे हैं, हरियाली है, सचित्त पानी है या सचित्त मिट्टी है, जिसकी योनि विध्वस्त नहीं हुई है, ऐसी स्थित में दूसरा निर्दोप मार्ग हो तो साधु-साध्वी उसी भार्ग से यतनापूर्वक जाएँ किन्तु उस (जीव-जन्तु आदि से युक्त) सरल (सीधे) मार्ग से न जाए। जीव-जन्तु, रहित मार्ग से यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

महानदी पार गमन विधि-निषेध के पाँच कारण-

७६२ निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को, इन उद्दिप्ट—(आगे वताई जाने वाली) गिनती की गई, अति प्रसिद्ध तथा बहुत जल वाली पाँच महानदियाँ एक मास के भीतर दो वार या तीन वार से अधिक उत्तरना या नीका से पार करना नहीं कल्पता है। जैसे—१. गंगा, २. यमुना, ३. सरयू, ४. ऐरावती, ६. मही।

किन्तु पाँच कारणों से इन महानदियों को तैर कर पार करना या नीका से पार करना कल्पता है।

जैसे---१. शरीर, उपकरण आदि के अपहरण का भय होने पर।

- २. दुभिक्ष होने पर।
- ३. किसी के द्वारा व्यथित किये जाने पर।
- ४. वड़े वेग से जलप्रवाह अर्थात् वाढ़ आ जाने पर।
- ५. अनायं पुरुषों द्वारा उपद्रव किये जाने पर ।

अह पूज एवं जाणेज्जा एरावई कुणालाए जत्य चिक्क्या एगं पायं जले किच्चा, एगं पायं थले किच्चा एवं णं कप्पइ अंतोमासस्स दुक्ख्तो वा, तिक्ख्तो वा, उत्तरित्तए वा, संतरित्तए वा ।

जत्य एवं नो चिक्कया एवं नो कप्पइ अंतोनासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्लुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा।

—कप्प० उ० ४, सु० ३५

# पंच महाणई उत्तरण-पायिच्छत्त सुत्तं-

७८३. जे भिक्लू पंचिमाओ महण्णवाओ महाणईओ उद्दिट्ठाओ— गणियाओ चंजियाओ अंतोमासस्स दुरखुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरइ वा संतरइ वा उत्तरंतं वा संतरंतं वा साइज्जइ।

तं जहा-- १. गंगं, २. जडणं, ३. सडणं, ४. एरावई, ५. महि।

तं सेवमाणे चाउम्मासियं परिहारट् ठाणं ऑवज्जइ जग्वाइयं । —नि० उ० १२, सु० ४२

# णादाविहारस्स विहि-णिसेहो-

७८४. से मिष्लू वा भिक्लूणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से णावा संतारिमे उदए सिया, सेज्जं पुण णावं जाणेज्जा-असंजते भिक्लूपिंडयाए किणेज्ज वा, पामिच्चेज्ज वा णावाए वा णावपरिणामं कट्टु थलातो वा णावं जलंसि ओगाहेज्जा, जलातो वा णावं थलंसि उवकसेज्जा पुण्णं वा णावं उस्सि-चेज्जा, सण्णं वा णावं उप्पीलावेज्जा, तहप्पगारं णावं उड्ह-गामिणि वा अहेगामिणि वा तिरियगामिणि वा परं जोयण-मेराए अद्धजोयणमेराए वा अप्पतरे वा भुज्जतरे वा णो दुरुहेज्जा गमणाए।

यदि यह ज्ञात हो जाए कि कुगाना नगरी के समीन एरावती नदी एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखते हुए पार की जा सकती है तो एक मास में दो या तीन वार उतरना या नाव से पार करना कल्पता है।

यदि उक्त प्रकार से पार न की जा सके तो उस नदी को एक मास में दो या तीन वार उतरना या नाव से पार करना नहीं कल्पता है।

# पाँच महानदी पार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७८३. जो भिक्षु इन वारह मास वहने वाली इन पाँचों गहा-नदियों को जो कही गई हैं, गिनाई गई हैं, प्रसिद्ध हैं उन्हें एक मास में दो बार या तीन वार उतरकर या तैरकर पार करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है।

यथा-- १ गंगा, २. यमुना, ३. सरयु, ४. एरावती और ५. मही।

उसे उद्यातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# नौका विहार के विधि निषेध—

७८४. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने कि मार्ग में नौका द्वारा पार कर सकने योग्य जल (जल हुमार्ग) है, (तो वह नौका द्वारा उस जल मार्ग को पार कर सकता है।) परन्तु यदि वह यह जाने कि असंयत-गृहस्य साधु के निमित्त मूल्य देकर (किराये से) नौका खरीद रहा है, या उधार ले रहा है या अपनी नौका की अन्य की नौका से अदला-वदली कर रहा है, या नाविक नौका को स्वल से जल में लाता है अथवा जल से स्थल में खींच कर पानी से भरी हुई नौका से पानी उलीचकर खाली करता है अथवा कीचड़ में फँसी हुई को वाहर निकालकर साधु के लिए तैयार करके साधु को उस पर चढ़ने की प्रायंना करता है, तो इस प्रकार की नौका चाहे वह ऊर्घ्वगामिनीं हो, अघो-गामिनी हो या तिर्यग्गामिनी, जो उत्कृष्ट एक योजनप्रमाण क्षेत्र में -चलती है या अर्द्ध योजनप्रमाण क्षेत्र में चलती है, एक वार या वहुत वार गमन करने के लिए उस नौका पर साधु सवार न हो तो ऐसी नौका में वैठकर साघु जल मार्ग पार न करे।

यहाँ ''उत्तरित्तए'' के वाद में ''संतरित्तए'' पाठ अनावश्यक है । क्योंकि उत्तरित्तए का अर्थ जंघा या वाहु द्वारा तिरकर पार करना है। अथवा एक पैर जल में और एक पैर स्थल में अर्थात् एक पैर जल से ऊपर उठाकर उसे अधर आकाश में कुछ देर रखे, पैर का पानी नितारे वाद में नितरा हुआ पैर पानी में रखे इस क्रम से एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखता हुआ

एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखते हुए नदी पारकर इस तीर के ग्राम से सामने की तीर के ग्राम में कारणवश श्रमण गया हो पीछे लौटते समय नदी में अधिक पानी आ जाय तो उसे नाव द्वारा पार करके पुनः जिस ग्राम से गया उसी में अ। जावें। "संतरित्तए" का अर्थ है नाव से पार करना।

से भिष्यू या भिष्यूणी वा पुरवामेव तिरिच्छसंपातिमं णावं जाणेज्जा, जाणित्ता से त्तमायाए एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतम-वक्कमित्ता भंडगं पिटलेहेज्जा पिडलेहित्ता एगाभीयं भंडगं करेज्जा, परित्ता ससीतोदिरयं कायं पाए पमज्जेज्जा पमे-जिजता सागारं भृतं पच्चविद्याएज्जा पच्चक्यादृत्ता एगं पायं जले किच्चा एगं पायं यले किच्चा तती संज्यागेव णावं युक्हेज्जा।

से भिक्यू वा भिक्यूणी वा णावं दुक्हमाणे णो णावातो पुरतो दुक्हेज्जा, णो णावातो मग्गतो दुक्हेज्जा, णो णावातो मग्मतो दुक्हेज्जा, णो णावातो मग्मतो दुक्हेज्जा, णो वाहाओ पिगिन्सिय पिगिन्सिय अंगुलियाए उद्दिसिय उद्दिसिय ओणमिय ओणमिय उण्णमिय उण्णमिय जिल्हा ।

से णं परो णःवत्मतो णावःगयं वदेण्जा—''आउसंतो समणा ! एते ता तुमं णावं उन्कलाहि वा, वोक्कलहि वा खिवाहि वा, रज्जूए वा. गहाय आकताहि ।'' णो से तं परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणोओ उवेहेण्जा ।

से णं परो णावागतो णावागतं द्वेष्णा ''आउसंतो समणा ! णो संचाएसि तुमं णावं उपन सित्तए वा, वोषपा-सित्तए वा, लिवित्तए वा, रण्जूए वा, गहाम आद्मित्तल्'' आहर एयं णावाए रज्जुमं, सयं चेवं णं वर्गं णावं उपक-सित्तामो वा-जाव-रज्जुम् वा गहाय आद्मित्तामो । णो से तं परिण्णं परिज्जाणेज्जा, तुसिणीओ उपेहेज्जा ।

से णं परो णाद्यागतो णावागयं वदेण्जा—''आउसंतो समणा! एतं ता तुमं णावं अलित्तेण वा, पिट्टेण वा, वंसेणं वा, वलएण वा, अवल्लएण वा वाहेहि।'' णो से तं परिण्णं परिज्जाणेण्जा। तुक्षिणीओ उवेहेण्जा।

से णं परो णावागतो णावागयं वदेन्जा—''आ उसंतो समणा ! एतं ता तुमं णावाए उदयं हत्थेण वा, पाएण वा, मत्तेण वा, पिडागहेण वा, णावाडस्सिचणएण वा (कारणवश नौका में वैठना पड़े तो) साधुंया साध्वी सर्व-प्रथम तियंग्गामिनी नौका को जाने देख ले। यह जानकर व गृहस्थ की आज्ञा लेकर एकान्त में चला जाए। वहाँ जाकर भण्डोपकरण का प्रतिलेखन करे, तत्पश्चात् सभी उपकरणों को इकट्ठे करके बाँध ले फिर सिर से लेकर पैर तक शरीर का प्रमाजन करे। तदनन्तर आगार-सहित आहार का प्रत्याख्यान (त्याग) करे। यह सब करके एक पैर जल में और एक स्थल में रखकर यतनापूर्वक उस नौका पर चढ़े।

साघु या साध्वी नीका पर चढ़ते हुए न नौका के अगले भाग में बैठे, न पिछले भाग में बैठे और न मध्य भाग में । तथा नौका के वाजुओं को पकड़-पकड़ कर या अँगुली से वता-वताकर (संकेत करके) या उसे ऊँची या नी भी करके एकटक जल को न देखे।

यदि नानिक नौका में चढ़े हुए साधु से कहे कि ''आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस नौका को ऊपर की ओर खींचो अथवा नौका को नीचे की ओर खींवो या रस्सी को पकड़ कर नौका को अच्छी तरह से बाँध दो, अगवा रस्सी से इसे जोर से कस दो।'' नाविक के इस प्रकार के (सायद्य प्रवृत्त्यात्मक) वचनों को स्वीकार न करे, किन्तु मीन धारण कर बैठा रहे।

यदि नौकारूढ़ सायुको नाथिक यह कहे कि—''आयुष्मन् श्रमण! यदि तुम नौका को ऊपर या नीचे की ओर खींच नहीं सकते या रस्सी पकड़ कर नौका को भली-भाँति वाँघ नहीं सकते या जोर से कस नहीं सकते तो नाय पर रखी हुई रस्सी को लाकर दो। हम रग्धं नौका को ऊपर की ओर खींच लेंगे,—यावत्—रस्सी से इसे जोर से कस देंगे।" इस पर भी साधु नाविक के इस वचन को स्त्रीकार न करे, चुपचाप उपेक्षा भाव से वैठा रहे।

यदि नीका में बैठे हुए साधु से नाविक कहे कि—''आयुष्मन् श्रमण! जरा इस नौका को तुम डांड (चप्पू) से, पीठ से, बड़े वांस से, बल्ली से या अवल्लक से (बांस विशेष) तो चलाओ।'' इस पर भी साधु नाविक के इस प्रकार के बचन को स्वीकार न करे, बल्कि उदासीन भाव से मौन होकर बैठा रहे।

नौका में बैठे हुए साबु से अगर नाविक यह कहे कि—
"आयुष्मन् श्रमण! इस नौका में भरे हुए पानी को तुम हाथ से,
पैर से, भाजन से या पात्र से नौका से उलीव कर पानी को

१ इस गूत्र में नाव के अग्रभाग, मध्यभाग और अन्तिस भाग पर वैठने का निर्पेष्ठ किया है किन्तु कहाँ वैठना ? यह नहीं कहा है । चूर्णीकार ने इस निर्पेध के कारण और कहाँ वैठने का समाधान इस प्रकार किया है—

नाव का अग्रभाग देवता का स्थान है। मध्यभाग की संज्ञा कूपक है वह बैठने वालों के आने-जाने का स्थान है, अन्तिम भाग नीका के नियामक का स्थान है अतः मध्यभाग और अन्तिम भाग के मध्य में अथवा मध्यभाग और अग्रिम भाग के मध्य में बैठे।

उस्सिचाहि।" णो से तं परिण्णं परिजाणेज्ञा। तुसिणीओ उवेहेज्जा।—आ० सु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४७४-४८० से णं परो णावागतो णावागयं वएज्जा—''आउसंतो समणा! एतं ता तुमं णावाए उत्तिगं हत्येण वा, पाएण वा, बाहुणा वा, उरूणा वा, उदरेण वा, सीसेज वा, काएण वा, णावाउस्सिचणएण वा, चेलेण वा, मिट्टियाए वा, कुसपत्तएण वा, कुविंवेण वा पिहेहि।" णो से तं परिण्णं परिजाणेज्जा। तुसिणीओ उवेहेज्जा।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा णावाए उत्तिगेण उदय आसव-माणं पेहाए, उवक्विर णावं कज्जलावेमाणं पेहाए, णो परं उवसंकिमत्तु एवं बूया—''आउसंतो गाहावित ! एतं ते णावाए उदयं उत्तिगेणं आसवित, उवक्वीरं वा णावा कज्जलाविति। एतप्पगारं मणं वा वायं वा णो पुरतो कट्टु विहरेज्जा।''

अप्युस्सुए-जाव-समाधीए।

ततो संज्यामेव णावासंतारिमे उदए आहारियं गेएन्जा।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० २, सु० ४८१-४८२ से णं परो णावागतो णावागयं वदेज्जा—''आउसंतो समणा! एतं ता तुमं छत्तनं वा-जाव-चम्मछेदणगं वा गेण्हाहि, एताणि ता तुमं विरूवस्वाणि सत्थजायाणि धारेहि, एयं ता तुमं दारगं वा दारिगं वा पज्जेहि'', णो से तं परिणं परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उवेहेज्जा।

से णं परो णावागते णावागतं वदेज्जा—"आउसंतो ! एस णं समणे णावाए भंडभारिए भवति, से णं वाहाए गहाय णावाओ उदगंसि पिक्खवेज्जा।" एतप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्मा से य चीवरधारी सिया खिप्पामेव चीवराणि उन्वे-ढेज्ज वा, णिथ्वेढेज्ज वा उप्केसं वा करेज्जा।

अह पुणेवं जावेज्जा—अभिकंतकूरकम्मा खलु बाला बाहाहिं गहाय णावाओ उदगंसि पिक्खवेज्जा । से पुव्वामेव वदेज्जा—"आउसंतो गाहावती ! मा मेत्तो बाहाए गहाय णावातो उदगंसि पिक्खवेह, सधं चेव णं अहं णावातो उदगंसि ओगाहिस्सामि।"

वाहर निकाल दो" परन्तु साधु नाविक के इस वचन को स्वीकार न करे, वह मौन होकर वैठा रहे।

यदि नाविक नौकारूढ़ श्रमण से यह कहे कि—"आयुष्मन् श्रमण! नाव में हुए इस छिद्र को तुम अपने हाथ से, पैर से, भुजा से, जंघा से, पेट से, सिर से, या शरीर से अथवा नौका के जल निकालने वाले उपकरणों से, वस्त्र से, मिट्टी से, कुशपत्र से, कुरूविन्द नामक तृण विशेष से वन्द कर दो, रोक दो।" साधु नाविक के इस कथन को स्वीकार न करके मौन धारण करके बैठा रहे।

वह साधु या साध्वी नौका में छिद्र से पानी आता हुआ देख-कर नौका को उत्तरोत्तर जल से परिपूर्ण होती देखकर, नाविक के पास जाकर यों न कहे कि "आयुष्मन् गृहपते! तुम्हारी इस नौका में छिद्र के द्वारा पानी आ रहा है, उत्तरोत्तर नौका जल से परिपूर्ण हो रही है।" इस प्रकार से मन एवं वचन को आगे पीछे न करके साधु-विचरण करे।

वह शरीर और उपकरणादि पर मूच्छा न करके—यादत्— समाधि में स्थित रहे।

इस प्रकार नौका के द्वारा पार करने योग्य जल को पार करने के बाद जिस प्रकार तीर्थकरों ने विधि वताई है उस प्रकार उसका पालन करता हुआ विचरण करे।

नौका में वैठे हुए गृहस्थ आदि यदि नौकारूढ़ मुनि से यह कहें कि "आयुष्मन् श्रमण ! तुम जरा हमारे छत्र—यावत्—चर्म-छेदनक को पकड़े रखो, इन विविध शस्त्रों को तो धारण करो, अथवा इस वालक या वालिका को पानी पिला दो", तो वह साधु उसके उक्त वचन को सुनकर स्वीकार न करे किन्तु मौन धारण करके वैठा रहे।

यदि कोई नौकारूढ़ व्यक्ति नौका पर बैठे हुए किसी अन्य गृहस्थ से इस प्रकार कहे—"आयष्मन् गृहस्थ ! यह श्रमण जड़ वस्तुओं की तरह नौका पर केवल भारभूत है, अतः इसकी वाहें पकड़ कर नौका से वाहर जल में फेंक दो ।" इस प्रकार की वात सुनकर और हृदय में धारण करके यदि वह मुनि वस्त्रधारी है तो वस्त्रों को अलग कर दे या शरीर पर लपेट ले तथा शिर पर लपेट लें।

यदि वह साधु यह जाने कि ये अत्यन्त कूर कर्मा अज्ञानीजन अवश्य ही मुझे वाहें पकड़कर नाव से वाहर पानी में फेंकेंगे। तब वह फेंके जाने से पूर्व ही उन गृहस्थों को सम्बोधित करके कहे—''आयुष्मन् गृहस्थों! आप लोग मुझे वाँहें पकड़कर नौका से वाहर जल में मत फेंको, मैं स्वयं ही इस नौका से वाहर होकर जल में प्रवेश कर जाऊँगा।''

से णवं वदंतं परो सहसा बलसा बाहाहि गहाय णावातो उदगंसि पिक्खवेज्जा, तं णो सुमणे सिया-जाव-समाहीए। ततो संजयामेव उदगंसि पवज्जेज्जा।

से मिक्खू वा भिक्खूणी वा उदगंसि पवमाणे णो हत्थेण हत्थं पादेण पादं काएण कायं आसादेण्जा । से अणासादए अणासायमाणे ततो संजयामेव उदगंसि पवण्जेण्जा ।

से भिक्लू वा भिक्लूणी वा उदगंसि पवमाणे णो उम्मुगा-णिमुग्गियं करेज्जा, मा मेयं उदयं कण्णेसु वा, अच्छीसु वा, णक्कंसि वा, मुहंसि वा परियावज्जेज्जा, ततो संजयामेव उदगंसि पवेज्जा।

से भिक्षू वा भिक्षूणी वा उदगंसि पवमाणे दोव्वितयं पाउणेज्जा, खिप्पामेव उवधि विगिचेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, णो चेव णं सातिज्जेज्जा।

अह पुणेवं जाणेज्जा पारए सिया उदगाओ तीरं पाउ-णित्तए। ततो संजयामेव उदउल्लेण वा, ससणिद्धेण वा काएण दगतीरए चिट्ठेज्जा।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा, उदउल्लं वा, ससणिद्धं वा, कायं णो आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, संलिहेज्ज वा, णिल्लिहेज्ज वा, उद्यलेज्ज वा, उद्यहेज्ज वा, आतावेज्ज वा, पयावेज्ज वा।

अह पुणेवं जाणेज्जा—विगतोदए मे काए छिण्णसिणेहे। तहप्पगारं कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा-जाव-आया-वेज्ज वा प्यावेज्ज वा । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा।—आ० सु० २, अ० ३, उ० २, सु० ४८३-४९१

#### जंघासंतरिम उदगपार-गमणविहि—

७८५. से मिक्खू वा मिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा

साधु के द्वारा यों कहते-कहते कोई अज्ञानी नाविक सहसा वलपूर्वक साधु को वाँहें पकड़कर नौका से वाहर जल में फेंक दे तो (जल में गिरा हुआ) साधु मन में न हर्प से युक्त हो—यावत्—आत्म-समाधि में स्थिर हो जाए। फिर वह यतनापूर्वक जल में प्रवेश कर जाए।

जल में डूबते समय साधु या साध्वी (अप्काय के जीवों की रक्षा की हिष्ट से) अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का, एक पैर से दूसरे पैर का तथा गरीर के अन्य अंगोपांग का परस्पर स्पर्श करे। वह (जलकायिक जीवों को पीड़ा न पहुँचाने की हिष्ट से) परस्पर स्पर्ग न करता हुआ इसी तरह यतनापूर्वक जल में वहता हुआ चला जाए।

साधु या साध्वी जल में वहते समय उन्मज्जन-निमज्जन (डुवकी लगाना और वाहर निकलना) भी न करें, और न इस वात का विचार करें कि यह पानी मेरे कानों में, आँखों में, नाक में या मुँह में न प्रवेश कर जाए। विलक्ष वह यतनापूर्वक जल में (समभाव के साथ) वहता जाए।

यदि साधु या साध्वी जल में वहते हुए दुवंलता का अनुभव करे तो शीघ्र ही थोड़ी या समस्त उपिध (उपकरण) का त्याग कर दे, वह गरीरादि पर से भी ममत्व छोड़ दे, उन पर किसी प्रकार की आसक्ति न रखे।

साधु या साध्वी जल में वहते हुए यदि यह जाने कि मैं उपिंध सिहत ही इस जल से पार होकर किनारे पर पहुँच जाऊँगा, तो जब तक शरीर से जल टपकता रहे तथा शरीर गीला रहे, तब तक वह नदी के किनारे पर ही खड़ा रहे।

साधु या साध्वी टपकते हुए या जल से भीगे हुए शरीर को एक वार या वार-वार हाथ से स्पर्श न करे न उसे एक या अधिक वार सहलाए, न उसे एक या अधिक वार घिसे, न उस पर मालिश करे और न ही उवटन की तरह शरीर से मैल उतारे। वह भीगे हुए शरीर और उपिंध को सुखाने के लिए धूप से थोड़ा या अधिक गर्म भी न करे।

जब वह यह जान ले कि अब मेरा शरीर पूरी तरह सूख गया है, उस पर जल की बूँद या जल का लेप भी नहीं रहा है, तभी अपने हाथ से उस सूखे हुए शरीर का स्पर्श करे, उसे सहलाए—यावत्—धूप में खड़ा रहकर उसे थोड़ा या अधिक भी तपावे। तदनन्तर संयमी साधु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

जंघाप्रमाण-जल-पारकरण विधि-

७८५. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में

प्ते जंघासंतारिमे उदगे सिया, से पुव्वामेव ससीसोवरियं कायं पाए य पमज्जेज्जा, से पुन्वामेव एगं पादं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा ततो संजयामेव जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रीएज्जा ।

से भिक्लू वा भिक्लूणी या जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रोयमाणे णो हत्थेण हत्थं वा-जाव-अणासायमाणे ततो संजयामेव जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रीएन्जा।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा जंघासंतारिमे उदए अहारियं रीयमाणे णो सायपिडयाए, णो परिदाहपिडयाए महतिमहा-लयंति उदगंसि कायं विओसेज्जा। ततो संजयामेव जंघा-संतारिमेव उदए अहारियं रीएज्जा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा—पारए सिया उदगाओ तीरं पाउ-णित्तए। ततो संजयामेव उदउल्लेण वा, ससणिद्धेण वा काएण दगतीरए चिट्ठेज्जा ।

से भिक्लू वा भिक्लूणी वा उदउल्लं वा कार्य संसणिद्धं वा कायं णो आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा-जाव-आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा-विगतोदए मे काए छिण्णसिणेहे। तहप्पयारं कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा-जाव-आया-वेज्ज वा पयावेज्ज वा । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० २, सु० ४६३-४९७ नावाविहार-विसयाणो पायि छत्त सुत्ताणि— ७८६. जे मिक्लू अणट्ठाए णावं दुरूहइ दुरूहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णावं किणइ, किणावेइ, कीयं आहट्टू देज्जमाणं दुरुहइ दुरुहंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू णावं पामिच्चइ पामिच्चावेइ पामिच्चं आहट्टू देज्जमाणं दुरुहइ.दुरुहंतं ता साइज्जइ।

जंघा-प्रमाण (जंघा से पार करने योग्य) जल (जलागय या नदी) पड़ता हो तो उसे पार करने के लिए पहले सिर सहित गरीर के ऊपरी भाग से लेकर पैर तक प्रमार्जन करके वह एक पैर को जल में और एक पैर को स्थल में रखकर यतनापूर्वक जंघा से तरणीय जल को भगवान के द्वारा कथित विधि के अनु-सार पार करे।

साधुया साध्वी जंघा से तरणीय जल को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पार करते हुए हाथ से हाथ का - यावत् (जिनाज्ञा) की) अशातना न करते हुए भगवान् द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार यतनापूर्वक उस जंघा-तरणीय जल को पार करे।

साधु या साध्वी जंघा-प्रमाण जल में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार चलते हुए शारीरिक सुख-शान्ति की अपेक्षा से दाह उपशान्त करने के लिए गहरे और विस्तृत जल में प्रवेश न करे और जब उसे यह अनुभव होने लगे कि मैं उपकरणादि सहित जल से पार नहीं हो सकता, तो वह उनका त्याग कर दे। उसके पश्चात् वह यतनापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से उस जंधा-प्रमाण जल को पार करे।

साधु या साध्वी यह जाने कि मैं उपिघ सहित ही जल से पार हो सकता हूँ तो वह उपकरण-सहित पार हो जाए। परन्तु किनारे पर आने के वाद जव तक उसके शरीर से पानी की बूँद टपकती हो, जब तक उसका शरीर जरा सा भी भीगा रहे, तब तक वह जल (नदी) के किनारे ही खड़ा रहे।

साधु या साध्वी जल टपकते हुए या जल से भीगे हुए शरीर को एक वार या वार-वार हाथ से स्पर्श न करे, न उसे एक वार या अधिक वार घिसे—यावत्—भीगे हुए शरीर और उपि को सुखाने के लिए धूप से थोड़ा या अधिक न तपावे।

जब वह यह जान ले कि अब मेरा शरीर पूरी तरह सूख गया है, उस पर जल की व्रदे या जल का लेप भी नहीं रहा है, तभी अपने हाय से उस शरीर का स्पर्श करे, -- यावत् -- धूप में खड़ा रहकर उसे थोड़ा या अधिक तपावे। वाद में वह संयमी साघु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

नौका विहार के प्रायश्चित्त सूत्र—

७८६. जो भिक्षु विना प्रयोजन नाव पर वैठता है, वैठने के लिए कहता है, वैठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाव खरीदता है, खरीदवाता है या खरीदी हुई नाव दे तो उस पर वैठता है, वैठने के लिए कहता है या वैठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाव उधार लेता है, उधार लिवाता है या उधार ली हुई नाव दे तो उस पर वैठता है, वैठने के लिए कहता है या वैठने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्खू णावं परियट्टोइ परियट्टावेइ परियट्टां आहट्टु देज्जमाणं दुरूहइ दुरूहंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खूं णावं अच्छेज्जं अणिसिट्ठं अभिहढं आहट्टु हेज्जमाणं दुरुहइ दुरुहंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्खू यलाओ णावं जले उक्कसावेइ उक्कसावेतं वा साइज्जइ।

जे मिक्सू जलाओ णावं थले उक्कसावेद उक्कसावेतं साइज्जह ।

जे निक्लू पुण्णं णावं उस्सिचइ उस्सिच्चेतं वा साइज्जइ।

जे मिक्तू सण्णं णावं उप्पिलावेद उप्पिलावेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्तू उविद्यं णावं उत्तिगं वा उदगं वा आसिचमाणि वा उवस्विर वा कज्जलावेमाणि पेहाए हत्येण वा पाएण वा असिपत्तेण वा कुसपत्तेण वा मिट्ट्याए वा चेलेण वा पिंडिपिहेइ पिंडिपिहेंतं वा साइज्जइ।

जे निक्लू पढिणावियं कट्टु णावाए दुस्हइ दुस्हंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्कू उड्डगामिणि वा नावं अहोगामिणि वा नावं दुरुहद दुरुहेंतं वा साद्दण्जद ।

जे भिक्तू जोयणवेलागामिणि वा अद्वजोयणवेलागामिणि वा नावं दुरुहद्द दुरुहंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू नावं आकसेइ आकसावेइ, आकसावेंतं वा साइज्जइ।

ने मिक्खू नावं खेनेइ खेनानेइ खेनानेंतं ना साइज्जइ।

जे मिक्कू णार्व रज्जुणा वा कट्ठेण वा कड्डइ कड्डंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू णावं अलित्तएण वा पिष्फिडएण वा वंसेण वा पलेण वा वाहेइ वाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्कू नावाको उदगं भायणेण वा पहिग्गहणेण वा मत्तेण वा नावा उस्सिचणेण वा उस्सिचइ उस्सिचंतं वा साइज्जइ। जो भिक्षु नाव को अदल-वदल करता है, करवाता है और अदल-वदल की हुई नाव दे तो उस पर वैठता है, वैठने के लिए कहता है या वैठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु छीनकर ली हुई, थोड़े समय के लिए लाकर दी हुई नाव पर वैठता है, वैठने के लिए कहता है या वैठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्थल से नाव को जल में उतरवाता है या उतर-वाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु जल से नाव को स्थल पर रखवाता है या रखवाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पानी से पूर्ण भरी नाव को खाली करवाता है, खाली करवाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कीचड़ में फँसी नाव को निकलवाता है, निकलवाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वैंधी हुई नाव में छिद्र से पानी आता हुआ देखकर अथवा गनैः गनैः दूवती हुई देखकर (छिद्र को) हाथ से, पैर से, असीपत्र से, कुसपत्र .से, मिट्टी से या वस्त्र से वन्द करवाता है, वन्द करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाविक बदल करके नाव पर वैठता है, बैठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु उर्ध्वगामिनी नाव पर या अधोगामिनी नाव पर वैठता है या वैठने का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु एक योजन तक प्रवाह के सन्मुख जाने वाली अथवा अर्धयोजन तक प्रवाह में नीचे की ओर जाने वाली नाव पर बैठता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाव को श्वींचता है, खिचवाता है और ख़ींचने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाव को खेता है, खिवाता है और खेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाव को रज्जु से या काष्ट से निकालता है, निकलवाता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (नाव को) नौका दंड से, नौका चलाने के उपकरण से, वाँस से या वल्ले से चलाता है, चलाने को कहता है, चलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु नाव में से भाजन द्वारा, पात्र द्वारा या वर्तन द्वारा पानी निकालता है, निकलवाता है या निकालने वाले का अनु-मोदन करता है। जे भिरखू नावं उत्तिगेण उदगं आसवसाणं उवरूवीर कज्जल-माणं पलोय हत्थेण वा पाएण वा आसत्थपत्तेण वा कुसपत्तेण वा मट्टियाए वा चेलकण्णेण वा पिडपेहेइ पडिपेहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिन्लू णावागओ णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णावागओ जलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेति, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्लू णावागओ पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पंडिग्गाहेइ, पंडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णावागओ थलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पिडम्माहेइ, पिडम्माहेतं वा साइज्जइ ।

िज भिक्लू जलगओ णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पिंडग्गाहेति, पिंडग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्कू जलगओ जलगयस्त असणं वा-जाव-साइमं वा पिंडग्गाहेइ, पिंडग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू जलगओ पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू जलगओ थलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।]

िज भिक्खु पंकगओ णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पंकगओ जलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू पंकगओ, पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जो भिक्षु नाव के छिद्र में से पानी आने पर नाव को डूवती हुई देखकर हाथ से, पैर से, असीपत्र के पत्ते से, कुस के पत्ते से, मिट्टी से और वस्त्र खण्ड से (छेद को) वन्द करता है, करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नाव में वैठा है और नाव में ही वैठने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु नाव में वैठा है और जल में खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु नाव में बैठा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु नाव में बैठा है और जमीन पर खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

(जो भिक्षु जल में खड़ा है और नाव में ही बैठने वाले से अग्रन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु जल में खड़ा है और जल में खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु जल में खड़ा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु जल में खड़ा है और जमीन पर खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।)

(जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और नाव में ही वैठने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और जल में खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। जे भिक्कू पंकगको यलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

[जे भिक्खू थलगको णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे निक्खू थलगओ जलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू यलगओ पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पढिग्गाहेइ, पढिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्लू थलगओ थलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पढिग्गाहेइ, पढिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।]

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाजम्मासियं परिहारद्वाणं जग्घाइयं ।
—नि॰ उ० १८, सु० १-२३

जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और जमीन पर खड़े रहने वाले से अजन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।)

(जो भिक्षु स्थल पर खड़ा है और नाव में वैठने वाले से अजन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्थल पर खड़ा है और जल में खड़े रहने वाले से अणन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष स्थल पर खड़ा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले से अणन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्थल पर खड़ा है और स्थल पर खड़े रहने वाले से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है लेने वाले का अनुमोदन करता है।)

उसे चातुर्मासिक उद्देशातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) स्राता है।

#### ॥ ईर्यासमिति प्रकरण समाप्त ॥



# भाषासमिति

#### विधिकल्प-9

तिकालिय तित्थयरेहि चत्तारि भासा परूविया-

७८७. अह भिक्तू जाणेज्जा चत्तारि भासज्जायाइं, तं जहा-सच्चमेगं पढमं भासजातं, बीयं मोसं, तितयं सच्चा मोसं, जं णेव सच्चं णेव मोसं, णेव सच्चामोसं, असच्चामोसं णामं तं चउत्थं भासज्जातं ।

से बेमि—जे य अतीता, जे य पडुपण्णा, जे य अणागया अरहंता भगवंती सब्वे ते एताणि चेव चत्तारि भासज्जाताइं भासिसु वा, भासिति वा, भासिस्संति वा, पण्णवेति वा, पण्णविस्संति वा।

सन्बाइं च णं एयाणि अचित्ताणि वण्णमंताणि, गंधमंताणि, रसमंताणि, फासमंताणि चयोवचइयाइं विप्परिणामधम्माइं भवंति ति अक्खाताई।

—आ० सु० २, अ० ४, उ० १, सु० ५२२

विवेगेण भासमाणी आराहगो, अविवेगेण भासमाणो विराहगो—

७८८ स वक्कसुद्धि समुपेहिया मुणी,

गिरं च दुटुं परिवज्जए सया।

मियं अदुट्ट अणुवीई भासए,

> सयाणमज्झे लहई पसंसणं ॥

भासाए दोसे य गुणे य जाणिया,

तीसे य दुट्टे परिवज्जए सया।

छसु संजए सामणिए सया जए,

वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं।।

परिक्लभासी सुसमाहिइंदिए,

> चउक्कसायावगए अणिस्सिए।

निद्धुणे धुन्नमलं पुरेकडं,

आराहए लोगमिणं तहा परं॥

---दस. अ. ७, गा. ५५-५७

त्रैकालिक तीर्थंकरों ने चार प्रकार की भाषा प्ररूपी है— ७८७. साधु को भाषा के चार प्रकार जान लेने चाहिए। वे इस प्रकार हैं-- १. सत्या, २. मृपा, ३. सत्यामृपा और जो न सत्या है, न अयत्या है और न ही सत्यामृपा है वह, ४. असत्यामृपा (व्यवहार भाषा) नाम का चीथा भाषाजात है।

जो में यह कहता हूँ उसे भूतकाल में जितने भी तीयंकर भगवान् हो चुके हैं, वर्तमान में भी तीर्यंकर भगवान् हैं और भविष्य में जो भी तीर्थंकर भगवान् होंगे, उन सवने इन्हीं चार प्रकार की भाषाओं का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन करते हैं और प्रतिपादन करेंगे अथवा उन्होंने प्ररूपण किया है, प्ररूपण करते हैं और प्ररूपण करेंगे।

तथा यह भी उन्होंने प्रतिपादन किया है कि ये सब भाषा द्रव्य (भाषा के पुद्गल) अचित्त हैं, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले हैं तथा चय-उपचय (वृद्धि ह्नास अथवा मिलने-विछ्डने) वाले एवं विविध प्रकार के परिणमन धर्म वाले हैं।

विवेक पूर्वक बोलने वाला आराधक, अविवेक से बोलने वाला विराधक—

७८८. वह मुनि वाक्य-शुद्धि को भली-भाँति समझ कर दोपयुक्त वाणी का प्रयोग न करे। सोच विचार कर मित और दोपरहित वाणी वोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा को प्राप्त होता है।

भाषा के दोयों और गुणों को जानकर दोपपूर्ण भाषा को सदा वर्जने वाला, छह जीवनिकाय के प्रति संयत, श्रामण्य में सदा सावधान रहने वाला प्रवुद्ध भिक्षु हित और मौलिक वचन वोले।

गुण-दोष को परख कर बोलने वाला, सुसमाहित-इन्द्रिय वोला, चार कषायों से रहित, अनिश्रित (तटस्य) भिक्षू पूर्वकृत पाप-मल को नष्ट कर वर्तमान तथा भावी लोक की आराधना करता है।

<sup>(</sup>क) चत्तारि भासाजाता पन्नत्ता, तं जहा-सच्चमेगं भासज्जातं वितियं मोसं तितयं सच्चमोसं, चउत्थं असच्चमोसं।

<sup>(</sup>ख) पण्ण. प. ११, सु. ८७०।

<sup>(</sup>ग) पण्णा. प. ११, सु. ८६८।

प०-इन्चेयाइं भंते ! चत्तारि भासाज्जायाइं भासमाणे कि आराहए विराहए ?

उ०—गोयमा ! इच्चेयाइं चत्तारि भासज्जायाइं आउत्तं भासमाणे आराहए, णो विराहए। तेणं परं अस्तंजयाऽविरयाऽपडिहयाऽपच्चक्लाय पाव-

कम्मे सच्चं वा भासं भासंतो मोसं वा सच्चामोसं वा असच्चामोसं वा भासं भासमाणे णो आराहए, विराहए। —पण्ण. प. ११, सु. ८९६

#### भासाए भेयप्पभेया-

७८१. प० -- कतिविहा णं भंते ! भासा पण्णता ?

उ॰--गोयमा ! दुविहा भासा पण्णता । तं जहा--पज्जितिया य, अपज्जितिया य ।

प०--पज्जित्तया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णता ?

उ०-गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता ।

तं जहा-सच्चा य, मोसा य।

प०-सच्चा णं भंते ! भासा पज्जित्तया कतिविहा पण्णता ?

ड०—गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा—

१. जणवयसच्चा, २. सम्मत्तसच्चा, ३. ठवणासच्चा,

४. णामसच्चा, ५. रूवसच्चा, ६ पहुच्चसच्चा,

७. ववहारसच्चा, ८. भावसच्चा, ९. जोगसच्चा,

१० ओवम्मसच्चा ।

प०-मोसा णं भंते ! भासा पज्जित्तिया कतिविहा पण्णता ?

उ०-गोयमा ! दसविहा पण्णता। तं जहा-

१. कोहणिस्सिया, २. माणणिस्सिया, ३. माया-णिस्सिया, ४. लोभणिस्सिया, ५. पेज्जणिस्सिया, ६. दोसणिस्सिया, ७. हासणिस्सिया, ८. भयणिस्सिया

E. अक्लाइयाणिस्सिया, १०. उवघायणिस्सिया ।

प०--अपज्जित्तया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णता ?

प्र०—भगवन् ! इन चारों भाषा-प्रकारों को वोलता हुआ (जीव) आराधक होता है अथवा विराधक ?

उ०-गौतम ! इन चारों प्रकार की भाषाओं को उपयोग-पूर्वक वोलने वाला आराधक होता है, विराधक नहीं।

उससे पर (अर्थात् विना उपयोग के वोलने वाला) जो असंयत, अविरत, पापकर्म का प्रतिघात और प्रत्याख्यान न करने वाला सत्यभाषा, मृषाभाषा, सत्यामृषा और असत्यामृषा भाषा वोलता हुआ (व्यक्ति) आराधक नहीं है, विराधक है।

भाषा के भेद-प्रभेद -

७८९. प्र०-भगवन् ! भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! भाषा दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है — पर्याप्तिका और अपर्याप्तिका।

प्र०—भगवन् ! पर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०-गौतम ! पर्याप्तिका भाषा दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है-

सत्या और मृपा ।

प्रo-भगवन् ! सत्या-पर्याप्तिका भाषा कितंने प्रकार की कही गई है ?

ज॰—गौतम ! वह दस प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है—

१. जनपदसत्या, २. सम्मतसत्या, ३. स्थापनासत्या, ४. नामसत्या. ५. रूपसत्या ६. प्रतीत्यसत्या, ७. व्यवहारसत्या, इ. भावसत्या, ६. योगसत्या और १०. औपम्यसत्या।

प्रo-भगवन् ! मृषा-पर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०-गौतम ! (वह) दस प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है-

१. क्रोधर्निःसृता, २. माननिःसृता, ३. मायानिःसृता, ४. लोभनिःसृता, ५. प्रेयनिःसृता (रागनिःसृता), ६. होष निःसृता, ७. हास्य निःसृता, ८. भय निःसृता, ६. आख्यायिका निःसृता और १०. उपघात निःसृता ।

प्र०—भगवन् ! अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०-गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा---

सच्चामोसा य, असच्चामोसा य ।

प० - सच्चामोसा णं भंते ! भासा अपन्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ?

उ०-गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा-

१. उप्पण्णमिस्सिया, २. विगयमिस्सिया, ३. उप्पण्ण-विगयमिस्सिया, ४. जीवमिस्सिया, ५. अजीवमिस्सिया ६. जीवाजीवमिस्सिया, ७. अणंतमिस्सिया, ८. परित्त-मिस्सिया, ६. अद्धामिस्सिया, १०. अद्धद्धामिस्सिया।

प०-असच्चामोसा णं भंते ! भासा अपज्जित्तया कतिविहा पण्णत्ता ?

उ०-गोयमा ! दुवालसविहा पण्णत्ता, तं जहा---

१. आमंतणि, २. याऽऽणमणि, ३. जायणि, ४. तह पुच्छणि, ५. य पण्णवणी । ६. पच्चक्खाणी भासा, ७. भासा इच्छाणुलोमा य, ८. अणभिग्गहिया भासा, ६. भासा य अभिगाहम्मि बोद्धव्वा । १०. संसय-करणी भासा, ११. बीयडा, १२. अन्वोयडा चेव ॥

---पण्ण. प. ११, स्. ५६०-५६६

उ०-गौतम ! (वह) दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है---

सत्यामृपा और असत्यामृपा ।

प्र - भगवन् ! सत्यामृपा-अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०-गौतम ! वह दस प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है —

१. उत्पन्नमिश्रिता, २. विगतमिश्रिता, ३. उत्पन्न-विगत-मिश्रिता, ४. जीवमिश्रिता, ५. अजीविमश्रिता, ६. जीवाजीव-मिश्रिता, ७. अनन्तमिश्रिता, ८. परित्त (प्रत्येक) मिश्रिता, ६. अद्वामिश्रिता और १०. अद्वद्वामिश्रिता ।

प्र०-भगवन् ! असत्यामृपा-अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है?

उ० - गौतम ! (वह) बारह प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है—

१. आमंत्रणी भाषा, २. आज्ञापनी भाषा, ३. याचनी भाषा, ४. पृच्छनी भाषा, ५. प्रज्ञापनी भाषा, ६. प्रत्याख्यानी भाषा, ७. इच्छानुलोमा भाषा, ८. अनिभगृहीता भाषा, ६. अभिगृहीता भाषा, १०. संशयकरणी भाषा, ११ व्याकृता भाषा और १२. अव्याकृता भाषा ।

#### विधिकल्प----२

## एगवयणविवक्खा---

७६०. प०-अह भंते ! मणुस्से, महिसे, आसे, हत्थी, सीहे, वग्घे, वगे, दोविए, अच्छे, तरच्छे, परस्सरे, रासभे, सियाले, विराले, सुणए, कोलसुणए, कोक्कंतिए, ससए, चित्तए, चिल्ललए, जे यावऽण्णे तहप्पगारा संव्वा सा एगवयू ?

उ० — हंता गोयमा! मणुस्से-जाव-चिल्ललगा जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्वा सा एगवयू।

—-पण्ण- प. ११, सु. ८४६

#### एकवचन विवक्षा—

७६०. प्र० — भगवन् ! मनुष्य, महिष (भैंसा), अञ्व, हाथी, सिंह, व्याघ्र, वृक (भेड़िया), द्वीपिक (दीपड़ा), ऋक्ष (रीछ= भालू), तरक्ष, पाराशर (गैंडा), रासभ (गधा), सियार, विडाल (विलाव), शुनक (कुत्ता = श्वान), कोलशुनक (शिकारी कुत्ता) कोकन्तिक (लोमड़ी), शशक (खरगोश), चीता और चिल्ललक (वन्य हिंस्र पशु) ये और इसी प्रकार के जो (जितने) भी अन्य जीव हैं, क्या वे सब एकवचन हैं ?

उ० - हाँ, गौतम ! मनुष्य-यावत्-चिल्ललक तथा ये और अन्य जितने भी इसी प्रकार के प्राणी हैं, वे सव एकवचन हैं।

#### वहुवयणविवक्खा---

७६१. प० — अह भंते ! मणुस्सा-जाव-चिल्ललगा जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्या सा बहुवयू ?

उ०-हंता गोयमा! मणुस्ता-जाव-चिल्ललगा सच्या सा चट्टवयू। --- पण्य- प. ११, सु. ८५०

#### इत्यिलिगसद्दा--

७६२. र०—अह मते ! मणुस्ती. महिसी, वतवा, हित्यणिया, सीही. वन्घी, यगी, दीविया. अच्छी, तरच्छी, परस्तरी. रासभी. सियाली, विराली, मुणिया, फोल-सुणिया, योवगंतिया, ससिया, चित्तिया. चिल्नि-तिया. जा यावञ्जा तह्त्वगारा सच्या सा इत्वियपू ?

> म॰—हंता गोयमा ! मणुस्ती-जाव-चित्त्वतिया जा यावज्जा तह्यगारा मच्चा सा इत्यिययू ।

---पन्न- प. ११, मु. ५४१

#### पुल्लिगमहा—

७६३. प॰-अह भंते ! मजुरसे-जाय-सिल्लमए जे यायज्ने तहप्प-गारा भव्या सा पुनवयू ?

तः —हंता गौयमा ! मणुसी-जाय-चिल्ललए जे यावज्णे तहल्यगारा सच्या सा पुमवयू ।

---पण्यः पः ११, सुः ५५२

#### णपु सगितगराहा—

७६४. पर अह मंते ! गंसं गंमीयं परिमंडलं सेलं यूमं जालं यालं तारं रूवं अन्छि पत्वं गुटं पडमं दुदं दिह्यं णयणीयं आमणं स्वणं भवणं विमाणं छतं चामरं भिगारं अंगणं निरंगणं आमरणं रवणं जे यावडण्णे सहत्यगारा सच्चं तं णपुंसगवयू ?

> उ०--हंता गीयमा ! णंसं-जाय-रयणं जे यायडण्णे तहप्प-गारा सध्यं तं णपुसंगवयू ।

> > --पण्या० प० ११, मु० ८५३

क्षाराहणी भाषा—

७८५. प०--अह मंते । 9ष्टवीति हत्यीवयू आउ ति पुमवयू धण्णे

#### वहुवचन विवक्षा-

७६१. भगवन् ! मनुष्यों (बहुत से मनुष्य) से (लेकर)—यावत्— बहुत चिल्ललक तथा ये और इसी प्रकार के जो अन्य प्राणी हैं वे सब क्या बहुवचन हैं?

उ॰—हाँ गौतम ! मनुष्यों (बहुत से मनुष्य) से लेकर
- यावत्—बहुत चिल्ललक तक तथा अन्य इसी प्रकार के प्राणी
ये सब बहुवचन हैं।

#### स्त्रीलिंग शब्द-

७६२. प्र०—भगवन् ! मानुपी (स्त्री), महिपी (भैंस), वडवा (घोड़ी), हस्तिनी (हथिनी), सिही (सिहनी), ब्याघ्री, वृकी (भेड़िनी), द्वीपिनी, रीछनी, तरक्षी, पराणरा (गैंडी), रासभी (गधी), शृगाली (सियारनी), विल्ली, कुत्ती, णिकारी कुत्ती, कोकन्तिका (लोमड़ी), णणकी (खरगोजनी), चित्रकी (चित्ती), विल्लिका ये और अन्य इसी प्रकार के (स्त्रीजाति विणिष्ट) जो भी (जीय) हैं, पया वे सब स्त्रीवचन हैं ?

उ॰—हाँ, गीतम ! मानुपी से (लेकर)—यावत्—चिल्ल-लिका तक तथा ये और अन्य इसी प्रकार के जो भी (जीव) हैं, ये सब स्त्रीवचन हैं।

#### पुल्लिग शब्द—

७६३. प्र०—भगवन् ! मनुष्य से लेकर—यावत्—चिल्ललक तक तथा जो अन्य भी इसी प्रकार के प्राणी नर जीव हैं, क्या वे सव पुरुषवचन (पुल्लिंग) हैं ?

उ० - हो गीतम ! मनुष्य से लेकर - यावत् - चिल्ललक तक तया जो अन्य भी इसी प्रकार के प्राणी नर-जीव हैं, वे सब पुरुषवचन (पुल्लिंग) हैं।

#### नपु'सकलिंग शब्द-

७६४ प्र० — भगवन् ! कास्य (कांसा), कंसोल (कसोल), परि-मण्डल, भैल, स्तूप, जाल, स्थाल, तार, रूप, नेन्न, पर्व (पोर), गुण्ड, पद्म, दूध, दही, मक्खन, आसन, भयन, भवन, विमान, छत्र, चामर, भृंगार, आंगन, निरंगन (निरंजन), आभूपण और रत्न ये और इसी प्रकार के अन्य जितने भी शब्द हैं, वे सब क्या (प्रामृत भाषानुसार) नपुंसक बचन (नपुंसक लिंग) हैं ?

ड॰-हाँ, गीतम ! कांस्य-यावत् -रत्न तथा इसी प्रशार के अन्य जितने भी शब्द हैं, वे सब नपुंसक वचन हैं।

#### बाराधनी भाषा—

७६५. प्रव --- भगवन् ! पृथ्वी यह णव्य स्त्रीवयम हैं, पानी यह

ति णपुंसगवयू, पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ॰—हंता गोयमा ! पुढिव त्ति इत्थिवयू, आउ त्ति पुमवयू, धण्णे त्ति णपुंसगवयू, पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प॰—अह भंते ! पुढवीति इत्थिआणमणी, आउ त्ति पुम-आणमणी, धण्णे त्ति नपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ॰—हंता गोयमा ! पुढवी ति इत्यिआणममी, आउ ति पुमआणमणी, धण्णे ति णपुंसगआणमणी, पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प॰ अह भंते ! पुढवीति इत्यिपण्णवणी, आउ त्ति पुमपण्ण-वणी, धण्णे त्ति णपु तगपण्णवणी आराहणी णं एसा भासा ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! पुढवीति इत्थिपण्णवणी, आउ ति पुम-पण्णवणी, धण्णे ति णपुंसगपण्णवणी आराहणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०-इन्चेवं मंते ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा, णपु सग-वयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

ज॰—हंता गोयमा ! इत्थिवयणं वा, पुमवयणं वा, णपु सग-वयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा । ——पण्ण० प० ११, सु० ८५४-८५७

ओहारिणी भासा—

७६६. प०-से णूणं भंते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा ?

चितेमीति ओहारिणी भासा ?

अह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? अह चितेमीति ओहारिणी भासा ?

तह मण्णामीति ओहारिणी भासा ?

तह चितेमीति ओहारिणी भासा ?

शब्द पुरुष वचन है और धान्य, यह गब्द नपुंसक वचन है, क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हाँ, गीतमं! पृथ्वी, यह णव्द स्त्रीवचन है, पानी, यह (प्राकृत में) पुरुपवचन है और धान्य, यह णव्द न्पुंसकवचन है। या भाषा प्रज्ञापनी है, यह भाषा मृषा नहीं है।

प्र०—भगवन् ! पृथ्वी, यह भाषा स्ती-आज्ञापनी है, अप्, यह भाषा पुरुष-आज्ञापनी है और धान्य, यह भाषा नपुंनक- आज्ञापनी है, क्या यह भाषा प्रजापनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

ड॰—हाँ, गीतम ! पृथ्वी, यह स्त्री-आज्ञापनी भाषा है, अप्, यह पुरुष-आज्ञापनी भाषा है और धान्य, यह नपुंसक-आज्ञापनी भःषा है, यह भाषा प्रज्ञापनी हं, यह भाषा मृषा नहीं है।

प्र०-भगवन् ! पृथ्वी, यह स्त्री-प्रज्ञापनी भाषा है, अप्, यह पुरुष-प्रज्ञापनी भाषा है और धान्य, यह नपुं नक-प्रज्ञापनी भाषा है, क्या यह भाषा आराधनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०-—हाँ, गौतम ! पृथ्वी, यह स्त्री-प्रज्ञापनी (भाषा) है, अप्, यह पुरुष-प्रज्ञापनी (भाषा) है और धान्य, यह नपुंचक-प्रज्ञापनी भाषा है, यह भाषा आराधनी है। यह भाषा मृषा नहीं है।

प्र०-भगवन् ! इसी प्रकार स्त्रीयचन या पुरुपवचन अथवा नपुंसकवचन बोलते हुए (व्यक्ति की) क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ॰—हाँ, गौतम ! स्त्रीवचन, पुरुपवचन अथवा नपुंसक-वचन बोलते हुए (व्यक्ति की) यह भाषा प्रज्ञापनी है, यह भाषा मृषा नहीं है ।

अवद्यारिणी भाषा-

७६६. प्र०-भगवन् ! क्या में ऐसा मानूँ कि भाषा अवधारिणी (पदार्थ का अवधारण-अववोध कराने वाली) है ?

क्या में (युक्ति से) ऐमा चिन्तन करूँ कि भाषा अवधारिणी हैं?

(भगवन्) क्या मैं ऐसा मानूं कि भाषा अवधारिणी है ?

क्या में (युक्ति द्वारा) ऐसा चिन्तन करूँ कि भाषा अव-

(भगवन् पहले मैं जिस प्रकार मानता था) उसी प्रकार (अव भी) ऐसा मानूँ कि भाषा अवधारिणी है ?

तथा उसी प्रकार में (युक्ति से) ऐसा निश्चय करूं कि भाषा अवधारिणी हैं।?

उ०-हंता गोयमा ! मण्णामीति ओहारिणी भासा,

चितेमीति ओहारिणी भासा,

अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, अह चितेमीति ओहारिणी भासा,

तह मण्णामीति ओहारिणी भासा, तह चितेमीति ओहारिणी भासा।

- प॰---ओहारिणी णं भंते ! भासा कि सच्चा, मोसा, सच्चामोसा, असच्चामोसा ?
- उ॰--गोयमा ! सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चामोसा, सिय असच्चामोसा ।
- प॰—से कणहुं णं मंते ! एवं वुच्चित—''ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चामोसा, सिय असच्चामोसा ?''
- उ०—गोयमा ! (१) आराहणी सच्चा, (२) विराहणी मोसा, (३) आराहणविराहणी सच्चामोसा, (४) जा णेव आराहणी णेव विराहणी णेव आराहणविराहणी असच्चामोसा णाम सा चउत्थी भासा ।

से तेणहुं गोयमा ! एवं वुच्चइ——''ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चामोसा, सिय असच्चामोसा।''

---पन्न० प० ११, सु० ६३०-६३१

#### प्रणवणी भासा-

७६७. प० — अह भंते ! गाओ मिया पसू पक्ली पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

- उ० हंता गोयमा ! गाओ मिया पसू पक्ली पण्णवणी णं एसा भासा ण एसा भासा मोसा ।
- प॰—अह भंते ! जा य इत्थिवयू, जा य पुमवयू, जा य जपुंसगवयू प॰जवणी जं एसा मासा ? ज एसा मासा मोसा ?

च०--हाँ, गौतम ! (तुम्हारा मनन-चिन्तन सत्य है।) तुम मानते हो कि भाषा अवधारिणी है।

तुम (युक्ति से) चिन्तन करते (सोचते) हो कि भाषा अव-धारिणी है।

इसके पश्चात् भी तुम मानो कि भाषा अवधारिणी है, अव तुम (नि:सन्देह होकर) चिन्तन करो कि भाषा अव-धारिणी है,

तुम्हारा जानना और सोचना यथार्थ और निर्दोप है। (अतएव) तुम उसी प्रकार (पूर्वमनवत्) मानो कि भाषा अवधारिणी है तथा उसी प्रकार (पूर्वचिन्तनवत्) सोचो कि भाषा अवधारिणी है।

प्र०—भगवन् ! अवधारिणी भाषा क्या सत्य है, मृपा (असत्य) है, सत्यामृपा (मिश्र) है, अथवा असत्यामृपा (न सत्य, न असत्य) है ?

उ॰—गीतम ! वह (अवधारिणी भाषा) कदाचित् सत्य होती है, कदाचित् मृषा होती है, कदाचित् सत्यामृषा होती है और कदाचित् असत्यामृषा (भी) होती हैं।

प्र०—भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहते हैं कि अवधारिणी भाषा कदाचित् सत्य, कदाचित् मृषा, कदाचित् सत्यामृषा और कदाचित् असत्यामृषा (भी) होती है ?

उ॰—गीतम ! जो १. आराधनी भाषा है, वह सत्य है, जो २. विराधनी भाषा है, वह मृषा है, जो ३. आराधनी-विराधनी (उभयारूप भाषा है, वह) सत्यामृषा है और जो ४. न तो आराधनी भाषा है, न विराधनी है और न ही आराधनी-विराधनी है, वह चौथी असत्यामृषा नाम की भाषा है।

हे गीतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि अवधारिणी भाषा कदाचित् सत्य, कदाचित् मृषा, कदाचित् सत्यामृषा और कदाचित् असत्यामृषा होती है।

#### प्रज्ञापनी भाषा-

७६७. प्र०—भगवन् ! अव यह वताइए कि गायें मृग पशु और पक्षी क्या यह भाषा प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा तो नहीं है ?

जि॰—हाँ, गीतम ! गायें मृग पशु और पक्षी यह इस प्रकार की भाषा प्रज्ञापनी है। यह भाषा मृषा नहीं है।

प्र0—भगवन्! इसके पश्चात् यह प्रश्न है कि यह जो स्त्रीवचन है और जो पुरुपवचन है अथवा जो नपुंसकवचन है, क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है? यह भाषा मृषा तो नहीं है?

- ड॰—हंता गोयमा ! जा य इत्थिवयू, जा य पुमवयू, जा य णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा, ग एसा भासा मोसा ।
- प॰—अह मंते ! जा य इत्यिआणमणी, जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?
- ड॰—हंता गौयमा! जा य इत्यिआणमणी, जा य पुम-आणमणी, जा य णपुंसगआणमणी, पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसो ।
- प॰ अहे मंते ! जा य इत्यीपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, जा य णपुंसगपण्णवणी, पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?
- उ० हंता गोयमा ! जा य इत्थीपण्णवणी, जा य पुमपण्ण-वणी, जा य पण्णवणी णपुंसनपण्णवणी, णं एसा भासा, णांपुसा भासा मोसा ।
- प० अह भंते ! जा जातीति इत्थिवयू जाईति पुमवयू जातीति णपु'सगवयू पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?
- ड॰—हंता गोयमा ! जातीति इत्यिवयू, जातीति पुमवयू, जातीति णपुंसगवयू, पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।
- प० अह भंते ! जाईति इत्थिआणमणी, जाईति पुमआण-मणी, जाईति णपुंसगाआणमणी, पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा भोसा ?
- उ॰—हंता गोयमा ! जातीति इत्योक्षाणमणी, जातीति पुमक्षाणमणी, जातीति णपु सगाणमणी, पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।
- प॰—अह भ'ते ! जातीति इत्थिपण्णवणी, जातीति पुमपण्ण-वणी, जातीति णपुंसगपण्णवणी, पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?
- उ॰—हंता गोयमा ! जातीति इत्यिपण्णवणी, जातीति पुम-पण्णवणी, जातीति णपुंसगपण्णवणी, पण्णवणी णं एसा मासा, ण एसा मासा मोसा ।
  - —पण्ण० प० ११, सु० ८३२ से ८३८

उ०—हां, गौतम ! यह जो स्त्रीवचन है और जो पुरुपवचन है अथवा जो नपुंसकवचन है, यह भाषा प्रज्ञापनी है और यह भाषा मृषा नहीं है।

प्र०-भगवन् ! यह जो स्त्री-आज्ञापनी है और जो पुरुष-आज्ञापनी है अथवा जो नपुंसक-आज्ञापनी है, क्या यह प्रजापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हां, गीतम ! यह जो स्त्री-आज्ञापनी है और जो पुरुष-आज्ञापनी है अथवा जो नपुंसक-आज्ञापनी है, यह भाषा प्रज्ञापनी है। यह भाषा मृषा नहीं है।

प्र०—भगवन् ! यह जो स्त्री-प्रज्ञापनी हं और जो पुरुष-प्रज्ञापनी है अथवा जो नपुंसक-प्रज्ञापनी है, क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

ड०—हाँ, गौतम ! यह जो स्त्री-प्रज्ञापनो है और जो पुरुष-प्रज्ञापनी है अयवा जो नपुंसक-प्रज्ञापनी है, यह प्रज्ञापनी भाषा है और यह भाषा मृषा नहीं है।

प्रवचन है और जाति में स्त्रीवचन है, जाति में पुरुपवचन है और जाति में न्युंसकवचन है क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

ड॰—हाँ, गौतम ! जो जाति में स्त्रीवचन, जाति में पुरुष-वचन है अथवा जाति में नपुंसकवचन है, यह प्रज्ञापनी भाषा है और यह भाषा मृषा नहीं है।

प्र०—भगवन् ! अव प्रश्न यह है कि जाति में जो स्त्री-आज्ञापनी है, जाति में जो पुरुप-आज्ञापनी है अथवा जाति में नपुंसक-आज्ञापनी है, क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

ज॰—हाँ गौतम ! जाति में जो स्त्री-आज्ञापनी है, जाति में जो पुरुष-आज्ञापनी है या जाति में जो नपुं सक-आज्ञापनी है, यह प्रज्ञापनी भागा है और यह भाषा मृषा (असत्य) नहीं है।

प्र० - भगवन् ! इसके अनन्तर प्रजन है - जो जाति में स्त्री-प्रज्ञापनी है, जाति में पुरुष-प्रज्ञापनी है अथवा जाति में नपुंसक-प्रज्ञापनी है, क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है ? यह भाषा मृषा तो नहीं है ?

उ० हाँ गौतम ! जो जाति में स्त्रो-प्रज्ञापनी है, जाति में पुरुष-प्रज्ञापनी है अथवा जाति में नपुंसक-प्रज्ञापनी है, यह प्रज्ञापनी भाषा है और यह भाषा मृषा नहीं है।

## मंदकुमाराईणं भासावोहो-

७६८. प० — अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ बुयमाणे — "अहमेसे बुयामि, अहमेसे बुयामीति ?"

उ०-गोयसा ! णो इणहु समह्रे, णडण्णत्य सण्णिणो ।

प॰—अह भंते ! मंदफुमारए वा मंदफुमारिया वा जाणित अःहारमाहारेमाणे—"अहमेसे आहारमाहारेमि, अह-मेसे आहारमाहारेमि त्ति ?"

उ०-गोयमा ! णो इणहें समहे, णडण्णत्य सण्णिणो ।

प॰ अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणित—''अयं मे अम्मापियरो अयं मे अम्मा- पियरो ?''

उ॰--गोवमा ! णो इणहे समहे, णडण्णत्य सण्णिणो ।

प॰—अह भंते ! मंदकुमारए या मंदकुमारिया या जाणित—"अयं मे अतिराउले अयं मे अतिराउले क्ति ?"

उ०-गोयमा ! णो इणहु समह्ने, णाज्णत्य सण्णिणो ।

प॰—अह भंते ! मंदकुमारए या मंदकुमारिया वा जाणित— ''अयं मे भट्टिदारए अयं मे भट्टिदारए त्ति ?''

उ०-गोयमा ! णो इणत्ठे समट्ठे, णडण्णत्य सण्णिणो ।

प॰—अह भंते ! उट्टो, गोणे, खरे, घोटए, अए, एलए जाणित नुयमाणे—"अहमेसे चुयामि अहमेसे चुयामि ति ?"

उ॰--गीयमा ! जो इजट्ठे समट्ठे, जडज्जस्य सिज्जिनो ।

प॰---अह भंते ! जट्टे--जाव-एलए जाणित आहारेमाणे--''अहमेसे आहारेमि अहमेसे आहारेमि ति ?"

उ॰-गोयमा ! णो इणट्ठे समर्ठे, णऽण्णत्य सण्णिणो ।

प॰—अह भंते ! उट्टे-जाव-एलए जाणति "अयं मे अम्मा-पियरो अयं मे अम्मापियरो" ति ?

उ०-गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्य सण्णिणो ।

प॰—अह भंते ! उट्टो-जाव-एलए जाणित ''अयं मे अति। राउले अयं मे अतिराउले त्ति ?''

उ०-गीयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्य सिण्णणो ।

मन्दकुमारादि की भाषा आदि का वोध-

७६८. भगवन् ! अव प्रश्न यह है कि क्या मन्दकुमार (अवोध ] शिशु) अथवा मन्दकुमारिका (अवोध वालिका) वोलती हुई ऐसा जा ती है कि मैं वोल रही हुँ ?

ड॰—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी (अव-धिज्ञानी, जातिस्मरण वाले) के ।

प्र - भगवन् ! क्या मन्दकुमार अथवा मन्दकुमारिका आहार करती हुई जानती है कि मैं इस आहार को करती हूँ ?

उ॰-गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संजी के ।

प्र - भगवन् ! क्या मन्दकुमार अथवा मन्दकुमारिका यह जानती है कि ये मेरे माता-पिता हैं ?

उ०-गीतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र०-भगवन् ! मन्दकुमार अथवा मन्दकुमारिका क्या यह जानती है कि यह मेरे स्त्रामी (अधिराज) का घर (कुल) है ?

च ॰ — गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य) नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र - भगवन् ! क्या मन्दकुमार या मन्दकुमारिका यह जानती है कि यह मेरे भर्ता का पुत्र है ?

उ॰--गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, संज्ञी को छोड़कर।

प्र०-भगवन् ! इसके पश्चात् प्रश्न है कि ऊंट, बैल, गधा, घोड़ा, बकरा और एलक (भेड़) (इनमें से प्रत्येक) क्या बोलता हुआ यह जानता है। के मैं यह बोल रहा हूं ?

उ०-गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के।

प्र०—भगवन् ! ऊँट—यावत्—भेड़ तक (इनमें से प्रत्येक) आहार करता हुआ यह जानता है कि मैं यह आहार कर रहा हूँ ?

उ --- गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र • भगवन् ! कॅट - यावत् - भेड़ क्या यह जानता हैं कि ये भेरे माता-पिता हैं ?

उ॰--गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हैं। सिवाय संज्ञी के।

प्र०—भगवन् ! ऊँट—यावत्—भेड़ क्या यह जानता हैं कि यह मेरे स्वामी का घर है ?

च ज्नातम ! संज्ञी को छोड़कर, यह अर्थ समर्थ (शक्य) नहीं है। प॰ --- अह भंते ! उट्टे-जाव-एलए जाणित 'अयं मे भट्टि-दारए अयं मे भट्टिदारए" ति ?

उ०-गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, ण्डण्णत्य सण्णिणो । —पन्न० प० ११, सु० ८३६ से ८४८

सोडस वयण विवेगो-

७६६. अणूवीयि णिट्ठाभासी समिताए संजते भासं भासेज्जा, तं जहा-

(१) एगवयणं, (२) दुवयणं, (३) बहुवयणं, (४) इत्यी-वयणं, (१) पुरिसवयणं, (६) णपुंसगवयणं, (७) अज्झत्य-वयणं, (८) उवणीयवयणं, (६) अवणीयवयणं, (१०) उव-णीतअवणीतवयणं, (११) अवणीतउवणीतवयणं, (१२) तीयवयणं, (१३) पहुप्पण्णवयणं, (१४) अणागयवयणं, (१५) पच्चवखवयणं, (१६) परोक्खवयणं ।

से एगवयणं वदिस्सामिति एगवयणं वदेज्जा-जाव-परोक्ख-वयणं विदस्सामिति परोक्खवयणं वदेज्जा । इत्थी वेस, पुमं वेस, णपुंसगं वेस रवं वा चेयं, अण्णं वा चेयं अणुवीयि णिट्ठाभासी समियाए संजते भासं भासेज्जा ।

— बा० सु० २, ब० ४, उ० १, सु० ५२१

### असावज्जा असच्चामोसा भासा भासियव्वा—

८००. से भिष्यू वा भिक्यूणी वा जाय भासा सच्चा सुहुमा, जा य भासा असच्चामोसा तहप्पगारं भासं असावज्जं अिकरियं अकक्कसं अकडुयं अनिट्ठुरं अफरुसं-अण्णहयकरि अछेयकरि अभेयणकरि अपरितावणकरि अणुद्दवणकरि अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा।

—आ• सु• २, अ. ४, उ• २, सु• ५५१

प्रo - भगवन् ! ऊँट - यावत् - भेड़ क्या यह जानता है कि यह मेरे स्वामी का पुत्र है ?

उ०--गौतम! यह अर्थ (वात) समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के।

सोलह प्रकार के वचनों का विवेक-

७६६. संयमी साधु या साध्वी भाषा समिति से युक्त होकर विचारपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक भाषा का प्रयोग करे।

जैसे कि (ये १६ प्रकार के वचन हैं)-

(१) एकवचन, (२) द्विवचन, (३) बहुवचन, (४) स्त्रीलिंग कथन, (५) पुल्लिग-कथन, (६) नपुंसकलिग-कथन, (७) अध्यात्म-कथन, (६) उपनीत-प्रशंसात्मक-कथन, (६) अपनीत-निन्दात्मक-कथन, (१०) उपनीत-अपनीत-कथन, (११) अपनीतोपनीत-कथन, (१२) अतीत-वचन, (१३) वर्तमान-वचन, (१४) अनागत (भविष्यत्) वचन, (१५) प्रत्यक्षवचन और (१६) परोक्ष वचन।

यदि उसे "एकवचन" वोलना हो तो वह एकवचन ही वोले - यावत् - परोक्षवचन पर्यन्त जिस किसी वचन को वोलना हो, तो उसी वचन का प्रयोग करे। जैसे-यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह नपुंसक है, यह वही है या यह कोई अन्य है, इस प्रकार जब निश्चय हो जाए, तभी भाषा-समिति से युक्त होकर विचारपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक संयत भाषा में वोले।

## असावद्य असत्यामृषा भाषा बोलना चाहिए-

८००. जो भाषा सूक्ष्म सत्य सिद्ध हो, तथा जो असत्यामृषा भाषा है—साथ ही ऐसी दोनों भाषाएँ असावद्य अक्रिय, अकर्कश (मधुर), अकटुक (प्रिय), अनिष्ठुर, अफरुस (मृदु), संवरकारिणी, शीतिकारिणी, अभेदकारिणी, अपरितापकारिणी, अनुपद्रवकारिणी, प्राणियों का घात नहीं करने वाली हो तो साधु साध्वी पहले मन से पर्यालोचन करके उक्त दोनों भाषाओं का प्रयोग करें।

—पण्ण० प० ११, ८६६-८७

१ प०--कतिविहे णं भंते ! वयणे पण्णत्ते ?

उ०--गोयमा ! सोलहिवहे वयणे पण्णत्ते । तं जहा---१. एगवयणे, २. दुयवयणे, ३. बहुवयणे, ४. इत्थिवयणे, ५. पुमवयणे, ६. णपुंसगवयणे, ७. अज्झत्यवयणे, ५. उवणीयवयणे, ६. अवणीयवयणे, १०. उवणीयावणीयवयणे, ११. अवणीयउवणीय-वयणे, १२. तीतवयणे, १३. पडुप्पन्नवयणे, १४. अणागयवयणे, १५. पच्चक्खवयणे, १६. परोक्खवयणे।

प०-इच्चेयं भंते ! एगवयणं वा-जाव- परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ० ह्ता गोयमा ! इच्वेयं एगवयणं वा-जाव-परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

२ पंचिदियाणि पाणाणं एस इत्थी अयं पुर्मं। जाव णं न विजाणेज्जा ताव जाइ ति आलवे।।

<sup>---</sup>दस० अ० ७, गा० २१

<sup>(</sup>क) असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमकक्कसं । समुप्पेहमसंदिद्धं, गिरं भासेज्ज पन्नवं ॥

<sup>—</sup>दस० अ० ७, गा० ३

<sup>(</sup>ख) अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुप्पेज्ज वा परो । सन्वसो तं न भासेज्जा, भासं अहियगामिणी । दिट्टं मियं असंदिद्धं, पिंडपुन्नं वियं जियं । अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं निसिर अत्तवं ।। —दस० ८,अ० गा० ४७-४८

### कसायं परिवज्ज भासियव्यं—

८०१. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा वंता कोहं च, माणं च, मायं च, लोभं च, अणुवीयि णिट्ठभासी निसम्ममासी अतुरियभासी विवेगमासी समियाए संजते भासं भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, **उ. २, सु. ५**५१

## आमंतणे असावज्ज भासा विहो-

८०२. से मिक्बू वा भिक्बूणी वा पुमं आमंतेमाणे आमंतिते अपिंड-मुणेमाणे एवं चदेज्जा—''अमुगे ति वा, आउसो ति वा, सावगे ति वा, उवासगे ति वा । धिम्मए ति वा, धम्मपिए ति वा । एत्तप्पगारं भासं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख मासेज्जा।"<sup>2</sup>

> ---आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५२७ जे भिक्लू वा भिक्लूणी वा इत्थी आमंतेमाणे आमंतिते य अपिं सुणेमाणी एवं वदेन्जा—''आउसो ति वा, भगिणी ति वा, भगवती ति वा, साविगे ति वा, उवासिए ति वा, धिनमए ति वा, धम्मिष्पए ति वा। एतप्पगारं भासं असा-वज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा।"3

> > —-आ. सु. २, अ. ४, **ड. १, सु. ५**२६

### अंतरिक्ख विसए भासा विहो-

८०३. से मिक्खू वा भिक्खूणी वा अंतलिक्खे ति वा, गुज्झाणुचरिते ति वा, समुच्छिते वा, णिवइए वा, पओय वदेज्ज वा बुट्ठ-यलाहगे ति ।

---आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५३१

### रूवाइस असावज्ज भासाविही—

८०४. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा जहा वेगतियाई रूवाई पासेज्जा तहा वि ताई एवं वदेज्जा, तं जहा-ओयंसी-ओयंसी ति वा, तेयंसी-तेयंसी ति वा, वच्चंसी-वच्चंसी ति वा, जसंसी-जसंसी ति वा, अभिरूवं-अभिरूवे ति वा, पडिरूवं-पडिरूवे ति वा, पासादियं-पासादिए ति वा, दरिसणिज्जं-दरिसणीए ति वा।

## कषाय का परित्याग कर वोलना चाहिए--

५०१. साघु या साघ्वी कोघ, मान, माया और लोभ का वमन (परित्याग) करके निष्ठाभाषी विचारपूर्वक वोलने वाला हो, सुनकर-समझकर वोलने वाला हो, जल्दी-जल्दी वोलने वाला न हो एवं विवेकपूर्वक वोलने वाला हो और भाषा समिति से युक्त संयत भाषा का प्रयोग करे।

## आमन्त्रण के सम्वन्ध में असावद्य भाषा विधि-

५०२. संयमशील साधुया साध्वी किसी पुरुष को आमंत्रित कर रहे हों और आमंत्रित करने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार सम्वोधित करे—हे अमुक भाई ! हे आयुष्मान् ! ओ श्रावक जी ! हे उपासक ! हे धार्मिक ! या हे धर्मित्रय ! इस प्रकार की निरवद्य-यावत् - जीवोपघातरहित भाषा विचार पूर्वक वोले।

साधुया साध्वी किसी महिला को आमंत्रित कर रहे हों तो वहुत बुलाने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार सम्बोधित करे—आयुष्मती ! वहन ! भगवती ! श्राविके ! उपासिके ! धार्मिके ! धर्मप्रिये ! इस प्रकार की निरवद्य—या<mark>वत्</mark>—जीवो-पघात-रहित भापा विचार पूर्वक वोले ।

#### अन्तरिक्ष के विषय में भाषा विधि---

८०३. साधु या साध्वी को प्राकृतिक दृश्यों के सम्बन्ध में कहने का प्रसंग उपस्थित हो तो आकाण को गुह्यानुचरित-अन्तरिक्ष (आकाश) कहे या देवों के गमनागमन करने का मार्ग कहे । यह पयोधर (मेघ) जल देने वाला है, सम्मूच्छिम जल वरसता है, या यह मेघ वरसता है, या वादल वरस चुका है, इस प्रकार की भापा वोले।

### रूपों को देखने पर असावद्य भाषा विधि—

५०४. साधु या साध्वी यद्यपि कितने ही रूपों को देखते हैं तथापि वे उनके विषय में (संयमी भाषा में) इस प्रकार कहें-जैसे कि-ओजस्बी को "ओजस्बी" तेजस्वी को "तेजस्वी" वर्चस्वी (दीप्तिमान, उपादेयवचनी या लब्धियुक्त) को "वर्चस्वी" यशस्वी को "यशस्वी" अभिरूप को (जो रूपवान् हो उसे) ''अभिरूप'', प्रतिरूप को (जो समान रूप वाला हो उसे) ''प्रतिरूप'' प्रासाद गुण (प्रसन्नता) युक्त हो, उसे ''प्रासादीय'' जो देखने योग्य हो उसे "दर्शनीय" कहकर सम्वोधित करे।

दस० अ० ७, गा० ५५।

नामघेज्जेण णं वूया, पुरिसगोत्तेण वा पुणो। जहारिहमभिगिज्झ, आलवेज्ज लवेज्ज वा।

<sup>-</sup>दस० अ० ७, गा० २०

नामद्ये ज्जेण णं वूया, इत्थीगोत्तेण या पुणो । जहारिहमिभिगिज्झ, आलवेज्ज लवेज्ज वा ॥

<sup>----</sup>दस० अ० ७, गा० १७

अंतलिक्खे ति णं वूया, ''गुज्झाणुचरियं'' ति य ।

<sup>-</sup>दस० अ० ७, गा० ५३

जे यावज्णे तहप्पगारा एयप्पगाराहि भासाहि बूइया बूइया णो कुप्पंति माणवा ते यावि तहप्पनारा एतप्पगाराहि भासाहि असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा। --- आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३४

# दरिसणिज्जे वप्पाइए असावज्ज भासाविही-

प्त० थ. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा वेगतियाइं स्वाइं पासेज्जा तं जहा—वप्पाणि वा-जाव-गिहाणि वा तहा वि ताई एवं वदेज्जा, तं जहा — आरंभकडे ति वा, सावज्जकडे ति वा, पयत्तकडे ति वा,

पासादियं पासादिए ति वा, दितसणीयं दिरसणीए ति वा, अभिरूवं अभिरूवे ति वा, पडिरूवं पडिरूवे ति वा । एतप्प-गारं भासं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख — आ. सू. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३६ भासेज्जा ।

#### उवक्खडिए असणाइए असावज्ज भासाविही-

५०६. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा असणं वा-जाव-साइमं वा उक्ल-डियं पेहाए एवं वदेज्जा, तं जहा-आरंभकडे ति वा, सावज्जकडे ति वा, पयत्तकडे ति वा, भद्यं-भद्दए ति वा, क्रसडं-क्रसडे ति ता, रसियं-रसिए ति वा, मणुण्णं-मणुण्णे ति वा एतप्पगारं भासं असावरुजं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा।

—आ∙ सु∙ २, अ∙ ४, उ∙ २, सु∙ ५३⊏

पयत्तपक्के ति व पक्कमालवे, पयत्तिक्ष ति व किन्नमालवे। पयत्तलट्ठे ति व कम्महेउयं,

पहारगाढ त्ति व गाढमालवे ॥

-दस. अ. ७, गा. ४२ परिवुड्ढकाए माणुस्साइए असावज्ज भासाविही-

८०७. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा माणुस्सं वा, गोणं वा, महिसं वा, मिगं वा, पसुं वा, पक्लिं वा, सरीसिवं वा, जलयरं वा, सत्तं परिवड्ढकायं पेहाए एवं वदेज्जा - परिवड्ढकाए ति वा, उवचितकाए ति वा, थिरसंघयणे ति वा, चितमंस-सोणिते ति वा, बहुपडिपुण्णइंदिए ति वा । एतप्पगारं भासं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा ।1

—मा. सु. २, म. ४, च. २, सु. ५३६

अन्य जितने भी ऐसे व्यक्ति हों, वे इस प्रकार की भाषाओं से सम्बोधित करने पर कुपित नहीं होते अतः ऐसी असावद्य —यावत् जीवोपघात रहित भाषा विचारपूर्वक वोलें।

दर्शनीय प्राकार आदि के सम्वन्ध में असावद्य भाषा विधि-

८०५. साधु या साध्वी यद्यपि कई रूपों को देखते हैं, यथा-प्राकार-यावत्-भवनगृह को (कहने का प्रयोजन हो तो) उनके सम्बन्ध में इस प्रकार कहे-यह प्राकार आरम्भ से बना है, सावद्यकृत है, या यह प्रयत्न-साध्य है।

इसी प्रकार जो प्रासादगुण युक्त हो उसे प्रासादीय, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय, जो रूपवान् हो उसे अभिरूप, जो समान रूप हो उसे प्रतिरूप कहे । इस प्रकार विचारपूर्वक असावद्य-यावत्-जीवोपघात से रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे।

उपस्कृत अशनादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि — ५०६. साधु या साध्वी अशन-यावत्-स्वादिम (असालों आदि से तैयार किये हुए) सुसंस्कृत आहार देखकर इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि यह आहारादि पदार्थ आरम्भ से बना है, सावद्यकृत है, प्रयत्नसाध्य है या भद्र कल्याणकर आहार है उसे कल्याणकर आहार कहे। उत्कृष्ट आहार है उसे उत्कृप्ट आहार कहे । सरस आहार है उसे सरस आहार कहे । मनोज्ञ आहार है उसे मनोज्ञ आहार कहे। इस प्रकार की असावद्य-यावत्-जीवोपघात से रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे।

. (प्रयोजनवश कहना हो तो) सुपक्व को प्रयत्न-पक्व कहा जा सकता है। सुच्छिन्न को प्रयत्निच्छन्न कहा जा सकता है, कर्म हेतुक (शिक्षापूर्वक किए हुए) की प्रयत्नलव्य कहा जा सकता है। गाढ़ (गहरे घाव वाले) को गाढ़ प्रहार कहा जा सकता है।

पुष्ट शरीर वाले मनुष्यादि के सम्वन्ध में असावद्य भाषा विधि--

५०७. संयमशील साघु या साध्वी परिपुट्ट शरीर वाले किसी मनुष्य, वैल, भैंसा, मृग, पज्जु, पक्षी, सरिसृप, जलचर आदि किसी भी विशालकाय प्राणी को देखकर ऐसे कह सकता है कि यह पुष्ट शरीर वाला है, उपचितकाय है, हृढ़ संहनन वाला है, या इसके शरीर में रक्त-माँस संचित हो गया है, इसकी सभी इन्द्रियाँ परिपूर्ण हैं । इस प्रकार की असावद्य-यावत् जीवोपघात रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे।

परिवृड्ढे ति णं वूया, वूया उविचए ति य । संजाए पीणिए वा वि, महाकाए ति आलवे ॥

## विधि निषेध-कल्प---- २

### गो आइसु असावज्ज भासा विही-

प्रवं से भिक्षू वा भिक्ष्यूणी वा विरूवरूवाओ गाओ पेहाए एवं बदेण्जा तं जहा जुवंगवे ति वा, घेणु ति वा, रसवती ति वा, हस्से इ वा, महल्ल इ वा, महन्वए ति वा, संवहणे ति वा । एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव — अभूतोवघातियं अभिकंख णो,भासेज्जा। —आः सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४२

### उज्जाणाइसु असावज्ज भासा विही-

५०६. से मिक्खू वा भिक्खूणी वा तहेव गंतुमुज्जाणाइं पव्वताणि वणाणि य रक्खा महल्ल पेहाए एवं वदेज्जा—तं जहा—जातिमंता ति वा, दीहवट्टा ति वा, महालया ति वा, पयातसाला ति वा, विडिमसाला ति वा, पासादिया ति वा, दिरसणीया ति वा अभिक्वा ति वा, पिडक्वा ति वा। एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव—अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा। — आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४४

### वणफलेसु असावज्ज भासा विही-

६१०. से भिक्षू वा भिक्षूणी वा बहुसंभूया वणफला पेहाए एवं बहेज्जा तं जहा—असंथडा ति वा बहुणिवट्टिमफला ति वा, बहुसंभूया ति वा, भूतरूवा ति वा। एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव—अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४६

# ओसहिसु असावज्ज भासा विही-

दश्श. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा वहुसंभूताओं ओसहीओ पेहाए तहा वि एवं वदेज्जा, तं जहा— रूढा ति वा, वहुसंभूया ति वा, थिरा ति वा असढा ति वा, गिंक्या ति वा, पसूया ति वा, ससारा ति वा। एतप्पगारं भासं असावज्जं— जाव— अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा।

—आ∙ सु∙ २, अ∙ ४, उ∙ २, सु∙ ५४६

#### गो आदि के सम्वन्ध में असावद्य भाषा विधि-

५०५. साधृ या साध्वी नाना प्रकार की गायों तथा गो जाति के पशुओं को देखकर इस प्रकार कह सकता है, जैसे कि—यह गाय युवा है, प्रौढ़ है, या दुधार है, यह वैल छोटा है या बड़ा है, वहुमूल्य है या भारवहन करने में समर्थ है इस प्रकार की असावद्य—यावत्—जीवोपघात से रहित भाषा का प्रयोग करे। उद्यानादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

द०६. साधु या साध्वी किसी प्रयोजनवण उद्यानों, पर्वतों या वनों में जाए, वहाँ विशाल वृक्षों को देखकर इस प्रकार कहे कि ये वृक्ष उतम जाति के हैं, दीर्घ (लम्बे) हैं, वृत्त (गोल) हैं, महालय हैं, इनकी शाखाएँ फट गई हैं, इनकी प्रशाखाएँ दूर तक फैली हुई हैं, ये वृक्ष मन को प्रसन्न करने वाले हैं, दर्शनीय हैं, अभिरूप हैं, प्रतिरूप हैं। इस प्रकार की असावद्य-यावत्-जीवोपघात-रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे।

#### वन फलों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि-

प्रश्. साधु या साध्वी अतिमात्रा में लगे हुए वन फलों को देख-कर इस प्रकार कह सकता हैं, जैसे कि ये फल वाले वृक्ष-असंतृत-फलों के भार से नम्र या धारण करने में असमर्थं है इनके फल प्रायः निष्पन्न हो चुके हैं, ये वृक्ष एक साथ वहुत-सी फलोत्पत्ति वाले हैं, या ये भूतं रूप-कोमल फल हैं। इस प्रकार की असावद्य —यावत्—जीवोपघात रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे। अीषधियों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि —

दशरे. साघु या साध्वी वहुत मात्रा में पैदा हुई औपधियों को देखकर (प्रयोजनवश) इस प्रकार कह सकता है जैसे कि इनमें वीज अंकुरित हो गये हैं, ये अब जम गई हैं, सुविकसित या निष्पन्नप्रायः हो गई हैं या अब ये स्थिर (उपघातादि से मुक्त) हो गई हैं, ये ऊपर उठ गई हैं, ये भुट्टों, सिरों या वालियों से रहित हैं, अब ये भुट्टों आदि से युक्त है, या धान्यकण युक्त हैं। इस प्रकार की निरवद्य—यावत्—जीवोपघात से रहित भाषा विचारपूर्वक बोले।

--दस. अ. ७, गा. २५

---दस. अ. ७, गा. ३०-३१

—ंदस. अ. ७, गा. ३३

---दस. अ. ७, गा. ३३

१ जुवं गवे त्ति णं वूया, धेणुँ रसदय ति य। रहस्से महल्लए वा वि, वए संवहणे ति य।।

२ तहेव गंतुमुज्जाणं पव्वयाणि वणाणि य । रूक्खा महल्ल पेहाए एवं भासेज्ज पण्णवं ॥ जाइमंता इमे रुक्खा दीहवट्टा महालया । पयायसाला विडिमा वए दरिसणि त्ति य ॥

३ असंथडा इमे अंवा वहुनिव्विट्टमाफला। वएन्ज वहुसंभूया भूयरूव त्ति वा पुणो।।

४ विरूढा बहुसंभूया थिरा कसढा वि य । गब्भियाओ पसूयाओ ससाराओ ति आलवे ।।

सद्द-रूव-गंध-रस-फासेसु असावज्ज भासा विही —

८१२. से भिक्लू वा भिक्लूणी या जहा वेगतिगाई सद्दाई सुणेज्जा तहा वि ताइं एवं वदेज्जा-तं जहा-

सुसद् ं सुसद् े ति वा, दुसद् ं दुसद्दे ति वा । एतप्पगारं भासं असावज्जं--जाव--अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा।

रूवाइं-१. किण्हे ति वा, २. णीले ति वा, ३. लोहिए ति वा, ४. हलिहे ति वा, ५. सुक्किले ति वा-

गंघाइं-१. सुब्भिगंधे ति वा, २. दुब्भिगंधे ति वा

रसाइं-१. तित्ताणि वा, २. कडुआणि वा, ३. कसायाणि वा, ४. अंविलाणी वा, ५. महुराणि वा

फासाइं---१. कक्लडाणि वा, २. मडयाणि वा, ३. गरुयाणि वा, ४. लहुयाणि वा, ४. सीयाणि वा, ६. उण्हाणि वा. ७. णिद्धाणि वा, दः लुक्लाणि वा ।

—बा. सु. २, ब. ४, ड. २, सु. ५५० एगंत ओहारिणी भासा णिसेहों—

८१३. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा इमाइं वइ-आयाराइं-सोच्चा णिसम्मा इमाइं अणायाराइं अणायरियपुन्वाइं जाणेज्जा-

जे कोहा वा वायं विजंजति, जे माणा वा वायं विउंजंति, जे मायाए बा वायं विउंजंति, जे लोभा वा वायं विउंजंति, जाणतो वा फरुसं वदंति,

अजाणतो वा फरसं वयंति । सन्वं चेयं सावज्जं वज्जेज्जा विवेगमायाए-धुवं चेयं जाणेज्जा, अधुयं चेयं जाणेज्जा

असणं वा-जाव-साइमं वा लिभय, णो लिभय, भुंजिय, णो मुंजिय।

शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्शादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि-

सूत्र ८१२-८१३

=१२. साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, तथापि उनके सम्वन्ध में कभी वोलना हो तो इस प्रकार कह सकता है जैसे कि (राग द्वेप से रहित होकर)

सुशब्द को "यह सुशब्द है" और दुःशब्द को "यह दुःशब्द है" इस प्रकार की निरवद्य-यावत्-जीवोपघात रहित भाषा विचारपूर्वक वोले।

इस प्रकार रूपों के विषय में---

- (१) काले को काला कहे, (२) नीले को नीला, (३) लाल को लाल, (४) पीले को पीला, (५) श्वेत को श्वेत कहे। गन्धों के विषय में (कहने का प्रसंग आये तो)
  - (१) सुगन्ध को सुगन्ध और (२) दुर्गन्ध को दुर्गन्ध कहे, रसों के विषय में कहना हो तो-
- (१) तिक्त को तिक्त, (२) कडुए को कडुवा, (३) कसैले को कसैला, (४) खट्टे को खट्टा और (४) मधुर को मधुर कहे। इसी प्रकार स्पर्शों के विषय में कहना हो तो-
- (१) कर्कश को कर्कश, (२) मृदु (कोमल) को मृदु, (३) गुरु (भारी) को गुरु, (४) लघु (हल्का) को लवु, (५) ठण्डे को ठण्डा, (६) गर्म को गर्म, ७) चिकने को चिकना और (=) रूखे को रूखा कहे। एकान्त निश्चयात्मक भाषा का निषेध-

५१३. साधु या साध्वी इन वचन (भाषा) के आचारों को सुन-कर, हृदयंगम करके, पूर्व-मुनियों द्वारा अनाचरित भाषा-सम्बन्धो अनाचारों को जाने।

यया - जो क्रोध से वाणी का प्रयोग करते हैं। जो अभिमानपूर्वक वाणी का प्रयोग करते हैं, जो छल कपट सहित वोलते हैं, जो लोभ से प्रेरित हो वोलते हैं, जो जानवूझ कर कठोर वचन वोलते हैं,

या अनजाने में कठोर वचन वोलते हैं, ये सव भाषाएँ सावद्य (स-पाप) हैं, साधु के जिए वर्जनीय है। विवेक अपनाकर साधु इस प्रकार की सावद्य एवं अनाचरणीय भाषाओं का त्याग करे। वह साघु या साध्वी ध्रुव (भविष्यत्कालीन वृष्टि आदि के विषय में निश्चयात्मक) भाषा को जानकर उसका त्याग करे। अध्रुव (अनिश्चयात्मक) भाषा को भी जानकर उसका त्याग करे।

वह अशन—यावत् — स्वादिम आहार लेकर ही आएगा, या आहार लिए विना ही आएगा।

.अदुवा आगतो, अदुवा णो आगतो,

अदुवा एति, अदुवा णो एति, अदुवा एहिति, अदुवा णो एहिति, एत्य वि आगते, एत्य वि णो आगते, एत्य वि एति, एत्य वि णो एति, एत्य वि एहिति, एत्य वि णो एहिति।

---आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु, ५२०

तम्हा गच्छामो व्रक्लामो, अमुगं वा णे भविस्सई। अहं वा णं करिस्सामि, एसो वा णं करिस्सई॥ एवमाई उ जा भासा, एसकालिम्म संकिया। संपयाईयमट्टे वा, तं पि धीरो विवज्जए॥

अईयिम्म य कालम्मी, पच्चुप्पन्नमणागए।
जमट्ठं तु न जाणेज्जा, एवमेयं ति नो वए।।
अईयिम्म य कालम्मी, पच्चुप्पन्नमणागए।
जत्य संका भवे तं तु, एवमेयं ति नो वए।।
अईयिम्म य कालम्मी, पच्चुप्पन्नमणागए।
निस्संकियं भवे जं तु, एवमेयं ति निह्ति।।
—दस. अ. ७, गा. ६-१०

तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
ओहारिणी जा य परोवघाइणी।
से कोह लोह भयसा व माणवो

न हासमाणो वि गिरं वएज्जा ॥ —दस. अ. ७, गा. ५४

से भिक्षू वा भिक्षूणी वा णो एवं बदेज्जा—"णभदेवे ति वा, गज्जदेवे ति वा, विज्जुदेवे ति वा, पबुद्ददेवे ति वा, णिव्युद्ददेवे ति वा, णिव्युद्ददेवे ति वा, पढतु वा वासं, मा वा पढतु, णिव्युज्जतु वा सासं, मा वा णिव्युज्जतु, विभातु वा रयणी, मा वा विभातु उदेउ वा सूरिए, मा वा उदेउ, सो वा राया जयतु मा वा जयतु।" णो एयव्यागरं भासं भासेज्जा पण्णवं। —आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५३०

वह आहार करके ही आएगा, या आहार किये विना ही आ जाएगा।

अथवा वह अवश्य भाया था या नहीं आया था, अथवा वह आता है या नहीं आता है, वह अवश्य आएगा, अथवा नहीं आएगा, वह यहाँ आया था, वह यहाँ नहीं आया था, वह यहाँ आता है, वह यहाँ नहीं आता है,

वह यहाँ आएगा, वह यहाँ नहीं आयेगा (इस प्रकार की एकान्त निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग साधु-साध्वी न करे)।

इसलिए—इम जाएँगे, कहेंगे, हमारा अमुक कार्य हो जाएगा, मैं यह करूँगा अथवा यह (व्यक्ति) यह (कार्य) अवश्य करेगा— यह और इस प्रकार की दूसरी भाषा को भविष्य-सम्बन्धी होने के कारण (सफलता की हिष्ट से) शंकित हो अथवा वर्तमान और अतीत काल-सम्बन्धी अर्थ के वारे मैं शंकित हो, उसे भी धीर पुरुष न वोले।

अतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बन्धी जिस अयं को न जाने, उसे यह "इस प्रकार ही है" ऐसा न कहे।

अतीत, वर्तमान और अनागत काल—सम्बन्धी जिस अर्थ में शंका हो, उसे "यह इस प्रकार ही है"—ऐसा न कहे।

अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जो अर्थ नि:शंकित हो (उसके वारे में) "यह इस प्रकार ही है" ऐसा कहे।

इसी प्रकार मुनि सावद्य का अनुमोदन करने वाली अव-धारिणी (संदिग्ध अर्थ के विषय में असंदिग्ध) और पर उपघात-कारिणी भाषा, क्रोध, लोभ, भय, मान या हास्यवश न वोले।

साधु या साध्वी इस प्रकार न कहे कि "नभोदेव (आकाश देव) है, गर्ज (मेघ) देव है, विद्युतदेव है, प्रवृष्ट (वरसता रहने वाला) देव है, या निवृष्ट (निरन्तर वरसने वाला) देव है, वर्षा वरसे तो अच्छा, धान्य उत्पन्न हो या न हो, रात्रि सुशोभित हो या न हो, सूर्य उदय हो या न हो, वह राजा जीते या न जीते।" प्रज्ञावान् साधु इस प्रकार की भाषा न बोले।

१ (क) वास्रो बुट्ठं व सीउण्हं, खेमं धायं सियं ति वा । कथाणु होज्जा एयाणि ? मा वा होउ ति नो वए ॥

<sup>(</sup>ख) तहेव मेहं व नहं वा माणवं न देवदेव ति गिरं वएज्जा । समुच्छिए उन्नए वा पओए वएज्ज वा 'वुट्ठे' वलाहए ति ॥
——दसः अ. ७, गा. ५१-५२

देवाणं मणुआणं च तिरिआणं च वुगगहे। अमुगाणं जओ होउ मा वा होउत्ति नो वए।।

---दस. अ. ७, गा. ५०

## छ णिसिद्धवयणाइं—

८१४. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाइं छः अवयणाइं वइत्तए, तं जहा—

१. अलियवयणें

२. हीलियवयणे

३. खिसियवयणे

४. फरुसवयणे

६. विओसवियं वा पुणो उदीरित्तए । ५. गारत्थियवयणे —कप्प. उ. ६, सु. १

अट्टणिसिद्धठाणाइं—

८१५. कोहे माणे या मायाए लोभे य उवउत्तया। हासे भए मोहरिए विगहामु तहेव च॥

> एयाइं अट्टठाणाइं परिविज्जलु संजए। असावज्जं मियं काले भासं भासेज्ज पन्नवं ॥

> > ----- उत्त. अ. २४, गा. ६-१०

चउव्विह सावज्जभासा णिसेहो-

८१६. से भिक्लू वा भिक्लुणी वा जा य १. भासा सच्चा, २. जा य भासा मोसा, ३. जाय भासा सच्चामोसा, ४. जा य भासा असच्चामोसा तहप्पगारं भासं सावज्जं सिकरियं कक्कसं कडुयं निट्ठुरं फरूसं अण्हयकरिं छेयणकरिं भेयण-करिं परितावणकरिं उद्दवणकरिं भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा।

⊸ आ• सु• २, अ• ४, उ• १, सु• ५२४

मुसाई भासाणं णिसेहो—

५१७. मुसं परिहरे भिक्खू न य ओहारिणिं वए। भासादोसं परिहरे मायं च वज्जए सया।।

> न लवेज्ज पुट्टो सावज्जं न निरट्टं न मम्मयं। अप्पणट्टा परट्टा वा उभयस्संतरेण वा॥

> > — उत्तः अ. १, गा, २४-२५

सच्चामोसा भासा णिसेहो-

**८१८. भासमाणो न भासेज्जा, णेय वंकेज्ज मम्मयं।** मातिद्वाणं विवज्जेज्जा, अणुवीयि वियागरे॥

देवता, मनुष्यों और पशुओं के परस्पर युद्ध होने पर 'अमुक की जीत हो और अमुक की हार हो' ऐसा साधु को अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए।

#### **छः** निषिद्ध वचन---

८१४. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को ये छह कुवचन वोलना नहीं कल्पता है।

यथा--(१) अलीक वचन, (२) हीलित वचन,

- (३) खिसित वचन, (४) परुप वचन,
- (५) गार्हस्थ्य वचन, (६) व्युपशमित वचन पुनः कहना।

आठ निषिद्ध स्थान-

(२) मान, ८१५. (१) क्रोध, (३) माया, . (५) हास्य, (६) भय, (७) वाचालता और (८) विकथा के प्रति सावधान रहे - इनका प्रयोग न करे।

प्रज्ञावान मुनि इन आठ स्थानों का वर्जन कर यथासमय निरवद्य और परिमित वचन वोले।

चार प्रकार की सावद्य भाषाओं का निपेध-

**८१६.** जो (१) जापा सत्या है. जो (२) भाषा मृषा है, जो (३) भाषा सत्यामृषा है, अथवा (४) जो भाषा असत्यामृषा है, उसमें भी यदि सत्यभाषा सावद्य (पाप सहित) अनर्यदण्डिकया युक्त, कर्कश, कटुक, निष्ठुर (निदंय), कठोर (स्नेह रहित) कर्मों की आश्रवकारिणी तथा छेदनकारी (प्रीतिछेद करने वाली) भेदनकारी (फूट डालने वाली, परितापकारिणी, उपद्रवकारिणी) एवं प्राणियों का विघात करने वाली हो तो साधु या साध्वी ऐसी सत्यभाषा का भी प्रयोग न करे।

### मृषा आदि भाषाओं का निषेध---

**८१७. भिक्षु मृपाभाषा का परिहार करे, अवधारिणी (निश्चय-**कारिणी) भाषा न वोले, भाषा के दोष का परिहार करे और सदा माया का त्याग करे।

पूछने पर भी भिक्षु अपने लिए, पर के लिए या उभय के लिए सावद्य भाषा, निर्यंक और मर्म प्रगट करने वाली भाषा न वोले।

सत्यामृषा (मिश्र) भाषा आदि भाषाओं का निषेध— **५१५.** साधु धर्म सम्बन्धी भाषण करता हुआ भी भाषण न करने वाले (मौनी) के समान है। वह मर्मस्पर्शी भाषा न बोले व मातृ स्थान--माया (कपट) प्रधान वचन का त्याग करे। जो कुछ भी बोले, पहले उस सम्बन्ध में सोचं विचार कर बोले।

\_\_\_\_\_ तहेव फरुसा भासा गुरुभूओवघाइणी । सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥

तित्यमा तितया भासा, जं विदत्ताऽणुतप्पती । जं छन्नं तं न वतन्त्रं, एसा आणा नियंठिया ॥ —सूय- सु १, अ. ६, गा. २५-२६

एअंच अट्टमन्नं वा, जंतु नामेइ सासयं। स भासं सच्चमोसंच, तंपि घीरो विवज्जए॥

वितहं पि तहामुत्ति, जंगिरं भासए नरो। तम्हा सो पुट्टो 'पावेणं, कि पुण जो मुसं वए।।

—दस. अ. ७, गा. ४-५

## अवण्णवायाइयस्स णिसेहो-

द१६. अवण्णवायं च परम्मुहस्स पच्चक्खओ पिंडणीयं च भासं । ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च

भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥
—दस. अ. ६, उ. ३, गा. ६

# सावज्ज वयण णिसेहो-

८२०, तेहेव सावज्जं जोगं परस्सङ्घाए निट्टियं। कीरमाणं ति वा नच्चा सावज्जं नाऽलवे मुणी ॥

---दस. य. ७, गा. ४०

### गिहत्यस्स सक्काराइ णिसेहो-

द२१. तहेवाऽसंजयं घीरो, आस एहि करेहि वा। सय चिट्ठ वयाहि ति, नेवं भासेज्ज पन्नवं॥

-दस. थ. ७, गा. ४७

# पाडियहियाण सावज्ज पण्हाणमुत्तरदाण णिसेहो—

द२२. से निक्लू वा निक्लुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा, ते णं पाडिपहिया एवं वंदेज्जा— "आउसंतो समणा! अवियाइं एत्तो पडिपहे पासह मणुस्सं वा, गोणं वा, महिसं वा, पसुं वा, पिक्लं वा, सरीसवं वा, जलवरं वा,

से तं ने आइक्लह, दंसेह।"

तं गो आइम्लेन्ना, गो दंसेन्ना, गो तस्स तं परिनाणेन्ना, मुसिणीए उचेहेन्ना, जाणं वा गो जाणं ति वदेन्ना । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइजेन्ना ।

चार प्रकार की मापाओं में जो तृतीय भाषा (सत्या-मृषा) है, उसे साधु न वोले क्योंकि ऐसी भाषा वोलने के वाद पण्चा-ताप करना पड़ता है जिस वात को सव लोग छिपाते (गुप्त रखते) हैं अथवा जो छन्न (हिंसा) प्रधान भाषा है ऐसी भाषा भी न वोले। यह निर्ग्रन्थ (भगवान) की आजा है।

विचारशील साधु, सावद्य और कर्कश भाषाओं का तथा इसी प्रकार की अन्य भाषाओं का भी 'जो वोली हुई पुरुषार्थ मोक्ष की विघातक होती हैं' चाहे फिर वे मिश्रभाषा हों या केवल सत्य-भाषा हों, विशेष रूप से परित्याग करे।

जो मनुष्य सत्य पदार्थ की आकृति के समान आकृति वाले असत्य पदार्थ को भी सत्य पदार्थ कहता है, वह भी जब पाप कर्म का बंध करता है, तो फिर जो केवल असत्य ही वोलते हैं, उनके विषय में कहना ही क्या है ?

#### अवर्णवाद आदि का निपेध---

प्रश्चि जो पीछे से अवर्णवाद (निन्दा वचन) नहीं वोलता जो सामने विरोधी वचन नहीं कहता, जो निश्चयकारिणी और अप्रियकारिणी भाषा नहीं वोलता वह पूज्य है।

### सावद्य वचन का निपेध-

५२०. दूसरे के लिए किए गए या किए जा रहे सावद्य व्यापार को जानकर मुनि सावद्य वचन न वोले।

### गृहस्थ के सत्कारादि का निपेध—)

दर इसी प्रकार धीर और प्रज्ञावान मुनि असंयति (गृहस्य) को बैठ, इधर आ, अमुक कार्य कर, सो, ठहर या खड़ा हो जा, चला जा - इस प्रकार न कहे।

पथिकों के सावद्य प्रश्नों के उत्तर देने का निपेध—

८२२. ग्रामानुग्राम जिहार करते हुए साधु या साध्वी के मार्ग में कुछ पियक सामने आ जाएँ और वे यों पूछे कि—

आयुष्मन् श्रमण ! क्या आपने मार्ग में किसी मनुष्य को, मृग को, भैंसे को, पशु या पक्षी को, सर्प को या किसी जलचर जन्तु को जाते हुए देखा है ?

यदि देखा हो तो हमें वताओं कि वे किस ओर गए हैं, हमें दिखाओं।

ऐसा कहने पर साधु न तो उन्हें वताए न भाग-दर्शन करे, म उनकी वात को स्वीकार करे, विलक्ष कोई उत्तर न देकर मीन रहे। अथवा जानता हुआ भी (उपेक्षा भाव से) 'मैं नहीं जानता' ऐसा कहे। फिर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे।

से भिक्लू वा भिक्लुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा-''आउसंतो समणा। अवियाइं एत्तो पडिपहे पासह उदग-पसूताणि कंदाणि वा, सूलाणि वा, तथाणि वा, पत्ताणि वा, पुष्फाणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा, हरिताणि वा, उदयं वा, संणिहियं अगणिं वा संणिविखत्तं, से तं मे आइक्खह दंसेडु ।"

तं णो आइक्लेज्जा-जाव-गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा-''आउसंतो समणा ! अवियाइं एत्तो पिडपुहे पासह जवसाणि वा, सगडाणि वा, रहाणि वा, सचनकाणि वा, परचनकाणि वा, सेणं वा, विरूवरूवं संणिविद्वं, से सं मे आइवखह दंसेह ?"

तं णो आइम्खेन्जा-जाव-गामाणुगामं दूइन्जेन्जा।

से भिक्ख वा, भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेन्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेन्जा-"आउसंतो समणा! केवतिए एत्तो गामे वा-जाव-रायहाणी वा, से तं मे आइक्खह दंसेह ?"

तं णो आइक्खेन्जा-जाव-गामाणुगामं दूइन्जेन्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइञ्जेज्जा, अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेन्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेन्जा-"आउसंतो समणा ! केवइए एत्तो गामस्स वा-जाव-रायहाणीए वा मग्गे ? से तं मे आइक्लह दंसेह ?"

तं णो आइक्खेज्जा-जाव-गामाणुगामं दूइज्जेज्जा । — आ. सु. २, अ. ३, स. ३, सु. ५१०-५१४ आमंतणे सावज्ज भासा णिसेहो---

नरहे. से भिक्लू दा 'भिक्लुणी वा पुमं आमंतेमाणे आमंतिते वा अपिंडसुणेमाणे णो एवं वदेज्जा----

होले ति वा, गोले ति वा, वसूले ति वा, कुपक्खे ति वा, धडदासे ति वा, साणे ति वा, तेणे ति वा चारिएं ति वा,

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में सामने से कुछ पथिक निकट आ जाएँ और वे साधु से यों पूछे-

''आयुष्मन् श्रमण ! क्या आपने इस मार्ग में जल में पैदा होने वाले कन्द या मूल, अथवा छाल, पत्ते, फूल, फल, बीज रहित अथवा संग्रह किया हुआ पेयजल या निकटवर्ती जल का स्थान, अथवा एक जगह रखी हुई अग्नि देखी है ? अगर देखी हो तो हमें वताओ ?"

इस पर साधु उन्हें कुछ न वताये — यावत् — ग्रामानुग्राम विहार करे।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी की मार्ग में कुछ पथिक निकट आकर पूछें कि—-

''आयुष्मन् श्रमण ! क्या आपने इस मार्ग में जो (आदि धान्यों का ढेर) वैलगाड़ियाँ, रथ, या स्वचक या परचक के शासक के (सैन्य के) या नाना प्रकार के पड़ाव देखें हैं ? यदि देखे हों तो हमें वताओ ।"

ऐसा सुनकर साधु उन्हें कुछ न वताये, -- यावत् -- ग्रामानु-ग्राम विहार करे।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में कुछ पथिक निकट आकर पूछें कि-

''आयुष्मन् श्रमण! यह गाँव कैसा है, या कितना वड़ा है? —यावत्—राजधानी कैसी है या कितनी वड़ी है? यदि देखी हो तो हमें बताओ ?"

ऐसा सुनकर साधु उन्हें कुछ न बताए-यावत्-ग्रामानु-ग्राम विहार करे।

ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में कुछ पथिक निकट आकर पूछें कि-

''आयुष्मन् श्रमण ! यहाँ से ग्राम—यावत्—राजधानी कितनी दूर है ? या यहाँ से ग्राम—यावत् राजधानी का मार्ग अब कितना शेष रहा है ? जानते हो तो हमें वताओ ।"

ऐसा सुनकर साधु उन्हें कुछ भी न कहे -- यावत् -- यतना पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे।

आमन्त्रण में सावद्य भाषा का निषेध-

६२३. साधु या साध्वी ।केसी पुरुष को आमन्त्रित (सम्बोधित) कर रहे हों, और आमन्त्रित करने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार न कहे---

अरे होले (मूर्ख) रे गोले ! (या हे गोले ! या हे गोला !) अय वृषल (शूद्र) हे कुपक्ष (दास या निन्द्यकुलीन) अरे घटदास

१ होलावायं, सहीवायं, गोतावायं च नो वदे । तुमं तुमं ति अमणुण्णं, सव्वसी तं ण वत्तए ॥ — सूय. सू. १, अ. ६, गा**.** २७

मायो ति वा, मुसाबादी ति या इतियाई तुमं, इतियाई ते जनगा वा।" एतप्यारं भासं सावज्जं सकिरियं-जाव-भूतोपपातियं अभिकंत नो भासेज्जा।

—आ. मु. २. अ. ४, उ. १, मु. ४२६

अन्त्रए परमाए या वि बन्धे चुन्तिपढ ति य। माजना भाइगेरन ति पुत्ते नतुष्मिय ति ये॥

-- दम. अ. ७, गा. १८

मे निक्लू या निक्लूणी या इत्यी आमंतेमाणे आमंतिते य सर्पारमुणेमाणी भी एवं यदेश्या—'होनी ति या, गोली ति बा. बमुले ति या. बुपक्ले ति या, घडवामी ति या, साणे ति वा, तेणे नि या. चारिए ति या, माई ति या, मुनायाई ति वा, इस्त्रेयाई तुमं एमाई ते जणगां या एतप्पगारं मार्थ माजाहे-जान-भी भागेशता।

~ आ. मृ. २. अ. ४, इ. १. मृ. ४२८

अस्तित् परित्रण्या वि श्रम्मो मान्नस्मिव ति या । विन्नतिमण् माद्दनेस्त ति. धुण् नत्तृपिण् ति य ॥

--- दम, अ ७, मा, १५

# हताइमु सावज्त भागा णिमहो-

दर्द, में फिरम् या निरम्मी या जहा धेगतियाई श्वाई-पामेज्जा सन्न वि ताई भी एवं वदेश्या.

तं जहा-- "१. गंदी गंदी निया.

- २. बुट्टी बुट्टी ति या,
- ३. रापंति रापंती ति या,
- ४. अबमारियं, अवमारिए ति वा,
- शासियं काचिए निया,
- ६. शिवियं शिमिए ति या,
- छ. कृषियं कृषिए ति या,
- द. मुन्तियं न्युन्तिम् ति या.
- ६. उदरी उदरीए ति या,
- १०, मुद्दं मुग् नि या,
- ११. मुणियं मुणिए ति या,

(दागीपुत्र) या ओ कुत्ते ! ओ चीर ! अरे गुप्तचर ! अरे झूठे ! ऐसे (पूर्वोक्त प्रकार के) ही तुम हो, ऐसे (पूर्वोक्त प्रकार के) ही तुम्हारे माता-पिता हैं।" विचारणील साधु इस प्रकार की सावद्य —यायत्—जीवोपघातिनी भाषा विचारकर न वोले।

हे आर्यक ! (हे दादा, हे नाना !) हे प्रार्यक ! (हे परदादा ! हे परनाना !) हे पिता ! (हे चाचा !) हे मामा ! (हे भानजा !, हे पुत्र, ! हे पोते ! ।

इस प्रकार पुरुष को आमन्त्रित न करे।

नाधु या नाध्या किमी महिला को बुला रहे हों, बहुत आलाज देने पर भी यह न मुने तो उसे ऐसे नीच सम्बोधनों से नम्बोधित न करें —

"अरी होनी! (अरी गोनी) अरी वृपनी (क्षुद्रे)! हे गुपके! अरी पटदानी! ए कुनी! अरी चीरटी! हे गुप्तचरी! अरी मायाविनी! अरी नूटी ! ऐसी ही तू है और ऐसे ही तेरे गाना-पिना है।" विचारजीन साधु-साध्वी इस प्रकार की सावद्य---यायत्---जीवोपधातिनी भाषा विचारकर न बोर्ने।

है आर्थिके ! (हे दावी !, है नानी !) हे प्रार्थिके ! (हे परवार्थी ! है परनानी ! है अम्ब !, हे माँ !), हे मौसी !, हे बुआ !, हे भानभी !, हे पुती !, हे पोती !,

दम प्रकार रिषयों को आमन्त्रित न करे।

रोग आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध—

=२४. मानु मा माध्यी मद्यपि अनेक रूपों को देखते हैं उन्हें देखकर दम प्रकार (ज्यों के त्यों) न कहै।

जैंग कि—(१) गण्डी (गण्ड-यण्डमाला रोग से ग्रस्त या जिसका पैर सूत्र गया हो, को गण्डी)

- (२) मुल्ठ-रोग से पीड़ित को कोढियां,
- (३) राजयक्ष्मा वाने को राजयक्ष्मावाला,
- (४) मृगी रोग वाले को मृगी,
- (४) एकाक्षी को काना,
- (६) जट़ता वाले को जट़ता वाला,
- (७) दूटे हुए हाथ वाने को दूंटा,
- (द) कुंबई की कुबड़ा,
- (६) उदर रोग वाले को, उदर रोगी,
- (१०) मूक रोग वाले को मूका,
- (११) शोथ रोग वाले की शोथ रोगी,

<sup>(</sup>ग) गहेन होने गीन नि माणे या वमुने नि ग। दमए दुहुए वा वि न तं भारीण्य पण्णपं ॥

<sup>(</sup>म) है हो हुन नि अनं नि भट्टा मामिए गोमिए। होन गोन वमुने त्ति पुरिसं नेवमानवे ॥

भ होते होते नि अन्ते ति भट्टे मामिणि गौमिणि । होते गौने चमुने ति इत्थियं नेवमालवे ॥

<sup>---</sup>दस. अ. ७, गा. १४

<sup>—-</sup>दस. अ. ७, गा. १**६** 

<sup>---</sup>दस. अ. ७, गा. १६

१२. "गिलासिणी गिलासिणी" ति वा,

१३. वेवइं वेवइं ति वा,

१४. पीढ सप्पी पीढ सप्पी ति वा,

१५. सिलिवयं सिलिवए ति वा,

१६. महुमेहणी महुमेहणी ति वा, हत्यिच्छण्णं हत्यिच्छण्णे ति वा, एवं पादिन्छण्णे ति वा, कण्णिन्छण्णे ति वा, नक्क-च्छिण्णे ति वा, उट्टच्छिण्णे ति वा।"

जे यावऽण्णे तहप्पगाराहि भासाहि बुद्दया बुद्दया कुप्पंति माणवा ते यावि तहप्पगारा तहप्पगाराहि भासाहि अभिकंख णो भासेज्जा।

--- भा. सु. २, अ ४, उ. २, सु. ५३३

तहेव काणं काणे ति, पंडगं पंडगे ति वा। बाहियं वा वि "रोगि" सि, तेणं "चोरे" सि नो वए॥ एएणऽन्नेण अट्ठोण, परो जेणुवहम्मई। आयारभावादोसन्त्, न तं भासेज्ज पन्नवं ॥

---दस. अ. ७, गा. १२-१३

### वप्पाइसु सावज्ज भासा णिसेहो-

८२४. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा जहा वेगतियाइं रूवाइं पासेज्जा, तं जहा-वप्पाणि वा-जाव-गिहाणि वा तहा वि ताइं णो एवं वदेण्जा, तं जहा — 'सुकडे ति वा, सुट्ठ्कडे ति वा, साहुकडे ति वा, कल्लाणं ति वा, करणिज्जे ति वा ।'' एयप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा । --- बा. सु. २, ब. ४, उ. २, सु. ५३५

### उवक्खडे असणाइए सावज्ज भासा णिसेहो-

८२६. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा असणं वा-जाव-साइमं वा उवक्खडियं पेहाए तहा वि तं णो एवं वदेज्जा, तं जहा-''मुकडे ति वा, सुट्ठुकडे ति वा, साहुकडे ति वा, कल्लाणे ति वा, करणिज्जे ति वा।" एतप्पगारं भासं सावज्जं -जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।1

— अ. सु. २, अ. ४, **उ. २, सु. ५३७** परिवृड्ढकाइए माणुस्साइए सावज्ज भासा णिसेहो —

पर्छ. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा मणुस्सं वा गोणं वा महिसं वा मिगं वा पसुं वा पिंक्ख वा सरीसि वा जलयरं वा सत्तं

- (१२) भस्मकरोग वालों को भस्मक रोगी,
- (१३) कम्पनवात वाले को वाती,
- (१४) पीठसपीं-पंगु को पीठसपीं,
- (१५) श्लीपदरोग वाले को हायीपगा,
- (१६) मधुमेह वाले को मधुमेही, कहकर पुकारना, अथवा जिसका हाथ कटा है उसको हाथकटा, पैर कटे की पैरकटा, नाक कटा हुआ हो तो नकटा, कान कट गया हो उसे कनकटा और ओठ कटा हुआ हो उसे ओठकटा कहना।

ये और अन्य जितने भी प्रकार के हों, उन्हें इस प्रकार की (आघातजनक) भाषाओं से सम्बोधित करने पर वे व्यक्ति दु:बी या कुपित हो जाते हैं। अतः ऐसा विचार करके उन लोगों को (जैसे वे हों उन्हें वैसी) भाषा से सम्वोधित न करे।

इसी प्रकार काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर न कहे।

आचार (वचन-नियमन) सम्बन्धी भाव-दोप (चित्त के प्रदेश या प्रमाद) को जानने वाला प्रज्ञावान् पुरुप पूर्व क्लोकोक्त अथवा इसी कोटि की दूसरी भाषा, जो दूसरे को अश्रिय लगे, न बोले । प्राकार आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध-**८२५. साधु या साध्वी यद्यपि कई रूपों को देखते हैं, जैसे कि** प्राकार-यावत्-भवन आदि, इनके विषय में ऐसा न कहें,. जैसे कि-"'यह अच्छा वना है, भली भाँति तैयार किया गया है, सुन्दर वना है, यह कल्याणकारी है, यह करने योग्य है" इस प्रकार की सावद्य-यावत्-जीवोपघातक भाषा न बोलें।

उपस्कृत अशनादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध---

< २६. साधु या साध्वी अज्ञन—यावत्—स्वादिम आहार को देखकर इस प्रकार न कहे, जैसे कि—''यह आहारादिं पदार्थ अच्छा वना है, या सुन्दर वना है, अच्छी तरह तैयार किया गया है, या कल्याणकारी है और अवश्य करने (खाने) योग्य है।" इस प्रकार की भाषा साधु या साध्वी सावद्य-यावत्-जीवोप-घातक भाषा जानकर न वोले।

पुष्ट शरीर वाले मनुष्य आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध---

८२७. साधु या साध्वी परिपुष्ट शरीर वाले किसी मनुष्य, सांड, भैंसे, मृग या पशु, पक्षी, सर्प या जलचर अथवा किसी प्राणी को

सुकडे ति सुपवके ति, सुछिन्ने सुहडे मडे । सुनिट्ठिए सुलट्ठे ति, सांवज्जं वज्जए मुणी ॥

परिवृदकायं पेहाए णो एवं वदेज्जा— "थुल्ले ति वा, पमेतिले ति वा, वट्टो ति वा, वज्झे ति वा, पादिमे ति वा ।" एतप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णी मासेज्जा 1<sup>1</sup> —आ. मृ. २, ब. ४, उ. २, मु. ५३६

गो आइसु सावज्ज भासा गिसेहो—

=२=. से निक्लू वा मिक्लूणी वा विरुवस्वाओ गाओ पेहाए जी एवं वदेज्जा, तं जहा--''गाओ दोज्झा ति वा, दम्मा ति वा. गोरहगा ति वा. वाहिमा ति वा. रहजोगा ति वा<sup>112</sup> एतप्पगारं भासं मावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।

—आ. **सु. २, अ. ४. ड. २, सु. ५४**१

## उज्जाणाइसु सावज्ज भासा णिसेहो-

=२६. से भिनस् वा भिनस्णो वा तहेच गंतुमुज्जाणाई पव्वयाई बणाणि वा कक्ता महत्ता पेहाए णो एवं वदेज्जा, तं जहा—''पासायजोग्गा ति वा, तोरणजोग्गा ति वा, गिह-जोग्गा ति वा, फलितजोग्गा ति वा, अग्गलजोग्गा ति वा, णावाजोग्गा ति वा, उदगदोणिजोग्गा ति वा, पोढ-चंगेवर-जंगल-कृलिय-जंतलट्टी-णाभि-गंटी-आसणजोग्गा ति वा, सयण-जाण-उवस्सयजोग्गा ति वा ।" एतप्पगारं भासं सावरुजं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेरजा ।

—-**લા. મુ. ૨, લ. ૪, હ. ૨, મુ.** ૫૪**૨** 

# वणफलेमु सावज्ज भासा णिसेहो-

**८३०. से मिक्सू वा मिक्सूणी वा बहुसंभूता वणफला पेहाए तहा** वि ते णो एवं वदेज्जा, तं जहा-"परकाइं वा, पायखज्जाइं वा, वेलोतियाई वा, टालाई वा, वेहियाई वा।<sup>ग४</sup> एतप्पगारं भार्सं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भारोज्जा ।

—आ. सु. २, ब. ४, ड. २, सु. ५४५

देखकर ऐसा न कहे कि यह स्यूल (मोटा) है, इसके गरीर में बहुत चर्वी-मेद है, यह गोलमटोल है, यह वध या वहन करने (वोझा ढोने) योग्य है, यह पकाने योग्य है। इस प्रकार की सावद्य-यावत्-जीवोपघातक भाषा जानकरं प्रयोग न करे।

गाय आदि के सम्त्रन्घ में सावद्य भाषा का निपेध-८२८ साधुया साध्वी नाना प्रकार की गायों तथा गीजाति के पशुओं को देखकर ऐसा न कहे —िक ये गायें दूहने योग्य हैं, अयवा इनको दूहने का समय हो रहा है, तथा यह वैल दमन करने योग्य है, यह वृषभ छोटा है, या यह वहन करने योग्य है, यह रथ में जोतने योग्य है, इस प्रकार की सावद्य—यावत्— जीवोपघातक भाषा जानकर प्रयोग न करे।

उद्यान आदि के सम्वन्घ में सावद्य भाषा का निपेध— ८२. साधु या साध्वी किसी प्रयोजनवण किन्हीं वगीचों में, पर्वतों पर या वनों में जाकर वहाँ बड़े-बड़े वृक्षों को देखकर ऐसे न कहे, कि-" यह वृक्ष (काटकर) मकान आदि में लगाने योग्य है, यह तोरण—नगर का मुख्य द्वार वनाने योग्य है, यह घर बनाने योग्य है, यह फलक (तस्त) बनाने योग्य है, इसकी अर्गला वन सकती है, या नाव वन सकती है, पानी की वड़ी कुँडी अथवा छोटी नौका बन मकती है, अथवा यह वृक्ष-नौकी (पीठ) काप्ठ-मयी पात्री, हल, कुलिक, यंत्रयण्टी (कोल्हू) नाभि काप्ठमय अहरन, काप्ठ का आसन वनाने के योग्य है अयवा काप्ठशय्या (पलंग) रथ आदि यान उपाश्रय आदि के निर्माण के योग्य है। इस प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातिनी भाषा जानकर साधु न वौले ।

### वन-फलों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध--

⊏३०. साधुया साध्वी प्रचुर मात्रा में लगे हुए वन फलों को देख़कर इस प्रकार न कहे जैसे कि—''ये फल पक गये हैं, या पराल आदि में पकाकर खाने योग्य हैं, ये पक जाने से ग्रहग कालीचित फल हैं, अभी ये फल बहुत कोमल हैं, क्योंकि इनमें अभी गुठली नहीं पड़ी है, ये फल तोड़ने योग्य हैं या दो टुकड़े करने योग्य हैं।" इस प्रकार की सावद्य-यावत्--जीवोप-घातिनी भाषा जानकर न त्रोले ।

<sup>?</sup> तहेव मणुमं पर्सुं, पिंक्व वा वि, सरीक्षिवं । थूले पमेडले वज्झे, पाइमे ति य नी वए ॥

२ तहेव गाओ दुज्ञाओ दम्मा गोरहग ति य । वाहिमा रहजोग्ग ति नैवं भासेज्ज पण्णवं ॥

<sup>🗦</sup> तहेव मंतुमुज्जाणं पत्र्वयाणि वणाणि यः। स्वया महल्ल पेहाए, नेवं भासेज्ज पण्णवं ॥ ्रथलं पासाययंभाणं तोरणाण गिहाण य । फलिहऽग्गल-नावाणं अलं उदगदोणिणं ॥ पीटएं चंगवेरे य नंगन मध्यं मिया। जंतलट्ठी व नाभी वा गंडिया व अलै सिया।। आसणं समणं जाणं होज्जा वा किचुवस्सए । भूओवघाइणि भासं नेवं भासेज्ज पण्णवं ॥ ४ तहा फलाइं पक्काइं पायलजाइं नो वए । वेलोइयाइं टालाइं वेहिमाइं ति नो वए ॥ 😁 😘 🚗 दस. अ 🌭 गा. ३२

<sup>-</sup>दस. अ. ७, गा. २२

<sup>---</sup>दस. अ. ७, गा. २४

<sup>---</sup>दस. अ. ७, गा. २६-२९

# ओसहिसु सावज्ज भासा णिसेहो-

८३१. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा बहुसंभूताओं ओसहीए पेहाए तहा वि ताओ णो एवं वदेज्जा-तं जहा-"'पक्का ति वा, णीतिया ति वा, छबीया ति वा, लाइमा ति वा, भिज्जमा ति वा, बहुखंज्जा ति वा।" एतप्पगारं भासं सावज्जं -जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।<sup>1</sup>

-- आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४७

# सद्दाइसु सावज्ज भासा णिसेहो-

८३२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा जहा वेगतियाई सद्दाई सुणेज्जा तहा वि ताई णो एवं वदेज्जा—तं जहा—''मुसहे ति वा, दुसह ति वा।" एतप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा।

— बा. सु. २, ब. ४, **ड. २, सु.** ५४६

## विधि-निषेध-कल्प-३

#### वत्तव्वा अवत्तव्वा य भासा---

परिसंखाय पण्णवं । ८३३. चउण्हं खलु भासाणं, दोण्हं तु विणयं सिक्खे दो न भासेज्ज सन्वसो ॥

> जा य सच्चा अवसव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा । जा य बुद्धेहिऽणाइण्णा, न तं भासेज्ज पन्नवं ॥

> > —दस. अ. ७, गा. १-२

### दाणदिसाए भासा विवेगो-

**८३४. तहागिरं समारंभ अत्यि पुंज्जं ति जो वदे ।** अहवा णत्यि पुष्णं ति, एवमेयं महबंभयं ॥

> दाणट्टयाए जे पाणा, हम्मति तस-थावरा। तेसि सारक्खणट्टाए, तम्हा अित्य त्ति णो वए ॥

> जेसि तं उवकप्पेति, अण्ण-पाणं तहाविहं। तेसि लाभंतरायं ति, तम्हा णत्यि त्ति,णो वदे ॥

#### औषधियों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध-

=३१. साधु या साध्वी बहुत मात्रा में पैदा हुई औपधियों (गेहें. चावल आदि के लहलहाते पौघों) को देखकर यों न कहे, जैसे कि-ये पक गई है, या ये अभी कच्ची या हरी हैं, ये छिव (फली) वाली हैं, ये अब काटने योग्य हैं, ये भूनने या सेकने योग्य हैं, इनमें बहुत-सी खाने योग्य हैं; या चिवड़ा बनाकर न्वाने योग्य हैं। इस प्रकार की सावद्य-यावत्-जीवोपघातिनी भाषा जानकर न बोलें।

### शब्दादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध-

५३२. साधु या साध्वी यद्यपि कई णव्दों को सुनते हैं, तथापि उनके विषय में (राग-द्वेष युक्त भाव मे) यों न कहे, जैसे कि-यह मांगलिक शब्द है, या यह अमांगलिक शब्द है। इस प्रकार की मावद्य-यावत् - जीवोपघातक भाषा जानकर न वोले।

## कहने योग्य और नहीं कहने योग्य भाषा-

६३३. प्रज्ञावान साधु (या साध्वी) (सत्या आदि) चारों ही भाषाओं को सभी प्रकार से जानकर (दो उत्तम) भाषाओं का शुद्ध प्रयोग (विनय) करना सीखे और (शेष) दो (अधम) भाषाओं को सर्वथा न वोले।

तथा जो भाषा सत्य है, किन्तु (सावद्य या हिंसाजनक होने से) अवक्तव्य (वोलने योग्य नहीं) है, जो सत्या-मृपा (मिश्र) है, तथा मृषा है एवं जो (सावद्य) असत्यामृषा (व्यवहार भाषा) है, (किन्तु) तीर्यकरदेवों (बुद्धों) के द्वारा अनाचीर्ण है उसे भी प्रजावान साधु न वोले ।

### दान सम्बन्धी भाषा-विवेक—

८३४. (सचित्त अन्न या जल देने पर पुण्य होता है या नहीं) ऐसे प्रश्न को सुनकर उत्तर देते हुए पुंण्य होता ही है, ऐसा श्रमण न कहे, अथवा पुण्य होता ही नहीं है), ऐसा कहना भी श्रमण के लिए महाभयदायक है।

क्योंकि सचित्त अन्न या जल देने में जो त्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते हैं, अतः उनकी रक्षा के लिए पुण्य होता ही है, ऐसा भी श्रमण न कहे।

जिन प्राणियों को सचित्त अन्न-पानी दिया जा रहा है उनके लाभ में अन्तराय न हो इसलिए पुण्य होता ही नहीं है, यह भी साधु न कहे।

तहोसहीओ पक्काओ नीलियाओ छवी इ य । लाइमा भण्जिमाओ ति पिहुखण्ज ति नौ वए ॥

जे य दाणं पसंसंति, वहिमच्छंति पाणिणं। जे य णं पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करेंति ते॥

दुहओ वि ते ण भासंति, अत्यि वा नित्य वा पुणी । अयं रयस्स हेच्चाणं, णिय्वाणं पाडणंति ते ॥ —सूय. सु. १, अ. ११, गा. १७-२१

अहियगारिणी भासा विवेगी— ६३५. अपुन्छिओ न भासेज्जा. भासमाणस्स अंतरा । पिट्टिमंसं न लाएज्जा, भायामोसं विवज्जए ॥

> अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुप्पेज्ज वा परी । सम्बसी तं न भासेज्जा, भासं अहियगामिणि ॥

दिट्टं मियं असंदिदं पिंडपुण्णं वियं जियं। अयंपिरमणुव्यिग्गं, मासं निसिर अत्तब्वं।।

आयारपण्णतिधरं, दिद्विवायमहिज्जगं। बद्दविषक्षतिर्यं णच्चा, न तं उबहसे मुणी।। —रस. अ. न, गा. ४६-४६

साहुविसए भासाविवेगी—

५३६. बहुवे इमे असाहू, लोए वुच्चंति साहुणो।

न लवे असाहुं साहुं ति, साहुं साहुं ति आलवे॥

नाणदंसणसंपन्नं, संजमे य तये रयं।

एवं गुणसमाउत्तं, संजयं साहुमालवे॥

—दस. अ. ७, गा. ४८-४६

संखडी आइसु भासा विवेगी— = ३७. तहेव संखडि नच्चा, फिच्चं फज्जं ति नी वए। तेनगं वा वि वज्से ति, सुतित्ये ति य आवगा॥

> संखंडि संखंडि बूया, पणियहंति तेणगं। बहुसमाणि तित्याणि, आवगाणं वियागरे।।

> > ---दस. थ. ७, गा. ३६-३७

णईसु भासा विवेगी— ६३८. तहा नईओ पुष्णाओ, कायतिज्ज सि नो वए। नाबाहि तारिमाओ सि, पाणिपेज्ज सि नो सए॥ जो दान (सिचित्त पदार्थों के आरम्भ से जन्य वस्तुओं के दान) की प्रशंसा करते हैं वे प्राणिवध की इच्छा करते हैं, जो दान का निपेध करते हैं, वे अनेक जीवों की वृत्ति का छेदन (जीविका भंग) करते हैं।

साधु उक्त (सिचित्त पदार्थों के आरम्भ से जन्य वस्तुओं के) दान में पुण्य होता है या नहीं होता है, ये दोनों वातें नहीं कहते हैं। इस प्रकार कर्मों के आगमन (आस्त्रव) को त्याग कर वे साधु निर्वाण-मोक्ष को प्राप्त करते हैं।

अहितकारी भाषा विवेक -

प्रदेश. संयमी साधक विना पूछे उत्तर न दे, दूसरों के बोलने के वीच में वात काट कर न बोले, पीठ पीछे किसी की निन्दा न करे तथा बोलने में मायाचार एवं असत्य को विलकुल न आने दे।

जिस भाषा के बोलने से दूसरे को अविश्वास पैदा हो अथवा दूसरे जन कृद्ध हो जायें, जिससे किसी का अहित होता हो ऐसी भाषा साधुन बोले।

आत्मार्थी साधक, जिस वस्तु को जैसी देखी हो वैसी ही परिमित, संदेहरहित, पूर्ण, स्पष्ट एवं अनुभवयुक्त वाणी में बोले। यह वाणी भी वाचालता एवं परदु:खकारी भाव से रहित होनी चाहिये।

आचार प्रज्ञप्ति को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला मुनि भी यदि प्रमादवण वोलने में स्वलित हो जाए तो यह जानकर मुनि उपहास न करे।

साधु के सम्वन्ध में भाषा विवेक— ८३६. ये अनेक असाधु जन-साधारण में साधु कहलाते हैं। मुनि असाधु को साधु न कहे, जो साधु हो उसी को साधु कहे।

ज्ञान और दर्णन से सम्पन्न, संयम और तप में रत—इस प्रकार गुण-समायुक्त संयमी को ही साधु कहे।

संखिडि आदि के सम्बन्ध में भाषा दिवेक—
६३७. (इसी प्रकार) दयालु साधु संखडी (जीमनवार) और
कृत्य-मृतभाज को जानकर—ये करणीय हैं, चोर मारने योग्य है,
और नदी अच्छी तरह से तैरने योग्य अथवा अच्छे घाट वाली
है—इस प्रकार न कहे।

(प्रयोजनवण कहना हो तो) संखड़ी को संखड़ी, चोर को पणितायं (धन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला) और "नदी के घाट प्रायः सम हैं"—इस प्रकार कहा जा सकता है।

नदियों के सम्बन्ध में भापा-विवेक-

द्रिन. तथा निदयां जल से भरी हुई हैं, शरीर से तिरकर पार करने योग्य हैं, नौका के द्वारा पार करने योग्य हैं और तट पर बैठे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं—इस प्रकार न कहें। बहुवाहडा अगाहा, बहुसलिलुप्पिलोदंगा । बहुवित्थडोदगा यावि, एवं भासेज्ज पन्नवं ॥ ---दस. स ७, गा. ३५-३६

कयविक्कए भासा विवेगो-८३९. सब्बुक्फसं परग्धं वा, अउलं नित्य एरिसं । अचिकियमवत्तव्वयं, अचितं चेव नो वए।।

> सन्वमेयं वइस्सामि, सन्वमेयं ति नो वए। अणुवीइ सर्व्यं सन्वत्य, एवं भासेज्ज पन्नवं ॥

सुवकीयं वा सुविक्कीयं. अकेज्जं केज्जमेव वा। इमं गेण्ह इमं मुंच, पणियं नो वियागरे॥

अप्पत्ये वा महरघे वा, कए वा विक्कए वि वा। पणिग्टू समुप्पन्ने, अणवज्जं वियागरे ॥ · ---दस. अ. ७, गा. ४३-४६

(प्रयोजनवण कहना हो तो) (निदयाँ) जल से प्राय: भरी हुई हैं, प्रायः अगाध है, वहु-सलिला हैं, दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग वढ़ रहा है। वहुत विस्तीर्ण जल वाली है-प्रजा-वान् भिक्षु इस प्रकार कहे।

#### क्रय-विक्रय के सम्वन्ध में भाषा विवेक---

८३६. (ऋय-विकय के प्रसंग में) यह पस्तु मर्वोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य है. यह तुलनारहित है, इसके समान दूसरी कोई वस्त नहीं है, इसका मोल करना णक्य नहीं है इसकी विशेषता नहीं कही जा सकती है, यह अचिन्तय है-इस प्रकार न कहे।

(कोई सन्देश कहलाए तव ) 'में यह सब कह दूंगा', (किसी को मन्देश देता हुआ (यह पूर्ण है) अतिकल या ज्यों का त्यों है), इस प्रकार न कहे । सब प्रसंगों में पूर्वोक्त सब वचन-विधियों का अनुचिन्तन कर प्रज्ञावान् मुनि वैसे वोले (जैसे कमंबन्ध न हो)।

विकयार्थ रखी हुई वस्तु के बारे में (यह मान) अच्छा न्वरीदा (बहुत सस्ता भाया) (यह माल), अच्छा वेचा (बहुत नफा हुआ), यह वेचने योग्य नहीं हैं, यह वेचने योग्यं है, इस माल को ले (यह मंहगा होने वाला है), इस माल को वेच डाल (यह सस्ता होने वाला है)-इस प्रकार न कहे।

अल्पमूल्य या वहुमूल्य माल के लेने या वेचने के प्रमंग में मुनि अनवद्य वचन वोले---त्रय-वित्रय से विरत मुनियों का इस विषय में कोई अधिकारी नहीं है, इस प्रकार कहे।

### भाषा समिति के प्रायश्चितं - ४

अप्पफरुसदयणस्स पायच्छित्तसुत्तं-५४०. जे भिक्लू लहुसगं फरुसं दयइ, वयंतं या साइन्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं। 🕆 — नि. उ. २, सु. १८

आगाढाइवयणस्स पायच्छित्तसुत्तं— ८४१. जे भिक्खू भिक्खूं आगाढं वयइ वयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू भिक्खूं फरुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू भिक्लूं आगाढ-फरूसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । ---नि. च. १४, सु. १-३ अल्य कठोर वचन कहने का प्रायश्चित्त सूत्र-चे तिथल अल्प कठार वचन कहता है, कहलवाता है, या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

उत्ते मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

आगाढादि वचनों के प्रायश्चित्त सूत्र-

प्तरिश् जो भिक्षु भिक्षु को अपगन्द कहता है, कहलवाता है, कहने के लिए अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु भिक्षु को कठोर शब्द कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु भिक्षु को अपगव्द और कठोर जब्द कहता है कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मानिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# एषणा समिति-१

एसणा सिमइ—

८४२. पिंड सेज्जं च यत्यं च, चउत्यं पायमेव य। अकिष्पयं न इच्छेज्जा, पडिग्गाहेज्ज किष्पयं ॥

—दस. अ. ६, गा. ४७

#### एषणा समिति —

प्रभाष्ट्र या साध्वी अकल्पनीय पिण्ड (आहार) शय्यां (वसति , जपाश्रय या धर्मस्थानक) वस्त्र (इन तीन) और चौथे पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे, ये कल्पनीय हो तो ग्रहण करे।

# र्पिडंषणा—स्वरूप एवं प्रकार—२

सन्वदोसविष्पमुक्कआहारसरूवं —

८४३. प०—अह भंते ! सत्थातीतस्स मत्यपरिणामितस्स एसियस्स वैनियस्स सामुदाणियस्स पाणभोयणस्स के अट्टे पण्णत्ते ?

उ॰-गोयमा ! जे णं णिगांथे वा णिगांथी वा निविखत्त मृत्यमुसले ववगतमाला वण्णगिवलेवणे ववगत-चुय-चइय-चत्तदेहं जीवविष्पजढं अकयमकारियमसंकष्पियमणाहूत-मकौतकटमण्दिटुं नयकोडीपरिसुद्धं दसदोसविष्पमुक्कं उग्ग-मउप्पायणेसणामु परिसुद्ध वीतिगालं वीतधूमं संजोयणादोस-विष्पमुक्कं<sup>४</sup> असुरमुरं अचयचयं अदुतमविलंबितं अपरिसादि यहणहुयाए विलमिव पन्नगभूएणं अप्पाणेणं आहारमाहारेति ।

एस णं गोयमा ! सत्यातीतस्स सत्यपरिणामितस्स-जाव-पाण-भोयणस्स अट्टे पण्णते। ध

-- वि. म. ७, उ. १, सु. २०

सर्वदोपमुक्त आहार का स्वरूप-

८४३. प्र०-भगवन् ! शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित, एिवत, वेपित तथा सामुदानिक भिक्षारूप पान-भोजन का क्या अर्थ कहा गया है ?

उ०--गौतमः! जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी शस्त्र और मूसलादि का त्याग किये हुए हैं, पुष्पमाला, वर्णक और विलेपन के त्यागी हैं. देय वस्तु आगंतुक जीवों से रहित है, स्वत: परत: च्यवन और देह त्यागने से जीव रहित है, अर्थात् अचित्त है तथा जो साधु के लिए न बनाये हुए, न बनवाये हुए, असंकल्पित, अनि-मंत्रित, साधु के लिए न खरीदे हुए, न बनाये हुए, नव कोटि अक्लोबंजण-वणाणुलेवणभूतं संयमजातामायावत्तियं संजमभार- विणुद्ध, दस प्रकार के दोपों से रहित उद्गम उत्पादन एवं एपणा सम्बन्धी दोपों से सर्वथा रहित, अंगार, धूम, संयोजना दोप रहित, सुड़-सुड़ न करते हुए, चप्चप् न करते हुए, न जल्दी-जल्दी, न वहुत धीरे-धीरे, इघर-उधर न विखेरते हुए गाड़ी की धुरी के अंजन अथवा घाव पर लेपन करने के समान, केवल संयम यात्रा के निर्वाह के लिए मर्यादा युक्त संयम के भार को वहन करने के लिए, जैसे सांप सीधा विल में प्रवेश करता है उसी प्रकार सीधा गले के भीतर उतारते हुए आहार करता है।

गीतम ! यही शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित यावत् पान भोजन का अर्थ कहा गया है।

<sup>.</sup>१ ठाणं अ. ६, मु. ६८१

१. संकिय, २. मिल्यय, ३ निवित्त, ४. पिहय, ५. साहरिय, ६-७. दायगुम्मीसे, ८. अपरिणय, ६. लित्त, १०. छिड्डिय, एसण - पिण्डनियुं क्ति० गा० ५२० दोसा दस हवंति ॥

तिविहा विसोही पण्णत्ता तं जहा---१. उग्गमिवसोही, २. उप्पायणिवसोही, ३. एसणाविसोही ।--ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. १६८

वि. स. ७, उ. १, मु. १८

<sup>(</sup>क) अक्रयमका रियमणा ह्रयमणुद्दिट्ठं अकीयकडं णविह य कीडिहि सुपरिसुद्धं । दसिह य दोसेहि—विष्पमुक्कं, उग्गम-उप्पायणे-. —प. सु. २, व. १, सु. ५ मणामुद्धं, यवगयचुयचावियचतदेहं च फासुयं। (शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर) प्रव अहं केरिसयं पुणाइ कप्पइ ?

आहाराइ णिप्फज्जण कारणा-गहण-भुंजण विहिय-

परक्कमे जस्सद्वाते चेतियं सिया, तं जहा—विज्जिति तेसि परक्कमे जस्सद्वाते चेतियं सिया, तं जहा— अप्पणो से पुत्ताणं, धूयाणं, ण्हाणं, धाईणं, णाईणं, राईणं, दासाणं, दासीणं, कम्मकराणं, कम्मकरीणं, आदेसाए, पुढो पहेणाए सामासाए, पातरासाए, सिण्णिधसंणियए, कज्जिति इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए।

तत्य भिक्षू परकड-परणिद्वितं उग्गमुप्पायणेसणासुद्धं सत्या-तीतं सत्यपरिणामितं अविहिंसितं एसियं वेसियं सामुदाणियं पण्णमसणं कारणद्वा पमाणजुत्तं अक्लोवंजण-वणलेवणभूयं संजमजातामायावृत्तियं विलिमव पन्नगभूतेणं अप्पाणेणं आहारं आहारेजजा, तं जहा—अन्नं अन्नकाले, पाणं पाण-काले, वत्यं वत्यकाले, लेणं लेणकाले, सयणं सयणकाले।

---स्य. सु. २, अ. १, सु. ६८८

### गंधासत्तिणिसेहो—

प्रथ्. से भिक्तू वा भिक्तूणी वा गाहावइकुलं विण्डवायपिडयाए अणुपिवहें समाणे से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावितकुलेसु वा, पियावसहेसु वा, अण्णगंघाणि वा, पाणगंधाणि वा, सुरिभगंधाणि वा, आघाय आघाय से तत्य आसायपिडयाए मुन्छिए गिद्धे गिढिए अन्झोववण्णे "अहो गंधो, अहो गंधो" णो गंधमाघाएन्जा 1

—आ. सु. २, अ. १, उ. **५, सु. ३७**४

माहुकरी वित्ती—

द४६. जहा दुमस्स पुष्केसु, भमरो आवियई रसं। न य पुष्कं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं॥

(पिछले पृष्ठ का शेप)

आहार निष्पादन के कारण व उसे ग्रहण करने तथा खाने की विधि—

दथ४. भिक्षु यह जाने कि आहार वनाना गृहस्थों का कार्य है, वे जिनके लिये आहार वनाते हैं वे इस प्रकार हैं—

अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिये, पुत्रवधुओं के लिए, धाय के लिए, ज्ञातिजनों के लिए, राजन्यों, दास, दासी, कर्मकर कर्मकरी के लिए तथा अतिथि के लिए या किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सायंकाल में खाने के लिए अथवा प्रातः नाम्ते के लिए तथा इन मनुष्यों के भोजन के लिये सन्निधि संचय किया जाता है।

ऐसी स्थित में साधु दूसरे के द्वारा दूसरों के लिए बनाये हुए तथा उद्गम, उत्पादन और एपणा दोष से रहित होने से शुद्ध एवं अग्नि आदि शस्त्र द्वारा परिणत होने से प्राप्तु वने हुए, एवं अग्नि आदि शस्त्रों द्वारा निर्जीव किये हुए, हिसादोष से रहित तथा एपणा से प्राप्त, तथा साधु के वेप से प्राप्त सामुदानिक भिक्षा से प्राप्त, प्राज्ञ—गीतार्थ के द्वारा लाया हुआ, छह कारणों से युक्त, प्रमाणोपेत, एवं गाड़ी की धुरी में दिये जाने वाले तेल तथा घाव पर लगाये गए लेप के समान, केवल संयम यात्रा के निर्वाहार्थ, विल में प्रवेश करते हुए सांप के समान स्वाद लिये विना ही सेवन करे। जैसे कि भिक्षु अञ्चकाल में अञ्च को, पानकाल में पान को, वस्त्र काल में वस्त्र को, मकान में निवास के समय में मकान को, शयनकाल में शय्या को ग्रहण करे।

### गन्य में आसक्ति का निषेध-

दथ्. भिक्षु या भिक्षुणी आहार प्राप्ति के लिए जाते समय धर्मशालाओं में, उद्यानगृहों में, गृहस्थों के घरों में, परिव्राजक के मठों में आहार की सुगन्ध, पेय पदार्थ की सुगन्ध तथा कस्तूरी इत्र आदि सुगन्धित पदार्थों की सौरभ को सूँघ सूँघ कर उस सुगन्ध के आस्वादन की कामना से उसमें मूच्छित, गृद्ध, ग्रस्त एवं आसक्त होकर "वाह! क्या ही अच्छी सुगन्ध है।" इस प्रकार कहता हुआ या मन में सोचता हुआ उस गन्ध की सुवास न ले।

मधुकरी वृत्ति—

द४६. जिस प्रकार भ्रमर द्रुप-पुष्पों से थोड़ा-थोड़ा रस पीता है, किसी भी पुष्प को म्लान नहीं करता और अपने को भी तृप्त कर लेता है—

ड॰ जं तं एक्कारस-पिडवायसुद्धं। (आ. सु. २, अ. १, ड॰ १-११) किणण हणण-पयण-कय-कारियाणुभोयण-नवकोडीहिं सुपरिसुद्धं दसिंह य दोसेहिं विष्पमुक्कं। उग्गमचप्पायणेसणाए सुद्धं ववगय-चुयचिवयं-चत-देहं च फासुयं ववगय-संजोगमणिगालं विगयधूमं। छ्ट्ठाणं निमित्तं छक्काय-परिरक्खणट्ठा हणि हणि फासुएण भिक्सेणं विद्दयक्वं। —प. सु. २, अ. ५, सु. ६

एमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहूणी। विहंगमा व पुष्केसु, दाणभत्तेसणे रया॥

वयं च वित्ति लब्भामी, न य कोइ उवहम्मई। अहागडेसु रीयंति, पुष्केसु भमरो जहा।।

महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया। नाणापिडरया दंता, तेण बुच्चंति साहूणो ॥

—दस. अ. १, गा. २-५

मिगचरियावित्ती-

८४७. जहा मिगे एग अणेगचारी, अणेगवासे धुवयोयरे

एवं मुणी गोयरियं पविट्टे,

वो हीलए नो वि य खिसएज्जा। —उत्त. म. १६, गा. ५४

कावोयावित्ती—

८४८. कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणो। दुक्खं वंभवयं घोरं घारेउं अ महप्पणो ॥ —उत्त. अ. १६, गा. ३४

अदोणवित्ती—

म४६. अदीणी वित्तिमेसेज्जा, न विसीएन्ज पंडिए। अमुच्छिओ भोयणम्मि, मायन्ने एसणारए॥ —दस. झ. ५, च. २, गा. २६

भिक्लुस्स आहारेण घुणोवमा— ८५०. चतारि घुणा पण्णता, तं जहा-

- १. तयक्लाए,
- २. छल्लिक्खाए,
- ३. कट्टक्लाए,
- ४. सारक्खाए ।

एवामेव चतारि भिक्लागा पण्णता, तं जहा-

उसी प्रकार लोक में जो मुक्त (अपरिग्रहीं) श्रमण साधु है वे दाता द्वारा दिये जाने वाले निर्दीप आहार की एपणा में रत रहते हैं, जैसे--भ्रमर पुष्पों में।

''हम इस तरह से भिक्षा वृत्ति करेंगे कि किसी जीव का हनन न हो।" क्यों कि श्रमण यथाकृत (सहज रूप से वना) आहार लेते हैं, जैसे-- "श्रमर पुष्पों से रस।"

जो बुद्ध पुरुप मधुकर के समान अनिश्रित हैं अर्थात् किसी एक पर आश्रित नहीं है, अनेक घरों से प्राप्त आहार में रत रहते हैं और जो दान्त हैं वे इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं॥ मृगचर्या वृत्ति—

८४७. जिस प्रकार हरिण अकेला अनेक स्थानों से भक्त-पान लेने वाला, अनेक स्थानों में रहने वाला और सदा गोचरचर्या से ही जीवन-यापन करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचरचर्या के लिए प्रविष्ट मुनि जव भिक्षा के लिए जाता है तब किसी की अवज्ञा और निन्दा नहीं करता है।

कापोति वृत्ति-

५४८. यह जो कापोती-वृत्ति (कवूतरों के समान दोप-भीरुवृत्ति) दारुण केण-लोच और घोर ब्रह्मचर्य को धारण करता है, वह महान् आत्माओं के लिए भी दुष्कर है।

अदीन वृत्ति—

८४६. भोजन में अमून्छित, मात्रा को जानने वाला, एपणारत, पण्डित मुनि, अदीन भाव से वृत्ति (भिक्षा की एपणा) करे। भिक्षा न मिलने पर विपाद न करे।

आहार निमित्त से भिक्षु को घुन की उपमा-

=५०. घुण (काष्ठ-भक्षक कीड़े) चार प्रकार के कहे गये हैं जैसे---

- (१) त्वक्-खाद-वृक्ष की ऊपरी छाल को खाने वाला।
- (२) छल्ली-खाद-छाल के भीतरी भाग को खाने वाला।
- (३) काष्ठ-खाद--काठ को खाने वाला।
- (४) सार-खाद काठ के मध्यवर्ती सार को खाने वाला। इसी प्रकार भिक्षु चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे-

<sup>(</sup>क) कापोती-वृत्ति (कावोया जा इमा वित्ती—उत्त. अ. १६, गा. ३४) यहाँ साधु की भिक्षा-वृत्ति को ''कापोत-वृत्ति'' कहा गया है। जिस प्रकार कवूतर कण बादि को ग्रहण करते समय सदा सर्शकित रहते हैं उसी प्रकार साधु की भिक्षाचर्या में सदा एपणादि—दोपों से सर्गांकत रहते हैं।

<sup>(</sup>ख) उत्त. अ. १६, गा. ५४ में मृगचर्या का वर्णन भी हैं इस प्रकार १. मधुकरी वृत्ति, २. मृगचर्या वृत्ति, ३. कापोती वृत्ति, ४. इसवृत्ति, ४. अदीनवृत्ति आदि कई प्रकार की भिक्षाचर्या है।

- १. तयक्खायसमाणे,
- २. छल्लिक्खायसमाणे,
- ३. कट्टक्खायसमाणे,
- ४. सारक्खायसमाणे ।
- १. तयवलायसमाणस्स णं भिवलागस्स सारक्लायसमाणे . तवे पण्णते।
- २. सारवखायसमाणस्स णं भिक्खागस्स तयक्खायसमाणे तवे
- २. छिल्लक्खायसमाणस्स णं भिक्खागस्स फट्टक्खायसमाणे तवे पण्णते ।
- ४. कट्ठक्लायसमाणस्स णं भिक्लागस्स छिल्लिक्लायसमाणे तवे पण्णते।

—ठाणं. अ. ४, ज**.** १, सु. २४३

# भिल्लावित्तिणा भिक्लुस्स मच्छोवमा—

५५१. चत्तारि मच्छा पण्णत्ता, तं जहा--

- १. अणुसोयचारी,
- २. पडिसोयचारी,
- ३. अंतचारी,
- ४. मज्झचारी ।

एवामेव चत्तारि भिक्खागा पण्णत्ता, तं जहा-१- अणुसोयचारी,

- ' २• पडिसोयचारीं
- ' "३. अंतचारी,
  - ४. मज्झचारी।

भिक्लावित्तिणा भिक्लुस्स विहगोवमा—

प्रस्ति प्रस्ति पण्णत्ता, तं जहा—

. १: णिवतिता णाममेगे णो परिवइत्ता,

- (१) त्वक्-खाद समान नीरस, रूक्ष, अन्त-प्रान्त आहार भोजी साधु ।
  - (२) छल्ली-खाद-समान=अलेप, आहार भोजी साधु।
- (३) काष्ठ-खाद-समान = दूध, दही, घृतादि से रहित (विगयरहित) आहार भोजी साधु ।
- '(४) सार-खाद- समान = दूध, दही, घृतादि से परिपूर्ण आहार भोजी साधु।
- (१) त्वक्-खाद-समान=भिक्षुक का तप सार-खाद-घुण के समान कहा गया है।
- (२) सार-खाद-समान=भिक्षुक का तप त्वक्-खाद-युण के समान कहा गया है।
- (३) छल्ली-खाद-समान=मिक्षुक का तप काण्ठ-खाद घुण के समान कहा गया है।
- (४) काष्ठ-खाद समान=भिक्षुक का तप छल्ली-खाद घुण के समान कहा गया है।

# भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को मत्स्य की उपमा-८४१. मत्स्य चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे---

- (१) अनुस्त्रोतचारी-जल प्रवाह के अनुकूल चलने वाला मत्स्य--
- (२) प्रदिस्त्रोतचारी-जल प्रवाह के प्रतिकूल चलने वाला
- (३) अन्तचारी—जल प्रवाह के किनारे किनारे चलने वाला मत्स्य ।
- (४) मध्यचारी-जलप्रवाह के मध्य में चलने वाला मत्स्य ।

इसी प्रकार भिक्षु भी चार प्रकार के कहे गये हैं जैसे—-अनुस्रोतचारी - उपाश्रय से लगाकर सीधी गली में स्थित घरों से भिक्षा लेने वाला।

- (२) प्रतिस्रोतचारी-गली के अन्त है लगाकर उपाश्रय तक स्थित घरों से भिक्षा लेने वाला।
- (३) अन्तचारी नगर ग्रामादि के अन्त भाग में स्थित घरों से भिक्षा लेने वाला।
- (४) मध्यचारी -- नगर-ग्रामादि के मध्य में स्थित घरों से ं - ं — ठा. स. ४, उ. ४, सुः ३५० 'भिक्षा लेने वाला ।

भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को पक्षी की उपमा-प्रश्र. पक्षी चार प्रकार के कहे गये हैं। ज़ैसे—

(१) निपतिता, न परिव्रजिता कोई पक्षी अपने घोसले से नीचे उतर सकता है, किन्तु (वच्चा होने से) उड़ नहीं सकता।

- २. परिवइत्तां णाममेगे णो णिवंतित्ता,
- ३. एगे णिवतित्ता वि परिवइत्तावि,
- ४. एगे णो णिवतित्ता णो परिवइत्ता,

एवामेय चत्तारि भिक्लागा पण्णत्ता, तं जहा -

- १. णिवतित्ता णाममेगे णो परिवइत्ता,
- २. परिवइत्ता णाममेगे णो णिवतित्ता,
- ३. एगे<sup>,</sup>णिवतित्ता वि परिवद्दत्ता वि,
- ४. एगे णो णिवतित्ता णो परिवइत्ता।

**—**ठाणं. व. ४, ड. ४, सु. ३५२

### चडव्विहो आहारो--

८ ५३. मणुस्साणं चउव्विहे आहारे पन्नत्ते, तं जहा—

- १. असणे,
- २. पाणे,
- ३. खाइमे,
- ४. साइमे ।<sup>१</sup>

चउन्विहे आहारे पन्नते, तं जहा---

- १. उवक्खरसंपन्ने,
- २ं उवक्खडसंपन्ने,
- ३. सभावसंपन्ने,
- ४. परिजुसितसंपन्ने ।

—ठाणं. स. ४, च. २, सु. २६४

तिविहो आहारो-

**५५४. तिविहे उवहडे पण्णत्ते, तं जहा**—

ठाण व ४, उ ४, सु ३४०

- (२) परिव्रजिता, न निपतिता—कोई पंक्षी अपने घोंसले से उड़ सकता है, किन्तु (भीर होने से) नीचे नहीं उतर सकता।
- (३) निपतिता भी, परिव्रजिता भी कोई समर्थ पक्षी अपने घोंसले से नीचे भी उड़ सकता है और ऊपर भी उड़ सकता है।
- (४) न निपतिता, न परिव्रजिता-कोई पक्षी (अतीव वाल्यावस्था होने के कारण) अपने घोंसले से न नीचे उतर सकता है और न ऊपर ही उड़ सकता है।

इसी प्रकार भिक्षु भी चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे--

- (१) निपतिता, न परित्रजिता—कोई भिक्षु भिक्षा के लिए निकलता है, किन्तु रुग्ण आदि होने के कारण अधिक घूम नहीं सकता।
- (२) परिव्रजिता, न निपतिता-कोई भिक्षु भिक्षा के लिए घूम सकता है, किन्तु स्वाध्यायादि में संलग्न रहने से भिक्षा के लिए निकल नहीं सकता।
- (३) निपतिता भी, परिव्रजिता भी-कोई समर्थ भिक्षुक भिक्षा के लिए निकलता भी है और घूमता भी है।
- (४) न निपतिता, न परिव्रजिता -- कोई नवदीक्षित अल्प-वयस्क भिक्षुक न भिक्षा के लिए निकलता है और न घूमता ही है।

चार प्रकार के आहार-

५५३. मनुष्यों का आहार चार प्रकार का होता है—

- (१) अशन-अन्न आदि, (२) पान-पानी,
- (३) खादिम-फल, मेवा आदि,
- (४) स्वादिम-ताम्बूल, लवंग इलायची आदि । आहार चार प्रकार का कहा गया है, जैसे-
- (१) उपस्कार-सम्पन्न वघार से युक्त मसाले डालकर छोंका हुआ,
  - (२) जपस्कृत-सम्पन्न-पकाया हुआ भात आदि,
  - (३) स्वभाव-सम्पन्न स्वभाव से पका हुआ फल आदि,
  - (४) पर्युपित-सम्पन्न रातवासी रखने से जो तैयार हो।

तीन प्रकार का आहार—

५४४. उपहृत (खाने के लिए लाया गया) आहार तीन प्रकार का माना गया है, यथा---

- १. फलिओवहडे,
- २. सुद्धोवहडे,
- ३. संसद्घोवहडे ।

—ठाणं. अ. ३, उ, ३, सु. १७८

### ओग्गहियआहारप्पयारा—

८५५. तिविहे ओग्गहिए पण्णत्ते, तं जहा—

- १. जंच ओगिण्हंइ,
- २. जं च साहरइ,
- ३. जं च आसगंसि पक्लिवइ। ३ एगे एवमाहंसु।

एगे पुण एवमाहंसु । दुविहे ओग्गहिए पण्णत्ते, तं जहा—

१. जंच ओगिण्हइ,

२. जं च आसंगिस पिक्लवइ।

--वव. उ. ६, सु. ४६

### णवविगईओ—

८५६. णव विगतीतो पन्नत्ताओ, तं जहा---

१. खीरं, २. दिंध, ३. णवणीतं, ४. सिप्पं, ४. तेल्लं, ६. गुलो, ७. महुं, ८. मज्जं, ६. मंसं।

—ठाणं. व. १, सु. ६७४

अण्णायविगईणप्पगारा—

८४७. चतारि गोरसविगतीओ पन्नताओ, तं जहा —

खीरं, दिंह, सिप्पं, णवणीतं।

चत्तारि सिणेहविगतीओ पन्नत्ताओ, तं जहा— तेल्लं, घयं, वसा, णवणीतं ।

चत्तारि महाविगतीओ पन्नताओ, तं जहा— महुं, मंसं, मज्जं, णवणीतं ।

—ठाणं. स. ४, उ. १, सु. २७४

## तिविहा एसणा---

८५८. गवेसणाए गहणे य, परिभोगेसणा य जा। आहारोवहि सेज्जाए, एए तिम्नि विसोहए॥

- (१) फलितोपहृत—अनेक प्रकार के व्यंजनों से या लाद्य पदार्थों से मिश्रित आहार।
- (२) शुद्धोपहृत व्यंजन रहित शुद्ध आहार अथवां कांजी या पानी के अल्पलेप से लिप्त आहार।
- (३) संसृष्टोपहृत—गृहस्थ ने खाने की इच्छा से आहार हाथ में लिया है किन्तु मुँह में नहीं रखा है —ऐसा आहार।

### अवगृहीत आहार के प्रकार—

८५५. अवगृहीत (परोसने के लिए रसोईघर या कोठार से निकाला हुआ) आहार तीन प्रकार का कहा गया है, यथा —

- (१) परोसने के लिए ग्रहण किया हुआ।
- (२) परोसने के लिए ले जाता हुआ।
- (३) वर्तन के मुख में डाला जाता हुआ। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं।

परन्तु कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं — , अवगृहीत आहार दो प्रकार का है, यथा—

- (१) परोसने के लिए ग्रहण किया जाता हुआ।
- (२) पुनः वर्तन के मुख में डाला जाता हुआ।

## विगय विकृति के नौ प्रकार—

५५६. नी विकृतियाँ कही गई हैं-

(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत (मक्खन), (४) घी, (५) तेल, (६) गुड़, (७) मधु, (८) मद्य, (६) माँस।

विगय के अन्य प्रकार—

८५७. गोरसमय विकृतियाँ चार हैं-

(१) दुध, (२) दही, (३) घृत, (४) नवनीत ।

स्मेह (चिकनाई) मय विकृतियाँ चार हैं-

(१) तैल, (२) घृत (३) वसा, (४) नवनीत ।

महाविकृतियाँ चार हैं---

(१) मधु, (२) मांस, (३) मद्य, (४) नवनीत।

# तीन प्रकार की एषणा—

८५८. आहार, उपिध और शय्या के विषय में गवेषणा, ग्रहणे-पणा और परिभोगेषणा इन तीनों का विशोधन करे।

१ वव उ. ६, सु. ४५

उग्गमुप्पयाणं पढमे, बीए सोहेज्ज एसणं । परिभोयंमि चउनकं, विसोहेज्ज जयं जई ॥

--- उत्त. अ. २४, गा. ११-१२

नवविहा सुद्धिभक्ला—

परिसुद्धे भिक्ते पण्णत्ते, तं जहा-

- १. न हणइ,
- २. न हणावइ,
- ३. हणंतं नाणुजाणइ।
- ४. न पयइ,
- ५. न पयावेइ,
- ६. पयंतं नाणुजाणइ।
- ७. न किणइ,
- न किणावेइ,
- E. किणंतं नाणुजाणइ।1

---ठाणं. अ. ६, सु. ६८१

आहारपायणणिसेहो-

८६० तहेव भत्त-पाणेसु, पयणे पयावणेसु य। पाण-भूयदयद्वाए, न पथे न पयावए।।

> जल-धन्ननिःसया जीवा, पुढवी-कट्ठनिस्सिया। हम्मन्ति भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्लू न पयावए।।

> > --- उत्त. ब. ३४, गा. १०-११

छिव्वहा गोयरिया—

५६१. छव्विहा गोयरचरिया पण्णसा, तं जहा-

- १. पेडा,
- २. अद्वपेटा,
- ३. गोमुत्तिया,
- ४ पतंगविहिया,
- ५. संबुदकवट्टा,

१ आ सु १, अ २, उ ४, सु ६६

यतनाशील भिक्षु एषणा में सर्वप्रथम उद्गम और उत्पादन दोनों के १६-१६ दोपों का शोधन करे।

दूसरे में एपणा के १० दोपों का शोधन करे।

फिर परिभोगेपणा के दोप-चतुष्क (संयोजना, अप्रमाण,

चारित्राचार : एषणा समिति

अंगारधूम और कारण) का शोधन कर आहार करे।

नौ प्रकार की शृद्ध भिक्षा—

प्रह. श्रमण भगवान् महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए नी कोटि परिशुद्ध भिक्षा का निरूपण किया है। जैसे—

- (१) हिंसा नहीं करता है,
- (२) हिंसा नहीं करवाता है,
- (३) हिंसा करने वाले का अनुमोदन नहीं करता है।
- (४) पकाता नहीं है,
- (५) पकवाता नहीं है,
- (६) पकाने वांले का अनुमोदन नहीं करता है।
- (७) खरीदता नहीं है,
- (८) खरीदवाता नहीं है,
- (६) खरीदने वाले का अनुमोदन नहीं करता है।

बाहार-पाचन का निषेध-

८६०. भक्त-पान के पकाने और पकवाने में हिंसा होती है, अतः प्राण, भूत, जीव और सत्व की दया के लिए भिक्षु न पकाए और न पकवाए।

भक्त और पान के पकाने और पकवाने में जल और धान्य के आश्रित तथा पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित जीवों का हनन होता है, इसलिए भिक्षु न पकाए न पकवाए।

छह प्रकार की गोचरी -

८६१. छह प्रकार की गोचरचर्या कही गई है, यथा-

- (१) पैटा—चोकोर पेटिका के आकार से घूमते हुए दिशाओं में भिक्षाचर्या करना ।
- (२) अधंपेटा—अर्ढ पेटिका के आकार के दो दिशाओं में भिक्षाचर्या करना।
- (३) गोमूत्रिका—वैल के मूत्रोत्सर्ग के समान एक इस पंक्ति के घर में और एकं सामने वाली पंक्ति के घर में इस कम से भिक्षाचर्या करना।
- (४) पतंगवीथिका—पतंगिये के फुद्कने के समान विना किसी क्रम के भिक्षाचर्या करना ।
- (५) शंबुकावर्ता—शंख के आवर्तों की तरह घूमते हुये भिक्षाचर्या करना ।

४४०]

६. गंतुं पच्चागता ।

(६) गत्वाप्रत्यागता-एक गृहपंक्ति के अन्तिम घर तक -ठाणं. अ. ६, सु. ५१४ जाकर वापिस आते हुए ही भिक्षाचर्या करना ।

### गवेषणा---३

सुद्ध आहारस्स गवेसणाए-परिभोगेसणाए य उवएसो-५६२. एसणा समिओ लज्जू, गामे अणियओ चरे। अप्पमत्तो पमत्तेहि, पिडवायं गवेसए।। —उत्त. **अ. ६, गा. १६** 

सुद्धेसणाओ नच्चाणं, तत्य ठवेज्ज भिक्त् अप्पाणं। जायाए घासमेसेन्जा, रसगिद्धे न सिया भिक्खाए।।

पन्ताणि चेव सेवेज्जा, सीयपिण्डं पुराणकुम्मासं। अदु बुक्कसं पुलागं वा, जवणद्वाए निसेवए मंथु ॥

— उत्त. अ. ८, गा. ११-१२ परिवाडीए न चिट्ठे ज्जा, भिक्खू दत्तेसणं चरे। पिंडक्वेण एसित्ता, मियं कालेण भक्लए।।

—-उत्त. **अ. १, गा. ३**२

भिक्खू मुयच्चा तह दिट्टधम्मे, गामं च णगरं च अणुष्पविस्स । मे एसणं जाणमणेसणं च,

अण्णस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे ॥

— सूय. सु. १, अ. १३, गा. १७

कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे। अगिद्धे विष्पमुक्को य, ओमाणं परिवज्जए ॥

— सूय. सु. १, अ. १, **ज. ४, गा.** ४

संवुडे से महापण्णे, धीरे दत्तेसणं चरे। एसणासमिए णिच्चं, वन्नयंते अणेसणं ॥

<del>- सूय. सु. १, अ. ११, गा. १३</del>

शुद्ध आहार की गवेषणा और उपभोग का उपदेश— ६६२. एषणा सिमिति के उपयोग में तत्पर लज्जावान् साधु गांवों आदि में नियत निवास रहित होकर विचरण करे। अप्रमादी रहकर वह गृहस्थों से आहार आदि की गवेपणा करे।

भिक्षु शुद्ध एपणाओं को जानकर अपने आप को उनमें स्थापित करे-अर्थात् उनके अनुसार प्रवृत्ति करे तथा संयम यात्रा के लिए आहार की गवेपणा करे किन्तु रसों में मूर्चिछत न वने।

भिक्षु जीवन-यापन के लिए प्रायः रसहीन, शीतल आहार, पुराने उड़द के वाकले, सारहीन, रूखा आहार और वेर का चूर्ण आदि पदार्थों का सेवन करे।

भिक्षु गृहस्य के घर (पंक्ति) में खड़ा न रहे, गृहस्य के द्वारा दिए हुए आहार की एपणा करे, मुनि के वेप में एपणा कर यथा-समय परिमित आहार करे।

मृत के समान सर्वथा उपशान्त, आत्मधर्मदर्शी भिन्नु ग्राम या नगर में प्रवेश करके एपणीय-अनैपणीय को जानता हुआ अशन पान में आसक्त न हो।

विद्वान् भिक्षु गृहस्थों द्वारा अपने लिए कृत आहार की याचना करे और प्रदत्त आहार का भोजन करे। वह आहार में अनासक्त और रागद्वेप रहित होकर अन्य का अवमान (तिरस्कार) करने का वर्जन करे।

वह साधु महान् प्राज्ञ, अत्यन्त धीर और संवृत है, जो गृहस्य के द्वारा दिया हुआ एपणीय आहारादि पदार्थ ग्रहण करता है तथा जो अनेषणीय आहारादि को वर्जित करता हुआ सदा एषणा समिति से युक्त रहता है।

<sup>(</sup>क) दसा द ७, सु ६१

<sup>(</sup>ख) अट्टविह गोयरग्गंतु—उत्त. अ. ३०, गा. २५ । इस गाया की टीका में पांचवे भेद के दो उपभेद कहे गये हैं—बाह्य संबुकावर्त और आभ्यंतर शम्बुकावर्त । इस प्रकार सात भेद हो जाते हैं और आठवाँ ऋजुगति कहा गया हैं। ये आठ गोचराग्र के प्रकार गिनाये गये हैं।

सिक्लऊण भिक्लेसणसीहि संजयाण बुद्धाणं सगासे । तत्य भिक्लू सुप्पणिहिदिए, तिव्वलज्ज गुणवं विहरेज्जासि ॥ —दस. अ. ५, उ. २, गा. ५०

लामो ति ण मज्जेज्जा, अलामो ति ण सोएज्जा, बहुं पि लढुं ण णिहै।

—आ० सु० १, अ० २, उ० ४, सु० दह (क)

सामुदाणिगी भिक्खा विहाणं-

६६३. समुयाणं चरे निक्खू, कुलं उच्चावयं सया ।नीयं कुलमइकम्म, असढं नानिधारए ।।

-दस. थ. ५, उ. २, गा. २५

अन्नायउं छं चरई विसुद्धं, जवणहुया समुयाणं च निच्चं। अलम्दुयं नी परिदेवएण्जा लद्धुं न विकत्ययई स पुन्जी।। — दस. अ. ६, उ. ३, गा. ४

समुयाणं उंछमेसिज्जा, जहासुत्तर्माणदियं। लामालाभम्मि संतुद्दे, पिण्डवायं चरे मुणी॥

—-उत्त. अ. ३४, गा. १६

एसणा कुसलो भिक्खू-

**८६४. जे संणिद्याणसत्यस्स खेत्रण्णे,** 

से मिक्खू कालण्णे,

बलण्णे,

मातण्णे,

खेयण्णे,

खणयण्णे, विणयण्णे, ससमय-परसमयण्णे, भावण्णे, परिग्गहं अममायमाणे, कालेणुट्टाई, अपडिण्णे दुहतो छित्तां णियाति ।

—आ.सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २१०

भिष्लुस्स गवेसणाविही-

८६५. जिमणं विरुवरुवेहि सत्थेहि लोगस्स कम्मसमारंमा कर्जित, तं जहा—

तीर्यंकर या साधुओं से भिक्षा की एपणा शुद्धि को जानकर भिक्षु सभी इन्द्रियों से उपयुक्त होकर उत्कृष्ट संयम गुणों को धारण करके विचरे।

चारित्राचार : एषणाः समिति

इच्छित आहारादि प्राप्त होने पर उसका मद न करे। यदि प्राप्त न हो तो खेद न करे। यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो उसका संग्रह न करे।

सामुदानिकी भिक्षा का विद्यान-

६६३. भिक्षु सदा उच्च और नीच सभी कुलसमुदाय में भिक्षा लेने जाए, नीचे कुल को छोड़कर उच्च कुल में न जाए।

जो जीवन-यापन के लिए विशुद्ध सामुदायिक अज्ञात-कुलों से भिक्षाचर्या करता है, जो भिक्षा न मिलने पर खिन्न नहीं होता है, मिलने पर श्लाघा नहीं करता है, वह पूज्य है।

मुनि सूत्रानुसार अनिन्दित और उंछ — अज्ञात कुलसमुदाय से एपणा करे व लाभ और अलाभ में सन्तुष्ट रहकर आहार आदि की गवेपणा करे।

एपणा कुशल भिक्षु—

६६४. जो सम्यग् संयम विधि का ज्ञाता है। वह भिक्षु— काल—करणीयकृत्य के काल को जानने वाला, वलज्ञ—आत्मवल को जानने वाला, मात्रज्ञ—प्राह्म वस्तु की मात्रा को जानने वाला, खेदज्ञ—जन्म-जरा-रोगादि से होने वाली खिन्नता को जानने

वाला,

क्षणज्ञ—भिक्षाचर्या के अवसर को जानने वाला,

विनयज्ञ—ज्ञान-दर्शन-चारित्र के स्वरूप को जानने वाला,
स्वसमय-परसमयज्ञ—स्व-पर सिद्धान्त को जानने वाला,

परिग्रह पर ममत्व नहीं करने वाला, उचित समय पर अनुष्ठान करने वाला और अश्रतिज्ञ (भोजन के प्रति संकल्प रहित) हो—वह दोनों वन्धनों (राग और द्वेप) को छेदन करके संयम जीवन से जीता है।

भावज्ञ-भिक्षा देने वाले के मनोभाव को जानने वाला,

भिक्षु की गवेषणा विधि--

द्ध. असंयमी पुरुष अनेक प्रकार के शस्त्रों से लोक के लिए (अपने एवं दूसरों के लिए) कर्म समारम्भ (पचन-पाचन आदि कियाएँ) करते हैं। जैसे—

१ था. सु. १, अ. २, उ. ५, मु. ८८

णातीणं, अप्पणो से पुत्ताणं, धूयाणं, सुण्हाणं, धातीणं, राईणं, दासाणं, दासीणं, कम्सकराणं, कम्सकरीणं आदेसाए पुढो पहेणाए सामासाएं पातरासाए संणिहि-संणिचयो कज्जति, इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए।

समुद्धिते अणगारे आरिए आरियपण्णे आरियदंसी अयं संधी त्ति अदक्खु।

से णाइए, णाइआवए, न समणुजाणए।

सन्वामगंधं परिण्णाय णिरामगंधे परिन्वए। -—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ६७-६६

आहारउग्गम-गवेसणा— ८६६. उगामं से य पुष्ठिजजा, कस्सऽद्वा ? केण वा कडं ?। सोच्चा निस्संकियं सुद्धं, पडिगाहेज्ज संजए।। ----दस. अ. ५, *उ.* १, गा. ७१

सयण-परिजण गिहे गमण विहि णिसेहो-८६७. भिक्लू य इच्छेज्जा नायविहि एत्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छिता नायविहि एसए।

> कप्पइ से थेरे आपुच्छिता नायविहि एत्तए। थेरा य से वियरेज्जा-एवं से कप्पइ नायविहि एत्तए। थेरा य से नो वियरेज्जा-एवं से नो कप्पइ नायविहि एत्तए।

> जे तत्य थेरीहं अविइण्णे नायविहि एइ, से संतरा छेए वा, परिहारे वा।

नो से कप्पइ अप्पसुयस्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविहि एतए।

कप्पइ से जे तत्य बहुस्सुए बहवागमे तेण सद्धिं नायविहि एतए। —वव. उ. ६, सु. १-३

सजण गिहे आहार गहण विहि णिसेहो-

८६८. तत्य से पुन्वागमणेणं पुन्वाउत्ते चाउलीदणे पच्छाउत्ते भिलिंगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ भिलिगसूवे पडिगाहित्तए। तत्थ से पुन्नागमणेणं पुन्नाउत्ते भिर्तिगसूवे, पच्छाउत्ते चाउ-लोदणे, कप्पइ से भिलिंगसूवे पिंडगाहित्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए।

अपने लिए पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधू, ज्ञातिजन, धाय, राजा. दास, दासी, कर्म करने वाले एवं कर्म करने वाली के लिए. पाहने आदि के लिए तथा विविध लोगों को देने के लिए एवं सायंकालीन एवं प्रातःकालीन भोजन के लिए इस प्रकार वे कुछ मनुष्यों के भोजन के लिए (दूध, दही आदि पदार्थों का संग्रह) और सन्निचय (चीनी, घृत आदि पदार्थों का संग्रह) करते रहते हैं।

संयम-साधना में तत्पर आर्य, आर्यप्रज और आर्यदर्शी अनगार भिक्षा आदि प्रत्येक किया उचित समय पर ही करता है ।

वह सदोप आहार को स्वयं ग्रहण न करे, दूसरों से ग्रहण न करवाए तथा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करे।

वह अनगार सव प्रकार के आमगंब (अकल्पनीय आहार) का परिवर्जन करता हुआ निर्दोप आहार के लिए गमन करे। आहार-उद्गम-गवेषणा—

**८६६. आहार किसके लिए वनाया है? किसने वनाया है?** संयत इस प्रकार आहार का उद्गम पूछे। दाता से प्रश्न का उत्तर सुनकर और निःशंकित होकर शुद्ध आहार ले।

स्वजन-परिजन-गृह में जाने के विधि-निषेध-

=६७. भिक्षु या भिक्षुणी यदि स्वजनों के घर जाना चाहे तो— स्थविरों को पूछे विना स्वजनों के घर जाना नहीं कल्पता है।

स्थविरों को पूछकर स्वजनों के घर जाना कल्पता है। स्थविर यदि आज्ञा दे तो स्वजनों के घर जाना कल्पता है। स्थविर यदि आज्ञा न दें तो स्वेजनों के घर पर जाना नहीं कल्पता है।

 स्थिवरों की आज्ञा के विना यदि स्वजनों के घर जावें तो वे दीक्षाच्छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

अल्पश्रुत और अल्पआगमज्ञ अकेले भिक्षु और अकेली भिक्षुणी को स्वजनों के घर जाना नहीं कल्पता है। किन्तु समु-दाय में जो वहुश्रुत और वहु-आगमज्ञ भिक्षु या भिक्षुणी हो उनके साथ स्वजनों के घर जाना कल्पता है।

स्वजन के घर से आहार ग्रहण का विधि-निषेध— ६६०. गृहस्य के घर में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के आगमन से पूर्व चांवल रंधे हुए हो और दाल पीछे से रंधे तो चांवल लेना कल्पता है, किन्तु दाल लेना नहीं कल्पता है।

आगमन से पूर्व दाल रंधी हुई हो और चावल पीछे से रंधे तो दाल लेना कल्पता है किन्तु चावल लेना नहीं कल्पता है।

तत्य से पुरवागमणेण दो वि पुरवाजताई, कप्पंति ते दोऽवि पिंडगाहित्तए ।

तत्य से पुरवागमणेणं दो वि पच्छाउनाईं, एवं नो से कप्पति दोऽवि पडिगाहित्तए ।

जे से तत्य पुट्यागमणेणं पुट्याउत्ते से कप्पइ पडिगाहित्तए। जे से तत्य पुट्यागमणेणं पच्छाउत्ते नो से कप्पइ पडिगा-हित्तए। — वव. इ. ६, सु. ४-६

## सयणकुले अकाले गमणणिसेहो-

६६१. से मिक्यू या. भिक्युणी या. समाणे या, यसमाणे या, गामाणुगामं टूइज्जमाणे या, से ज्जं पुण जाणेज्जा— गामं वा-जाव-रायहाणि या।

इमंति रालु गामंति वा-जाव-रावहाणिति संतेगतियस्स भिक्तुस्स पुरेसंयुवा वा. पच्छासंथुवा वा परिवसंति, तं जटा-गाहावती वा-जाव-कम्मकरोओ वा.

तं जहा---गाहायती या-जाय-कम्मकरीओ वा, तहत्पगाराइं कुलाइं णो पुरवामेय मत्ताए या, पाणाए वा जिक्समेरज या, पविसेरज या।

केवली बूया—आयाणमेयं।

पुरा पेहाए तस्स अट्टाए परो असणं वा-जाव-साइमं वा, उयकरेण्ज वा, उवक्लटेण्ज वा।

अह भिक्यू पुर्वोबदिट्टा एम पतिष्णा, एस हेतु, एस उवएसे, जं पो तह्प्पगाराइं कुलाइं पुट्यामेव मत्ताए वा, पाणाए वा, णिक्यमेरज वा, पविसेरज वा।

सत्तमायाण् गृगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमवक्कमित्ता-अणावाय-मसंलोए चिट्ठे ज्जा ।

से तत्य कालेणं अणुपियसेज्जा, अणुपियसित्ता-तित्यतरा-तरीहि कुलेहि सामुदाणियं एसियं वेसियं पिडवायं एसिता आहारं आहारेज्जा।

—आ. मु. २, अ. १, उ. ६, मु. ३६१

सजण-परिजण-गिहे अकाले गमण गयि च्छत्त सुत्तं-

५०० जे मिन्न्यू समाणे या, वसमाणे वा, गामाणुगानं दूइज्जमाणे
 वा, पुरे संयुद्धयाणि वा, पच्छा संयुद्धयाणि वा कुलाई पुट्यामेव
 मिन्न्ययायरियाए अणुपविसद्द, अणूपविसंतं वा साइज्जइ।

आगमन से पूर्व दाल और चावल दोनों रंधे हुए हो तो दोनों लेने कल्पते हैं।

चारित्रात्रार: एवणा समिति

किन्तु बाद में रंधे हो तो दोनों लेने नहीं कल्पते हैं।

(तात्पर्य यह है कि) आगमन से पूर्व जो आहार अग्नि आदि से दूर रखा हुआ हो वह लेना कल्पता है और जो आगमन के वाद में अग्नि आदि से दूर रखा गया हो वह लेना नहीं कल्पता है।

स्वजन के घर पर अकाल में जाने का निषेध—

६६. भिक्षु या भिक्षुणी स्थिरवास रहे हों, मासकल्प आदि रहे हों या ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पहुँचे हो वे उस ग्राम
 —यावत्—राजधानी के सम्बन्ध में जाने कि—

इस गांव में —यावत्—राजधानी में किसी एक भिक्षु के पूर्व-परिचित (माता-पिता आदि) या पश्चात् परिचित (सासु-ससुर आदि) गृहस्वामी—यावत्—नौकर-नौकरानियां आदि श्रद्धालुजन रहते हैं तो इस प्रकार के घरों में भिक्षाकाल से पूर्व आहार-पानी के लिए निष्क्रमण—प्रवेश न करे।

केवली भगवान् ने कहा है—''यह कर्मों के आने का कारण है।''

क्योंकि समय से पूर्व अपने घर में साधु या साघ्त्री को आए देखकर वह उसके लिए अशन—यादत्—स्वादिम बनाने के लिए सभी साधन जुटाएगा, अथवा आहार तैयार करेगा।

अतः भिक्षुओं के लिए तीर्यंकरों द्वारा पूर्वोपदिण्ट यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह उपदेण है कि वह इस प्रकार के घरों में आहार-पानी के लिए भिक्षाकाल से पूर्व निष्क्रमण प्रवेश न करे।

वह परिचित घरों को जानकर एकान्त स्थान में चला जाए, वहाँ जाकर जहाँ कोई आता-जाता और देखता न हो, ऐसे एकान्त स्थल में खड़ा हो जाए ऐसे स्वजनादि के ग्राम आदि में भिक्षा के समय पर ही प्रवेश करे और अन्य-अन्य घरों से सामु-दानिक एपणीय तथा साधु के वेप से प्राप्त निर्दोप आहार प्राप्त करके उसका उपभोग करे।

स्वजन परिजन के घर असमय में जाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

प्रथा को भिक्षु स्थिरवास रहा हो मासकल्प आदि रहा हो या ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पहुँचा हो वहाँ मातृकुलों में या श्वसुर कुलों में भिक्षा-काल के पूर्व ही प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

१ दसा. द. ह, सु. ४१-४३

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। ----नि. उ. २, सु. ३६

गवेसणाकाले गमणविही-

८७१. संपत्ते भिक्लकालम्मि, असंभंतो अमुच्छिओ। गवेसए ॥ भत्तपाणं इसेण कमजोगेण,

> से गामे वा नगरे वा, गोयरगगाओ मुणी। चरे मंदमणुव्यिग्गो, अव्विवस्यत्तेण चेयसा।। पुरओ जुगमायाए, पेहगाणो महि चरे। वज्जंतो बीय-हरियाइं, पाणे य दग-मट्टियं।।

--दस. अ. ४, उ. १, गा १-३

गवेसणाकाले आयरणीय-किच्चाइं--८७२. पविसित्त् परागारं, पाणट्टा भोयणस्य वा। जयं चिट्टे मियं भासे, ण य रूवेसु मणं करे।।

> बहुं सुणेइं कण्णेहि, बहुं अच्छीहि पेच्छइ। न य दिट्टं सुयं सन्दं, भिक्खू अक्खाउमरिहइ ॥

सुयं वा जइ वा दिट्टं, न लवेज्जोवघाइयं। न य केणइ उवाएणं, गिहिजोगं समायरे।।

---'दस. अ. **५, गा. १६-२**१

कण्णसोक्लेहि सद्देहि, पेमं नाभिनिवेसए। दारुणं कक्कसं फासं, काएणं अहियासए।।

—दस. अ. ८, गा. २६

अतितिणे अचवले अप्पभासी मियासणे। हवेज्ज उयरे दंते, थोवं लद्धं न खिसए ॥

---दस. अ. ८, गा. २६

भिक्खाकाले एव गमणविहाणं—

८७२ कालेण निक्लमे भिक्ल कालेण य पडिक्कमे । अकालं च विवज्जेता, काले कालं समायरे ।।

> अकाले चरसि भिक्खु, कालं न पडिलेहसि। अप्पाणं च किलामेसि, सिन्नवेसं च गरिहसि॥

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

गवेषणाकाल में जाने की विधि

 भिक्षा का काल प्राप्त होने पर मुनि उतावल न करते हुए, मूर्च्छा रहित होकर इस—आगे कहे जाने वाले, क्रम—योग से भक्त पान की गवेपणा करे।

गाँव या नगर में गोचरी के लिए निकला हुआ मुनि उद्देग रहित होकर एकांग्र चित्त से धीमे-धीमे चले।

आगे युग-प्रमाण भूमि को देखता हुआ और वीज, हरियाली प्राणी, जल तथा सजीव-मिट्टी को टालता हुआ चले।

गवेषणाकाल में आचरणीय कृत्य—

प्रित गृहस्थ के घर में प्रवेश करके आहार या पानी लेने के लिए यतनापूर्वक खड़ा रहे, परिमित वोले और रूप देखने का भी मन न करे।

भिक्षु कानों से बहुत सुनता है, आँखों से बहुत देखता है, किन्तु सव देखा और सुना अन्य किसी को कहना उचित नहीं होता है।

सुनी हुई या देखी हुई घटना के वारे में साधु आघात-लगने वाले वचन न कहे और किसी भी प्रकार गृहस्यों जैसा आच-रण न करे।

कानों के लिए सुखकर शब्दों में श्रेम स्थापन न करे, दारुण और कर्कश स्पर्श को काया से (समभावपूर्वक) सहन करे।

(साधु आहार न मिलने या नीरंस आहार मिलने पर गुस्से में आकर) तनतनाहट (प्रलाप) न करे, चपलता न करे, अल्प-भाषी, मितभोजी और उदर का दमन करने वाला हो। (आहारादि पदार्थ) थोड़ा पाकर (दाता की) निन्दा न करे।

भिक्षाकाल में ही जाने का विधान-

८७३. मिक्षु भिक्षा लाने के समय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर ही लौट आये। अकाल को वर्जकर जो कार्य जिस समय करने का हो, उसे उसी समय करे।

भिक्षो ! तुम अकाल में जावोगे और काल की प्रतिलेखना नहीं करोगे तो तुम अपने-आप को क्लान्त (खिन्न) करोगे और सिन्नवेश (ग्राम आदि) की निन्दा करोगे।

१ (कं) तइयाए पोरिसिए, भत्तपाणं गवेसाए--

<sup>—</sup> उत्त. अ. २६, गा. ३२

<sup>(</sup>ख) प्राचीन काल में भोजन का समय प्रायः अपरान्ह ही था, ऐसा कई कहते हैं किन्तु आगमों में प्रातःकाल के भोजन के उल्लेख मिलते हैं, यथा--(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

चारित्राचार: एषणा समिति

सइ काले चरे मिक्खू, कुण्जा पुरिसकारियं। अलाभो ति न सोएज्जा, तवो ति अहियांसए॥

—दस. **ब.** ५, **ड. २, गा. ४-६** 

गवेसणाकाले चिट्ठणाई विही— ६७४. असंसत्तं पलोएज्जा, नाइदूरावलीयए। उप्फुल्लं न विणिज्झाए, नियट्टेज्ज अयंपिरो॥

अइभूमिं न गच्छेज्जा, गोयरगगाओ मुणी।
कुलस्स भूमिं जाणिता, मियं भूमिं परक्कमे॥
तत्येव पडिलेहेज्जा, भूमिभागं वियक्खणो।
सिणाणस्स य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जए॥

दगमट्टियआयाणे, वीयाणि हरियाणि य । परिवज्जेंतो चिट्टेज्जा, सिंव्वदियसमाहिए ॥ तत्य से चिट्टमाणस्स, आहरे पाण-भोयणं । अकप्पियं न गेण्हेज्जा, पिट्टगाहेज्ज कप्पियं ॥

---दस अ. ४, उ. १, गा. २३-२७

समणाइं पेहाए चिट्ठण-पवेसणविही—

म्७५. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावद्दकुलं पिडवायपिडयाए अणुपिवट्टे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा— समणं वा, माहणं वा, गामिपडोलगं वा, अतिहि वा, पुट्वपिवट्टं पेहाए णोते उवातिकम्म पिवसेज्ज वा, ओभा-सेज्ज वा। से त्तमादाए एगंतमवक्कमेज्जा एगंतमवक्कमित्ता आणावाय-मसंलोए चिट्टे ज्जा। भिक्षु भिक्षा लाने का समय होने पर भिक्षा के लिए जाए और पुरुषार्थ करे, भिक्षा न मिलने पर खेद न करे, "आज सहज तप ही सही"—यों मानकर भूख को सहन करे।

गवेषणाकाल में खड़े रहने आदि की विधि-

५७४. गोचरी में प्रविष्ट मुनि अनासक्त हिष्ट से देखे। अति दूर न देखे, उत्फुल्ल हिष्ट से न देखे। भिक्षा का निपेध करने पर विना कुछ कहे वापस चला जाये।

गोचरी के लिए घर में प्रविष्ट मुनि अति-भूमि में न जाये, कुल-भूमि को जानकर मित-भूमि में प्रवेश करे।

विचक्षण मुनि मित-भूमि में ही उचित भू-भाग का प्रति-लेखन करे। जहाँ से स्नान और गौच का स्थान दिखाई पड़े उस भूमि-भाग का परिवर्जन करे।

सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि उदक और मिट्टी लाने के मार्ग तथा बीज और हरियाली को वर्जकर खड़ा रहे ।

वहाँ खड़े हुए उस साधु को देने के लिए आहार-पानी लाए तो उसमें से अकल्पनीय को ग्रहण करने की इच्छा न करे, कल्पनीय ही ग्रहण करे।

श्रमण आदि को देखकर खड़े रह़ने की और प्रवेश की विधि—

=७५. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्य के घर में प्रवेश करे उस समय यदि यह जाने कि—

बहुत से भाक्यादि श्रमण, त्राह्मण, दरिद्र, अतिथि और याचक आदि उस गृहस्य के यहाँ पहले से ही प्रवेण किये हुए हैं. तो उन्हें लांघकर न प्रवेश करे और न आहार की याचना करे।

वह (उन श्रमणादि को भिक्षार्थ उपस्थित) जानकर एकान्त स्थान में चला जाये, वहाँ जाकर कोई आता-जाता न हो और देखता न हो, इस प्रकार खड़ा रहे।

१ (क) समणं माहणं वा, वि किर्विणं वा वणीमगं । उवसंकमंतं भत्तद्वा, पाणद्वाए व संजए ।। तं अद्देकमित्तु न पिवसे, न चिट्ठें चक्खु-गोथरे । एगंतमवक्कमित्ता, तत्य चिट्ठे ज्ज संजए ।। वणीमगस्य वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । अप्पत्तियं सिया होज्जा, लहुत्तं पवयणस्य वा ।।

<sup>(</sup>ग) श्रमणों की भिक्षाचर्या का काल दिन का तृतीय प्रहर है—इसलिए प्राचीन काल में सर्वत्र सभी अपरान्हभोजी ही थे— यह कई विचारकों का मत है; किन्तु जैनागमों में गृहस्थों के लिए भी प्रातराशन—प्रातःकाल का भोजन तथा श्यामाशन— सायंकाल का भोजन का उल्लेख मिलता है। यथा—सामासाए पातरासाए— —आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ६७ —सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८८

<sup>(</sup>घ) एक दिन में दो बार भोजन भरत चक्रवर्ती के समय में भी किया जाता था, क्योंकि—स्वयं भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय यात्रा में "अप्टम भक्त" तप किए थे। देखिए—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वक्षः ३ टीका—ऐकैकस्मिन् दिने द्विवार भोजनोचित्येन दिनवयस्य पण्णं भक्तानामुक्तर-पारणकदिनयोरेकैकस्य भक्तस्य च त्यागेनाष्टमभक्तं त्याज्यम्।

<sup>(</sup>ख) नाइदूरमणासन्ने, नन्नेसिचन्खु-फासओ । एगो चिट्टु ज्ज भत्तद्वा, लंघित्ता तं नाऽइनकमे ॥ — उत्त. अ. १, गा. ३३

अह पुणेवं जाणेज्जा-पडिसेहिए व दिन्ने वा, तओ तिम्म णिवट्टिते संजयामेव पविसेज्ज वा, ओभासेज्ज वा ।

—वा. सु. २, व. १, च. ४, सु. ३४७

# गाहावईकुले णिसिद्धकिच्चाइं—

न७६. से भिक्तू वा, भिक्तुणी वा गाहावइकुलं पिडवायं पडियाए अणुपविद्वे समाणे —

नो गाहावइकुलस्स वा दुवारसाहं अवलंबिय अवलंबिय चिट्ठे ज्जा।2

नो गाहावद्दकुलस्स वा दगछड्डणमेत्तए चिट्टे ज्जा,

नो गाहावइकुलस्स चंदणिउयए चिट्ठेज्जा,

नो गाहाबइकुलस्स सिणाणस्स वा, वच्चस्स वा संलोए सपडिदुवारे चिट्ठे ज्जा3,

नो गाहाबद्दकुलस्स आलोयं वा, थिग्गलं वा, संधि वा, दगभवणं वा, वाहाओ पिगिज्झिय पिगिज्झिय, अंगुलियाए वा उद्दिसिय उद्दिसिय, उण्णीमय उण्णीमय, अवनमिय निष्झाइज्जा ।

नो गाहावइं अंगुलियाए उद्दिसिय उद्दिसिय जाइज्जा, नो गाहावई अंगुलियाए चालिय चालिय जाइज्जा,

नो गाहावइं अंगुलियाए तिज्जय तिज्जय जाइज्जा, नो गाहावइं अंगुलियाए उक्खुलंपिय उक्खुलंपिय जाइज्जा,

नो गाहावइं चंदिय चंदिय जाइज्जा, नो य णं फरुसं वदेज्जा।

— आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६०

## संक्लिसठाणणिसेहो—

८७७. रन्नो गिहवईणं च, रहस्साऽऽरिषखयाण य। संकिलेसकरं ठाणं, दूरको परिवज्जए॥

—दस. **अ. ५, उ. १, गा. १**६

# भिवलागमण काले पायपडिलेहण विहाणं—

५७८. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावद्दकुलं पिडवाय पडियाए पविसमाणे पुन्वामेव पेहाए पिडगाहं अवहट्टू पाणे, पमिज्जय

जब वह यह जान ले कि - गृहस्य ने श्रमणादि को आहार देने से इन्कार कर दिया है, अथवा उन्हें दे दिया है और वे उस घर से निपटा दिये गये हैं, तव वह संयमी साधु स्वयं एस गृहस्य के घर में प्रवेश करे, अथवा आहारादि की याचना करे। गृहस्थ के घर में नहीं करने के कार्य-

८७६. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्यों के घरों में आहार के लिए प्रवेश करके-

गृहस्य के द्वार की जाला को पकड़-पकड़कर खड़ा न रहे।

गृहस्थ के पात्र प्रक्षालित पानी डालने के स्थान पर खड़ा न रहें।

गृहस्य के हाथ मुंह धोने के स्थान पर खड़ा न रहे। गृहस्य के स्नानघर के या जीवालय के द्वार पर नजर पड़े-ऐसे स्थान पर खड़ा न रहे।

गृहस्य के घर के गवाक्ष को, घर के सुधारे हुए भाग को, घर के संधिस्थान को, जलगृह को हाथ लम्बा कर करके अंगुली से संकेत कर कर, गरदन ऊँची उठा उठाकर, या झुका झुकाकर न देखे, न दिखाए।

तथा गृहस्य को अंगुली से संकेत कर करके याचना न करे। गृहस्य को अंगुली चला चलाकर (वस्तु का निर्देश करते हुए) याचना न करे।

गृहस्य को अंगुली से तर्जन ताडन कर करके याचना न करे। गृहस्य को अंगुली से स्पर्भ (घुसेड) कर करके याचना न करे।

गृहस्थ को वन्दन कर करके याचना न करे। (तथा न देने पर गृहस्य को) कठोर वचन न कहे।

### संक्लेश स्थान निषेध-

पाजा, गृहपति, अन्तःपुर और आरक्षकों के स्थानों को मुनि दूर से ही त्याग दे—क्योंकि ये स्थान क्लेणवर्धक होते हैं।

# भिक्षार्थ जाने के समय पात्र प्रतिलेखन की विधि-

५७८. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के घर में आहार-पानी के लिए, प्रवेश करने से पूर्व ही भिक्षा पात्र को भलीभांति देखे, उसमें कोई

यिं सिहिए व दिन्ने वा, तओ तिम्म नियत्तिए । उवसंकमेज्ज भत्तहा, पाणहाए व संजए ॥

अग्गलं फलिहं दारं, कवाडं वा वि संजए । अवलंविया न चिट्ठे ज्जा, गोयरगग्गओ मुणी ॥

सिणाणस्स य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जए ॥

आलीयं थिग्गलं दारं संधि दगभवणाणि य । चरंतो न विणिज्जाए, संकट्ठाणं विवज्जए ॥

<sup>—</sup> दस. अ. ४, उ. २, गा. १३

<sup>—</sup> दस. अ. ४, ड. २, गा. **६** 

<sup>—</sup> दस. **अ. ५, ज. १, गा. २**४

<sup>---</sup>दस. अ. ५, उ. १, गा. १५

रयं, ततो संजयामेव गाहाबङ्कुलं पिडवायपडियाए णिक्ख-मेन्ज वा पविसेन्ज वा ।

केवली बूया-आयाणमेयं।

अंतो पिडागहगंसि पाणे वा. बीए वा, रए वा परिया-वज्जेज्जा,

अह भिक्षूणं पुन्वोविद्धा एस पद्दण्णा-जाव-एस उवएसे जं पुन्वामेव पेहाए पिडग्गहं अवहट्टु पाणे वा, पमिज्जय रयं-ततो संजयामेव गाहावितकुलं पिडवायपिडयाए णिक्समेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

— आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०२

असमये पवेसणस्स विहि-णिसेहो—

८७६. से भिक्लू वा, भिक्लुणी वा गाहावतिकुलंसि पिडवायपिड-याए पविसित्तुकामे सेन्जं पुण जाणेन्जा,

खीरिणीओ गावीओ खीरिज्जमाणीओ पेहाए,

असर्णं वा-जाव-साइमं वा उववखडिज्जमाणं पेहाए पुरा अप्पज्हिए।

सेवं णच्चा णो गाहावतिकुलं पिडवायपडियाए णिक्समेज्ज चा, पविसेज्ज वा ।

से त्रमायाए एगंतमवनकमेज्जा, एगंतमवनकमिता अणावा-यमसंलोए चिट्ठोज्जा

अह पुण एवं जाणेज्जा---

खीरिणीओ गावीओ खीरियाओ पेहाए,

असणं वा-जाव-साइमं या जवक्खिंडतं पेहाए पुरा पजूहिते। सेवं णच्चा ततो संजयामेव गाहावितकुलं पिढवायपिंडयाए णिक्खमेज्ज था, पविसेज्ज वा।

—आ. सु. २, अ. १, **ड.** ४, सु. ३४६

एसणाखेत्तपमाणं —

प्तः अवसेसं भण्डगं गिण्झा, चक्खुसा पिंडलेहए। परमद्धजोयणाओ विहारं विहरए मुणी॥

—-उत्त. अ. २६, गा. ३४

भुँजमाणाणं पाणाणं मग्गे आवागमण णिसेहो--

८८१. से निक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए

प्राणी हो तो उन्हें निकाल कर और रज हो तो उसका प्रमार्जन कर बाद में यतनापूर्वक आहार-पानी लेने के लिए निकले या प्रवेश करे।

चारित्राचार: एपणा समिति

केवली भगवान् कहते हैं—'ऐसा न करना कर्मवन्ध का कारण है।'

क्योंकि पात्र के अन्दर द्वीन्द्रिय आदि प्राणी, वीज या रज आदि रह मकते हैं।

इसलिए तीयँकर आदि आप्तपुरुपों ने साधुओं के लिए पहले से ही इस प्रकार की प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेण दिया है कि आहार-पानी के लिए जाने से पूर्व पात्र का सम्यक् निरीक्षण करके कोई प्राणी हो तो उसे निकालकर, रज हो तो उमका प्रमाजन कर, बाद में यतनापूर्वक आहार पानी के लिए निकले या प्रवेश करे।

असमय में प्रवेश के विधि निषेध—

५७६. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करना चाहे, उस समय यदि यह जाने कि,

अभी दुघार गायों को दुहा जा रहा है,

यशन—यावत् स्वादिम आहार अभी तैयार किया जा रहा है या हो रहा है,

वभी तक उसमें से किसी दूसरे को जितना देय है उतना दिया नहीं गया है, ऐसा जानकर वह आहार प्राप्ति की दृष्टि से निष्क्रमण प्रवेश न करे।

किन्तु ऐसा जानकर वह भिक्षु एकान्त में चला जाये और जहां कोई आता जाता न हो और देखता न हो वहाँ ठहर जाए।

जव वह यह जान ले कि-

दुधारु गायें दुही जा चुकी हैं,

अशन—यावत् स्वादिम आहार भी अव तैयार हो गया है, उसमें से दूसरों को जितना देय है उतना दे दिया गया है, तव वह संयमी साधु आहार प्राप्ति के लिए निष्क्रमण प्रवेश करे।

एषणा क्षेत्र का प्रमाण-

८८०. भिक्षु सव भण्डोपकरणों को ग्रहण कर चक्षु से उनकी प्रतिलेखना करे और उत्कृष्ट अर्घ-योजन तक भिक्षा के लिये जाए।

बाहार करते हुए प्राणियों के मार्ग में आने जाने का निषेध—

दद१. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्य के घर में प्रवेण

पविसित्तुकामे अंतरा से रसेसिणो बहवे पाणा घासेसणाए संथडे संनिवाइए पेहाए,

तं जहा-कुक्कुडजाइयं वा, सूयरजाइयं वा, अग्गीपडंसि वा वायसा संथडा संनिवाइया पेहाए,

सइ परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा नो उज्जुयं गच्छिज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३५६

भिक्खाकाले उम्मत्तगोणाइं पेहाए गमणविहि णिसेहो-

प्रविसत्तु का भिक्खुणी गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए पविसित्तुकामे गोणं वियालं पिडपहे पेहाए, महिसं वियालं पिडपहे पेहाए,

एवं मणुस्सं, आसं, हिंत्य, सीहं, वग्घं, विगं, दीवियं, अच्छं, तरच्छं, परिसरं, सिथालं, विरालं, सुणयं, कोलसुणयं, कोकतियं, चित्ताचेल्लडयं वियालं पडिपहे पेहाए,

सित परिकाम संजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुयं गच्छेज्जा। —आ. सु. २, अ. १, उ. ४, सु ३४४

साणं सुइयं गावि, वित्तं गोणं हयं गयं । संडिब्मं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥

— दस. अ. ४, उ. १, गा. **१**२

# खड्डाइजुत्तपहे गमण णिसेहो—

पिड वा, भिक्लु वा, भिक्लुणी वा गाहावइकुलं पिड वायपिड याए पितिसत्तुकामे अंतरा से ओवाए खाणुं वा, कंटए वा, घसी वा, भिलुगा वा, विसमे वा, विज्जले वा परियावज्जेज्जा। सित परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा णो उज्जुयं गच्छेज्जा। ——आ. सु. २, अ. १, उ. ५, सू. ३५५

# अदुर्गुं छियकुलेसु भिक्लागमणविहाणं —

८८४. से मिक्खु वा, भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविट्ठे समाणे सेज्जाइं पुण कुलाइं जाणेज्जा, तं जहा-

१. उग्गकुलाणि वा,

२. भोगकुलाणि वा,

करना चाहे, उस समय मार्ग के बीच में यदि आहार के इच्छुक अनेक पशु-पक्षी आहार के लिए एकत्रित होकर आये हुए दिखाई दें—

यथा — कुक्कुट, सूकर आदि अनेक प्राणी या अग्रिपण्ड नाने के लिए कौवों आदि को एकत्रित होकर आता हुआ देन्य कर,

यदि अन्य मार्ग हो तो संयत यतनापूर्वक उसी मार्ग से जावे, किन्तु उस (पशु-पक्षी वाले) सीधे मार्ग से न जावे।

भिक्षा के समय उन्मत्त साण्ड आदि को देखकर गमन का विधि निषेध—

प्य भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थों के घरों में प्रवेश करना चाहे, उस समय मार्ग में मदोन्मत्त मांड या मतवाला भैसे को देखकर,

तथा दुष्ट मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सिंह, वाघ, भेढ़िया, चित्ता, रींछ, व्याघ्र विशेष अप्टापद, शियाल, वन विलाव, कुता, महाशूकर, लोमड़ी, चिल्लक आदि विकराल प्राणियों को मार्ग में देलकर यदि दूसरा मार्ग हो तो उसी मार्ग से जाए, किन्तु उस सीधे मार्ग से न जाए।

(गोचरी में प्रविष्ट भिक्षु) कुत्ता व नव प्रसूता गाय तथा . मदोन्मत वैल, घोड़ा व हाथी और वच्चों का क्रीड़ा स्थल, क्लेग व युद्ध के स्थानों को दूर से ही वर्जन करे।

### खड्डा आदि से युक्त मार्ग में जाने का निषेध-

नदर. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थों के घरों में प्रवेश करना चाहें उस समय मार्ग के बीच में यदि गड्डा हो. खूँटा हो या ठूँठ पड़ा हो, कांटे बिखरे हों, अन्दर घसी हुई भूमि हो, फटी हुई कालीभूमि हो, ऊँची-नीची भूमि हो या कीचड़ हो ऐसी स्थिति में दूसरा मार्ग हो तो उसी मार्ग से जावे, किन्तु सीधे मार्ग से न जावे।

# अघृणित कुलों में गोचरी जाने का विधान—

५५४. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार प्राप्ति के लिए प्रविष्ट होने पर (आहार ग्रहण योग्य) जिन कुलों को जाने, वे इस प्रकार हैं—

(१) उग्रकुल,

(२) भोगकुल,

<sup>ि (</sup>क) तहेवुच्वावया पाणा, भत्तद्वाए समागया । तं उज्जुयं न गच्छेज्जा, जयमेव परक्कमे ॥ —दस. अ. ५, उ. २, गा. ৬

<sup>(</sup>स) दणवैकालिक अ. ४, उ. १, गाथा ६-११ में वेश्याओं के आवासों की ओर जाने वाले मार्ग से मिक्षा के लिए जाने का निपेध है अतः वे गाथायें ब्रह्मचर्य महाव्रत को विभाग में दी गई हैं।

२ ओवायं विसमं साणुं, विष्जलं परिविष्जिए । संक्रमेण न गच्छेण्जा, विष्जमाणे परक्कमे । तम्हा तेण न गच्छेण्जा, संजए सुसमाहिए । सइ अन्नेण मग्गेण ज्यमेव परक्कमे ॥

- ३. राइण्णकुलाणि वा,
- ४. खत्तियकुलाणि वा,
- ५. इक्खागकुलाणि वा,
- ६. हरिवंसकुलाणि वा,
- ७. एसियकुलाणि वा,
- वेसियकुलाणि वा,
- ६. गंडागकुलाणि वा,
- १०. कोट्टागकुलाणि वा,
- ११. गामरक्खकुलाणि वा, १२. वोक्कसः। लियकुलाणि वा, अण्यतरेसु वा तहप्पगारेसु अदुर्गृष्ठिएसु अगरहियेसु असणं वा-जाव-साइमं वा फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते पढिगाहेज्जा । ——आ. मु. २, अ. १, उ. २, मु. ३३६

## दुर्गुं छियकुलेसु भिवखागमण पायिन्छत्त सुत्तं —

इन्ध्र. जे भिक्खू दुर्गुंछियकुलेसु असणं वा-जाव-साइमं वा पहिग्गा-हेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं। —नि. उ. १६, मु. २७

## अगवेसणीयकुलाइं —

दन्दः से भिक्तू वा, भिक्तूणो वा से जाइं पुण कुलाइं जाणेज्जा, तं जहा—खित्तयाण वा, राईण वा, कुराईण वा, रायपे सियाण वा, रायवंसद्वियाण वा, अंतो वा, वाहि वा, गच्छं-ताण वा, संणिविद्वाण वा, णिमंतेमाणाण वा, अणिमंतेमा-णाण वा, असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा। —आ० सु०२, अ०१, उ०३, सु०३४६

णिसिद्ध कुलेसु गवेसणा णिसेहो— ५५७. पिंडकुटुकुलं न पिंबसे, मामगं परिवन्जए। विकास किया पिंच किया

—दस. अ. ५, **उ. १, गा.** १७

णिसिद्धिगिहेभिवखागमणपायिन्छत्त सुत्तं—

ददद जे भिक्खू गाहावइ कुलं पिण्डवाय-पिडयाए अणुपिबहे

पंडियाइक्खित्ते समाणे दोच्चंपि—तमेव कुलं अणुप्पविसद,

अणुप्पविसंतं वा साइज्जड ।

तं सेवमाणे आयज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ३, मु. १३

भिक्लायरियाए उच्चार पासवग परिट्ठावण विही— मन्द्र, गोयरगपिवृद्धी उ, वच्चमुत्तं न घारए। ओगार्स फासुर्य नच्चा, अणुक्षविय वीसिरे॥

—दस. व. ५, उ. १, गा. १६

- (३) राजन्यकुल,
- (४) अत्रियकुल,
- (५) इक्ष्त्राकुकुल,
- (६) हरिवंगकुल.
- (७) गोपालकुल.
- (=) वैश्यकुल.
- (१) नापितकुल,
- (१०) वर्ह्डकुल,
- (११) ग्रामरक्षककुल,
- (१२) तन्तुत्रायकुल

ये और इसी प्रकार के और भी कुल, जो अनिन्दित और अगिहित हों, उन कुलों (घरों) से अगन—यावत् स्त्रादिम प्रामुक और एपगीय मानकर मिलने पर ग्रहग करें।

# घृणित कुलों में भिक्षा गमन का प्रायश्चित सूत्र-

८८५. जो भिक्षु घृणित कुलों में जाकर अणन—यावत्—न्याद्य नेता है, लिवाता है, नेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्यातिक चानुर्मामिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) आना है।

### अगवेषणीयकुत-

८८६. भिक्षु एवं मिश्रुणी इन कुलों को जाने —

यथा—क्षत्रियों के कुल, राजाओं के कुल, कुत्सित राजाओं के कुल, राज-भृत्य, राजा के सम्बन्धियों के कुल, इन कुलों के घरों में या घरों से वाहर जाते हुए, खड़े हुए या बैठे हुए, निमन्त्रण किये जाने पर या न किए जाने पर अणन—यावत्— स्वादिम अप्रामुक जानकर—यावत् —ग्रहण न करें।

## निपिद्ध कुलों में गवेषणा-निपेध-

==७. मुनि निदित कुल में प्रवेश न करे। गृह-स्वामी द्वारा निपिद्ध कुल में प्रवेश न करे जहाँ प्रवेश करने पर साधु के प्रति द्वेप भाव प्रगट करे वहाँ न जावे। किन्तु प्रीतिकर कुल में ही प्रवेश करे।

निषिद्ध घर में भिक्षा लेने जाने का प्रायश्चित्त सूत्र— === जो भिक्षु गायापित कुल में आहार के लिए प्रवेश करने पर गृहस्य के मना करने के बाद भी दूसरी बार उसी कुल में प्रवेश करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्यातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) थाना है।

# भिक्षाचर्या में मल-मूत्रादि परठने की विधि-

८८. गोचरी के लिए गया हुआ मुनि मल-मूत्र की वाधा को न रोके और प्रामुक-स्थान देख, उसके स्वामी की अनुमति लेकर वहाँ मल-मूत्र का उत्सर्ग करे।

 <sup>(</sup>क) निषिद्ध कुलों में नित्यादि पिंड देने वाले कुलों का भी निषेध है—देन्त्रिय नित्यपिंड दोष ।

<sup>(</sup>व) अंधीतिकर कुल से भक्त-पान आदि के ग्रहण का निर्पेध—देखिए प्रक्राच्याकरण—नृतीय संवरहार सूत्र-५

# पिहियदुवार उग्घाडणविहिणिसेहो —

दहः से भिक्कू वा, भिक्कूणी वा गाहावितकुलस्स दुवारवाहं कंटगबोंदियाए पिडिपिहितं पेहाए तेसि पुन्वामेव उग्गहं अण्णुण्णविय, अपिडलेहिय, अप्पमिष्डिय णो अवंगुणेष्ज वा, पिवसेष्ण वा।

तेसि पुट्यामेव उग्गहं अणुण्णविय पडिलेहिय पमिष्जिय तती संजयामेव अवंगुणेज्ज वा, पविसेष्ण वा ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० ५, सु० ३५६

साणीपावारिपहियं, अप्पणानावपंगुरे । कवार्स नो पणोलेज्जा, ओग्गहं से अजाइया ॥

----दर. अ. २, **उ. १, गा. १**=

### भिवलायरियाए सायाकरणणिसेहो-

६१. शिक्खागा णामेगे एवमाहंसु-समाणा वा, वसमाणा वा, गामाणुगामं दूइज्जमाणे खुड्डाए खलु अयं गामे, संणिच्छाए, णो महालए, से हंता भयंतारो वाहिरगाणि गामाणि भिवखा-यरियाए वयह ।

संति तत्थेगितयस्स भिक्षुस्स पुरेसंथुया वा, पच्छासंथुया वा परिवसंति, तं जहा-गाहावती वा-जाव-कम्मकरोओ वा, तहप्पगाराइं कुलाई पुरेसंथुयाणि वा, पच्छासंथुयाणि वा पुन्दामेव भिक्कायरियाए अगुपिवसिस्सामि, अविय इत्थ लिभस्सामि सालि वा, ओयणं वा, खीरं वा, दिंह वा, णवणीतं वा, घयं वा, गुलं वा, तेल्लं वा, संकुलि वा, फाणितं वा, पूर्यं वा, सिहरिणि वा तं पुन्वामेव भोच्या पिच्चा पिंडगाहं संलिहियं संमिष्णिय ततो पच्छा भिक्ष्यहिं सिंढं गाहावितकुलं पिंडवातपिंडयाए पिंवस्सामि।

माइद्वाणं संफासे, णो एवं करेज्जा ।

से तत्य भिक्कूहि सिद्धं कालेण अणुपिवसित्ता तित्यतरातिय-रेहि कुलेहि सामुदाणियं एसित्तं वेसित्तं पिडवातं पिडगाहेत्ता आहारं आहारेज्जा ।

—आ. सु. २, **अ. १**, उ. ४, सु. ३५०

# अभिनिचारिका गमणिविहि णिसेही—

प्रश्नित्व साहिम्मया इच्छेन्जा एगयओ अभिनिचारियं चारए, नो णं कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता एगयओ अभिनिचारियं चारए।

# ढके हुए द्वार को खोलने का विधि निपेध-

= १०. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के गृहद्वार को कांटों की टाटी से ढका हुआ देखे तो पहले गृहस्वामी की आज्ञा लिए विना. प्रतिलेखन किए विना, और प्रमाजन किये विना गृहद्वार न खोले और न उसमें प्रवेण करे।

पहले ही गृहस्वामी की आजा लेकर प्रतिनेत्वन कर और प्रमार्जन कर यतनापूर्वक गृहद्वार खोले और प्रवेण करे।

मुनि गृहपति की आज्ञा लिए विना मन या वस्त्र के पर्टें से ढंका द्वार स्वयं न जोले और किवाड़ भी न जोले।

#### भिक्षाचरी में माया करने का निपेध-

= ६१. स्थिरवान रहने वाला अथवा मानगण आदि रहने वाला या ग्रामानुग्राम विहार करके कहीं पहुँचने वाला कोई मिक्षु अन्य साधुओं से कहे "पूज्यवरी! यह गाँव बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, उसमें भी कुछ घर सूतक आदि के कारण रुके हुए हैं। इसलिए आप भिक्षाचरी के लिए वाहर (दूसरे) गाँवों में पदारें।"

उस गाँव में उस भेजने वाले मुनि के दूर्व-परिचित अथवा पश्चात्परिचित गृहपति —पावत् —नीकरानियां रहते हैं।

वह माधु यह सोचे कि इन पूर्व-परिचित और पण्चात्-परिचित घरों में पहले ही भिक्षार्य प्रवेण करके और अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लूँगा जैसे कि—णाली. औदन आदि स्वादिष्ट आहार, दूध, दही, नवनीत, घृत, गुड़, तेल, पुडी, मालपुए, णिखरिणी आदि और उस आहार को में पहने ही जा पीकर पात्रों को धो-पोंछकर साफ कर लूँगा। इसके बाद आगन्तुक भिक्षुओं के साथ आहार-प्राप्ति के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेण करूँगा।

इस प्रकार का व्यवहार करने वाला भिक्षु कपट का सेवन करता है। अतः भिक्षु ऐसा नहीं करे।

साधु को वहाँ पर भिक्षुओं के साथ भिक्षा के समय में ही भिक्षा के लिये प्रवेश कर विभिन्न कुलों से सामुदानिक, एपणीय व साधु के वेश से प्राप्त निर्दोष भिक्षा ग्रहण करके आहार करना चाहिये।

## अभिनिचरिका में जाने के विधि-निषेध-

म्हरः अनेक सार्धीमक साधु एक साथ ''अभिनिचरिका'' करना चाहें तो—स्थिनर साधुओं को पूछे बिना उन्हें एक साथ ''अभि-निचरिका'' करना नहीं कल्पता है। कप्पइ णं थेरे आयुच्छिता एगयओ अभिनिचारियं चारए।

थेरा य से वियरेज्जा-एवं णं कप्पइ एगयओ अभिनिचारियं चारए।

थेरा य से नो वियरेज्जा—एवं णं नो कप्पइ एगयओ अभिनिचारियं चारए।

जे तत्य थेरेहि अविदण्णे एगयओ अभिनिचारियं चरंति से सन्तरा छेए वा परिहारे वा। —वव. उ. ४, मु. १६

# चारिया पविट्ठ भिक्खुस्स किच्चाई—

दह३. चरियापिवहु भिष्यु-जाव-चउराय पंचरायाओ येरे पासेन्जा, सच्चेव मालोयणा, सच्चेच पहिषकमणा । सच्चेव ओग्गहस्स पुन्नाणुम्नवणा चिहुइ । आहलंदमवि ओग्गहे ।

चरियापिवट्टे मिनखू परं चजराय-पंचरायाओ येरे पासेज्जा, पुणो आलोएज्जा, पुणो पिडदक्षमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स चन्द्राएज्जा।

मिक्लूमावस्स अहाए दोक्चंपि ओश्गहे अणुन्नवेयस्वे सिया ।

कप्पइ से एवं वदित्तए

''अणुजाणह भंते ! मिओगगहं अहालंदं धुवं नितियं निच्छइयं वैउद्वियं ।"

तथो पच्छा काय-संफासं । — वव. उ. ४, मु. २०-२१ चरियानियट्ट भिक्खुस्स किच्चाई—

प्तरियानियहे भिक्लू-जाव-चंडराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, सच्चेव आलोयणा, सच्चेच पडिषक्रमणा, सच्चेव ओगहस्स पुरवाणुत्रवणा चिहुद्द अहालंदमिव औग्गहे।

चरियानियहे भिषल् परं चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, पुणो आलोएन्जा, पुणो पडिक्कमेन्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएन्जा।

भिवखू भावस्स अट्ठाए दोच्चं पि ओग्गहे अणुन्नवेयन्वे तिया।

कष्पइ से एवं वइत्तए-

''अणुजाणह भंते ! मिस्रोगाहं अहालंदं घुवं नितियं निच्छहयं वेजदृत्यं।''

तमो पच्छा काय-संफासं। —वव. उ. ४, सु. २२-२३

किन्तु स्थविर साधुओं को पूछ लेने पर उन्हें एक साथ ''अभिनिचरिका'' करना कल्पता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

यदि स्थिवर साधु आज्ञा दें तो उन्हें "अभिनिचरिका" करना कल्पता है।

यदि स्यविर साधु आजा न दें तो उन्हें "अभिनिचरिका" करना नहीं कल्पता है।

यदि वे स्थिवरों से आज्ञा प्राप्त किये विना "अभिनिचरिका" करें तो वे दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं। चर्या प्रविष्ट भिक्षु के कर्तेव्य-

प्रश्चित स्थित में प्रविष्ट भिक्षु यदि चार पाँच रात की अविध में स्थितिरों को देखे (मिले) तो—उन भिक्षुओं को वही आलोचना, वहीं प्रतिक्रमण और कल्प पर्यंत रहने के लिए वहीं अवग्रह की पूर्वानुज्ञा है।

चर्या में प्रविष्ट मिश्रु यदि चार-पाँच रात के वाद स्थविरों को देखे (मिले) तो वह पुनः आलोचना, प्रतिक्रमण और दीक्षा-च्छेद या परिहार प्रायश्चित्त में उपस्थित होवे।

भिक्षुमाव (संयम की सुरक्षा) के लिए उसे दूसरी बार अव-ग्रह की अनुमित लेनी चाहिए।

वह इस प्रकार प्रायंना करे कि-

"हे भदन्त ! मित-अवग्रह में विचरने के लिए कल्प अनुसार रहने के लिए श्रुव नियमों के लिए, दैनिक कियायें करने के लिए, निश्चय पूर्वक श्रवृत्ति करने के लिए आज्ञा दें तथा पुनः आने की या दोपों से निवृत्त होने की अनुज्ञा दीजिए।

इस प्रकार कहकर वह उनके चरण का स्पर्श करे।

# चर्या निवृत्त भिक्षु के कर्त्तव्य-

८६४. कोई मिक्षु चर्या से निवृत्त होने पर चार, पाँच रात की अविध में स्थिवरों को देखें (मिले) तो उसे वहीं आलोचना, वहीं प्रतिक्रमण और कल्प पर्यन्त रहने के लिए वहीं अवग्रह की पूर्वानुज्ञापना है,

यदि कोई भिक्षु अभिनिचरिका से निवृत्त होने पर चार-पाँच रात के बाद स्थिवरों से मिले तो वह पुनः आलोचना, प्रतिक्रमण और दीक्षाच्छेद या परिहार प्रायण्चित्त में उपस्थित होवे।

भिक्षुभाव (सँयम) की सुरक्षा के लिए उसे दूसरी वार अवग्रह की अनुमित लेनी चाहिए।

वह इस प्रकार से प्रार्थना करे कि-

'हि भदन्त ! मुझे मितावग्रह, यथालन्द ध्रुव, नित्य, नैश्चियक और च्युत्थित होने की अनुमित दीजिए।'' इस प्रकार कहकर वह उनके चरणों का स्पर्ध करे। नवणिम्मिय गामाइस् आहार गहणस्स पायच्छित सुत्तं-

८६५. जे भिक्लू णवग-णिवेसंसि गामंसि वा-जाव-सण्णिवेसंसि वा अणुष्पविसित्ता असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ पडि-ग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं। —नि. *उ.* ५, सु. ३४

णव अयागराइसु आहार गहणस्स पायि छित्त सुत्तं-

#### ८६६ जे भिक्ख णवग-णिवेसंसि

१. अयागरं सि गा,

२ तंबागरंसि वा,

३. तज्ञागरंसि वा,

४. सीसागरंसि वा,

५. हिरण्णागरंसि वा,

६. सुवण्णागरंसि वा,

७. रयणागरंसि वा,

प्तः वइरागरंसि वा,

अणुष्पविसित्ता असणं पा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ पडि-ग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। ——नि. **ड. ५, सु. ३**४ नवनिर्मितग्रामादि में आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

८६५. जो भिक्षु नये निवास किये हुए गाँव में — यावत् — सिन-वेश में प्रवेण करके अशन-यावत् स्वाद्य ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) आता है।

नई लोहे आदि की खानों में आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र--

८६६, जो भिक्ष नयी निवास की हुई-

(१) लोहे की,

(२) तांवे की,

(३) त्रपु को,

(४) भीशे की,

(५) हिरण्य की

(६) सोने की,

(७) रत्नों की,

(=) हीरों की खदानों में,

प्रवेश करके अशन-यावत् स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) आता है।

# उद्गम-दोष

#### प्राक्कथन

आहार दोप--

आहार मुद्धि से भाव मुद्धि और उससे संयम-साधना का निर्विध्न सम्पन्न होना-यह एक सिद्धान्त-सम्मत तथ्य है। अतः उद्गम, उत्पादनादि दोपों से रहित आहार ही प्रामुक, एपणीय तथा उपभोग योग्य माना गया है।

आहार के दोपों का यह संकलन दो भागों में विभक्त है।

(१) एक सूत्र में एक दोप का प्ररूपण।

(२) एक सूत्र में अनेक दोपों का प्ररूपण।

इस संकलन में कुछ सूत्र विधि-निपेध के प्ररूपक हैं और कुछ सूत्र केवल निपेध के प्ररूपक है।

जिन सूत्रों में एक साथ अनेक दोपों का प्ररूपण है उनमें से कुछ दोप उद्गम के हैं, कुछ दोप उत्पादन के हैं और कुछ दोप एपणा के हैं।

इन सूत्रों में कुछ दोप ऐसे भी प्ररूपित हैं जिनके नाम भिन्न हैं किन्तु भाव भिन्न नहीं हैं। किन्तु ऐसे भी दोप हैं जिनका नामकरण कहीं नहीं मिलता फिर भी वे दोप ही हैं, क्योंकि कुछ सूत्रों में अग्राह्म पदार्थों के निपेध हैं अतः वे दोप ही हैं, कुछ दोपों के केवल प्रायम्बित सूत्र मिलते हैं किन्तु दोपों के सूत्र नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार कुछ दोपों के सूत्र मिलते हैं किन्तुं उनके शायश्चित्त सूत्र नहीं मिलते हैं।

आगमों में "उग्गमउप्पायणेसणासुद्धं" आहार-शुद्धि का सूचक वह वाक्य अनेक स्थलों में उपलब्ध है किन्तु उद्गम और उत्पादन के दोपों की निश्चित संख्या कहीं उपलब्ध नहीं है।

सभी उद्गम दोपों में प्रमुख दोप एक औद्देशिक है, अन्य सभी उसके अवान्तर भेद हैं।

प्रश्नव्याकरण सँवर द्वार ५ सूत्र ६ में "एक्कारसिंग्डवायसुद्धं" यह वाक्य है—इसका तात्पर्य है—आचारांग द्वितीय थुतस्कंध प्रथम पिण्डैपणा अध्ययन के ग्यारह उद्देशकों में जितने दोए हैं उन सबसे रहित आहार शुद्ध माना गया है।

उद्गम-उत्पादन के दोपों की संख्या यदि निश्चित होती तो इस आगम में संख्या का उल्लेख अवश्य होता ।

एपणा के दस दोषों की संख्या निश्चित हो गई थी अतः "दसिंह य दोसेहि विष्पमुक्कं" इस वाक्य में संख्या का उल्लेख है किन्तु आगमों में इन दस दोपों के अतिरिक्त अन्य अनेक एपणा दोप उपलब्ध है।

पिण्डिनर्युं क्ति आदि में उद्गम, उत्पादन और एपणा के दोपों की संख्या निष्चित है। संभव है नवदीक्षितों को कण्ठस्थ कराने के लिए किसी स्थिवर ने प्रमुख दोपों की संख्या निश्चित करके गाथावद्ध किये होंगे।

बागमों में कुछ ऐसे दोप भी प्ररूपित हैं जो वयालीस दोपों से सर्वथा भिन्न हैं। परिभोगैपणा के दोपों का प्ररूपण भगवती सूत्र में प्रतिपादित है। प्रस्तुत संकलन में दोपों का कम इस प्रकार संकलित किया गया है-

- (१) एक सूत्र में अनेक दोपों का कथन है उसे प्रकीणंक दोप से सूचित किया गया है।
- (२) एक सूत्र में एक दोप का कथन है उसे उद्गम, उत्पादन और एपणा दोप के कम से रखा है।
- (३) ४२ दोप के सिवाय दोयों को --संदाडी प्रकरण, शय्यातर पिंड व एपणा विवेक गीर्पक से संकलित किया गया

# सोलह उद्गम दोष-

आहाकम्मुद्दे सियं पूदकम्मे ग मीसजाए य । ठवणा पाहुडियाए पाओयर कीय पामिच्चे ॥ पिंइयट्टिए अभिहडे उब्मिन्न मालोहडे इ य । अचिछज्जे अणिसिट्ठे अक्झोयरए य सोलसमे ॥ —पिण्ड० नि० गा० ३-४

- (१) आधाकर्म किसी एक विशेष साघु साध्वी के उद्देश्य से आहारादि का निप्पन्न करना।
- (२) औद्देशिक-एक या अनेक श्रमण ब्राह्मणादि के उद्देश्य से आहारादि का निष्पन्न करना।
- (३) पूर्तिकर्म-प्रासुक एवं एषणीय आहार में आधाकर्म आहार का अत्यल्प या अधिक मिश्रण करना ।
- (४) मिश्रजात-अपने लिए और साघु-साध्वी के लिए एक साथ आहारादि वनाना ।
- (५) स्थापना-साधु-साध्वयों को देने के लिए बाहारादि अलग स्थापित कर रखना।
- (६) प्राभृतिका—समीप के गाँव से साधु या साध्वी आज ही अभी पधारने वाले हैं यह जानकर पाहुणों के जीमण का समय परिवर्तन करना।
- (७) प्रादुष्करण- अन्धकार युक्त स्थानों में दीपक आदि से प्रकाश करके आहारादि देना ।
- (८) ऋति—साधु साध्वी के लिए आहारादि खरीद कर देना।
- (६) प्रामित्य —साधु साध्वी के लिए आहारादि उधार लाकर देना ।
- (१०) परिवर्तित—अपने घर में वना हुआ आहार किसी अन्य को देकर साधु-साध्वियों को उनका अभिलिपित आहार विकास देना।
- (११) अभिहृत—साधु साघ्वी को उनके स्थान पर आहारादि लाकर देना।
- (१२) उद्भिन्न—िकसी विशेष लेप से वन्द किए हुए पात्र के मुंह को खोलकर साघु साघ्दी को लिए खाद्यादि पदार्थ देना।
- (१३) मालापहृत-मंच या टाँड आदि ऊँची जगह पर रखे हुए खाद्य पदार्थों को निसरणी आदि से उतारकर देना।
- (१४) आच्छेद्य--िकसी दुर्वल व्यक्ति से छीनकर आहारादि देना।
- (१५) अनिसृष्ट-भागीदार के पदार्थ उसकी आज्ञा लिए विना देना ।
- (१६) अध्यवपूरक साधु या साध्वियाँ गाँव में आये हैं ऐसा सुनकर अपने लिए वन रहे भोजन में कुछ अधिक वढ़ाकर भोजन बनाना।

ये सभी दोष गृहस्य अपने अविवेक से लगाता है। अतः साधु गृहस्य से विवेकपूर्वक प्रश्न करके आहारादि के उद्गम दोष जानकर शुद्ध आहारादि ले।

इनमें से कुछ दोष भोजन बनाने से पूर्व, कुछ भोजन बनाते समय, कुछ भोजन बनाने को बाद और कुछ साधू-साध्वी को आहार देते समय लगाये जाते हैं।

# उद्गम दोष—४

(१) आहाकम्म दोसं—

आहाकम्मिय आहार गहण णिसेहो--

८६७. अहाकडं<sup>1</sup> वा ण णिकामएज्जा, णिकामयंते ण य संथवेज्जा । धुणे उरालं अणुवेहभाणे, चेच्चाण सोयं अणपेक्खमाणे ॥

---सूय. सु. १, अ. १०, गा. ११

(१) आधाकर्मदोष—ं

आधाकर्मी आहार ग्रहण का निषेध—

द १७. साघु आधाकर्मी आहार की कामना न करे और कामना करने वाले की प्रशंसा व समर्थन न करे। स्थूल शरीर की अपेक्षा न रखता हुआ, अनुप्रेक्षापूर्वक असमाधि को छोड़कर स्थूल शरीर को कृश करे।

इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगितिया सह्ढा भवंति गाहावती वा-जाव-कम्मकरी वा। तेसि च णं एवं वृत्तपुट्वं भवति—

'जे इमे भवंति समणा भगवंतो सीलमंता, वयमंता, गुण-मंता, संजता, संवुडा, वंभचारी, उवरया मेहुणातो कम्मातो णो खलु एतेसि कप्पति आधाकम्मिए असणं वा-जाव- साइमं वा भोत्तए वा, पायए वा।

से ज्जं पुण इमं अम्हं अप्पणो अट्ठाए णिट्ठितं,

तं जहा — असणं वा-जाव-साइमं वा, सव्वमेयं समणाणं णिसिरामो, अवियाइं वयं पच्छा वि अप्पणो अयट्ठाए असणं वा-जाव-साइमं वा चेतिस्सामो।"

एयप्पारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म तहप्पगारं असणं वा -जाव-साइमं वा अफासुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लामे वि संते णो पढिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, व १, **ड. ६, सु. ३६०** 

तिया से परो कालेण अणुपविद्वस्त आधाकिम्मयं असणं वा -जाव-साइमं वा उवकरेज्ज वा उवक्खडेज्ज वा । तं चेग-तिओ तुसिणीओ उवेहेज्जा "आहडमेयं पच्चाइक्खिस्सामि ।" मातिद्वाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

# से पुट्यामेव आलोएज्जा —

"आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा णो खलु मे कप्पति आहाकिम्मियं अरणं वा-जाव-साइमं वा भोत्तए वा पायए वा, मा उवकरींह मा उवक्खेंहिं"

से सेवं वदंतस्स परो आहाकिम्मयं असणं वा-जाव-साइमं वा जवक्लडेत्ता आहट्टू दलएज्जा । तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पिंडगाहेज्जा ।

—अ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३**६**२

आहाकम्म आहारेण कम्मवंधस्स एगंतकहण णिसेहो-

५६न. आहाकम्माणि मुंजंति, अण्णमण्णे, सकम्मुणा । उवलित्ते ति जाणेज्जा, अणुवलित्ते ति वा पुणो ॥ यहाँ (जगत् में) पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु गाथापति—यावत्—नौकरानियाँ होते हैं, वे पहले से ही श्रमण की आचार मर्यादा के ज्ञाता होते हैं।

'ये श्रमण भगवन्त शीलवान्, व्रतनिष्ठ, गुणवान्, संयत, संवृत (आस्रवों के निरोधक) ब्रह्मचारी एवं मैंयून कमं से निवृत्त होते हैं। इन्हें आधार्कीमक अशन—यावत्—स्वादिम आहार खाना या पीना कल्पनीय नहीं है।

अतः हमने अपने लिए जो आहार वनाया है,

वह सब अशन—यावत् - स्वादिम आहार हम इन श्रमणों को दे देंगे और हम अपने लिए वाद में नया अशन—यावत्— स्वादिम आहार बना लेंगे।

उनके इस प्रकार के वचन सुनकर, समझकर (साधु या साध्वी) इस प्रकार के (दोपयुक्त) अशन—यावत् स्वादिम आहार को अप्रासुक और अनेपणीय मानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे।

कदाचित् भिक्षा के समय प्रवेश करने पर भी गृहस्य आधा-कर्मिक अशन—यावत्—स्वादिम वनाने के साधन जुटाने लगे या आहार वनाने लगे उसे देखकर साधु इस अभिप्राय से चुप-चाप देखता रहे कि "जब यह आहार लेकर आयेगा, तभी उसे लेने से इन्कार कर दूंगा" यह सोचना माया स्थान का सेवन करना है। साधु ऐसा न करे।

वह पहले से ही उन्हें कहे-

"आयुष्मन् गृहस्य ! या वहन ! आधाकर्मिक अशन-यावत्-स्वादिम खाना या पीना मुझे नहीं कल्पता है अतः मेरे लिए न तो (अशनादि वनाने के) साधन एकत्रित करो और न बनाओ।"

उस साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्य आधार्कीमक अशन—यावत्—स्वादिम आहार वनाकर लाए और साधु को देने लगे तो वह साधु उस अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

आधाकर्मी आहार करने से कर्मवन्ध का एकान्त कथन निर्पेध—

म्हिन. आधाकमं दीप युक्त आहारादि का जो साधु उपभोग करते हैं, वे (आधाकमं दोपयुक्त आहारादि का दाता तथा उप-भोक्ता) दोनों तत्संवन्धी कमं से उपलिप्त हुए हैं, अथवा उप-लिप्त नहीं हुए हैं, एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो न विज्जती । एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥

—सूय. सु. २, अ. ५, गा. **५-**६

कप्पाकप्पट्टियाण णिमित्त आहारस्स गहण विणिच्छओ-

दहर. जे कडे कप्पट्टियाणं, कप्पइ से अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ-कप्पट्टियाणं।

जे कडे अकप्पिट्ठयाणं णो से कप्पइ कप्पिट्ठयाणं, कप्पइ से अकप्पिट्ठयाणं

कप्पे ठिया कप्पद्ठिया,

अकप्पे ठिया अकप्पट्ठिया। - कप्प. उ. ४, सु. १६

इन दोनों प्रकार के निश्चय कथन से व्यवहार नहीं चलता है, इन दोनों प्रकार के निश्चय कथन को अनाचार जानना चाहिए ।

कल्पस्थित अकल्पस्थित के निमित्त वने आहार के ग्रहण का निर्णय—

म्हह. जो (अज्ञन-यावत्-स्वादिम) कल्पस्थितों के लिए वनाया गया है वह अकल्पस्थितों को कल्पता है, कल्पस्थितों को नहीं कल्पता है।

जो अकल्पस्थितों के लिए वनाया गया है, वह कल्पस्थितों को नहीं कल्पता है (अन्य) अकल्पस्थितों को कल्पता है।

जो कल्प में स्थित हैं वे कल्पस्थित हैं। जो अकल्प में स्थित हैं वे अकल्पस्थित हैं।

१ टीकाकार ने आधाकर्मी आहार करने से कर्मवन्ध्र होने के विषय में इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है— साधु प्रधानकारणमाधाय-आश्रित्य कर्माण्याधाकर्माणि, तानि च वस्त्र-भोजन-वसत्यादीन्युच्यन्ते, एतान्याधाकर्माणि ये भुञ्जन्ते-एते रूपभोगे ये कुर्वन्ति "अन्योऽन्यं" परस्परं तान् स्वकीयेन कर्मणोपलिप्तवान् विजानीयादित्येवं नो वदेत्-तयाऽनुपलिप्तवानिप नो वदेत् ।

तथा श्रुतोपदेशमन्तरेणाहारगृद्धयाऽऽधाकर्मभुञ्जानस्य तन्निमित्त कर्मवन्ध सद्भावात् अतोऽनुपलिप्तवानपि नो वदेत् ।

यथावस्थितमौनीन्द्रागमज्ञस्यत्वेवं युज्यते वक्तुम् "आधाकर्मोपभोगेन स्यात्कर्मं वन्धः स्यान्नेति ।"

यत उक्तम् — किंचि च्छुद्धं कल्प्यमकल्प्यमपि कल्प्यम् । पिण्डः शय्या, वस्त्रं, पात्रं वा भेषजाद्यं वा ।

तयाऽन्येरप्यभिहितम्—उत्पद्येत हि साऽवस्था, देश कालामयान्प्रति । यस्यामकार्यं कार्यस्यात्, कर्मकार्यं च वर्जयेत् ॥ इत्यादि । किमित्येवं स्याद्वादः प्रतिपाद्यत इत्याह— ''आभ्यां द्वाभ्यां स्यानाभ्यामाश्रिताभ्यान्योर्वा स्थानयोराधाकर्मोपभोगेन कर्मवन्धभावाभा-वभूतयोर्त्यवहारो न विद्यते ।

तथाहि—यद्यवश्यमाधाकर्मोपभोगेनैकान्तेन कर्मवन्धोऽभ्युपगम्येत-एवं चाहाराभावेनापि क्वचित्सुतरामनर्थोदयः स्यात् । तथाहि—क्षुत्प्रपीडितो न सम्यगीयपथं शोधयेत् । ततश्च त्रजन् प्राप्युपमद्र्वमिष कुर्यात् ।

मूर्च्छादिसदभावतया च देहपाते सत्यवश्यंभावी त्रसादि व्याघातोऽकालमरणे चाविरतिरङ्गीकृता भवत्यातं ध्यानापत्तो च तिर्यंगातिरिति।

आगमश्च-"सन्वत्य संजमं संजमाओ अप्पाणमेव कंखेज्जा" इत्यादिनाऽपि सदुपभोगे कर्मवन्धाभाव इति ।

तयाहि आधाकर्मण्यपि निष्पद्यमाने पड्जीवनिकायवधस्तद्वधे च प्रतीतः कर्मवन्ध इत्यतोनयोः स्यानयोरेकान्तेनाश्रीयमाणयो र्घ्यवहरणं व्यवहारो न युज्यते ।

तथाऽऽभ्यामेव स्थानाभ्यां समाश्रिताभ्यां सर्वमनाचारं विजानीयादिति स्थितम् ।

च्स प्रकार टीकाकार ने दोनों एकान्त कथनों को अनाचार कहा है।

कल्पिस्थत—आचेलक्य आदि दस प्रकार के कल्पों के अनुसार आचरण करने वाला तथा पंचमहाव्रतघारक कल्पिस्थित कहा जाता है। भगवान् ऋषभदेव और भगवान महावीर के अनुयायी श्रमण कल्पिस्थित कहे जाते हैं।
 अकल्पिस्थित—चार मह व्रत घारक अकल्पिस्थित कहा जाता है।

भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पांश्वेनाथ पर्यन्त के अनुयायी श्रमण अकल्पस्थित कहे जाते हैं।

आसित्तपुट्यकयं आहाकम्माहारस्स फलं—

Eoo. पo-आहाकम्मं णं भंते ! भुंजमाणे समणे णिग्गंथे, १. कि बंधति ?, २. कि पकरेति ?, ३. कि चिणाति ?, ४. कि उवचिणाति ?

उ॰—गोयमा ! आहाकम्मं णं भूंजमाणे आउयवज्जाओ सत्त-कम्मपगडीओ बंधइ

आउयं च णं कम्मं सियं बंधइ, सिय नो बंधइ। सिदिलबंधण बद्धाओं धणियबंधणबद्धाओं पकरेह,

हस्सकालिठितियाओ दीहकालिठितियाओ पकरेइ,

मंदाणुभावाओ तिब्वाणुभावाओ पकरेइ, अप्पपएसग्गाओ बहुपएसग्गाओ पकरेइ,

असायावेयणिज्जं च णं कम्मं भुज्जो भुज्जो चिणाइ, उवचिणाइ,

अणाइयं च णं अणवयग्गं दीहमद्धं चाउरंत-संसार-कंतारं अणुपरियट्टइ,

प०-से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ-क्षाहाकम्मं च णं भुंजमाणे आउयवज्जाको सत्त कम्मपग-ढोओ बंधइ,-जाव-अणाइयं च णं अणवयग्गं दीहमद्धं चाउ-रंत संसार कंतारं अणुपरियट्टइ ?

**७०—गोयमा ! आहाकम्मं च णं भूंजमाणे आयाए** धम्मं अइक्कमइ,

आयाए धम्मं अतिकम्ममाणे पुढविकायं णावकंखति-जाव-तसकायं णावकंखति,

जेसि पि य णं जीवाणं सरीराइं आहारमाहरेइ ते वि जीवे णावकंखति,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ---

''आहाकम्मं च णं भुंजमाणे आउयवज्जाओ सत्तकम्मपग-शीओ बंधइ-जाव-अणाइयं च णं अणवयगां दीहमदं चाउ-रंतसंसारकंतारं अणुपरियट्टइ।ै

वासक्तिपूर्वक वाधाकर्म वाहार करने का फल-

६००. प्र० - भगवन् ! आधाकर्मदोपयुक्त आहारादि का उप-भोग करता हुआ श्रमण निग्रंन्थ (१) क्या वाँघता है ? (२) क्या करता है ? (३) किसका चय (वृद्धि) करता है और (४) किसका उपचय करता है ?

उ०-गीतम ! आधाकमं दोपयुक्त आहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमण निर्यन्थ आयुक्तमं को छोड़कर शेप सात कर्म प्रकृतियों को वाँघता है।

आयुकर्म कभी वाँधता है, कभी नहीं वाँधता है।

णिथिल वन्धन से वंधी हुई सात कर्मप्रकृतियों को हढ़वन्धन से वंधी हुई वना लेता है।

अल्पकाल वाली कर्मप्रकृतियों की स्थिति की दीर्घकाल वाली स्थिति करता है।

मन्द रस वाली कर्मप्रकृतियों को तीव्र रस वाली करता है। अल्पप्रदेश वाली कर्मप्रकृतियों को बहुत प्रदेश वाली करता है।

असातावेदनीय कर्म का पुनः पुनः चयन (संचय) उपचयन (वृद्धि) करता है।

अनादि अनन्त दीर्घकाल पर्यन्त चतुर्गतिमय संसार रूप अटवी में परिश्रमण करता है!

प्र०--भगवन् ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

आधाकर्मदोपयुक्त आहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमण निर्प्रन्थ आयु कर्म को छोड़कर शेप सात कर्म प्रकृतियों को वांधता है-यावत्-अनादि अनन्त दीर्थकाल पर्यन्त चतुर्गतिमय संसार रूप अटवी में परिश्रमण करता है ?

उ॰ —गौतम ! आधाकर्मी आहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ अपने आत्मधर्म का अतिक्रमण करता है।

अपने आत्मधर्म का अतिक्रमण करता हुआ (साधक) पृथ्वी-. काय के जीवों की परवाह नहीं करता है—यावत्—श्रसकाय के जीवों की परवाह नहीं करता है।

जिन जीवों के शरीरों का वह आहार करता है, उन जीवों की भी चिन्ता नहीं करता ।

हे गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है-

''आघाकर्म दोपयुक्त आहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ आयुकर्म को छोड़कर शेष सात कर्म प्रकृतियों को वाँघता है - यावत् - अनादि अनन्त दीर्घकाल पर्यन्त चतुर्गतिमय —िवि, स. १, उ. ६, सु. २६ · संसार रूप अटवी में परिभ्रमण करता है।"

१ वि. स. ७, उ. ८, सु. ६

आहाकम्माहारगहणपायिच्छत्त सुत्तं— ६०१. जे भिक्खू आहाकम्मं मुंजइ, भुंजतं वा साइज्जइ।

चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं सेवमाणे आवज्जइ . तं अणुग्घाइयं । —नि. उ. १०, सु. ६

(२) उद्देसिय दोसं---

उद्देसिय आहार गहण णिसेहो-

चरणानुयोग

६०२. भूयाइं च समारम्भ, समुद्दिस्स य जं कडं। तारिसं तु न गिण्हेज्जा, अन्नं पाणं सुसंजए॥ १

---सूय. सु. १, अ, ११, गा. १४

दाणहुठविय आहारगहण णिसेहो-

६०३. असणं वा पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ॥ जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, दाणट्ठा पगर्ड इमं ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकव्पियं। देंतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं।।

— दस. अ. ४, उ. १, गा. ६२-६३

पुण्णहुठविय आहार गहण णिसेहो-

६०४. असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, पुण्णट्ठा पगर्ड इमं ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकिप्पयं। र्देतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं।।

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ६४-६५

विणमग्गट्ठठिवय आहार गहण णिसेहो—

६०४. असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, विणमट्ठा पगडं इमं ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकिप्पयं। र्देतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥

-- दस. अ. ४, उ. १, गा. ६६-६७

समणद्वठविय आहार गहण णिसेहो—

६०६. असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, समणट्ठा पगढं इमं ॥

१ (क) आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३३१

आधाकर्म आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र-६०१. जो भिक्षु आधाकर्म आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

(२) औह शिक दोष--

औह शिक आहार ग्रहण करने का निपेध —

६०२. जो आहार-पानी प्राणियों का समारम्भ करके साधुओं को देने के उद्देश्य से बनाया गया है, वैसे आहार और पानी को सुसंयमी साधु ग्रहण न करे।

दानार्थं स्थापित आहार ग्रहण करने का निपेध-६०३. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य के विषय में मुनि यह जाने या सुने कि यह दानायं तैयार किया गया है।

वह भक्त पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना करे कि — "इस प्रकार का आहार मुझें नहीं कल्पता है।"

पुण्यार्थं स्थापित आहार ग्रहण करने का निषेध-

६०४. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य के विषय में मुनि यह जाने या सुने कि यह पुण्यार्थ तैयार किया गया है।

वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना करे कि "इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है।"

भिखारियों के लिए स्थापित आहार-ग्रहण करने का

६०५. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य नो विपय में मुनि यह जाने या सुने कि यह भिखारियों के लिए तैयार किया गया है।

वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना कर कि "इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है।" '

श्रमणार्थं स्थापित आहार ग्रहण करने का निषेध-९०६. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य के विपय में मुनि यह जाने या सुने कि यह श्रमणों के लिए तैयार किया गया है।

<sup>(</sup>स) आ. सु. १, अ. ८, सु. २०४-२०५

<sup>(</sup>ग) सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८७-६८८

<sup>(</sup>घ) आ. सु. २, अ. १, उ. १०, सु. ३६७

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकिप्पर्य। वेतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥

—दस. व. ४, उ. १, गा. ६८-६६

(३) पूइकम्म दोसं—
पूइकम्मदोसजुत्तआहारस्स णिसेहो—
१०७. पूर्तिकम्मं णं सेवेज्जा, एस धम्मे वुसीमतो।
जं किंचि अभिकंखेज्जा, सव्वसो तं ण कप्पते॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १५

पूइकम्मदोसजुत्तआहार गहण परिणामो— १०८. जं किंचि वि पूर्तिकडं सड्ढीमागंतुमीहियं। सहस्संतरियं भुंजे, दुपक्लं चेव सेवती॥

तमेव अविजाणंता, विसमंमि अकोविया। मच्छा वेसालिया चेव, उदगस्सऽभियागमे॥

उदगस्सप्पभावेणं, सुनकंमि घातमिति उ। दंकेहि य कंकेहि य, आमिसत्येहि ते दुही।। एवं तु समणा एगे, वट्टमाणसुहेसिणो। मच्छा वेसालिया चेव, घातमेसंणंतसो।।

—सूयः सु. १, अ १, उ. ३, गा. १-४ पूइकम्मदोस जुत्त आहारं भुंजमाणस्स पायिच्छित्त सुत्तं— ६०६. ने मिक्सू पूईकम्मं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारटूठाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. १, सु. ५८

(४) ठवणा दोसं— ठवणा दोसस्स पायन्छित्त सुत्तं—

६१० जे भिक्षू ठवणाकुलाइं अजाणिय अपुन्छिय अगवेसिय पुन्यामेव पिण्डवायपडियाए अणुप्पविसद्द, अणुष्पविसंतं वा साइज्जद्द ।

ते सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारठ्ठाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ४, सु. २२

(५) कीय दोसं—

कीय आहार गहण णिसेहो—

६११. किणंतो कइओ होइ, विविक्तणंतो य वाणिओ। क्यं विवक्तयम्मि ब्रह्मन्तो, भिक्तलू न भवइ तारिसो॥ वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना करे कि "इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है।"

चारित्राचार: एषणा समिति

(३) पूतिकर्म दोष-

पूर्तिकर्म दोपयुक्त बाहार का निषेध-

६०७ पूर्तिकमंयुक्त आहार का सेवन न करे यही संयमी का धर्म है। जो अशनादि किंचित् भी शंकित हो, उसका सर्वथा उपभोग न करे।

पूतिकर्म दोषयुक्त आहार ग्रहण करने का परिणाम— ६०८ श्रद्धालु गृहस्य द्वारा आगन्तुक भिक्षुओं के लिए बनाये आहार से अन्य गुद्ध आहार किंचित् भी पूतिकृत (मिश्रित) हो गया, उस आहार को जो साधक हजार घर का अन्तर होने पर भी खाते हैं वे साधक (गृहस्थ और साधु) दोनों पक्षों का सेवन करते हैं।

वे पूतिकर्म सेवन से उत्पन्न दोप को नहीं जानते तथा कर्म बन्ध के प्रकारों को भी नहीं जानते । वे उसी प्रकार दुःखी होते हैं, जैसे वैशालिक जाति के मत्स्य जल की बाढ़ आने पर ।

वाढ़ के जल के प्रभाव से सूखे स्थान में पहुँचे हुए वैशालिक मत्स्य जैसे मांसाथीं ढंक और कंक पक्षियों द्वारा सताये जाते हैं।

इसी प्रकार वर्तमान सुख के अभिलापी कई श्रमण वैशालिक मत्स्य के समान अनन्त वार विनाश को प्राप्त करते हैं।

पूतिकर्म दोषयुक्त आहार करने का प्रायिश्चल सूत्र— ६०६. जो भिक्ष पूरिकर्म दोपयुक्त आहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

(४) स्थापना दोष-

स्थापना दोष का प्रायदिचत्त सूत्र-

६१०. जो भिक्षु स्थापित कुलों को जानने पूछने या गवेषणा करने के पहले ही आहार के लिए प्रवेश करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

(५) क़ीत दोष---

क्रीत आहार ग्रहण करने का निषेध-

६११. वस्तु को खरीदने वाला ऋयिक (खरीददार) होता है और वेचने वाला वणिक (विक्रेता) होता है। ऋय और विक्रय की प्रवृत्ति करने वाला उत्तम भिक्षु नहीं होता है। भिक्लियन्वं न केयन्वं, भिक्लुणा भिक्लवन्तिणा। कय विक्कओ महादोसो, भिक्खावित्ती सुहावहा ॥° --- उत्त. अ. ३५, गा. १४-१५

(६) अभिहडदोसं---

अभिहड आहार गहण णिसेहो-

११२. जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवति—पुट्ठो अवलो अहमंसि, णालमहमंसि गिहंतरसंकमणं भिक्खायरियं गमणाए",

से सेवं बदंतस्स परो अभिहड असणं वा-जाव-साइमं वा आहट्ट्दलएज्जा,

से पुरवामेव आलोएज्जा—''आउसंतो गाहावती णो खलु मे कप्पति अभिहडं असणं वा-जाव-सःइमं वा भोत्तए वा पात्तए वा अण्णे वा एतप्पगारे<sup>''</sup> ।

— आ० सु० १, अ० ८, उ० ५, सु० २१८

#### अभिहड दोसस्स पायिच्छत्त.सुत्तं-

**११३. जे भिक्ख् गाहावइ-कुलं पिण्डवाय-प**िडयाए अणुपविट्ठे समाणे परं ति-धरंतराओ असणं वा-जाव-साइमं वा अभिहडं आहट्टु दिज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं। —नि. उ, ३, सु. १५

(७) उबिभण्णदोशं---उंब्भिण्ण आहार गहण णिसेहो-

९१४. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा असणं वा-जाव-साइमं वा मट्टिओलितं । तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

भिक्षा-वृत्ति वाले भिक्षु को भिक्षा ही करनी चाहिए किन्त खरीदना नहीं चाहिए। कय विकय महान् दोप है। भिक्षा-वृत्ति सुख को देने वाली है।

# (६) अभिहड़ दोष-

अभिहृत आहार ग्रहण करने का निषेध --

६१२. जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत होने लगे कि "मैं रोगप्रस्त होने से दुवंल हो गया हूँ। अतः मैं भिक्षा लाने के लिए एक घर से दूसरे घर जाने में समर्थ नहीं हूँ।"

उसे इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई गृहस्य अपने घर से अशन-यावत् - स्वादिम सामने लाकर दे तो,

वह भिक्षु उसे पहले ही कहे ''आयुष्मन् गृहपति ! यह घर से सामने लाया हुआ अशन-यावत् स्वादिम मेरे लिए सेवनीय नहीं है। इसी प्रकार सामने लाये हुए दूसरे पदार्य भी मेरे लिए ग्रहणीय नहीं है।"

## अभिहड़ दोष का प्रायश्चित्त सूत्र-

६१३. जो भिक्षु गाथापित के कुल में आहार के लिए प्रवेश करके तीन घर के उपरान्त से अशन —यावत् —स्वाद्य सामने लाकर देने पर ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

#### (७) उद्भिन्न दोष— उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का निषेध --

६१४. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रवेश करने पर यह जाने कि वहाँ अजन —यावत् स्वादिम आहार मिट्टी के लिपे हुए मुख वाले बर्तन में रखा हुआ है तो इस प्रकार का अशन—यावत्—स्वादिम अप्रासुक जानकर—यावत् —ग्रहण न करे।

१ दसा द २, सु २

२ ंगच्छत्यागी श्रमण जरा से जीर्ण देहवाला होने पर या किसी महारोग से अशक्त असमथे होने पर अपने लिए आहारादि न ला सके तो भी वह किसी गृहस्य द्वारा लाया हुआ आहारादि न ले।

यदि वह अभिग्रह्धारी हो और आचारांग सु. १, अ. ८, उ. ५, या ७ के अनुसार उसके अभिग्रह में दूसरे श्रमण द्वारा लाया हुआ आहार लेने का आगार हो तो उस से लाया हुआ आहार ले सकता है।

अथवा उत्त. अ १६ में उक्त मृगचर्या में रत रहकर संथारा संलेहणा करके पण्डित मरण प्राप्त हो किन्तु अभ्याहृत दोष युक्त आहार न ले।

गच्छवासी अशक्त असमर्थं श्रमण की वैयावृत्य करने वाले तो अन्य श्रमण होते ही हैं—अतः उसके लिए अभ्याहृत दोष युक्त आहार लेने का विकल्प सम्भव नहीं है।

केवली बूया-आयाणमेयं।

अस्तंजए भिक्खुपिडयाए मिट्टिओलिसं असणं वा-जाव-साइमं वा उिम्मदमाणे पुढवीकायं समारंभेज्जा, तह तेउ-वाउ-वणस्तित-तसकायं समारंभेज्जा पुणरिव ओलियमाणे इच्छाकम्मं करेज्जा।

अह भिक्लूणं पुट्नोचिंदद्वा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारं मिट्टुओलित्तं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पिंडगाहेज्जा। — आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६७

दगवारएण पिहियं, नीसाए पीढएण वा। लोढेण वा वि लेवेण, सिलेसेण व केणइ॥

तं च जिंबमिदिया देज्जा, समणद्वाए व दायए। देंतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥

ंदस. अ. ५, उ. १ गा. ६०-६१

उद्मिण्णआहारगहणपायच्छित सुत्तं—

६१५. जे भिक्लू मिट्टुओलित्तं असणं वा-जाव-साइमं वा जिंदिय निव्मिदिय देज्जमाणं पिडिग्गाहेइ पिडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. १२५

(s) मालोहडदोसं— मालोहड आहारगहण णिसेहो—

६१६. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावद्दकुलं पिडवायपिडयाए अणुपिबट्टे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-सादमं वा खंधंसि वा, मंचंसि वा, मालंसि वा, पासादंसि वा, हिम्मयतलंसि वा, अण्णयरंसि वा, तहप्पगारंसि अंत-लिक्ख जायंसि उवणिक्खित्ते सिया।

तहप्पगारं मालोहडं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

केवली बूया-आयाणमेयं।

अस्संजए भिक्ख्पडियाए पीढं वा, फलगं वा, णिस्सेणि वा, उदूहलं वा, अवहट्टु उस्सविय दुरूहेज्जा । से तत्य दुरूहमाणे प्यलेज्ज वा, प्वडेज्ज वा ।

केवली भगवान् कहते हैं—यह कर्म आने का कारण हैं— क्योंकि असंयत गृहस्य साधु को अशन—यावत्—स्वादिम देने के लिए मिट्टी के लिपे हुए वर्तन का मुंह उद्भेदन करता (खोलता) हुआ पृथ्वीकाय का समारम्भ करेगा, तथा अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय का समारम्भ करेगा। शेप आहार की सुरक्षा के लिए फिर वर्तन को लिप्त करके वह पश्चात् कर्म करेगा।

इसीलिए तीथँकर भगवान ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा — यावत्—उपदेश दिया है कि मिट्टी से लिप्त वर्तन को खोल-कर दिये जाने वाले अशन—यावत्—स्वादिम आहार को अप्रा-सुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

अशनादि का पात्र जल के छोटे घड़े से, पीसने की शिला से, पीढे से या पीसने के पत्थर (लोढी) से अथवा लाख आदि से मुंह वन्द किया हुआ हो,

उसे श्रमण के लिये खोलकर देवे तो मुनि देने वाली स्त्री से कहे कि ''इस प्रकार का आहार लेना मुझे नहीं कल्पता है ।"

उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का प्रायिक्त सूत्र— ६१४. जो भिक्षु मिट्टी से लिप्त अशन—यावत् स्वादिम को लेप तोड़कर देने पर ग्रहण करता है, ग्रहण करवाता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

(=) मालोपहृत दोष— मालोपहृत आहार ग्रहण करने का निषेध—

६१६. भिक्षु या भिक्षुणी बाहार के लिए गृहस्य के घर में प्रवेश करने पर यह जाने कि—अशन - यावत्—स्वाद्य स्तम्भ पर, मंच पर, माले पर, प्रासाद पर और महल की छत पर या अन्य भी ऐसे आकाशीय स्थान पर रखा हुआ है।

ऐसा मालोपहृत अशन—यावत्—स्वाद्य अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे।

केवली भगवान्) ने कहा है— ज़क्त प्रकार का आहार लेना कर्मवन्ध का कारण है।

भिक्षु के लिए गृहस्य पीढा, पाटिया, निसेणी या ऊखल लाकर व खड़ा रखकर ऊपर चढ़े।

चढ़ते हुए उसका पैर फिसल जाय या वह गिर पड़े,

से तत्थ पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, हत्थं वा, पायं वा, बाहुं वा, उरूं वा, उदरं वा, सीसं वा, अण्णतरं वा कायंसि वा इन्दियजायं लूसेज्ज वा,

पाणाणि वा-जाव-सत्ताणि वा अभिरुणेज्ज वा, वत्तेज्ज वा, लेसेज्ज वा, संघसेज्ज वा, संघट्टेज्ज वा, परियावेज्ज वा, किलामेज्ज वा, उद्दवेज्ज वा, ठाणाओ ठाणं संकामेज्ज वा, जीवियाओ ववरोवेज्ज वा,

अह भिक्खूणं पुन्नोविदट्ठा एस पद्मण्णा-जाव-उवएसे जं तह-प्पगारं मालोहडं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा। —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६५

# मालोहडआहारगहणस्स पायिं छत्तं सुत्तं—

११७. जे भिक्लू मालोहडं असणं वा-जाव-साइमं वा,
देज्जमाणं पढिग्गाहेइ पढिग्गाहेतं वा साइज्जइ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं।
—नि. उ. १७, सु. १२३

# कोट्टाउत्त आहार गहण णिसेहो-

१८. से भिक्त वा, भिक्तूणी वा गाहावद्दकुतं विडवाय पिडयाए अणुपिवट्टे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साद्दमं वा कोट्ठिगातो वा कोलेज्जात्तो वा अस्संजए भिक्तु-पिडयाए उक्कुज्जिय अवजिज्जय ओहरिय आहट्ट दलएज्जा ।

> तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा मालोहढं ति णच्चा लाभे संते णो पडिगाहेज्जा ।

> —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६६ नाइउच्चे व नीए वा, नासन्ने नाइदूराओ। फांसुयं परकडं पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए।।

> > ---उत्त. अ. १, गा. ३४

## कोट्ठाउत्त आहार गहणस्स पायि छत्त सुत्तं —

६१६. जे भिक्लू कोट्ठियाउत्तं असणं वा-जाव-साइमं व उक्कु-जिय निक्कुज्जिय ओहरिय देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गा-हेतं वा साइज्जइ ।

> तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाद्यं । —नि. उ. १७, सु. १२४

पैर फिसलने पर या गिर पड़ने पर उसके हाय, पैर, वाहु, उरू, उदर, सिर या अन्य शरीर की इन्द्रियाँ क्षत-विक्षत हो जाए।

अथवा उसके गिरने पर प्राणी —यावत्—सत्वों का हनन हो जावे, वे नीचे दव जावें, संकुचित हो जावें, कुचले जावें, परस्पर टकरावें, पीड़ित हों, संतप्त हों, त्रस्त हों, उनका स्था-नान्तरण हो या वे मृत्यु को प्राप्त हों।

अतः भिक्षु को पहले से ही यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया गया है कि इस प्रकार अगन —यावत् —स्वाद्य अशासुक जानकर—यावत् — ग्रहण न करे।

मालोपहृत आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र —ं ६१७. जो भिक्षु मालोपहृत अगन—यावत्—स्वादिम देते हुए को नेता है, निवाता है, नेने वाने का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

कोठे में रखे हुए आहार को लेने का निषेध-

६१८. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्थ साधु के लिए अशन—यावत्— स्वाद्य आहार मिट्टी आदि की वड़ी कोठी में से या ऊपर से संकड़ी और नीचे से चौड़ी लम्बी कोठी में से ऊँचा होकर, नीचे झुककर निकालकर देना चाहता है।

ऐसे अशन — यावत्—स्वाद्य आहार को मालोपहृत (दोप से युक्त) जानकर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे।

संयमी मुनि गृहस्थ के लिए वना हुआ प्रासुक आहार ग्रहण करे, किन्तु अति ऊँचे या अति नीचे स्थान से दिया जाता हुआ तथा अति समीप या अति दूर से दिया जाता हुआ प्रासुक आहार भी न ले।

कोठे में रखा हुआ आहार लेने का प्रायिष्टिचत्त सूत्र— ६१६. जो भिक्षु कोठे में रखे हुए अशन—यावत्—स्वाद्य को ऊँचा होकर, नीचे झुककर, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निस्सेणि फलगं पीढं, उस्सिवित्ताणमारुहे । मंचं कीलं च पासायं, समणद्वाए व दावए ।।
 दुरूहमाणी पवडेज्जा, हत्थं पायं व लूसए । पुढिविजीवे विहिंसेज्जा, जे य तिन्निसिया जगा ।।
 एयारिसे महादोसे, जाणिऊण महेसिणी । तम्हा मालोहडं भिक्खं न पिंडिगेण्हंति संजया ।। —दस. अ. ५, उ. १, गा. ६८-१००

(६) अणिसिट्ठ दोसं — अणिसिद्र आहार गहण विहि णिसेहो-

६२०. से मिक्लू बा, मिक्लूणी वा गाहामइकुलं पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा परं समुद्दिस्स बहिया णीहडं तं परेहि असमण्-णातं अणिसिट्ठं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

तं परेहि समणुण्णातं सम्माणिसिट्ठं फासुयं-जाव-पडिगा-—- **बा. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६७** (१) दोण्हं तु भुंजमाणाणं, एगो तत्य निमंतए। विज्जमाणं न इच्छेज्जा, छंदं से पडिलेहए॥

दोण्हं तु भुंजमाणाणं, दोवि तत्य निमंतए। दिज्जमाणं पडिच्छेज्जा, जं तत्येसणियं भवे ॥

---दस. अ. ५, उ. १, गा. ५२-५३

# (६) अनिसुष्ट दोष—

अनिसुष्ट आहार ग्रहण करने का विधि निषेध—

६२०. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करने पर यह जाने कि-अशन-यावत्-स्वांदिम अन्य किसी को देने के लिए निकाला है, वह आहार उनकी आज्ञा के विना या उनके दिये विना अप्रामुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

वह आहार उनकी आज्ञा मिलने पर या उनके द्वारा दिये जाने पर प्रासुक जानकर-यावत् - ग्रहण करे।

दो स्वामी या भोक्ता हों और उनमें से एकं निमन्त्रित करे तो मुनि वह दिया जाने वाला आहार न ले। दूसरे के अभिप्राय को देखे - उसे देनां अप्रिय लगता हो तो न ले और प्रिय लगता हो तो ले ले।

दो स्वामी या भोक्ता हों और दोनों ही निमन्त्रित करें तो मृनि उस दीयमान आहार को यदि वह एपंणीय हो तो ले ले।

## उत्पादन दोष--- ५

# प्राक्कथन

# सोलह उत्पादन दोष---

घाई दूई निमित्ते, आजीव वणीमगे तिगिच्छा य। कोहे माणे माया, लोभे य हवंति दस एए ॥ १ ॥ पुन्विं पच्छा संयवं, विज्जा मंते य चुण्ण जोगे य । उप्पायणाइ दोसा, सोलसमे मूलकम्मे य ॥ २ ॥

—-पिण्ड. नि. गा. ४०५-४०६

- (१) घात्री—घाय के समान वालक वालिकाओं को खिला-पिलाकर या हंसा रमाकर आहारादि लेना ।
- (२) दूती- दूती के समान इधर-उधर की वातें एक दूसरे को कहकर अथवा स्वजन सम्वन्धियों के समाचारों का आदान-प्रदान करके आहारादि लेना।
  - (३) निमित्त-ज्योतिप आदि निमित्त शास्त्रों के अनुसार किसी का शुभाशुभ वताकर आहारादि लेना।
- (४) आजीव-अहारादि की प्राप्ति के लिए दीक्षित होने से पूर्व के जाति कुल बताना, दीक्षित होने के बाद का गण वताना तथा गृहस्य जीवन में जिस कर्म या शिल्प में निपुणता प्राप्त की हो उस कर्म या शिल्प के प्रयोग किसी को आजीविका के लिए वताना।
  - (५) वनीपक—दान का महत्व वताकर या दाता की प्रशंसा करके आहारादि लेना।
  - (६) चिकित्सा रोगादि निवारण के प्रयोग वताकर आहारादि लेना।
  - (७) क्रोध-कुपित होकर आहारादि लेना या आहारादि न देने पर श्राप देने का भय दिखाकर आहारादि लेना ।
  - (८) मान—अपने जाति कुल आदि का गौरव वताकर बाहारादि लेना ।
  - (६) माया—छल का प्रयोग करके आहारादि लेना।
  - (१०) लोभ-सरस आहार के लिए अधिक घर घूमना।

<sup>(</sup>क) दसा. द. २, सू. २

<sup>(</sup>জ) मुनि को वस्तु के दूसरे स्वामी का अभिश्राय नेत्र और मुखाकृति के चढ़ाव उतार से जानना चाहिए।

- (११) पूर्व-पश्चात्संस्तव आहार ग्रहण करने के पहले या पीछे दाता की या अपनी प्रशंसा करना।
- (१२) विद्या-किसी विद्या के प्रयोग से आहारादि लेना अथवा किसी विद्या की सिद्धि का प्रयोग वताकर आहारादि लेना।
- (१३) मन्त्र-किसी मन्त्र प्रयोग से आहारादि लेना अथवा किसी मन्त्र की सिद्धि की विधि वताकर आहारादि लेना।
- (१४) चूर्ण-वशीकरण का प्रयोग करके आहारादि लेना अथवा वशीकरण का प्रयोग वताकर आहारादि लेना ।
- (१५) योग-योग विद्या के प्रयोग दिखाकर आहारादि लेना, अथवा योग विद्या के प्रयोग सिखाकर आहारादि लेना।
- (१६) मूलकर्म-गर्भपात के प्रयोग बताकर आहारादि लेना।

अन्तर्धान पिंड-अदृष्ट विद्या आदि के प्रयोग से अदृष्ट रहकर आहारादि लेना।

निशीय उद्देशक १३ में धात्री आदि उत्पादन दोपों के प्रायश्चित्तों का विधान है। पिण्डनियुं क्ति में प्रतिपादित उत्पादन दोषों में तथा निशीय प्रतिपादित उत्पादन दोषों में ऋम भेद, संख्या भेद और पाठ भेद है।

पिण्डिनयुँ क्ति में १६ भेद हैं और निशीय में १५ भेद हैं। पिण्डिनयुं क्ति में अन्तर्धानिपण्ड नहीं है, निशीय में है। पिण्डनियुँ क्ति में मूलकर्म है, निशीय में नहीं है। पिण्डनियुं कि में पूर्व पश्चात् संस्तव है, निशीय में नहीं है।

密

(१) कोर्पायड दोसं— असणाइ अलाभे कोव-णिसेहो--६२१. एस वीरे पसंसिते जे ग णिव्विज्जित आदाणाए,

ण मे देति ण कुप्पेजजा,

थोवं लद्धुं ण खिसए। पिंडसेहितो परिणमेज्जा। एतं मोणं समणुवारोज्जासि ।

——आ. सु. १, अ. २, **उ. ४, सु. ६**६

बहुं परघरे अत्थि, विविहं खाइमं-साइमं। न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा देज्ज परो न वा ॥

सयणासणवत्यं वा, भत्त-पाणं व संजए। अदेतस्स न कुप्पेन्जा, पन्चवखे वि य वीसओ ॥

-दस. अ. ४, उ. २, गा. २७-२८

लूहवित्ती सुसंतुट्ठे, अप्पिच्छे सुहरे सिया। आसुरत्तं न गच्छेज्जा, सोच्चा णं जिणसासणं ॥

(१) कोपपिड दोष-

अशनादि के न मिलने पर क्रोध करने का नि पेध-६२१. वह वीर प्रशंसनीय है जो भिक्षा अप्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता है।

"यह मुझे भिक्षा नहीं देता" ऐसा सोचकर कुपित नहीं होता है।

थोड़ी भिक्षा मिलने पर दाता की निन्दा नहीं करता है। दाता द्वारा प्रतिपेध करने पर वापस लीट जाता है। मुनि इस मौन (मुनि धर्म) का भली भाँति पालन करे।

गृहस्थ के घर में नाना प्रकार का प्रचुर खाद्य-स्वाद्य होता है, (किन्तु न देने पर) पण्डित मुनि कोप न करे। (यों चिन्तन करे कि) "इसकी अपनी इच्छा है, दे या न दे।"

संयमी मुनि सामने दीख रहे शयन, वस्त्र, भोजन या पानी आदि न देने वाले पर भी कोप न करे।

मुनि रूक्षवृत्ति, सुसंतुष्ट, अल्प इच्छा वाला और अल्प आहार से तृप्त होने वाला हो। वह जिन शासन को सुनकर/ -दस. अ. ८, गा. २५ समझकर (अलाभ होने पर) क्रोध न करे।

त्लना के लिए देखिए-

सयणासण-पाण-भोयणं, विविहं खाइमं ताइमं परेसि । अदए पडिसेहिए नियंठे, जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥

<sup>--</sup> उत्त. अ. १४, गा. ११ इन गाथाओं में आहार न मिलने पर कोध न करने का विधान है वास्तव में कोधिपण्ड की व्याख्या निशीयचूर्णि और पिण्ड-नियुं क्ति में ही दी गई है।

कोध-पिण्ड के प्रकार और उदाहरण आदि देखिए---

<sup>—</sup>नि. चूणि गा. ४४३६-४४४३

<sup>—</sup> पिण्डनियुं क्ति गाथा ४६१-४६४

(२) मानपिड दोसं-

६२२. जे माहणे खत्तिय जायए वा, तहुग्गपुत्ते तह लेच्छइ वा। जे पव्वइए परदत्तभोई, गोत्तेण जे थव्भइ माणबद्धे॥ --- सूय. सु. १, अ. १३, गा**.** १०

णिक्तिंचणे भिक्खू सुलूहजीवी, जे गारवं होइ सिलोयगामी । आजीवमेयं तु अबुज्झमाणे, पुणो-पुणो विष्परियासुवेति ॥ —सूय. सु. १, अ. १३, गा. १२

(३) लोभपिडदोसं —

६२३. सिया एगइओ लद्धुं, लोभेण विणिगूहई। मा मेयं दाइयं संतं, दट्ठूणं सयमायए।। अत्तद्ठगुरुओ लुद्धो, बहुं पावं पकुव्वई। दुत्तीसओ य से होइ, निव्वाणं च न गच्छई ॥

संयार सेन्नाऽऽसण-भत्त-पाणे अप्पिच्छया अइलाभे वि संते। जो एवमप्पाणऽभितोसएज्जा संतोसपाहन्नरए स पुज्जो ॥ --- दस. अ. E, उ. ३, गा. <sup>५</sup>

पुन्व-पच्छा संथव दोस-

६२४. निक्खम्म दीणे परमोयणंमि, मुहमंगलिओदरियाणुगिद्धे। अदूरएवेहति घातमेव।। निवारगिद्धे व महावराहे,

अञ्चस्स पाणस्सिहंलोइयस्स, अणुष्पियं भासइ सेवमाणे। पासत्थयं चेव कुसीलयं च निस्सारए होइ जहा पुलाए ॥

—सूय. सु. १, व. ७, गा. २४-२६

पुन्ववच्छावंयवदोसस्स पायच्छित सुत्तं-६२५. जे भिक्खू पुरेसंथवं वा पच्छासंथवं वा करेइ, करेंतं वा

साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं।

—नि. च. २, सु. ३८

#### (२) मानिपण्ड दोष--

६२२. जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र अथवा लिच्छवी जाति वाला है, प्रव्रजित होकर गृहस्थों से दिया हुआ आहार खाता है और अपने उच्च गोत्र का अभिमान नहीं करता है ,वही पुरुष सर्वज्ञ के मार्ग का अनुयायी है।

चारित्राचार: एषणा समिति

जो भिक्षु अकिंचन है और रूक्ष आहार से जीवन निर्वाह करता है किन्तु गर्व करता है एवं प्रशंसा चाहता है तो वह अज्ञानी केवल आजीविका करता हुआ पुनः भव-भ्रमण करता है।

## (३) लोभ-पिण्ड दोष—

६२३. कदाचित् कोई एक मुनि सरस आहार पाकर उसे इस लोभ से छिपा लेता है कि आचार्य आदि को दिखाने पर वह स्वयं ले लें वे मुझे न दें, वह अपने स्वार्य को प्रमुखता देने वाला और रस-लो़लुप मुनि बहुत पाप करता है, वह जिस किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता और (ऐसा साधु) निर्वाण को नहीं पाता।

संस्तारक, शय्या, आसन, भक्त और पानी का अधिक लाभ होने पर भी जो अल्पेच्छ होता हैं जो इस तरह अपने आप को संतुष्ट रखता है और जो संतोषप्रधान जीवन में रत है, वह पूज्य है।

#### (४) पूर्व-पश्चात् संस्तव दोष-

६२४. जो श्रमण स्वगृह त्याग कर दूसरे से भोजन पाने के लिए दीनता करता है तथा भोजन में आसक्त होकर गृहस्य की प्रशंसा करता है, वह चावल के दानों में आसक्त महाशूकर के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है।

जो इहलौकिक पदार्थ अन्न, पानी आदि के लिए प्रिय भाषण करता है, वह पार्श्वस्य भाव तथा कुशील-भाव का सेवन करता हुआ पुआल के समान निस्सार हो जाता है। पूर्व पश्चात् संस्तव दोष का प्रायश्चित्त सूत्र -

जो भिक्षु (दान देने के) पहले या पीछे स्तुति करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायक्वित्त) आता है।

─नि. चूणि गा. ४४४४-४४५४

(१) व्याख्या इस प्रकार है-

बोच्छाहिओ परेण वा, लिद्ध-पसंसाहि वासमुइत्तो । अवमाणिओ परेण य, जो एसइ माणिपण्डो सो ।। — पिण्ड. गा. ४६५

(क) मोहरंति मौखेर्यण पूर्व संस्तव-पश्चात्संस्तवादिना वहुभाषितेन यल्लभ्यते तन्मौखर्यमुत्पादना दोष —

-पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. २६ की टीका

(ख) पण्ह. सु. २, अ. ४, सु. ५ में पूर्वपश्चात्संस्तव दोप का मौखर्य नाम है।

रे संस्तव के भेद, संस्तव के दौप आदि के लिए देखिए-

—पिण्ड नि. गा. ४८४-४९३

<sup>(</sup>क) सूत्रकृतांग सूत्र में भिक्षु के लिए मान करने का निपेध है किन्तु निशीय चूर्णि और पिण्डनियुं क्ति में मानपिण्ड की यथार्थ व्याख्या की गई है।

<sup>(</sup>ख) मानिपण्ड दोप की उदाहरण पूर्वक व्याख्या देखिये—

उप्पायणा दोस वज्जण सुद्ध आहार गहणस्स य उवएसो-

६२६. न निसज्ज-कहा-प्रकोयणक्ला ओवणियं ति ।

तिगिच्छा-मंत-मूल - भेसज्जकज्जहेउं ।

न लक्खणुप्पाय सुमिण-जोइस-निमित्तकह-कप्पउत्तं ।

नवि डंभणाए, नवि रक्खणाए, नवि सासणाए। निव डंभण-रक्लण-सासणाए भिक्लं गवेसियव्वं। नवि वदंणाए, नवि माणणाए, नवि पूयणाए। नचि चंदण-माणण-पूयणाए भिक्खं गवेसियव्वं । निव हीलणाए निव निवणाए निव गरहणाए। निव हीलणं-निद्दण-गरहणाए भिक्खं गवेसियब्वं। नवि भेसणाए नवि तज्जणाए नवि तालणाए। नवि मेषण-तज्जण-तालणाए भिक्खं गवेसियन्वं । नवि गारवेणं नवि कुहणयाए नवि वणोमयाए। निव गारव-कुहण-वणीसयाए भिक्लं गवेसियव्वं । नवि मित्तयाए नवि पत्यणाए नवि सेवणाए। नवि मित्त-पत्थण-सेवणाए भिक्खं गवेसियव्वं। अन्नाए, अगढिए, अदुहुँ, अदीणे, अविमणे, अक्तुणे, अवि-साती, अपरितंतजोगी जयण-घडण-करण-चरिय-विणयगुण-

---पण्ह. सु. २, **अ.** १, सु. ४

धाइ पिंडाइ भूंजमाणस्स पायिन्छत्त सुत्ताइं—

जोगसंपउत्ते भिक्खू भिक्खेसण।ए निरते।

६२७. १. जे भिनलू घाई-पिंड भुंनइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।

- २. जे भिक्खू दूई-पिंहं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- ३. जे भिक्लू णिमिल-पिंडं मुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- ४. जे मिनखू आजीविय-पिंहं भूंजइ, भूंजंतं वा साइज्जइ।

उत्पादन दोषों का वर्जन और शुद्ध आहार ग्रहण का उपदेश---

६२६. गृहस्य के घर में वैठकर धर्मकया निमित्त कहानियाँ कहकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

चिकित्सा, मन्त्र, जड़ीवूटी, औषध निर्माण आदि के प्रयोग वताकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

गुभागुभ लक्षण, उत्पात, भूकम्पादि, स्वप्न फल, ज्योतिप-मुहुर्त कथन, निमित्तकथन, भविष्यकथन, कौतुक-जादू के प्रयोग वताकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए,

दम्भ करके, आत्मरक्षा के प्रयोग की णिक्षा देकर, अनु-शासन करने का शिक्षण देकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

वन्दन करके, सन्मान करके, पूजा करके भिला ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

अपमान करके, निन्दा करके, अपकीति करके मिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

भय दिखा करके, तर्जना करके, ताडना करके मिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

गर्व करके, क्रोध करके, दीनता प्रकट करके भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

मित्रता करके, प्रायंना करके, सेवा करके भिक्षा ग्रहण नहीं करनीं चाहिए।

अज्ञात कुल से भिक्षा ग्रहण करने वाला, सरस आहार करने में अनासक्त, नीरस आहार दाता से अद्वेप भाव वाला, आहार न मिलने पर भी अदीन, आहार नहीं मिलने पर भी अग्लान मन वाला, दयनीय भाव रहित, विपाद रहित, अणुभयोग रहित प्राप्त संयम साधना में प्रयत्नशील, सूत्रानुसार अयं घटाने में उपयुक्त, करण चरण एवं विनय गुणयुक्त भिक्षु भिक्षा की एपणा में तत्पर रहे।

धातृपिंडादि दोषयुक्त आहार करने वाले के प्रायदिचत

- ६२७. (१) जो भिक्षु धातृपिड भोगता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (२) जो भिक्षु दूर्तिर्पेड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (३) जो भिक्षु त्रैकालिक निमित्त कहकर आहार भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (४) जो भिक्षु आजीविक (आजीविक के प्रयोग वताकर लिया हुआ आहार) पिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

- प्र. जे मिरस्यू वणीमग-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- ६, जे भिरुखू तिगिच्छा-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- ७. जे भिक्लू कोह-पिंड भुजइ, भुजतं वा साइज्जइ।
- द. से भिक्ख माण-पिडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- जे भिक्लु माया-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- १०. जे भिक्खू लोम-पिंड मुंजइ, मुंजंतं वा साइज्जइ।
- ११. जे भिक्कू विज्जा-पिडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- १२. जे भिक्लू मंत-पिंडं मुंजइ, मुंजंतं वा साइज्जइ।
- १३. जे मिक्लू चुण्णय-पिंडं मुंजइ, मुंजंतं वा साइज्जइ।
- १४. जे भिक्लू जोग-पिंड भुंजइ, भुंजंसं वा साइज्जइ।
- १५ जे भिक्खू अंतद्धाग-पिंड भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।
- तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं।
  —िनि. उ. १३, सु. ६४-७८

(५) जो भिक्षु भिखारी के निमित निकाला हुआ आहार भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

- (६) जो भिक्षु चिकित्सा पिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का सनुमोदन करता है।
- (७) जो भिक्षु कोपिंपड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (८) जो भिक्षु मानिपड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (६) जो भिक्षु मायापिंड भोगता है, भोगनाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (१०) जो भिक्षु लोभिंपड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (११) जो भिक्षु विद्यापिड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (१२) जो भिक्षु मन्त्रपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (१३) जो भिक्षु चूर्णपिड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (१४) जो भिक्षु योगिंपड भोगता हैं, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।
- (१५) जो भिक्षु अंतर्धानिषड (अदृष्ट रहकर ग्रहण किया हुआ आहार को) भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान '(प्रायिष्चित्त) आता है।

# एषणा दोष—६ प्राक्कथन

दस दोष ग्रहणैषणा के---

संकियमक्लिय, णिक्लित्त, पिहिय, साहरिय दायगुम्मीसे । अपरिणय लित्त छिड्डियं, एपण दोसा दस हवंति ॥

--पिण्डनियुं क्ति गा. ५२०

- (१) शंकित —िकसी एक उद्गम आदि दोप की आशंका होने पर भी आहारादि लेना,
- (२) ऋक्षित-किसी सचित्त पदार्थ से आहारादि का स्पर्श होते हुए भी ले लेना।
- (३) निक्षिप्त —िकसी सचित्त पदार्थं पर रखा हुआ आहारादि लेना ।
- (४) पिहित-किसी सचित्त पदार्थ युक्त पात्र आदि से ढके हुए आहारादि लेना।
- (५) संहत—जिस पात्र आदि में सचित्त पदार्थ रखें हुए हों उन्हें खाली करके उसी पात्र आदि से आहारादि देने पर लेना ।

- (६) दायक-अन्धे से, कम्पन वात वाले से, कुष्ठरोग वाले से, गिमणी तया जीव विराधना करके देने वाले से आहारादि लेना।
  - (७) उन्मिश्र— किसी भी सचित्त पदार्थ से मिश्रित आहारादि लेना।
  - (८) अपरिणत सर्वथा अचित्त हुए विना अर्थात् सचित्त या मिश्र आहारादि लेना ।
  - (६) लिप्त— हाथ पात्र आदि सचित्त पदार्थों से संसृष्ट (खरडे हुए) हों, उनसे मिक्षा ग्रहण करना ।
  - (१०) र्छादत यदि कोई कुछ गिराते हुए आहारादि दे उससे लेना।

ये दोष गृहस्य अविवेक से और साधु साध्वी आसक्ति आदि से लगाते हैं।

×

# (१) संकियदोसं-संकाए वट्टमाणस्स आहार गहण णिसेहो-

१२ -. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय पिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा एसणिज्जे सिया, अणेसणिज्जे सिया वितिगिष्ठ समावण्णेणं अप्पाणेणं असमाहडाए लेस्साए

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा । ---आ. सु. २, अ. १, ज. ३, सु. ३४३

# (२) निक्लित्तदोसं—

पुढवीकायपइट्टिय आहार गहण णिसेहो-

६२६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा, गाहावइकुलं पिडवाय पिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुणं जाणेज्जा---असणं वा-जाव-साइमं वा पुढविवकायपतिद्वितं,

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० ७, सु० ३६८ (क) आउकाय पइट्टिय आहार गहण णिसेहो-

६३०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय पिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा आउकायपतिद्वितं, तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।2

—आ. सु. २, अ. १, **उ. ७, सु. ३६**८ (स्र)

तेउकाय पइद्विय आहार गहण णिसेहो —

६३१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुले पिडवाय पिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-

(१) शंकित दोप-

शंका के रहते हुए आहार ग्रहण करने का निपेध-६२८. गृहस्य के घर में भिला प्राप्ति के उद्देश्य से प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

' अशन - यावत्—स्त्रादिम एपणीय है या अनेपणीय'' इस तरह उसका चित्त आणंका से युक्त हो और उसकी असमाधित अवस्था रहे।

इस प्रकार के अगन – यावत् – स्वादिम को अप्रानुक जान-कर-यावत् - ग्रहण न करे।

#### (२) निक्षिप्त दोप--

पृथ्वीकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निपंध-६२६. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

अशन--यावत्-स्वादिम आहार पृथ्वीकाय पर रत्ना हुआ है,

इस प्रकार के अशन-यावत् - स्वादिम को अप्रामुक जान-कर--यावत्--ग्रहण न करे।

अप्काय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निपेध— . ९३०. गृहस्य के घर में भिक्षा प्राप्ति के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

अशन - यावत् - स्वादिम अपनाय पर रखा हुआ है, इस प्रकार के अशन — यावत् — स्वादिम आहार को अप्रा-सुक जानकर-यावत् - ग्रहण न करें।

अग्निकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निषेध-६३१. गृहस्य के घर में आहारार्य प्रविष्ट मिलु या भिक्षणी यदि यह जाने कि,

<sup>(</sup>क) जं भवे भत्तपाणं तु, कप्पाकप्पम्मि संकियं । देंतियं पडियाइक्खे; न मे कप्पइ तारिसं ॥ —दस. ब. ५, च. १, गा. ५६

<sup>(</sup>ख) असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा । उदगम्मि होज्ज निक्खित्तं, उत्तिग-पणगेसं वा ॥ तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाणं अकप्पियं । देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ —दस् अ. ४, उ. १, गा. ७४-७४

प्रदृह

असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिणिविखत्तं,

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पिंडगाहेज्जा। केवली बूया-आयाणमेयं।

अस्तंजए भिरालूपडियाए उस्तिंचमाणे वा, निस्तिचमाणे वा, आमज्जमाणे वा, पमञ्जमाणे वा, उत्तरेमाणे वा, उयत्तमाणे वा, अगणिजीवे हिंसेज्जा ।

अह भिक्ष्यणं पुर्वोविदद्वा एस पदण्णा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिणिक्खितं अफा-सुयं-जाव-णो पढिग्गाहेज्जा।

—आ. मु. २, अ. १, **ड. ६, सु. ३६३** 

से भिक्यू वा निवख्णी वा गाहावद्दकुलं पिण्डवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा— असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिकायपतिट्ठितं, तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पढिगाहेज्जा। केवली बूया—आयाणमेयं।

अस्तंजए भिक्लुपडियाए अगाँज उस्तिकियं, जिस्तिकियं, ओहरियआहट्टु दलएज्जा।

जं तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिकाय-पइट्टियं। अह भिक्षूणं पुट्योयदिट्ठा एस पइण्णा-जाव-एस उवएसे अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६८ (ग)
असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा।
अगणिम्मि होज्ज निषिखत्तं, तं च संघिट्ट्या वए।।
तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकिप्पयं।
देंतियं पिढ्याइक्षे न मे कप्पद्द तारिसं॥
असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा।
अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च उस्मिक्किया वए।।
तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकिप्पयं।
देंतियं पिढ्याइक्षे न मे कप्पद्द तारिसं।।
असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा।
अगणिम्मि होज्ज निक्खितं, तं च ओसिक्किया वए।।

अशन—यावत्—स्वादिम आहार अग्नि (अंगारों) पर रखा हुआ है,

उस अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे।

केवली भगवान कहते हिं—यह कर्मों के उपादान का कारण है।

क्यों कि असंयमी गृहस्थ भिक्षु के उद्देश्य से अग्नि पर रखे हुए वर्जन में से आहार को निकालता हुआ, देने के बाद शेप आहार को चापिस डालता हुआ, उसे हाथ आदि से प्रमार्जन या शोधन करता हुआ, आग पर से उतारता हुआ या अग्नि पर ही वर्तन को टेढ़ा करता हुआ अग्निकायिक जीवों की हिंसा करेगा।

सतः निक्षुओं के लिए तीर्थंकर भगवान् ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा—यावत् — उपदेश दिया है कि वह अग्नि अर्थात् (अंगारों) पर रखे हुए अग्नन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे।

गृहस्य के घर में आहारार्थं प्रविष्ट मिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

अशन-यावत्-स्वादिम अग्निकाय (चूल्हे) पर रखा हुआ है, ऐसे अशन-यावत्—स्वादिम को अप्रामुक जानकर -यावत्—ग्रहण न करे।

केवली भगवान् कहते हैं—यह कर्मों के उपादान का कारण है।

क्योंकि असंयत गृहस्य साबु के उद्देश्य से अग्नि में ईंघन डालकर अथवा निकालकर या वर्तन को उतार कर आहार लाकर देगा।

इसलिए तीयंकर भगवान् ने भिक्षुओं के लिए पहलें से ही यह प्रतिज्ञा—यावत् —उपदेश दिया है कि वह चूल्हे पर रखे हुए अशन — यावत् — स्वादिम को अप्रासुक जानकर—यावत् — ग्रहण न करे।

अशन पान ख़ाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि का स्पर्ध करके दे तो भिक्षु उसे कहे — ''ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है।''

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि में ईंघन देकर दे तो भिक्षु उसे कहे— 'ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है।"

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे - देती हुई स्त्री यदि अग्नि में से ईंधन निकालकर दे तो भिक्षु उसे

तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं। देंतियं पडियाइक्ले न मे कप्पइ तारिसं॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। अगणिम्मि होज्ज निक्लितं, तं च उज्जालिया दए।। तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकिप्पयं। देंतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। अगणिम्मि होन्ज निक्खितं, तं च पज्जालिया दए ॥ तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं। हेंतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। अगिणिस्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च निन्वाविया दए ॥ तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकव्पियं। देंतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। अगणिम्मि होज्ज निविखतं, तं,च उस्सिंचिया दए ॥ र्हा भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं। देंतियं पडियाइक्लै, न मे कप्पइ तारिसं॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। अगणिम्मि होज्ज निविखत्तं, तं च निस्सिंचिया दए ॥ र्श भवे भत्त पाणं तु, संजयाणं अकप्पियं। देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च ओवत्तिया दए ॥ रां भवे भत्त-पाणं तु, संजयाणं अकष्पियं। र्देतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं।। असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा। अगणिम्मि होज्ज निक्लित्तं, तं च ओयारिया दए ॥ तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाणं अकप्पियं। र्देतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥

—दस. अ. ४, उ. १, गा. ७६-६४

वणस्सईकायपइद्वियआहारगहणणिसेहो—

६३२. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावद्दकुलं विडवायपिडयाए अणुपिवहे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा — असणं वा-जाव-सादमं वा वणस्सतिकायपितिट्ठयं।

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा। —आ. सु. २, अ. १, इ, ७, सु. ३६५ (घ) कहे - ''ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अत: मुझे लेना नहीं कल्पता है।''

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि जलाकर के दे तो भिक्षु उसे ऐसा कहे— "ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अत: मुझे लेना नहीं कल्पता है।"

अश्वन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि प्रज्वलित करके दे तो भिक्षु उसे कहे—
"ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है।"

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रख़ा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि बुझाकर के दे तो निश्नु उसे कहे—''ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है।''

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे हुए पात्र से निकालकर दे तो मिध्य उसे कहे—"ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अत: मुझे लेना नहीं कल्पता है।"

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे पात्र में पुनः डालकर दे तो भिक्षु उसे कहे—''ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है।''

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे हुए पात्र को टेढ़ा करके दे तो भिक्षु उसे कहे—"ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है।"

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उरे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे हुए पात्र को उतार करके दे तो भिक्षु उसे कहे— "ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता . है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है।"

वनस्पतिकाय प्रतिष्ठिन आहार ग्रहण करने का निषेध— ६३२. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

यह अशन—यावत्—स्वादिम आहार वनस्पतिकाय (हरी सब्जी पत्ते आदि) पर रखा हुआ है,

उस प्रकार के वनस्पतिकाय प्रतिष्ठित अशन—यावत्— स्वादिम आहार को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे। तसकायपइद्वियआहारगहणणिसेहो-

६३३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावह्युलं पिडवायपिडयाए अणुपिबट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा— असणं वा-जाव-साइमं वा तसकायपितिट्ठितं। तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पिडगाहेज्जा। – आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६८ (च)

णिविखत्तदोसजुत्तआहारगहणस्स पायच्छित सुत्ताई—

६३४. जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा पुढवि-पइट्ठियं, पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु असणं वा-जाव-साइमं वा आउ-पइद्वियं, पिंडगाहेइ, पिंडगाहेंतं वा साइज्जइ। जे भिक्ख् असणं वा-जाव-साइमं वा तेउ-पइद्वियं, पिंडगाहेइ, पिंडगाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्तू असणं वा-जाव-साइमं वा पणप्फइ-पइद्ठियं, पढिग्गाहेइ, पढिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाद्यं ।
—िनि. ज. १७, सु. १२६ १२६

(३) दायग दोसं — गुन्विणीहत्थेण आहार गहण गिसेहो —

१३५. सिया य समणद्वाए, गुव्विणीकालमासिणी।
उद्विया वा निसीएज्जा, निसन्ना वा पुणुद्वए।।
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं।
देतियं पिडयाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं।।
—दस. अ. ५, उ. १, गा. ५५-५६

—44. 4. 4, 6. 7, 11. 44

थणपेज्जमाणिहत्थेण आहारगहणणिसेहो —

६३६. थणगं पेज्जमाणी, दारगं वा कुमारियं। तं निक्खिवत्तु रोयंतं, आहरे पाणमोयणं।। तं भवे भतपाणं तु, संजयाणं अकिष्पयं। देंतियं पिडयाइक्खे, न मे कष्पइ तारिसं।।

---दस. झ. ५, च. १, गा. ५७-५६

पुरेकम्म जुत्त लोणस्स गहणणिसेहो— ६३७. से भिक्खु वा, भिक्खूणी वा गाहावद्दकुलं विडवाय पिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा— त्रसकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निषेध— ६३३. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रनिष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

चारित्राचार: एषणा समिति

अशन—यावत्—स्वादिम आहार त्रसकाय पर रखा हुआ है, जस प्रकार के त्रसकाय प्रतिष्ठित अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

निक्षिप्त दोष युक्त आहार ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६३४. जो मिक्षु सचित्त पृथ्वी पर स्थित अशन — यावत् — स्वादिम आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त जल पर स्थित अशन—यावत्—स्वादिम आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त अग्नि पर स्थित अग्नन — यावत् — स्वा-दिम आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त वनस्पति पर स्थित अशन—यावत्— स्वादिम आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

(३) दायग दोष— गर्भवती के हाथ से आहार ग्रहण का निषेध—

६३५. प्रसव काल के महिने को प्राप्त गर्भवती स्त्री खड़ी हो और श्रमण को भिक्षा देने के लिए कदाचित् बैठ जाये अथवा बैठी हो तो खड़ी हो जाये उसके द्वारा दिया जाने वाला भक्त-पान संयमियों के लिए अकल्प्य होता है। अतः मुनि देती हुई स्त्री को कहे "इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।"

स्तनपान कराती हुई स्त्री के हाथ से आहार ग्रहण का निषेध—

६३६. बालक या वालिका को स्तनपान कराती हुई स्त्री उसे रोते हुए छोड़कर भक्त-पान लाये तो वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता हैं, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को कहे "इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।"

पूर्वकर्म युक्त (अचित्त) नमक के ग्रहण का निपेध—
६३७. भिक्षु या भिक्षुणी बाहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यह जाने कि—

विलं वा लोणं, उव्मियं वा लोणं अस्संजए भिक्खुपडियाए, चित्तमंताए सिलाए, चित्तमंताए लेलुए, कोलवासींस वा, दारुए, जीव पइट्टिए, सअंडे,-जाव-मक्दडासंताणए, भिर्दिसु वा, भिंदित वा, भिंदिस्संति वा, रुचिसु वा, रुचिति वा, रुचिस्संति वा।

विडं वा लोणं, उन्मियं वा लोणं अफासुयं-जाव-णो पडि----आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६२ गगहेन्ना ।

# पूरेकम्म जूत पिहुयाई गहणणिसेहो-

६३८. से मिक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावद्दकुलं पिष्ठवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-

पिहुयं वा, बहुरयं वा, भुंजियं वा, मंथुं वा, चाउलं वा, चाउलपलंबं वा अस्संजए भिक्खू पडियाए चित्तमंताए सिलाए, चित्तमंताए लेलुए, कोलवासंसि वा दाक्ए जीव-पतिद्विते सअंडे-जाव-मक्कडासंताणए, कोट्टिसु वा, कोट्टेंति वा, कोट्टिस्संति वा, उप्फॉिंगसु वा, उप्पणंति वा उप्फणि-स्संति वा,

तहप्पगारं पिहुयं वा-जाव-चाउलपलंबं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा। —आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६१

# पुराकम्मकडेण हत्थाइणा आहारगहणस्स णिसेहो-

६३६ से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविट्ठे समाणे तत्य कंचि भूंजमाणं पेहाए, तां जहा-गाहावइं वा-जाव-कम्मकरी वा से पुन्वामेव आलोएज्जा-आउसो ति वा ! भगिणी ! ति वा दाहिसि मे एत्तो अण्ण-यरं भोयणं जायं

से सेवं वदंतस्स परो हत्यं वा, मत्तं वा दिव्वं वा, भायणं वा, सीतोदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा,

#### से पुन्वामेव आलोएज्जा--

''आउसो ! ति वा भगिणी ! ति वा मा एयं तुमंहत्यं वा-जाव-मायणं वा सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेहि वा, पधोवेहि वा अभिकंखिस मे दाउं एमेव दलयाहि।"

से सेवं वदंतस्स परो हत्थं वा-जाव-भायणं वा सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेत्ता वा पद्योएत्ता वा आहट्टू दलएज्जा,

गृहस्य ने साधु के लिए सचित्त शिला पर, सचित्त शिला खण्ड पर; दीमक लगे जीवयुक्त काप्ठ पर तया अण्डे—यावत् — मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर विड लवण (जलाया हुआ नमक) या उद्भिज लवण (अन्य प्रकार से अचित्त वना नमक) का भेदन किया है (टुकड़े किये हैं) भेदन करता है, या भेदन करेगा तथा लवण को सूक्ष्म करने के लिए पीसा है, पीसता है या पीसेगा ।

ऐसे विड व उद्भिज लवण को अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे।

पूर्वकर्म युक्त (अचित्त) सिट्टे आदि के ग्रहण का निषेध-६३८. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि-

गेहूँ आदि के सिट्टे, जवार जौ आदि के सिट्टे-अग्नि में अर्द्धपक्त या टुकड़े तथा शालीव्रीहि आदि या उनके टुकड़े, इन्हें गृहस्य ने भिक्षु के लिए सचित्त शिना पर, सचित्त शिला खंड पर या दीमक लगे हुए जीवाधिष्ठित काष्ठ पर तथा अण्डे-यावत्-मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर उन्हें कूट चुका है, कूट रहा है या कूटेगा या उफन चुका है, उफन रहा है या उफनेगा,

इस प्रकार के गेहूँ आदि के सिट्टों - यावत् - शालि आदि के टुकड़ों को अप्रासुक जानकर – यावत् –ग्रहण न करे ।

पूर्व कर्मकृत हाथ आदि से आहार ग्रहण का निषेध-

६३६. भिक्षु या भिक्षुणी गाथापितयों के घरों में आहार के लिए प्रवेश करने पर वहाँ किसी गाथापति—यावत्—नौकरानी को भोजन करते हुए देखे तो उन्हें आहार लेने से पहले ही कहे-

"आयुष्मान् गृहस्य! या वहिन! इनमें से किसी एक प्रकार का भोजन मुझे दोगे ?"

उनके ऐसा कहने पर गृहस्य हाय, लघुपात्र, चम्मच या भोजन को अचित्त शीत या उष्ण जल में घोए तो-

#### भिक्षु उन्हें पहले ही कहे-

"हे आयुष्मान् गृहस्य ! या वहिन ! तुम हाय-यावत्-भाजन को अचित्त शीत या उष्ण जल से मत घोओ मुझे देना चाहते हो तो हाथ आदि के घोए विना ही दे दों ।"।

ऐसा कहने पर भी गृहस्य हाय—यावत् – भाजन को अचित्त शीत या उष्ण जल से धोकर दे तो-

ऐसे पूर्वकर्मकृत हाथ--यावत् - भाजन से अज्ञन-यावत्-स्त्राद्य को अत्रासुक जानकर—यावत् —ग्रहण न करे।

चारित्राचार : एपणा समिति

पूर्वकर्मकृत हाथ आदि से आहार लेने का प्रायश्चित सूत्र—

६४०. जो भिक्षु पूर्वकर्मकृत हाय से—यावत्—भाजन से अशन —यावत् —स्वादिम ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

वायुकाय के विराधक से भिक्षा लेने का निपेध व प्रायश्चित्त-

६४१. भिक्षु या मिक्षुणी गृहस्य के घर में आहार के लिये प्रविष्ट होने पर यह जाने कि साघु को देने के लिए यह अत्यन्त उप्ण अशन--यावत् -- स्वादिम असंयत गृहस्य सूप (छाजले) से, पंखे से, ताड़ पत्र से, पत्ते से, पत्र-खंड से, शाखा से, शाखा-खंड से, मोर के पंख से, मोरपींछी से, वस्त्र से, वस्त्रखंड से, हाय से या मुँह से, फूँक देकर या पंखे आदि से हवा करके देने वाला हो तो साधु पहले ही गृहस्य से कहे-

"हे आयुष्मान् गृहस्य ! या वहिन ! तुम इस अत्यन्त गर्म अशन-यावत् - स्वादिम को सूप से-यावत् - पंखे आदि से हवा करके ठंडा मत ेरो। अगर मुझे देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो।"

साधु के ऐसा कहने पर भी गृहस्य सूप से-यावत्-पंखे आंदि से हवा करके देने लगे तो उस अशन - यावत् - स्व दिम को अप्रासुक जानकर—यावत् - ग्रहण न करे।

जो भिक्षु अत्यन्त उप्ण-यावत् स्वाद्य पदार्थ को--

- (२) पंखे से, (३) ताडपत्र से, (१) सूप से,
- (४) पत्ते से, (५) पत्रखंड से, (६) शाखा से,
- (७) शाखाखंड से, (८) मोरपंख से, (६) मोरपीं छी से,
- (१०) वस्त्र से, (११) वस्त्रखंड से, (१२) हाय से,
- (१३) मुंह से, फूंक देकर या पंखे आदि से हवा करके ला देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का जुनी करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (अ । १४ व आता है।

— दस. **अ. ५, उ. १,** गा.

तहप्पगारेणं पुराकम्मकडेण हत्येण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा अफासृयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।° —आ. मु. २, अ. १, उ. ६, मु. ३६० (२)

पुराकम्मकडेण हत्याइणा असणाइं गिण्हमाणस्स पाय-च्छित सुत्तं—

६४०. से निक्तू पुरेकम्मकडेण हत्येण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

रां सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। —नि. ड. १२, सु. १४

वाउकायविराहगेण निक्लागहणणिसेहो पायच्छितं च—

६४१. से भिरखू वा, भिरखूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय पिडयाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—असणं वा-आव-साइमं वा अच्चुसिणं अस्संजए भिक्लू पढियाए सुवेण वा, विहुयणेण वा, तालियंटेण मा, भत्तेण वा, पत्तभंगेण वा, साहाए वा, साहामंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुणहत्येण वा, चेलेण वा, चेलकण्णेण वा, हत्येण वा, मुहेण वा, फुम्मेज्ज वा, बीएज्ज वा ।<sup>३</sup>

से पुव्वामेव आलोएज्जा—"आउसो ! ति वा मगिणि ! ति वा मा एतं तुम असणं वा-जाव-साइमं वा अच्चुसिणं वा, सूवेण वा-जाव-वीयाहि वा अभिकंखित मे दाउं एमेव दलयाहि।"

से सेवं वदंतस्स परो सूवेण वा-जाव-वीइत्ता वा आहद्दु दलएज्जा, तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं -जाव-णो पडिगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. १, **ड. ७, सु. ३६**६ (घ) जे मिक्यू अच्चुसिणं असणं वा जाव-साइमं वा। ३. तालियंटेण वा, २. विहुणेण वा, १. सुप्पेण वा, ४. पत्तेण वा, प्र. पत्तभंगेण वा, ६. साहाए वा, ७. साहामंगेण वा, ८. पिहुणेण वा, ६. पिहुणहत्येण वा, .१०. चेलेण वा ११. चेलकण्णेण वा, १२. हत्येण वा, १३. मुहेण वा, फूमित्ता वीइत्ता आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गा-हेंतं वा साइज्जइ।

र्तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १७, सु. १३०

पुरेकम्मेण हत्येण, दन्वीए भायणेण वा । देंतियं पडियाइक्खे न मे कप्पइ तारिसं ॥

<sup>(</sup>ख) दस. अ. ८, गा. ६

<sup>(</sup>क) दस. अ. ४, सु. २२

वणस्सईकाय विराहगेण भिवलागहण णिसेहो—

६४२. उप्पलं पडमं वा वि, कुसुयं वा मगदंतियं। अन्नं वा पुष्फ सिचत्तं, तं च संलुंचिया दए॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकिप्पयं। देंतियं पिडयाइक्ले, न मे कप्पइ तारिमं॥ उप्पलं पडमं वा वि, कुमुयं वा मगदंतियं। अन्नं वा पुष्फ सिचत्तं, तं च सम्मिद्द्या दए॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकिप्पयं। देंतियं पिडयाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं॥

--- दस. अ. ४, **ड. २, गा. १४-१**७

विविहकाय विराहगेण आहारगहणणिसेहो-

६४३. सम्मद्दमाणी पाणाणि, वीयाणि हरियाणि य । असंजमकरि नच्चा, तारिसं परिवज्जए।।

> साहट्टु, निक्खिवत्ताणं, सिचतं घट्टियाण य । तहेव समणद्वाए, उदगं संपणोल्लिया ।। ओगाहइत्ता चलइत्ता, आहारे पाणभोयणं । देतियं पिडयाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं ।।

> > —दस. अ. ५, उ. १, गा. २५-३१

# (४) उम्मिस्सदोसं—

पाणाइसंसत्त आहारगहणणिसेहो गहियस्य य परिटु-वणविही—

६४४. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावतिकुलं पिडवायपडियाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा —

असणं वा-जाव-साइमं वा, पाणेहिं वा, पणएहिं वा, वीएहिं वा, हरिएहिं वा, संसत्तं, उम्मिस्सं, सीओदएण वा ओसित्तं, रयसा वा यरिघासियं.

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा परहत्यंसि वा, पर-पार्यंसि वा, अफासुयं अणेसणिङ्जं ति मण्णमाणे लाभे वि संते णो पडिगाहेज्जा ।

से य आहच्च पडिग्गाहए सिया, से त्तमादाय एगंतमवक्क-मेज्जा, एगंतमक्किमत्ता अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा, अप्पंडे, अप्पपाणे, अप्पबीए, अप्पहरिते, अप्पोसे, अप्पुतिग-पणग-दगमट्टिय-मक्कडासंताणए विगिचिय-विगि- वनस्पतिकाय के विराधक से आहार लेने का निषेध— ६४२. कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी सचित्त पुष्प का छेदन कर भिक्षा दे वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिपेध करे—"इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।"

कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी सिच त्त पुष्प को कुचल कर भिक्षा दे, वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिपेध करे—"इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।"

विविध काय विराघक से भिक्षा लेने का निषेध—

१४३ प्राणी (द्वीन्द्रियादि) वीज और हरियाली को कुचलती हुई स्त्री को असंयमकारी जानकर मुनि उसके पास से भक्त-पान न ले।

एक वर्तन में से दूसरे वर्तन में निकालकर, सचित्त वस्तु पर रखकर, सचित्त वस्तु का स्पर्शकर इसी प्रकार पात्रस्थ सचित्त जल को उलीच (गिरा) कर, सचित्त जल में अवगाहन अर्थात् चलकर चलाकर या हिलाकर श्रमण के लिये आहार-पानी लाए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को कहे—''इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।"

# (४) उन्मिश्रदोष—

प्राणी आदि से युक्त आहार ग्रहण का निषेध और गृहीत आहार के परठने की विधि—

१४४. भिक्षु या भिक्षुणी आहार-प्राप्ति के उद्देश्य से गृहस्य के घर में प्रविष्ट होकर यह जाने कि-

अशन—यावत्—स्वाद्य रसज प्राणियों से, फफ्रूँदी-फूलण से, गेहूँ आदि के वीजों से, हरे अंकुर आदि से संसक्त है, मिश्रित है, सचित्त जल से गीला है तथा सचित्त रज से युक्त है,

इस प्रकार का अशन यावत्—स्वाद्य दाता के हाथ में हो, पात्र में हो तो उसे अप्रासुक और अनेपणीय जानकर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे।

कदानित् दाता या ग्रहणकर्ता की भूल से वैसा संसक्त या मिश्रित आहार ग्रहण कर लिया गया हो तो उस आहार को लेकर एकान्त स्थान उद्यान या उपाश्रय में चला जाए और वहाँ जाकर जहाँ कि प्राणियों के अंडे, जीव जन्तु, वीज, हरियाली, ओस के कण, सचित्त जल तथा चीटियाँ, लीलन-फूलन, गीली

१ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा । पुष्फेसु होज्ज उम्मीसं, बीएसु हरिएसु वा ।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

चिय, उम्मिस्सं विसोहिय-विसोहियं, ततो संजयामेव भुंजेज्ज वा, पोएज्ज वा ।

जं च णो संचाएज्जा भोत्तए वा, पात्तए वा से त्तमादाय एगंतमवरकमेज्जा-एगंतमवरकिमत्ता, अहे झामयंडिलंसि वा, अद्विरासिसि वा, किट्टरासिसि वा, तुसरासिसि वा, गोम-यर्रासिसि वा, अण्णयरंसि वा, तहप्पगारंसि यंडिलंसि पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमिज्जय-पमिज्जय, ततो संजयामेव परिट्टवेज्जा। —आ. सु. २, अ. १, उ. १, मु ३२४

अणंतकाय संजुत्तआहारकरणस्स पायच्छित सुत्तं —

६४५. जे भिक्लू अणंतकाय-संजुत्तं आहारं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जड ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्वाइयं ।
—नि उ. १०, मु. ५

परित्तकाय संजुत्तआहारकरणस्य पायच्छित सुत्तं—

६४६. जे मिक्बू परित्तकाय संजुत्ते आहारं आहारेह, आहारेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. **ड. १२, सु.** ४

(५) अवरिणय दोतं— असत्यपरिणयाणं सालुयाईणं गहणणिसेहो—

६४७. से भिक्लू या, भिक्लूणी वा गाहावडकुलं पिंडवायपिंडयाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा तं जहा — १. सालुयं वा, २. विरालियं वा, ३. सासवणालियं वा अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणतं अफासुयं-जाव-णो पिंडगाहेज्जा। 1

—था. सु. २, थ. १, उ. ६, सु. ३७४

असत्थपरिणयाणं पिष्पिलआईणं गहणिपसेहो-

६४८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावद्दमुलं पिढवायपिटयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

तं जहा — १. पिप्पलि वा, २. पिप्पलिचुण्णं वा, ३. मिरियं वा, ४. मिरियचुण्णं वा, ५. सिगवेरं वा, ६. सिगवेरचुण्णं वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं -जात्र-णो पडिगाहेज्जा।<sup>2</sup>

---आ. मु २, अ. १, उ. ८, सु. ३७६

मिट्टी, मकड़ी के जाले आदि न हों, वहाँ उस संसक्त आहार से उन जीवों को पृयक करके उस मिश्रित आहार को शोध-शोध-कर यतनापूर्वक खावे या पीवे।

चारित्राचार: एपणा समिति

यदि उस आहार का गोधनकर खाना-पीना अगक्य हो तो उसे लेकर एकान्त स्थान में चला जाये। वहाँ जाकर दग्ध (जली हुई) स्थंडिल भूमि पर, हिंड्डयों के ढेर पर, लोह कीट के ढेर पर, तुप (भूसे) के ढेर पर, सूखे गोवर के ढेर पर या अन्य भी इसी प्रकार की स्थंडिल भूमि पर भलीभाँति प्रतिलेखन करके प्रमार्जन करके, यतनापूर्वक परठ दे।

अनन्तकाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित्त सूत्र— ६४५. जो भिक्ष अनन्तकाय युक्त (फूलन आदि) आहार करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

प्रत्येककाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित्त सूत्र—

१४६. जो भिक्षु प्रत्येककाय नमक वीज आदि युक्त आहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता है।

(५) अपरिणत दोप---

अणस्त्रपरिणत कमल कंद आदि के ग्रहण करने का निर्णेध —

६४७. गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

(१) कमलकन्द, (२) पलाशकन्द, (३) सरसों की नाल (कन्द) तथा अन्य भी इसी प्रकार के कन्द जो कच्चे (सचित्त) और णस्त्र परिणत नहीं हुए हों, तो अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

अशस्त्र परिणत पिपल्यादि के ग्रहण का निपेध—श्र

६४८. गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

(१) पिष्पली, (२) पिष्पल का चूर्ण, (३) मिर्च, (४) मिर्च का चूर्ण, (५) अदरक, (६) अदरक का चूर्ण अथवा अन्य भी इसी प्रकार के पदार्थ जो कच्चे (सचित्त) और अशस्त्र-परिणत हो, उसे अशासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

<sup>?</sup> सालुयं वा विरालियं, कुमुयं उप्पलनालियं । मुणालियं सासवनालियं, उच्छुक्खंडं अनिव्युढं ॥ 🕒 दस. अ. ५, उ. २, गा. १८

२ कंदं मूलं पलंबं वा, आमं छिन्नं च सिन्नरं । तुंवागं सिगवेरं च, आमगं परिवज्जए ॥ —दस. अ. ५ उ. १, गा १०१

# असत्थपरिणयाणं पलंबाणं गहणणिसेहो-

९४६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण पलंबजातं जाणेज्जा--

तं जहा-- १. अंबपलंबं वा, २. अंबाडगपलंबं वा, ३. ताल-पलंबं वा, ४. झिज्झिरिपलंबं वा, ५, सुरभिपलंबं वा. ६. सल्लइपलंबं चा, अण्णतरं वा तहप्पगारं पलंबजातं आमं असत्यपरिणयं अकासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।°

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३७७

# असत्थपरिणयाणं गहणणिसेहो-

६५०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण पवालजातं जाणेज्जा-तं जहा-- १. आसोत्थपवालं वा, २. णग्गोहपवालं ३. पिलं खुपवालं वा, ४. णिपूरपवालं वा, ५. सल्लइपवालं वा, ६. अण्णतरं वा, तहप्पगारं पवालजातं आमं असत्य-परिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

'—-बा० सु० २, ब० १, उ० ८, सु० ३७८ असत्यपरिणयाणं सरडुयाणं गहण णिसेहो-

९४१. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं सरडुयजायं जाणेज्जा, तं जहा-

१. अंबसरबु्यं वा, २. किवट्टसरबु्यं वा, १३. दालिमसरबु्यं वा, ४. बिल्लसरढुयं वा, ४. अणण्णतरं वा, तहप्पगारं सरडुयजारां आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-हेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७६

# असत्यपरिणयाणं उच्छुमेरगाईणं गहणणिसेहो—

६५२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, तं जहा-

१. उच्छुमेरगं वा, २. अंककरेलुयं वा, ३. णिक्खारगं वा, ४. कसेरुगं वा, ५. सिघाडगं वा, ६. पूतिआलुगं वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्थपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—का. मु. २, अ. १, च. ८, सु. ३८२

अशस्त्र-परिणत प्रलंबों के ग्रहण का निषेध-

६४६. गृहस्य के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी प्रलम्ब (फल) के विषय में यह जाने कि-

(१) आम्र फल, (२) अम्बाङग फल, (३) ताल फल, (४) लता फल, (५) सुरिम फल, (६) शल्यकी फल, तथा इसी प्रकार के अन्य फल जो कच्चे (सचित्त) और अशस्त्र परिणत हों तो अप्रासुक समझ कर-यावत्-ग्रहण न करे।

अशस्त्र परिणत प्रवालों के ग्रहण का निपंध-६५० गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट मिक्षु या भिक्षुणी प्रवालों (पत्तों) के विषय में यह जाने कि-

(१) पीपल वृक्ष का प्रवाल, (२) वड़ वृक्ष का प्रवाल, (३) प्लक्ष वृक्ष का प्रवाल, (४) नन्दी वृक्ष का प्रवाल, (५) जल्यकी वृक्ष का प्रवाल या अन्य भी इसी प्रकार के प्रवाल जो कच्चे (सचित्त) और अगस्त्र परिणत हों, तो अप्रासुक जान-कर-यावत्-ग्रहण न करे।

अशस्त्र परिणत कोमल फलों के ग्रहण का निषेध-

६५१. गृहस्य के यहाँ आहार के लिए प्रविप्ट भिक्षु या भिक्षुणी (जिसमें गुठली नहीं पड़ी हो ऐसे) कोमल फल के संबंध में यह जाने कि--

(१) आम्र वृक्ष का कोमल फल, (२) कवीठ वृक्ष का कोमल फल, (३) अनार का कोमल फल, (४) विल्व का कोमल फल, अयवा अन्य भी इसी प्रकार का कोमल फल, जो कि कच्चा (सचित्त) और अशस्त्र-परिणत है तो अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे।

अशस्त्र-परिणत इक्षु आदि के ग्रहण का निषेध— ६५२. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि--

(१) इक्ष् खण्ड-गंडेरी, (२) अंककरेलु, (३) निक्खारक, (४) कसेरू, (५) सिंघाडा एवं, (६) पूर्ति आलुक नामक वनस्पति है अयवा अन्य भी इसी प्रकार की वनस्पति विशेप है, जो कि कच्ची (सचित्त) तथा अशस्त्र-परिणत हो तो अप्रासुक जानकर -यावत्-ग्रहण न करे।

१ कप्प. इ. १, सु. १

२ तरुणगं वा पवालं, रुक्खस्स तणगस्स वा । अन्नस्स वा वि हरियस्स आमगं परिवज्जए ॥

कविट्ठं मार्जीलग च, मूलगं मूलगत्तियं । आमं असत्थपरिणयं, मणसा वि न पत्थए ॥

<sup>—</sup>दस. अ. ५, उ. २, गा. १**६** —दस. अ. ४, उ. २, गा. २३

#### असत्यपरिणयाणं उप्पलाईणं गहणणिसेहो-

६५३. से भिक्खू वा, निक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, तं जहा-

> १. उप्पलं वा, २. उप्पलणालं वा. ३. भिसं वा,

४. मिसमुणालं वा, ५. पोक्खलं वा, इ. पोक्खलत्यिमगं वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं -जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. मु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८३

# असत्यपरिणयाणं अग्गवीयाईणं गहण णिसेहो—

६५४. से मिक्लू वा, मिक्लूणी वा गाहावहकुलं पिंडवायपिंडयाए अणुपिबद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—तं जहा-

> १. अगावीयाणि वा, २. मूलबीयाणि वा, ३. खंघवीयाणि वा, ४. पोरबीयाणि वा, ५. अग्गजायाणि वा, ६. मूलजायाणि वा, ७. खंधजायाणि वा, ८. पोरजायाणि वा, णण्णत्य---

> १. तक्कलिमत्थएण वा, २. तक्किलिसीसेण वा, ३. णालि-एरिमत्यएण वा, ४. खज्जूरिमत्यएण वा, ५. तालमत्यएण वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं -जाव-णो पढिगाहेज्जा ।

> > —्या॰ सु॰ २, य॰ १, उ॰ ८, सु॰ ३८४

# असत्यपरिणयाणं उच्छुआईणं गहणणिसेहो-

६५५. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा गाहावइकुलं पिढवायपिडयाए यणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-

> ३. समिस्सं १. उच्छुं वा काणं, २. अंगारियं, ५. वेत्तग्गं वा, ६. कंदलिकसगं वा, ४. विगदूमियं, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

> > —आ. सु. २, अ. १, **ड. ८, सु. ३**८५

# असत्यपरिणयाणं लसुणाईणं गहणणिसेहो-

९५६. से भिष्व वा, भिष्यूणी वा गाहावद्दकुलं पिढवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-

१. लसुणं वा, २. लसुणपत्तं वा, ३. लसुणणालं वा, ५. लसुणचोयगं वा, अण्णतरं चा तहप्प-४. लसुणकंदं वा, गारं आमं असत्थपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पढिगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. १, **ट. ५, सु. ३**५६ .

#### अशस्त्रपरिणत उत्पलादि के ग्रहण का निपेध —

६५३. गृहस्य के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि---

चारित्राचारः एवणा समिति

(१) नीलकमल है, (२) कमल की नाल है, (३) पद्म कन्दमूल है, (४) पद्म कन्द के ऊपर की लता है, (५) पद्म केसर है या, (६) पद्मकन्द है, तथा इसी प्रकार अन्य कन्द है जो कच्चा (सचित्त) है वह णस्त्रपरिणत नहीं है, तो उसे अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे ।

# अशस्त्रपरिणत अग्रवीजादि के ग्रहण का निषेध-

६५४. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि---

(१) अग्रवीज वाली, (२) मूल वीज वाली, (३) स्कन्ध बीज वाली, (४) पर्ववीज वाली वनस्पति है, (५) अग्रजात, (६) मूलजात, (७) स्कन्धजात तथा (८) पर्वजात वनस्पति हे तथा---

(१) कन्दली का गूदा, (२) कन्दली का स्तवक, (३) नारि-यल का गूदा, (४) खजूर का गूदा, (५) ताड का गूदा के सिवाय अन्य इस प्रकार के फल आदि कच्चे (सचित्त) और अशस्त्रपरिणत है उसे अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे।

अशस्त्रपरिणत इक्षु आदि के ग्रहण का निपेध-६५५. गृहस्य के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

(१) इस् काणा (छेद वाला) है, (२) विवर्ण हो गया है, (३) फटी हुई- छाल वाला है, (४) सियार का खाया हुआ है तथा (५) वेंत का अग्रभाग या, (६) कदली का मध्य भाग है अयवा अन्य भी ऐसी कच्ची (सचित्त) और अगस्त्र परिणृत वनस्पतियाँ है, तो उन्हें अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे।

#### अशस्त्रपरिणत लसुण आदि के ग्रहण का निपेध -

६५६. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षृया भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

(१) लहसुन, (२) लहसुन का पत्ता, (३) लहसुन की नाल, (४) लहसुन का कन्द, (५) लहसुन के वाहर की छाल या अन्य भी इसी प्रकार की वनस्पति जो कि कच्ची (सचित्त) और अशस्त्रपरिणत है, तो उसे अप्रासुक जानकर--यावत्-ग्रहण न करे।

असत्थपरिणय-जीव-जुत्त-पोराणस्स आहारस्स गहण-णिसेहो-

९५७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-

३. सप्पि वा २. पूर्तिपिण्णागं वा, १. आमडागं वा, पुराणमं एत्य पाणा अणुप्पसूया, एत्य पाणानाया, एत्य पाणा संबुड्ढा, एत्थ पाणा अवुनकंता एत्थ पाणा अपरिणता, एत्थ पाणा अविद्धत्था अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

— आ. सु. २, अ. १, **ड. ८, सु. ३८**१

# अपरिणय-मीस-वणस्सईणं गहणणिसेहो-

९५८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावद्दकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण मंथुजातं जाणेज्जा, तं जहा-१. उंबरमंथुं वा, २. णग्गोहमंथुं वा, ३. पिलंखुमंथु वा, ४. आसोत्यमंथुं वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं मंथुजातं आमयं दुरुक्तं साणुबीयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८०

से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविद्वे समाणे से उनं पुण जाणेज्जा-

१. अत्थियं वा, २. कुंभिपक्कं, ३. तेंडुगं<sup>२</sup> वा, ४. कासवणालियं<sup>3</sup> वा अण्णतरं वा ३ वेलुगं वा, तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव णो पडिगा-हेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८७

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-

१. कणं वा, २. कणकुंडगं वा, 🕟 ३. कणपूर्याल वा, ४. चाउलं वा, ५. चाउलिपट्टं वा, ६. तिलं वा,

७. तिलपिट्ठ' वा, द. तिलपप्पडगं वा, अण्ण्तरं वा तहप्प-गारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. १ च. ८, सु. ३८८

अशस्त्रपरिणत जीव युक्त पुराने आहार के ग्रहण का निषेध—

९५७. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्य के घर में प्रवेश करने पर यह जाने कि—

(१) भाजी अपक्व और अर्घपक्व है, (२) खल पुराणा है या, (३) घृत पुराणा है, और उनमें प्राणी पुनः पुनः उत्पन्न होने लगे हैं, उत्पन्न हो गये हैं व वढ़ गये हैं। इनमें से प्राणियों का च्युत्क्रमण (च्यवन) नहीं हुआ है, वे शस्त्र-परिणत नहीं हुए हैं और वे पूर्ण अचित्त नहीं हुए हैं अतः उन्हें अश्रासुक जानकर—यावत्— ग्रहण न करे।

अपरिणत मिश्र वनस्पतियों के ग्रहण का निषेध-६५८. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी वनस्पति चूर्ण के सम्बन्ध में यह जाने कि-

(१) ज्दुम्बर (गुल्लर) का चूर्ण, (२) वड के फलों का चूर्ण, (३) प्लक्ष फल का चूर्ण, (४) पीपल का चूर्ण, अथवा अन्य भी इसी प्रकार का चूर्ण है जो कि अभी कच्चा (सचित्त) है, थोड़ा पिसा हुआ है और वीज युक्त है उसे अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे।

गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

(१) अस्थिक वृक्ष के फल, (२) तिन्दुक का फल, (३) विल्व फल, (४) श्रीपर्णी का फल जो कि खड्डे आदि में घुएँ आदि से पकाये गये हों अथवा अन्य इसी प्रकार के फल जो कच्चे (सचित्त) और शस्त्र-परिणत नहीं हैं, ऐसे फलों को अप्रासुक जानकर—यावत् - ग्रहण न करे।

गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

(१) कच्चे गेहूँ, (२) गेहूँ का कूटा, (३) गेहूँ अर्द्धपक्व (रोटी आदि), (४) कच्चे चावल, (५) चावल का कूटा, (६) कच्चे तिल, (७) तिल का कूटा, (८) तिलों की अर्द्ध पक्व पपड़ी आदि तथा अन्य भी इसी प्रकार के पदार्थ जो कि कच्चे (सचित्त) और शस्त्रपरिणत नहीं है तो अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण च करे।

तहेव फलमंथूणि, वीयमंथूणि जाणिया । विहेलगं पियालं च, आमगं परिवज्जए ॥

<sup>7</sup> दस. अ. ४, उ. १, गा. १०४

तहा कोलमणुस्सिन्नं, वेलुयं कासवनालियं । तिलपप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्जए ॥

तहेव चाउलं पिट्टं वियडं वा तत्तिन्वुडं । तिलपिट्टं पूइपिन्नागं, आमगं परिवज्जए ॥ ķ ሂ

<sup>.....</sup> तिलपप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्जए ॥

<sup>—</sup>दस. अ. ४, ज. २, गा. २४

<sup>---</sup>दस. झ. ४, उ. २, गा. २१

<sup>—</sup>दस. ब. ४, उ. २, गा. २२

<sup>—</sup>दस. अ. ५, उ. २, गा. २१

#### अपरिणय-परिणय-ओसहीणं गहण-विहि-णिसेहो —

६५६. से निक्खू या, भिक्खूणी वा नाहावद्दकुलं पिटवायपिटयाए अणुपिवहें समाणे से ज्जाओ पुण ओसहीओ जाणेक्जा— कसिणाओ, सासिआओ, अविदलकडाओ, अतिरिच्छच्छिण्णाओ, अन्वोच्छिण्णाओ, तन्निण्यं, छिवाडि, अणिवकंतमिक्जयं पेहाए, अफासुपं-जाव-णो पिटागाहेक्जा,

> से निक्खू वा निक्खूणी वा गाहाबद्दकुलं पिढवायपिढयाए अणुपिबट्ठे समाणे से ज्जाओ पुण ओसहीओ जाणेज्जा-अक-सिणाओ असासियाओ, विदलकढाओ, तिरिच्छच्छिण्णाओ, बोच्छिण्णाओ, तरुणियं वा छिवाढि, अभिक्कंत मिन्जयं<sup>2</sup> पेहाए, फासुयं-जाव-पटिगाहेज्जा।

> > —बा. मु. २, ब. १, इ. १, सु. ३२४

कतिण-ओसहि-भुं जण-पायच्छित्तसुत्तं —

६६०. जे मिक्खु किसिणाओं बोसहीओ आहारेह, बाहारेंतं चा साइण्जद्व ।

> तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारट्टाणं उन्घादयं । —नि. च. ४, सु. १६

### भंज्जिय-पिहुयाईणं-गहण-विहि-णिसेहो —

६६१. से निक्तू वा, निक्तूणी वा गाहावद्दकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेन्जा—

पिहुयं या—जात्र—चाउलपलंदं वा सई मिज्जियं अफासुयं —जात्र—णो पिंडगाहेज्जा ।

मे निक्कू वा निक्कूणी वा गाहावदकुलं पिढवायपिडयाए अण्पितट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

#### अपरिणत-परिणत धान्यों के ग्रहण का विधि-निपेध-

चारित्राचार: एवणा समिति

६५६. भिन्नु या मिन्नुणी गृहस्य के घर में मिन्ना के लिए प्रविष्ट होकर बान्यों के निषय में यह जाने कि—ये अलण्ड हैं इनकीं योनि नष्ट नहीं हुई है, दो दुकड़े नहीं किये गये हैं, अनेक दुकड़े नहीं किये गये हैं, अचित्त नहीं हुई है तथा कच्ची मूँगफलियाँ आदि अधूरी भूनी हुई हैं, ऐसा देखकर अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट होकर औषधियों के विषय में यह जाने कि—ये अखण्ड नहीं हैं, इनकी योनि नष्ट हो चुकी हैं, ये दिदल कर दी गई है, अनेक दुकड़े कर दिये गये हैं, अविक्त हो चुकी हैं, तथा कच्ची मूँग-फलियाँ आदि पूर्ण भुनी हुई हैं ऐसा देखकर उन्हें प्रासुक समझ कर—यावत्—ग्रहण करे।

कृत्स्न वान्य भक्षण का प्रायश्चित्त सूत्र-

६६०. जो भिक्षु अखण्ड सचित्त धान्यों का बाहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्यातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

भुने हुए सिट्टे आदि के ग्रहण का विधि निपेध—

६५१. गृहस्य के घर में भिक्षा के निमित्त गया हुआ भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

गेहूँ आदि के सिट्टे—यावत्—णाली आदि के टुकड़े एक बार भुने हुए हैं तो उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत् —ग्रहण न करे।

गृहस्य के घर में भिक्षा के निमित्त गया हुआ मिझुया भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

<sup>(</sup>क) इस मृत्र के टीकाकार "आंपद्यी" गव्द का अर्थ "गालिबीज आदि" मूचित करते हैं। यथा—
शौपद्यी गालिबीजादिका एवं जानीयात्। शौपद्यो जातिमात्रेस्युः अजातौ सर्वमौपद्यम् ॥ —अमरकोप काण्ड २, वर्ग ४
जातिमात्रविवद्यायाम् औपद्यीः गव्द प्रयोगः। सर्वम् इत्यनेन घृत तैलादिकमप्यौपद्यगव्दवाच्यम् ॥
आंपिधः फलपाकान्ता एकं ब्रीहि यवादेः। —अमरकोप काण्ड २, वर्ग ४
मिभी प्रकार के पके द्यान्यों को "आंपद्यी" कहा गया है। वर्तमान में औपद्यी शब्द केवल जड़ी बूटी आदि दवाइयों में रूढ
हो गया है। उसकी यहाँ विवद्या नहीं है।

<sup>(</sup>ख) वव. उ. ६, सु. ३३-३४

२ तरुणियं दा छेवाहि, व्यामियं भिज्जयं सदं । देंतियं पिडयाइक्टे, न मे कप्पद् तारिसं ॥ — दस. व्य. ५, ७. २, गा २०

कृतस्त गट्ट का यद्यपि अखण्ड अर्थ होता है फिर भी यहाँ द्रव्यक्तस्त न समझकर भावकृतस्त समझना चाहिए। इसका फिलितार्थ यह है कि जो अखण्ड धान्य गस्त्रपरिणत न होने से सचित्त है उसके खाने का यह प्रायश्चित्त विधान है। क्योंकि अखण्ड ग्रस्त्रपरिणत अचित्त धान्य के परिभोग का आचारांग सु. २, अ. १, उ. १ में विधान है। निगीयभाष्य में सचित्त या अचित्त अखण्ड धान्य खाने से होने वाली हानियों का विस्तृत वर्णन है।

पिहुयं वा-जाव-चाउलपलंबं वा असई भन्जियं, दुक्खुत्तो वा मज्जियं, तिक्खुत्तो वा, मज्जियं, फासुयं—जाव— --- आ. सु. २, अ. १, **ड. १, सु. ३२**६ पडिगाहेज्जा ।

अपरिणय-परिणय-तालपलंबस्स गहण-विहि-णिसेहो-

१६२. नो कप्पद्व णिग्गंथाण वा, णिग्गंथीण वा आमे तालपलंबे<sup>9</sup> अभिन्ने पडिग्गाहित्तए।

कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा आमे ताल-पलम्बे भिन्ने पडिगाहित्तए।

कप्पइ निग्गंथाणं पक्के ताल-पलम्बे भिन्ने वा, अभिन्ने वा पडिग्गाहित्तए।

नो कप्पइ निगांथीणं पक्के-ताल-पलम्बे अभिन्ने पडिग्गा-हित्तए।

कव्यइ निर्माथीणं पक्के ताल-पलम्बे भिन्ने पडिग्गाहित्तए।

से वि य विहिभिन्ते, नो चेव णं अविहिभिन्ते ।

-कप्प. उ. १, सू. १-५

# अपरिणय-परिणय-अंब-गहणस्स विहि-णिसेहो-

६६३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा अंववणं उवा-गिन्छत्तए, जे तत्य ईसरे, जे तत्य समिहिट्ठाए, ते ओग्गहं अणुग्णवेज्जा ।

''कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिण्णायं वसामो— जाव—आउसो—जाव—आउसंतस्स ओगाहो-जाव-साहम्मिया एता वा-ताव ओगगहं ओगिण्हिस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो।"

प०-से कि पुण तत्य ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि?

उ॰ अह भिक्खू इच्छेज्जा अंबं भोत्तए से ज्जं पुण अंबं जाणेज्जा---

> सअंडं--जाव-मनकडासंताणगं, तहप्पगारं अंबं-अफासुयं - जाव - णो पडिगाहेज्जा।

> से भिक्लू वा भिक्लूणी वा से ज्जं पुण अंबं जाणेज्जा-अप्पंडं - जाव - मक्कडासंताणगं, अतिरिच्छछिन्न अवोच्छिन्नं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा !

गेहूँ आदि के सिट्टे—यावत्—शालि आदि के टुकड़े अनेक वार अर्थात् दो वार या तीन वार भुने हुए हैं तो उन्हें प्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण करे ।

अपरिणत-परिणत ताल प्रलंब के ग्रहण का विधि निषेध-६६२. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को अभिन्न (अगस्त्रपरिणत) कच्चा ताल फल ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

किन्तु निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को भिन्न (शस्त्रपरिणत) कच्चा ताल फल ग्रहण करना कल्पता है।

निर्ग्रन्थों को भिन्न (खण्ड-खण्ड) किया हुआ या अभिन्न (अखण्ड) पक्व (अचित्त) ताल फल ग्रहण करना कल्पता है।

किन्तु निर्ग्रन्थियों को अभिन्न (अखण्ड) पक्व (अचित्त) ताल फल ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

निग्रंन्यियों को भिन्न (खण्ड-खण्ड) किया हुआ पक्व (अचित्त) ताल फल ग्रहण करना कल्पता है।

वह भी विधिपूर्वक भिन्न अर्थात् अत्यन्त छोटे-छोटे खण्ड किये हों तो ग्रहण करना कल्पता है अविधि-भिन्न ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

अपरिणत परिणत आम ग्रहण का विधि निषेध—

१६३. भिक्षु या भिक्षुणी (विहार करते हुए आर्वे और) आम्रवन के समीप यदि ठहरना चाहें तो उस स्थान के स्वामी की या संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करें।

"हे आयुष्मन् ! आप जितने स्थान में जितने समय तक ठहरन की आज्ञा देंगे हम और हमारे आने वाले स्वधर्मी उतने ही स्थान में उतने ही समय तक ठहरेंगे वाद में विहार कर

प्र०-वे भिक्षु या भिक्षुणी (आम खाना चाहें तो आम की एषणा) किस प्रकार करें।

उ०-यदि वे आम खाना चाहें तो वे यह जानें कि-

आम, अण्डे यावत् मकड़ी के जालों से युक्त है तो-ऐसे बाम को अप्रासुक जानकर—यावत्—प्रहण न करें। भिक्षु या भिक्षुणी थदि यह जाने कि-

आम, अण्डे - यावत् - मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु तिरछा कटा हुआ नहीं है तथा जीव रहित नहीं हुआ है,

अतः ऐसे आम को अप्रासुक जानकर यावब् प्रहण न करे।

१ ताल प्रलंब शब्द का अर्थ भाष्य में — फल, मूल, कंद आदि सभी प्रकार की वनस्पतिपरक किया गया है। विश्वेष स्पष्टीकरण के लिए देखें बृहत्कल्पभाष्य गाथा—६४७ से ६५७।

भिक्ष या भिक्ष भी यदि यह जाने कि-

से भिक्षू वा, भिक्षूणो वा से ज्जं पुण अंबं जाणेज्जा—
अप्पंडं—जाव—भक्कडासंताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं वोच्छिन्नं
कोच्छिन्नं
फासुयं—जाव—पिडणाहेज्जा।
से भिक्षू वा भिक्षूणो वा अभिकंखेज्जा—
१. अंबिभत्तगं वा, २. अंबपेसियं वा, ३. अंबचोयगं वा, ४. अंबसालगं वा, ५. अंबडगलं वा मोत्तएं वा, पायए वा।
से ज्जं पुण जाणेज्जा—अंबिभत्तगं वा—जाव—अंबडगलं वा सअंडं—जाव—मक्कडा संताणगं अफासुयं—जाव—णो पिडगाहेज्जा—

अफासुयं — जाव — णो पडिगाहेज्जा — से मिक्सू वा, भिक्सूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा — अंबनित्तगं वा — जाव — अंबडगलं वा अप्पंडं — जाव — मक्कडा संताणगं, तिरिच्छच्छिम्नं वोच्छिन्नं फासुयं

से मिरुलू वा, भिरुखूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा---

**अंबभित्तगं वा**—जाव—अंबडगलं वा अप्पंडं—जाव

—मक्कडा संताणगं अतिरिच्छच्छिन्नं अवोच्छिन्नं।

--- आ. सु. २, अ. ७, उ. २, सु. ६२३-६२८

सचित्तं अंवं मुंजमाणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं---१६४. जे मिक्सू सचितं अंवं मुंजइ, मुंजंतं वा साइज्जइ।

—जाव-पडिगाहेज्जा।

जे भिक्ख सचित्तं अंवं विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्कु सचित्त-पद्दट्टियं अंबं भृंजद्द, भृंजंतं वा साइज्जद्द ।

जे भिक्कू सचित्त-पद्दृष्टियं अंबं विडसइ, विडसंतं वा साई-क्जइ।

जे मिरुखू सचित्तं,

१. अंबं वा, २. अंबं-पेसि वा, ३. अंब-मित्तं वा, ४. अंब-सासगं वा, ५. अंब-डगलं वा, ६. अंब-चोयगं वा, मुंजह, मुंजंतं वा साइज्जइ।

के भिवसू सचित्तं अंबं वा-जान-अंबचीयगं वा विड्सइ विडसंतं वा साइज्जइ १ यह आम, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है और तिरछा कटा हुआ है एवं जीव रहित हो गया है।

चारित्राचार: एपणा समिति

ऐसे आम को प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करें। भिक्षु या भिक्षुणी—

(१) आम की मोटी फांके, (२) लम्बी फांकें, (३) आम का छुंदा, (४) आम की छाल या, (५) आम के टुकड़े खाना चाहें या उसका रस पीना चाहें,

तो यह जाने कि आम की मोटी फांकें—यावत्—टुकड़े अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त हैं—

अतः उन्हें अप्रामुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे। भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

आम की मोटी फांकें—यावत्—आम के टुकड़े अण्डे —यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु तिरछे कटे हुए नहीं हैं तथा जीव रहित हुए नहीं हैं।

सतः उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें। भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

आम की मोटी फांकें—यावत्—आम के टुकड़े अण्डे —यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हैं वे तिरछे कटे हुए हैं और जीव रहित हो गये हैं तो प्रासुक जानकर—यावत्— ग्रहण करें।

सचित्त अंव उपभोग के प्रायश्चित सूत्र-

१६४. जो भिक्षु सचित्त आम खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष सचित्त आम चूँसता है, चूँसवाता है, चूँसने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित आम को खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित आम को चूँसता है, चूँसवाता है, चूँसने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त-

(१) आम को, (२) आम की फांक को, (३) आम के खर्ढ भाग को, (४) आम की छाल को, (५) आम के गोल टुकड़े को, (६) आम के छोटे-छोटे टुकड़ों को खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त आम को—यावत्—आम को छोटे-छोटे टुकड़ों को चूँसता है, चूँसवाता है, चूंसने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्खू सचित्त-पइद्वियं अंबं चा-जाव-अंवचीयगं वा मुंजइ, मूंजंतं वा साइज्जइ।

जे भिरुखू सचित्त-पइट्टियं अंवं वा---जाव--अंवंचीयगं वा विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। ---नि. उ. १४, सु. ४-१२

अपरिणय-परिणय-ऊच्छ्ं-गहणस्स विहि-णिसेहो-

१६५. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा अभिकंलेज्जा उच्छूवणं उवा-गच्छित्तए, जे तत्य ईसरे, जे तत्य समहिद्राए, ते ओग्गहं अणुण्णवेज्जा ।

> ''कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिण्णायं वसामी-जाव-आउत्तो-जाव-आउसंतस्स ओग्गहो-जाव-साहम्मिया एता व ताव ओगाहं ओगिण्हिस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो।"

प०-से कि पुण तत्य ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

उ०-अह मिन्सू इच्छेन्जा उच्छुं मोत्तए वा, से न्जं उच्छुं जाणेज्जा ---

> सअंडं-जाव-मनकडा संताणगं, तहप्पगारं उच्छ् अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा । से मिक्खू वा, भिक्खूणी वा से उजं पुण उच्छुं जाणेज्जा---

> अप्पंडं-जाव-मनकडा संताणगं, अतिरिच्छच्छिन्नं, अवोच्छिन्न'---

अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

से मिक्खू वा मिक्खूणी वा से ज्जं पुण उच्छुं जाणेज्जा---

अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं, तिरिच्छच्छिन्न' वोच्छिन्नं--

फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

से भिनलू वा, भिनलूणी वा अभिकंखेन्जा---

१. अंतरूच्छुयं वा, २. उच्छुगंडियं वा, ३. उच्छू-चोयगं वा, ४. उच्छुतायगं वा, ५. उच्छुडगलं वा, भोत्तए वा, पायए वा ।

से ज्जं पुण जाणेज्जा-अंतरूच्छुयं वा-जाव-उच्छुडगर्ल वा सअंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

जो भिक्ष सचित्तप्रतिष्ठित आम को-यावत् - आम के छोटे-छोटे टुकड़ों को खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्ष सचित्तप्रतिष्ठित आम को-यावत्-आम के छोटे-छोटे दुकड़ों को चूँसता है, चूँसवाता है, चूँसने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) भाता है।

अपरिणत-परिणत इक्षु ग्रहण का विधि-निपेध-

६६५. भिक्षु या भिक्षुणी (विहार करते हुए आवें और) इक्षु वन के समीप यदि ठहरना चाहें तो उम स्थान के स्वामी की या संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करें।

"आयुष्मन ! आप जितने स्थान में जितने समय तक ठहरने की आजा देंगे हम और हमारे आने वाले स्वधर्मी उतने ही स्थान में उतने ही समय तक ठहरेंगे—वाद में विहार कर देंगे।"

प्र० - ने मिक्षू या भिक्ष्णी (इक्ष् खाना चाहें तो इक्ष् की एषणा) किस प्रकार करें ?

उ०-यदि वे इक्षु साना चाहें तो वे यह जानें कि-

इक्षु अण्डे -यावत् - मकड़ी के जालों से युक्त है, ऐसे इक्षु को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें। भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

इक्षु, अण्डे - यावत् - मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु तिरछा कटा हुआ नहीं है तया जीव रहित हुआ नहीं है,

वतः ऐसे इसु को अप्रामुक जानकर - यावत् - प्रहण न करें।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि-

यह इस्, अण्डे —यावत् — मकड़ी के जालों से रहित है और तिरछा कटा हुआ है एवं जीव रहित हो गया है-ऐसे इस् को प्रामुक जानकर—यावत् —ग्रहण करें।

ं भिक्षु या भिक्षुणी---

(१) इस् के अन्दर का भाग, (२) इस की पेलियाँ.

(३) इस्नुक की वारीक कतली, (४) इस्नु का छिलका या,

(५) इस् के टुकड़े खाना चाहे तथा उनका रस पीना चाहे,

तो यह जाने कि इक्षु की मोटी फांके-यावत्-इक्षु के दुकड़े अण्डे-यावत् मकड़ी के जालों से युक्त है-उन्हें अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करें।

से भिक्लू वा, मिक्लूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा —

र्थतरूच्छूपं वा-जाव-उच्छूडगलं वा अप्पंडं-जाव-मक्क-डासंताणगं, अतिरिच्छिच्छन्नं अवोच्छिन्नं

अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेन्जा । से भिक्ख वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा — थंतरूच्छूयं वा-जाव-उच्छूडगलं वा अप्पंडं-जाव-मदक-डासंताणगं तिरिच्छच्छिन्नं वोच्छिन्नं-फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

---आ. सु. २, अ. ७, ड. २, सु. ६२६-६३१

सचितं उच्छुं भुंजमाणस्स पायन्छित्तसुत्ताइं--६६६. जे निक्खू सिच्चत्तं उच्छुं भुंजद्द, भुंजंतं वा साइन्जर्द् ।

जे भिक्षू सिचलं उच्छुं विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू सचित्तपइद्वियं उच्छुं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्वु सचित्तपइट्टियं उच्छुं विडसइ, विडसंसं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू सचितं,

१. अंतरूच्छुयं वा,

२. उच्छुखंडियं वा,

३. उच्छुचोयगं वा,

४. उच्छुमेरगं वा,

५. उच्छुसालगं वा,

६. उच्छूडगलं वा,

भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।

जे भिनवू सचित्तं अंतरूच्छूयं वा-जाव-उच्छूडगलं वा विडसइ विडसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू सचित्तपइद्वियं अंतरूच्छुयं वा-जाव-उच्छुडगलं वा म् जइ, भू जंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्बू सचित्तपइद्वियं अंतरूच्छुयं वा-जाव-उच्छुडगलं वा विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. *च.* १६, सु. ४-**११** 

अपरिणय-परिणय-ल्हसुण-गहणस्स विहि-णिसेहो-१६७. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा अभिकंखेरजा त्हसुणवर्ण उवा-गन्छित्तए,

जे तत्य ईसरे, जे तत्य समिहद्वाए, ते ओग्गहं अणुण्णवेज्जा ।

भिश्र या भिश्र णी यह जाने कि-

इख् की मोटी फाँके—यावत्—इख़ के ट्कड़े, अण्डे—यावत् — मकड़ी के जालों से रहित हैं किन्तु तिरखे कटे हुए नहीं हैं तथा जीव रहित हुए नहीं हैं।

चारित्राचार: एपणा समिति

अतः **उन्हें अप्रामुक जानकर—यावत्**—यहण न करे। भिश्रु या भिक्षुणी यह जाने कि---

इक्षु की मोटी फाँकें — यावत् — इक्षु के टुकड़े, अण्डे — यावत् — मकड़ी के जालों से रहित हैं, वे तिरछे कटे हुए हैं और जीव रहित हो गये हैं तो अप्रामुक जानकर—यावत्—ग्रहण करें।

सचित इक्षु खाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६६६. जो भिक्षु सचित्त ईख़ खाता है, ख़िलाता है, ख़ाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त ईख को चूँसता है, चूँमवाता है चूँसने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिप्ठित ईख को खाता है, खिलाता है, म्हाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिप्ठित ईख को चूँसता है, चूँसवाता है, चूँसने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिध्नु सचित्त-

(१) ईख का मध्य भाग,

(२) ईख के खण्ड,

(३) ईख के छिलके सहित दुकड़े,

(४) इंख का अग्र भाग,

(५) ईख की माखा

(६) ईख़ के गोल टुकड़े

खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त ईख का मध्य भाग — यावत् — ईख के गोल टुकड़े चूँसता है, चूँसवाता है, चूँसने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित ईख का मध्य भाग-यावत्-ईख़ के गोल टुकड़े खाता है, खिलाता है, जाने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिखु सचित्तप्रतिप्ठित ईख का मध्य भाग-यावत्-ईख के गोल ट्रकड़े चूंसता है, चूंसवाता है, चूंसने वाले का अनु-मोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्देशातिक परिहारस्थान (प्रायक्चित्त) याता है।

वपरिणत-परिणत ल्हसुन ग्रहण का विधि निषेध-६६७. भिक्षु या भिक्षुणी (विहार करते हुए आवें और) लसुनवन

के समीप यदि ठहरना चाहे तो उस स्थान के स्वामी की या संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करे।

"कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिण्णायं वसामो-जाव-आउसो-जाव-आउसंतस्स ओग्गहो-जाव-साहम्मिया एता, ताव ओग्गहं ओगिण्हिस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ।" प० — से कि पुण तत्य ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

उ० -- अह भिक्दू इच्छेज्जा ल्हसुणं भोत्तए वा से ज्जं पुण ल्हसुणं जाणेज्जा,

संबंडं-जाव-मक्कडासंताणगं, तहप्पगारं त्हसुणं अफासुयं-भाव-णो पडिग्गाहेज्जा । से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण त्हसुणं जाणेज्जा—

अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं अतिरिच्छच्छिन्न' अवोच्छिन्नं — अफासुयं-जाव-णो पडिगगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा सेज्जं पुण ल्हसुणं जाणेज्जा— अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं, बोच्छिन्नं— फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा।

से मिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा—

१. त्हसुणं वा, २. त्हसुणं-कंदं वा, ३. त्हसुण-चोयगं,

४. हहसुण-णालगं वा भोत्तए।

से ज्जं पुण जाणेज्जा-ल्ह्सुणं वा-जाव-ल्ह्सुण-णालगं वा सअंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं-अफासुयं-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।

से भिक्तू वा, भिक्तूणी वा सेज्जं पुण जाणेज्जा— हहसुणं वा-जाव-हहसुण णालगं वा अप्पंडं-जाव-मक्क-डासंताणगं, अतिरिच्छच्छिन्नं, अवोच्छिन्नं ।

# अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्तू वा, भिक्तूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा— त्हसुणं वा-जाव-त्हसुण-णालगं वा अप्पंडं-जाव-मक्क-डासंताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं वोच्छिन्नं-फासुयं-जाव-पढिगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. ७, च. २, सु. ६३२

"आयुष्मन् ! आप जितने स्थान में जितने समय तक ठहरने की आज्ञा देंगे हम और हमारे आने वाले स्वधर्मी उतने ही स्थान में उतने ही समय तक ठहरेंगे बाद में विहार कर देंगे।"

प्रव ने भिक्ष या भिक्ष णी (लसुन जाना चाहें तो लसुन की एषणा) किस प्रकार करें ?

उ०-यदि वे लसुण जाना चाहें तो वे यह जानें कि-

लसुन, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त हैं, ऐसे लसुन को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे। भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

लसुन, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु. तिरछा कटा हुआ नहीं है तथा जीव रहित नहीं हुआ है।

अतः ऐसे लसुन को अप्रासुक जानकर—यावत् —ग्रहण न करें।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि —

यह लसुन, अण्डे—यावत् - मकड़ी के जालों से रहित हैं और तिरछा कटा हुआ है एवं जीव रहित हो गया है। ऐसे लसुन को प्रासुक जानकर—यावत् - ग्रहण करे। भिक्ष या भिक्ष णी—

(१) लसुन, (२) लसुन का कंद, (३) लसुन की कतली, (४) लसुन की नाल खाना चाहें तो,

यह जाने कि लसुन—यावत्—लसुन की नाल, अण्डे —यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त हैं।

उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत् -प्रहण न करें।

भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि —

लसुन—यावत्—लसुन की नाल अण्डे —यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु तिरछे कटे हुए नहीं हैं तथा जीव रहित हुए नहीं हैं।

बतः उन्हें अप्रासुक जानकर ग्रहण न करें।

भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि-

लसुन — यावत् — लसुन की नाल, अण्डे — यावत् — मकड़ी के जालों से रहित हैं, वे तिरछे कटे हुए हैं और जीव रहित हो गये हैं।

तो उन्हें प्रामुक जानकर-यावत् - ग्रहण करें।

६. लित्तदोसं—

संसट्ट-हत्याइणा आहार-गहण-विहि-णिसेहो-६६८. १. यह पुण एवं जाणेवजा-णो पुरेकम्मकडे, उदउल्ले ।

> तहप्पगारेण उदउल्लेण हत्येण वा-जाव-भायणेणं वा असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पढिगाहेज्जा,

२. यह पुण एवं जाणेन्जा-णो उदउल्ले, ससिणिद्धे ।

तहप्पगारेण सिंसणिद्धेण हत्येण वा-जाव-मायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं या, अफासुयं-जाव-णो पढिगाहेज्जा, एवं

३. ससरक्ले, ४. महिया, ५. उसे,

६. हरियाले, ७. हिंगुलुए, ८. मणोसिला,

१०. लोणे, ११. गेरुए, ६. अंजणे,

१३. सेढिय,

१२. विष्णय, १४. सोरद्विय, १५. पिट्ट, १७. उन्कट्ठे, १६. कुक्कुस,

-संसद्ठे ।

तहप्पगारेण हत्येण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा, अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा,

१८. अह पुण एवं जाणेज्ञा णो उक्कुट्टे संसट्ठे, असंसट्ठे ।

तहप्पगारेण हत्येण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा अफामुयं-जाव-णो पढिगाहेज्जा ।

१६. अह पुण एवं जाणेज्जा-णो असंसट्ठे संसट्ठे।

तहप्पनारेण संसट्डेण हत्येण वा-जाव-मायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा फासुयं-जाव-पटिगाहेज्जा ।

—-आ. मु. २, अ. १, **च. ६, सु. ३६० (३)** 

#### (६) लिप्तदोप---

संसृष्ट हाय आदि से आहार ग्रहण के विधि-निपेध-६६८ (१) भिक्षु यदि यह जाने कि (हाथ —यावत्—भाजन) पूर्वकमंकृत नहीं है किन्तु पानी से गीले हैं।

चारित्राचार: एपणा समिति

ऐसे गीले हाय - यावत् - भाजन से दिये जाने वाले अशन —यावत्—स्वाद्य को अश्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे।

(२) भिक्षु यदि यह जाने कि (हाय-यावत्-भाजन) गीले नहीं हैं किन्तु स्निग्ध हैं।

ऐसे स्निग्च हाथ—यावत्—भाजन से दिये जाने वाले अजन यावत् — स्वाद्य को अप्रामुक जानकर — यावत् ग्रहण न करे । इसी प्रकार (हाथ - यावत् - भाजन)

(३) सचित्त रज, (४) सचित मिट्टी, (५) ख़ारी मिट्टी, (७) हिंगलु, (=) मेनसिल, (६) अंजन, (१०) लवण, (११) गेरू, (१२) पीली मिट्टी, (१३) विड्या (१४) फिटकरी, (१५) तन्दुल चूर्ण, (१६) चोकर या (१७) हरी वनस्पति के चूर्ण से संमृप्ट हैं।

एसे हाथ-यावत् भाजन से दिये जाने वाले अणन —यावत् स्वाद्य को अप्रासुक जानकर यावत् ग्रहण न करे।

१८. यदि यह जाने कि (हाथ--यावत्-भाजन) वनस्पति चूर्ण से लिप्त नहीं है, किन्तु पूर्ण अलिप्त है।

ऐसे हाथ—यावत् – भाजन से दिया जाने वाले अणन यावत्—स्वाद्य को अप्रासुक जानकर—यावत् —ग्रहण न करे '

१६. भिक्षु यदि यह जाने कि (हाय-यावत् -भाजन) पूर्ण अलिप्त नहीं है किन्तु (अचित वस्तु से) संमृष्ट (लिप्त) है।

ऐसे संभृष्ट हाय-पावत -भाजन से दिये जाने वाले अशन —यावत्—स्वाद्य को प्रामुक जानकर—यावत् – ग्रहण करे।

(शेप टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

उदओल्लेण हत्थेण, दच्वीए भोयणेण वा । देंतियं पिडयाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं ॥

मिमिणिट्टेण हत्थेण, दन्त्रीए भोयणेण वा । देंतियं पडियाइक्के, न मे कप्पइ तारिसं ॥

ससरक्षेण हत्थेण, दव्यीए भोयणेण वा । देंतियं पडियाइक्षे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ 3

मिट्टयागतेण हत्थेण, दन्त्रीए भायणेण वा । देंतियं पिडयाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ 8

क्रमगतेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं पडियाइक्से, न मे कप्पइ तारिसं ।।

हरितालगतेण हत्थेण, दन्त्रीए भायणेण वा । देंनियं पिडियाइक्से, न मे कप्पइ तारिसं ॥

हिंगुलुयगतेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं प्रडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

मणोसिलागतेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं पिडयाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

सचित्तदब्वेण संसट्टहत्थाइणा आहार-गहण-पायिच्छत्त सचित्त द्रव्य से लिप्त हस्तादि से आहार ग्रहण के प्राय-सुत्ताई—

६६६. से भिक्खू-- १. उदल्लेण वा, २. सिसणिद्धेण वा, हत्थेण वा, मत्तेण दःवीएण वा, भायणेण वा, असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिगाहेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू-

३. ससरक्लेण वा, ४. मट्टिया संसद्घेण वा, ५. ऊसा संसट्टेण वा, ६. लोणिय संसट्टेण वा, ७. हरियाल संसट्टेण वा, द. मणोसिला संसट्टोण वा, ६. विण्णिय संसट्टोण वा, १०. गेरुय संसट्टोण वा, ११. सेढिय संसट्टोण वा, १२. सोरिह्य संसट्टेण वा, १३. हिंगुलय संसट्टेण वा, १४० अंजण संसट्टेण वा, १५. लोढ़ संसट्टेण वा, १६. कुक्कुससंट्टेण वा, १७. पिट्ठ संसट्टेण वा, १८. कंतव संसट्टेण वा, १६. कंदमूल संसट्टोण वा, २०. सिंगवेर संसट्टोण वा, २१. पुष्फय संसट्टोण वा, २२. उक्कुट्ट संसट्टोण वा,

असंसट्ठेण वा, हत्येण वा, मत्तेण दन्वीए वा, भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं ।

—नि. **उ. ४, सु. ३**द-३६

जे भिक्लु अण्णउत्थियाणं वा, गिहत्थाणं वा। सीओदग-परिभोगेण हत्येण वा, मत्तेण वा, दिव्वएण वा, भायणेण वा, असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिगा-हेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

श्चित्त सूत्र-

६६६. जो भिक्षु—(१) गीले या, (२) लिप्त हार से, पात्र से, चमचे से या भाजन से अशन-यावत् - स्वाद्य ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

इसी प्रकार जो भिक्षु —

(३) सचित्त रज, (४) सचित्त मिट्टी, (५) सचित्त ऊस, (६) सचित्त नमक, (७) सचित्त हरिताल, (=) सचित्त मनिजला, (६) सचित्त पीली मिट्टी, (१०) सचित गरू, (११) सचित श्वेतिका, (१२) सचित्त फिटकरी, (१३) सचित्त हिंगलु, (१४) सचित अंजन, (१५) सचित्त लोध, (१६) सचित्त तुप, (१७) सचित्त पिष्ट, (१८) सचित्त कंतव, (१६) सचित्त कंद मूल, (२०) सचित्त अदरक, (२१) सचित्त पुष्प या (२२) सचित्त वनस्पति चूर्ण (चटनी) से संगृष्ट अयवा

असंनृष्ट हाथ से, पात्र से, चम्मच से, भाजन से अजन —यावत् स्त्राद्य को ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) भाता है।

जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य के,

शीतोदक से भीगे हुए हाय से, गीले पात्र से, चमचे से, भाजन से अशन-यावत् वाद्य पदायं दिया हुआ लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) —नि. इ. १२, सु. १५ आता है।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

६ अंजगगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा। देंतियं पिडयाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं।।

१० लोणगतेण हत्येण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

गेरुयगतेण हत्थेण, दंब्वीए भायणेण वा । देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ११

१२ विण्णयगतेण हत्येण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं पिडयाइन्छे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

सेडियगतेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा। देंतियं पडियाइक्ते, न में कप्पइ तारिसं॥ १३

सोरिट्टयगतेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं पिंडयाइक्ते, न में कप्पइ तारिसं ॥ १४

पिट्टगतेण हत्येण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं पिडयाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ।। १५

१६ कुक्कुसगतेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा । देंतियं पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिसं ।।

उक्कुट्टगतेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा। देंतियं पडियाइक्खे, न में कप्पइ तारिसं।।

असंसट्टोण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा । दिज्जमाणं न इच्छेज्जा, पच्छाकम्मं जिंह भवे ॥

संसट्टेण हत्येण, दन्वीए भायणेण वा । दिन्जमाणं पिंडच्छेन्जा, जं तत्येसणियं भवे ॥ — दस. अ ५, ७. १, गा. ३३-५१ इन प्रायम्बित सूत्रों में संसृष्ट हाय आदि २२ प्रकार के कहे हैं। दस. अ. ४, उ. १ गा. ३३-५० तक में तथा आ. सु. २, अ. १, ए. ६, सु. ३६० में कुछ कम कहें गये हैं, साथ ही इनमें ऋमभेद भी हैं।

छड़िडय दोसं-

६७०. आहारंती सिया तत्य, परिसाटेज्ज भीयणं। देतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं॥

--- दम. ५, ब. १, गा. २८

छर्दित दोष---

६७०. भिक्षा लाती हुई स्त्री यदि मार्ग में जगह-जगह आहार गिराये तो भिक्षु उस भिक्षा देने वाली को कहे—(तू आहार गिराते हुए ला रही है अतः) ''ऐसा आहार मुझे लेना नहीं कल्पता है।"

चारित्राचार: एपणा समिति

#### XX

# एवणा विवेक--७

१. गर्भवती निमित्त निर्मित आहार-गर्भवती की दोहद पूर्ति के लिए बना हुआ आहार।

२. अरप्ट स्पान-जहाँ अंधकार हो वहाँ से आहार लेने का निर्पेध।

३. रजयुक्त आहार—वित्रय के लिए रखे हुए रजयुक्त खाद्य पदार्थ ।

४. संघट्टण - पुष्पादि जहाँ विलरे हुए हों वहाँ से आहारादि लेना।

५. उत्तंपन—मार्ग में बैठे हुए या द्वार के मध्य में बैठे हुए वालक, वछड़ा तथा श्वान आदि को लाँघकर आहारादि दिए जाने पर लेना अथवा उक्त प्राणियों को हटाकर आहारादि लेना ।

६. बहुउज्सित धर्मिक-काँटे गुठली आदि फैंकना पड़े ऐसे खाद्य पदार्थ लेना ।

७. अप्रिपण्ड—भिक्षाचरों को देने के लिए वनाया हुआ आहार लेना ।

नित्यिषण्ट--जिम गृहस्य के यहाँ प्रतिदिन आहारादि का निष्चित भाग दिया जाता है उस घर से आहारादि लेना ।

६. आरण्यक - अटवी पार करने नाले यात्रियों से आहारादि लेना।

१०. नैवेद्य-देवताओं के अर्घ्य के निए अपित किये हुए आहारादि में से कुछ भाग लेना।

११. अत्युष्ण आहार—अत्यन्त गर्म आहार ग्रहण करना दाता को कष्ट हो या पात्र फूट जाय इत्यादि कारण से अग्राह्य होता है।

१२. राजिपण्ड-राजा या राज परिवार या राज कर्मचारियों के निमित्त बने हुए आहारादि लेना।

गुव्विणी निमित्त-णिम्मिय-आहारस्स विहि-णिसेहो-

६७१. गुट्यिणीए उयग्नत्यं, विविहं पाणमीयणं । मुक्तमाणं विवक्तेक्जा, मुत्तसेसं पडिच्छए ॥

- दम. अ. ५, उ. १, गा. ५४

अदिट्टाणे गमण-णिसेहो-

६७२. नीयदुवारं तमसं, कोट्टगं परिवरजण् । अचक्युविसस्रो जत्य, पाणा दुष्पटिलेहगा ॥

--- इस. थ. ४, इ. १, गा. २०

रजजुत्त-आहारस्स गहण-णिसेहो-

१७३. तहेव सत्तुचुण्णाई, कोलुचुण्णाई आवणे। सन्दर्भल फालियं पूर्व, अग्नं वा वि तहाविहं॥ गर्भवती निमित्त निर्मित आहार का विधि निपेध-

६७१, गभंवती के लिए बनाया हुआ विविध प्रकार का भक्त-पान वह त्या रही हो तो मुनि उसको ग्रहण न करे, खाने के बाद बचा हो वह ग्रहण कर सकता है।

अदृष्ट स्थान में जाने का निपेध—

६७२. जहाँ चक्षु का विषय न होने के कारण प्राणी भलीमांति न देमे जा सकें वैसे नीचे द्वार वाले अन्धकार युक्त स्थान में आहार आदि के लिए न जावे ।

रजयुक्त बाहार ग्रहण करने का निपेध-

६७३ सत्तू, वेर का चूणं, तिलपपड़ी, गीला गुड़, पूआ इस तरह के अन्य भी खाद्य पदार्थ जो वेचने के लिए हुकान में रखे

१ गिंगणी से आहार तिने का निर्पेध और स्तनपान कराती हुई स्त्री से आहार लेने का निर्पेध देखिए —दायक दोप में।

विक्कायमाणं पसढं, रएण परिफासियं। देंतियं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं॥

पुष्फाई विष्पइण्ण-ठाणे पवेंस-णिसेही-

१७४. जत्य पुष्फाइं बीयाइं, विष्पइण्णाइं कोट्टए । अहुणोविलत्तं उल्लं, दट्ठूणं परिवज्जए ।।

—दस. **अ. ५, उ. १, गा. २**१

दारगाईणं उल्लंघण-णिसेहो-

१७५. एलगं दारगं साणं, वच्छगं वावि कोट्ठए। उल्लंघिया न पविसे, विउहित्ताण व संजए।।

-दस अ. ४, उ. १, गा. २२

बहुउज्झियधम्मिय-आहार-गहण-णिसेहो—

२७६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

- १. अंतरुच्छुयं वा,
- २. उच्छुगंडियं वा,
- ३. उच्छुचोयगं वा,
- ४. उच्छुमेरगं वा,
- ५. उच्छुसालगं वा,
- ६. उच्छुडालगं वा,
- ७. सिर्बाल वा, ८. सिर्वालयालगं वा अस्सि खलु पडिग्गा-हियंसि अप्पे सिया भोयणजाते बहुउज्झियधम्मिए—

तहप्पगारं अंतरुच्छुयं वा-जाव-सिवलियालगं वा अफासुयं -जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ∙ सु. २, अ १, उ. १०, सु. ४०२

अग्गिंवडस्स गहण-णिसेहो-

.७७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपिंडयाए अणुपिवट्टे- समाणे-से ज्जं पुण जाणिज्जा—.

- १. अग्गपिड उक्खिप्पमाणं पेहाए,
- २. अग्गपिड निक्खिप्पमाणं पेहाए,
- ३. अग्गपिंडं हीरमाणं पेहाए,
- ४. अगापिडं परिभाइज्जमाणं पेहाए,
- ५. अग्गपिडं परिभुज्जमाणं पेहाए,

हुए हों और वे रजयुक्त हों तो मुनि देती हुई स्त्री को कहे कि "इस प्रकार का अग्हार में नहीं ले सकता।"

पुष्प आदि विखरे हुए स्थान में प्रवेश का निपेध-

१७४. जिस घर आदि में (या द्वार पर) पुष्प वीजादि विखरे हों तथा भूमि तत्काल की लीपी हुई और गीली हो वहाँ उन्हें देखकर मुनि आहार के लिए व जाये।

वच्चे आदि के उल्लंघन का निपेध-

१७५. संयमी मुनि भेड़, वच्चे, कुत्ते और वछड़े को लांवकर या हटाकर घर आदि में (आहार के लिए) प्रवेश न करे।

अधिक त्याज्य भाग वाले आहार ग्रहण का निपेध— १७६. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

- (१) इक्षु की दो पेलियों का मध्य भाग,
- (२) इक्षु के चंक्रिकाकार कटे हुए छोटे-छोटे खण्ड,
- (३) इक्षु के छिलके सहित खण्ड,
- (४) इक्षु का अग्रभाग,
- (५) इक्षु की शाखाएं,
- (६) इक्षु के गोल टुकड़े,
- (७) सेकी हुई मूँगफलियाँ तथा उवली हुई सरगवा की फिलयाँ जिनके ग्रहण करने पर खाने लायक अल्प और फेंकने लायक अधिक प्रतीत हो—

ऐसे इक्षु की दो पेलियों के मध्य भागों को —यावत्— उवली हुई सरगवा की फलियों को अप्रासुक जानकर—यावत् — ग्रहण न करे।

अग्रपिंड के ग्रहण का निषेध-

६७७. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्य के घर में प्रवेश करते हुए यह जाने कि-

- (१) अग्रपिंड निकाला जा रहा है।
- (२) अग्रपिड अन्य स्थान पर रखा जा रहा है।
- (३) अग्रपिड अन्यत्र ले जाया जा रहा है।
- (४) अग्रपिंड वाँटा जा रहा है।
- (५) अग्रपिड लाया जा रहा है।

१ वहु-अट्टियपुग्गलं, अणिमिसं वा वहु-कंटयं। अत्थियं तिंदुयं बिल्लं, उच्छुखंडं च सिर्वाल ।। अप्पे सिया भोयणजाएं, वहु-उज्झिय-धम्मिए। देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं।।

६. अगापिटं परिदृतिन्जमाणं पेहाए।
पूरा असिणाइ वा, अवहराइ वा, पुरा जत्याणे समण-जाववणीमगा खद्धं खद्धं उवसंकमंति-से हंता अहमवि खद्धं खद्धं
उवसंकमामि, माइद्वाणं संकामे, णो एवं करेज्जा—

— **बा. सु. २, अ. १, उ. ४, सु. ३**४२

#### णिच्चदाण-विण्ड-गहण-णिसेहो-

६७=. से भिरखू वा निरखूणी वा गाहावइकुलं विटवाय-पिटयाए पिवसिन्नकामे सेज्जाइं पुण कुलाइं जाणेज्जा-इमेसु खलु कुलेसु ।

- १. णितिए अग्गपिडे दिज्जद ।
- २. णितिए पिटे दिज्जइ।
- ३. णितिए अवद्द भागे दिज्जद्द ।
- ४. णितिए भाए दिज्जइ ।
- ५. णितिए उवट्डमाए दिज्जइ।

तहप्पगाराई कुलाई नितियाई नितिउमाणाई नो भत्ताए वा, पाणाए वा णिक्समेजन वा, पविसिज्ज वा।

—आ॰ सु॰ २, अ॰ १, उ॰ १, मु॰ ३३३ णिच्च दाण पिढाइ मुंजमाणस्स पायिच्छत्तसुत्ताई—

जे भिक्य नितियं पिटं भुंजइ, भुंजतं वा साइज्जइ।

६७६. जे निक्ल नितियं अगापिटं भुंजह भुंजंतं वा साइज्जह ।

के निक्यु नितियं अयट्ट-भागं भुंजह, भुंजंतं वा साइज्जह।

जे निक्यू नितियं भागं मुंजह, भुंजंतं वा साइज्जइ।

जे निक्खू नितियं उयट्ढमागं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।<sup>३</sup>

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्वाइमं ।
—नि. उ. २, गु. ३२-३६

(६) अग्रिपड इधर डाला जा रहा है, या फेंका जा रहा है। तथा श्रमण आदि अग्रिपड खाकर चले गये हैं या लेकर चले गये हैं, अथवा जहां अन्य श्रमण—यावत्—भिक्षुक जल्दी जल्दी जा रहे हैं अतः में भी जाऊँ (और अग्रिपड प्राप्त करूँ) ऐसा विचार करे तो वह माया का सेवन करता है इसलिए ऐसा न करे।

चारित्राचार: एपणा समिति

नित्य दान में दिये जाने वाले घरों से आहार लेने का नियेध—

६७ = . भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्य के घर में प्रवेश करना चाहे तो इन कुलों को जाने—

- (१) जिनमें नित्य अग्रपिड दिया जाता है।
- (२) जिनमें नित्य पिंड दिया जाता है।
- (३) जिनमें नित्य आधा भाग दिया जाता है।
- (४) जिनमें नित्य तीसरा चीथा भाग दिया जाता है।
- (५) जिनमें नित्य छठा-आठवाँ भाग दिया जाता है।

नित्य दान दिये जाने वाले और श्रमण आदि जहाँ निरन्तर प्रवेश करते रहते हैं — ऐसे कुलों में भिक्ष भात-पानी के लिए निष्क्रमण प्रवेश न करे।

नित्यदान पिडादि खाने के प्रायंश्चित्त सूत्र—

६७६. जो मिक्षु नित्य अग्रपिड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिखु नित्य पिड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष नित्य पिंड का आधा भाग भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नित्य पिट का तीसरा चौथा भाग भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नित्य पिड था छठा, आठवाँ भाग भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

१ किसी एक घर से नित्य आमंत्रित भिक्षा नेना तीसरा अनाचार है। देखिए——दस. अ. ३, गा. २ की चूर्णी व टीका तथा अ. ६, गा. ४८ तथा नि. भाष्य गा. ६६६। अनेक स्थलों के उद्धरण सहित संग्रह के लिए देखें मुनि नथमलजी संपादित दशवै. अ. ३ का टिप्पण।

२ पिटो चनु भत्तट्टो, अवर्द पिटो उ तस्स जं अद्धं। भागो तिभागमादी, तस्सद्धमुवड्ढभागो य । —िन. भाष्य. गा. १००६ टम गाथा में ४ सूत्रों के भव्दार्थ का संग्रह कम से हुआ है। तथा नित्य अग्रपिड सूत्र की व्याक्षा इसके पूर्व हुई है। तद-नुमार आचारांग व निणीथ सूत्र के इन सूत्रों का कम व्यवस्थित किया गया है।

#### आरणगाईणं आहारगहण-पायिक्छत्त सुत्ताइं-

६८०. जे भिक्ख आरण्णगाणं वणंधाणं अडविजत्ता संपद्वियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जड ।

जे भिक्कू आरण्णगाणं वणंद्याणं अडविजत्ताओ पडिणियत्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाजम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १६, सु. १२-१३

णिवेयणापिड-भुंजमाणस्स पायच्छित्तसुत्तं-६८१. जे भिक्लू निवेयणंपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे परिहारद्वाणं आवज्जड चाउम्मासियं अणुग्घाइयं । —नि. उ. ११, सु. द१

अच्चुसिणं-आहार-गहणस्स पायच्छित्त सुत्तं-

६८२. जे भिक्कू असणं वा-जाव-साइमं वा उसिणुसिणं पडिग्गा-हेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं । —नि. च. १७, सु. १३१

रायपिडगहणस्स भुंजणस्स य पायच्छित सुत्ताई-६८३. जे भिक्खू रार्यीपडं गेण्हइ, गेण्हंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रायपिंढं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ।

सेवमाणे चाउम्मासियं परिहारट्टाणं आवज्जइ अणुग्घाइयं । —-नि. **उ. ६, सु. १-**२ अंतेउर पवेसणस्स भिक्खागहणस्स य पायिच्छत्तसुत्ताइं— १८४. जे भिक्खू रायंतेपुरं पविसइ, पविसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू रायंतेपुरियं वएज्जा-''आउसो रायंतेपुरिए ! णो खलु अम्हं कप्पइ रायंतेपुरे णिक्खिमत्तए वा पविसित्तए वा। इमण्हं तुमं पडिग्गहं गहाय रायंतेषुराओ असणं वा-जाव-साइमं वा अभिहडं आहट्टु दलयाहि" जो तं एवं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ।

आरण्यकादिकों का आहारादि ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६८०. जो भिक्षु अरण्य में जाने वालों का, वन में जाने वालों का, अटवी की यात्रा में प्रस्थान करने वालों का अणन-यावत्-स्वादिम पदार्थं लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अरण्य से, वन से या अटवी की यात्रा से लौटने वालों का अशन - यावत् - स्वादिम पदार्थं लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

नैवेद्यपिड भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र-

६८१. जो भिक्षु नैवेद्य का आहार करता है. करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) आता है।

अत्युष्ण आहार लेने का प्रायश्चित्त सूत्र-

६८२. जो भिक्षु गर्मागर्म अशन—यावत्—स्वाद्य पदार्थं लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

राजिपण्ड ग्रहण करने और भोगने के प्रायदिचल सूत्र-६८३. जो भिक्षु राजिंपड को ग्रहण करता है, करवाता है; करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु राजिंपड का उपभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अन्तःपुर में प्रवेश व भिक्षा ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र— ६८४. जो भिक्षु राजा के अन्त.पुर में प्रवेश करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु राजा के अन्तःपुर की दासी को ऐसा कहे-

''हे आयुष्मति ! राजान्तःपुर रक्षिके ! हम साघुओं को राजा के अन्तःपुर में निष्कमण या प्रवेश करना नहीं कल्पता है,

तुम इस पात्र को प्रहण कर राजा के अन्तःपुर से अशन –यावत्—स्वाद्य लाकर मुझे दो ।"

जो उससे इस प्रकार कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

निक्खुं च णं रायंतेपुरिया वएज्जा—
''आउसंतो समणा ! णो खलु नुज्झं कृष्यइ रायंतेपुरं णियखमित्तए वा, पविसित्तए वा ।
आहरेयं पिटग्गहगं जाए अहं रायंते उराओ असणं वा-जावसाइमं वा अभिहटं आहट्टु दल्यामि''—
जो तं एवं वयंतों पिटगुणेइ, पिटगुणंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्धाइयं। — नि. च. ६, मु. ३-५ मुद्धाभिसित्तरायाणं विविहर्गिडगहणस्स पायिच्छत-सुत्ताइं—

६८४. जे मिक्तू रण्गो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्दामिसित्ताणं।

- १. दुवारियमतं वा,
- २. पसु-मत्तं वा,
- ३. भयग-मत्तं वा,
- ४. बल-नत्तं वा,
- ५. कयग-मतं वा,
- ६. हय-मत्तं वा,
- ७. गय मतं वा,
- = मंतार-मत्तं वा,
- ६. दुश्मिवल-भत्तं वा,
- १०. दमग-भत्तं वा,
- ११. गिलाण-मत्तं वा,
- १२. बद्दलिया-भत्तं या,
- १३. पाहुण-भत्तं वा, पिडग्गाहेड पिटग्गाहेंतं वा साइज्जड ।

तं सेवमाणे व्यावज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाण अणुष्पादमं। — नि. उ. ६, सु. ६ जे मिक्यू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं। १. उस्सट्ट-पिटं वा, २. संसट्ट-पिटं वा, ३. अणाह पिटं वा, ४. किविण-पिटं वा, १. विणमग-पिटं वा पिटिगाहेद, पिटागाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे त्रावज्जद्व चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घादयं।
—नि. उ. ८, सु. १८

मुद्धाभितित्तं रायाणं छ दोसायतणाइं अजाणिय भिक्खा-गमण-पायच्छित सुत्तं—

६८६. जे भिक्यू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धामिसित्ताणं इमाइं छद्दोसायणाइं अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय परं चउराय- यदि मिश्रु को अन्त:पुर की दासी ऐसा कहे-

"हे आयुष्मन् श्रमण ! तुम्हें राजा के अन्तःपुर में निष्क्रमण या प्रवेण करना नहीं कल्पता है।

अतः यह पात्र मुझे दो जिससे में अन्तःपुर से अशन-यावत्-स्नाद्य नुम्हें लाकर दूँ।"

जो उसके इस प्रकार के कथन को स्वीकार करता है, कर-वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्**यातिक परिहारस्यान (प्रायक्त्रिक्त)** आता है।

मूर्वाभिपिक राजा के अनेक प्रकार के आहार ग्रहण का प्रायदिचल सूत्र—

६८५. जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा के-

- (१) द्वारपालक के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (२) पणुओं के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (३) नौकरों के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (४) सैनिकों के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (५) काम करने वालों के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (६) घोड़ों के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (७) हाथियों के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (=) अटथी के यात्रियों के निमित्त किया हुआ भोजन,
- (६) दुर्भिक्ष में देने के लिए किया हुआ भोजन,
- (१०) दीन जनां के लिए देने योग्य भोजन,
- (११) रोगियों के लिए देने योग्य भोजन,
- (१२) वर्षा से पीड़ित जनीं को देने योग्य भोजन,
- (१३) महमानों के लिए बनाया हुआ भोजन, लेता है, निवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

जो भिक्षु णुढवंणीय मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का-

(१) त्यक्त भोजन, (१) बचा हुआ भोजन, (३) अनायों के निमित्त निकाला हुआ भोजन, (४) गरीवों के लिए निकाला हुआ भोजन, (५) भिखारियों के लिए निकाला हुआ भोजन लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्यातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) आता है।

मूर्द्धाभिपिक्त राजा के छः दोपायतन जाने विना गोचरी जाने का प्रायंश्चित्त सूत्र—

९८६. जो भिक्षु णुद्धवंशीय मूर्द्धाभिपिक्त राजा के छ: दोपायतनों को जाने विना, पूछे विना, गवेपणा किये विना चार पाँच रात पंचरायाओ गाहावइकुलं पिडवाय-पिडयाए णिक्खमइ वा, पिवसइ वा, णिक्खमंतं वा, पिवसंतं वा साइज्जइ। तं जहा—

१. कोट्ठागार-सालाणि वा, २. मंडागार-सालाणि वा,

३. पाण-सालाणि वा, ४. खीर-सालाणि वा,

५. गंज-सालाणि वा, ६. महाणस-सालाणि वा।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं। —नि. उ. ६, सु. ७

मुद्धाभिसित्तरायाणं जत्तागयाणं आहार-गहणस्स पायच्छित सुत्ताइं –

६८७. जे भिक्त् रण्णो खित्याणं मुद्दियाणं मुद्धाभितित्ताणं विहया जत्ता – पिंदुयाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पिंडग्गाहेइ, पिंडग्गाहेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं विहया जत्ता-पिडणियत्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे सिक्बू रण्णो खित्याणं मुद्दियाणं मुद्धािमितित्ताणं णा-जत्ता-पट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिड-ग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं णइ-जत्ता-पिडणियत्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइल्जइ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरि-जत्ता-पद्वियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडि-ग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरि-जत्ता-पिडणियत्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाज्म्मासियं परिहारहाणं अणुग्घाइयं। —नि. ज. ६, सु. १२-१७

मुद्धाभितित्त रायाणं णीहड-आहार-गहणस्स पायच्छित-सुत्ताइं—

६८८. जे भिक्खू रण्णो खित्याणं मुद्दियाणं मुद्धाभितिताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहढं पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

श्वित्याण वा,
 राईण वा,
 राय-वंसिट्टियाण वा,
 राय-पेसियाण वा।

के वाद भी गायापित कुल में आहार के लिए प्रवेग करता है या निकलता है, प्रवेश करवाता है या निकलवाता है, प्रवेग करने वाले का या निकलने वाले का अनुमोदन करता है। यया—

(१) कोष्ठागारशाला,

(२) भाण्डागारवाला,

(३) पानशाला,

(४) क्षीर गाला,

(५) गंजशाला, - (६) महानसणाला (रसोई)

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

यात्रागत राजा का आहार ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६८७. जो भिक्षु गुद्धवंशीय मुर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा यात्रा के लिए बाहर जा रहे हों उस समय उनका अगन — यावत् — स्वाद्य आहार ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा यात्रा से लीट कर आ रहे हों उस समय उनका अगन—यावत्—स्त्राद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा नदी यात्रा के लिए जा रहे हों उस समय उनका अगन—यावत् —स्वाद्यं ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिध्यु गुद्धवंशीय मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नदी यात्रा से लीटकर आ रहे हों उस समय उनका अशन—यावत्— स्वाद्य ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा पर्वत यात्रा के लिए जा रहे हों उस समय उनका अग्रन—यावत् —स्वाद्य ग्रहंग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय राजा पर्वत यात्रा से लौटकर आ रहे हों उस समय उनका अगन—यावत्— स्वाद्य ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मूर्वाभिषिक्त राजा के निकाले हुए आहार लेने के प्राय-श्चित्त सूत्र—

६८८. जो मिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए वाहर निकाला हुआ अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा—

(१) क्षत्रियों को, (२) राजाओं को, (३) कुराजाओं को, (४) राजा के सम्बन्धियों को, (५) राजा के भृत्यों को,

**[48**]

जे भिक्लू रण्गो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ। तं जहा—

१. णडाण वा, २. णट्टाण वा, ४. जल्लाण वा, ३. कच्छुयाण वा, ५. मल्लाण चा, ६. मुद्धियाण वा,

७. वेलंबगाण वा, ८. कहगाण वा,

६. पवगाण वा,

१०. लासगाण वा,

११. खेलयाण वा, १२. छत्ताणुयाण वा।

जे भिक्खू रण्णो खितयाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहंडं पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ । तं जहा---

१. आस-पोसयाण वा, २. हरिय-पोसयाण वा,

३. महिस-पोसयाण वा, ४. वसह-पोसयाण

६. वग्घ-पोसयाण वा, ५. सीह-पोसयाण वा,

७. अय-पोसवाण वा, ८. पोय-पोसवाण वा,

१०. सुणह पोसयाण वा, ६. मिग-पोसयाण वा, ११. सूयर-पोसयाण वा, १२. मेंढ-पोसयाण वा,

१४. तित्तिर-पोसयाण वा, १३. कुक्कुड-पोसयाण वा,

१६. लावय-पोसयाण वा, १५. बट्टय-पोसयाण वा,

१७. चीरल्ल-पोसयाण वा, १८. हंस-पोसयाण वा,

१९. मयूर-पोसयाण वा, २०. सुय-पोसयाण वा ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेड, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ। तं जहा-

१. आस-दमगाण वा,

२. हत्यि-दमगाण वा ।

जे मिक्लू रण्णो खत्तियाणं मुह्याणं मुद्धामिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहढं पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ। तं जहा--

१. आसरोहाण वा,

२. हत्थि-रोहाण वा ।

ने भिक्लू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धामिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहढं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ। तं जहा--

१. आस-मिठाण वा,

२. हरिय-मिठाण वा । '

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मृह्याणं मुद्धामिसित्ताणं असणं

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का अशन - यावत्—स्वाद्य जो दूसरों को देने के लिए वाहर निकाला है उसे लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा-

(१) नाटक करने वालों को, (२) नृत्य करने वालों को,

चारित्राचार: एषणा समिति

(३) डोरी पर नृत्य करने वालों को, (४) स्तोत्र पाठकों को

(४) मल्लों को,

(६) मुष्ठिकों को,

(७) भांड-चेप्टा करने वालों को, (६) कथा करने वालों को,

(६) नदी आदि में तैरने वालों की.

(१६) जयजयकार वोलने वालों को,

(११) खेल करने वालों को और (१२) छत्र लेने वालों को ।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए वाहर निकाल। हुआ अशन--यावत्--स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा -

(१) अश्व पोपक,

(२) हस्ति पोपक,

(३) महिष पोषक,

(४) ऋपभ पोपक,

(५) सिंह पोपक,

(६) व्याघ्र पोषक, (द) कपोत पोपक,

(७) अजा पोपक, (१) मृग पोपक,

(१०) श्वान पोपक,

(११) सूकर पोपक,

(१२) मिंढा पोपक,

(१३) कुक्कुट पोपक्,

(१४) तीतर पोपक,

(१५) वतक पोषक,

(१६) लावक पोषक

(१७) चील पोपक,

(१८) हंस पोपक,

(१६) मयूर पोपक और

(२०) शुक पोपक। 🖈

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए वाहर निकाला हुआ अशन - यावत् - स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा-

(१) घोड़े का दमन करने वाले की,

(२) हाथी का दमन करने वाले को ।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का जो दूसरों को देने के लिए वाहर निकाला हुआ अशन -यावत् -रेवाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा-

(१) घोड़े पर चढ़ने वालों को,

(२) हाथी पर चढ़ने वालों को,

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय राजा कां दूसरों को देने के लिए वाहर निकाला हुआ अशन-यावत्-स्वाद्यं लेता है, लिवाता है लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा--. .

(१) अश्वरक्षकों को,

(२) गजरक्षकों को।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को

साइज्जइ। तं जहा-२. संवाहावयाण वा, १. सत्थवाहाण वा, ४. उब्बट्टावयाण वा, २ अन्भंगावयाण वा, ६. मंडावयाण वा, ५. मज्जावयाण वा, **द. चामरग्गहाणं वा,** ७. छत्तग्गहाण वा, ६ हडप्प-गहाण वा, १०. परियट्ट-ग्गहाण वा, ११. दोविय-ग्गहाणं वा, १२. असि-ग्गहाण वा, १३. धणु-गाहाण वा, १४. सत्ति-गाहाण बा, १५. कोंत-ग्गहाण वा । ने भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेतं बा साइज्जइ। तं जहा-१. वरिस-धराण वा, २. कंचुइज्जाण वा, ३. दोवारियाण वाः ४. दंडारक्खियाण वा । जे भिक्खू रण्णो खित्याणं मुद्दियाणं मुद्धािमसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ। तं जहा-१. खुज्जाण वा, २. चिलाइयाण वा, ३. वामणीण वा, ४. पडभीण वा, ५. बब्बरीण वा, ६. बउसीण वा, ७. जोणियाण वा, पल्हिवयाण वा, ६. ईसणीण वा, १० धोरूगिणीण वा, ११. लउसीण वा, १२. लासीण वा, . १३. सिहलीणं वा,

१४. दमलीण वा,

१५ आरबीण वा,

१६- पुलिदीण वा,

. १७. पक्कणोण वा,

१८. बहलीण वा,

वा-जाव-साइमं वा परस्स णोहडं पडिग्गाहेद पडिग्गाहेतं वा देने के लिए वाहर निकाला हुआ अगन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा-

- १. संदेशवाहक को
- २. मर्दन करने वालों को,
- ३. मालिश करने वालों को ४. उवटन करने वालों को,
- ५. स्नान कराने वालों को, ६. मुकुट पहनाने वालों को,
- ७. छत्र ग्रहण करने वालों को, ६, चामर ग्रहण करने वालों को
- आभरण पहनाने वालों को,
- १०. वस्त्र पहनाने वालों को,
- ११. दीपक ग्रहण करने वालों को,
- १२ तलवार ग्रहण करने वालों को,
- १३. धनुष ग्रहण करने वालों को,
- १४ विशूल ग्रहण करने वालों को,
- १५. भाला ग्रहण करने वालों को।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्घाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए वाहर निकाला हुआ अगन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा---

- १. बंतःपुर रक्षक (कृत नपुंसक) को,
- २. कंचुकियों (जन्म से नपुंसक को)
- ३. अंतःपुर के द्वारपाल को और,
- ४. दण्डरक्षकों (अंतःपुर का प्रहरी) को ।

जो भिक्षु गुढवंशीय मूर्ढाभिषिक क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अगन-पाचत्-स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है। यथा-

- १- कुन्जा दासियों को,
- २. किरात देशोत्पन्न दासियों को,
- ३. वामन दासियों को,
- ४. वक शरीर वाली दासियों को.
- ४. वव्वर देशोत्पन्न दासियों को,
- ६. वकुस देशोत्पन्न दासियों को,
- ७. यवन देशोत्पन्न दासियों की,
- पल्हव देशोत्पन्न दासियों को,
- ६. इसीनिका देशोत्पन्न दासियों को,
- १०. थोरूप देशोत्पन्न दासियों को,
- ११. लकुश देशोत्पन्न दासियों को,
- १२. लाट देशोत्पन्न दासियों को,
- १३. सिंहल देशोत्पन्न दासियों को,
- १४. द्रविड़ देशोत्पन्न दासियों को,
- १५. अरव देशोत्पन्न दासियों को,
- १६. पुलिन्द देशोत्पन्न दासियों को,
- १७. पनकण देशोत्पन्न दासियों को,
- १८. बहुल देशोत्पन्न दासियों को,

१६. मर्रंडीण वा,

२०. सबरीण वा,

२१. पारसीण वा।

चाउम्मासियं परिहारद्वाणं तं सेवमाणे यावज्जइ अणुग्धाइयं । --नि. ए. ६, मृ. २०-२६

विविह ठाणे रायपिड गहणस्स पायच्छित्तसुत्ताई— ६८६. जे भिक्लू रण्णो खत्तियाणं-मुह्याणं-मुद्धानिसित्ताणं समवा-एसु वा पिढनियरेसु वा —

१. इंद-महेसु वा, २. खंद-महेसु वा, ३. रूद-महेसु वा

४. मुकुंद-महेसु वा, ५. भूत-महेसु वा, ६. जक्ख-महेसु वा,

७. णाग-महेसु वा, ८. यूम-महेसु वा, ६. चेइब-महेसु वा,

१०. रुक्ल-महेसु वा, ११. गिरि-महेसु वा, १२. दरि-महेसु वा

१३. अगड-महेसु वा, १४. तडाग-महेसु वा, १५. दह-महेसु वा

१६. णद्द-महेसु वा, ६७. सर-महेसु वा, १८, सागर-महेसु वा,

१६. आगर-महेसु वा, अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु विरूवरूवेसु

महामहेसु असणं वा-जाव-साइनं वा पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धामिसिसाणं उत्तर-सालंसि वा, उत्तर-गिहंसि वा, रीयमाणाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पढिग्गाहेइ, पढिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्ख् रण्णो-खत्तियाणं-मुद्दियाणं-मुद्धामिसित्ताणं

१. हय-सालगयाण वा,

२. गय-सालगयाण वा,

३. मंत-सालगयाण चा,

४. गुज्झ-सालगयाण वा,

५, रहस्स-सालगयाण वा,

६ मेहूण-सालगयाण वा, असणं वा-जाव-साइमं वा पढिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा

साइज्जइ ।

जे मिक्ख् रण्णो-खतियाणं-मुद्दियाणं-मुद्धाभिसित्ताणं संनिहि संनिचयायो खीरं वा-जाव-मच्छंडियं वा अण्णयरं वा भीयणजायं पढिग्गाहेइ, पढिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं । — नि. **ड. ५, सू. १४ से १७**  १६. मुरुंड देशोत्पन्न दासियों को,

२०. शवर देशोत्पन्न दासियों को.

२१. पारस देशोत्पन्न दासियों को ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) बाता है।

चारित्राचार : एषणा समिति

विविध स्थानों में राजपिड लेने के प्रायश्चित्त सूत्र — ६८६. जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्वाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के मेले आदि में पितृ पिड-निमित्तक भोजन में, यथा---

२. स्कन्द, १. इन्द्र,

३. रह,

४. मुकन्द,

४. भूत,

६. यक्त,

७. नाग,

द. स्तूप,

६. चैत्य,

१०. वृक्ष,

११. पर्वत, १४. तालाव.

१२. कंदरा, १५. द्रह,

१३. कूप, **१**६. नदी,

१७. सर,

१८. सागर,

१६. आगर, महोत्सव में तथा, अन्य भी ऐसे अनेक प्रकार के महोत्सवों में से अशन-यावत्-स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक् गृद्धवंशीय मूर्घाभि।पक्त क्षत्रिय राजा उत्तरशाला में या उत्तरघर में हों वहाँ वने हुए अशन-यावत्-स्वाद्य को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्ढाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का

१. अभवशाला,

२. गजगाला,

३. मंत्रणाशाला,

४. गुप्तशाला,

५. रहस्यशाला,

६. मैथुनशाला, में गये हुए

राजा का अशन-पावत्-स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गुद्धवंशीय मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के संग्रह स्यान से दूध-यावत्-मिश्री या अन्य भी ऐसे कोई खाद्य पदार्थ की लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्धातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) बाता है।

#### प्रकीर्णक-दोष--- प

उद्देसियाइ आहार गहणस्स विहि णिसेहो-

६६० से मिनखू वा, भिनखूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा असणं वा-जाव-साइमं वा अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स-पाणाइं -जाव-सत्ताई समारंभ समुद्दिस्स कीतं पामिच्चं अच्छेज्जं अणिसट्ठं अभिहडं आहट्टु चेतेति।

तं तहप्पगारं असणं वा-जगव-साइमं वा, पुरिसंतरकडं वा, अपुरिसंतरकडं वा, बहिया णीहडं वा, अणीहडं वा, असद्वियं वा, अणतद्वियं वा, परिभुत्तं वा, अपरिभुत्तं वा, आसेवितं वा, अणासेवितं वा, अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।<sup>३</sup> एवं वहवे साहम्मिया, एगं साहम्मिणि, वहवे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स चत्तारि मालावगा भाणियव्या । .

— बा. सु. २, ब. १, ड. १, सु. ३३१<sup>°</sup> से भिक्लू वा, भिक्लूणी या गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा बहवे समण माहण-अतिहि-किवण वणीमए पगणिय पगणिय समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइ समारंभ-जाव-क्षासेवियं वा अणासेवियं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

औद्देशिकादि आहार ग्रहण करने के विधि निर्धि—

६६०. गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि अशन यावत् स्वादिम दाता ने अपने लिये नहीं बनाया किन्तु एक सार्घामक साधु के लिए प्राणी—यावत्— सत्वों का समारम्भ करके साधु के निमित्त से आहार वनाया है, मोल लिया है, उधार लिया है, किसी से जवरन छीनकर लाया गया है, उसके स्वामी की अनुमति के विना लाया हुआ है तथा अन्य स्थान से लाया हुआ है।

इसी प्रकार का अशन—यावत् स्वादिम, अन्य पुरुप को दिया हो, या नहीं दिया हो, वाहर निकाला हो, या न निकाला हो, स्वीकार किया हो, या न किया हो, खाया हो, या न खाया हो, आसेवन किया हो, या न किया हो, उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

· 'इसीं प्रकार अनेक साधिमकं साधु, एक साधिमक साम्बी और अनेक सार्धीमक साध्वियों के लिए इस प्रकार कुल चार आलापक का कथन कर लेना चाहिये।

वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रवेश करने पर यह जाने कि-यह अशन--यावत् -स्वाद्य वहुत से श्रमणों, ब्राह्मणों, अतिथियों, दरिद्रियों, भिलारियों को गिन-गिन कर उनके उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्वों का समारम्भ करके वनाया हुआ है —यावत् —वह आसेवन किया गया हो, या न किया गया हो तो उस आहार को अप्रासुक समझकर - यावत्-ग्रहण न करे।

**—**दस. व. ३, गा. २

<sup>(</sup>क) उद्दे सियं कीयगडं, पामिच्चं चेव आहडं। पूर्ति अणेसणिज्जं च, तं विज्जं परिजाणिया। —सूय. सु. १, अ ६, गा. १४

<sup>(</sup>ख) से जहाणामए अज्जो ! मए समणाणं निग्गंथाणं आधाकम्मिएइ वा, जहें सिएइ वा, मीसज्जाए वा, अज्झोयरइ वा, पूइए, कीए, पामिन्ने, अन्छेज्जे, अणिसिट्टे, अभिहडे वा, —ठाणं अ ६, सु. ६६३

<sup>(</sup>ग) नो खलु कप्पइ जाया ! समणाणं निग्गंथाणं आहाकस्मिए इ वा, उद्देसिए इ वा, मिस्सजाए इ वा, अज्झोयरए इ वा, पूइए इ वा, कीए इ वा, पामिच्चे इ वा, अच्छेज्जे इ वा, अणिसट्ठे इ वा, अभिहडे इ वा, कंतारमत्ते इ वा, दुव्भिक्लभत्ते इ वा, गिलाणभत्ते इ वा, वद्दिया भत्ते इ वा, पाहुणगभत्ते इ वा, सेज्जायर्रापडे इ वा, रार्यापडे इ वा, मूलभोयणे इ वा, कंदभोयणे इ इ वा, फलभोयणे इ वा, वीयभोयणे इ वा, हरियभोयणे इ वा, भुतए वा पायए वा । — वि. स. ६, उ. ३३, सु. ४३ 

<sup>(</sup>ङ) दस. स. ४, उ. १, गा ७०

<sup>(</sup>च) दस. स. ६, गा. ४८-४९

<sup>(</sup>छ) दस. अ. ८, गा. २३

<sup>(</sup>ज) दस- अ. १०, गा. १६

<sup>(</sup>झ) दसा. द. २, सु. २।

उपरोक्त दर्शाये गये दोपादि आवश्यक सूत्र में भी हैं, जो आवश्यक में भी लिए हैं।

<sup>-</sup>आ. अ. ४, सु. १८

दस. अ. ४, उ. १, गा. ६८-६९

४ दस. अ. ४, उ. १, गा. ६६-६७ । ..

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपंबिट्टे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए समृद्दिस्स पाणाई-जाव-सत्ताई-जाव-आहद्दु चेतेति तं तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अपुरिसंतरकडं, अविह्या णीहडं, अणत्तद्वियं, अपरिभृतं, अणासेवितं, अफासुयं-जाव-णो पिडगाहेज्जा।

अह पुण एवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडं, बहिया णीहडं, अत्तद्वियं, परिमुत्तं, आसेवितं, फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा । —आ० सु० २, अ० १, उ० १, सु० ३३२

## णिमंतणानंतर दोस जुत्त आहाराइ गहण णिसेहो—

६६१. से मिक्खू परक्कमेज्ज वा, चिट्ठे ज्ज वा, णिसीएज्ज वा, जुयट्टे ज्ज वा, मुसाणंसि वा, मुण्णागारंसि वा, क्क्स्मूलंसि वा, गिरिगुहंसि वा, कुंभारायतणंसि वा, हुरत्या वा, कहिंचि विहरमाणं तं भिक्खुं उवसंकमित्तु गाहावती व्रया— ''आउसंतो समणा! अहं खलु तव अट्ठाए असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्यं वा, पिडिग्गहं वा, कंवलं वा. पायपुंछणं वा, पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारम्भ समृह्स्सि, कीयं, पामिच्चं, अच्छेज्जं, अणिसिट्टं, अमिहडं, आहट्ट चेतिम आवसहं वा समृह्तिसणामि, से भुंजह, वसह आउसंत्तो समणा।''

#### भिक्खू तं गाहावीत समणसं सवयसं पडियाइक्खे-

"आउसंतो गाहावती ! णो खलु ते वयणं आढामि, णो खलु ते वयणं परिजाणामि, जो तुमं मम अट्ठाए असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्यं वा-जाव-पायपुं छणं वा पाणाइं वा-जाव-सत्ताइं वा समारंभ-जाव-अभिहढं आहट्टु चेतेसि आवसहं वा समुस्सिणासि, से विरतो आउसो गाहावती ! एतस्स अकरणयाए।"

से भिष्क प्रविक्षेण्य वा-जाव-नुयट्टेण्य वा, सुसाणंसि वा -जाव-हुरत्या वा कहिंचि विहरमाणं, तं भिष्क्षुं उवसंकिमत्तु गाहावती आयगयाए पेहाए असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्यं वा-जाव-पायपंछणं वा पाणाइं वा-जाव-सत्ताइं वा, समारंभ -जाव-अभिहढं आहट्टु चेतेति आवसहं वा समुस्सिण्णाति तं भिष्क्षुं परिघासेतुं। भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट होने पर यह जाने कि—यह अग्रन—यावत्—स्वादिम आहार वहुत से श्रमणों, माहनों, अतिथियों, दिरिद्रियों और याचकों के उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्वों का समारम्भ करके—यावत्— अन्य स्थान से लाया गया है, इस प्रकार के (दोपयुक्त) अग्रन— यावत्—स्वादिम जो अन्य पुरुष को नहीं दिया गया है, वाहर नहीं निकाला गया है, स्वीकृत नहीं किया गया है, उपभुक्त न हो, अनासेवित हो, उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

चारित्राचार: एषणा समिति

यदि वह इस प्रकार जाने कि—यह आहार अन्य पुरुप को दे दिया गया है, वाहर निकाश गया है, दाता द्वारा स्वीकृत हो, उपभुक्त हो तथा आसेवित हो तो ऐसे आहार को प्रासुक समझकर
—यावत्—ग्रहण कर ले।

निमंत्रण करने पर भी दोपयुक्त आहारादि लेने का निपेध— ६६१. (सावद्य कार्यो से निवृत्त) मिक्षु इम्शान में, सूने मकान में, वृक्ष के नीचे, पर्वत की गुफा में, कुम्भकारशाला आदि में कहीं रह रहा हो, खड़ा हो, वैठा हो या लेटा हुआ हो उस समय कोई गृहपित उस भिक्षु के पास आकर कहे—

"आयुष्मन् श्रमण ! में आपके लिए अशन — यावत् — स्वाद्य वस्त्र, पात्र, कम्बल, या पादप्रोंछन प्राणियों — यावत् — सत्वों का समारम्भ करके वना रहा हूँ या खरीद कर, उद्यार लेकर, किसी से छीनकर, दूसरे की वस्तु को उसकी विना अनुमित से लाकर या घर से लाकर आपको देता हूँ अथवा आपके लिए उपाश्रय वनवा देता हूँ। हे आयुष्मन् श्रमण ! आप उस अशनादि का उपभोग करो और उपाश्रय में रहो।"

भिक्षु उस सुमनस् (भद्र हृदय) एवं सुवयस् (भद्र वचन वाले) गृहपित को कहे—

'हे आयुष्मन् गृहपित ! में तुम्हारे इस वचन को आदर नहीं देता, न ही तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ। जो तुम मेरे लिए अशन—यावत्—स्वादिम, वस्त्र—यावत्—पादप्रोंछन, प्राणियों—यावत्—सत्वों का समारम्म करके— यावत्—अपने घर से यहाँ लाकर मुझे देना चाहते हो, मेरे लिए उपाश्रय वनवाना चाहते हो। हे आयुष्मन् गृहस्य ! में विरत हो चुका हूँ। यह अकरणीय होने से (में स्वीकार नहीं कर सकता)।"

भिक्षु कहीं रह रहा हो — यावत् — लेटा हुआ हो, श्मशान
में — यावत् — अन्य कहीं भी रहे हुए उस भिक्षु के पास आकर
कोई गृहपति अपने आत्मगत भावों को प्रकट किए विना अशन
— यावत् — स्वाद्य, वस्त्र — यावत् — पादप्रोंछन, प्राणियों
— यावत — सत्वों के समारम्भपूर्वक — यावत् — अपने घर से
लाकर देता है तथा उस भिक्षु के रहने के लिए उपाश्रय का
निर्माण या जीर्णोद्धार कराता है।

तं च मिक्खू जाणेज्जा सहसम्मुतियाए परवागरणेणं अण्णेसि वा सोच्चा अयं खलु गाहावती मम अट्ठाए असणं वा-जाव-साइमं वा, बत्यं वा-जाव-पायपुंछणं वा, पाणाइं वा-जाव-सत्ताइं वा, समारंभ-जाव-अभिहडं आहट्टू चेतेति, आवसहं वा समुह्सिणाति ।

तं च भिन्त् पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए । —आ. सु. १, अ. ६, उ. २, सु. २०४-२०५

# सावज्ज-संजुत्त-अःहार-गहणस्स णिसेहो-

६६२. जं पि य उदिट्ट-ठिवय-रिचयाण-पन्जवजातं, पिकण्णं-पाउ-करणं पामिच्चं, सीसकजायं, कीयकड-पाहुडं च, दाणटू-पुन्नट्ट-पगडं, समण-वणिमगद्वयाएं वा कयं, पच्छाकम्मंै, पुरेकम्मं, नितिकम्मं, भिष्लयं, अतिरित्तं मोहरं चेव सयग्गा-हमाहर्ड, मट्टिउवलित्तं, अच्छेज्जं चेव अणिसिट्टं, जं तं तिहीसु जन्नेसु उसवेसु य अंतो वा बहि वा होज्ज समणद्वयाए ठवियं, हिंसा-सावज्जसंपज्तं न कप्पति संपिय परिघेत्तं ।

—पण्ह. सु. २, अ ४, सु. ४

जे नियागं ममायंति, कीयमुद्दे सियाऽहडं । वहं ते समणुजाणंति, इइ वृत्तं महेसिणा ॥

—दस. अ. ६, गा. ४८

आहारासत्ति णिसेहो-६६३. न य भोयणिम्म गिद्धो, चरे उंछं अयंपिरो । अफासुयं न भुंजेज्जा, कीयमुद्दे सियाहरूं।।

(साधु के लिए किए गए) उस आरम्म को वह भिक्षु अपनी सद्बुद्धि से, जानी या परिजनादि से मुनकर यह जान जाए कि यह गृहपति मेरे लिए अजन-यावत् स्वाच, वस्त्र-यावत् पादप्रोंछन, प्राणियों—यावत् — सत्वों का समारम्भ *करके दे*ता **ई—यावत्—सामने लाकर देता है तथा उपाध्यय यनवाता है।** भिक्षु उसकी सम्यक् प्रकार से पर्यालोचना करके, आगम में कथित आज्ञा को ध्यान में रखकर गृहस्य से कहे कि "ये सब पदार्व मेरे लिए सेवन करने योग्य नहीं हैं।"

#### सावद्य संयुक्त आहार ग्रहण करने का निपेध-

६६२. इसके अतिरिक्त जो आहार साघु के निमित्त बनावा हो, मलग रखा हो, पुनः मिन से संस्कारित किया हो, खाद्य पदायाँ को संयुक्त किया हो, साफ किया हो, पीसना आदि किया हो, मार्ग में विवेरते हुए लाया हो, दीपक जलाया हो, उद्यार लाया हो, गृहस्य और साधु के उद्देश्य से बनाया हो, खरीदा गया हो, समय परिवर्तन कर बनाया हो, जो दान के लिए या पुष्य के लिए वनाया गया हो, श्रमणों अयवा मिन्तारियों को देने के लिए तैयार किया गया हो, जो पण्चात्कर्म अथवा पूर:कर्म दोप से दूपित हो, जो नित्यकर्म दूपित हो, (निमंत्रण पूर्वक सदा एक स्थान से लिया गया हो) जो जल से गीले हाय आदि से दिया गया हो, मर्यादा से अधिक हो, पूर्व पश्चात् संस्तव दोष युक्त हो, स्वयं (साघु) को ग्रहण करना पड़ता हो, नंमुल लाया गया हो, मिट्टी आदि से वन्द किये वर्तन का मुख खोलकर दिया हो, छीन कर दिया गया हो, स्वामी की आज्ञा विना दिया हो अथवा जो आहार विशिष्ट तिथियों यज्ञों और महोत्तवों के लिए वना हो, घर के भीतर या वाहर साधुओं को देने की भावना से या इन्त-जार के लिए रखा हो, जो हिंसा रूप सावद्य कर्म से युक्त हो, ऐसा भी आहार साघु को तेना नहीं कल्पता है।

जो साधु-साध्वी नित्य बादरपूर्वक निमंत्रित कर दिया जाने वाला, साधु के निमित्त खरीदा हुआ, साधु के निमित्त वनाया हुआ, निर्ग्रन्थ के निमित्त दूर से सन्मुख लाया हुआ आहार ग्रहण करते हैं, वे प्राणियों के वध का अनुमोदन करते हैं ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है।

बाहार की बासितत करने का निष्ध -

६६३. भिक्षु भोजन में गृद्ध न होता हुआ व ज्यादा न वोलता हुआ 'अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा आहार ले तया कीत, औदेशिक और —- उत्त. अ. ८, गा. २३ अभिहृत आदि दोप युक्त अकल्पनीय आहार न खाए ।

<sup>(</sup>क) \*\*\* --- । दिज्जमाणं न इच्छेज्जा, पच्छाकम्मं जींह भवे ॥ 3 -दस. स. ४, उ. १, गा. ४० (ख) दसा. द. २, सु. २।

चारित्रभ्तार: एवणा समिति

सन्निहिकरण-णिसेहो-

६६४. सिप्तिहि च न कुव्वेज्जा, अणुमायं पि संजए । मुहाजीवी असंबद्धे, हवेज्ज जगनिरिसए॥

−दस. अ. ८, गा. २४

संखडी वज्जणं आहारगहण-विहाणं-

६६५. आइण्ण ऒमाण विवन्जणा यः उस्सन्नदिष्टाहड मत्तपाणे । संसट्टकप्पेण चरेज्ज भिक्खू, तज्जायसंसट्ट जई जएज्जा ।।

--दस. चू. २, गा. ६

दोसमुक्क आहार गहण तप्परिणामं च--

याए एगंसाहम्मियं समुद्धिस्स, पाणाइं, भूयाइं, जीवाइं, सत्ताइं, समारंम, समुद्दिस्स कीतं, पामिच्चं, अच्छेज्जं, अणि-सट्टं, अभिहर्ड आहर्ट् उद्देसियचेतियं, सिया, तं णो सर्व भुंजइ, णो अन्नेणं भुंजावेति, अन्नं पि भुंजंतं णं समणुजाणइ, इति से महता आदाणातो उवसंते उवद्विते पटिविरते से ।

—सूय, सु. २, अ. १, सु. ६**८७** 

प०-फासुएसणिज्जं णं भंते ! भूजमाणे समणे निग्गंथे कि बंधइ ? कि पकरेति ? कि चिणाति ? कि उवचि-णाति ?

उ० - गोयना ! फातुएसणिज्जं णं भूजमाणे समणे णिग्गंथे आउयवज्जाओ सत्त कम्मपयडीओ घणियवंधणवद्धाओ सिढिलवंधणवद्वाओ पकरेड.

> दीहकालद्वितीयाओ हस्सकालद्वितीयाओ पकरेइ, तिच्वाणुभागाओ मंदाणुभागाओ पकरेइ, बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेइ, आउयं च णं कम्मं सिय वंधइ, सिय नो वंधइ, असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो, भुज्जो उवचिणाति,

> अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्वं चाउरंतं संसार-कंतारं वीतीवयति ।

प०-से केणट्ठेणं भंते एवं वुच्चइ-फासुएसणिड्जं णं भूंजमाणे समणे निगांथे आउय-घणियवंद्यणवद्धाओ वज्जाओ सत्तकम्म-पयहीओ सिढिलबंधणबद्धाओ पकरेइ-जाव-चाउरंतसंसारकतारं वीतीवयति ?

संग्रह करने का निपेध-

६६४. संयमी अणुमात्र भी सन्निधि संग्रह न करे। वह सदैव मुद्या-जीवी = निस्पृह भाव से जीवन निर्वाह करने वाला रहे आहारादि में अलिप्त रहे तथा सव जीवों की रक्षा करने वाला होवे।

संखडो निपेध और ग्रुद्ध आहार का विधान—

**९९५. ''आकीणं और अवमान'' नामक भोज का विवर्जन और** समीप के दृष्ट स्थान से लाए हुए भक्त-पान के ग्रहण का विद्यान है। दाता जो वस्तु दे रहा है उसी से संसृष्ट हाथ और पात्र से यति भिक्षु लेने का यत्न करे।

दोप रहित आहार का ग्रहण और उसका परिणाम— ६६६. से निक्खू जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं अस्सिपिंड- ६६६. यदि निक्षु यह जाने कि अगन-यावत् - स्वादिम अमुक श्रावक ने किसी एक निष्परिग्रही सार्घामक साधृ को दान देने के उद्देण्य से प्राणों, भूतों, जीनों और सत्वों का आरम्भ करके आहार बनाया है, अथवा खरीदा है, किसी से उधार लिया है, वलात् छीन कर जि़या है, उसके स्वामी से पूछे विना ही ले लिया है, अथवा साधु के सम्मुख लाया हुआ है तो ऐसा सदोप आहार न स्वयं खाये कदाचित भूल से ऐसा सदीप आहार ले लिया हो तो दूसरे साधुओं को भी वह आहार न खिलाए और न ऐसा सदोप आहार सेवन करने वाले को अच्छा समझे वह महान् कर्मो के वन्धन से दूर रहता है, वह शुद्ध संयम पालन में उद्यत और पाप कर्मों से विरत रहता है।

> प्र० - हे भदन्त ! प्रासुक एपणीय आहार का सेवन करने वाला श्रमण निग्रंन्थ क्या करता है ? क्या वाँधता है ? क्या चय करता है ? क्या उपचय करता है ?

> उ०--गौतम ! प्रासुक एवं एपणीय आहार करने वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ आयु कर्म को छोड़कर शेप सात कर्म की प्रकृतियों को दृढ वंधन वाली से गिथिल वंधन वाली करता है।

दीघंकाल स्थिति वाली से ह्रस्वकाल की स्थिति वाली करता है, तीवरस वाली से मंद रस वाली करता है, वहुप्रदेण वाली से अल्पप्रदेण वाली करता है, आयु कर्म को कदाचित् वाँघता है, कदाचित् नहीं वाँघता है, असातावेदनीय कर्म को वार-वार नहीं वाँघता है,

अनादि-अनन्त दीर्घ मार्ग वाले चातुर्गतिक संसार रूप अरण्य को पार करता है।

प्र - हे भदन्त ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है - ' प्रामुक-एपणीय आहार का सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ आयुकमं को छोड़कर शेप सात कर्मो की प्रकृतियों को हढ़ वंधन वाली से णिथिल वंधन वाली करता है—यावत्—संसार रूप अरण्य को पार करता है।

ड०—गोयमा ! फासुएसणिज्जं भृंजमाणे समणे निग्गंथे आयाए घम्मं नाइकम्मति, आयाए घम्मं अणति-कम्ममाणे पुढविकायं अवकंखति-जाव-तसकायं अव-कंखति, जे सि पि य णं जीवाणं सरीराइं आहारेति ते वि जीवे अवकंखति।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ— ''फासुएसणिज्जं णं भूंजमाणे समणे निग्गंथे आउय-वज्जाओ सत्तकम्मपयडीओ-घणियवंघणबद्धाओ पकरेइ -जाव-चाउरंतं संसारकंतारं वीतीवयति।"

—वि. सु. १, उ. **६, सु. २७** 

णिहोष आहार गवेसगस्स दायगस्स य सुग्गई— ११७. दुल्लहा उ मुहाबाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा। मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छंति सीग्गइं॥

—दस. अ. ४, उ. १, गा**.** १३१

उ० -गीतम ! प्रासुक एपणीय आहार को सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्य आत्मधर्म का अतिक्रमण नहीं करता है, आत्मधर्म का अतिक्रमण न करता हुआ वह श्रमण निर्ग्रन्य पृथ्वी-काय के जीवों की चिन्ता करता है-यावत्-त्रसकाय के जीवों की चिन्ता करता है, जिन जीवों के शरीर का उपमोग करता है, उनका भी जीवन चाहता है।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है-

"प्रामुक एवं एपणीय आहार का सेवन करने वाला श्रमण निग्नंन्य आयु कर्म को छोड़कर शेप सात कर्म की प्रकृतियों को हढ वन्धन वाली से शिथिल वन्धन वाली करता है - यावत -चातुर्गतिक रूप संसार अरण्य को पार करता है।''

निर्दोप आहार गवेषक की और देने वाले की सूगति— ६६७. दुघादायी दुलंभ है और मुघाजीवी भी दुलंभ है। मुघादायी और मुघाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं।

# परिभोगैषणा-६

आहार करणस्स उद्देसं---

१६८. विविच्च कम्मुणो हेउं, कालकंखी परिव्वए। मायं पिडस्स पाणस्स कडं लढूण भक्लए॥

–उत्त. अ. ६, गा. १४

आहार परिभोगणद्वाए ठाण णिद्देसो-६६६. अप्पपाणेऽप्पवीयंमि, पडिच्छन्तंमिम संवुडे । समयं संजए भुंजे, जयं अपरिसाडियं॥

— उत्त. अ. १, गा. ३१

गोयरग्ग-पविट्ठ-भिक्खुस्स-आहार करण विहि—

१०००. सिया य गोयरगगयओ, इच्छेज्जा परिमोत्तुयं। कोट्टगं भित्तिमूलं वा, पडिलेहित्ताण फासुयं।। अणुन्नवेत्तु मेहावी, पडिच्छन्नम्मि हत्यगं संपमिनजता<sup>२</sup> तत्य भूंजेन्ज संजए॥ आहार करने का उद्देश-

६६८. कर्मवन्ध के हेतुओं को दूर करके समयज्ञ होकर विचरे। संयमी जीवन के लिए गृहस्य के घर में सहज निष्पन्न आहार पानी की जितनी मात्रा आवश्यक हो उतनी प्राप्त करके सेवन

आहार करने के स्थान का निर्देश —

६६६. संयमी मुनि प्राणी और बीज रहित, ऊपर से ढके हुए और चारों तरफ भित्ति आदि से घिरे हुए स्थान में अपने सह-धर्मी मुनियों के साथ भूमि पर न गिराता हुआ यतनापूर्वक आहार करे।

गोचरी में प्रविष्ट भिक्षु के आहार करने की विधि-

१००० गोचरी के लिए गया हुआ मेद्यानी मुनि कदाचित आहार करना चाहे तो प्रासुक गृह या दिवाल के पास प्रतिलेखन कर उसके स्वामी की अनुज्ञा लेकर, छाये हुए एवं संवृत स्थान में वैठे और हाय का प्रमार्जन करके उपयोग पूर्वक आहार करे।

निस्वार्थ भाव से देने वाला मुहादाई कहा जाता है। निस्पृह भाव से लेने वाला मुहाजीवी कहा जाता है।

<sup>&#</sup>x27;'हत्यगं संपमज्जित्ता'' का प्रसंगसंगत अर्थ है —हाय का प्रमार्जन करके आहार करे। आहार हाथ से किया जाता है इसलिए हाथ का प्रमार्जन करना उचित होने के साथ-साथ आगमसम्मत भी है । क्योंकि प्रश्नव्याकरण प्रथम संवरद्वार चौथी भावना (शेष टिप्पण अगले.पृष्ठ पर)

तत्य से भृंजमाणस्स, अद्वियं कंटको सिया।
तण कट्ट-सक्करं वा वि, अन्नं वा वि तहाविहं।।
तं उक्खिवित् न निक्षित्वे आसएण न छहुए।
हत्थेण तं गहेऊण, एगंतमवक्कमे।।
एगंतमवक्किमत्ता, अचित्तं पिंडलेहिया।
जयं परिटुवेज्जा, परिटुप्प पिंडकिमे।।
—दस. अ. ४, उ. १, गा. ११३-११७

वहाँ भोजन करते हुए मुनि के आहार में गुठनी, काँटा, तिनका, काठ का टुकड़ा, कंकड़ या इनी प्रकार की कोई दूसरी वस्तु निकले तो उसे उठाकर न फेंके, मुंह से न थूँके, किन्तु हाथ में लेकर एकान्त में जाकर अचित्त भूमि को देखकर, यतनापूर्वक उसे रख दे और वाद में स्थान में जाकर प्रतिक्रमण करे।

चारित्राचार: एपणा समिति

#### सेज्जामागम्म आहार करणस्स विहि —

\*१. सिया य भिक्खू इच्छेन्जा, सेन्जमागम्म भोत्तुयं। सपिडपायमागम्म, उहुयं पडिलेहिया ॥ पविसित्ता, गुरुणो मुणी। विणएण सगास इरियावहियमायाय, आगमो पडिदकमे ॥ य आभोएताण नीसेसं, अइयारं जहदफमं । व संजए॥ गमणाऽऽगमणे चेव, भत्त-पाणे उज्जुप्पन्नो अणुव्यिग्गो, अव्विक्तिण आलोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं भवे।।

न सम्ममालोइयं होज्जा, पुन्ति पच्छा व जं कर्ड। पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसट्टो चिंतए इमं॥

अहो जिणेहि असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया। मोक्खसाहणहेजस्स, साहुदेहस्स धारणा।।

नमोक्कारेण पारेता, करेता जिणसंथवं। सज्झायं पट्टवेत्ताणं, वीसमेज्ज खणं मुणी॥

वीसमंतो इमं चिते हियमट्ठं लाममट्ठिओ।
"जइ मे अणुगाहं कुल्जा साहू, होल्जामि तारिओ॥"

साहवो तो चियत्तेणं, निमंतेज्ज जहनकमं। जइ तत्य केइ इच्छेज्जा, तेहिं सिंद तु मुंजए।। उपाश्रय में आकर आहार करने की विधि-

१. कदाचित् मिक्षु उपाश्रय में आकः भोजन करना चाहे तो भिक्षा सहित वहाँ आकर स्थान की प्रतिलेखना करे।

उसके पण्चात् मुनि विनयपूर्वक गुरु के समीप उपस्थित होकर "ईर्यापथिकी मूत्र" को पढ़कर प्रतिक्रमण (कायोत्सगं) करे।

आने-जाने में और भक्त-पान लेने में लगे समस्त अतिचारों को यथाकम में याद करे।

सरल, बुद्धिमान और उद्देग रहित मुनि एकाग्रचित्त से जिस प्रकार मिक्षा ग्रहण की हो वैसे ही गुरु के समीप आलोचना करे।

पूर्व कर्म, पश्चात् कर्म आदि अतिचारों की यदि सम्यक् प्रकार से आलोचना न हुई हो तो उसका फिर प्रतिक्रमण करे तथा कायोत्सर्ग करके यह चिन्तन करे—

"कहो — जिनेन्द्र भगवंतों ने मोक्ष-साधना के हेतु-भूत गरीर को धारण करने के लिए साधुओं को निरवद्य (भिज्ञा) वृत्ति का उपदेण दिया है।"

(इस चिन्तनमय कायोत्सगं को) नमस्कार मन्त्र के द्वारा पूर्ण कर चतुर्विणतिस्तव (लोगस्स) का पाठ वोले, फिर स्वाध्याय करे, उसके वाद, कुछ विश्राम ले।

विश्राम करता हुआ लाभार्थी मुनि अपने हित के लिए इस प्रकार चिन्तन करे कि — "यदि कोई साधु मुझ पर अनुग्रह करे तो मैं तिर जाऊँ।"

वह प्रेम पूर्वक साधुओं को यथाकम से निमन्त्रण दे। उन निमन्त्रित साधुओं में से यदि कोई साधु भोजन करना चाहे तो उनके साथ आहार करे।

(शेप पिछले पृष्ठ का)

में "संपमिष्णकण ससीसं कायं तहा करतलं" ऐसा पाठ है। इसमें भी करतल का स्पष्ट कयन है। दणवैकालिक की अगस्त्यसिंह कृत चूर्णी में भी "ससीसोविरयं हस्तं तं" सूचित करके प्रश्नव्याकरण के पाठ का ही अनुसरण किया है।

अतः यहाँ "मुखबस्त्रिका से गरीर का प्रमार्जन करके आहार करना" ऐसे अर्थ की कल्पना करना प्रश्नव्याकरण मूत्र के मूल पाठ से विपरीत है अतः उचित नहीं कहा जा सकता। प्रमार्जन के लिये प्रमार्जनिका (गोच्छग) व रजोहरण ये दो उपकरण हैं। मुखबस्त्रिका नहीं है।

\* यहाँ से सूत्र संख्या १००१ कमानुसार समझेँ । प्रेस की सुविधा के कारण १००० सूत्र के बाद १ कमांक दिया है।—सम्पादक

१ दस. ब. १०, गा. ६।

अह कोई न इच्छेज्जा, तओ भुंजेज्जा एक्कओ । आलोए भायणे साह, जयं अपरिसाडियं।।

तित्तगं व कडुयं व कसायं, अंबिलं व महुरं लवणं वा । एय लद्धमन्नट्ठ-पडतः, महुघयं व भुंजेज्ज संजए ॥

अरसं विरसं वा वि, सूइयं वा असूइयं। उल्लं वा जइ वा सुक्कं, मन्यु कुम्मासभोयणं॥ उप्पण्णं नाइ हीलेज्जा, अप्पं वा बहु फासुयं। मुहालद्धं मुहाजीवी, भुंजेज्जा दोसविज्जियं॥

मुणी मायण्णो हवेज्ज-

२. लढ़े आहारे अणगारो मार्य जाणेज्जा । से जहेयं भगवता पवेदितं । —आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ८९ (स) सलेव असेस आहार करण निद्देसो—

३. पडिग्गहं संलिहित्ताणं, लेव-मायाए संजए । दुगंधं वा सुगंधं वा, सब्वं मुंजे न छहुए ॥

—दस. **अ. ५, उ. २, गा. १** 

— दस. अ ४, गा. ११८-१३०

#### रसगिद्धिणिसेहो--

४. अलोले न रसे गिद्धे, जिन्मादन्ते अमुन्छिए। न रसट्ठाए मुंजिन्जा, जवणट्ठाए महामुणी।।

— उत्त. अ. ३५, गा. १७ से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा असणं वा-जाव-साइमं वा आहारेमाणे-णो वामातो हणुयातो, दाहिणं हणुयं संचारेज्जा आसाएमाणे, दाहिणातो वा हणुयातो वामं हणुयं णो संचा-रेज्जा आसाएमाणे।

से अणासादमाणे लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमण्णा-गते भवति ।

जहेयं भगवया पवेदितं तमेव अभिसंमेच्या सन्वतो सन्वयाए सम्मत्तमेव समभिजाणिज्जा ।

—आ. सु. १, अं ६, सु. २२३ आगंतुगसमण णिमंतणिवही—

४. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसं वा अणुवीइ जाएच्जा, जे तत्य ईसरे, जे तत्य समिहिट्ठाए ते उग्गहं अणुण्ण-वेज्जा—

"कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिण्णायं वसामो-जाव-आउसो-जाव-आउसंतस्स उग्गहे-जाव-साहम्मिया एत्ताव ताव उग्गहं ओगिण्हिसामो, तेण परं विह्रिस्सामो । यदि कोई भी साधु साथ में वैठकर आहार न करना चाहे तो अकेला ही यतनापूर्वक नीचे नहीं गिराता हुआ चौड़े मुख वाले पात्र में आहार करे।

गृहस्थ के लिए बना हुआ तीखा, कडुवा, कसैला, खट्टा, मीठा या खारा जो भी आहार उपलब्ध हो उसे संयमी मुनि मधुघृत की भांति खाये।

मुधाजीवी मुनि मुधालब्ध अरस या विरस, व्यंजन सहित या व्यंजन रहित, आर्द्र या गुष्क, मन्त्रु और कुल्माप इत्यादि प्राप्त आहार की निन्दा न करे, वह आहार अल्प हो या पूर्ण हो दोपों का वर्जन करता हुआ खावे।

मुनि आहार की मात्रा का जाता हो-

२. आहार प्राप्त होने पर अनगार को उसकी मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जिसका कि भगवान् ने निर्देश किया है। लेप सहित पूर्ण आहार करने का निर्देश—

३. संयमी मुनि पात्र के लगे लेप मात्र को भी पोंछकर सब खा ले, शेप न छोड़े, भले फिर वह मन से प्रतिकूल हो या अनुकूल।

रसगृद्धि का निपेध-

४. अलोलुप, रस में अगृद्ध, जीम का दमन करने वाला और अमूर्निकत महामुनि रस (स्वाद) के लिए न खाये, किन्तु जीवन निर्वाह के लिए खाये।

भिक्षु या भिक्षुणी अशन—यावत्—स्वाद्य का आहार करते समय स्वाद लेते हुए बांए जबड़े से दाहिने जबड़े में न ले जाये और स्वाद लेते हुए दाहिने जबड़े से वांये जबड़े में न ले जाये।

वह अनास्वाद वृत्ति से लाघवता को प्राप्त होते हुए तप का सहज लाभ प्राप्त कर लेता है।

भगवान् ने जिस रूप में अस्वाद वृत्ति का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर सभी प्रकार से सर्वात्मना भली भाँति आचरण करे।

आगंतुक श्रमणों को निमन्त्रित करने की विधि-

५. साधु पथिकशालाओं —यावत् परिव्राजकों के आवासों में उस स्थान के स्वामी की या संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करे।

"हे आयुष्मन् ! आप जितने स्पान में जितने समय तक ठहरने की आज्ञा देंगे हम और हमारे आने न्नाले स्वधर्मी उतने ही स्थान में उतने ही समय तक ठहरेंगे बाद में विहार कर देंगे।" से कि पुण तत्थोग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

जे तत्य साहम्मिया संभोइया समणुण्णा उनागच्छेन्जा । जे तेण सयमेसिए असणे चा-जाव-साइमे वा तेण ते साहम्मिया संभोइया समणुण्णा उवणिमंतेन्जा ।

णो चेव णं परिपिडियाए ओगिज्झिय-ओगिज्झिय उवणि-मंतेज्जा। —अ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६०५-६०६ विगईभोई भिक्लु—

६. दुद्धदहीविगईक्षो, आहारेड अभिक्लणं। अरए य तवोकम्मे, पावसमणे ति बुच्चई॥

—उत्त. थ. १७, गा. १५

थायरिय-अदत्त-विगईं-मुंजमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं —

७. जे भिक्कू आयरिय-उवज्झाएहि अविदिण्णं विगईं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ। सं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं। —नि. उ. ४, सु. २१

#### पुणी भिवखट्टा गमण विहाणी—

सेउजा निसीहियाए समावन्नो य गोयरे।
 अयावयट्ठा भोच्चा णं, जद्द तेणं न संथरे।।
 तथ्रो कारणमुप्पत्ने, मत्तपाणं गवेसए।
 विहिणा पुच्च-उत्तेण, इमेणं उत्तरेण य।।

--- दस. व ४, उ. २, गा. २-३

#### पुलागमत्ते पडिगाहिए भिक्खा-गमण विहि-णिसेहो-

६. निग्गंथीए य गाहावइकुलं पिण्डवायपिडयाए अणुपिवट्ठाए अन्नयरे पुलागमत्ते पिडगाहिए सिया, सा य संयरेज्जा, वृत्यह से तिद्द्यसं तेणेव भत्तद्ठेणं पज्जो-सवैत्तए, नो से कृष्पद्द दोच्चं पि गाहावइकुलं पिण्डवाय-पिडयाए पिविसित्ताए, अवग्रह से अनुजापूर्वक ग्रहण कर लेने पर फिर वह साधु क्या करे?

चारित्राचार: एषणा समिति

वहाँ (निवासित साधु के पास) कोई साधिमक, साम्भोगिक एवं समनोज्ञ साधु अतिथि के रूप में आ जाये तो वह साधु स्वयं अपने द्वारा गवेपणा करके लाये हुए अणन—यावत्—स्वाध आहार को उन साधिमक साम्भोगिक एवं समनोज्ञ साधुओं को उपनिमन्त्रित करे।

किन्तु अन्य साधु द्वारा या अन्य रुग्णादि साधु के लिए लाये हुए आहारादि को लेकर उन्हें निमन्त्रित न करे।

#### विगयभोक्ता भिक्षु —

६. जो दूध, दही आदि विकृतियों (विगयों) का वार-वार आहार करता है और तपस्या में रत नहीं रहता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

थाचार्यं के दिये विना विकृति भक्षण का प्रायिवत्त सूत्र—

७. जो भिक्षु आचार्यं, उपाध्याय के दिये विना विगई का आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता है।

# पुनः भिक्षार्थं जाने का विद्यान—

द. मुनि उपाश्रय में या अन्य वैठने के स्थान में वैठकर गोचरी से प्राप्त आहार खाने पर भी उदरपूर्ति न होने पर अथवा अन्य कारण उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त विधि से या आगे कही जाने वाली विधि से पुनः आहार पानी की गवेपणा करे।

पुलाक भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरी जाने का विधि निपेध—

है. निर्श्वन्थी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेण करे और वहाँ यदि पुलाक भक्त (अत्यन्त सरम आहार) ग्रहण हो जाये।

यदि उस गृहीत बाहार से निर्वाह ही जाये तो उस दिन उसी आहार से रहे (निर्वाह करे) किन्तु दूसरी बार आहार के लिए गृहस्य के घर में न जावे।

सा य नो संयरेज्जा, एवं से कप्पइ दोच्चं पि गाहावइकुलं विण्डवायपंडियाए पविसित्तए । —कप्प. स. ५, सु. ५२

साहारण आहारस्स अणुष्णविय परिमायण विहि—

१०. से एगतिओ साहारणं वा पिडवातं पिडगाहेता से साहिम्मए अणापुच्छित्ता जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स खढं दलाति । मातिदृठाणं संफासे । णो एवं करेज्ञा ।

से त्तमावाए तत्य गच्छेन्जा गच्छिता पुव्वामेव एवं बदेन्जा---

प०—"आडसंतो समणा ! संति मम पुरेसंयुया वा पच्छा-संयुया वा, तं जहा—"आयरिए वा, उवज्ञाए वा, पवसो वा, येरे वा, गणी वा, गणधरे वा, गणावच्छेए वा, अवियाइं एतेसि खढं खढं वाहामि ?" से णेवं वहंतं परो वदेज्ञा—

ड०—"कामं खलु आडसो ! अहापक्जत्तं निसिराहि जावइयं जावइयं परो वदेज्जा तावइयं तावइयं णिसिरेक्जा । सब्बमेतं परो वदेज्जा सब्बमेगं णिसि-रेक्जा । —आ. सु. २, अ. १, च. १०, सु. ३६६

समण माहणाईणं अट्टाए गिह्य आहारस्स परिभायण भुंजण विहि—

११. से मिन्खू वा, मिन्खूणी वा गाहावइकुलं पिण्डवायपिडयाए अणुपविट्ठे समाणे से क्वं पुण जाणेक्वा-समणं दा, माहणं वा, गामिपडोलगं वा, अतिहि वा, पुल्वपिवट्ठं पेहाए णो तेसि संलोए सपिडदुवारे चिट्ठेक्वा।

केवली वूया - आयाणमेयं।

पुरा पेहाए तस्सञ्हाए परो असणं वा-जाव-साइमं वा आहट्टु बलएक्जा ।

सह मिक्तूणं पुट्योबिह्टा एस पतिण्णा-जाव-एस टवएसे जं णो तेसि संलोए सपिंडहुवारे चिट्ठिन्जा ।

से समादाए एगंतमवन्द्रमेण्जा, एगंतमवन्द्रमित्ता अणावाय-मसंलोए चिट्ठेण्जा,

से परो अणावातमसंलीए चिट्ठमाणस्स असणं वा-जान-साइमं वा आहट्टू दलएन्जा, से सेवं बदेनजा--- यदि उस गृहीत आहार से निर्वाह न हो सके तो दूसरी वार आहार के लिए जाना कल्पता है।

साघारण बाहार को बाज्ञा लेकर वाँटने की विधि-

१०. कोई एक भिन्नु नार्धीमक साधुकों के लिए सम्मिलित आहार लेकर आता है और उन सार्धीमक साधुकों से विना पृष्ठे ही जिस जिम को देना चाहना है. उसे अच्छा अच्छा (अनुकूल) आहार देता है, तो वह माया स्थान का न्यर्ग करना है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।

उस नाधारण आहार को लेकर स्थान पर डावे, वहाँ साधामकों को पहले ही पूछे कि—-

प्र०— "आयुष्मान् धमणो ! यहाँ मेरे पूर्व परिचित्त (जिनमे दीक्षा अंगीकार की है) नया पत्रचात्-परिचित्त (जिनमे श्रुताम्याम किया है) जैसे कि आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्यविर, गणी, गणधर या गणावच्छेदक हैं। क्या में इन्हें पर्याप्त (अनुकूल) आहार हूँ ?" उसके इस प्रकार कहने पर यदि वे कहें—

ड०—"आयुष्मान् श्रमण ! तुम अपनी इच्छानुसार इन्हें अनुकूल आहार दे दो ।" ऐसी स्थिति में जितना-जितन। वे कहें, उतना-उतना आहार उन्हें दे दे । यदि वे कहें कि (अमुक) मारा अनुकूल आहार दे दो तो मारा का मारा दे दे ।

श्रमण ब्राह्मण आदि के लिये गृहीत आहार के वांटने खाने की विधि—

११. भिलु या भिलुपी भिला के लिए गृहस्य के घर में प्रवेश करते समय यदि यह जाने की श्रमण, ब्राह्मण, ब्राम पिण्डोलक (ब्राम्य भिलोपजीबी) और अनियत तिथि से भिला ब्रह्म करने बाले पहले से ही प्रवेश किये हुए हैं. तो उन्हें देखकर उनके हिन्द पय में या उनके मार्ग में खड़ा न होवे।

केवली भगवान् ने कहा है -- यह कर्मवन्य का कारण है।

मानने खड़ा देखकर गृहस्य उस साम्रु के निए अजन —यावत्—स्वाद्य वहाँ लाकर देगा ।

अतः मिनुकों के लिए पहले से यह प्रतिज्ञा — यावत् — उपदेश है कि भिन्नु उनके होस्ट पय में या मार्ग में खड़ा न होवे।

किन्तु एकान्त स्थान में चला जाये, वहां जाकर कोई आता-जाता न हो और देखता न हो, इस प्रकार से खड़ा रहे।

भिन्नु को अनापात और असंलोक स्थान में खड़ा देखकर गृहस्य अनन-यादत् स्वाद्य लाकर दे, साय ही वह यों कहे- ''आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा-जाव-साइमे वा सव्व-जणाए णिसट्ठे, तं भुजह व णं, परिभाएइ व णं।"

तं चेगतिओ पिटगाहेत्ता, तुसिणीओ उवेहेज्जा-सिवयाई "एयं ममामेव सिया" माइट्टाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

से त्तमायाए तृत्य गच्छेज्जा, गच्छित्ता से पुन्वामेव आलो-एज्जा—

"आउसंतो समणा! इमे भे असणे वा-जाव-साइमे वा सच्वजणाए णिसट्ठे, तं भुंजह व णं परिमाएह व णं ।"

से णं मेवं वदंतं परो वदेज्जा—''आउसंतो समणा ! तुमं चेव णं परिभाएहि।''

से तत्य परिमाणमाणे णो अप्पणो खद्धं खद्धं ढायं डायं,उसढं उसढं, रिसयं-रिसयं, मणुण्णं-मणुण्णं, पिद्धं-णिद्धं, लुक्खं-लुक्खं। से तत्य अमुन्छिए, अगिद्धे, अगिढए, अणज्झोववण्णे बहुसममेव परिमाएज्जा।

से णं परिभाएमाणं परोवदेज्जा—''वाउसंतो समणा ! मा णं तुमं परिभाएहि, सन्वे वेगतिया भोक्खामो वा पाहामो ना ।''

से तत्य मुंजमाणे जो अप्पणो खर्द खर्द-जाव-अमुन्छिए -जाव-अजन्त्रोववण्णे बहुसममेव मुंजेज्ज वा पाएज्ज वा।

— वा मु. २, व. १, ड. ५, मु. ३५७ (क)

थविर संजुत्त गहिय पिंड उक्सोग-परिठावणविही य—

१२. निग्गंथं च णं गाहाबद्दकुलं पिडवायपिडयाए अणुपिवट्ठं केड दोहि पिडेहि उवनिमंतेज्जा—

"एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि, एगं थेराणं दलयाहि, से य तं पिंड पिंडगाहिज्जा, थेरा य ते अणुगवेसियव्या सिया, जत्येव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्येवऽणुप्पदायव्ये सिया नो चेवः णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो अप्पणा भुंजिज्जा, नो अन्ने सिं दावए, एगंते अणावाए अचित्ते वहु-फामुए यंडिले पिंडलेहेता, पमिज्जता परिट्ठावेयव्ये सिया।

निगांथं च णं गाहावद्दकुलं पिडवायपिडयाए अणुपिवट्ठं केद तिहि पिडोह उवनिमंतेज्जा—

"आयुष्मान् श्रमण ! यह अशन—यादत् - स्वाद्य आहार में आप सत्र जनों के लिए दे रहा हूँ। आप इस आहार का उपभोग करें या परस्पर वाँट लें।"

इस पर यदि कोई साधु उस आहार को चुपचाप लेकर यह विचार करे कि "यह आहार मुझे दिया है, इसलिए मेरा ही है" ऐसा सोचना मायास्थान का सेवन करना है। भिक्षु को ऐसा नहीं करना चाहिए।

साधु उस आहार को लेकर श्रमण आदि के पास जाये और वहाँ जाकर पहले से ही उन्हें कहे-

"हे आयुष्मान् श्रमणां! यह अणन—यावत्— स्वाद्य गृहस्य ने हम सबके लिए दिया है, अतः इमका उपभोग करें या विभा-जन कर नें?"

साधु के ऐसा कहने पर वे अन्य भिक्षु उसे कहें कि— ''आयुप्मान् श्रमण ! आप ही बाँट देंं''।

तो उस आहार का विभाजन करता हुआ वह साधु अपने लिए अनुकूल, अच्छा, बहुमूल्य, स्वादिष्ट, मनोज्ञ, स्निग्ध व स्था आहार अलग न रखे किन्तु उम आहार में अमूच्छित, अगृद्ध, निरपेक्ष एवं अनासक्त होकर सबके लिए समान विभाग करे।

यदि विभाग करते समय श्रमणादि कहें—''हे आयुष्मन् श्रमण ! आप विभाजन न करें। आप और हम एकत्रित होकर यह आहार या पी लें।

तव वह साधु उनके साथ आहार करता हुआ सरस-सरस स्वयं न खावे —यावत् —अमू च्छित —यावत् — अनासक्त भाव से समान ही खावे या पीवे।

स्थविरों के लिए संयुक्त गृहीत आहार के परिभोग और परठने की विधि --

१२. (गृहस्य के घर में आहार ग्रहण करने के लिए) प्रविष्ट निर्ग्रन्थ को कोई दो पिण्ड (खाद्य पदार्थ) ग्रहण करने के लिए उपनिमन्त्रण करे—

"आयुष्मन् श्रमण ! एक पिण्ड आप स्वयं खाना और दूसरा पिण्ड स्थिवर मुनियों को देना ।" निर्प्रन्थ उन दोनों पिन्डों को प्रहण कर ले और स्थिवरों की गवेपणा करे, गवेपणा करने पर उन स्थिवर मुनियों को जहाँ देले, वहीं वह पिण्ड उन्हें दे दे । यदि गवेपणा करने पर भी स्थिवर मुनि कहीं न दिखाई दे तो वह पिण्ड न खाये और न ही किमी दूसरे श्रमण को दे, किन्तु एकान्त, अनापात (जहाँ आवागमन न हो) अचित्त और प्रामुक स्थिण्डल भूमि का प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके परठ दे ।

गृहस्य के घर में आहार ग्रहण करने के विचार से प्रविष्ट निग्रंन्य को कोई तीन पिण्ड ग्रहण करने के लिए उपनिमन्त्रण करे—

"एगं आउसो ! अप्पणा भुंजिह, दो थेराणं दलयाहि", से य ते पिडम्गाहेज्जा, थेरा य से अणुगवेसेयन्वा सेसं तं चेव -जाव-परिट्ठावेयव्वे सिया।

एवं-जाव-दसिंह पिडेहि उविनमंतेज्जा, एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि, नव येराणं दलयाहि सेसं तं चेव-जाव-- वि स. ८, उ. ६, सु. ४ परिद्वावेयव्वे सिया।

#### वहपरियावण्ण-आहारस्स विही-

१३. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा बहुपरियावण्णं भोयणजायं पडिगाहेला साहम्मिया तत्य वसंति संभोइया समणुण्णा अपरिहारिया अदूरगया । तेसि अणालोइया अणामंतिया परिद्ववेति । माइद्वाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

से त्तमादाए तत्थ गच्छेज्जा गच्छित्ता से पुच्वामेव आलो-एज्जा---

''आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा-जाव-साइमे वा वहु-परियावण्णे तं भुंजह व णं, परिभाएह व णं, से सेवं वदंतं परोवदेज्जा---

"आउसंतो समणा! आहारमेतं असणं वा-जाव-साइमं वा जावतियं जावतियं परिसडइ तावतियं तावतियं भोक्खामो वा पाहामो या । सन्वमेयं परिसडति सन्वमेयं मोक्खामो वा पाहामो वा । — आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६६ संभोइयाणं अणिमंतिय परिट्रवंतस्स पायन्छित सूतं-

१४. जे भिक्खू मणुण्णं भोयणजायं पडिग्गाहिता बहुपरियावस्र सिया अदूरे तत्य साहम्मिया, संभोइया, समणुत्रा, अपरि-हारिया संता परिवसंति ते अणापुच्छिय अनिमंतिय परिट्ठ-वेई, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. च. २, सु. ४५

# गहियआहारे मायाकरण-णिसेहो-

१५. से एगइओ मणुर्णं भोयणजातं पहिगाहेता पंतेण भोयणेण पिलच्छाएति 'मामेतं दाइयं संतं दट्ठूणं सयमादिए, तं (जहा) आयरिए वा-जाव-गणावच्छेइए वा। णो खलु मे कस्सइ किचि वि दातव्वं सिया।" माइट्ठाणं संफासे। णो एवं करेज्जा।

"आयुष्मन् श्रमण ! एक पिण्ड आप स्वयं याना और दो पिण्ड श्रमणों को देना।" निग्रंन्थ उन तीनों पिण्डों को ग्रहण कर ले और स्थिवरों की गवेपणा करे। शेप वर्णन पूर्ववत् कहना चाहिए,-यावत्-परठ दे ।

इसी प्रकार-यावत्-दस पिण्डों को ग्रहण करने के लिए कोई गृहस्य उपनिमन्त्रण दे-"आयुप्मन् श्रमण ! इनमें से एक पिण्ड आप स्वयं खाना और भेप नी पिण्ड स्थिवरों को देना" इत्यादि शेप वर्णन पूर्ववत् जानना चाहिए-यावत् --परठ दे । वढ़े हुए आहार सम्वन्धो विधि-

१३. भिक्षु या भिक्षुणी लाने के बाद बचे हुए अधिक आहार को लेकर साधमिक, सांभोगिक, समनोज तथा अपारिहारिक साधु साघ्वी जो कि निकटवर्ती रहते हों, उन्हें दिग्याए विना एवं निमन्त्रित किये विना जो उस आहार को परठ दे, वे मायास्थान का स्पर्ण करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

साधू बचे हुए आहार को लेकर उन साधुओं के पास जाये । वहां जाकर इस प्रकार कहे --

"आयुप्मन् श्रमणो ! यह अगन - यावत् - स्वाद्य आहार हमारे वढ़ गया है अतः इसका उपभोग करें और अन्यान्य भिक्षुओं को वितरित कर दें। इस प्रकार कहने पर कोई मिक्षु यों कहे कि-

"आयुष्मन् श्रमण ! यह अगन-यावत् - स्वाद्य लाओ हमें दो इसमें से जितना खा पी सकेंगे उतना खा पी लेंगे अगर सारा का सारा उपभोग कर सकेंगे तो सारा खा पी लेंगे।"

# साम्भोगिकों को निमन्त्रित किये विना परठने का प्राय-विचत्त सूत्र-

१४. जो भिक्षु मनोज्ञ आहार ग्रहण करके खाने के बाद बचे हुए को वहाँ समीप में साधर्मिक, सांगोगिक, समनोज्ञ, अपारिहारिक भिक्षुक हों, उन्हें पूछे विना, निमन्त्रण दिये विना परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुभोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रावश्चित्त) आता है।

# गृहीत आहार में माया करने का निषेध-

१५. कोई एक भिक्षु सरस स्वादिष्ट आहार प्राप्त करके उसे नीरस तुच्छ आहार से ढक कर छिपा देता है, इस भावना से कि "आचार्य-यावत् - गणावच्छेदक मेरे इस आहार को दिखाने पर स्वयं ही लेंगे। किन्तु मुझे इसमें से किसी को कुछ भी नहीं देना है।" ऐसा करने वाला साधु-मायास्थान का स्पर्श करता है। साधु को ऐसा छल-कपट नहीं करना चाहिए।

से त्तमायाए तत्य गच्छेन्जा, गच्छित्ता पुन्वामेव उत्ताणए हत्ये पडिगाहं कट्टु 'इमं खलु इमं खलु' ति आलोएन्जा। णो किसि वि णिगूहेन्जा।

- आ. सु. २, स. १, **स. १०, सु. ४००** 

आहार उवभोगे मायाकरण णिसेहो— १६. सिया एगइओ लढ़ं, विविह पाण भोयणं। महुगं भहुगं भोच्चा, विवण्णं विरसमाहरे॥

जाणंतु ता इमे समणा, आययद्ठी अयं मुणी। संतुद्ठी सेवई पंतं ल्हिवसी मुतोसओ॥

पूपणट्ठा जसोकामी, माणसम्माणकामए। बहुं पसंबई पार्व, मायासल्लं च कुन्वह॥

—दग. अ. ५, ज. २, गा. ३३-३५
से निक्य वा, निक्यणो वा नाहाबद्दकुलं पिण्डवायपिंड्याए
अणुपविट्ठे अण्णतरं भोयणजातं पिंडगाहेता सुद्भि सुद्भि
भोच्चा, दुद्भि दुद्भि परिट्ठवेति । मातिट्ठाणं संफासे । णो
एवं फरेज्जा । सुद्भि वा, दुद्भि वा, सद्यं मुंजे ण छहुए ।
—आ. मु. २, अ. १, ज. ६, सु. ३६४

णीरस-आहार-परिद्ववण-पायिच्छत्तसुत्तं— १७. जे निक्जू अण्णयरं भोयणजायं परिग्गहित्ता सुद्गि सुद्गि भृजह, दुद्गि दुद्गि परिट्ठवेह, परिट्ठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारट्ठाणं उग्वाद्दयं ।
—नि. उ. २, सु. ४४

गहिय लोणस्स परिमोगण-परिट्ठवण-विही-

१८. से भिक्यू या, भिक्यूणी वा गाहावहकुलं पिटवायपिटयाए अणुपिवट्ठे समाणे—सिया से परो अभिहट्टु अंतो पिटागहे विलं वा लोणं उदिमयं वा लोणं पिरमाइत्ता नीहट्टु दलद्वज्जा। तहप्पगारं पिटगाहं परहत्यंसि वा, परपायंसि वा, अकातुयं-जाव-णो पिटगाहेज्जा। से य आहच्च पिटागाहिए सिया तं च नाइदूरगए जाणिज्जा, से तमायाय तत्य गिच्छज्जा, गिच्छत्ता पुन्वामेव आलोइज्जा।

वह साधु उस आहार को लेकर आचार्य के पास जाये और वहाँ जाकर पहले से ही पात्र को करतल में लेकर ''यह अमुक वस्तु है, यह अमुक वस्तु हैं" इस प्रकार एक-एक पदार्थ उन्हें वता दे। किन्तु कोई भी पदार्थ न छिपाये।

चारित्राचार : एपणा समिति

आहार का उपभोग करने में माया करने का निपेध— १६. कदाचित् कोई एक मुनि विविध प्रकार के पान और भोजन पाकर कहीं एकान्त में बैठ श्रेण्ठ-श्रेण्ठ खा लेता है, विवर्ण और विरस को स्थान पर लाता है (इस विचार से कि)

"ये श्रमण मुझे यों जाने कि यह मुनि वड़ा आत्मार्थी है, लाभालाभ में समभाव रखने वाला है, सारहीन आहार का सेवन करता है, इक्ष आहार करने वाला है, और जिस किसी भी वस्तु से सन्तुष्ट होने वाला है।"

वह पूजा का अर्थी, यश का कामी और मान सम्मान की कामना करने वाला मुनि वहुत पाप का अर्जन करता है और माया श्रल्य का आचरण करता है।

जो भिक्षु या भिक्षुणी भोजन को ग्रहण करके मन के अनुपूल खा लेता है और मन के प्रतिकृत परठ देता है, वह माया
स्थान का स्पर्ध करता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिये। मन
के अनुकृत या प्रतिकृत जैसा भी आहार प्राप्त हो, साघु उसका
समभावपूर्वक उपभोग करे, उसमें से किचित् भी नहीं परठे।

नीरस आहार परठने का प्रायश्चित्त सूत्र— १७. जो भिक्षु गृहस्य के घर से विविध प्रकार का आहार लाकर उनमें से मन के अनुकूल आहार को खाता है और मन के प्रति-कूल आहार को परठता है, परठवाता है, या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्द्यातिक परिहारस्थान (प्राथिश्चत्त) आता है।

गृहीत लवण के परिभोग और परिष्ठापन की विधि— १८. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, वहां कदाचित गृहस्थ पात्र में जलाया हुआ नमक या अन्य अचित्त नमक लाकर दे उस नमक के वर्तन को गृहस्थ के हाथ में या पात्र में देलकर अजासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

कदाचित् उक्त प्रकार का नमक विना जाने ले लिया हो और अधिक दूर जाने के पहले ही मालुम पड़ जाये तो उस लवण को लेकर गृहस्थ के वहाँ जाकर पूछे—

१ से एगइओ अण्णयरं भोयणजायं पिटग्गाहेता भद्यं भद्यं भोच्चा विवन्नं विरसमाहरइ, माइट्ठाणं संफासे, णो एवं करिज्जा । —आ. सु. २, अ. १, छ. १०, सु. ४०१

आउसोत्ति वा ! भइणित्ति वा ! इमं कि ते जाणया दिन्नं, उयाहु अजायणां ?

"से य भणिज्जा"—नो खलु मे जाणया दिलं, अजायणा

दिन्नं। कामं खलु आउसो! इयाणि निसिरामि तं भुंजह वा णं, परिभाएह वा णं तं परेहि समणुण्णायं, समणुसट्ठं तओ संजयामेव मुंजिज्जा वा, पीएज्ज वा।

जं च नो संचाएइ भोत्तए वा, पायए वा साहम्मिया तत्थ वसंति, संभोइया समणुण्णा, अपरिहारिया — अदूरगया तेसि अणुष्पदायव्वं सिया।

नो जत्य साहम्मिया जहेव बहुपरियावण्णे कीरइ तहेव कायव्वं सिवा । — आ. सु. २, अ. १, ज. १०, सु. ४०५

# पाणाइ संसत्त आहारस्स परिभोयण-परिट्ठवण विही—

१६. निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुप्पिवट्वस्स, अंतो पिडग्गहंसि पाणाणि वा, बीयाणि वा, रए वा पिरया-वज्जेज्जा, तं च संचाएइ विगिचित्तए वा, विसोहित्तए वा, तं पुक्वामेव विगिचिय विसोहिय, तओ संजयामेव भुंजेज्ज वा, पीएज्ज वा।

तं च नो संचाएइ विगिचित्तए वा, विसोहित्तए वा, तं नो अप्पणा भुंज्नेज्जा, नो अन्नेसि दावए एगंते वहुफासुए थंडिले पडिलेहित्ता पमज्जित्ता परिदृवेयक्वे सिया ।

—कप्प. उ. ४, सु ११

# उदगाइ-संसत्त-भोयणस्स परिभोयण-परिटुवण-विहि-

२०. निगांथस्स य गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुष्पिवट्ठस्स अंतो पिडगाहंसि दए वा, दगरए वा, दगफुसिए वा, पिरया- वज्जेज्जा से य उसिणभोयणजाएं पिरभोत्तव्वे सिया । से य सीयभोयणजाए, तं नो अप्पणा भुंजेज्जा, नो अन्नेसि दावए एगंते वहुफासुए थंडिले पिडलेहित्ता पमिज्जता, परिट्ठ- वेयव्वे सिया। —कप्प. उ. ५, सु. १२

अचित्त अणेसणिज्ज-आहारस्स परिटुवण-विही —

२१. निगायेण य गाहावद्दकुलं पिण्डवायपिडयाए अणुप्पविट्ठेणं अन्नयरे अचित्ते अणेसणिज्जे पाणभोयणे पिडगाहिए सिया-अत्थि य दृत्य केंद्र सेहतराए अणुबट्ठावियए, कप्पद्र से तस्स दाउं वा, अणुप्पदाउं वा।

नित्य य इत्य केइ सेहतराए अणुवट्ठावियए, तं नो अप्पणा भांजेज्जा, नो अन्नेसि दावए, एगन्ते बहुफासुए पएसे पडि-लेहित्ता पमिष्जित्ता परिदृवेयको सिया।—कप्प. उ. ४, सु. १८

"हे आयुष्मन् ! या हे भगिनी ! क्या यह लवण जानते हुए दिया है या अनजाने में दिया है ?"

वह गृहस्य कहे कि--''मैंने जानते हुए नहीं दिया है किन्तु अनजाने में दिया गया है।''

"हे आयुष्मन् श्रमण ! अव में यह आपको देता हूँ आप अव स्वेच्छानुसार खायें या आपस में वाँट लें।" इस प्रकार गृहस्थ से आज्ञा प्राप्त होने पर यतनापूर्वक खाए पीए।

यदि वह सम्पूर्ण लवण खाया पीया न जा सके तो वहाँ समीप में ही जो सार्घीमक सांभोगिक (समनोज) अपारिहारिक श्रमण हो तो उन्हें दे देवे।

जहाँ सार्धीमक साघु समीप न हो तो, आहार बढ़ने पर जिस प्रकार आगम में परठने की विधि कही गई है उसी के अनुसार परठ दे।

प्राणियों से युक्त आहार के परिभोग और परिष्ठापन की

१६. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट हुए साधु के पात्र में कोई प्राणी, वीज या सचित्त रज पड़ जाय, यदि उसे पृथक किया जा सके तो और विशोधन किया जा सके तो उसे पहले ही पृथक करके विशोधन करके यतनापूर्वक खावे या पीवे।

यदि उसे पृथक् करना और आहार का विशोधन करना सम्भव न हो तो उसका न स्वयं उपभोग करे और न दूसरों को दे, किन्तु एकान्त और अत्यन्त प्रासुक स्थंडिल भूमि में प्रतिलेखन प्रमार्जन करके परठ दे।

उदकादि से युक्त आहार के परिभोग और परिष्ठापन की विधि—

२०. गृहस्थ के घर में आहार पानी के लिये प्रविष्ट साधु के पात्र में यदि सचित्त जल, जलविन्दु, जलकण गिर पड़े और आहार उष्ण हो तो उसे खा लेना चाहिए।

वह आहार यदि शीतल हो तो न खुद खावे न, दूसरों को दे किन्तु एकान्त और अत्यन्त प्रासुक स्थंडिल भूमि में परठ देना चाहिए।

अचित्त व्यनेषणीय आहार के परठने की विधि—
२१ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निर्ग्रन्थ के द्वारा अचित्त और अनैषणीय आहार ग्रहण हो जाय तो, यदि वहां जिसकी वड़ी दीक्षा नहीं हुई ऐसा नवदीक्षित साधु हो तो उसे वह आहार देना कल्पता है।

यदि अनुपस्थापित शिष्य न हो तो न स्वयं खाना चाहिए और न अन्य को देना चाहिए किन्तु एकान्त और अचित्त स्यंडिल भूमि का प्रतिलेखन और प्रमार्जन कर परठ देना चाहिए।

---नि. उ. ५, सु. १४

आयरिय अदत्त आहार परिभुं जणस्स पायि छित्त सुत्तं— २२. जे भिक्षू आयरिएहि अदिण्णं आहारेइ, आहारेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जंइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. ४, सु. २०

पत्ताणं आहार-करमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं —
२३. जे भिवखू पिउमंद-पलासयं चा, पडोल-पलासयं चा, विल्लपलासियं चा, सीओदग-वियटेण चा, उसिणोदग-वियटेण वा,
संफाणिय-संफाणिय आहारेड, आहारेंतं चा साइज्जइ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं।

गिहिमत्ते भुंजमाणस्य पायच्छित सुतं — २४. जे मियलु गिहिमत्ते भुंजइ, भुंजतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।
— नि. उ. १२, मु. १०
पुढवी आइए असणाइ णियखवणस्स पायिच्छत्त सुत्ताइं —
२५. जे मिक्यू असणं वा-जाव-साइमं वा पुढवीए णिविखवइ,
णिविखवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू असणं घा-जाव-साइमं वा संवारए णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्लू असणं या-आय-साइमं वा बेहासे णिक्लियइ, णिक्लियंतं या साइज्जइ।

मेयमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।
 —िनि. उ. १६, सु. ३४-३६

आचार्य के दिए विना आहार करने का प्रायिश्वत्त सूत्र— २२. जो भिक्षु आचार्य के द्वारा दिये विना आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता है।

पत्रों का आहार करने का प्रायिश्वत्त सूत्र—
२३. जो भिक्षु नीम्ब-पत्र, पटल-पत्र, बील्ब-पत्र को अचित्त शीत
जल से या अचित उल्ल जल से धो-धोकर आहार करता है,
करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्यातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

गृहस्य के पात्र में आहार भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र -२४. जो भिक्षु गृहस्य के पात्र में आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्यातिक परिहारस्थान (प्रायिक्त) आता है।
पृथ्वी आदि पर अग्रनादि रखने के प्रायिक्त सूत्र —
२५. जो भिक्षु अग्रन—सावत्—स्वाद्य पदार्थ भूमि पर रखता है, रखवाता है, या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अगन—पावत् स्वाद्य पदार्थ संयारे पर रखता है, रखवाता है, या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अभन — यावत् – स्त्राद्य पदार्थ छोंके आदि ऊँची जगह पर रखता है, रखवाता है, या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

#### **AA**

#### परिभोगैषणा के दोष-- १०

पाँच दोष परिभोगैषणा के-

संजीयणा पमाणे इंगाले घूम कारणा पढमा । वसिंह बिहरंतरे वा रसहेउं दव्व संजीगा ।। पिड. नि. गा. ६४

- १. संयोजना स्वाद बढ़ाने के लिए दो प्रकार के पदार्थों का संयोग मिलाना।
- २. अप्रमाण-प्रमाण से अधिक आहारादि लाना या खाना।
- ३. इंगाल-सरस आहार की सराहना करते हुए खाना।
- ४. धूम निरस आहार की निन्दा करते हुए खाना ।
- ५. कारण—ठाणांग अ. ६, सु. ५०० में तथा उत्तराध्ययन अ. २६, गा. ३१-३४ में आहार करने के ६ कारण और न करने के ६ कारण प्ररूपित हैं।

#### इंगालाइ दोसाणं सरूवं-

चरणानुयोग

२६. प० — अह भंते ! सङ्गालस्स सघूमस्स, भसंनोयणा दोसहुट्टस्स पाणभोयणस्त के अट्ठे पण्णत्ते ?

ड॰ - गोयमा ! जे णं निगांथे था, निगांथी वा फासुएस-णिक्नं असणं-जाव-साइमं पडिग्गाहिता मुच्छिए गिद्धे गढिय अन्झोववन्ने आहारं आहारेड् एस णं गोयमा ! सइंगाले पाणभोयणे ।

> जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासु-एसणिड्जं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता महयाअप्पत्तियं कोह-किलामं करेमाणे आहारं आहारेइ। एत णं गोयमा! सघुमे पाणभोयणे ।

ने णं निग्गंये वा, निग्गंयी वा फासु-एसणिज्जं असणं -जाव-साइमं पिडग्गाहेत्ता गुणूप्पायणं हेउं-अन्न-दल्वेण सिंद संनोएसा आहारं आहारेइ एस णं गोयमा ! संनोयणादोसदृद्ठे पाण-मोयणे ।

एत णं गोयमा ! सइंगालस्त सधूमस्त संजोयणा दोसदुट्टस्स पाणमोयणस्स अट्ठे पण्णते ।

—वि. स. ७, उ. १, सु. १७ इंगालाइ दोस रहियं आहारस्स सरूवं—

२७. प० -- अहमंते ! वीतिंगालस्त वीयधूमस्त संनोयणा -- दोत्त-विष्पमुक्कस्स पाणभोयणस्स के अट्ठे पण्णत्ते ?

ड०-गोयमा! जे णं निगांथे वा निगांथी वा-जाव-पिंइरगाहेता, अमुच्छिए-जाव-आहारेइ । एत णं गोयमा ! चीतिंगाले पाण-भोयणे।

> ते णं निगांथे वा, निगांथी वा-जाव-पडिग्गाहेसा नी महया अप्पत्तियं-जाव-आहारेइ। एस णं गोयमा! वीयधूमे पाण-भोयणे।

> ने णं निगांथे वा निगांथी वा-जाव-पडिगाहिसा जहा लढं तहा आहारं आहारेइ। एस णं गोयमा संजीय-णादोस विष्पमुक्ते पाण-भोयणे ।

> एस णं गोयमा ! वीतिगालस्त वीयधूमस्स संनोयणा दोसविष्यमुक्कस्स पाण-भोयणस्स अट्ठे पण्णते ।

> > —वि. स. ७, च. १, सु. १८

#### इंगालादि दोप का स्वरूप-

२६. प्र० — हे भगवन् ! अंगारदोप सहित, धूम दोप सहित और संयोजना दोप से दूपित पान-भोजन का क्या अभिप्राय है ?

**ए० — हे गौतम ! निर्न्न या निर्न्न श्री प्राम्क एवं एपणीय** अजन · यावत्—स्वादिम आहार को प्रहण कर मूच्छित, गृह, प्रयित एवं बामक्त होकर यदि आहार करे तो है गौतम ! यह बंगार दोप सहित पान-भोजन कहा जाता है।

निग्रंन्य या निग्रंन्यी प्रामुक एवं एपणीय अगन —यावत् — स्वादिम आहार को ग्रहण कर अत्यन्त अशितिपूर्वक व क्रोब से विन्न होकर यदि आहार करे तो हे गौतम ! यह घूम दोप सहित पान-भोजन कहा जाता है।

निर्यन्य या निर्यन्थी प्राप्तुक एवं एपनीय अञन-यावत्-स्वादिम आहार को ग्रहण कर स्वाद उत्पन्न करने के लिए दूसरे पदार्य के साथ संयोग करके यदि आहार करे तो हे गौनन ! यह संयोजना दोष से दूषित पान-भोजन कहा जाता है।

हे गीतम ! इस प्रकार अंगार दोष, घूमदोष, संयोजना दोष से दूषित पान भोजन का यह अभित्राय है।

इंगालादि दोप रहित आहार का स्वह्प—

२०. प्र०—हे भगवन् ! अंगारदोपरहित, धूमदोपरहित और संयोजनादोप रहित भोजन का क्या अयं कहा गया है ?

च०─हे गौतम ! निग्नंन्य या निग्नंन्थी─यावत् ─आहार ब्रहण करके मूर्च्छा रहित होकर—यावत्—आहार करे तो हे गौतन ! यह अंगार दोष रहित पान-मोजन कहा जाता है।

निग्नेन्य या निर्ग्नन्यी-यावत् - बाहार प्रहण करके अत्यन्त अश्रीतिपूर्वक-यावत्-आहार न करे तो हे गौतम ! वह धूम-दोप रहित पान-भोजन कहा जाता है।

निग्रंन्य या निग्रंन्यी—यावत् —आहार प्रहण करके जैसा बाहार प्राप्त हुबा है, वैसा ही आहार करे (किन्तु स्वाद के लिए बन्य पदार्य के साय संयोग न करे) तो हे गौतम ! यह संयोजना दोप रहित पान-भोजन कहा जाता है।

हे गौतम ! इस प्रकार अंगारदोप रहित, घूमदोप रहित और संयोजना दोप रहित पान-भोजन का यह अर्थ कहा गया है।

अंगार दोष और घूम दोष की व्याख्या देखिए—पिण्डनियुं क्ति गाया ६१५-६६० i

संयोजना दोप का उदाहरण, व्यास्या और भेद-देखिए पिण्डनियुं क्ति गाया ६२६-६४२।

#### बेत्ताइक्कंतादिदोसाणं सरूवं-

२८. प० — अह मंते ! खेत्तातिवर्कतस्त कालातिवर्कतस्त, मगा-तिवर्कतस्त, पमाणातिवर्कतस्त पाणभोयणस्त के अट्ठे पण्णत्ते ?

उ०—गोयमा! जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं-जाव-साइमं अणुगते सूरिए पिडग्गाहित्ता, उग्गते सूरिए आहारं आहारेति ।
एस णं गोयमा! खेत्तातिवकंते पाण-भोयणे ।
जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं
-जाव-साइमं पढमाए पोरिसीए पिटगाहेत्ता, पिच्छमं
पोरिसं डवायणावेता आहारं आहारेति ।
एसं णं गोयमा! कालातिवकंते पाण-भोयणे ।
जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं
-जाव-साइमं पिडगाहित्ता परं अद्वजोयणमेराए चीतिवक्तमावेता आहारमाहारेति ।

एस णं गोयमा ! मग्गातिवकंते पाण-मोयणे । १. जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं-जाव-साइमं पटिग्गाहेत्ता परं बत्तीसाए कुक्कुटि<sup>2</sup>अंडग-प्पमाणमेत्ताणं कवलाणं आहारं आहारेइ ।

एस णं गोयमा ! पमाणाइक्कंते पाण-भोयणे । २. अट्ठ कुक्कुटि अंटगप्पमाणमेले कवले आहारं आहारेमाणे अप्पाहारे ।

३. दुवालस कुक्कुडि अंटगप्पमाणेमेले कवले आहारं आहारेमाणे अवट्ढमोयरिया ।

४. सोलस फुक्कुडि अंटगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे दुमागपत्ते अद्ढोमोयरिया ।

प्र. चउच्चीसं कुक्कुडि अंडगप्पमाणमेले कवले आहारं आहारेमाणे तिमाग पत्ते, अंसिया ओमोयरिया । क्षेत्रातिफ्रान्त आदि दोप का स्वरूप-

२८. प्र०—भगवान् ! क्षेत्रातिकान्त, कालातिकान्त, मार्गाति-कान्त और प्रमाणातिकान्त पान-भोजन का क्या अर्थ कहा गया है ?

चारित्राचार: एवणा समिति

उ०—हे गौतम ! जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक और एप-णीय अशन — यावत्—स्वादिम को सूर्योदय से पूर्व ग्रहण करके सूर्योदय के पश्चात् उस आहार को करते हैं तो हे गौतम ! यह क्षेत्रातिकान्त पान-भोजन कहलाता है।

जो निग्रंन्य या निग्रंन्थी प्रासुक एवं एपणीय अणन-यावत्-स्वादिम आहार को प्रथम प्रहर (पौरुपी) में ग्रहण करके चतुर्थ प्रहर तक रखकर सेवन करते हैं, तो

हे गौतम ! यह कालातिकान्त पान-भोजन कहलाता है।

जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक एवं एपणीय अणन-यावत्-स्वादिम आहार को ग्रहण करके आधे योजन-दो कोस (की मर्यादा) का उल्लंघन करके खाते हैं।

हे गौतम ! यह मार्गातिकान्त पान-भोजन कहलाता है ।

(१) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक एवं एपणीय अणन
— यावत् — स्वादिम आहार ग्रहण करके अपने मुखप्रमाण वत्तीस
कवल से अधिक आहार करता है।

हे गीतम ! यह प्रमाणातिकान्त पान-भोजन कहा जाता है।

- (२) अपने मुलप्रमाण आठ कवल आहार करने से अल्पा-हार कहा जाता है।
- (३) अपने मुखप्रमाण वारह कवल आहार करने से कुछ कम अर्घ कनोदरिका कही जाती है।
- (४) अपने मुखप्रमाण सोलह कवल आहार करने से द्वि-भाग प्राप्त आहार और अर्द्ध कणोदरी कही जाती हैं।
- (५) अपने मुल्पप्रमाण चीवीस कवल आहार करने से त्रिभाग प्राप्त आहार और एक भाग ऊनोदरिका कही जाती है।

२ ''कुक्कुडि अंडग'' णव्द की टीका में अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। यथा—

(I) निजयस्याहारस्य सदा यो द्वात्रिणत्तमो भागो तत् कुक्कुटी प्रमाणे ।

(II) कृत्सिता कुटी कुक्कुटी णरीरिमत्यर्थः । तस्याः णरीर रूपायाः कुकुट्या अंडकमिव अंडकं —मुखं ।

(III) यावत् प्रमाणमात्रेण कवलेन मुखे प्रक्षिप्यमाणेन मुखं न विकृतं भवति तत्स्यल कुक्कुटअंडकप्रमाणम् ।

(IV) अयमन्यः विकल्पः कुक्कुटचंडकोपमे कवले ।

(V) अयमन्योऽयं :-- 'कुक्कुटयंडक'' प्रमाणमात्र णव्दस्येत्ययं : - एतेन कवलमात्रेणादिना संख्या हृष्टव्याः ।

-अभि. रा. कोप क्रणोयरिया प. १०८२।

१ क्षेत्रातिक्रान्त— 4हां क्षेत्र णव्द का अयं है— मूर्य का ताप क्षेत्र, उसका अतिक्रमण करना क्षेत्रातिक्रान्त है। तात्पर्य यह है कि — जहां साधु-साध्त्री रहते हैं वहां सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद याने रात्रि में आहार करना क्षेत्रातिक्रान्त दोप है। मूर्योदय बाद और सूर्यास्त पूर्व आहार करना क्षेत्रातिक्रान्त दोप नहीं है।

६१२]

६. एगतीसं कुक्कुडी अंडगप्पमाणमेत्रे कवले आहारं आहारेमाणे किचूणोमोयरिया। वत्तीसं कुक्कुडि अंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे पमाणपत्ते, एतो एकेण वि कवलेण ऊणगं आहारं आहारेमाणे समणे निगांथे नो पकामभोईत्ति वत्तव्वं सिया । एस णं गोयमा! खेलाइक्कंतस्स, कालाइक्कंतस्स, पमाणाइक्कंतस्स पाण-भोयणस्स मगगाइक्कंतस्स,

#### आहारकरण कारणा -

अट्ठे पण्णत्ते ।<sup>9</sup>

२१. छहि ठाणेहि समणे निगांथे आहारमाहारेमाणे णातिककमति, तं जहा--

वेयण वेयावच्चे, इरियद्वाए य संजमद्वाए। तह पाणवित्याए, छट्ठं पुण धम्मवित्ताए ॥

—ठाणं. अ. ६, सु. ५००

—वि. स. ७, उ. १, सु. १**६** 

#### आहार अकरण कारणा—

३०. छींह ठाणेींह समणे णिग्गंथे आहारं वोच्छिदमाणे णातिवक-मति, तं जहा--

आतंके उवसग्गे, तितिक्खणे बंभचेरगुत्तीए। पाणिदया-तवहेडं, सरीरवुच्छेयणद्वाए ॥

—ठाणं. अ. ६, स्. ५००

#### कालाइवकंत-आहार-रक्खण-भुंजण-णिसेही पायच्छितं च—

३१. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा असणं वा-जाव-साइमं वा, पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहेत्ता, पन्छिमं पोरिसि उवाइणावेत्तए।

से य आहच्च उवाइणावए सिया तं नो अप्पणा भूंजेज्जा, नो अन्नेसि अणुपदेज्जा ।

एगन्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहित्ता पमन्जिता परिट्रयम्बे सिया ।

- (६) अपने मुखप्रमाण एकतीस कवल आहार करने से किंचित् ऊणोदरिका कही जाती है।
- (७) अपने मुखप्रमाण वत्तीस कवल आहार करने से प्रमाण प्राप्त आहार कहा जाता है।

इससे एक भी कवल कम आहार करने वाला श्रमण निग्नेन्य प्रकामभोजी नहीं कहा जा सकता है।

हे गीतम ! इस प्रकार क्षेत्रातिकान्त, कालातिवान्त, मार्गा-तिकान्त और प्रमाणातिकान्त पान-भोजन का यह अर्थ कहा गया है।

#### आहार लेने के कारण--

२६. छह कारणों से श्रमण निर्यन्थ आहार को ग्रहण करता हुआ भगवान् की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है। जैस-

- (१) वेदना-भूख की पीड़ा दूर करने के लिए।
- (२) गुरुजनों की वैयावृत्य करने के लिए।
- (३) ईयांसमिति का पालन करने के लिए।
- (४) संयम की रक्षा के लिए।
- (४) प्राण-धारण करने के लिए।
- (६) धर्म का चिन्तन करने के लिए।

#### आहार त्यागने के कारण-

३०. छह कारणों से श्रमण निर्यन्य आहार का परित्याग करता हुआ भगवान् की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है। जैसे-

- (१) आतंक ज्वर आदि आकस्मिक रोग हो जाने पर।
- (२) उपसर्ग-देव, मनुष्य, तिर्यचकृत उपद्रव होने पर।
- (३) तितिका-- ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए।
- (४) प्राणियों की दया करने के लिए।
- (५) तप की वृद्धि के लिए।
- (६) शरीर ब्युत्सर्ग (संधारा) करने के लिए।

कालातिकान्त आहार रखने व खाने का निपेध व प्रायश्चित्त-

३१. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को प्रथम पौरुपी में ग्रहण किए हुए अशन-यावत् - स्वादिम को अन्तिम पौरुपी तक अपने पास रखना नहीं कल्पता है।

कदाचित् वह आहार रह जाय तो उसे स्वयं न खावे और न अन्य को दे।

किन्तु एकान्त और सर्वथा अचित्त स्यंडिल भूमि का प्रति-लेखन एवं प्रमार्जन कर उस आहार को परठ देना चाहिए।

व्यव. सूत्र -३०४ सू. १७ में अटू कुक्कुडी वत्तव्वं सिया तक पाठ है।

<sup>--</sup>व्यव. भाष्य. गा. २६६ से ३०१ की टीका २ उत्त. स. २६, गा. ३४।

२ उत्त. अ. २६, गा. ३२।

तं अप्यणा मुंजमाणे, अन्तेसि वा दलमाणे, आवन्त्रद चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वादये ॥

--कप. र. ४, मु. १६

ज़े मिक्खू पढमाए पोरिसीए असणं वा-जाव-साइमं वा पढिग्गाहेत्ता पिच्छमं पोरिसि उवाइणावेइ, उवाणावेंतं वा साइज्जड ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वाइयं । — नि. स. १२, सू. ३०

मग्गातिकांत आहार रक्खण भुंजण णिसेहो पायच्छितं च—

३२. नो कप्पड निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा असणं वा-जाव-साइमं वा, परं अद्धजोयणमेराए उवाइणावेत्तए<sup>2</sup>।

से य आहच्च उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा भूंजेज्जा, नो अन्नेसि अणुपदेण्जा।

एगन्ते बहुफासुए यंडिले पडिलेहित्ता पमिजता परिदृवेयव्वे सिया ।

तं अप्पणा भृंजमाणे, अन्नेसि वा दलमाणे, आवन्नइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

ने भिष्यू परं अद्वजीयण भेराओ असणं वा-जाव-साइमं वा उवाहणावेद, उवाणावेंतं वा साइज्जद्द ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाटम्मासियं परिहारहाणं उग्घाद्यं।
—नि. इ. १२, सु. ३१

आहारस्स वण्णं अवण्णं ण णिद्दिसे-

३२. निट्ठाणं रसनिज्जूढं, मह्गं पावगंति वा । पुट्टो वा वि अपुट्टो वा, लामालामं न निह्से ।।

—दस. अ. *६,* गा. २२

डस आहार को स्वयं खावे या अन्य को दे तो वह उद्यातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायण्चित्त का पात्र होता है।

जो भिक्षु प्रथम पोरिपी में अशन—यावत्—स्वाद्य ग्रहण करके अन्तिम पोरिपी तक रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

मार्गातिकान्त आहार रखने व खाने का निपेध व प्रायश्चित —

३२. निर्जन्यों और निर्जन्यियों को अशन—यावत्—स्वादिम आहार अर्थयोजन की मर्यादा से आगे अपने पास रखना नहीं कल्पता है।

कदाचित् वह आहार रह जाय तो उस आहार को स्वयं न खावे और न अन्य को दे।

किन्तु एकान्त और सर्वथा अचित्त स्थंडिल भूमि का प्रति-लेखन एवं प्रमार्जन कर उस आहार को परठ देना चाहिए।

यदि उस आहार को स्वयं खावे या अन्य को दे तो वह उद-घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) का पात्र होता है।

जो भिक्षु अर्ध योजन के उपरान्त अशन—यावत् —स्वाद्य रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्माप्तिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) स्राता है।

वाहार की प्रशंसा और निन्दा का निपेध-

३३. किसी के पूछने पर या विना पूछे सर्व गुण सम्पन्न आहार के लिए यह बहुत बिह्या है और खट्टा खारा आदि के लिए यह खराव है ऐसा न कहे तथा इनकी प्राप्ति या अप्राप्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहे।

**WW** 

१ कालातिकान्त और मार्गातिकान्त आहार के खाने का निर्वेध और परठने का विधान का तात्पर्य यह है कि—उक्त दोनों प्रकार के आहारों में चीये प्रहर के वाद तथा आधा योजन जाने के बाद संग्रह वृत्ति और जीव-संसक्तता आदि की सम्भावना रहती है।
—बृहत्कल्प भाष्य सू. १७ की टीका पृ. १४००

२ वर्षावास में यदि मार्ग के वीच में नदी बहती हो तो वर्ष योजन जाना भी नहीं कल्पता है। स्यप्टीकरण हेतु देखिए—वर्षावास समाचारी।

# संखडी-गमन---११

परमद्धजोयण मेराए संखडीए य गमणणिसेहो— ३४. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा परं अद्धजोयणमेराए संखडि संखडिपडियाए णो अभिसंघारेज्जा गमणाए।

- से भिक्खु वा भिक्खूणी वा-
- १. पाईणं संखडि णच्चा पडीणं गच्छे अणाढायमाणे,
  - २. पडीणंसं खाँड णच्चा पाईणं गच्छे अणाढायमाणे,
- ३. दाहिणं संखर्डि णच्चा उदीणं गच्छे अणाढायमाणे,
- ४. उदीणं संखडि णच्चा दाहिणं गच्छे अणाढायमाणे ।

जत्येव सा संखडी सिया, तं जहा—
गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा संखडि संखडिपड्याए णो
अभिसंघारेज्जा गमणाए।

केवली बूया-आयाणमेयं।

—आ. सु. २, ब. १, ड. २, सु. ३३८

#### संखडीगमणे उप्पण्णदोसाइं—

३४. संखर्डि संखिडपिडियाए सिमसंधारेमाणे आहाकिम्मयं वा, जहें सियं वा मीसजायं वा, कीयगई वा, पामिन्नं वा, सन्छेन्नं वा, अणिसिट्ठं वा अभिहडं वा आहट्टू दिन्नमाणं मुंजेन्ना,

अस्सं जते निक्लुपडियाए —

- १. खुड्डियदुवारियाओ महल्लियाओ कुन्जा,
- २ महल्लियदुवारियाओ खुड्डियाओ कुन्जा,
- ३. समाओ सेन्जाओ विसमाओ कुन्जा,
- ४. विसमाओ सेज्जाओ समाओ कुज्जा,
- ५. पवाताओ सेज्जाओ णिवायाओ कुज्जा,
- ६. णिवायाओ सेज्जाओ पवाताओ कुज्जा,
- ७. अंतो वा, बहि वा उवस्सयस्स हरियाणी छिविय छिदिय बालिय दालिय संयारगं संयारेण्जा, एस विल्गायामो सिण्जाए।

आधा योजन उपरान्त संखडी में जाने का निपेध— ३४. भिक्षु या भिक्षुणी अद्धं योजन की सीमा से आगे संबिध्ध (वड़ा जीमनवार) हो यह जानकर संबिध्ध में निष्पन्न आहार लेने के निमित्त से जाने का विचार न करे।

भिक्ष् या भिक्ष्णी-

- (१) पूर्वदिणा में संखिं जाने तो वह उसके प्रति अनादर भाव रखते हुए पश्चिम दिशा में जाए।
- (२) पिष्चम दिशा में संविडि जाने तो उसके प्रति अनादर भाव रखते हुए पूर्व दिशा में चला जाए ।
- (३) दक्षिण दिशा में संखिंड जाने तो उसके प्रति बनादर भाव रखकर उत्तर दिशा में चला जाए।
- (४) उत्तर दिणा में संखिड जाने तो उसके प्रति बनादर भाव रखकर दक्षिण दिशा में चला जाए।

संविंड जहाँ भी हो, जैसे कि-

गाँव में हो—यावत्—राजधानी में हो, उस संविडि में संविडि के निमित्त से न जाए।

केवलज्ञानी भगवान् कहते हैं—यह कमंबन्धन का कारण है।

#### संखडी में जाने से होने वाले दोष-

३५. संखिड में बिढ़िया भोजन लाने के संकल्प से जाने वाला भिक्षु आद्याकर्मिक, औह जिक, मिश्रजात, कीत, प्रामित्य, बलात् छीना हुआ, दूसरे के स्वामित्व का पदार्य उसकी अनुमित के विना लिया हुआ या सम्मुख लाकर दिया हुआ आहार खायेगा।

तथा कोई गृहस्य भिक्षु के संखिड में पधारने की सम्भावना से—

- (१) छोटे द्वार को वड़ा बनाएगा,
- (२) वड़े द्वार को छोटा वनाएगा।
  - (३) समस्थान को विपम वनाएगा,
  - (४) विषम स्थान को सम बनाएगा।
  - (५) वातयुक्त स्थान को निर्वात बनाएगा,
- (६) निर्वात स्थान को हवादार वनाएगा,
- (७) जपाश्रय के अन्दर और वाहर (जगी हुई) हरियाली को काटेगा, जसे जड़ से जखाड़कर वहाँ आसन विछाएगा। इस विचार से कि ये निर्प्रन्थ मकान का कोई सुधार करने वाले नहीं हैं।

चारित्राचार : एवणा समिति

तम्हा से संजते णियंठे तहप्पगारं पुरेसंखिंड वा, पच्छासंखिंड वा संखिंड संखिंडपिंडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए। —आ. सु. २, अ. १, उ. २, सु. ३३८ (ख)

#### संखडोभोयणे उप्पणदोसाइं-

३६. से एगतिओ अण्णतरं संखर्डि आसित्ता पिवित्ता छड्डेज्ज वा, वमेज्ज वा, भूते वा से णो सम्मं परिणमेज्जा, अण्णतरे वा से दुक्ले रोगातंके समुप्पज्जेज्जा।

#### केवली बुया-आयाणमेयं।

इह खलु निक्खू गाहावतीहि या, गाहावतीणी वा परिवाय-एहि वा परिवाइयाहि या एगज्झें सिंह सोडं पाउं मो वित-मिस्तं हुरत्या वा उवस्तयं पिंडलेहमाणे णो लभेज्जा तमेव उवस्तयं सिम्मिस्सीमावमावज्जेज्जा, अण्णमणे वा से मते विप्परियासियमूते इत्यिविग्गहे वा, किलीवे वा, तं भिक्खुं उवसंकमित् व्या—

"आउसंतो समणा ! अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा, रातो वा, वियाले वा गामधम्मिनयंतियं कटटु रहस्सियं मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टामो ।" तं चेगइओ सातिज्जेज्जा।

अकरणिज्जं चे तं संखाए, एते आयाणा संति संचिज्जमाणा पच्चवाया भवंति ।

तम्हा से संजए णियंठे तहप्पगारं पुरेसंखर्डि वा, पच्छासंखर्डि वा संखर्डि संखिटपिडयाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए।

—आ. सु २, अ. १, उ. ३, सु. ३४०

आइण्णसंखडीए गमणणिसेहो तहोसाई च— ३७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा गामं वा -जाव-रायहाणि वा, इमंसि खलु गामंसि वा-जाव-रायहा-णिसि वा संखिंड सिया, तं पि याई गामं वा-जाव-रायहाणि वा संखिंड संखिंडपिडयाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए। केवली बूया आयाणमेयं।

आइण्णोमाणं संखाँड अणुपविस्समाणस्स—

- १. पाएण वा पाए अक्कंतपुन्वे भवति,
- २. हत्येण वा हत्ये संचालियपुट्वे भवति,

इसलिए संयमी निर्यन्थ इस प्रकार की (नामकरण, विवाह बादि के उपलक्ष्य में होने वाली, पूर्वसंखिं (प्रीतिभोज) पश्चात् संखिं (मृतक भोज) में संखिं की दृष्टि से जाने का मन में संकल्प न करें।

#### संखडी में भोजन करने से उत्पन्न दोष-

३६. कोई एक भिक्षु को किसी सँखडी में अधिक सरस आहार खाने-पीने से दस्तें लग सकती हैं या वमन हो सकते हैं अथवा खाये गये आहार का सम्यग् परिणमन नहीं होने से कोई ददं या रोगातंक पैदा हो सकता है।

इसलिए केवली भगवान् ने कहा है—यह कर्मवंध का कारण है।

संखडी में भिक्षु गृहस्य, गृहस्य पित्नयां, परिव्राजक, परिव्राजिकाएं सब एक साथ एकित्रत होकर मद्य पीकर गवेपणा करने पर भी कदाचित् अलग-अलग स्थान न मिलने पर एक ही स्थान में मिथित रूप से ठहरने का प्रसंग प्राप्त होगा। वहाँ से गृहस्थ, गृहस्थपित्नयां आदि नशे में मत्त एवं अन्यमनस्क होकर अपने आप को भूल जाएँगे और स्त्रियां या नपुंसक उस भिक्षु के पास आकर कहेंगे—

"आयुष्मन् ध्रमण! किसी वगीचे या उपाश्रय में रात्रि में या विकाल में इन्द्रिय विषयों की पूर्ति के लिए एकान्त स्थान में हम मैथुन-सेवन करेंगे।" उस प्रार्थना को कोई एक साधु स्वीकार भी कर सकता है।

किन्तु यह साध् के लिए सर्वया अकरणीय है, यह जानकर संखडी में न जाए क्योंकि संखडी में जाना कर्मों के आस्रव का कारण है। इसमें जाने से कर्मों का संचय बढ़ता है तथा पूर्वोक्त विप उत्पन्न होते हैं।

इसलिए संयमी निर्ग्रन्थ पूर्व संखडी या पश्चात् संखडी में जाने का विचार मी न करें।

आकीर्ण संखडी में जाने का निषेध व उसके दोष— ३७. भिक्षु या भिक्षुणी गाँव—यावत्—राजधानी के विषय में जाने कि इस गाँव—यावत् —राजधानी में संखडी है तो उस गाँव—यावत्—राजधानी में संखडी की प्रतिज्ञा से जाने का विचार भी न करे।

केवली भगवान् कहते हैं कि—यह अशुभ कर्मी के वन्छ का कारण है।

वाकीणं और ववमान संखडी में प्रविष्ट होने से---

- (१) पैर से पैर टकरायेंगे।
- (२) हाथ से हाथ संचालित होंगे।

- ६१६]
  - ३. पाएणं वा पाए आवडियपुन्वे भवति,
  - ४. सीसेणं वा सीसे संघट्टियपुटने भवति,
  - ५. काएण वा काए, संखोभितपुन्वे भवति,
  - ६. दंडेण वा, अट्ठीण वा, मुट्ठीण वा, लेलुणा वा, कवालेण वा, अभिहत पुन्वे भवति,
  - ७. सीतोदएण वा ओसित्तपुन्वे भवति,
  - द. रयसा वा परिघासितपुच्वे भवति,
  - ६. अणेसणिज्जे वा परिभुत्तपुव्वे भवति,
  - १०. अण्णेसि वा दिज्जमाणे पडिगाहितपुटवे भवति ।

तम्हा से संजते णियंठे तहप्पगारं आइण्णोमाणं संखिंड संखडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए।

—आ. सु. २, अ. १, ज. ३, सु. ३४२

#### उस्सवेसु आहारस्स गहण विही णिसेहो-

३८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावहकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविद्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा अट्टमीपोसिहएसु वा, अद्धमासिएसु वा, मासिएसु वा, दोमासिएसु वा, तेमासिएसु वा, चाउमासिएसु वा, पंचमासिएसु वा, छम्मासिएसु वा । चऊसु वा, उदुगंधीसु वा, उदुपरियट्टेसु वा, वहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगे-

एगातो उक्खातो परिएसिज्जमाणे पेहाए, दोहि उक्खाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए, तिहि उक्लाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए, चर्जीह उक्लाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए, कुं भीमुहातो वा कलोवातितो वा, संणिहीसंणिचयातो वा, परिएसिज्जमाणे पेहाए, तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अपुरिसंतरकडं--जाव-अणासेवितं अफासुयं-जाव णो पडिग्गाहेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडं-जाव-आसेवितं फासुयं -जाव-पडिगाहेज्जा । — आ सु. २, अ १, उ १, सु. ३३४

#### महामहेसु आहारस्स गहण विहि णिसेहो-

३६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा समवाएसु वा, पिडणियरेसु वा, इंदमहेसु वा, खंदमहेसु वा, रुद्दमहेसु वा, मुगुंदमहेसु वा, भूतमहेसु वा,

- .(३) पात्र से पात्र रगड़ खाएगा।
- (४) सिर से सिर का स्पर्ण होकर टकराएगा।
- (५) जरीर से जरीर का संघर्षण होगा।
- (६) डण्डे, हड्डी, मुट्टी, ढेला-पत्थर या न्वप्पर से एक दूसरे पर प्रहार होना भी सम्भव है।
  - (७) (इसके अतिरिक्त) पानी के छाँटे लग सकते हैं।
  - (८) रज-धूल आदि से भर सकता है।
  - (६) अनैथणीक आहार का उपभोग करना पड़ सकता है।
- (१०) अन्य को दिया जाने वाला आहार ग्रहण किया जा सकता है।

अतः वह संयमी निर्यन्य इस प्रकार की जनाशीणं एवं अल्प आहार वाली संग्रडी में संवडी के संकल्प से जाने का विचार न करे।

#### उत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि निपेध-

३=. भिक्षुया भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार प्राप्ति के निमित्त प्रविष्ट होने पर अगन-यावत्-स्वाद्य के विषय में यह जाने कि यह आहार अप्टमी पौपध व्रत के उपलक्ष्य में तथा अर्द-मासिक (पाक्षिक), मासिक, द्विमासिक, त्रीमासिक, चातुर्मासिक, पंचमासिक और पाण्मासिक उत्सवों के उपलक्ष्य में,

तथा ऋतुओं, ऋतुसन्धियों एवं ऋतु-परिवर्तनों के उत्सवों के उपलक्ष्य में बहुत से श्रमण, ग्नाह्मण, अतिथि, दरिद्री एवं भिजारियों को,

एक मुख वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर, दो मुख वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर, तीन मुख वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर, एवं चार मुख वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर,

तया सँकड़े मुंह वाली कुम्भी और वांस की टोकरी एवं सनिधि संचय के स्थान से लेकर परोसते हुए देखकर

इसी प्रकार के अंशन—यावत् स्वादिम जो कि पुरुपान्तर-कृत नहीं है अनासेवित है तो उस आहार को अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे।

यदि ऐसा जाने कि यह आहार पुरुपान्तरकृत है-यावत्-आसेवित है तो उस आहार को प्रासुकं जानकर—यावत् - ग्रहण

# महामहोत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि निषेध —

३६. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्य के घर में प्रविष्ट होते समय अशन-यावत्-स्वाद्य के विषय में यह जाने कि-मेला, पितृपिण्ड के निमित्त भोज तथा इन्द्र महोत्सव, स्कन्द महोत्सव, रुद्रमहोत्सव, मुकुन्द-महोत्सव, भूत-महोत्सव, यक्ष-

जनसमहेसु वा, नागमहेसु वा, यूभमहेसु वा, चेतियमहेसु वा, रुक्तमहेसु वा, गिरिमहेसु वा, दिरमहेसु वा, अगडमहेसु वा, तलायमहेसु वा, दहमहेसु वा, णिदमहेसु वा, सरमहेसु वा, सागरमहेसु वा, आगरमहेसु वा, अण्णतरेसु वा, तहप्प-गारेसु वा, विरूदह वेसु वा, महामहेसु वट्टमाणेसु,

बह्वे समण-जाव-वणीमए एगातो उवसातो परिएसिज्जमाणे पेहाए-जाव-संणिहिसंणिचिताको चा परिएसिज्जमाणे पेहाए, तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं चा अपुरिसंतरकढं-जाव-अणासेवितं अफास्यं-जाव-णो पढिगाहेज्जा।

अह पुण एवं जाणेज्जा—दिण्णं तं तेति दायव्यं, अहं तत्य भूंजमाणे पेहाए गाहावतिमारियं वा, गाहावति-मिणि वा, गाहावतिपुत्तं वा, गाहावतियूयं वा, सुण्हं वा, धार्ति वा, दासं वा, दासि वा, कम्मकरं वा, कम्मकरि वा से पुट्यामेव आलोएज्जा—

प॰—'आउसो ! ति वा, भगिणि ! ति वा, दाहिसि मे एतो अण्ययरं भोजणजायं ?

ड०-से सेवं वर्दतस्स परो असणं वा-जाव-साइमं वा आहट्ट दलएज्जा, नहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा सयं वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुयं -जाव-पढिगाहेज्जा।

— **बा. तु. २, ब. १, इ. २, तु. ३३७** 

आइण्ण अणाइण्ण संखडीए गमण विहि-णिसेही—

४०. से निनखू वा निनखूणी वा गाहावडकुलं पिण्डवायपिडयाए अणुपित्रद्वे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-आहेणं वा, पहेणं चा, हिंगोलं वा, संमेलं वा, हीरमाणं पेहाए।

१. अंतरा से मग्गा बहुपाणा-जाव-मक्कडा संताणगा।

२. बहुवे तत्य समण-जाव-वणीमगा ख्वागता खवा-गमिस्संति ।

३. अच्चाइणा वित्ती ।

४. गो पण्णस्स णिक्खमणपवेसाए ।

४. णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियट्टणाऽणृष्पेह-धम्माण्योग-चिताए ।

महोत्सव, नाग-महोत्सव, स्तूप-महोत्सव, चैत्य-महोत्सव वृक्ष-महोत्सव, पर्वत-महोत्सव, गुफा-महोत्सव, कूप-महोत्सव, तालाव-महोत्सव, द्रह-महोत्सव, नदी-महोत्सव, सरोवर-महोत्सव, सागर-महोत्सव या आकर-महोत्सव, एवं अन्य भी इसी प्रकार के विभिन्न महोत्सव हो रहे हों,

चारित्राचार: एवणा समिति

उसमें बहुत से श्रमण — यावत् — याचकों को एक मुख बाले वर्तन से परोसते हुए देखकर — यावत् — सिन्निधि संचय के स्थान से लेकर परोसते हुए देखकर इसी प्रकार के श्रणन — यावत् — स्वाध जो कि अपुरुपान्तरकृत — यावत् — श्रनासेवित है तो उस श्राहार को अप्रासुक जानकर — यावत् — ग्रहण न करे।

यदि वह यह जाने कि जिनको देना था उनको दिया जा चुका है, अब वहाँ गृहस्वामी की पत्नी, बहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, धायमाता, दास, दासी, नौकर या नौकरानी को भोज करते हुए देखकर पुछे कि—

प्र०—''हे अग्युष्मन् गृहस्य या वहन ! क्या मुझे इस भोजन में से कुछ दोगी ?"

ड०-ऐसा कहने पर वह गृहस्य अणन-यावत् स्वाद्य आहार लाकर साधु को दे तो इस प्रकार के अणन-यावत् स्वाद्य की स्वयं याचना करे या वह गृहस्य स्वयं दे तो प्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण करे।

बाकीर्ण या अनाकीर्ण संखडी में जाने का विधि-निपेध-

४०. गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रवेण करते समय भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि —वर के घर का भोजन, वयु के घर का भोजन, मृत व्यक्ति की स्मृति में बनाया गया भोजन, गोठ, पुत्र जन्म आदि के लिए बनाया गया भोजन, अन्यत्र ले जाया जा रहा है तथा—

- (१) मार्ग में वहुत से प्राणी-यावत्-मकड़ी के जाले हैं।
- (२) वहाँ बहुत से जाक्यादि-श्रमण—यावत्—भिखारी आदि आये हुए हैं और आयेंगे।
  - (३) संखडीस्थल जनता की भीड़ से अत्यन्त घिरा हुआ है।
- (४) वहाँ प्राज साधु का निर्गमन प्रवेश का व्यवहार उचित
- (५) वहाँ प्राज्ञ भिक्षु की वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, और धर्मकयारूप स्वाध्याय प्रवृत्ति नहीं हो सकती है।

से एवं णच्चा तहप्पगारं पुरेसंखाँड वा पच्छासंखाँड वा संखाँड संखाँड पाडियाएगी अभिसंधारेजना गमगाए।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय-पिडयाए अणुपिवट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—आहेणं वा-जाव-संमेलं वा हीरमाणं पेहाए।

- १. अंतरा से मन्ना अप्पंडा-जाव-संताणगा,
- २. णो जत्य वहवे समण-जाव-वणीमगा उवागता; उवाग- · मिस्संति,
- ३ अप्पाइण्णा वित्ती,
- ४. पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए,
- ४. वण्णस्स वायण-पुच्छण-परियट्टणाऽणुष्पेह धम्माणुओग-चिताए।

सेवं णच्चा तहप्पगारं पुरेसंखिंड वा, पच्छासंखिंड वा संखिंड संखिंडपिंडियाए अभिसंधारेज्ज गमणाए ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० ४, सु० ३४८

# मंखडीगमणाए माइट्ठाणंसेवणणिसेही-

४१. से मिक्खू वा, मिक्खूणी वा अण्णतरं संबींड सोच्चा णिसम्म संपहावति उस्सुयभूतेणं अप्पाणेणं, धुवा संबडी । णो संचा-एति तत्य इतराइतरेहि कुलेहि सामुदाणियं एसियं वेसियं पिण्डवातं पिंडगाहेता आहारं आहारेत्तए । माइट्ठाणं संकासे । णो एवं करेज्जा ।

से तत्य कालेण अणुपविसित्ता तत्थितराइतरेहि कुलेहि सामुदाणियं एसियं वेसियं पिण्डवातं पडिगाहेता आहारं आहारेजा। —आ सु. २, अ १, उ ३, सु. ३४१

# रति संबिडपिडयाए गमणिसेहो-

४२. नो कप्पइ निगांथाण वा, निगांथीण वा, राओ वा; वियाले वा संबंधि वा संबंधिपडियाए एत्तए ।

—कप्प. च. १, सु. ४७

संबिडिपडियाए गमणस्स पायिन्छत्तमुत्ताई—

४३. जे निक्बू संखिडिपलीयगाए असर्ण वी-जाव-साइमं वा पिडिग्गाहेइ पिडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं।

—नि. उ. ३, सु. १४ आता है।

अतः यह जानकर भिक्षु इस प्रकार की पूर्व-संखडी या पश्चात् संखडी में संखडी की प्रतिज्ञा से जाने का मन में संकल्प न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्य के यहाँ प्रवेश करते समय यह जाने कि वर के घर का भोजन—यावत्—गोठ, पुत्र जन्म आदि का मोजन अन्यत्र ले जाया जा रहा है तथा—

- (१) मार्ग में वहुत से प्राणी—यावत् मकड़ी के जाले भी नहीं है।
- (२) बहुत से श्रमण --यावत्—भिक्षाचर अभी नहीं आये हैं और न आयेंगे।
  - (३) लोगों की भीड़ भी वहुत कम है।
  - (४) प्राज्ञ निर्गमन-प्रवेश कर सकता है ।
- (५) वहाँ प्राज्ञ साधु का वाचना पृच्छना आदि धर्मानुंयोग चिन्तन हो सकता है।

ऐसा जान लेने पर उस प्रकार की पूर्व संखडी या पश्चात् संखडी में संखडी की प्रतिज्ञा से जाने का विचार कर सकता है।

संखडी में जाने के लिए मायास्थान सेवन का निपेष्ठ— ४१. भिक्षु या भिक्षुणी संखडी के विषय में सुनकर मन में विचार करके उत्सुक भावों से संखडी में जाने के लिए भिक्षा के असमय में जल्दी-जल्दी जाता है तो वह अन्यान्य घरों में सामुदानिक एषणीय व साधु के वेश से प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर आहार नहीं कर सकेगा। ऐसा करना मायास्थान का सेवन करना है, अतः साधु ऐसा न करे।

मिक्षु को वहाँ समय पर ही भिक्षा के लिए प्रवेश कर विभिन्न कुलों से सामुदानिक एपणीय व वेप से प्राप्त निर्दोष भिक्षा ग्रहण कर बाहार करना चाहिए।

रात्रि में संखडी के लिए जाने का निपेध-

४२. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्पियों को संखडी में संखडी के लिए भी रात्रि में या विकाल में जाना नहीं कल्पता है।

संखडी के लिए जाने के प्रायश्चित सूत्र —

४३. जो भिक्षु संखडी में खाद्य सामग्री को देखते हुए अशन
—यावत्—स्वाद्य आहार को ग्रहण करता है, ग्रहण करवाता है,
ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है। -जे-भिक्ख् आहेणं - वा-जाव-संमेलं वा अग्नयरं वा तहप्यगारं र्याण अण्णत्य उवाइणावेइ, उवाइणावंतं साइज्जइ।

ंतं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घा-—नि. **ड. ११, सु. ८०** इयं ।

जो भिक्ष वर के घर का भोजन — यावत् — गोठ आदि का विस्वहवं हीरमाणं पेहाए ताए आसाए, ताए पिवासाए तं भोजन तथा अन्य भी ऐसे विविध प्रकार के भोजन को ले जाते हुए देखकर उनकी आशा से, अभिलापा से जहाँ ठहरा है, वहाँ से दूसरी जगह रात्रि विश्राम करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

उसे चातुर्मासिक अनुद्यातिक परिहारस्थान (प्रायिक्चित्त) भाता है।

# ्सागारिक---१२

# सागारियस्स असणाइ गहणणिसेहो-

पुरवामेव णामगोत्तं जाणेज्जा, तक्षो पच्छा तस्त गिहे साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

—आ॰ सु॰ २, व॰ २, उ॰ ३, सु॰ ४४६ पारिहारिय सागारियस्स णिच्छओ-

४५. सागारिए उवस्सयं वक्कएणं पर्वजेज्जा, से य.वक्कइयं ्वएज्जा—''इमस्मि इमस्मि य ओवासे समणा निगांथा . परिवसंति" से सागारिए पारिहारिए।

ंसे य नो वएज्जा, वक्कइए वएज्जा, से सागारिए पारिहा-ंदिए ।

ं दो वि ते वएज्जा; दो वि सागारिया पारिहारिया ।

सागारिए उवस्सयं विविकणेन्जा, से य कइयं वएन्जा-"इमस्मि य इमस्मि य ओवासे समणा निग्गंथा परिवसंति" से सागारिए पारिहारिए।

ेंसे य नो वएन्जा, कइए वएन्जा, से सागारिए पारिहारिए।

नदी वि ते वएन्जा, दो वि सागारिया पारिहारिया। ---वव. ए. ७, सु. २२-२३

एगे सागारिए पारिहारिए।

दो, तिण्णि, चत्तारि, पंच सागारिया पारिहारिया ।

सागारिक के अशनादि ग्रहण का निपेध—

४४. से मिक्खू वा, निक्खूणी वा जस्तुवस्सए संवसेक्जा तस्स '४४. भिक्षु या भिक्षुणी जिसके उपाश्रय में निवास करे, उसका नाम और गोत्र पहले से जान लें। उसके पश्चात् उसके घर में ं शिमंतेमाणस्स वा, अणिमंतेमाणस्स वा असणं वा-जाव- ं निमंत्रित करने या न करने पर भी अशन--यावत्-स्वाद्य आहार अ**शासुक जानकर—यावत्—**ग्रहण न करें ।

परिहरणीय शय्यातर का निर्णय—

४५. यदि उपाश्रय किराये पर दे और किराये पर लेने वाले को यह कहें कि-"इतने-इतने स्थान में श्रमण निर्यन्य रह रहे हैं-

इस प्रकार कहने वाला गृहस्वामी सागारिक है, अतः उसके घर आहारादि लेना नहीं कल्पता है।

यदि गय्यातर कुछ न कहे-किन्तु किराये पर लेने वाला "कहे तो—वह सागारिक है, अतः परिहार्य है।

यदि किराये पर देने वाला और लेने वाला दोनों कहें तो दोनों सागारिक हैं, अतः दोनों परिहार्य हैं।

सागारिक यदि उपाश्रय वेचे और खरीदने वाले को यह कहे कि--- "इतने-इतने स्थान में श्रमण निर्प्रन्य रहते हैं।"

तो वह सागारिक है, अतः वह परिहायं है।

यदि उपाश्रय का विकेता कुछ न कहे किन्तु खरीदने वाला कहे तो वह सागारिक है, अतः वह परिहार्य है।

यदि विक्रीता और कीता दोनों कहें तो दोनों सागारिक हैं, अतः दोनों परिहार्य हैं।

जिस उपाश्रय का एक स्वामी हो वह एक सागारिक पारि-. हारिक है ।

जिस उपाश्रय के दो, तीन, चार या पांच स्वामी हों, वे सव सागारिक पारिहारिक हैं।

चरणानुयोग

33.86

एगं तत्य कप्पागं ठवइत्ता अवसेसे निव्विसेज्जा । —कप्प. उ. २, सु. १३

संसद्घ-असंसद्घ सागारिय-पिडगहणस्स विहि-णिसेहो— ४६. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, सागारियपिण्डं वहिया अनीहडं, असंसद्ठं वा, संसद्ठं वा पडिग्गाहित्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—सागारियपिण्डं बहिया नीहडं असंसद्ठं पडिग्गाहित्तए ।

कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—सागारियपिण्डं बहिया नीहडं संसद्ठं पडिग्गाहित्तए।

—कप्प. ड. २, सु. १४-१६

सागारिय असंसद्घिषडस्स संसद्घकरावण णिसेहो

४७. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—सागारियपिण्डं वहिया नीहडं असंसद्ठं संसद्ठं करित्तए ।

जो खलु निगांथो वा, निगांथी वा—सागारियपिण्डं बहिया नीहडं असंसद्ठं संसद्ठं करेइ करंतं वा साइज्जइ।

से दुह्थो विद्दवक्तममाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं। —कप्प. उ. २, सु. १७-१८

सागारिय आहडिया गहणस्स विहि-णिसेहो-

४८. सागारियस्स आहडिया सागारिएणं पडिग्गहिया, तम्हा दावए, नो से कप्पद्द पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्स आहडिया सागारिएणं अपडिग्गहिया, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

—कप्प. उ. २, सु. १६-२०

सागारिय णीहडिया गहणस्स विहि-णिसेहो-

४६. सागारियस्स नीहडिया परेण अपडिग्गहिया, तम्हा दावए, नो से कप्पद पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्स नीहडिया परेण पडिग्गहिया, तम्हा दावए, एवं से कप्पड पडिग्गाहेत्तए । —कप्प- उ. २, सु. २१-२२ वहाँ एक को कल्पाक-सागारिक स्थापित करके उसे पारि-हारिक मानना चाहिए और शेप घरों में आहारादि लेने के लिए जावे।

संसृष्ट असंसृष्ट शय्यातर पिड के ग्रहण का विधि-निपेध— ४६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक-पिण्ड जो वाहर नहीं निकाला गया है, चाहे वह अन्य किसी ने स्वीकार किया है या नहीं किया है तो लेना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक-पिण्ड जो वाहर तो निकाला गया है, किन्तु अन्य ने स्वीकार नहीं किया है तो लेना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक पिण्ड जो घर से वाहर भी ले जाया गया है और अन्य ने स्वीकार भी कर लिया है तो ग्रहण करना कल्पता है।

शय्यातर के असंसृष्ट पिंड के संसृष्ट कराने का निषेध व प्रायश्चित्त-

४७. निर्ग्नन्थों और निर्ग्रन्थियों को घर से वाहर ले जाया गया सागारिक-पिण्ड जो अन्य ने स्वीकार नहीं किया है, उसे स्वीकृत कराना नहीं कल्पता है।

जो निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी घर के वाहर ले जाये गये सागा-रिक-पिण्ड जो अन्य से स्वीकृत नहीं है उसे स्वीकृत करता है, कराता है या कराने वाले का अनुमोदन करता है।

वह लौकिक और लोकोत्तर दोनों मर्यादा का अतिक्रमण करता हुआ चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) का पात्र होता है।

शयातर के घर आये आहार के ग्रहण का विधि-निषेध— ४८. अन्य घर से आये हुए आहार को सागारिक ने अपने घर पर ग्रहण कर लिया है और वह उसमें से साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता है।

किन्तु अन्य घर से लाये हुए आहार को सागारिक ने अपने घर पर ग्रहण नहीं किया है। यदि आहार लाने वाला उस आहार में से साधु को दे तो लेना कल्पता है।

शय्यातर के अन्यत्र भेजे गये आहार को ग्रहण करने का विधि-निषेध—

४६. सागारिक के घर से अन्य घर पर ले जाये गये आहार को जस गृहस्वामी ने स्वीकार नहीं किया है। जस आहार में से साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता है।

किन्तु सागारिक के घर से अन्य घर पर ले जाये गये आहार को उस गृह-स्वामी ने स्वीकार कर लिया है। यदि वह उस आहार में से साधु को दे तो लेना कल्पता है। सागारिय अंसजुत्त आहारगहणस्स विहि-णिसेहो— ५० सागारियस्स अंसियाओ—

- १. अविमत्ताओ,
- २. अव्वोच्छिन्नाओ,
- ३. अन्त्रोगडाओ,
- ४. अनिज्जूढाओ ।

तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए। सागारियस्स अंसियाओ विमत्ताओ, वोच्छिन्नाओ, घोगडाओ, निज्जूढाओ,

तम्हा दावए, एवं से कप्पद्व पिडागाहेत्तए।
—कप्पः उ. २, सु. २३-२४

पूयाभत्तस्स गहणस्स विहि-णिसेहो—

५१. सागारियस्स पूयामत्ते उद्दे सिए, चेइए, पाहुडियाए,
सागारियस्स उनगरणजाए निट्टिए, निसट्ठे, पाडिहारिए,

तं सागारिओ देज्जाः सागारियस्स परिजणो देज्जा, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पढिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए, चेइए, पाहुडियाए, सागारि-यस्स उवगरणजाए निट्टिए, निसट्ठे पाडिहारिए।

तं नो सागारियो देज्जा, नो सागारियस्स परिजणो देज्जा, सागारियस्स पूया देज्जा, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पढिग्गाहित्तए।

सागारियस्स पूराभत्ते उद्दे सिए, चेद्दए पाहुढियाए, सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए निसट्ठे अपाढिहारिए ।

तं सागारिको देइ, सःगारिअस्स परिजणो देइ । तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ।

सागारियस्स पूयामत्ते उद्दे सिए-चेद्दए पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणजाए णिट्टिए, निसट्ठे, अपाडिहारिए।

तं नो सागारिको देइ, नो सागारिवस्स परिजणो देइ, सागा-रियस्स पूर्वा देइ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पिडग्गाहेसए। —कप्प, उ. २, सु. २४-२८

शायातर के अंशयुक्त आहार ग्रहण का विधि-निषेध— ५०. (सागारिक तथा अन्य व्यक्तियों के लिए संयुक्त निष्पन्न भोजन में से) सागारिक का बंश (विभाग) यदि—

चारित्राचार: एषणा समिति

- (१) अविभक्त-(विभाग निश्चित नहीं किया गया हो ।)
- (२) अव्यवच्छिन्न—(विभाग न किया गया हो ।)
- (३) अच्याकृत-(निर्धारित कर अलग न किया गया हो।)
- (४) अनियूं ढ—(विभाग वाहर न निकाला गया हो)

ऐसे आहार में से साधु को कोई दे तो लेना नहीं कल्पता है। किन्तु सागारिक के अंश युक्त आहारादि का यदि—

- (१) विमाग निश्चित हो, (२) विभाग कर दिया हो,
- (३) उसे अलग कर दिया हो,
- (४) विभाग वाहर निकाला गया हो,

शेप आहार में से साधु को कोई दे तो लेना कल्पता है।

पूज्य पुरुषों के आहार के ग्रहण करने के विधि-निपेध— ५१. सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के उद्देश्य से जो आहार अपने उपकरणों में बनाया है और उन्हें प्रातिहारिक दिया है।

उस आहार में से यदि सागारिक या उसके परिजन दें तो साधु को लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के उद्देश्य से जो आहार अपने उपकरणों में वनाया है और उन्हें प्रातिहारिक दिया है।

उस आहार में से न सागारिक दे और न सागारिक के परि-जन दें किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुप दें तो भी साधु को लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के उद्देश्य से जो आहार अपने उपकरणों में वनवाया है और उन्हें अप्रातिहारिक दिया है।

यदि उस आहार में से सागारिक या उसके परिजन दें तो साधु को लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के लिए जो आहार अपने उपकरणों में वनवाया है और उन्हें अप्रातिहारिक दिया है।

जस आहार में से न सागारिक दे और न सागारिक के परिजन दें किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुप दें तो लेना कल्पता है। सागारिय-आगंतुग-निमित्त-आहारगहणस्स विहि-णिसेहो -

५२. सागारियस्स आएसे अन्तोवगडाए भुंजइ, निट्ठिए, निसट्ठे, पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए।

सागारियस्स आएसे अंतोवगडाए भुंजइ, निट्ठिए निसट्ठे अपाडिहारिए तम्हा दावए, एवं से कप्पद्व पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स आएसे बाहि वगडाए भुंजइ निट्टिए निसट्ठे पाडिहारिए तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स आएसे बाहि वगडाए भुंजइ निट्टिए निसट्ठे अपाडिहारिए तम्हा दावए, एवं से फप्पइ पडिग्गाहेत्तए । —वव. **उ. ६, सू. १-४** 

'सागारिय-दासाइ-निमित्त-आहार-गहणस्स विहि-णिसेहो—

५३. सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भवए वा, भइन्नए वा अंतो वगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे, पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पंडिग्गाहेलए।

सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइन्नए वा अंतो वगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे, अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कृष्पद्व पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा भइन्नए वा वाहि वगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे, पाडिहारिए, तम्हा दावए, नी से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा भइन्नए वा बाहि वगडाए भुंजइ, निट्ठिए, निसट्ठे, अपाडिहारिए, तम्हा दावए एवं से कप्पंड पडिग्गाहेत्तए।

---वव. उ. ६. सुः ५-५

सागारियोपजीवी-णायगाणं आहार गहणस्स णिसेहो-

५४. सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंती एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ

शायातर के आगन्तुक निमित्तक आहार के प्रहण का विधि-निपेध-

५२. शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के भीतरी विभाग में आहार बनाया गया है उन्हें खाने के लिए प्रातिहारिक रूप से दिया गया है। उस आहार में से वे आगन्तुक दें तो साधु को लेना नहीं कल्पता है।

शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के भीतरी विभाग में आहार बनाया गया है उन्हें खाने के लिये अप्राति-हारिक रूप से दिया गया है उस आहार में से वे आगन्तुक दें तो साधु को लेना कल्पता है।

शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के वाह्य भाग में आहार वनाया गया है व उन्हें खाने के लिए प्रातिहारिक रूप से दिया गया है उस आहार में से वे आगन्तुक को दें तो साधु को लेना नहीं कल्पता है।

शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के वाह्य भाग में आहार वनाया गया है व उन्हें खाने के लिए अप्रातिहारिक रूप से दिया गया है, उस आहार में से वे आगन्तुक दें तो साधु को लेना कल्पता है।

शय्यातर के दासादि निमित्तक आहार के ग्रहण का विधि-निषेध---

५३. सागारिक के दास, प्रेप्य, भृतक और नौकर के लिए आहार वना है व उसे शातिहारिक दिया है वह उसके घर के भीतरी भाग में जीमता है उस आहार में से निग्रंन्थ-निग्रंन्थियों को दे तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक के दास, प्रेष्य, भृतक और नौकर के लिए आहार वना है व उसे अप्रातिहारिक दे दिया है। वह घर के भीतरी भाग में जीमता है, उसं आहार में से दे तो साधु को लेना कल्पता है।

सागारिक के दास, प्रेष्य, भृतक और नौकर के लिए आहार वना है व उसे प्रातिहारिक दे दिया है। वह घर के वाह्य भाग में जीमता है। उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को दे तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक के दास, प्रेष्य, भृतक और नौकर के लिए सागारिक के घर पर आहार वना है व उसे अशातिहारिक दे दिया है। वह घर के वाह्य भाग में जीमता है। उस आहार में से दे तो साधु को लेना कल्पता है।

शय्यातर के उपजीवी ज्ञातिजन निमित्तक आहार के ग्रहण का निषेध—

५४. सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर में सागारिक के एक ही चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न

पडिगाहेसए।

सागारियस्सणायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो सागारियस्स अभिनिषयाए सागारियं चोवजीवद्दं, तम्हा दावए, नो से कप्पद्व पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्सणायए सिया सागारियस्स एगवगडाए बाहि सागारियस्स एगपथाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्सणायए सिया सागारियस्स एगवगडाए वाहि सागारियस्स अभिनिपयाए सागारियं चोवजीवइ, सम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेसए।

सागारियस्सणायए सिया सागारियस्स अभिनिव्चगडाए एग-दुवाराए एगनिक्लमण-पवेसाए अंतो सागारियस्स एगपयाए सागारियं चोवलीवइ, तम्हा दावए, नो से कष्पइ पडिग्गा-हेसए।

सागारियस्सणायए सिया सागारियस्स अमिनिव्दगडाए एग-निदलमण-पवेसाए अंतो सागारियस्स अमिनिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पढिग्गाहेत्तए।

सागारियस्सणायए सिया सागारियस्स अभिनिव्वगढाए एग-दुवाराए एगनिवलमण-पवेसाए वाहि सागारियस्स एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, नो से कप्पद्व पिडग्गा-हेत्तए।

सागारियस्सणायए सिया सागारियस्स अभिनिव्चगडाए एग-दुवाराए एगनिक्खमण-पवेसाए, वाहि सागारियस्स अभिनिप-याए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेतए। —वव. उ. ६, सु. ६-१६

सागारिय साहारण पिड गहणस्स विहि-णिसेहो —

५५. सागारियस्स चिकयासाला साहारण वक्कयपउत्ता, तम्हा

कर जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें क्षेना नहीं कल्पता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर में ही सागा-रिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहारादि निष्पन्न कर जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर में वाह्य विमाग में सागारिक के ही चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर उससे जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर के वाह्य सागा-रिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निप्पन्न कर जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर के भिन्न गृह विभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेण द्वार वाले गृह में सागारिक के ही चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर के भिन्न गृह विभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेण-द्वार वाले गृह में सागारिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निग्रंन्थ-निग्रंन्थियों को दे तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के गृह से भिन्न गृह विभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेश-द्वार वाले गृह के वाह्य भाग में सागारिक के चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निग्रंन्थ-निग्रंन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के गृह से भिन्न गृह विभाग में तथा एक निष्क्रमण-प्रवेश-द्वार वाले गृह के वाह्य भाग में सागारिक के चूल्हे से भिन्न चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न कर जीवन निर्वाह करता है। यदि उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रान्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

शय्यातर के सीरवाली के पदार्थों को ग्रहण करने का विधि-निषेध--

५५. सागारिक के सीरवाली चिक्रकाशाला (तेल की दुकान)

दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स चिवकयासाला निस्साहारण-ववकय-पउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स गोलियसाला साहारण वक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स गोलियसाला निस्साहारण वक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स बोधियसाला साहारण वक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स बोधियसाला निस्साहारण वक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगगहेत्तए।

सागारियस्स दोसियसाला साहारण वक्कयप्रजत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पिडग्गाहेत्तए।

सागारियस्स दोसियसाला निस्साहारण ववकयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्स सोतियसाला साहारण वक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स सोत्तियसाला निस्साहारण वक्कयपउता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स बोंडियसाला साहारण वक्कथपउत्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेसए।

सागारियस्स बोंडियसाला निस्साहारण वदकयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

सागारियस्स गन्धियसाला साहारण वक्कयपज्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए।

में से सागारिक का साझीदार निर्गन्य-निर्ग्रन्थियों को तेल देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक के सीर वाली चिककाराला (तेल की दुकान) में से सागारिक का साझीदार सागारिक के विना सीर का तेल देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली गुड़ की दुकान में से सागारिक का साझीदार निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को गुड़ देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली गुड़ की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के विना सीर का गुड़ देता है तो साम् को लेना कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली वोधियणाला (किराणे की दूकान) में से सागारिक का साझीदार निर्प्य न्य-निर्प्य निथयों को किराणे की वस्तु देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली बोधियशाला (किराणे की दुकान) में से सागारिक का साझीदार विना सीर की किराणे की वस्त देता है तो उन्हें लेना कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली दोसियणाला (कपड़े की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्र न्य-निर्म्न न्यियों को दस्त्र देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली दोसियशाला (कपड़े की दुकान) में से सागारिक का साझीदोर सागारिक के विना सीर का कपड़ा देता तो साधु को लेना कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली सूत की दुकान में से सागारिक का साझीदार निर्फ़ न्य-निर्फ़ न्यियों को सूत देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली सूत की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के विना सीर का सूत देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

सागारिक के सीर वाली वोंडियशाला (रूई की दुकान) में से सागारिक का साझीदार निर्ग्र न्य-निर्ग्र न्यियों को हई देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक की सीर वाली रूई की दुकान में से सागारिक का साझीदार सागारिक के विना सीर की रूई देता है, तो लेना कल्पता है।

सागारिक के सीर वाली गन्धियशाला में से सागारिक का साझीदार निर्मन्य-निर्मन्यियों को सुगन्धित परार्थ देना है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

सागारियस्स गंधियसाला निस्साहारण वनकयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

सागारिय साहारण ओसहि गहणस्स विहि-णिसेहो-

५६. सागारियस्स ओसहीओ संयडाओ, तग्हा दावए, नो से कप्पद्व पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्स ओसहीओ असंयडाओ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए। -- वब. उ. ६, सू. ३३-३४

सागारिय साहारण अंव-फल गहणस्स विहि-णिसेहो—

५७. सागारियस्स अम्बफला संयडाओ, तम्हा दावए, नो से कप्पद्व पदिगाहेत्तए ।

सागारियस्त अम्बफला असंयडा, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ --- थव. उ. ६, म् ३४-३६ पडिगाहेतए।

सागारियपिड भूंजमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं-५ म. जे भिवलू सागारिय-पिटं मुंजह, मुंजतं वा साइल्जह।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्घाद्वयं। –िनि. उ. २, मृ. ४६

सागारियपिड गिण्हमाणस्स पायच्छित सुत्तं— ५६. जे मिक्खू सागारिय-पिण्डं गिण्हड, गिण्हतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारट्टाणं उग्घाद्वयं। —नि. स. २, सु. ४७

सागारियकुलं अजाणिय मिक्खा-गमणपायच्छित सत्तं-

६०. ने निष्यु सागारिय-कुलं अजाणिय, अपुच्छिय, अगवेसिय, . पृथ्यामेत्र पिण्डवायपहियाए अणुपविसइ, अणुप्पविसंतं वा साइज्जह ।

ं तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्घाद्वयं । ---नि. उ. २, सु. ४८

सागारियणिस्साए असणाइ जायमाणस्स पायच्छित मृतं —

सागारिक के सीर वाली गन्धियणांला में से सागारिक का साझीदार सागारिक के विना सीर का सुगन्धित प्रदार्थ देता है, तो साधु को लेना, कल्पता है ।

चारित्राचार: एवणा समिति

शय्यातर के सीरवाली भोजन सामग्री के ग्रहण का विधि-निपेध—

५६. सागारिक के सीर वाली औपिंघयों (खाद्य सामग्री) में से यदि कोई निर्यंन्य-निर्यंन्यियों को देता है तो लेना नहीं कल्पता है।

सागारिक से वँटवारे में प्राप्त खाद्य सामग्री में से कोई देता है तो साधु को लेना कल्पता है।

शय्यातर के सीरवाली के आम्र फल ग्रहण करने का विधि-निपेध--

५७. सागारिक के मीरवाल आम्र आदि फर्ली में से यदि कोई निर्य न्य-निर्य न्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है।

मागारिक से बंटवारे में प्राप्त आग्र आदि फल यदि कोई निर्य न्य-निर्य न्यियों को देता है तो उन्हें लेना कल्पता है।

सागारिक का बाहार भोगने का प्रायश्चित सूत्र-५८. जो भिक्ष सागारिक के पिण्ड को भोगता है, भोगवाता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारत्थान (प्रायण्यित्त) आता है।

सागारिक का आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र-५६. जी भिक्षु गय्यातर के आहार की ग्रहण करता है, करवाता: है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता<sup>ँ</sup>है।

णय्यातर का घर जाने विना भिक्षा गमन का प्रायदिचत सूत्र—

६०. जो भिक्षु सागारिक के गृह को जाने विना, पूछे विना और गवेपणा किये विना आहार के लिए प्रवेश करता है, प्रवेश कर-वाता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

सागारिक की निश्रा में अगनादि की याचना का प्राय-श्चित्त सूत्र---

६१. जे निस्तू सागारिय णिस्ताए असग् वा पाणं वा खाइमं वा ६१. जो भिक्षु सागारिक की निश्रा में (दूसरे घर से) अशन,

साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. **ड. २, सु. ४**६

साइमं था ओभासिय ओभासिय जायइ, जायंतं वा पान, खादिम, स्वादिम आहार की याचना करता है, करवाता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

### पाणैषणा—२

#### प्रावकथन-

आगमों में अनेक प्रकार के अचित्त एवं एषणीय पानी लेने के विघान हैं। सचित्त एवं अनेषणीय पानी लेने का निपेध है। पानी दो प्रकार के होते हैं-(१) लेने योग्य पानी, (२) न लेने योग्य पानी।

- (१) लेने योग्य पानी के १० नाम हैं — आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६६-३७०; दश. अ. ५, उ. १, गा. १०६
- (२) न लेने योग्य पानी के १२ नाम हैं-

— आ. सु. २, अ. १, उ. **८, सु. ३७३** 

लेने योग्य पानी के आगम पाठ में और न लेने योग्य पानी के आगम पाठ में निश्चित संख्या सूचित नहीं है।

लेने योग्य पानी के आगम पाठ में अन्य भी ऐसे लेने योग्य पानी लेने का विधान है।

इसी प्रकार न लेने योग्य पानी के आगम पाठ में अन्य भी ऐसे न लेने योग्य पानी लेने का निपेध है।

पानी शस्त्र परिणत होने पर भी तत्काल अचित्त नहीं होता है, अतः वह लेने योग्य नहीं है। वही पानी कुछ समय बाद अचित्त होने पर लेने योग्य हो जाता है।

फल आदि घोये हुए अचित्त पानी में यदि बीज गुठली आदि हों तो ऐसा पानी छान करके दे तो भी वह लेने योग्य नहीं है!

धोवणपाणी सूचक आगम पाठ-

- (१) दशवैकालिक अ. ५, उ. १, गा. १०६ में तीन प्रकार के धोवन पानी लेने योग्य कहे हैं। इनमें दो धोवन पानी आचारांग सु. २, अ. १, उ. ७, सू. ३६९ के अनुसार कहे गये हैं और एक, "वार घोयणं" अधिक है।
- (२) उत्तराध्ययन अ. १५, गा. १३ में तीन प्रकार के घोवन कहे गये हैं। इन तीनों का कथन आ. सु. २, अ. १, उ. ७ सू. ३६६-३७० में है।
- (३) आचारांग सु. २, अ. १, उ. ७, सू. ३७० में अल्पकाल का घोवन लेने का निपेध है, अधिक काल का बना हुआ घोवन लेने का विघान है। तथा गृहस्थ के कहने पर स्वतः लेने का विघान है।
- (४) आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७३ में अनेक प्रकार के घोवन पानी का कथन है। इनमें वीज, गुठली आदि हो तो ऐसे पानी को छान करके देने पर भी लेने का निपेध है।
- (५) निशीय उ. १७, सू. १३२ में अल्पकाल का घोवन लेने पर प्रायश्चित्त विधान है। अधिक काल का घोवन लेने पर प्रायश्चित्त नहीं है। यहाँ ग्यारह ग्राह्म पानी के नाम है।
- (६) ठाणं. अ. २, उ. २, सू. १८८ में चउत्थ, छट्ठ, अटुम तप में २-३ प्रकार के ग्राह्य पानी का विधान है । इन नव का कथन आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सू. ३६९-७० में है।
  - (७) दशवैकाशिक अ. ६, गा. ६ में उष्णोदक ग्रहण करने का विधान है।

चारित्राचार: एवणा समिति

आचारांग व निशीय में विणत "सुद्ध वियड" इससे भिन्न है क्योंकि तत्काल बने शुद्ध वियड ग्रहण करने का प्रायम्बित कहा गया है अतः उसे अचित्त शीतल जल ही समझना चाहिये।

आगमों में वर्णित ग्राह्य अग्राह्य धीवन पानी के संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार हैं —

#### ११ प्रकार के ग्राह्य घोवन पानी -

- (१) उत्सेदिम आटे से लिप्त हाय या वर्तन का घोवण।
- (२) संस्वेदिम-- उवाले हुए तिल, पत्र-णाक आदि का घोया हुआ जल।
- (३) तन्दुलोदक —चावलों का धोवण।
- (४) तिलोदक--तिलों का घोवण।
- (५) तुषोदक -भूसी का घोवण।
- (६) जवोदक जौ का घोवन।
- (७) आयाम-अवश्रावण-उवाले हुए चावलों का पानी-मांड आदि।
- (=) सौवीर-कांजी का जल।
- (१) गुद्ध विकट-हरड वहेडा आदि से प्रासुक वनाया जल।
- (१०) बारोदक-गुड़ आदि के घड़े आदि का घोया जल।
- (११) आम्ल कांजिक-खट्टे पदार्थी का घोवण ।

#### १२ प्रकार के अग्राह्य धोवण पानी-

- (१) आस्रोदक-आम्र घोया हुआ पानी ।
- (२) अम्बाडोदक--आम्रातक (फल विशेप) घोया हुआ पानी ।
- (३) कपित्योदक-केंय या कविठ का धोवन ।
- (४) बीजपूरोदक-विजोरे का घोया हुआ पाना।
- (१) द्राक्षोदक-दाख का धोवन i
- (६) दाडिमोदक-अनार का धोया हुआ पानी।
- (७) खर्जू रोदक-खजूर का धोया हुआ पानी।
- (६) नालिकेरोदक-नारियल का घोया हुआ पानी ।
- (६) करीरोदकं कैर का घोया हुआ पानी ।
- (१०) बदिरोदक-वेरों का धोवन पानी।
- (११) आमलोदक—आंवले का घोया जल।
- (१२) चिचोदक—इमली का घोया जल।

इनके सिवाय गर्म जल भी ग्राह्य कहा गया है।

### फासुग पाणग गहणविही—

अचित्त जल ग्रहण विधि-

६२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिण्डवायपिडयाए ६२. गृहस्य के यहाँ गीचरी के लिए प्रविष्ट भिन्नु या भिन्नु गो अणुपविट्ठे समाणे से उनं पुण पाणगनायं जाणेक्ना, तं अगर इस प्रकार का पानी जाने, जैसे कि—
जहा—

ैं १२ तिलोदगं वा,ंं र ें दि∴तुसौदंगं वा,ं

३. जवोदगं वा, ४. आयामं वा,

५. सोवीरं वा, ६. सुद्धवियडं वा ३, 🕟

अण्णतरं वा, तहप्पगारं पाणगजायं पुटवामेव आलोएज्जा-

प॰ — "आउसो ति वा! भिगिण ति वा! दाहिसि मे एतो अण्णतरं पाणगजायं ?"

से सेवं वदंतं परो वदेज्जा-

उ०- ''आउसंतो समणा ! तुमं चेवेदं पाणगजायं पडिगग-हेण वा, उस्सिचियाणं ओयत्तियाणं वा गिण्हाहि।" तहप्पगारं पाणगजायं सयं वा गे॰हेज्जा,

परो वा से देज्जा, फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा। —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३७० —यावत् ं ग्रहण कर ले।

गिलाण णियंठस्स कव्यणिओ वियडदत्तीओ—

६३. णिग्गंथस्स णं गिलायमाणस्स कप्पंति तओ वियडदत्तीओ पडिग्गाहित्तए, तं जहा---

उक्कोसा,

मज्झिमा,

जहण्णा ।

(१) तिलों का (घोया हुआ) पानी, (२) तुपोदक, (३) यवो-दक, (४) उवले हुए चावलों का ओसामण (माँड), (५) काँजी ं का जल, (६) प्रासुक शीतल जल अथवा अन्य भी इसी प्रकार

का घोया हुआ पानी (धोवन) है, उसे देखकर पहले ही साधु गृहस्य से कहे --

प्रo — "आयुष्मान् ! गृहस्य या वहन ! क्या मुझे इन जलों (धोवन पानी) में से कोई जल दोगे ?"

साधु के इस प्रकार कहने पर वह गृहस्य थदि कहे कि-

उ०-- ''आयुष्मन् श्रमण ! जल पात्र में रखे हुए पानी को आप स्वयं अपने पात्र से भरकर या जल के वर्तन को टेढ़ा कर ले लीजिए।" गृहस्य के इस प्रकार कहने पर साधु उस पानी ं को स्वयं ले ले।

अथवा गृहस्य स्वयं देता हो तो उसे प्रासुक जान कर

ग्लान निर्ग्रन्य के लिए कल्पनीय विकट दत्तियाँ— ६३ म्लॉन (क्रग्णं) निर्यन्य साधु को तीन प्रकार की दत्तियाँ लेनी कल्पती हैं—

- (१) उत्कृष्ट दत्ति—पर्याप्त जल या कल्मी चावल की
- (२) मध्यम दत्ति अनेक वार किन्तु अपर्याप्त जल और साठी चावल की कांजी।
- (३) जघन्य दत्ति एक वार पी सके उतना जल, तृण धान्य —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८० की काँजी या उटण जल।

(क) यहाँ ये तीन प्रकार के पानी लेने का सामान्य विधान है।

(ख) छ्टुमत्तितस्स णं भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिगाहेत्तए तं जहा—तिलोदए, तुसोदए, जवोदए।

्राणं. स. ३, उ. ३, सु. १८८

आचारांग की अपेक्षा यह विशेष सूत्र है।

(ग) वासावासं पज्जोसवियस्स छट्टमत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पति तस्रो पाणगाई पडिग्गाहित्तए तं जहा — तिलोद्गं, तुसोदगं, -दसा- दः द, सु- ३२

स्यानांग की अपेक्षा यह विशेष सूत्र है।

(क) यहाँ ये तीन प्रकार के पानी लेने का सामान्य विधान है।

(ख) अट्टमभत्तियस्स णं भिक्जुस्स कृष्पंति तुओ पाणगाई पिडिगाहेत्तए, तं जहा —आयामए, सोवीरए, सुद्धवियडे ।

आचारांग की अपेक्षा यह विशेष विद्यान है।

(ग) वासावासं पज्जोसिवयस्स अट्टमभत्तियस्स भिक्बुस्स कप्पंति तओ पाणगाई पडिगाहित्तए तं जहा — आयामं, सोवीरं,

—ठाणं. झ. ३, ड. ३, सु. १८८

- दसा. द. म, सू. ३२

### अफासुग पांणग गहण णिसेहो-

६४. से भिक्षू वा भिक्षूणी वा गाहावदकुलं पिडवायपिडयाएं अणुपिवद्वे समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा— अणंतरिहयाए पुढवीए-जाव-मक्कडा-संताणए ओहट्ट् णिक्खिते सिया।

अस्संजते भिक्खुपिडयाए उदउल्लेण वा, ससणिद्धेण वा, सकसाएण वा मत्तेण, सीतोदएण वा संभीएता, आहट्टु दलएज्जा। तहप्पगारं पाणगजायं अफासुयं-जाव-णो पिडगा-हेज्जा। —आ० सु०२, अ०१, उ०७, सु०३७१

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावद्दकुलं पिण्डवायपिडयाए अणुपिवहे समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा, तं जहा—

७. अंबपाणगं वा,

८. अंबाडगपाणगं वा,

६. कविट्ठपाणगं वा,

१० मार्जलगपाणगं वा,

ं११. मुद्दियापाणगं चा,

१२. दालिमपाणगं वा, 🕟

१३. खज्जूरपाणगं चा,

१४. णालिएरपाणगं वा,

१५. करीरपाणगं वा,

़ १६. कोलपाणगं वा,

्१७. आमलगपाणगं वा,

; , ;

१८. चिचापाणगं वा,

अण्णतरं वा तह्यारं पाणगजायं सस्रियं, सकण्यं, सबीयगं, अस्तंजए भिक्खुपिडयाए छ्व्वेण वा, दूसेण वा, वालगेण वा, आवीलियाण वा परिपीलियाण वा, परिस्साइ-याण वा, आहट्दु बलएज्जा। तह्यारं पाणगजायं अफा-सुयं-जाव-णो पिडगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. १, उ. **८, सु. ३७३** 

## सहसा दत्त सिचत्तोदग परिटुवण विही-

६५, से भिक्षू वा भिक्ष्यणी वा गाहावद्दकुलं पिण्डवायपिडयाए अणुपविट्ठे समाणे—सिया से परो आहट्टु अंतो पिडग्गहंसि सीओदगं पिरभाएता णीहट्टु दलएज्जा, तहप्पगारं पिडग्गहं परहत्यंसि वा, परपायंसि वा अफासुयं-जाव-णो पिडगा-हेज्जा।

से य आहच्च पिडिग्गाहिए सिया, खिप्पामेव उदगंसि साह-रेज्जा, सपिडिग्गहमायाए वा, पाणं परिटुवेज्जा, ससिणद्वाए वा मूमिए णियमेज्जा।

#### अप्रासुक्त पानी लेने का निपेध-

६८ गृहस्य के यहाँ गोचरी के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि पानी के विषय में यह जाने कि — गृहन्थ ने प्रामुक जल को सचित्त पृथ्वी के निकट — यावत् — मकड़ी के जानों से युक्त स्थान पर रखा है।

चारित्राचार: एवणा समिति

अथवा असंयत गृहस्य भिक्षु को देने के उद्देश्य से सचित्त जल से गीला अथवा स्निग्ध या सचित्त पृथ्वी आदि से युक्त वर्तन से लाए या प्रासुक जल के साथ सचित्त उदक मिलाकर लाकर दे तो उस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

गृहस्य के घर में गोचरी के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि इस प्रकार का पानी जाने, जैसे कि—

- (७) आञ्रफल का पानी, (८) अम्बाहड फल का पानी,
- (६) कपित्य फल का पानी, (१०) विजीरे का पानी,
- (११) द्राक्ष का पानी, (१२) दाडिम का पानी,
- (१३) खजूर का पानी, (१४) नारियल का पानी,
- (१५) करीर (कैर) का पानी, (१६) वेर का पानी,
- (१७) ऑवले के फल का पानी, (१८) इमली का पानी,

इसी प्रकार का अन्य पानी, जो कि गुठली सहित छिनके आदि अवयव सहित या वीज सहित है और गृहस्य साधु के निमित्त वाँस की छवडी से वस्त्र से छलनी से एक वार या वार-वार छानकर या नितारकर (उसमें रहे हुए बीज, गुठली आदि अययव को अलग करके) लाकर देने लगे तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर—यावत्—प्रहण न करें।

# बसावधानी से दिए हुए सचित्त जल के परठने की विधि—

६५. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य के यहाँ गोचरी के लिए गये हीं और गृहस्य घर के भीतर से अपने पात्र में अन्य वर्तन से सचित्त जल निकाल कर लावे और देने लगे तो साध्र उस प्रकार के पर-हस्तगत एवं पर-पात्रगत सचित्त जल को अत्रामुक जानकर —यावत् — ग्रहण न करे।

कदाचित् असावधानी से वह जल ते तिया हो तो शीध्र दाता के जल-पात्र में उडेल दे यदि गृहम्य उम पानी को वापस न ले तो जलयुक्त पात्र को लेकर परठ दे या किसी गीली भूमि में उस जल को विधिपूर्वक परिष्ठापन कर दे। (उस जल के गीले पात्र को एकान्त निर्दोष स्थान में रख दे।)

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा उदउल्लं वा ससंणिद्धं वा पिंडरगहं णो आमन्जेन्ज वा-जाव-पयावेन्ज वा । अह पूण एवं जाणेज्जा—विगदोदए मे पिडग्गहे छि॰ण्-सिणेहे मे पडिग्गहे, तहप्पगारं पडिग्गहं ततो संजयामेव आमज्जेज्ज वा-जाव-पयावेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०३, ६**०**४

## सरस णिरस पाणगेसु समभाव विहाणं-

चरणानुयोग

६६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावड्कुलं विण्डवायपिडयाए अणुपविद्वे समाणे—अण्णतरं वा पाणगजायं पडिगाहेत्ता पुष्फं-पुष्फं आविइत्ता कसायं-कसायं परिट्ठवेइ माइट्ठाणं संफासे। णो एवं करेज्जा।

पुष्फं-पुष्फे ति वा, कसायं कसाए ति वा सन्वमेयं पीवेज्जा, णो किंचि वा परिद्ववेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६५

पाणगस्स गहण विहाणं णिसेहं च--

६७. सीओदगं न सेवेज्जा, सिलाबुट्टं हिमाणि य । उसिणोदगं तत्तफासुयं, पडिग्गाहेज्ज संजए।।

—दस. अ. ८, गा. ६

तहेवुच्चावयं पाणं, अदुवा वारधोयणं । संसेइमं चाउलोदगं, अहुणाद्योयं विवज्जए॥

जं जाणेज्ज चिराधोयं, मईए दंसणेण वा। पिंडपुच्छिक्रणं सोच्चा वा, जं च निस्संकियं भवे ॥

अजीवं परिणयं णच्चा, पडिगाहेज्ज संजए। अह संकियं भवेज्जा, आसाइत्ताण रोयए।।

थोवमासायणट्ठाए, हत्यगम्मि दलाहि मे। मा मे अन्वंबिलं पूर्वं, नालं तण्हं विणित्तए।।

तं च अच्चंबिलं पूइं, नालं तण्हं विणित्तए। र्देतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं॥

तं च होज्ज अकामेणं, विमणेण पिडिच्छियं। तं अप्पणा न पिबे, नो वि अन्नस्स दावए।। एगंतमवनकमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया। परिद्ववेज्जा, परिट्टप्प पडिनकमे ॥

-दस. अ ४, उ. १, गा. १०६-११२

भिक्षु या भिक्षुणी जल से आर्द्र और स्निग्य पात्र को न तो एक वार साफ करे-यावत् - न ही धूप में सुखाए।

किन्तु जव यह जान ले कि मेरा पात्र अब जल रहित हो गया है और स्नेह रहित हो गया है, तव उस प्रकार के पात्र को यतनापूर्वक साफ कर सकता है - यावत् - धूप में सुखा सकता है।

## सरस निरस पानी में समभाव का विधान-

६६. गृहस्य के यहाँ गोचरी के लिए गये हुए भिक्षु या भिक्षुणी यथाप्राप्त जल लेकर मधुर पानी को पीकर और कर्सला पानी को परठ दे तो वे मायास्थान का स्पर्श करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।

वर्ण गन्धयुक्त अच्छा या कसैला जैसा भी जल प्राप्त हुआ हो उसे समभाव से पी लेना चाहिए, उसमें से जरा-सा भी वाहर नहीं डालना चाहिए।

पानी ग्रहण करने के विद्यान और निषेध— ६७. संयमी शीतोदक, ओले, वरसात के जल और हिम का सेवन न करे। तप्त गर्म जल प्रासुक हो गया हो वैसा ही जल ले।

इसी प्रकार श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ अचित्त जल, गुड आदि के घड़े का धोवन, आटे का घोवन, चावंल का घोवन, जो तत्काल वनाया हुआ हो, उसे मुनि न ले।

अपनी मित से या देखने से तथा पूछकर उसका उत्तर सुन-कर जान ले कि "यह धोवन चिरकाल का है" और शंका रहित हो गया है।

भिक्षु उस जल को जीव रहित और परिणत जानकर ग्रहण करे। किन्तु उसके उपयोगी होने में सन्देह हो तो चस्र कर निर्णय

दाता से कहें— "चखने के लिए थोड़ा-सा जल मेरे हाथ में दें दो क्योंकि वहुत खट्टा व दुर्गन्छ युक्त जल मेरी प्यास बुझाने में भी उपयोगी न होगा।"

चलने पर बहुत खट्टा, दुर्गन्घ युक्त और प्यासं बुझाने में अनुपयोगी हो तो देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिपेध करे कि-इस प्रकार का जल मैं नहीं ले सकता।

यदि वह पानी अनिच्छा या असानघानी से ले लिया गया हो तो उसे न स्वयं पीए और न दूसरे साघुओं को दे।

परन्तु एकान्त में जाकर अचित्त भूमि को देखकर यतना-ं पूर्वक उसे परठ दे। परठने के वाद स्थान में आकर प्रतिक्रमण करे।

से भिक्खू वा, भिक्खूणो वा गाहावद्दकुलं पिढवायपिढयाए अणुपिवट्टे समाणे से ज्जं पुण पाणगनायं जाणेज्जा—

१६. उस्सेइमं वा<sup>1</sup>, २०. संसेइमं वा, २१. चाउलोदगं वा<sup>3</sup> अण्णयरं वा तहप्यगारं पाणगजायं अहुणाघोयं, अणंविलं, अवुक्कंतं, अपरिणयं, अविद्धदस्यं, अफासुयं-जाव-णो पढिग्गाहेजा।

अह पुण एवं जाणेन्जा—चिराघोयं, अंविलं, चुनकंतं, परिणयं, विद्वदत्यं, फासुयं-जाव-पिंडगाहेज्जा।

— **बा. सु. २, ब. १, उ. ७, सु. ३**६६

गृहस्थ के घर में पानी के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी पानी के इन प्रकारों को जाने जैसे कि—

चारित्राचार: एषणा समिति

(१६) आटे का हाथ या वर्तन घोया हुआ पानी, (२०) उवले हुए तिल भाजी आदि घोया हुआ पानी, (२१) चाबल घोया हुआ पानी अथवा अन्य भी इसी प्रकार का पानी जो कि तत्काल घोया हुआ हो, जिसका स्वाद परिवर्तित न हुआ हो, जिसमें जीव अतिकान्त न हुए हों, जो शस्त्र न परिणत हुआ हो, और सर्वथा जीव रहित नहीं हुआ हो तो ऐसे पानी को अप्रामुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

किन्तु यदि यह जाने कि बहुत देर का धोया हुआ धोवन है, इसका स्वाद बदल गया है, जीवों का अतिक्रमण हो गया है, शस्त्र परिणत हो गया है और सर्वथा जीव रहित हो गया है तो उस जल को प्रासुक जानकर—यावत् - ग्रहण करे।

१ उत्स्वेदिम जल के सम्बन्ध में टीकाकारों के विभिन्न मत इस प्रकार हैं-

(क) उत्स्वेदेन निर्वतमुत्स्वेदिमं - येन ब्रीह्यादि पिष्टं सुराद्यर्थं उत्स्वेद्यते । ——ठाणं. अ. ३, ড. ३, सु. १८२ की टीका

(ख) उस्सेड्मं वे ति-पिप्टोत्स्वेदनार्यमुदकम् ।

-- आ. सु. २, अ १, उ. ७, सु. ४२ की टीका पृ. २३१

(ग) उस्सेड्मे ति-पिप्टभृतहस्तादिक्षालनजले ।

—दसा. द. ८, सु. ३० की टीका

(घ) उस्सेइमं गाम जहा पिट्टं पुढिविकायभायणं आउक्कायस्स भरेता मीसए अद्बहिज्जिति सुहं से वत्थेणं उहाडिज्जिति ताहे पिट्टपयणयं रोट्टस्स भरेता ताहे तीसे थालीए जलभरियाए उविर ठिवज्जिति ताहे आहे छिहेणं तं पि ओसिज्जिति हेट्टा हुतं वा ठिवज्जिह, तत्थ जं आमं तं उस्सेतिमामं भण्णिति । —िन. उ. १५, सु. १२, भा गा ४७०६ की चूणि पृ. ४८४

२ संसेइम जल के सम्बन्ध में व्याख्याकारों के मत इस प्रकार हैं-

(क) संसेकन निवृंत्तिमिति संसेकिमम्।

अरणिकादि पत्रणाकमुत्काल्य येन जीतलजलेन संसिच्यते तदिति । —ठाणं अ. २, उ. २, सु. १८२ की टीका पत्र १४७

(ख) संसेद्दमं वे ति—तिलधावनोदकम् । यदिवा—आरणिकादि संस्विन्नधावनोदकम् ।

—आचा. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ४१ की टीका पृष्ठ १४७

(ग) संसेड्मे-पिप्टोदके ।

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १०६ की टीका

(घ) उसिणं (उप्ण पदायं) सीतोदगे छुटमित तं जं पुण उसिणं चेव उविर सीतोदग चेव तं संसेइमं। यहवा संसेइमं—ितल उण्हं पाणिएणं सिण्णा जित सीतोदगेण धोवेंति तं संसेतिमं भण्णति ।

—नि. उ. १७, सु. १३२, भा. गा. ५६६६ पृ. १£५

(ङ) संसेड्मे - अरणिकासंस्विन्नधावनोदके ।

---दसा द. ५, सु. ३०

- ३ (क) यहाँ तीन प्रकार के पानी लेने का सामान्य विधान है।
  - (ख) चउत्थभत्तियस्स णं भिक्खुस्स कप्पति तथो पाणगाइं पिडगाहित्तए, तं जहा—उस्सेइमं, संसेइमे, चाउलोदगे (चाउल-धोवणे)।
    —ठाणं अं ३, उ. ३, सु. १८८

चतुर्य भक्त करने वाले श्रमण को ये तीन प्रकार के पानी लेने कल्पते हैं, अतः यह विशेष विघान है।

(ग) वासावासं पण्जोसवियस्य चल्ल्यभित्तयस्य भिक्षुस्य कणंति तस्रो पाणगाइं पहिनाहित्तए, तं जहा—उस्सेइमं, संसेइमं, चाउलोदगं।
— दसा. द. ६, सु. ३० वर्णवास में रहे हए श्रमण को ये तीन प्रकार के पानी लेने कल्पते हैं अतः यह भी विशेष विधान है।

अंमणुण्ण पाणग परिट्ठवण पायच्छित्त सुत्तं— ६८. जे भिक्ष् अण्णयरं पाणगजायं पडिग्गाहित्ता पुष्फगं-पुष्फगं आइयइ, कसायं-कसायं परिट्ठवेड परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. २, सु. ४३

अहुणाधोयं पाणगं गहणस्स पायिन्छत्तसुत्तं— ६९. जे भिक्कू —

१. उस्सेइमं वा,

२. संसेइमं वा,

३. चाउलोदगं वा,

४. वारोदगं वा,

५ तिलोदगं वा,

६. तुसोदगं वा,

७. जवोदगं वा,

८. आयामं वा,

६. सोबीरं वा,

१०. संबकंजियं वा,

११. सुद्धवियडं वा--

१. अहुणाघोयं,

२. अणंबिलं,

३. अपरिणयं,

४. अवुक्कंतं,

५. अविद्धत्यं,

पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घादयं । —नि. उ. १७, सु. १३२ अनमोज्ञ जल परिष्ठापन का प्रायश्चित्त सूत्र— ६८. जो भिक्षु अनेक प्रकार के पानकों को गृहस्य के घर से लाकर उनमें से मनोज्ञ जल पी लेता है और अनमोज्ञ जल को परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

तत्काल धोये पानी को ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र— ६६. जो भिक्षु—

(१) उत्स्वेदिम,

(२) संस्वेदिम,

(३) चावलोदक,

़ (४) वारोदक,

(५) तिलोदक,

(६) तुपोदक,

(७) यवोदक,

(=) ओसामण,

(६) काँजी,

(१०) आम्लकांजिक,

(११) गुद्ध प्रासुक जल को,

(१) जो तत्काल का घोया हो,

(२) जिसका रस वदला न हो,

(३) शस्त्रपरिणत न हो,

(४) जीवों का अतिक्रमण न हुआ हो या,

(५) पूर्ण रूप से अचित्त न हुआ हो,

ऐसे जल को ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिष्ट्रिचत्त) आता है।

### शय्यैषणा-विधि—१

समणवसइ जोग्ग ठाणाई—
७०. सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्लमूले व एक्कओ।
पइरिक्के परकंडे वा, वासं तत्थऽभिरोयए।।
फासुयम्मि अणावाहे, इत्थीहि अणिमद्दुए।
तत्य संकप्पए वासं, भिक्षू परमसंजए।।

—- उत्त. अ. ३५; गा. ६-७

उवसंयस्स जायणा—

७१. से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावतिकुलेसु वा, परियावसहेसु वा, अणुवीइ उवस्सयं जाएज्जा। जे तत्य ईसरे, जे तत्य समहिद्घाए, ते उवस्सयं अणुण्णवेज्जा। श्रमण के ठहरने योग्य स्थान — ७०. भिक्षु श्मशान में, शून्य गृह में, वृक्ष के मूल में अथवा परकृत एकान्त स्थान में रहने की इच्छा करे।

परम संयत भिक्षु प्रासुक, अनावाध और स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने का संकल्प करे।

उपाश्रय की याचना—

७१. साघु पियकशालाओं, आरामगृहों, गृहपित के घरों, पिर-वाजकों के मठों आदि को देख-जानकर और विचार करके फिर उपाश्रय की याचना करे। उस उपाश्रय के स्वामी की या समिधिष्ठाता की आज्ञा माँगे और कहे— "कामं खलु आवसो ! बहालंदं अहापरिण्णायं विसस्सामो, -जाव-आउसंतो,-जाव-आउसंतस्स उवस्सए,-जाव-साहिम्मया, एता जाव उवस्सयं गिण्हिस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो। — आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४४५

"आयुष्मन् ! आपकी इच्छानुसार जितने काल तक निवास करने की तुम आज्ञा दोंगे उतने समय तक हम निवास करेंगे। यहाँ जितने समय तक आप आयुष्मन् की अनुज्ञा है उतनी अविध तक जितने भी अन्य सार्धीमक साधु आयोंगे, उनके लिए भी उतने क्षेत्र-काल की अवग्रह अनुज्ञा ग्रहण करेंगे। वे भी उतने ही समय तक उतने ही क्षेत्र में ठहरेंगे। उसके पश्चात् वे और हम विहार कर देंगे।

#### उवस्सए पवेस-णिक्खमण विहो---

मुत्र,७२

७२. से मिनखू वा, भिनखूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-खुद्दियाओ, खुद्ददुनारियाओ, नीयाओ, संणिरदाओ भवंति, तहप्पगारे उवस्सए राओ वा, वियाले वा, णिनख-ममाने वा, पविसमाणे वा पुरा हत्येण पच्छा पाएण ततो संजयामेव णिनसमेज्ज वा, पविसेज्ज वा।

#### केवली बूया आयाणमेयं।

जे तत्य समणाण वा, माहणाण वा, छत्तए वा, मत्तए वा, दंढए वा, लट्टिया वा, भिसिया वा, णालिया वा, चेले वा, चिलिमिली वा, चम्मए वा, चम्मकोसए वा, चम्मच्छेदणए वा दुबद्धे दुणिक्सित्ते अणिकंपे चलाचले ।

भिक्लू य रातो वा, वियाले वा, णिक्लममाणे वा, पविस-माणे वा, पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा।

से तत्य पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, हत्यं वा, पायं वा, बाहुं वा, ऊर्क वा, उदरं वा, सीसं वा, अण्णयरं वा कार्यंसि इंदियजातं लूसेज्ज वा,

.पाणाणि वा-जाव-सत्ताणि वा क्षमिहणेजज वा-जाव-ववरो-वेजज हा ।

अह मिन्दू ण पुरवोविदट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए पुराहत्थेण पच्छा पादेण ततो संजयामेव णिन्द्वमेज्ज वा, पविसेज्ज वा।

— **बा. सु. २, ब. २, ड. ३, सु. ४४**४

#### उपाश्रय में प्रवेश-निष्क्रमण की विधि-

७२. वह भिसु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने, जो छोटा है यां छोटे द्वारों वाला है तथा नीचा है तथा अन्य श्रमण ब्राह्मण आदि से अवकद है। इस प्रकार के उपाश्रय में (कदाचित् किसी कारणवश साधु को ठहरना पड़े तो) वह रात्रि में या विकाल में भीतर से वाहर निकलता हुआ या वाहर से भीतर प्रवेश करता हुआ पहले हाय से टटोल ले, फिर पैर से यतनापूर्वक निकले या प्रवेश करे।

केवली भगवान कहते हैं—(अन्यया) यह कर्मवन्ध्र का कारण है।

क्योंकि वहाँ पर शाक्य आदि श्रमणों के या ब्राह्मणों के जो छत्र, पात्र, दण्ड. लाठी, ऋपि-आसन (वृषिका) नालिका (एक प्रकार की लम्बी लाठी या घटिका) वस्त्र, चिलिमिलि (यवनिका, पर्दा या मच्छरदानी) मृगचर्म, चर्मकोग या चर्म-छेदनक हों, वे अच्छी तरह से वेंधे हुए नहीं हों, अस्तव्यस्त रखे हुए हों, अस्थिर हों, चलाचल हों (उनकी हानि होने का डर है)।

भिक्षु रात्रि में या विकाल में अन्दर से वाहर या वाहर से अन्दर (अयतना से) निकलता-घुसता हुआ यदि फिसले या गिर पड़े तो (उनके उक्त उपकरण टूट जायेंगे)

(अथवा उसके फिसलने या गिर पड़ने से) उसके हाथ, पैर, भुजा, छाती, पेट, सिर, शरीर के कोई अंग या इन्द्रियों (अंगी-पांगों) को चोट लग सकती है या वे टूट सकते हैं।

अथवा प्राणी—यावत्—सत्वों का हनन हो जाएगा—यावत्-वे जीवन से भी रहित हो जायेंगे।

इसलिए तीयंकर भगवान् ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा —यावत् — उपदेश दिया है कि इस प्रकार से (संकड़े छोटे और अन्धकारयुक्त) उपाश्रय में (रात को या विकाल में) पहले हाथ से टटोल कर फिर पैर रखते हुए यतनापूर्वक भीतर से वाहर, वाहर से भीतर गमनागमन करना चाहिए। हेमंत-गिम्हासु णिग्गंथाणं वसइ वासमेरा-

७३. से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि अवाहि-रियंसि, कप्पइ निग्गंथाणं हेमन्त-गिम्हासु एगं मासं वत्थए ।

से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, सपरिक्खेवंसि सवाहि-रियंसि, कप्पइ निग्गंथाणं हेमन्त-गिम्हासु दो मासे बस्थए।

अन्तो एगं मासं, बाहि एगं मासं।

अन्तो वसमाणाणं अन्तो भिक्खायरिया,

बाहि वसमाणाणं, वाहि भिक्लायरिया।

कप्प. उ. १, सु. ६-७

णिग्गंथाणं कप्पणिज्जा उवस्सया-

७४. कप्पइ निग्गंथाणं, आवगगिहंसि वा-जाव-अन्तरावणंसि वा वत्यए ।

·<del>· - क</del>प्प. उ. १, सु. १३

कप्पइ निग्गंथाणं, अवंगुयदुवारिए उवस्सए वस्थए।

—कप्प. उ. १, सु. १६

कप्पइ निग्गंथाणं, सागारिय-निस्साए वा, अनिस्साए वा वत्थए।

—कप्प. उ. १, सु. २५

कप्पड निग्गंथ।णं, पुरिस-सागारिए उवस्सए वत्थए।

- कप्प. उ. १, सु. २६

कप्पद्व निग्गंथाणं अहे आगमणिगहंसि वां, वियडिगहंसि वा, वंसीमूलंसि वा, रुक्लमूलंसि वा, अन्मावगासियंसि वा .वत्यए ।

🥶 😁 कप्प. च. २, सु. १२ 🐇

हेमंत-गिम्हासु णिग्गंथीणं वसइवासमेरा-

७५. से गामंसि वा-जाद-रायहाणिसि वा, सपरिक्लेवंसि अवाहि-रियंसि, कप्पइ निग्गंथीणं हेमत-गिम्हासु दो मासे वत्थए।

से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, सपरिक्खेवंसि सवाहि-रियंसि, कप्पइ निगायीणं हेमन्त-गिम्हासु चत्तारि मासे वत्यए।

हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में निर्ग्रन्थों की वसतिवास मयदा-

७३. निर्ग्रन्थों को सपरिक्षेप (प्राकार या वाड्युक्त) और अवाहि-रिक (प्राकार के वाहर की वस्तिरहित) ग्राम -यावत् - राज-धानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में एक मास तक वसना कल्पता है।

निर्ग्रन्थों को सपरिक्षेप और सवाहिरिक ग्राम-यावत्-राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में दो मास तक वसना कल्पता है।

एक मास ग्राम आदि के अन्दर और एक मास ग्रामादि के वाहर ।

ग्राम आदि के अन्दर वसने वाले निग्रंन्यों को ग्राम आदि के अन्दर वसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है।

ग्राम आदि के वाहर वसने वाले निर्ग्रन्थों को ग्राम आदि के वाहर वसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है।

निर्प्रन्थों के कल्प्य उपाश्रय—

७४. निर्ग्रन्थों को आपणगृह—यावत्—अन्तरापण में वसना कल्पता है।

निर्प्रन्थों को अपावृतद्वार (खुले द्वार) वाले उपाश्रय में वसना कल्पता है ।

निर्प्रन्थों को सागारिक की निश्रा या अनिश्रा से (उपाश्रय के स्वामी से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हो या न हो) उपाश्रय में वसना कल्पता है।

निर्प्रन्थों को पुरुष-सागारिक (केवल पुरुष निवास वाले) उपाश्रय में वसना कल्पता है।

निर्ग्रन्थों को आगमन गृह में, चारों ओर से खुले घर में, छप्पर के नीचे अयवा वाँस की जाली युक्त घर में, वृक्ष के नीचे या आकाश के नीचे वसना कल्पता है।

हेमन्त और ग्रीष्म में निर्ग्रन्थियों की वसतिवास मर्यादा--७५. निर्ग्रन्थियों को सपरिक्षेप और अवाहिरिक ग्राम यावत् राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में दो मास तक वसना कल्पता है।

निर्ग्रन्थियों को सपरिक्षेप और सवाहिरिक ग्राम-यावत्-राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में चार मास तक वसना कल्पता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

अन्तो दो मासे, बाहि दो मासे।

अन्तो वसमाणीणं, अन्तो भिक्खायरिया।

बाहि वसमाणीणं, वाहि भिन्खायरिया।

—कप्प. **स. १, सु. द-६** 

णिरगंथीणं कप्पणिज्ज वसहिओ — ७६. कप्पद्द निरगंथीणं, सागारिय-निस्साए वत्यए।

—कप्प. **उ. १, सु. २४** 

कप्पद्व निग्गं यीणं, इत्यि-सागारिए उवस्सए वत्यए । —कप्पः उः १, सु. ३१

कृष्यद्वं निगां योणं, पडिबद्ध-सेज्जाए वत्यए ।

--कप्प. उ. १, सु. ३३

कप्पइ निगांथीणं, गाहाबद्द-कुलस्स मज्झं मज्झेण गंतुं वत्यए। —कप्प. च. १, सु. ३५

णिरगंय-णिरगंथीणं कप्पणिज्जा जवस्सया —

७७. कत्यइ निर्गायाण वा निर्गायीण वा अप्पसागारिए उवस्सए व्हिट्य । — कप्प. उ. १, सु. २७ कत्यइ निर्गायाण वा निर्गायीण वा अचित्तकम्मे उवस्सए व्हिट्य । — कप्प. उ. १, मू. २२

गामाइसु णिग्गंथ-णिग्गंथीणं वसणविहि—

७८. से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, अभिनिव्यडाए, अभि-निद्दुवाराए अभिनिवसमणपवेसाए, कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य एगयओ वत्थए। —कप्प. उ. १, सु. ११

अभिवकंत किरिया कप्पणिज्जा वसही-

७६. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सद्दा भवंति,

तं जहा — गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, तेसि च णं आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति, तं सद्द्वमाणेहि, तं पत्ति-यमाणेहि, तं रोयमाणेहि, वहवे समण-माहण-अतिहि किवण वणीमए समुद्दिस्स तत्य तत्य अगारीहि अगाराहं, चेतिताइं भवति, तं जहा—आएसणाणि चा-जाव-मवणगिहाणि वा।

जे भयंतारो तहप्पगाराई आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा तेहि ओवतमाणेहि ओवतंति अयमाउसो ! अभिक्कंत-किरिया या वि भवति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३**४** 

दो मास ग्राम आदि के अन्दर और दो मास ग्राम आदि के वाहर।

ग्राम आदि के अन्दर वसने वाली निग्र निथयों को ग्राम आदि के अन्दर वसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है।

ग्राम आदि के वाहर वसने वाली निर्म्म क्यों को ग्राम आदि के वाहर वसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है। निर्म्मन्ययों के कल्प्य उपाश्रय—

७६. निर्ग्रन्थियों को सागारिक की निश्रा से (उपाश्रय के स्वामी से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होने पर) उपाश्रय में वसना कल्पता है।

निग्रंन्यियों को स्त्री-सागारिक (केवल स्त्रियों के निवास वाले) उपाश्रय में वसना कल्पता है।

निग्रंन्थियों का प्रतिवद्ध (उपाश्रय की भित्ति से संलग्न) गय्या में वसना कल्पता है।

गृह के मध्य में होकर जिस उपाश्रय में जाने-आने का मार्ग हो उस उपाश्रय में निग्नंन्थियों को वसना कल्पता है।

निर्यन्थ-निर्यन्थियों के कल्प्य उपाश्रय—

७७. निर्ग्रन्थों और निर्ग्र न्यियों का अल्प-सागारिक (गृहस्य निवास रहित) उपाश्रय में वसना कल्पता है।

निर्म न्यों और निर्म न्यियों को चित्र-रहित उपाश्रय में वसना कल्पता है।

ग्रामादि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के रहने की विधि— ७८. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अनेक वगडा, अनेक द्वार और अनेक निष्क्रमण-प्रवेण वाले ग्राम —यावत्—राजधानी में समकाल वसना कल्पता है।

अभिकान्त क्रिया कल्पनीय शय्या —

७६. हे आयुष्मन् ! इस संसार में पूर्व यावत् उत्तर दिशा में कई श्रद्धालुं होते हैं—

जैसे कि—गृहस्वामी यावत् नौकर-नौकरानियां आदि उन्होंने निर्मं न्य साधुओं के आचार-व्यवहार के विषय में तो सम्यक्तया नहीं सुना है, किन्तु श्रद्धा प्रतीति एवं अमिरुचि रखते हुए उन गृहस्यों ने (अपने-अपनें ग्राम या नगर में) बहुत से शाक्यादि श्रमणों, ब्राह्मणों, अतिथि, दिखों और भिलारियों आदि के उद्देश्य से गृहस्यों ने जगह-जगह मकान वनवा दिये हैं जैसे लुहारशाला यावत् भूमि गृह आदि।

जो श्रमण भगवन्त इस प्रकार के लोहकारणाला यावत् भूमिगृह आदि आवास स्थानों में, जहाँ णाक्यादि श्रमण झाह्मण आदि पहले ठहर गए हैं, जन्हीं में वाद में आकर ठहरते हैं तो वह णय्या अभिकान्त किया वाली (निर्दोप) हो जाती है। अप्पसावज्जिकिरिया कप्पणिज्जा वसही —

प्तः इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सङ्ढा भवंति -जाव-तं रोयमाणेहि अप्पणो सयद्वाए तत्य तत्य अगारीहि अगाराइं चेतियाइं भवंति,

तं जहा-आएसणाणि वा-जाव-भवणिगहाणि वा,

महता पुढविकायसमारंभेणं,

महता आजकायसमारंभेणं,

महता तेजकायसमारंभेणं,

महता वाउकायसमारंभेणं,

महता वणस्सइकायसमारंभेणं,

महता तसकायसमारंभेणं महया संरंभेणं, महया समारंभेणं, महया आरंभेणं,

महता विरूवरुवेहि पावकम्मिकच्चेहि,

तं जहा — छावणतो, लेवणतो, संथार-दुवार-पिहणतो, सीतोदए वा परिटुविय पुब्वे भवति, अगणिकाए वा उज्जा-लियपुक्वे भवति,

जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवण-गिहाणि वा जवागच्छंति, जवागच्छिता इतराइतरेहिं पाहुडेहिं वट्टंति एगपक्लं ते कम्मं सेवंति, अयमाजसो ! अप्पसावज्जिकिरिया यावि भवति । —आ सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४४१ अल्प सावद्य क्रिया-कल्पनीय शय्या-

द०. इस संसार में पूर्व यावत् उत्तर दिशा में, कई श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं यावत् वे अभिरुचि से प्रेरित होकर उन्होंने अपने निजी प्रयोजन के लिए यत्र-अत्र मकान वनवाए हैं,

जैसे कि— लोहकारशाला यावत् भूमिगृह आदि । उनका निर्माण पृथ्वीकाय के महान समारंभ से, अप्काय के महान् समारंभ से, तेउकाय के महान् समारंभ से, वाउकाय के महान् समारंभ से, वनस्पतिकाय के महान् समारंभ से,

त्रसकाय के महान् समारम्भ से इस प्रकार महान् संरम्भ, समारम्भ एवं आरंभ से,

तथा नाना प्रकार के पापकर्मजनक कृत्यों से हुआ है,

जैसे छत डालने, लीपने, संस्तारक कक्ष सम करने तथा द्वार का दरवाजा बनाने से हुआ है तथा वहां सचित्त पानी डाला गया है, अग्नि भी प्रज्वलित की गई है।

जो पूज्य निर्मन्य श्रमण इस प्रकार के (गृहस्य द्वारा अपने लिए निर्मित) लोहकारशाला यावत् भूमिगृह आदि वासस्थानों में आकर रहते हैं, अन्यान्य सावद्य कर्म निष्पन्न स्थानों का उप-योग करते हैं वे एकपक्ष (भाव से साधुरूप) कर्म का सेवन करते हैं। हे आयुष्मन् ! उन श्रमणों के लिए वह शय्या अल्प सावद्य किया (निर्दोष) रूप होती है।

#### XX

### शय्येषणा-निषेध--- २

गिहारंभकरण णिसेहो-

प्रश्. न सयं गिहाइं कुब्बेज्जा, णेव अन्नेहिं कारए। गिहकम्म समारम्भे भ्रयाणं दीसई वहो॥ तसाणं यावराणं च सुहुमाणं बायराण य। तम्हा गिहसमारम्भं संजलो परिवज्जए॥

—उत्त. अ. ३४, गा. ५-९

हणंतं णाणुजाणेज्जा, आयगुत्ते जिइंदिए। ठाणाइं संति सब्दीणं, गामेसु नगरेसु वा।।

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १६

गृह-निर्माण—निषेध —

पर भिक्षु न स्वयं घर वनाए और न दूसरों से बनवाए । गृह निर्माण के समारम्भ (प्रवृत्ति) में त्रस और स्थावर, सूक्ष्म और बादर जीवों का वध देखा जाता है। इसलिए संयत भिक्षु गृह-समारम्भ का परित्याग करे।

ग्रामों में या नगरों में श्रद्धालुओं के कुछ आश्रय स्थान होते हैं, उनके निर्माण में होने वाली हिंसा का आत्मगुष्त जितेन्द्रिय मुनि अनुमोदन नहीं करते हैं। ्णिग्गंथाणं अकप्पणिज्जा उवस्सया—

दर्. नो कप्पद्द निग्गंथाणं, इत्थि-सागारिए उवस्सए वत्थए। —कप्प.उ. १, सु. २८

नो कप्पइ निरगंथाणं, पिडवद्धी-सेन्जाए वत्यए ।
---कप्प. उ. १, मु. ३२

नो कप्पद्द निग्गंथाणं, गाहाबद्द-कुलस्स मज्झे मज्झेणं गंतुं बत्यए। — कप्प. उ. १, मु. ३४

#### ं शिग्गंथीणं अकप्यणिज्ज उवस्सया —

=३. नो कप्पद्व निग्गंथीणं, पुरिस-सागारिए उवस्सए वत्थए।
——कप्प. च. १, सु. ३०

नो कप्पद्द निगांयीणं, आवणगिहंसि वा, रत्यामुहंसि वा, सिंघाडगंसि वा, तियंसि वा, चडक्कंसि वा, चडक्रंसि वा, अन्तरावणंसि वा वत्यए। — कप्प. उ. १, सु. १२

नो कप्पद्व निगांथीणं सागारिय अणिस्साए वत्यए । — कप्प. उ. १, सु. २३

नो कप्पद्व निगांथीणं-अहे आगमणिगहंसि वा, वियविगहंसि वा, बंसीमूलंसि वा, रक्समूलंसि वा, अब्मावगासियंसि वा बत्यए। — कप्प. उ. २, मु. ११

णिग्गंथ-णिग्गंथीणं अकप्पणिज्जा उवस्या—

दथः नो कप्पद्व निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, सागारिय उवस्सए वत्यए । —कप्पः छः १, सुः २६

नो कप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा, सचित्तकम्मे उवस्सए वत्थए। — कप्पः च. १, सुः २१

से ज्जं पुण विवस्तयं जाणेज्जा-अस्तिपंडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारदम समुद्दिस्स, निर्गं न्थों के अकल्प्य उपाथय—

=२. निग्रंन्यों को स्त्री-सागारिक (स्त्रियों के निवास वाले) उपा-श्रय में वसना नहीं कल्पता है।

चारित्राचार : एषणा समिति

निग्रंन्थों को प्रतिवद्ध (गृहस्य के घर से संलग्न छत वाली) शय्या में वसना नहीं कल्पता है।

गृह के मध्य में होकर जिस उपाश्रय में जाने-आने का मार्ग हो उस उपाश्रय में निर्श्रन्थों को वसना नहीं कल्पता है।

निग्रं निययों के लिए अकल्प्य उपाश्रय—

५३. निग्रं न्यियों को पुरुप-सागारिक (केवल पुरुप निवास वाले) उपाश्रय में वसना नहीं कल्पता है।

निग्रंन्थियों को दुकान युक्त गृह में, गली के प्रारंभ में, युंगाटकाकार स्थान में, तिराहे में, चौराहे में, अनेक मार्ग मिलने के स्थान में (वने हुए गृहों में) या दुकान में वसना नहीं कल्पता है।

निग्रंन्थियों को सागारिक की अनिश्रा से (उपाश्रय के स्वामी से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुए विना) उपाश्रय में वसना नहीं कल्पता है।

निग्रंन्थियों को आगमन गृह में, चारों ओर से खुले घर में, छप्पर के नीचे (या वांस की जाली युक्त गृह में), वृक्ष के नीचे या आकाण के नीचे वसना नहीं कल्पता है।

निग्रं न्य-निग्रं न्यियों के लिए अकल्प्य उपाध्य-

प्तर. निर्प्रन्थों और निर्प्रन्थियों को सागारिक (गृहस्य के निवास वाले) उपाश्रय में वसना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सचित्र उपाश्रय में वसना नहीं कल्पता है।

यदि साधु ऐसा उपाश्रय जाने, जो कि (भावुक गृहस्य द्वारा) इसी प्रतिज्ञा से अर्थात् किसी एक सार्धीमक साधु के उद्देश्य से प्राणी —यावत् — सत्वों का समारम्भ करके वनाया गया है,

द्रव्यतः पुनरयम्—'पृष्ठवंशः' – वलहरणं, स यत्रोपाश्रये गृहस्थगृहेण सह संबंद्धः स द्रत्र्य प्रतिवद्ध उच्यते । प्रस्नवणे स्थाने रूपे णब्दे चेति चत्वारो भेदा भाव प्रतिवद्धे भवंति । – कल्पभाष्य उ. १ सू. ३०

भावायं-(१) द्रव्य प्रतिबद्ध--उपाश्रय और गृहस्थ गृह की छत एक ही वलधारण आधार पर हो । 🔻 🔻 🕟

१ 'प्रतिबद्ध गय्या'—द्रव्यतः भावतम्च प्रतिबद्ध उपाश्रयः।

<sup>(</sup>२) भाव प्रतिवद्ध उपाय्य ४ प्रकार का होता है यथा—(१) स्त्रियों की व साधु की प्रस्नवण भूमि एक हो। (२) हवा प्रकाश आदि के लिये अन्यत्र खड़े रहने वैठने का स्थान साधु का व स्त्रियों का एक हो। (३) जिस उपाश्रय में वैठ-वैठ ही। स्त्रियों के इप दिखते हीं। (४) जिस उपाश्रय में स्त्रियों के अनेक प्रकार के शब्द सुनाई देते हों। इस प्रकार के द्रव्य और भाव प्रतिवद्ध उपाश्रय में रहना साधु को नहीं कल्पता है।

चरणानुयोग

कीयं, पामिन्चं, अच्छेज्जं, अणिसहुं, अभिहडं आहट्टू चेतेति।

तहप्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकडे वा, अपुरिसंतरकडे वा वहियाणीहडे वा, अणीहडे वा, अत्तिहुए वा, अणत्तिहुए वा, परिमृत्ते वा, अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा, अणासेविते वा, णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

एवं बहवे साहम्मिया, एगं साहम्मिणि, वहवे साहम्मिणीओ ।
—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१३

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जवस्सयं जाणेज्जा-वहवे समण-जाव-वणीमए पगणिय-पगणिय समुद्दिस्स पाणाइं -जाव-सत्ताइं समारम्भ-जाव-अभिहडं आहट्ट चेतेति, तहप्पगारे जवस्सए पुरिसंतरकडे वा, अपुरिसंतर कडे वा -जाव-अणासेविते णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा, चेतेज्जा। —आ. सु. २, अ. १, ज. १, सु. ४१४ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जवस्सयं जाणेज्जा— सइत्थियं, सखुड्डं, सपसुभत्तपाणं। तहप्पगारे सागारिए जवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा, चेतेज्जा। —आ. सु २, अ. २, ज. १, सु. ४२०

भायाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतिकुलेण सिंद्ध संवसमाणस्स,

भलसगे वा, विश्वइया वा, छड्डी वा णं उग्वाहेज्जा,

## अण्णतरे.वा से दुक्खे रोगातंके.समुप्पज्जेज्जा।

अस्संजते कंजुणपंडियाए तं भिवंखुस्स गातं तेल्लेण वा, घएण वा, बसाए वा, णवणीएण वा, अडमंगेज्ज वा, मक्लेज्ज वा, सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोडिण वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पउमेण वा, आधंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा, उट्वलेज्ज वा, उवट्टेज्ज वा, सीओदगवियडेण वा. उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पहोएज्ज वा, सिणावेज्ज वा, सिचेज्ज वा, दारुणा वा, दारुपरिणामं कट्टू अगणिकायं उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा. उज्जालेसा, पज्जालेसा, कार्य आतावेज्ज वा, पयावेज्ज वा । खरीदा गया है, उधार लिया गया है, छीना गया है, स्वामी की अनुमति के विना लिया गया है या अन्य स्थान से लाया गया है।

ऐसा उपाश्रय चाहे वह अन्य पुरुप को दिया हो या न दिया हो, वाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, परिभुक्त हो या अपरिमुक्त अथवा आसेवित हो या अनासेवित हो उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

जैसे एक सार्धीमक साधु का कहा वैसे ही बहुत से गार्धीमक साधुओं एक सार्धीमणी साध्वी, बहुत-सी सार्धीमणी साध्वियों का भी समझना चाहिए।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसा उपाश्रय जाने, जो बहुत-से श्रमणों—यावत् —भिखारियों को गिन-गिन कर उनके उद्देश्य से प्राणी—-यावत्—सत्वों का समारम्भ करके—यावत्—अन्य स्थान से लाकर दे तो ऐसा (उपाश्रय) पुरुपांतरकृत हो अथवा पुरुषान्तरकृत न हो—यावत्—अनासेवित हो तो उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि — जो स्त्रियों से, बालकों से, पशुओं से तया खाने पीने योग्य पदार्थों से युक्त हो ऐसे सागारिक के उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

साधु का गृहपतिकुल के साथ (एक ही मकान में) निवास कर्मबन्ध का उपादान कारण है।

गृहस्य परिवार के साथ निवास करते हुए साधु के हाथ, पैर, आदि का कदाचित् स्तम्भन हो जाए अथवा सूजन हो जाए, विश्वचिका या वमन की व्याधि हो जाए,

अथवा अन्य कोई दुख या रोगातंक पैदा हो जाए।

ऐसी स्थिति में वह गृहस्य करुणा भाव से प्ररित होकर उस

मिक्षु के शरीर पर तेल, घी, वसा अथवा नवनीत से मालिश

करेगा अथवा सिणाण = सुगंधित द्रव्य समुदाय, कल्क, लोध, वर्णक,
चूणं, या पद्म से एक वार घिसेगा, जोर से घिसेगा, शरीर पर
लेप करेगा, अथवा शरीर का मैल दुर करने के लिए उबटन
करेगा। अथवा प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से एक बार
घोएगा या बार-वार घोएगा, मल-मलकर नहलाएगा, अथवा

मस्तक आदि पर पानी छीटेगा, अथवा अरणी की लकड़ी को

परस्पर रगड़ कर अग्नि उज्वलित अर्ज्वलित करेगा। अग्निन को

सुलगाकर और अधिक प्रज्वलित करके साधु के शरीर को थोड़ा

या अधिक तपाएगा।

अह भिक्खू णं पुट्योविदद्वा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा। —आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४२१

आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतिणा सद्धि संवसमाणस्स ।

इह सलु गाहावइस्स अप्पनों सयट्ठाए विरूवरूवाइं मिण्ण-पुरवाइं भवंति ।

अह पच्छा भिक्खूपिडयाए विरूवस्वाइं दादयाई भिदेज्ज वा किणेज्ज वा, पामिच्चेज्ज वा दारुणा वा दारुपरिणामं कट्टू अगणिकायं उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा,

तत्य मिक्लू अभिकंखेज्जा आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, वियद्वित्तए वा।

अह भिक्लूणं पुट्योविदिट्ठा-जाय-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेज्जा। —आ. मु. २, अ. २, ज. २, सु. ४२६

थायाणमेयं भिनन्तुस्स सागारिए उयस्सए संबसमाणस्स ।

इह खलु गाहायती बा-जाव-कम्मकरीओ वा अण्णमण्णं अक्कोसंति बा, वहंति वा, रूमंति वा, उद्देवेंति वा।

अह मिक्सू उच्चावयं मणं णियच्छेन्जा-एते खलु अण्णमण्णं अक्कोसंतु वा, मा वा अक्कोसंतु-जाव-मा वा उद्वेंतु ।

अह मिक्खूणं पुथ्वोबिद्धा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा, सैज्जं वा णिसीहियं वा, चेतेज्जा। ——आ. सु. २, अ. २, उ. १ सु. ४२२

से मिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, अण्णमण्णं अक्कोसंति वा-जाव-उद्वेति वा, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए-जाव-चिताए। से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए गो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

(इस तरह गृहस्थकुल के साथ उसके घर में ठहरने से अनेक दोपों की संभावना देखकर) तीर्थंकर प्रभु ने भिक्षु के लिए पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा वताई है—यावत्—उपदेण दिया है कि वह ऐसे गृहस्थ संसक्त मकान में कायोत्सर्ग, शय्या और स्वाध्याय न करे।

चारित्राचार: एवणा समिति

गृहस्य के साय ठहरने वाले साधु के लिए वह कर्मवंध का कारण है।

क्योंकि वहाँ गृहस्य के अपने स्वयं के लिए पहले नाना प्रकार के काष्ठ (लकड़ियां) काट कर रखी हुई होनी हैं,

उसके पश्चात् वह साधु के लिए भी विभिन्न प्रकार के काप्ठ को काटेगा, खरीदेगा या किसी से उधार लेगा और काप्ठ से काप्ठ का घर्षण करके अग्निकाय को उज्बलित एवं प्रज्वलित करेगा।

ऐसी स्थिति में सम्भव है वह साधु भी गृहस्य की तरह शीत निवारणार्थ आताप और प्रताप नेना चाहेगा। तथा उसमें आसक्त होकर वहीं रहना चाहेगा।

इसलिए तीर्यंकरों ने मिक्षुओं के लिए ऐसी प्रतिज्ञा— यावत्—उपदेश दिया है, कि साधु ऐसे उपाध्य में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

साधु के लिए गृहस्थ-संसर्ग युक्त उपाश्रय में निवास करना अनेक दोपों का कारण है,

क्योंकि उससे गृहस्वामी—यावत्—नीकरानियां कदाचित् परस्पर एक-दूसरे को कटु वचन कहें, मारें-पीटें, बंद करे या उपद्रव करें।

उन्हें ऐसा करते देख भिक्षु के मन में ऊँचे-नीचे भाव आ सकते हैं कि ये परस्पर एक-दूसरे को भला-बुरा कहें अथवा. नहीं कहें— यावत्—उपद्रव करें या नहीं करें।

इसलिए तीर्यंकरों ने पहले से ही साधु के लिए ऐसी प्रतिज्ञा वताई है—यावत्—उपदेण दिया है कि वह गृहस्थयुक्त उपा-श्रय में कायोत्सर्ग, भय्या और स्वाध्याय न करे।

यदि भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे उपाश्रय. को जाने कि— इस उपाश्रय में गृहस्वामी—यावत्—कर्म करने वाली परस्पर एक दूसरे को कोसती है, — यावत्—उपद्रव करती है, प्रज्ञावान् साधु को इस प्रकार के उपाश्रय में निर्गमन प्रवेश करना—यावत्— धर्मचिन्तन करना उचिन नहीं है। यह जानकर साधु उस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, गय्या एवं स्वाध्याय न करे।

कायाणमेर्यं भिक्खुस्स गाहावतीहि सर्द्धि संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहावती अप्पणा सअट्ठाए अगणिकायं उज्जालेज्ज ्वा, पन्जालेज्ज वा विज्झावेज्ज वा ।

अह भिक्खू उच्चावयं मणं णियच्छेज्जा—

''एते खलु अगणिकायं उज्जालेंतु वा, मा वा उज्जालेंतु, पन्जालेंतु वा, मा वा पन्जालेंतु, विज्झावेंतु वा, मा वा विज्जावेंतु ।"

अह भिक्खूणं पुन्वोविदद्वा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे जुवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेज्जा ।

— आ• सु• २, अ• २, उ. १, सु• ४२३

आयाणमेयं भिन्खुस्स गाहावतीहि सद्धि संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहावतिस्स कुंडले वा, गुणे वा, मणी वा, मोत्तिए वा, हिरण्णे वा, सुवण्णे वा, कडगाणि वा, तुडियाणि वा, तिसरगाणि वा, पालंबाणि वा, हारे वा, अद्धहारे वा, एगा-वली वा, मुत्तावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, तरुणियं वा, कुमारि अलंकियविभूसियं पेहाए।

अह भिक्लू उच्चावयं मणं णियच्छेज्जा, "एरिसिया वा सा, णो वा एरिसिया" इति वा णं वूया, इति वा णं मणं साएउजा ।

अह मिक्लूणं पुन्वोवदिद्वा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा । **--- आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४२४** 

आयाणमेयं भिक्लुस्स गाहावतीहि सद्धि संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहावतिणीओ वा गाहावतिघूयाओ वा, गाहावति-सुण्हाओ वा, गाहावितधातीओ वा, गाहावितदासीओ वा, गाहावतिकम्मकरीओ वा, तासि च णं एवं वृत्तपुट्वं भवति--

''जे इमे भवंति समणा भगवंतो सीलमंता, वयमंता, गुण-मंता, संजता, संबुडा, बंभयारी, उवरता मेहुणातो धम्मातो णो खलु एतेसि कप्पति मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टित्तए ।

गृहस्थों के साथ एक मकान में साधु का निवास करना इस लिए क्मंबन्ध का कारण है कि,

उसमें गृहस्वामी अपने प्रयोजन के लिए अग्निकाय की उज्वलित-प्रज्वलित करेगा, प्रज्वलित अग्नि को बुझाएगा।

वहाँ रहते हुए भिक्षु के मन में कदाचित् ऊँचे-नीचे परिणाम आ सकते हैं--

ये गृहस्य अग्नि को उज्वलित करे, अथवा उज्वलित न करे तथा ये अग्नि को प्रज्वलित करे अथवा न करे, अग्नि को बुझां दे अथवा न बुझा दे।'

इसलिए तीर्यंकरों ने पहले से ही साधु के लिए ऐसी प्रतिज्ञा वताई है-यावत् - उपदेश दिया है कि वह गृहस्यसंसक्त उपा-श्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

गृहस्थों के साथ एक जगह निवास करना साधु के लिए कर्मवन्ध का कारण है (उसमें निम्नोक्त कारणों से राग-द्वेध के भाव उत्पन्न हो सकते हैं।)

जैसे कि उस मकान में गृहस्य के कुण्डल, करधनी, मणि, मुक्ता, चाँदी, सोना या सोने के कड़े, वाजूर्वद, तीनलडा हार, लम्बीमाला, अठारह लड़ी का हार, नौ लड़ी का हार, एकावली हार, मुक्तावली हार, कनकावली हार, रत्नावली हार, अयवा वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत और विभूषित युवति या कुमारी कन्या को देखकर,

भिक्षु के मन में ऊँचे-नीचे संकल्प विकल्प आ सकते हैं कि,

''ये आभूषण आदि मेरे घर में भी थे, एवं मेरी कन्या भी इसी प्रकार की थी, या ऐसी नहीं थी।" वह इस प्रकार के उदगार भी निकाल सकता है, अथवा मन ही मन उनका अंनु-ंमोदन भी कर सकता है।

ं अतः तीर्थं कर प्रभु ने पहले से ही साधुओं के लिए ऐसी प्रितज्ञा--यावत् --उपदेश दिया है कि - साधु ऐसे उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

ृगृहस्थों के साथ एक जगह निवास करना साधु के लिए कर्म वन्धं का कारणं है,

क्योंकि उसमें गृहपित्नयाँ, गृहस्य की पुत्रियाँ, पुत्रवधुएँ, घायमाताएँ, दासियाँ या नौकरानियाँ भी रहती हैं। उनमें कभी परस्पर ऐसा वार्तालाप भी होना सम्भव है कि -

"ये जो श्रमण भगवान् होते हैं, वे शीलवान, व्रतनिष्ठ, गुणवान्, संयमी, आसवों के निरोधक, ब्रह्मचारी एवं मैयुन धर्म से सदा उपरत होते हैं। अतः मैथुन सेवन इनके लिए कल्पनीय नहीं हैं।

जा य खलु एतेसि सिंद्ध मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टेन्जा पुत्तं खलु सा लभेन्जा ओयस्सि, तेर्यास्स, वर्च्चास्स, जसस्सि, संपराधियं, आलोयदरिसिणिन्जं ।"

एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म तासि च णं अण्णतरी सङ्ढो तं तर्वास्स भिक्षुं मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टा-वेज्जा।

अह मिक्खू णं पुच्चोबिदिहा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

---आ नु. २, अ. २, **ड. १,** मु. ४२५

क्षायाणमेयं निक्लुस्स गाहावतीहि सिंह संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहायदस्त अप्पणो सयद्वाए विक्वक्वे भोयणजाते उवक्किटिते सिया, अह पच्छा भिक्ख्पिटियाए असणं वा -जाव-मादमं वा उदक्खडेंज्ज वा, उवकरेज्ज वा।

तं च भिक्तू अभिकंखेज्जा भोत्तए वा, पायए वा, वियद्वितए वा।

वह भिक्ष् णं पुट्योविः हुा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा. सेन्जं वा, णिसीहियं वा चेतेन्जा। —क्षा. मु. २, व. २, उ. २, सु. ४२८

ग़ाहावती नामेंगे सुइसमायारा भवंति, भिरखू य असिणाणए मोयसमायारे से तगांधे दुगांधे पडिकूले पडिलोमे यावि भवति,

जं पुट्यकम्मं तं पच्छाकम्मं, जं पच्छाकम्मं तं पुट्यकम्मं,

ते भिन्तुपडियाए घट्टमाणा करेज्जा वा णो वा करेज्जा।

अह मिक्खू णं पुट्योयदिट्टा-गाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे · उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं चा, णिसीहियं वा चेतेज्जा । —आ. सु. २, अ २, उ. २, सु. ४२७

से मिक्ल् वा भिक्ल्णी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती चा-जाव-कम्मकरीओ वा, अण्णमण्णस्य गातं तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अटमंगेति वा परन्तु जो स्त्री इनके साथ मैंयून-कीड़ा में प्रवृत्त होती है, उसे खोजस्वी, तेजस्वी, प्रभावणाली—(रूपवान्), यणस्वी, संग्राम में शूरवीर, चमक-दमक वाले एवं दर्णनीय पुत्र की प्राप्ति होती है।"

चारित्राचार: एषणा समिति

इस प्रकार की वातें सुनकर, मन में विचार करके उनमें ते पुत्र-प्राप्ति की इच्छुक कोई स्त्री उस तपस्वी भिक्षु को मैथुन-सेवन के लिए अभिमुख कर ले, ऐसा सम्भव है।

इसलिए तीयंकरों ने साधुओं के लिए पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा — यावत् — उपदेण दिया है कि साधु उस प्रकार के गृहस्थों से संमक्त उपाश्रय में स्थान, शय्या और स्वाध्याय न करे।

गृहस्यों के साथ निवास वाले साधु के लिए वह कर्मवन्ध का कारण है,

क्योंकि वहाँ गृहस्थ ने अपने लिए नाना प्रकार के भोजन तैयार किये हुए होते हैं उसके पश्चात् वह साधुओं के लिए अगन —यावत्—स्वाद्य आहार तैयार करेगा, उसकी सामग्री जुटा-एगा।

उस आहार को साधु जाना या पीना चाहेगा या उस आहार में आसक्त होकर वहीं रहना चाहेगा।

इसलिए भिक्षुओं के लिए तीर्थंकरों ने यह प्रतिज्ञा-यावत्-उपदेण दिया है कि वह इस प्रकार के उपाध्यय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

कोई गृहस्य णोचाचार-परायण होते हैं और भिक्षु स्नान न करने वाने तथा मौकाचारी होते हैं। इस कारण उनके शरीर या वस्त्रों से आने वाली दुर्गन्ध उस गृहस्य के लिए प्रतिकूल और अत्रिय भी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त वे गृहस्य (म्नानादि) जो कार्य पहले करते थे अब मिक्षुओं की अपेक्षा से बाद में करेंगे और जो कार्य बाद में करते थे, वे पहले करेंगे,

अथवा भिक्षुओं के कारण वे असमय में भोजनादि कियाएँ करेंगे या नहीं भी करेंगे।

इसलिए तीर्थकरों ने भिक्षुओं के लिए पहले से ही प्रतिज्ञा — यावत् — उपदेश दिया है कि साधु ऐसे उपाश्रय में स्थान, श्राया एवं स्वाध्याय न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी अगर ऐसे उपाश्रय को जाने कि वहां गृह-स्वामी—यावत्—नौकरानियाँ एक दूमरे के णरीर पर तेल, —यावत्—नवनीत से मदन करती है या चूपड़ती है, तो प्राज्ञ

मक्बेति वा, णो पण्णस्स णिक्लभण-पवेसाए-जाव-चिताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे उदस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

से भिक्ख वा भिक्खुणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा अण्णमण्णस्स गायं सिणाणेण वा, क्रक्लेण वा-जाव-पडमेण वा, आधंसंति वा, पधंसंति वा, उन्वलेंति वा, उवट्टेंति वा, णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए-जाव-चिताए से एवं णच्चा तहप्यगारे उवस्सए जो ठाणं वा, सेज्जं वा, जिसीहियं वा चेतेज्जा ।

--- आ. सु. २, अ. २, ज. २, सु. ४४१

से भिक्ख वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-ससागारियं, सागणियं, सडदयं, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियट्टणाऽणुप्पेह-धम्मा-णुयोगिंचताए। से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

⊸ आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४४७ से भिक्लू वा भिक्लूणी वा से ज्जं पुण जवस्सयं जाणेज्जा-गाहावतिकुलस्स मन्झंमन्झेणं गंतुं वत्यए, पडिबद्धं वा, णो पण्णस्स णिक्षमण-पवेसाए-जाव-चिताए, से एवं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा, चेतेज्जा ।

— आ. सु २, अ २, उ. ३, सु ४४**८** 

भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा अण्णमण्णस्स गायं, सीतोदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेंति वा, पघोर्वेति वा, सिचंति वा, सिणार्वेति वा, णो पण्णस्स निक्खमण पवेसाए-जाव-चिंताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेज्जा।

—आ. सु. २, अ. २, ज. ३, सु. ४५२ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्तयं जाणेज्जा — इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, णिगिणा ठिता, णिगिणा उवल्लीणा, मेहुणधम्मं विण्णवेति, रहस्सियं वा मंतं मंतेंति, णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए-जाव-चिताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

—आ. सु. २, अ. २, च. ३, सु. ४५३ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-आइण्णं-संलिक्खं णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए-जाव-चिताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे ज्वस्सए भो ठाणं वा,

साधु का वहाँ आना-जाना—यावत् —धर्मचितन करना उचित नहीं है, यह जानकर साधु उस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, श्रया एवं स्वाध्याय न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने, कि वहाँ गृह स्वामी - यावत् - नौकरानियां परस्पर एक दूसरे के शरीर को स्नान (सुगंधित द्रव्य ससुदाय) से, कल्क से, - यावत् - पद्मचूणं से मलती है, रगड़ती है, मैल उतारती है, उवटन करती है, वहाँ प्राज्ञ साधु का निकलना या प्रवेण करना-यावत्-धर्मचिन्तन करना उपयुक्त नहीं है। यह जानकर ऐसे उपाश्रय में साध स्थान. शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि जो गृहस्थों से संसक्त हो, अग्नि से युक्त हो, जल से युक्त हो तो बुद्धिमान् साधु को निगंमन-प्रवेश करना उचित नहीं है और न ही ऐसा उपाश्रय वाचना, पृच्छा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मानुयोग चिन्तन के लिए उपयुक्त है। यह जानकर साधु ऐसे उपात्रय में कायोत्सर्ग, शय्या और स्वाध्याय न करे।

मिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि जिसमें निवास करने पर गृहस्य के घर में से होकर जाना आना पड़ता हो, अथवा जो उपाश्रय गृहस्य घर से प्रतिवद्ध (संलग्न) हं, वहाँ प्राज्ञ साघु का आना-जाना-यावत्-विन्तन करना उचित नहीं है यह जानकर ऐसे उपाश्रय में साधु स्वान, शय्या और स्वाध्याय

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि वहाँ गृह-स्वामी — यावत् — नौकरानियां परस्पर एक दूसरे के गरीर को प्रासुक शीतल जल या उष्ण जल से धोती है, बार बार धोती है, सींचती है या स्नान कराती है, तो ऐसा स्थान बुद्धिमान साधु के जाने-आने - यावत् - धर्मचिन्तन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह जानकर इस प्रकार के उपाश्रय में साधु स्थान, शय्या एवं स्वाघ्याय न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि वहां गृह-पति—यावत्—नौकरानियां आदि नग्न खड़ी रहती हैं या वैठी रहती हैं और नग्न होकर मैयुन-धर्म विषयक परस्पर प्रार्थना करती है, अथवा किसी रहस्यमय अकार्य के सम्बन्ध में गुप्त-मंत्रणा करती है, तो प्राज्ञ साघु का निर्गमन-प्रवेश-- यावत्-धर्म चिन्तन करना उचित नहीं है। यह जानकर इस प्रकार के उपाश्रय में साधु स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि वह स्त्री-पुरुपों बादि के चित्रों से सुसज्जित है तो ऐसे उपाश्रय में प्राज्ञ साध् को निर्गमन-प्रवेश करना—यावत् —धर्मचिन्तन करना सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

- बा. सु. २, ब. २, च. ३, सु. ४५४ स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

गिहत्य पडिबद्ध उवस्सयस्स दोसाइं--

दर्. से मिन्छू वा मिन्छूणी वा उच्चारपासवणेणं उद्याहिण्ज-माणे रातो वा वियाले वा गाहावतिकुलस्स दुवारवाहं अवं-गुणेज्जा, तेणो य तस्संधिचारी अणुपविसेन्जा, तस्स भिन्छुस्स णो कप्पति एवं विदत्तए—

"अयं तेणे पविसति वा णो वा पविसति, उविल्लयित वा णो वा उविल्लयिति, आपतित वा णो वा आपतित, वयइ वा णो वा वयइ,

तेण हरं, अण्णेण हरं, तस्स हरं, अण्णस्स हरं अपं तेणे, अपं उवचरए, अपं हंता, अपं एत्यमकासी ।" तं तबस्सि भिक्खं अतेणं तेणमिति संकति ।

अह भिक्षूणं पुष्वोविदद्वा-जाव-एस उवएसे तं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेन्जा । —आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३०

सुद्ध उवस्सयस्स परूवणा— ६६ से य णो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे, णो य खलु सुद्धे इमेहि पाहुडेहि, तं जहा—छावणतो लेवणतो संयार-दुवार पिहाणतो पिंडवातेसणाओ ।

से य भिक्खू चरियारते, ठाणरते, णिसीहियारते, सेज्जा-संयार-पिडवातेसणारते, संति भिक्खुणो एवमक्खाइणो उज्जुकडा णियागपडिवण्णा अमार्य कुट्यमाणा वियाहिता।

संतेगितया पाहुडिया उक्तितपुन्वा भवति, एवं णिक्तित्त-पुट्या भवति, परिभाइयपुन्वा भवति, परिश्वतपुन्वा भवति, परिदृवियपुट्या भवति ।

उचित नहीं है। यह जानकर इस प्रकार के उपाश्रय में साधु त्यान, ग्रथ्या एवं स्वाध्याय न करे।

चारित्राचार: एपणा समिति

गृहस्य प्रतिवद्ध उपाश्रय के दोप---

न्ध्र वह भिक्षु या भिक्षुणी रात में या विकाल में मल-मूत्रादि की वाद्या होने पर गृहस्थ के घर का द्वारमाग खोलेगा, उस समय मौका देखने वाला कोई चोर घर में प्रविष्ट हो जाएगा तो उस समय साद्य को ऐसे कहना कल्पनीय नहीं है कि—

"यह चोर प्रवेश कर रहा है या प्रवेश नहीं कर रहा है, यह छिप रहा है या नहीं छिप रहा है, नीचे कूद रहा है या नहीं कूदता है, जा रहा है या नहीं जा रहा है,

इसने चुराया है या किसी दूसरे ने चुराया है। उसका धन चुराया है अथवा दूसरे का धन चुराया है। यही चोर है, यह उसका उपचारक (साथी) है।

यह घातक है, इसी ने यहाँ यह (चोरी का) कार्य किया है" और कुछ भी न कहने पर जो वास्तव में चोर नहीं है उस तपस्वी साधु पर चोर होने की शंका होती है।

अतः तीर्यंकर भगवान् ने पहले से ही साधु के लिए ऐसी प्रतिज्ञा वताई है—यावत्—उपदेश दिया है कि साधु ऐसे उपा-श्रय में स्थान, श्रय्या एवं स्वाध्याय न करे।

मुद्ध उपाश्रय की प्ररूपणा— ६६. प्रामुक, उंछ, एपणीय उपाश्रय मुलभ नहीं है और नहीं इन सावद्य कर्मों (पापयुक्त कियाओं) के कारण उपाश्रय मुद्ध निर्दोप मिलता है, जैसे कि कहीं साधु के निमित्त उपाश्रय का छप्पर छाने से या छत डालने से, कहीं उसे लीपने-पोतने से, कहीं संस्तारक भूमि सम करने से, कहीं उसे वन्द करने के लिए द्वार लगाने से, कहीं बाहार की एपणा के कारण से।

कई साधु विहार चर्या परायण होते हैं, कई कायोत्सर्ग करने वाले होते हैं, कई स्वाध्यायरत होते हैं, कई साधु शय्या संस्तारक एवं पिण्डपात (बाहार पानी) की गवेपणा में रत रहते हैं। तथा भिक्षु सरल होते हैं, मोक्ष का पथ स्वीकार किये हुए होते हैं, एवं निष्कपट साधु माया नहीं करने वाले होते हैं वे शय्या के विषय में इस प्रकार कहते हैं—

"कई मकान गृहस्य के खाली पढ़ें रहते हैं, कई मकान गृह-स्य के मेहमान आदि के लिये रखे हुये होते हैं, कई मकान बेंट-बारे में प्राप्त हुए होते हैं, कई मकान गृहस्य के समय समय पर काम में लिये जाने वाले होते हैं, कोई मकान गृहस्य के पूर्ण रूप से अनुपयुक्त होते हैं या दान किये हुए होते हैं। (इस प्रकार के मकान गृहस्य के लिये वने हुए होने से साधु को कल्पनीय होते हैं) प० –एवं वियागरेमाणे समिया वियागरेइ ?

**ज**०---हंता भवति ।

–आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४४३

अभिक्खणं साहम्मिय आगमण वसहि णिसेहो-

८७. से आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा, गाहावतिकुलेसु वा, परियावसहेसु वा, अभिक्लणं अभिक्लणं साहस्मिएहि ओवय-माणेहि णो ओवतेज्जा।

— **बा. सु. २, ब. २, उ. २, सु. ४३**२

कालातिक्कंत किरिया सरूवं—

८८. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा जे भयंतारो उडु-बद्धियं वा, बासावासियं वा कप्पं उवातिणित्ता तत्थेव भुज्जो भुज्जो संवसंति अयमाउसो । कालातिक्कंतिकरिया वि ---आ. सु. २, अ. २, **उ. २, सु. ४३३** भवति।

उवद्वाण किरिया सरूवं-

दश्र से आगंतारेमुं चा-जाव-परियावसहेसु वा जे भयंतारो उडु-बद्धियं वा वासावासियं वा कप्पं उवातिणावित्ता तं दुगुणा द्रुगुणेण अपरिहरित्ता तत्थेव धुज्जो भुज्जो संवसंति अय-माउसो ! जवट्ठाणिकरिया यावि भवति ।

---आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३४

भिक्खुस्स एग खेले पुणरागमण कालमेरा-

६०. संवच्छरं वावि परं पमाणं, बीयं च वासं न तींह वसेज्जा। मुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खू, मुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ। -दस. चू. २, गा. ११

अणभिक्कंत किरया सरूवं—

६१. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सङ्ढा भवंति -जाव-तं रोयमाणेहि बहवे समण-माहण अतिहि-किवण-वणीमए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि अगाराई चेतिताई भवंति, तं जहा--आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा ।

जे मयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा, तेहि अणोवतमाणेहि ओवयित अयमाउसो ! अणितक्कं-तिकरिया यावि भवति ।

-बा. सु. २, ब. २, उ. २, सु. ४३६

प्र0 गृहस्यों को इस तरह उपाध्य संबंधी कथन करने वाला क्या सम्यक् कथन करता है ?

उ०-हाँ सम्यक् कथन करता है, अर्थात् इस तरह सही स्वरूप समझाना उचित है।

वारंवार साधमिक के आगमन की शय्या का निपेध-८७. पथिकणालाओं में, उद्यान में निर्मित विश्रामगृहीं में, गृहस्य के घरों में या तापसों के मठों में जहाँ सार्घीमक साधु बार-बार आते-जाते (ठहरते) हों, वहां निर्ग्रन्थ साधु न ठहरे।

कालातिकान्त क्रिया का स्वरूप—

==. हे आयुष्मन् ! जिन पियकगाला—पावत्—मठों में..श्रमण भगवन्तों ने ऋतुबद्ध मासकल्प (शेपकाल) या वर्षावास-कल्प (चातुर्मास) विताया है, उन्हीं स्थानों में अगर वे विना कारण निरन्तर निवास करते हों तो उनकी वह भय्या (वसति-स्वान) कालातिकान्त किया दोप से युक्त हो जाती है।

उपस्थान क्रिया का स्वरूप—

दश्. हे आयुप्पन् ! जिन पथिकशाला—यावत् – मठों में, जिन सोधु भगवन्तों ने ऋतुबद्ध मास कल्प या वर्षावास कल्प विताया है, उससे दुगुना-दुगुना काल (मासादि-कल्प का समय) बन्य्त्र विताए विना पुनः उन्हीं स्थानों में ठहर जाते हैं तो उनकी वह भय्या उपस्थान किया दोप से युक्त हो जाती है।

भिक्षु के एक क्षेत्र में पुनः आने की काल-मर्यादा

६०. भिक्षु ने जहाँ वर्षावास किया है वहाँ उत्कृष्ट एक वर्ष तक पुनः आकर न रहे । किंतु (दुगुणा काल व्यतीत करना आदि) सूत्रोक्त विधि या सूत्र का अर्थ (भाव) जिस तरह आज्ञा दे उसी प्रकार आाचरण करे।

अनभिक्रन्त क्रिया का स्वरूप—

६१. हे आयुष्मन् ! इस संसार में पूर्व —यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं,—यावत् - अभिरुचि से प्रेरित होकर बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, वनीपक आदि के उद्देश्य से गृहस्यों ने जगह-जगह मकान बनवाए हैं, जैसे कि-लोहकार-शाला—यावत् —भूमिगृह आदि ।

जो श्रमण भगवन्त ऐसे लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृहीं में आकर पहले-पहल ठहरते हैं, तो वह गय्या अनिभक्तान्त किया वाली है, (अतः कल्पनीय है।)

## वज्जिकिरिया सरूवं-

६२. इह खलु पाईणं वा-जाव-उरीणं वा संतेगइया सड्ढा भवंति. तं जहा—गाहायती वा-जाद-फन्मकरीओ वा, तेसि च णं एवं वुत्तपुत्यं भवति—

जे इमे भवंति समणा भगवंतो सीलमंता-जाव-उवरता मेहुणाओ धम्माओ, णो खलु एतेर्दि भयंताराणं कत्पति आधाकम्मिए उवस्तए वत्यए, से ज्जाणिमाणि अम्हं अप्पणो सपट्ठाए चेतियाई भयंति, तं जहा— आएसणाणि चा-जाव-भवणितहाणि चा, सरवाणि ताणि समणाणं णिसिरामो, अबिवाई ययं पच्छाचि अप्पणो सपट्ठाए चेतेस्सामो तं जहा— आएसणाणि वा-जाव-भवणितहाणि चा।

एतप्पगारं णिग्घोमं सोच्चा णिसम्म जे भयंतारो तहप्पगाराइं भाएमणाणि वा-जाद-भवणितहाणि वा उवागच्छंति इतरा-तितरेहि पादृदेहि यद्दंति, भयमाउसो । वज्जिकिरिया यांवि मवति । — आ. मु. २, अ. २, उ. २, मु. ४३७

### महावज्जिकिरिया सक्वं--

१३. इह प्रतु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगितया सङ्दा भवंति -जाव-तं रोयमाणेहि वहवे-समण माहण-जाव-पगणिय पगणिय समुद्दिसा तत्य तत्य अगारीहि अगाराई चेतियाई भवंति, तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवणितृशणि वा,

जे भयंतारो तहप्पगाराई आएसणाणि या-जाव-भवणगिहाणि या जयागच्छंति जवागच्छिता इयराइयरेहि पाहुटेहि वट्टंति अयमाउसो ! महावज्जितिया यावि भवति ।

— आ. मृ. २, अ. २, उ. २, मृ. ४३**८** 

सावज्जिकिरिया संख्वं—

हर. इह खलु पाईणं या-जाय-उदीणं वा, संतेगितया सब्दा भवंति
-जाय-तं रोयमाणेहि बहवे समणजाते समुिहस्स तत्य तत्य अगारीहि अगाराई चेतिताई भवंति, तं जहा—आएसणाणि या-जाय-भवणिहाणि वा,

जे भयंतारो तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाव-भवणगिहाणि या उवागच्छंति उवागच्छिता इतराइतरेहि पाहुटेहि वट्टंति अयमाउसो ! सावज्जिकिरिया यावि भवंति ।

—आ. सु. २, ब. २, च. २, मु. ४३६

### महासावज्ज किरिया सरुवं 🕳

६५. इह ख़लु पाईणं या-जाय-उदीणं या संतेगतिया सब्दा भवंति -जाय-तं रोयमाणेहि एगं समणजातं समुद्दिस्त तत्य तत्य वर्ज्यं क्रिया का स्वरूप-

६२. इस संसार में पूर्व — यावत् — उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं जैसे कि गृहस्वामी — यावत् — नीकरानियाँ। उन्हें पहले से ही यह ज्ञात होता है कि —

"ये श्रमण भगवन्त शीलवान्—यावत्—मैथुनधर्म के त्यागी होते हैं, इन भगवन्तों के लिए आधाकर्मदीप से युक्त उपाश्य में निवास करना कल्पनीय नहीं है। अतः ये जो हमारे अपने लिए बनवाये हुए हैं जैसे कि लोहकारशाला—यावत्—भवनगृह। वे सब मकान हम इन श्रमणों को दे देंगे, और हम अपने प्रयोजन के लिए बाद में दूसरे लोहकारशाला—यावत्—भवनगृह आदि मकान बना लेंगे।"

गृहस्थों का इस प्रकार का वार्तालां सुनकर तथा समझकर भी जो निग्रंन्थ श्रमण उक्त प्रकार के लोहकारशाला—यावत्—भवनगृह में आकर ठहरते हैं, वहाँ ठहर कर वे अन्यान्य छोटे वड़े घरों का उपयोग करते हैं, तो हे आयुष्मन् श्रमणो ! उनके लिये वह गय्या वज्यें किया वाली होती है।

#### महावज्यंक्रिया का स्वरूप-

६३. इस संसार में पूर्व — यावत् — उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं, — यावत् — अभिकृष्टि से प्रेरित होकर वे बहुत से श्रमण ग्राह्मण — यावत् — भिक्षाचरों को गिन-गिनकर उनके उद्देश्य से जहां-तहां लोहकारणाला — यावत् — भूमिगृह वनवाते हैं।

जो निग्रं साधु उस प्रकार के लोहकारणाला — यावत् — भूमिगृहों में आकर रहते हैं, वहाँ रहकर वे अन्यान्य छोटे-वड़े घरों का उपयोग करते हैं तो हे आयुष्मन् ! वह शय्या उनके लिए महावर्ष किया से युक्त हो जाती है।

सावद्य क्रिया का स्वरूप—

६४. इस संसार में पूर्व — यावत् — उत्तर दिशा में वई श्रद्धालु होते हैं — यावत् — अभिक्षि से प्रेरित होकर वे अनेक प्रकार के श्रमणों के उद्देश्य से जहां तहां लोहकारणाला — यावत् — भूमिगृह वनवाते हैं।

जो निर्यन्य साधु उस प्रकार के लोहकारशाला — यावत् — भूमिगृह में आकर ठहरते हैं तथा अन्यान्य छोटे वड़े गृहों का उपयोग करते हैं, हे आयुष्मन् ! उनके लिए वह शय्या सावधिक्रया दोप से युक्त हो जाती है।

#### महासावद्य क्रिया का स्वरूप—

९५. इस संसार में पूर्व —यावत्— उत्तर विशा में किई श्रद्धालु व्यक्ति हैं —यावत् — अभिरुचि से प्रेरित होकर उन्होंने एक ही

अगारीहि अगाराइं चेतिताइं भवंति, तं जहा-अाएसणाणि बा-जाव-भवणगिहाणि वा, महता पुढविकायसमारंभेणं-जाव-महता तसकायसमारंभेणं, महता संरंभेणं, महता समारंभेणं, महता आरंभेणं महता विरूवरूवेहि पावकम्मिक च्वेहि, तं जहा-छावणतो लेवणतो संथार-दुवार-पिहणतो, सीतोदए वा परिटुवियपुन्वे भवति, अगणिकाए वा उज्जालियपुन्वे भवति ।

ने भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवण गिहाणि वा, उवागच्छति उवागच्छित्ता इतराइतरेहि पाहुडेहि बट्टंति दुपक्खं ते कम्मं सेवंति, अयमाउसो ! महासावज्ज-किरिया यावि भवति ।

-आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४४०

### एगदुवारवंतेसु गामाइसु णिग्गंथ-णिग्गंथोणं णिसिद्ध वसणं---

६६. से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, एगवगडाएं, एगदुवा-राए, एगनिक्लमणपबेसाए, नो कप्पद्द निग्गंथाण य निग्गंथीण . य. एगयओ वत्थए । . - कप्प. उ. १, मु. १०

## णिग्गंथ-णिगांथीणं दगतीरंसि णिसिद्ध किचचाईं—

९७. नो कप्पइ निगायाण वा निगायीण वा, दंगतीरंसि चिट्ठत्तए वा, निसीइत्तए वा, नुयद्वित्तए वा, निद्दाइत्तए वा, पयला-इत्तए वा, असणं वा-जाव-साइमं वा आहरित्तए वा, उच्चारं वा, पासवणं वा, खेलं वा सिघाणं वा परिदृवेत्तए, सज्झायं बा करित्तए, धम्मजागरियं वा जागरित्तए, काउसगां बा ठाणं ठाइत्तए। - कप्प उ. १, स. २०

## णिग्गंथी उवस्सए णिग्गंथाणं णिसिद्ध किच्चाइं -६८. नो कप्पद्व निग्गंथाणं निग्गंथीणं उवस्सयंसि-

्रै चिट्ठत्तए वा, ं २ निसीइत्तए वा, ३. तुयद्भित्तए वा, ४. निदाइत्तए वा, ५. पयलाइत्तए वा, ६-६. असणं वा -- -जाव-साइमं बा, आहारं आहारेत्त्ए,

१०. उच्चारं वा, ११. पासवणं वा, 🗀 १२. खेलं वा,

१३. सिंघाणं वा परिदुवेत्तए, १४. सज्झायं वा करेत्तए,

१६. क्राउसमां वा करित्तए, ्ः , १,४. ज्ञार्णं वा झाइत्तए,-ु ्ठाणं वा ठाइलए। , . . . . . — कप्प. उ. ३, सु. १

प्रकार के निर्ग्रन्थ श्रमण वर्ग के उद्देश्य से लोहकारशाला —यावत् —भूमिगृह आदि मकान जहाँ तहाँ वनवाए हैं। उन मकानों का निर्माण पृथ्वीकाय के महान् समारम्भ से - यादत्-त्रसकाय के महान् समारंभ से, इस प्रकार महान् संरम्भ-समारम्भ और आरम्भ से तथा नाना प्रकार से महान् पापकर्मजनक कृत्यों से हुआ है जैसे कि छत आदि डाली गई है. उसे लीपा गया है संस्तारक कक्ष को सम बनाया गया है, द्वार के दरवाजा लगाया गया है, तथा वहाँ शीतल सचित्त पानी डाला गया है, अग्नि भी प्रज्वलित की गयी है।

जो निग्रंन्य श्रमण उस प्रकार के लोहकारशाला-यावत्-भूमिगृह में आकर रहते हैं तथा अन्यान्य छोटे-बड़े गृहों में ठहरते हैं, वे द्विपक्ष (द्रव्य से साधुरूप और भाव से गृहस्थरूप) कर्म का सेवन करते हैं। हे आयुष्मन् ! उन श्रमणों के लिए यह शय्या महासावद्य किया दोप से युक्त होती है।

## ग्राम बादि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के रहने का निषेध-

६६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को एक वन्डा, एक द्वार और एक निष्क्रमण प्रवेश वाले ग्राम—्यावत्—राजधानी में (भिन्न-भिन्न उपाश्रयों में भी) समकाल बसना नहीं कल्पता है।

### निर्प्रत्य-निर्प्रनिययों के लिए पानी के किनारे पर निषिद कार्य-

'९७. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को दकतीर (जल के किनारे) पर खड़ा होना, बैठना, शयन करना, निद्रा लेना, ऊँघना, अशन —यावत् — स्वादिम आहार का खाना-पीना, मल-मूत्र, श्लेष्म, नासामल आदि का परित्याग करना—स्वाध्याय करना, धर्म जागरिका (रात्रि जागरण) करना तथा खड़े या बैठे कायोत्सर्ग करना नहीं कल्पता है।

## निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में निर्ग्रन्थों के लिए निषद्ध कार्य-६८. निर्ग्रन्थों को निर्म्रन्थियों के उपाश्रय में —

१. खडे होना, २. वैठना, ३. लेटना,

४. निद्रा लेना, ४. ऊँघ लेना, ६-६. अशन-यावत्-स्वादिम का आहार करना,

१० मल, ११. मूत्र, १२. कफ और

१३. नाक का मैल त्यागना, १४. स्वाध्याय,

१५. ध्यान तथाः १६. खड़े या बैठे कायोत्सर्ग करना नहीं कल्पता है।

#### निग्गंथाणं उवस्सए निग्गंथीणं णिसिद्ध किच्चाइं —

६६. नो कप्पइ निग्गंथीणं निग्गंथाणं उवस्सयंसि चिट्ठिसए वा - जाव-ठाणं वा ठाइसए। - कप्प. उ. ३, सु. २ णिसीहियाए णिसिद्ध किच्चाइं—

१००. जे तत्य दुवग्गा वा, तिवग्गा वा, चउवग्गा वा, पंचवग्गा वा, अभिसंघारेज्जा णिसीहियं गमणाए,

ते णो अण्णमण्णस्स कायं आलिगेज्ज वा, विलिगेज्ज वा, चुंबेज्ज वा, दंतींह वा, अन्छिदेज्ज वा विच्छिदेज्ज वा,

— **आ. सु. २, अ. ६, सु. ६४३** 

निग्रं न्थों के जपाश्रय में निग्रं निथयों के लिए निषद्ध कार्य-

६६. निर्ग्रेन्यियों को निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में ठहरना — यावत् — खड़े या वैठे कायोत्सर्ग करना नहीं कल्पता है। स्वाच्यायभूमि में निषिद्ध कार्य—

१०० यदि स्वाध्यायभूमि में दो-दो तीन-तीन चार-चार या पाँच-पाँच के समूह में एकत्रित होकर (साधु) जाना चाहे तो,

वहाँ एक-दूसरे के शरीर का परस्पर आलिंगन न करें, न ही एक दूसरे से चिपटे, न वे परस्पर चुम्वन करें, न ही दांतों और नखों से एक दूसरे का छेदन करें।

#### **AA**

## शय्यैषणा विधि-निषेध-३

अतंलियल उवस्सयस्स विहि-णिसेहो— १०१. ते मिक्तू वा, भिक्लूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा, तं जहा - खंधिस वा-जाव हिम्मयतलंसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि अंतिलिक्लजायंसि णण्णत्य आगाहानाहेहि कार-णेहि णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

से य आहच्च चेतिते सिया,
णो तत्य सीतोदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा,
हत्याणि वा, पादाणि वा, अच्छीणि वा, दंताणि वा, मुहं
बा, उच्छेलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,
णो तत्य उसढं पकरेज्जा, तं जहा—उच्चारं वा, पासवणं
वा, खेलं वा, सिंघाणं वा, वंतं वा, पित्तं वा, पृति वा, सोणियं
वा, अण्णतरं वा सरीरावयवं।

#### केवली बूया-आयाणमेयं।

से तत्य क्रसट्ठं पकरेमाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, से तत्य पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, हत्य वा-जाव-सीसं वा अण्णतरं वा कायंसि इंदियजातं लूसेज्ज वा, पाणाणि वा -जाव-सत्ताणि वा जिमहणेज्ज वा-जाव ववरोवेज्ज वा।

अह भिक्खूणं पुट्योविदट्ठा एस पदण्णा-जाव-एस उवएसे, जं तहप्पगारे उवस्सए अंतलिक्खजाते णो ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा ज़ैतेज्जा।

—आ. सु, २, अ. २, **ड. १, सु. ४**१६

अन्तरिक्ष उपाश्रय के विधि-निषेध— १०१. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने,

जो कि स्तम्भ पर बना है—यावत् - प्रासाद के तल पर बना हुआ है, अथवा अन्य भी इसी प्रकार के अन्तरिक्षजात स्थान है, तो किसी अत्यंत गढ कारण के बिना उक्त प्रकार के उपाश्रय में स्थान मय्या और स्वाध्याय न करे।

कदाचित् कारणविश्व ऐसे उपाश्रव में ठहरना पड़े तो वहाँ प्रासुक शीतल जल से या उप्ण जल से हाथ, पैर, आंख, दांत, या मुंह एक वार या वार-वार न घोए,

वहाँ पर किसी भी प्रकार का व्युत्सर्जन न करे, यथा उच्चार (मल) प्रस्नवण (मूत्र) मुख का मैल, नाक का मैल, वमन, पित्त, मवाद, रक्त तथा शरीर के अन्य किसी भी अवयव के मल का त्याग वहाँ न करें।

क्यों कि केवलज्ञानी प्रभु ने इसे कर्मों के आने का कारण वताया है।

वह वहाँ पर मलोत्सर्ग आदि करता हुआ फिसल जाए या गिर पड़े। ऊपर से फिसलने या गिरने पर उसके हाथ-यावत्- शिर तथा शरीर के किसी भी भाग में या अन्य किसी इन्द्रिय पर चोट लग सकती है, तथा प्राणी--यावत् - सत्व भी घायल हो सकते हैं—यावत्—प्राणरहित हो सकते हैं।

अतः भगवान् ने पहले से ही साधु के लिये ऐसी प्रतिज्ञा वताई है—यावत्—उपदेण दिया है कि इस प्रकार के अंतरिक्ष जात उपाश्रय में स्थान, णय्या एवं स्वाध्याय न करे। एसणिन्ना अणेसणिन्ना य उवस्सया—

१०२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा उवस्सयं एसित्तए से अणुपविसित्तागामं व(-जाव-रायहाणि वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-सअंडं-जाव-मक्कडा संताणयं।

तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

से भिम्ब वा भिम्बणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा अव्यंडं-जाव-मनकडा-संताणयं।

तहप्पनारे उवस्सए पिंडलेहिता पमिंजित्ता ततो संजयामेव ठाणं वा, सेन्जं वा णिसीहियं वा चेतेन्जा ।

—आ. सु. २, अ, २, उ. १, सु. ४१२ ते भिवल वा भिवलूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा बहवे समण-जाव-वणीमए समुद्दिस्स पाणाई-जाव-सत्ताई समारम्म-जाव-अभिहडं आहट्ट चेतेति।

तहप्पनारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेविते णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडे-जाव-आसेविते, पिंडले-हित्ता पमिज्जिता ततो संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसी-हियं वा, चेतेज्जा।

— आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१४ से भिक्षू वा भिक्षूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अस्संजए भिक्ष्णपिंडयाए कडिए वा, उक्कंविए वा, छत्ते वा, लेते वा, घट्ठे वा, मट्ठे वा, संमट्ठे वा संपद्यविए वा।

तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेविए णो ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—पुरिसंतरकडे-जाव-आसेविते, पिडले-हित्ता पमिज्जिता ततो संजयामेव ठाणं वा सेज्जं वा णिसी-हियं वा चेतेज्जा । — आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१५ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा— अस्संजते भिक्खूपिडियाए खुड्डियाओ दुवारियाओ महिल्लयाओ कुज्जा-जाव-संथारगं संथरेज्जा वहिया वा णिण्णवखु ।

तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेविए णो ठाणं वा, सेन्जं वा, णिसीहियं वा चेतेन्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडे-जाव-आसेविते, पिडले-हित्ता पमिज्जित्ता, ततो संजयामेव ठाणं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा। —आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१६

एषणीय और अनेषणीय उपाश्रयं—

१०२ भिक्षु या भिक्षुणी उपायय की गवेपणा करना चाहे तो ग्राम — यावत् — राजधानी में प्रवेश करके साधु के योग्य उपायय का अन्वेपण करते हुए यदि यह जाने कि उपायय अंडों से — यावत् — मकडी के जाने आदि से युक्त है तो,

ऐसे उपाश्रय में स्थान, शय्या और स्वाध्याय न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी जिस उपाश्रय को अंडों से—यावत्— मकडी जालों से रहित जाने तो,

ऐसे उपाश्रय का प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके उसमें यतना पूर्वक स्थान, जय्या एवं स्वाध्याय करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसा उपाश्रय जाने जो श्रमण

-- यावत्-भिक्षारी के उद्देश्य से प्राणी-यावत्-सत्त्रों का
समारम्भ करके वना है-यावत्-अन्य स्थान से लाकर दे तो

ऐसा उपाश्रय यदि अपुरुपान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

यदि यह जाने कि उपाश्रय पुरुपान्तरकृत-यावत्-आसेवित है तो प्रतिलेखन तथा प्रमार्जन करके उसमें यतनापूर्वक स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसा उप श्रय जाने जो कि गृहस्य ने साधुओं के निमित्त काण्डादि लगाकर संस्कारित किया है, बांस आदि से बांधा है, घास आदि से आच्छादित किया है, गोबर आदि से लीपा है, सँबारा है, घिसा है या चिकना किया है, . कबड़खावड़ स्थान को समतल बनाया है, दुर्गन्ध आदि को मिटाने . के लिए धूप आदि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित किया है।

ऐसा उपाश्रय यदि अपुरुपान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो उसमें स्थान शय्या और स्वाध्याय न करे।

यदि यह जाने कि वह उपाश्रय पुरुपान्तरकृत. — यावत् — आसेवित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि गृहस्य ने साघुओं के लिए छोटे द्वार को वड़ा वनाया है—यावत्—संस्तारक विछाया है, अथवा कुछ सामान वाहर निकाला है।

ऐसा उपाश्रय यदि अपुरुपान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो वहाँ स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

यदि यह जाने कि वह उपाश्रय पुरुषान्तरकृत यावत् आसेवित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक उसमें स्थान, श्रय्या एवं स्वाध्याय करे।

चारित्राचार: एपणा समिति

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जवस्सयं जाणेज्जा— अत्संजए भिक्खुपिडयाए उदकपसुयाणि कंदाणि वा, मूलाणि वा, पत्ताणि वा, पुष्फाणि वा, फलाणि वा, वोयाणि वा, हरियाणि वा, ठाणाओ ठाणं साहरति, विहया वा णिण्णक्खु। तहप्पगारे जवस्सए अपुरिसंतरकहे-जाव-अणासेविते णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

अह पुण एवं जाणेज्जा—पुरिसंतरकडे-जाव-आसेविते, पिट-लेहित्ता पमिज्जित्ता ततो संजयामेव ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेज्जा।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४१७ से मिक्सू वा मिक्सूणी वा से उनं पुण उवस्सयं जाणेज्जा— अस्संजए निक्स्यूपिडयाए पीढं वा, फलगं वा, णिस्सेणि वा, उदूसलं वा, ठाणाओ ठाणं साहरति, बहिया वा णिणकस्तु ।

तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकटे-जाव-अणासेविते णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिशीहियं वा चेतेज्जा । अह पुण एवं जाणेज्जा —पुरिसंतरकडे-जाव-आसेविते, पडि-

सिहिता पमिन्जिता ततो संजयामेव ठाणं वा, सेन्जं वा, णिसीहियं वा चेतेन्जा।

—था. मु. २, अ. २, उ. १, मु. ४१ द तण पलाल णिम्मिय उवस्सय विहि-णिसेहो—

१०३. से मिनखू वा मिनखूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा, सं जहा - तणपुंजेसु वा, पलालपुंजेसु वा, सम्रेडे-जाव-मनकडा संताणए ।

तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

से मिक्खू वा मिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा, तं जहा — तणपुंजेसु वा पलालपुंजेसु वा अप्पंडे-जाव-मक्कडा संताणए।

तहप्पगारे उवस्सए पिंडलेहित्ता पमिन्जिता ततो संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा।

—आ. सु. २, अ. २, **ड. २, सु. ४३**१

से तणेसु वा, तणपुंजेसु वा, पलालेसु वा, पलालपुंजेसु वा, अप्पंडेसु-जाव-मक्कडा संताणएसु, अहे सवणमायाए।

नो कप्पद्व निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, तहप्पगारे उवस्सए हेर्मत-गिम्हासु वत्थए ।

से तणेसु वा-जाव-मक्कड़ासंताणएसु, डॉप्पसवणमायाए ।

निक्षु या भिक्षुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि गृहस्य साधुओं के निमित्त से, पानी से उत्पन्न हुए कन्द मूल, पत्र, फूल, फलं, बीज और हरी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है या भीतर से कन्द आदि पदार्थों को वाहर निकालता है।

ऐसा उपाश्रय यदि अयुरुपान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो वहाँ स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

यदि यह जाने कि वह उपाश्रय पुरुपान्तरकृत—यावत्— आसेवित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे।

मिक्षु या भिक्षुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि गृहस्य साघुओं को ठहराने की दिण्टि से (उसमें रखे हुए) चौकी, पाट, नीसरणी या ऊखल आदि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, अथवा अन्य सामान वाहर निकालता है।

ऐसा उपाश्रय अपुरुपान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो साघु उसमें स्थान, जय्या एवं स्वाध्याय न करे।

यदि यह जाने कि उपाश्रय पुरुपान्तरकृत — यावत् - आसे-वित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे।

तृण पराल निर्मित उपाश्रय का विधि-निषेध-

१०३. भिक्षु या भिक्षुणी उपाश्रय के सम्बन्ध में यह जाने कि तृण पुँज से बना गृह या पुत्राल पुंज से बना गृह अंडे—यावत्— मकड़ी के जालों से युक्त है।

इस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी उपाश्रय के सम्बन्ध में यह जाने कि तृण-पूंज से बना गृह या पुत्राल पूंज से बना गृह अंडों—यावत्— मकड़ी के जालों से युक्त नहीं है।

इस प्रकार के उपाश्रय में प्रतिलेखन प्रमार्जन करके यतना पूर्वक स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे।

जो उपाश्रय तृण या तृण पुँज, पराल या परालपुँज से वना हो और वह अंडे - यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हो तथा उस उपाश्रय के छत की ऊँचाई कानों से नीची हो तो।

ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को हेमन्त ग्रीष्म ऋतु में वसना नहीं कल्पता है।

जो उपाश्रय तृण या तृणपुंज से वना हो — यावत् — मकड़ी के जालों से रहित हो (साथ ही) उपाश्रय की छत की ऊँचाई कानों से ऊँची हो तो,

कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत-गिम्हासु वत्यए।

से तणेसु वा तणपुंजेसु वा पलालेसु वा, पलालपुंजेसु वा, क्षप्पंडेसु-जाव-मक्कडासंताणएसु अहेरयणिमुक्कमउडेसु । नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए वातावासं वत्यए।

से तणेसु वा-जाव-मक्कडा संताणएसु उप्पि रयणिमुक्कमउ-डेसु ।

कृष्पड निगांथाण वा निगगंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए। ---कप्प. उ. ४, सु. ३४-३८ अवंग्रयद्वारिय उवस्सयस्स विहि-णिसेहो-

१०४. तो कप्पइ निग्गंथीणं, अवंगुयदुवारिए उवस्सए वत्थए ।

एगं पत्थारं अंतो दिच्चा, एगं पत्थारं बाहि किच्चा, ओहाडिय चिलिमिलियागंसि एवं णं कप्पइ वत्थए।

---कप्प. उ. १, सू. १४-१५

### ओमहिज्जूत्त उवस्सयस्स विहि-णिसेहो-

१०५. उवस्सयस्स अंतोवगडाए सालीणि वा, वीहीणि वा, मुग्गाणि वा, मासाणि वा, तिलाणि वा, कुलत्थाणि वा, गोधुमाणि वा, जवाणि वा, जवजवाणि वा, उक्तिसाणि वा. विक्लिताणि वा, विइक्षिण्णाणि वा, विष्पइण्णाणि वा। नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, अहालंदमवि बत्यए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा - नो उक्तिलाई, नो विक्लिताई, नो विद् किण्णाइं, नो विप्पकिण्णाइं।

रासिकडाणि वा, पुंजकडाणि वा, भित्तिकडाणि वा, कुलि-याकडाणि वा, लंछियाणि वा, मुद्दियाणि वा, पिहियाणि वा। कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, हेमन्तु-गिम्हासु

अह पुण एवं जाणेज्जा नो रासिकडाई, नो पुंजकडाई, नो भित्तिकडाइं नो कुलियाकडाइं।

कोट्ठाउत्ताणि वा, पल्लाउत्ताणि वा, मंचाउत्ताणि वा, मालाउत्ताणि वा, ओलित्ताणि वा, विलित्ताणि वा, पिहियाणि . वा, लंडियाणि वा, मुह्याणि वा। कप्पइ निग्गंथाण त्रा, निग्गंथीण वा वासावासं वत्यए।

-कप्प- ड. २, सु. १-३

ऐसे उपाश्रय में निग्रंन्थों और निग्रंन्थियों को हेमन्त तथा ग्रीष्म ऋतु में वसना कल्पता है।

जो उपाश्रय तृण या तृणपुंज या पराल या परालपुंज से वना हो और वह अंडे - यावत - मकड़ी के जालों से रहित हो किन्तु उपाश्रय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीघे दोनों हाय जितनी ऊँचाई से नीची हो तो ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वर्षावास वसना नहीं कल्पता है।

जो उपाश्रय तृण से वना हो-यावत् - मकड़ी के जालों से रहित हो और साथ ही उपाश्रय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीधे दोनों हाथ जितनी ऊँचाई से अधिक हो तो ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्य और निर्ग्रन्थियों को वर्षावास में वसना कल्पता है।

कपाट रहित द्वार वाले उपाश्रय का विधि-निपेध १०४. निर्ग्रन्थियों को खुले द्वार वाले उपाश्रय में वसना नहीं कल्पता है ।

किन्तु परिस्थितिवश ठहरना पड़े तो एक पर्दा द्वार के अन्दर करके और एक पर्दा द्वार के वाहर करके इस प्रकार चिलि-मिलिका वाँध कर उसमें वसना कल्पता है। धान्य युक्त उपाश्रय के विधि-निषेध—

१०५. उपाश्रय के भोतर शालि, त्रीहि, मृंग, उड़द. तिल, कुलत्य. गेहूँ, जौ या जवार अव्यवस्थित पड़े हों या अनेक जगह पड़े हों या विखरे हुए हों, या विशेष विखरे हुए हों तो,

निर्ग्रन्यों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ "यथालन्दकाल" तक भी वसना नहीं कल्पता है।

यदि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ यह जान जाये कि (उपाश्रय के परिक्षेप या आँगन में शालि—यावत्—जवजव) उत्किप्त, विक्षिप्त, व्यतिकीर्ण और विप्रकीर्ण नहीं है,

किन्तु राशिकृत, पुँजकृत, भित्तिकृत, कुलिकाकृत तथा लांछित, मुद्रित या पिहित है तो,

उन्हें हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में वहाँ वसना कल्पता है।

यदि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ यह जाने कि (उपाश्रय के परिक्षेप या आँगन में शालि-यावत्-जवजव) राशि कृत, पुंजकृत, भित्तिकृत या कुलिकाकृत नहीं है,

किन्तु कोठे में या पत्य में भरे हुए हैं, मंच पर या माले पर सुरिक्षत हैं, मिट्टी या गोवर से लिपे हुए हैं, ढके हुए, चिन्ह किये हुए या मुहर लगे हुए हैं तो उन्हें नहीं वर्षावास में बसना कल्पता है ।

चारित्राचार: एपणा समिति

### आहार जुत्तं उवस्सयस्स विहि-णिसेहो-

१०६. उवस्सयस्स अंतोवगडाए—पिण्डए वा, लोयए वा, खीरं वा. दिंह वा, नवणीए वा, सिंप्प वा, तेल्ले वा, फाणियं वा, पूर्व वा, सक्कुली वा, सिहरिणी वा।

उक्तिसाणि वा, विक्सिसाणि वा, विद्गिण्णाणि वा, विष्प-इण्णाणि वा।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, अहालंदमिव वत्यए।

अह पुण एवं जाणेज्जा — नो उक्खिताई, नो विक्खिताई, नो विइकिण्णाई वा, नो विष्पइण्णाई वा ।

रासिकडाणि वा, पुंजकडाणि वा, मित्तिकडाणि वा, कुलि-याकडाणि वा, लंखियाणि वा, मुद्दियाणि वा, पिहियाणि वा। कप्पद्द निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा हेमंत—गिम्हासु वत्थए।

अह पुण एवं जाणेज्जा—नो रासिकडाइं-जाव-नो कुलिया-कढाइं।

कोट्ठाउत्ताणि वा, पत्लाउत्ताणि वा, मंबाउत्ताणि वा, मालाउत्ताणि वा, कृषिउत्ताणि वा, कृरमि-उत्ताणि वा. बौलित्ताणि वा, विलित्ताणि वा, पिहियाणि वा, लंडियाणि वा, मुद्दियाणि वा। कप्पद्द निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा वासावासं वेत्यए।

## गामाइसु वासावास विहि-णिसेहो-

१०७. से मिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा-गामं वा -जाव-रायहाणि वा ।

इमंसि खलु गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा णो महती विहार भूमि, णो महती वियार भूमी।

णो सुलभे पीढ फलग सेन्जा —संथारए। णो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिन्जे।

बहुवे जत्य समण-जाव-वणीमगा उवागया उवागमिस्संति य अच्चाइण्णा विती, णो पण्णस्स णिवसमण पवेसाएं-जाव-चिताए ।

सेवं णच्चा तहप्पगारं गाम वा-जाव-रायहाणि वा णो वासा-वासं उवसिएज्जा ।

से निक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा—गामं वा -जाव-रायहाणि वा ।

#### आहार युक्त उपाश्रय के विधि-निपेध---

१०६. उपाश्रय की परिधि में पिण्डरूप खाद्य, लोचक-मात्रा आदि, दूध, दही, नवनीत, घृत, तेल, गुड़, मालपुए, पूड़ी और श्रीखण्ड (शिखरण)

उत्सिप्त विक्षिप्त व्यतिकीणं और विप्रकीणं हं तो,

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ ''यथालन्दकाल'' वसना भी नहीं कल्पता है।

यदि निर्ग्रंन्थ और निर्ग्रं न्थियाँ यह जाने कि (उपाश्रय की परिधि में या आँगन में पिण्डरूप खाद्य—यावत् —श्रीखण्ड) उत्सिप्त, विक्षिप्त, व्यतिकीणं या विश्रकीणं नहीं है,

किन्तु राणिकृत, पुंजकृत, भित्तिकृत, कुलिकाकृत तथा लांछित मुद्रित या पिहित है तो,

निर्गन्यों और निर्गन्ययों को वहाँ हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में वसना कल्पता है।

निर्गन्य और निर्मन्थियाँ यदि यह जाने कि (उपाश्रय के भीतर में पिण्डरूप खाद्य—यावत्—श्रीखण्ड) राशिकृत—यावत्—कुलिकाकृत नहीं है,

किन्तु कोठे में या पत्य में भरे हुए हैं, मंच पर या माले पर सुरक्षित है, कूंभी या वोघी में घरे हुए हैं, मिट्टी या गोवर से लिप्त हैं, ढके हुए, चिन्ह किये हुए या मुहर लगे हुए हैं तो उन्हें वहाँ वर्षावास करना कल्पता है।

ग्रामादि में चातुर्मास करने का विधि-निपेध—

१०७ भिक्षु या भिक्षुणी ग्राम—यावत्—-राजधानी के सम्बन्ध में यह जाने कि—

इस ग्राम—यावत् —राजधानी में स्वाध्याय योग्य विशाल भूमि नहीं है, मलमूत्र विसर्जन के लिए विशाल स्थंडिल भूमि नहीं है,

ें पीठ फलक शय्या संस्तारक भी सुलभ नहीं है, प्रासुक निर्दोप एपणीय आहार पानी भी सुलभ नहीं है,

जहाँ बहुत से श्रमण—यावत्—भिखारी आये हुए हैं या आयेंगे, तथा मार्गो में जनता की भीड़ भी अधिक रहती है। प्रज्ञावान् साधु को वहाँ निकलना प्रवेश करना—यावत्—धर्म चिन्तन करना उपयुक्त नहीं होता है, ऐसा जानकर इस प्रकार के ग्राम—यावत्—राजधानी में वर्पावास नहीं करे।

भिक्षु या भिक्षुणी ग्राम—यावत्—राजधानी के सम्बन्ध में यह जाने कि,

इमंसि खलु गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, महती विहारभूमि, महती वियारभूमि। सुलभे जत्य पीढ-फलग-सेज्जा-संयारए, सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे, णो जत्थ बहुवे समण-जाव-वणीमगा उवागया उवागमिस्संति

अप्पाइण्णा वित्ती, पण्णस्स णिवखमण-पवेसाए-जाव-चिताए । सेवं णच्चा तहप्पगारं गामं वा-जाव-रायहाणि वा तओ संजयामेव वासावासं उवसिएज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४६४-४६६

बहुसुयस्स वसइ वासाइं विहि-णिसेहो-

- १०८. से गामंसि वा जाव सिन्नवेसंसि वा अभिनिव्वगडाए, अभि-निद्दुवाराए, अभिनिक्लमण-पवेसणाए नो कप्पइ बहुरसुयस्स बब्भागमस्स एगाणियस्स भिक्खुस्स वत्थए किमंगपुण अप्प-सुयस्स अप्पागमस्स ?
- १०६. से गामंसि वा जाव सिन्नवेसंसि वा एगवगडाए, एगदुवाराए, एगनिक्खमण-पवेसाए कप्पइ वहुस्सुयस्स वब्भागमस्स एगा-णियस्स भिनखुस्स वत्यए दुहुओ कालं भिनखुमावं पडिजाग-—ववहार. ज. ६, सु. १४-१४ काउसग्ग हेउ ठाणस्स विहि-णिसेहो—
- ११०. से भिक्ख़् वा भिक्ख़्णी वा अभिकंखेज्जा ठाणं ठाइत्तए। से अणुपविसेज्जा गामं वा-जाव-रायहाणि वा । से अणुपविसित्ता गामं वा-जाव-रायहाणि वा से ज्जं पूण ठाणं जाणेज्जा-सअंडं-जाव-मक्कडासंताणयं ।

तहप्पगारं ठाणं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा,

एवं सेज्जा-गमेण नेयव्वं जाव उदयपसूयाई ति। —आ. सु. २, अ. **६, उ. १, सु. ६३७** 

णिसीहियाए गमण विहि-णिसेहो-

१११. से मिक्लू वा भिक्लूणी वा अभिकंखेज्जा णिसीहियं

से ज्जं पुण णिसीहियं जाणंज्जा सअंडं-जाव-मक्कडासंताणयं,

इस ग्राम—यावत्—राजधानी में स्वाध्याय-योग्य विशाल भूमि है, मल-मूत्र-विसर्जन के लिए विज्ञाल स्थन्डिल भूमि है, यहाँ पीठ, फलक, शय्या-संस्तारक की प्राप्ति भी सुलम है, प्रासुक निर्दोप एवं एपणीय आहार पानी भी सुलय है, जहाँ बहुत-से श्रमण-यावत्-भिखारी आये हुए नहीं हैं और न आयेंगे

तथा यहां के मार्गो पर जनता की भीड़ भी कम है, जिससे कि प्राज्ञ साधु का निकलना और प्रवेश करना-यावत् धर्म चिन्तन करना हो सकता है, अतः इस प्रकार जानकर साधु ऐसे ग्राम-यावत्-राजधानी में यतनापूर्वक वर्षावास व्यनीत करे।

वहश्रुत वसति निवास-विधि-निपेध-

**१०**न. भिन्न-भिन्न वाड्, प्राकार या द्वारवाले और भिन्न-भिन्न निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम—यावत्—मन्निवेश में अकेले वहुयुत और बहुआगमज भिक्षु को भी वसना नहीं कल्पता है तो अल्पश्रुत और अल्पागमज भिक्षु को (पूर्वोक्त ग्राम - यावत् - सिन्नवेश में) वसना कैसे कल्प सकता है ?

१०६. एक वाड़, प्राकार या द्वार वाले और एक निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम - यावत् - सिन्नवेश में अकेले बहुश्रुत और बहु आगमज को वसना कल्पता है यदि वह भिक्षुभाव (संयमभाव) के प्रति सतत जागृत हो तो।

कायोत्सर्ग के लिए स्थान का विधि-निपेध-

११०. भिक्षु या भिक्षुणी यदि किसी स्थान में कायोत्सर्ग से रहना चाहे तो वह पहले ग्राम—यावत्—राजधानी में पहुँचे,

वहाँ ग्राम-यावत् - राजधानी में पहुँच कर वह जिस स्थान को जाने कि यह अंडों--यावत्- मकड़ी के जालों से युक्त है, तो,

उस प्रकार के स्थान को अप्रासुक एवं अनैपणीय जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे।

इसी प्रकार इससे आगे का स्थानैयणा सम्बन्धी वर्णन शय्येषणा अध्ययन में निरूपित उदक प्रूत कंदादि तक के वर्णन के समान जान लेना चाहिए।

स्वाच्यायभूमि में जाने के विधि-निषेध-

१११. भिक्षु या भिक्षुणी स्वाध्यायभूमि में जाना चाहे तो,

वह स्वाध्यायभूमि के सम्वन्ध में यह जाने कि जो अंडों, -यावत् -- यकड़ी के जालों से युक्त हो तों,

१ बा. सु. २, ब. २, उ. १, सु. ४१२-४१७ पर्यन्त ।

तहप्पगारं णिसीहियं अफासुयं-जाव-णो चेएन्जा ।

से मिक्खू वा मिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा णिसीहियं गमणाए, से ज्जं पुण निसीहियं जाणेज्जा-अप्पंडं-जाव-मक्कडासंताणयं। तहप्पगारं णिसीहियं फासुयं-जाव-चेएज्जा।

एवं सेज्जागमेण णेयच्यं जाव उदयपसूयाणि ति । —आ. सु. २, अ. २, उ. ६, सु. ६४१-६४२

#### अंतोगिहठाणाइ पगरणम्—

११२. नो कप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा—अंतरिगहंसि आसइत्तए वा, चिट्ठित्तए वा, निसोइत्तए वा, नुयट्टित्तए वा, निहाइतए वा, पयलाइत्तए वा, असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा आहारमाहारेत्तए, उच्चारं वा पासवणं वा खेंलं वा सिंघाणं वा परिट्ठवेत्तए, सज्झायं वा करित्तए, झाणं वा, झाइत्तए, काउस्तगं वा करित्तए, ठाणं वा ठाइत्तए। अह पुण एवं जाणिज्जा — वाहिए, जराजुण्णे, तवस्सी, दुग्यले, किलंते मुच्छेज्ज वा, पवढेज्ज वा एवं से कप्पइ अंतरिगहंसि आसइत्तए वा जाव—ठाणं वा ठाइत्तए।

-कप्प. उ. ३, सु. २१

उस प्रकार की स्वाध्यायभूमि को अप्रासुक समझ कर —यावत्—ग्रहण न करे।

चारित्राचार: एवणा समिति

भिक्षु या भिक्षुणी स्वाध्याय भूमि में जाना चाहे तो वह स्वाध्याय भूमि के सम्बन्ध में यह जाने कि जो अंडों — यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है उस प्रकार की स्वाध्याय भूमि को प्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण करे।

इसी प्रकार इससे आगे का स्वाध्यायमूमि सम्वन्धित वर्णन शब्यैपणा अध्ययन में निरूपित उदग प्रसूत कंदादि तक के वर्णन के समान जान लेना चाहिए।

#### अन्तर गृहस्थानादि प्रकरण-

११२. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों की गृहस्य के घर में या दो घरों के मध्य में ठहरना, वैठना—यावत्—खड़े होकर कायोत्सर्ग करना नहीं कल्पता है।

यदि वह यह जाने कि —में व्याधि-ग्रस्त, जरा-जीर्ण, तपस्वी या दुवंल हूँ।

अथवा (भिक्षाटन से) क्लान्त होकर मूच्छित हो जाए या गिर पड़े तो उसे गृहस्थ के घर में या दो घरों के मध्य में ठहरना —यावत्—कायोत्सर्ग कर स्थित होना कल्पंता है।

THE

## अवग्रह ग्रहण विधि—४

### पंचिवहा उग्गहा—

११२. मुर्यं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं पंचिवहे उग्गहे पण्णत्ते, तं जहा—

१. देविंदोग्गहे,

२. राक्षोग्गहे,

३. गाहावतिउग्गहे,

४. सागारिय उग्गहे,

५. साहम्मिय उगाहे ।1

—आ. सु. २, अ. ७, ड. २, सु. ६३५

उग्गह गहण विहि—

११४. विहवध्या नायकुलवासिणी, सा वि यावि ओग्गहं अणुत्र-वेयव्वा किमंग पुण पिया वा माया वा पुत्ते वा, से वि या वि ओग्गहे ओगेण्हियव्वे । पहे वि ओग्गहो अणुत्रवेयव्वो ।

—वव. उ. ७, सु. २४-२५

#### पाँच प्रकार के अवग्रह—

११३. हे आयुष्मन् जिष्य ! मैंने उन भगवान् से इस प्रकार सुना है कि इस जिन-प्रवचन में स्थविर भगवन्तों ने पाँच प्रकार का अवग्रह अर्थात् पाँच प्रकार की आज्ञा वताई है। जैसे कि—

(१) देवेन्द्र-अवग्रह,

(२) राजावग्रह,

(३) गृहपति-अवग्रह,

(४) सागारिक-अवग्रह, और

(५) सार्धीमक-अवग्रह ।

#### आज्ञा ग्रहण करने की विधि-

११४. पिता के घर पर जीवनयापन करने वाली विधवा लड़की की भी आजा ली जा सकती है अतः पिता, भाई, पुत्र का तो कहना ही क्या ? उनकी भी आजा ग्रहण की जा सकती है तथा मार्ग में ठहरना हो तो उस स्थान की भी आजा ग्रहण करनी चाहिए।

१ वि० स० १६, ड० २, सु० १०

पुट्य गहिय उग्गहस्स गहण विहि—

११५. अत्थि या इत्थ केइ उवस्सयपरियावन्नए अचित्ते परिहरणा-रिहे सच्चेव उग्गहस्स पुन्वाणुन्नवणा चिट्ठइ. अहालंदमवि उग्गहे ।

से वत्यूसु —अव्वावडेसु अव्वोगडेसु अपरपरिग्गहिएसु, अमर-परिगाहीएसु सच्चेव उग्गहस्स पुच्वाणुन्नवणा चिट्ठइ अहालंद-यावि उग्गहे।

से वत्यूसु वावडेसु परपरिगाहिएसु भिक्खुभावस्स अट्ठाए दोच्चंपि उगाहे अणुन्नवेयन्वे सिया अहालन्दमवि उग्गहे ।

से अणुकुड्डेसु वा, सन्चेव उग्गहस्स पुट्वाणुन्नवणा चिट्ठइ। —कप्प. उ. ३, सु. २६-३२ अहालंदमवि उगाहे।

### उग्गह खेत्तपमाणं —

११६. से गामंसि वा-जाव-सिन्नवेसंसि वा कप्पद्द निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सन्वओ समंता सक्कोसं जोयणं उग्गहं ओगिण्हिताणं चिद्वित्तए । --कप. उ. ३, सु. ३४

### उग्गह गहण वसण-विवेगा-

११७. से आगंतारेसु बा-जाव-परियावसहेसु वा, अणुवीइ उग्गहं जाएज्जा, जे तत्य ईसरे, जे तत्य समिहद्वाए ते उग्गहं अणुण्णवेउजा---

> कामं खंलु आउसो ! अहालंदं अहापरिण्णायं वसामो, जाव आउसो, जाव आउसंतस्स उग्गहे, जाव साहम्मिया, एता ताव उग्गहं ओगिण्हस्सामो तेण परं विहरिस्सामो ।

### से कि पुण तत्थ जमाहंसि एवोग्गहियंसि ?

जे तत्य समणाणं वा, माहणाण वा, दंडए वा, छत्तए वा -जन-चम्मछेदणाए वां, तं णो अंतीहितो बाहि णीणेज्जा,

## पूर्व गृहीत अवग्रह के ग्रहण की विधि-

११५. कोई अचित्त उपयोग में आने योग्य वस्तु भी उपाश्रय में हो उसका भी उसी पूर्व की (त्रिहार करने वाले श्रमणों से गृहीत) आज्ञा से जितने काल रहना हो उपयोग किया जा सकता है।

जो घर, काम में न आ रहा हो, कुटुम्य द्वारा विभाजित न हो, जिस पर किसी अन्य का प्रभुत्व न हो अथवा किसी देव द्वारा अधिकृत हो तो उसमें भी उसी पूर्व की (विहार करने वाले श्रमणों द्वारा ग्रहीत) आज्ञा से जितने काल रहना हो ठहरा जा सकता है।

जो घर काम में आ रहा हो, कुटुम्ब द्वारा विभाजित हो या (पूर्व रहे श्रमणों के विहार करने पर) अन्य से परिगृहीत हो गया हो तो भिक्षु भाव के लिए जितने समय रहता हो उसकी दूसरी वार आज्ञा लेनी चाहिये।

मिट्टी आदि से निर्मित दिवाल के पास, ईट आदि से निर्मित दिवाल के पास, चरिका (कोट के पास का मार्ग) के पास, खाई के पास, सामान्य पथ के पास, वाड या कोट के पास भी उसी पूर्व की (विहार करने वाले श्रमणों द्वारा ग्रहीत) आज्ञा से जितने काल रहना हो ठहरा जा सकता है।

### अवग्रह क्षेत्र का प्रमाण-

११६. निग्रंन्थों और निर्ग्रन्थियों को ग्राम—यावत् सिन्नवेश में चारों ओर से एक कोश सहित एक योजन का अवग्रह ग्रहण करके रहना कल्पता है, अर्थात् एक दिशा में ढाई कोश क्षेत्र में जाना आना कल्पता है।

अवग्रह के ग्रहण करने का और उसमें रहने का विवेक-११७. साधु पथिकशालाओं —यावत् —परित्राजकों के आवासीं का विचार करके अवग्रह ग्रहण करे, उस उपाश्रय के स्वामी की या जो अधिष्ठाता हो तो उसकी आज्ञा माँगे और कहे-

"हे आयुष्मन् ! आपकी इच्छानुसार जितनी अविध तक जितने काल तक की अनुज्ञा दोगे उतने समय तंकं हम निवास करेंगे और जितनी अवधि तक आयुष्मन् की अनुज्ञा है उस अविध में यदि अन्य सार्धीमक जितने आएंगे वे भी उसी अविध तक उतने ही क्षेत्र में ठहरेंगे उसके बाद हम और वे विहार कर देंगे।"

जक्त स्थान में अवग्रह की अनुज्ञा प्राप्त हो जाने पर साधु उसमें निवास करते समय क्या क्या विवेक रसे ?

वह यह ध्यान रखे कि--वहाँ पहले ठहरे हुए शाक्यादि श्रमणों या व्राह्मणों के दण्ड, छत्र—यावत् चर्मच्छेदनक आदि

१ वा. सु. २, व. ७, उ. १, सु. ६०८

बहियाओं वा णो अंतो पवेसेन्जा, णो सूत्तं वा णं पडिबो-हेज्जा, णो तेसि किंचि वि अप्यत्तियं पहिणीयं करेज्जा ।

---आ- सु- २, अ- ७, च- २, सु- ६२१-६२२

**उपकरण पड़े हों, उन्हें वह भीतर से वाहर न निकाले और न** ही वाहर से अन्दर रखे, तथा किसी सोए हुए को न जगाए। उनके साथ किचित् मात्र भी अप्रीतिजनक या प्रतिकूल व्यवहार न करे, (जिससे उनके हृदय को आवात पहुँचे।)

#### 怒怒

## अवग्रह ग्रहण निषेध—५

सचित्त पुढवी आईणं उग्गह णिसेहो—

११८. से भिक्खू वा मिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गर्ह जाणेज्जा— ्रपुढवीए-जाव-मक्कडासंताणए तहप्पगारं अणंतरहियाए दग्गहं णो ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ।

— बा. नु. २, ब. ७, ड. १, सु. ६१२

अंतिनक्खजात उग्गहाणं णिसेहो--

११६. से मिक्चू वा मिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-युगंमि वा, गेहलुगंसि वा, उसुयालंसि वा, कामजंलसि वा, अण्णयरंति वा, तहप्पगारेति अंतलिक्खजार्यति दुस्बद्धे-जाव-चलाचले, णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा ।

से मिक्लू या भिक्लूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-खंघंसि वा, भित्तिमि वा सिजंसि वा, लेलुंमि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुव्यद्धे-जाव-चलाचले, णो उग्गहं ओगिण्हेन्ज वा, पिगण्हेन्ज वा ।

से मिक्ख़ वा भिक्ख़्णी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-खंधंसि वा, मंर्चेसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मि-यतलंसि वा, अप्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुन्बद्धे-जाव-चलाचले, णो उग्गहं ओगिण्हेन्ज वा पगिण्हेन्ज

--- बा. सु. २, ब. ७, इ. १, सु. ६१३-६१५

स।गारिय संजुत्त उवस्सयस्स उग्गह णिसेहो--

१२०. से भिषखू वा भिष्यूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-ससागारियं, सागणियं, सउदयं, सद्दिय, सखुद्दं, सपसु-भत्तपाणं णो पण्णस्स णिक्खमण पवेसाए-जाव-धम्माणुओग चिताए.

> सेवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए ससागारिए-जाव-सपसु-श्रत्तपाणे, नो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा, पिंग्हेज्ज वा।

> > –था. सु. २, अ. ७, इ. १, सु. ६१६

सचित्त पृथ्वी आदि का अवग्रह निषेध-

११८. भिक्षु या मिक्षुणी यदि ऐसे अवग्रह स्थान को जाने, जो सचित्त पृथ्वी के निकट हो - यावत् - मकड़ी के जाले से युक्त हो, तो इस प्रकार के स्थान का अवग्रह—''आज्ञा'' ग्रहण न

अन्तरिक्ष जात अवग्रहों का निपेध—

११६. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे अवग्रह को जाने, यया-टूँठ, देहनी, ऊखल, स्नान करने की चौकी तथा अन्य भी ऐसे अन्त-रिक्ष जात "आकाणीय" स्थान जो कि दुर्बद्ध – यावत् — चला-चल हो उनका अवग्रह ग्रहण नहीं करे।

भिक्षुया भिक्षुणी ऐसे अवग्रह को जाने, जो घर की कच्ची पतली दीवार, इंट आदि की पक्की दीवार, जिला या जिलाखंड पत्यर आदि अन्य भी ऐसे आकाशीय स्थान जो कि दुर्वेद्ध —यावत् चलाचल हो उनका अवग्रह ग्रहण न करे।

भिलु या भिलुणी ऐसे अवग्रह को जाने - जो स्तम्भ गृह, मंचान, ऊपर की मंजिल, प्रासाद, हवेली की छत तथा अन्य भी ऐसे आकाणीय स्थान जो कि दुर्वद्ध-यावत्-चलाचल हो, उनका अवग्रह ग्रहण न करे।

गृहस्य संयुक्त उपाश्रय का अवग्रह निपेध—

१२०. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह को जाने, जो गृहस्यों से संसक्त हो, अग्नि से युक्त हो और जल से युक्त हो तथा जो स्त्रियां, छोटे वच्चे, पणु और खाद्य सामग्री से युक्त हो प्रज्ञावान् साधु के लिए ऐसा बावास स्थान निर्गमन-प्रवेश--यावत् -धर्मा-नुयोग चिन्तन के योग्य नहीं है,

यह जानकर ऐसे गृहस्य से संसक्त—यावत् —पशु और खाद्य सामग्री से युक्त उपाथय का अवग्रह ग्रहण न करे।

## पडिबद्ध उवसयस्स उग्गह णिसेहो-

१२१. से मिक्खू वा, मिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-गाहावतिकुलस्स मज्झंमज्झेणं गंतुं वत्थए, पडिवद्धं वा, णो पण्णस्स णिक्लमण पवेसाए-जाव-धम्माणुओग चिताए,

से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा, —आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१५ पगिण्हेज्ज वा ।

अकप्पणिज्ज उवस्सयाण उग्गह णिसेहो—

१२२. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, अन्नमन्न अक्कोसंति वा-जाव-उद्दर्वति वा । तहेव तेल्लादि, सिणाणादि, सीओदगवियडादि, णिगिणाठित्ता जहा सेज्जाए आलावगा. णवरं उग्गह वत्तव्वता ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१**८** 

## सचित्त उवस्सयस्स उग्गह णिसेहो-

१२३. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-आइण्ण संलेक्खं, णो पण्णस्स णिक्खमण पवेसाए-जाव-धम्माणुओगचिताए से एवं णच्चा, तहप्पगारे उवस्सए णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ।

'---आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१९

गृहस्थ के घर से संलग्न उपाश्रय का अवग्रह निपेध-

१२१. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह स्थान को जाने कि जिसमें ठहरने पर गृहस्य के घर में से होकर जाना-आना पड़ता हो अथवा जो गृहस्थ के घर से संलग्न हो वहाँ प्रजावान साधु को निकलना और प्रवेश करना—यावत्—धर्मानुयोग चिन्तन करना उचित नहीं है,

यह जानकर ऐसे उपाश्रय का अवग्रह ग्रहण न करे।

## अकल्पनीय उपाश्रयों का अवग्रह निपेध-

१२२. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह स्थान को जाने, जिसमें गृहस्वामी—यावत् – नौकरानियां परस्पर एक दूसरे पर आक्रोश करते हों —यावत् — उपद्रव करते हों इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे के शरीर पर तैल आदि लगाते हों, स्नानादि सुगन्धित द्रव्य लगाते हों, शीतल या उष्ण जल से गात्र सिचन आदि क्रते हों या नग्न स्थित हो इत्यादि वर्णन शय्या अध्ययन के आनापकों की तरह यहाँ समझ लेना चाहिए इतना विशेष है कि यहाँ अव-ग्रह की वक्तव्यता कहनी चाहिए।

सचित्र उपाश्रय का अवग्रह लेने का निष्ध-

१२३ भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह-स्थान को जाने कि जो स्त्री पुरुपों आदि के चित्रों से आकीणं हो, ऐसा उपाश्रय प्रजावान् साध् के निर्गमन-प्रवेश—यावत्—धर्मानुयोग चिन्तन के योग्य नहीं है। यह जानकर ऐसे उपाश्रय का अवग्रह ग्रहण न करे।

**(A)** 

## संस्तारक ग्रहण विधि—६

आगंतुग समणाणं सेज्जा संथारगस्स विहि—

१२४. जिह्वसं च णं समणा निग्गंथा सेज्जासंथारयं विष्पजहंति तिह्वसं च णं अवरे समणा निग्गंथा हव्वमागच्छेज्जा सच्चेव ओग्गहस्स पुट्वाणुत्रवणा चिट्ठइ अहालंदसवि उग्गहे।

—कप्प. उ. ३, सु. २८

## सेज्जासंथारग गहणं विहि—

**ं१२५. गाहा उद्द पज्जोसविंए । ताए गाहाए,** ताए पएसाए, ताए उवासंतराए, जिमणं जिमणं सेज्जासंथारगं लभेज्जा, तिमणं तिमणं ममेव सिया।

आगन्तुक श्रमणों के शय्या संस्तारक की विधि—

१२४. जिस दिन श्रमण-निर्ग्रन्थ शय्या-संस्तारक छोड़कर विहार कर रहे हों उसी दिन या उसी समय दूसरे श्रमण-निर्ग्रन्थ आ जावें तो उसी पूर्व गृहीत आज्ञा से जितने भी समय रहना हो शय्या-संस्तारक को ग्रहण करके रह सकते हैं।

शय्या संस्तारक के ग्रहण की विधि—

१२५ हेमन्त ग्रीष्म या वर्षाकाल में किसी घर में ठहरने के लिए रहाहो उस घर के उन स्थानों में जो जो अनुकूल स्थान या संस्तारक मिले वे वे मैं ग्रहण करूँ।

थेरा य से अणुजाणेज्जा, तस्सेव सिया । थेरा य से नो अणु-जाणेज्जा नो तस्सेव सिया ।

एवं से कप्पइ अहाराइणियाए सेज्जासंयारमं पिडामाहित्तए।1 ---वव. इ. इ. सु. १

#### णिग्गंथाणं कप्पणिज्ज आसणाई —

१२६. कप्यइ निग्गंथाणं सावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा, तुयद्वित्तए वा।

कप्पइ निग्गंथाणं सविसाणंसि पौढंसि वा, फलगंसि वा, आसइत्तए वा, तुयट्टित्तए वा। — कप्प. उ. ५, सु. ३७-३६

#### सेज्जासंथारग आणयण विहि —

१२७. से य अहालहुसगं सेज्जासंथारगं गवेसेज्जा, जं चिक्कया एगेणं हत्येणं क्षोगिज्झ-जाद-एगाहं वा, दुयाइं वा, तियाहं वा अद्वाणं परिचहित्तए, एस मे हेमंत-गिम्हासु भविस्सइ।

से य अहालहुसर्ग सेज्जासंयारगं गवेसेज्जा—जं चिक्कया एनेणं हत्थेणं ओगिज्झ-जाव-एगाहं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा अद्धाणं परिवहित्तए, एस मे वासावासासु मिवस्सइ।

से य अहालहुसगं सेज्जासंयारगं गवेसेज्जा जं चिक्कया एगेणं हत्येणं ओगिज्झ-जाव-एयाहं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा, चड-याहं वा, पंचाहं वा, दूरमिव अद्धाणं परिवहित्तए, एम मे बुद्धावासासु भविस्सइ। —वव. उ. ८, सु. २-४

## सेज्जा संयारगस्स पुणरवि अणुण्णा-

१२८. कष्पए निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पाडिहारियं वा सागा-रियसंतियं वा सेज्जासंथारगं दोच्चंपि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता वहिया नीहरित्तए।

कप्यइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, पाडिहारियं वा, सागा-रिय-संतियं वा सेन्जासंथारगं सन्वप्पणा अप्पिणित्ता दोच्चं पि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता अहिद्वित्तए ।— वव, उ. ८, सु. ७-६

## सेज्जा संयारग संयरण विही-

१२६. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, अभिकंखेज्जा सेज्जासंयारग-भूमि पिंडलेहित्तए णण्णत्य आयरिएण वा, उवज्झाएण वा पवत्तएणं वा, थेरेण वा, गणिणा वा, गणह्रेण वा, गणा- किन्तु स्यविर यदि उस स्थान के लिए आज्ञा दे तो वहाँ शय्या संस्तारक करना कल्पता है। यदि स्थविर आज्ञा न दें तो वहाँ शय्या-संस्तारक करना नहीं कल्पता है।

स्यविर के आज्ञा न देने पर यथारत्नाधिक (दीक्षापर्याय से ज्येष्ठ-कनिष्ठ) कम से अय्या संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है। निर्ग्रन्थों के कल्प्य आसन—

१२६. निर्ग्रन्य साधुओं को सावश्रय (अवलम्बनयुक्त) आसन पर बैठना एवं शयन करना कल्पता है।

निर्ग्रन्थ साधुओं को सिवपाण पीठ (वाजोट) पर या फलक (शयन का पाट) पर वैठना एवं शयन करना कल्पता है। शय्या संस्तारक के लाने की विधि—

१२७. श्रमण यथासम्मव हल्के शय्या-संस्तारक का अन्वेपण करे। वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से ग्रहण करके लाया जा सके तथा एक दो तीन दिन तक के मार्ग से लाया जा सकता है। इस प्रयोजन से कि ''यह शय्या संस्तारक मेरे हेमन्त या ग्रीष्म ऋतु में काम आएगा।''

श्रमण यथासम्भव हल्के शय्या-संस्तारक का अन्वेपण करे। वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से ग्रहण करके लाया जा सके तथा एक दो तीन दिन तक के मार्ग से लाया जा सकता है। इस प्रयोजन से कि "यह शय्या संस्तारक मेरे वर्णाकास में काम आएगा।"

श्रमण यथासम्भव हल्के शय्या-संस्तारक की याचना करे। वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से उठाकर लाया जा सके तथा एक, दो, तीन, चार, पाँच दिन में पहुँचे इतने दूर (दो कोश उपरान्त) के मार्ग से भी लाया जा सकता है इस प्रयोजन से कि "यह शय्या-संस्तारक मेरे वृद्धावास में काम आएगा।" शय्या संस्तारक की पुनः आज्ञा लेने की विधि—

१२८. निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या संस्तारक दूसरी वार आज्ञा लेकर ही वस्ति से वाहर ले जाना कल्पता है।

निर्जन्य निर्जन्यथों को प्रातिहारिक या भय्यातर का भय्या-संस्तारक सर्वथा सींप देने के बाद दूसरी वार आज्ञा लेकर ही काम में लेना कल्पता है।

शय्या संस्तारक के विछाने की विधि -

१२६. भिक्षु या भिक्षुणी शय्या-संस्तारक 'भूमि की प्रतिलेखना करना चाहे तो वह आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्यविर, गणी, गणघर, गणावच्छेदक, वालक, वृद्ध, शैक्ष (नवदीक्षित) ग्लान एवं

१ कप्प. उ. ३, मु. १६।

वच्छेइएण वा, वालेण वा, वुड्ढेण वा, सेहेण वा, गिलाणेण वा, आएसेण वा, अंतेण वा, मज्झेण वा, समेण वा, विसमेण वा, पवाएण वा, णिवातेण वा पडिलेहिय-पडिलेहिय पमज्जिय-पमज्जिय ततो संजयामेव बहुफासुयं सेज्जासंथारगं संथरेज्जा।

— आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४६०(१)

### सेज्जासंयारे आरोहण सयण विहि—

१३०. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा बहुफासुयं सेज्जासंयारगं संयरित्ता अभिकंखेज्जा, वहुफासुए सेज्जासंथारए दुरूहित्तए।

से भिक्ख वा भिक्खुणी वा बहुफासुए सेज्जासंथारए दुरूहमाणे पुट्वामेव ससीसोवरियं कायं पाए य, पमज्जिय पमज्जिय ततो संजयामेव बहुफासुए सेसेज्जासंथारए दुरूहेज्जा, दुरूहित्ता ततो संजयामेव वहफासूए मेज्जासंथारए सएज्जा ।

से भिनखू वा, भिनखुणी वा वहुफासुए सेज्जासंथारए सयमाणे णो अण्णमण्णस्स हत्थेण हत्थं, पादेण पादं, काएण कायं, आसाएन्जा । से अणासायए अणासायमाणे ततो संजयामेव बहुफासुए सेज्जासंथारए सएज्जा।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा ऊससमाणे वा, णीससमाणे वा, कासमाणे वा, छीयमाणे वा, जंभायमाणे वा, उड्डोए वा, वातणिसग्गे वा करेमाणे, पुन्वामेव आसयं वा, पोसयं वा पाणिणा परिपिहेत्ता ततो संजयामेव अससेज्ज वा-जाव-वाय-णिसगां वा करेज्जा।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४**६०-४**६**१** अण्णसंभोइयाणं पीढाई णिमंतण विही --

१३१. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अणुवीइ उगाहं जाएन्जा-जाव-से कि पुण तत्योग्गहियंसि एवोग्गहंसि ?

ने तत्य साहम्मिया अण्णसंभोइया, समणुण्णा उवागच्छेन्जा जे तेण सयमेसित्तए, पीढे वा फलए वा सेज्जासंथारए वा .तेण ते साहम्मिए अण्णसंभोइए समणुण्णे उवणिमंतेज्जा, णो चेव णं परिपडियाए ओगिण्हिय ओगिण्हिय उवणिमंतेज्जा ।

— बा. सु. २, ब. ७, उ. १, सु. ६१०

सागारिय सेन्ना संथारगा पच्चिपणण विही-

१३२. कप्पइ निगांथाण वा, निग्गंथीण वा सागारिय संतियं सेज्जा-संयारयं आयाए विगरणं कट्टु संपन्वइत्तए।

कप्प. उ. ३, सु. २६

विष्पणहु सेज्जासंथारगाणं गवेसण विहो—

१३३. इह खलु निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—पाडिहारिए वा सागारियसंतिए वा सेवजासंथारए विष्पणसेवजा, से य अणु-गवेसियव्वे सिया।

अतिथि साधु के लिये किनारे का स्थान मध्यस्थान या सम और विषम स्थान वातयुक्त या निर्वातस्थान को छोड़कर अन्य भिम का वार-वार प्रतिलेखन एवं प्रमाजन करके अपने लिए अत्यन्त प्रामुक जय्या-संस्तारक को यतनापूर्वक विछाए।

#### शय्या संस्तारक पर बैठने व शयन की विधि -

१३०. भिक्षु या भिक्षुणी अत्यन्त प्राप्तुक गय्या-संस्तारक विद्याकर उस अति प्रामुक णय्या-संस्तारक पर चड्ना चाहे तो निधु या भिक्षणी जम अति-प्रामुक गय्या-संस्तारक पर चढ़ने से पूर्व मस्तक सहित गरीर के ऊपरी भाग से नेकर पैरों तक भनी-भौति प्रमा-जंन करके फिर यतनापूर्वक उस अतिशानुक गय्या गंग्तारक पर आरुढ़ होवे और आरुढ़ होकर यतनापूर्वक उस पर जवन करे।

भिक्षु या भिक्षुणी उस अतिज्ञानुक ज्ञांन नंस्तारक पर गयन करते हुए परस्पर एक दूसरे के हाथ से हाथ पैर से पैर भीर शरीर से गरीर की आगातना नहीं करे. इस प्रकार आगा-तना न करते हुए यत रापूर्वक अक्तित्रामुक शय्या-संग्तारक पर सोवे।

भिञ्ज या भिञ्जुणी (गय्या-संस्तारक पर सोत-वैटते हुए) श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ग्रांनते हुए, छींकते हुए, उवासी लेते हुए, डकार लेते हुए या यायु नितर्ग करते हुए पहने ही मुँह या अपानद्वार को हाथ से डाँग कर यतनापूर्वक ज्वास लेवे - यावत् - वायुनिसगं करे।

## अन्य सांभोगिक को पीढ आदि के निमन्त्रण विधि-

१३१. साधु पथिकणालाओं यावत्—परिव्राजकों के आवानों में विचार कर अवग्रह ग्रहण करे -यावत् -वहां अवग्रह ग्रहण करने के बाद और क्या करे ?

यदि वहाँ साधामक, अन्य सांभोगिक, समनोज्ञ साधु आ जाये तो स्वयं के लिए ग्रहण किये हुए पीढ, फलग व शय्या संस्तारक उन साधिमक अन्य सांगोशिक साधुओं को निमन्त्रण कर दे देवे । किन्तु जनके लिए अन्य ही लाकर देवे ऐसा न करे।

सागारिक के शय्या संस्तारक की प्रत्यर्पण विधि-१३२. निर्प्रन्य और निर्प्रन्यियों को रागारिक का प्रहण किया हुआ शय्या संस्तारक व्यवस्थित करके विहार करना क्लपता है।

खोए हुए शय्या संस्तारक के अन्वेपण को विधि— १३३. निर्प्रन्थों और निर्प्रन्थियों को प्रातिहारिक या सागारिक का शय्या संस्तारक यदि गुम हो जाये तो उसका अन्वेषण करना चाहिए।

से य अणुगवेसमाणे लभेज्जा तस्सेव पडिदायव्वे सिया।

से य अणुगवेसमाणे नो लभेज्जा एवं से कप्पइ दोच्चंपि उग्गहं अणुण्णवेत्ता परिहारं परिहरित्तए।

--कप्प. स. ३, सु. २७

अपिडलेहिए सेज्जासंथारए सुवमाणो पावसमणो—

१३४. ससरवखपाए सुवई, सेज्जं न पडिलेहइ। संयारए अणाउत्ते, पावसमणि ति वुच्चई॥ —उत्त. थ. १७, गा. १४

अणुकूल पडिकूलाओ सेज्जाओ — १३५. से मिक्खू वा, भिक्खूणी वा, समा वेगया सेज्जा भवेज्जा, विसमा वेगया सेज्जा भवेज्जा, पवाता वेगया सेज्जा मवेज्जा, णिवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा, ससरक्ला वेगया सेन्जा भवेन्जा, अप्पसरक्ला वेगया सेज्जा भवेज्जा, सदंस-मसगा वेगया शेज्जा भवेन्जा, अध्यदंस-मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा, सपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, सउवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिरुवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, तहप्पगात्राइं सेज्जाहि संविज्जमाणाहि पग्गहियतरागं विहारं विहरेज्जा। णो फिचि वि गिलाएज्जा।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३**,** सु. ४६२

अन्वेपण करने पर यदि मिल जाये तो उसी को दे देना चाहिए।

अन्वेपण करने पर कदाचित् न मिले तो पुनः आज्ञा लेकर अन्य शय्या संस्तारक ग्रहण करके उपयोग में लेना कल्पता है।

प्रतिलेखन किये विना शय्या पर शयन करने वाला पाप-श्रमण होता है —

₹३४. जो सचित्त रज से भरे हुए पैरों का प्रमार्जन किये विना ही सो जाता है और सोने के स्थान का प्रतिलेखन नहीं करता —इस प्रकार विछीने (या सोने) के विषय में जो असावधान होता है वह पाप-श्रमण कहलाता है।

अनुकूल और प्रतिकूल शय्यायें— १३५. संयमगील भिक्षु या भिक्षुणी को,

कभी सम शय्या मिले,
कभी विषम शय्या मिले,
कभी वायु युक्त शय्या मिले,
कभी निर्वात् शय्या मिले,
कभी धूल युक्त शय्या मिले,
कभी धूल रहित शय्या मिले,
कभी डांस मच्छरों से युक्त शय्या मिले,
कभी डांस मच्छरों से रहित शय्या मिले,
कभी जीणं-शीणं शय्या मिले,
कभी जीणं-शीणं शय्या मिले,
कभी उपसर्ग युक्त शय्या मिले,
कभी उपसर्ग युक्त शय्या मिले,

इन शय्याओं के प्राप्त होने पर उसमें समिचत होकर संयम में रहे, किन्तु मन में जरा भी खेद या ग्लानि का अनुभव न

**AA** 

## संस्तारक ग्रहण विधि निषेध-७

कष्विणिज्जा अकष्पणिज्जा सेज्जा संथारगा— १३६. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा, अभिकंखेज्जा संथारगं एसित्तए। से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा-संअंड-जाव-मक्कडा-संताणगं, तहप्पगारं संथारगं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा। कल्पनीय अकल्पनीय शय्या संस्तारक—

१३६. भिक्षु या भिक्षुणी संस्तारक की गवेपणा करना चाहे और यह जाने कि वह संस्तारक अण्डों से—यावत् —मकड़ी के जालों से युक्त है तो ऐसे संस्तारक को अशासुक समझकर—यावत्— ग्रहण न करे।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण संयारगं जाणेज्जा-अप्पंदं-जाव-मक्कडा-संताणगं, गरुयं, तहप्पगारं संयारगं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से मिस्सू वा, भिस्सूणी वा से ज्जं पुण संथारमं जाणेज्जा — अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणमं, लहुयं, अप्पंडिहारियं, तहप्प-गारं संथारमं अफासुयं-जाव-णो पंडिगाहेज्जा ।

से मिनखू वा, भिनखूणी वा से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा अप्पंडं-जाव-मनकडा-संताणगं, लहुयं, पडिहारियं, णो अहा-बद्धं, तहप्पगारं संथारगं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा संथारगं एसित्तए। से ज्जं पुण संथारगं-जाणेज्जा-अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणयं, लहुवं, पाडिहारियं, अहाबद्धं। तहप्पगारं संथारगं फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५५ (५) सेज्जासंथारग गहणं विहि-णिसेहो—

१३७. नो कप्पद्द निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुन्वामेव ओग्गहं सोगिण्हिता तओ पच्छा अणुन्नवेत्तए ।

कप्पद्द निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुन्वामेव ओग्गहं अणुन-वेता तओ पच्छा ओगिण्हित्तए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—इह खलु निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा नो सुलभे पाडिहारिए सेज्जा संथारए ति कट्टु एवं णं कप्पइ पुन्वामेव ओग्गहं ओगिण्हिता तओ पच्छा अणुन्नवेत्तए।

"मा बहुउ अज्जो ! बिइयं" ति वइ अणुलोमेणं अणुलोमे-यद्वे सिया । —वव. उ. ८, सु. १०-१२

संथारगस्स यच्चप्पण विहि-णिसेहो—

१३८. से भिन्त्यू वा, भिन्त्यूणी वा अभिकंखेज्जा संथारगं पच्चित्य-णित्तए । से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा-सबंडं-जाव-मनकडा-संताणगं, तहप्पगारं संथारगं णो पच्चिप्पणेज्जा ।

से भिक्लू वा, भिक्लूणो वा अभिकंखेंडजा संथारगं पट्चिपि-णित्तए। से ज्जं पुण संथारगं जाणेडजा—अध्यंडं-जाव- भिक्षु या भिक्षुणी संस्तारक के सम्बन्ध में यह जाने कि वह अण्डों — यावत् — मकड़ी के जालों से तो रहित है, किन्तु भारी है, ऐसे संस्तारक को अशामुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी संस्तारक के सम्बन्ध में यह जाने कि वह अण्डों — यावत् — मकड़ी के जानों से रहित है, हल्का भी है, किन्तु अप्रातिहारिक है अर्थात् दाता वापस लेना नहीं चाहता ही ऐसे संस्तारक को अप्रासुक समझकर — यावत् — प्रहण न करे।

निक्षु या निक्षुणी संस्तारक के सम्बन्ध में यह जाने कि वह अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है, हल्का भी है, प्रातिहारिक भी है, किन्तु ठीक से बैंधा हुआ नहीं है तो ऐसे संस्तारक को अप्रामुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी संस्तारक की गवेषणा करना चाहे और यह जाने कि अण्डों—यावत्—मकड़ी के जातों से रहित है, हत्का है, पुन: लीटाने योग्य है और मुद्दू भी है तो ऐसे संस्ता-रक को प्रामुक और एपणीय जानकर मिलने पर ग्रहण करे।

शय्या संस्तारक ग्रहण का विधि-निपेध—

१३७. निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को पहले शय्या-संस्तारक ग्रहण करना और बाद में उनकी आज्ञा लेना नहीं कल्पता है।

निग्रंन्य निग्रंन्यियों को पहले बाजा लेना और वाद में शम्या संस्तारक ग्रहण करना फल्पता है।

यदि यह जाने कि — निर्यंन्य निर्यंन्यियों को गहाँ प्राति-हारिक शय्या-संस्तारक सुलभ नहीं है तो पहले स्थान या शय्या संस्तारक ग्रहण करना और बाद में आजा लेना कल्पता है। (किन्तु ऐसा करने पर यदि संयतों के और शय्या-संस्तारक के स्वामी के मध्य किसी प्रकार का कलह हो जाये तो आच यं उन्हें इस प्रकार कहें "हे आयों! एक और तो तुमने इनकी वसति ग्रहण की है दूसरी ओर इनसे कठोर वचन बोल रहे हों) हे आयों! इस प्रकार तुम्हें इनके साथ ऐसा दुहरा अपराधमय व्यवहार नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार आचार्य को अनुकूल वचनों से उसे (वसित के स्वामी को) अनुकूल करना चाहिए। संस्तारक प्रत्यर्पण विधि-निषेध—

१३८. भिक्षु या भिक्षुणी यदि संस्तारक वापस लौटाना चाहे तो वह संस्तारक के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है तो ऐसे संस्तारक को वापस न लौटाए।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि संस्तारक वापस सौंपना चाहे, उस समय उस संस्तारक को अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से मक्कडा-संताणगं, तहप्पगारं संथारगं पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय, आताविय-आताविय, विणिद्धुणिय-विणि-द्धणिय, ततो संजयामेव पच्चिप्पणेज्जा ।

— **बा. सु. २, ब. २, उ. ३, सु. ४**५६

रहित जाने तो ऐसे संस्तारक को वार-वार प्रतिलेखन तथा प्रमार्जन करके, मूर्य की धूप दे देकर एवं झाड़ झाड़कर यतना- पूर्वक वापस लौटावे।

चारित्राचार : एषणा समिति

#### 

# संस्तारक ग्रहण निषेध—द

णिरगंथीणं अकप्पणीय आसणाइं--

१३६. नो कप्पइ निग्गंयीणं तावस्सयंसि आसणंसि आसइतए वा, तुयदृत्रित्तए वा।

नो कप्पइ निग्गंथीणं सविसाणंसि पीढंसि वा, फलगंसि वा, आसइत्तए वा, तुयद्वितए वा। —कप्प उ. ५, सु. ३६-३८

दोच्चं उगाई विणा सेज्जासंयारग गहण णिसेहो-

१४०. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंथारगं दोच्चंपि सोग्गहं अण्णुझ-वेत्ता बहिया नीहरित्तए।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंथारगं सन्वय्पण्णा अप्पिणित्ता दोक्चंपि ओग्गहं अण्णुञ्जवेत्ता अहिद्वित्तए।

—-वव. **उ. ८, सू. ६-**८

सेज्जासंथारग पच्चप्पणेण विणा विहार णिसेहो-

१४१. नो कप्पद्म निग्गंयाण वा, निग्गंथीण वा पाडिहारियं सेज्जा-संथारयं आयाए अपडिहट्टु संपब्बद्दत्तए । नो कप्पद्म निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा सागारियसंतियं सेज्जासंथारयं आयाए अविकरणं कट्टु संपब्बद्दत्तए ।

—कप्प. उ. ३, सु. २४-२५

निर्ग्रन्थियों के अकल्पनीय आसन-

१३६. निर्ग्रन्थी-साध्त्रियों को सावश्रय (अवलम्बन युक्त) आसन पर वैठना एवं शयन करना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थी-साध्वियों को सविपाण (छोटे-छोटे स्तम्भ युक्त) पीठ या फलक पर बैठना एवं शयन नहीं कल्पता है।

दूसरी वार आज्ञा लिए विना शय्या संस्तारक ग्रहण का निषेध—

१४०. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या संस्तारक दूसरी वार आज्ञा लिए विना वस्ती के वाहर ले जाना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या गय्यातर का गय्या-संस्तारक सर्वथा सोंप देने के बाद दूसरी बार आज्ञा लिए विना काम में लेना नहीं कल्पता है।

शय्या संस्तारक लौटाए विना विहार करने का निपेध — १४१. निर्ग्रन्य और निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक शय्या संस्तारक ग्रहण करके उसे लौटाये विना विहार करना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्य और निर्ग्रन्थियों को शय्यातर का शय्या संस्तारक ग्रहण करके उसे यथावस्थित किये विना विहार करना नहीं कल्पता है।

# संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त--- ६

सेज्जा संथारगाणं पायच्छित सुत्ताइं-

१४२. जे भिक्लू उडुविद्धयं सेन्जा संथारगं परं पन्जोसवाओ उवा-इणावेइ, उवाइणावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू वासावासियं सेन्जा संथारगं परं दसरायकप्पाओ उवाइणावेड उवाइणावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू उडुवद्धियं वा वासावासियं सेज्जा संथारगं उवरि-सिज्जमाणं पेहाए न ओसारेइ न ओसारेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू पाडिहारियं सेज्जा संथारगं दोच्चंपि अणणुण्ण-वित्ता वाहि नीणेइ, नीणेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ख सागारियसंतियं सेज्जा संथारगं दोच्चंपि अगणुण्ण-वित्ता वाहि नीणेइ, नीणेंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्कु पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जासंथारगं दोच्चंपि अणणुण्णवित्ता वाहि नीणेइ, नीणेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू पाडिहारियं सेज्जा संथारगं आयाए अपडिहट्टु संपन्वयइ संपन्वयंतं वा साइज्जह ।

जे भिक्खू सागारियसंतियं सेज्जा संथारगं आयाए अविगरणं कट्टु अणिप्पणिता संपव्वयइ, संपब्वयंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जा संयारगं विष्पणट्ठं न गवेसइ, न गवेसंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवल्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. ड. २, सु. ५०-५८

सागारिय सेज्जासंथारयं अणणुण्णविय गिण्हमाणस्स पायच्छित सुत्तं-

१४३. जे भिक्खू पाडिहारियं वा सागारिय-संतियं वा सेज्जा-संयारयं पच्चिपणित्ता दोच्चं पि अणणुण्णंविय अहिट्टेइ अहिद्वेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवन्जइ मासियं परिहारद्वाणं जग्वाइयं।

—नि. च. ५, सु. २३

शय्या संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र—

१४२. जो भिक्ष शीत या ग्रीप्म ऋतु में ग्रहण किये हए शय्या संस्तारक को पर्यु पण (संवत्सरी) के वाद रखता है, रखवाता है रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिश्र वर्पावास के लिए ग्रहण किये गए शय्या संस्तारक को वर्पावास के वाद दस-रात से अधिक रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु शेप काल या वर्पावास के लिये ग्रहण किये गये शय्या संस्तारक को वर्षा से भींगता हुआ देखकर भी नहीं हटाता है, नहीं हटवाता है या नहीं हटाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष प्रातिहारिक शय्या संस्तारक को दूसरी वार आज्ञा लिए विना वाहर ले जाता है, वाहर ले जाने के लिए कहता है और वाहर ले जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गय्थातरं का शय्या संस्तारक को दूसरी वार आज्ञा लिये विना वाहर ले जाता है, वाहर ले जाने के लिए कहता है, वाहर ले जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या संस्तारक दूसरी वार आज्ञा लिए विना वाहर ले जाता है, वाहर ले जाने के लिए कहता है और वाहर ले जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष प्रातिहारिक शय्या संस्तारक को ग्रहण करके लौटाये विना विहार करता है, विहार करवाता है, विहार करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु शय्यातर के शय्या-संस्तारक को लेकरं व्यवस्थित किये विना और लौटाये विना विहार करता है, विहार करवाता है और विहार करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु प्रातिहारिक या शय्यातर को शय्या संस्तारक खो जाने पर उसकी गवेषणा नहीं करता है, नहीं करवाता है, नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

सागारिक का शय्या संस्तारक बिना आज्ञा लेने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१४३. जो भिखु प्रातिहारिक या शय्यातर के शय्या-संस्तारक को लौटा कर दूसरी वार आज्ञा लिए विना ही परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

怒

# शर्यंषणा-विधि-निषेध-प्रायश्चित्त-१०

सुराजुत्त वसण उवस्सय विहि-णिसेहो पायच्छितंच-

१४४. उवस्सयस्स अंतोवगडाए, सुरा वियड कुम्भे वा, सोविरक वियड कुम्भे वा, उवनिष्यत्ते सिया, नो कप्पइ निगांथाण वा, निगांथीण वा, अहालंदमवि वत्थए।

> हुरत्या य उवस्सयं पिंडलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा, दुरायं वा वत्यए।

> जे तत्य एगरायाओं वा, दुरायाओं वा परं वसइ से सन्तरा छेए वा, परिहारे वा। ——कप्प. उ. २, सु. ४

सीओदजुत उबस्सव वसण विहि-गिसेहा पायिच्छतं च-

१४४. उवस्तयस्त अंतोवगडाए सीओ गि-वियडकुम्मे वा, उतिगो-दगवियटकुम्मे वा, उवनिषिश्वते तिया, नो कष्पइ निग्गंयाण वा, निग्गंथीण वा, अहालंदमवि वत्थए ।

हुन्त्या य उचत्सयं पडिलेहमाणे नो लभेण्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा, दुरायं या वस्यए ।

जे तत्य एगरावाओ वा, दुरावाओ वा परं वसह, से सन्तरा छए वा, परिहारे वा। — कष्म. उ. २, मु. ५

जोई जुत्त उवस्सय वसण विहि-णिसेहो पायच्छितं च -

१४६. उवस्सयस्स अंतीवगटाए, सन्त्रराहए जोई क्षियाएज्जा, नो कष्पड निक्तंथाण वा निक्तंथीण वा अहालंदमित वस्थए। हुरत्था य उथस्सयं पिटलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कष्पड एगरायं वा बुरायं वा त्रस्थए।

के तत्य एगरायाओ वा, दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा, परिहारे वा। —कथ्य. उ. २, सु. ६

पईवजुत्त उवस्सय वसण विहि-णिसेहो पायच्छित्तं च-

१४७. रवस्सयस्स अंतोवगडाए, सव्वराइए पईवे दिप्पेज्जा नो कप्पद्व निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा अहालंदमवि वस्थए।

हुरत्या य उवस्सयं पिंडलेहमाणे नो लमेज्जा, एवं से फप्पइ एगरायं चा, दुरायं वा वत्यए।

सुरायुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निपेध व प्रायिक्चित्त— १४४. उपाथ्य के भीतर सुरा और सौतीर से भरे कुम्म रखे हुए हों तो निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ "यथालन्दकाल" भी बसना नहीं कल्पता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

कदाचित् गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात वसना कल्पता है।

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तप रूप प्रायम्बित्त का पात्र होता है।

जल युक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निपेध और प्रायश्चित—

१४१ उपाश्रय के भीतर अचित्त गीत जल या उप्ण जल से भरे हुए कुम्भ रखे हों तो निर्प्रन्थों और निर्प्रन्थियों को वहाँ "यथा-लन्दकाल" भी बसना नहीं कल्पता है।

कदाचित् गवेपणा करने पर भी अन्य उपाथय न भिले तो उक्त उपाथय में एक या दो रात वसना कल्पता है।

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायम्बित का पात्र होता है।

ज्योतियुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित

१४६. उपाश्रय के भीतर मारी रात अग्नि जले तो निर्प्रन्य और निर्प्रन्थियों को वहाँ ''यथालन्दकाल'' भी वसना नहीं कल्पता है।

कदाचित् गत्रेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात वसना कल्पता है।

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायण्चित्त का पात्र होता है।

दीपक युक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त—

१४७. उपाश्रय के भीतर सारी रात दीपक जले तो निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ ''यथालन्दकाल'' भी वसना नहीं कल्पता है।

कदाचित् गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात वसना कल्पता है। जे तत्य एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा, परिहारे वा। —कप्प. उ. २, सु. ७

अगड सुयाणं वसणस्स विहि-णिसेहो पायच्छितं च-

१४८. से गामंसि चा-जाव-सिन्नवेसंसि वा एगवगडाए एगदुवाराए, एगनिक्लमण-पवेसाए नो कप्पइ वहूणं अगडसुयाणं एगयओ पत्थए।

अत्थि याइं णं केइ आयार-पकष्पघरे, नित्य याइं णं केइ छेए वा, परिहारे वा।

नित्य याइं णं केइ आयार-पकप्पधरे से संतरा छेए वा, परिहारे वा।

से गामंसि वा-जाव-सिन्नवेसंसि वा अभिनिन्वगडाए, अभि-निद्दुवाराए, अभिनिक्खमण-पवेसाए

नो कप्पद्द बहुणं वि अगडसुयाणं एगयओ बत्यए।

अत्यि याइं णं केइ आयार-पकष्पधरे जे तित्तयं रयणि संव-सइ, नित्य णं केइ छेए वा, परिहारे वा।

नित्य याई णं केइ आयार-पकष्पधरे जे तित्तयं रयणि संव-सइ, सब्वेसि तेसि तप्पत्तियं छेए वा, परिहारे वा।

—वव. **च. ६, सु. १**२-१३

नितियवासं वसमाणस्स पायिच्छल सुतं— १४९. जे भिक्खू नितियं-वासं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जड मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. २, सु. ३७

उद्देसियाइसेज्जासु पवेसणस्स नायच्छित सुत्ताइं-

१५०. जे भिक्तू उद्देसियं सेज्जं अणुप्पविसद, अणुप्पविसंतं वा साइज्जद ।

जे मिक्खु सपाहुडियं सेज्जं अणुष्पविसद्द अणुष्पविसंतं वा साइज्जड ।

जे भिक्तू सपरिकम्मं सेज्जं अणुष्पविसदः अणुष्पविसंतं वा साइज्जद ।

तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारहाणं उच्चाइयं ।
—नि. च. ५, सु. ६०-६२

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

अल्पज्ञों के रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त-

१४८. एक प्राकार वाले, एक द्वार वाले और एक निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम - यावत् - सिन्नवेश में अनेक अकृतश्रुतं (अल्पज्ञ) भिक्षुओं को एक साथ वसना नहीं कल्पता है।

यदि उनमें कोई आचार कल्पघर हो तो वे दीक्षाच्छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं।

यदि उनमें कोई आचार-कल्पघर न हो तो वे मर्यादा उल्लं-घन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

अनेक प्राकार वाले, अनेक द्वार वाले और अनेक निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम—यावत्—सिश्चवेश में अनेक अकृत-श्रुत (अल्पज्ञ) भिक्षुओं को एक साथ वसना नहीं कल्पता है।

यदि उनमें कोई आचार-कल्पवर हो तो वे दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रावश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं।

यदि उनमें कोई आचार-कल्पघर न हो तो वे दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं।

नित्य निवास का प्रायश्चित्त सूत्र-

१४६. जो भिक्षु नित्यवास अर्थात कल्प मर्यादा से अधिक वसता है, वसवाता है या वसने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

औद्देशिकादि शय्याओं में प्रवेश के प्रायदिवत्त सूत्र— १५० जो भिक्षु औद्देशिक शय्या में प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है, या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सपाहुड (साघु के निमित्त निर्माण के समय को परिवर्तन करके वनाई गई) शय्या में प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु परिकर्म युक्त (साधु के निमित्त सुधार की हुई) शय्या में प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है, या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मामिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

१५१. जे मिक्खू हुगुंच्छियकुलेसु वर्ताह पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । —नि. च. १६, सु. ३०

णिरगंथीणं उवस्सए अविहि पवेसणस्स पायिन्छत्त सुतं —

१५२. जे मिक्कू णिग्गंथीणं उवस्सयंसि खविहीए अणुप्पविसद्द, अणुप्पविसंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । —नि. च. ४, मु. २३

णिगांथीणं आगमणपहे उवगरण-ठवणस्स पात्रिक्छता सुत्तं—

१५३. जे मिक्खु णिगांथीणं आगमणपहंसि दंडगं वा, लट्टियं वा, रयहरणं वा, मुह्योत्तियं वा अण्णयरं वा उवगरणजायं ठवेइ, ठवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं । —नि. उ. ४, सू. २४

सरिसणिगांयस्स आवासे अदिण्णे पायन्छितः सुरां—
१५४. जे णिगांथे णिगांयस्स सरिसगस्स यंते ओवासे संते, ओवासं
ण देइ, ण देंतं वा साइन्जइ ।

तं सेवमाणे सावज्जद्द चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घायं । —नि उ. १७, सु. १२१

सरिसणिगगंथीए आवास अदिष्णस्स पायिष्ण्या सुरां— १५५. जा णिगगंथी णिगांथीए सरिसियाए अंते ओवासे संते, ओवासं ण देइ, देंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. स. १७, सु. १२२

उवस्सए णायगाईणं संवसावणस्स पायिक्छत्त सुत्ताई— १५६. जे मिक्कू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा अंतो उवस्सयस्स अद्धं वा राइं, किसणं वा राइं संवसा-वेई, संवसावतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू णायगं चा, अणायगं चा, अणुवासगं चा अंतो उवस्सयस्स अद्धं वा राइं, कसिणं वा राइं संवसावेइ, तं

घृणित कुलों में रहने का प्रायश्चित सूत्र—

१५१. जो भिक्षु घृणित कुलों की शय्या में आश्रय स्थान लेता है, लिवाता है, या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

चारित्राचार: एषणा समिति

चसे चातुर्गासिक च्द्घातिक परिहारस्थान (प्रायिश्चत्त) आता है।

निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५२. जो मिक्षु निग्रंन्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायध्वित्त) आता है।

निर्ग्रन्थियों के आगमन पथ में उपकरण रखने का प्राय-श्चित्त सूत्र—

१५३. जो भिक्षु निर्ग्रन्थियों के आगमन पथ में दंड लाठी, रजी-हरण या मुख-वस्त्रिका अथवा अन्य कोई उपकरण रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

स्वधर्मी निर्ग्रन्थ को आवास न देने का प्रायश्चित्त सूत्र— १५४ जो निर्ग्रन्थ सहग (आचार वाले) निर्ग्रन्थ को उपाश्रय में ठहरने के लिए स्थान होते हुए भी स्थान नहीं देता है, न दिवाता है, न देने वाले का अनुमोदन करता है।

डसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

स्वधर्मी निग्रंन्थी को आवास न देने का प्रायिष्यत्त सूत्र— १५५. जो निग्रंन्थी सहण निग्रंन्थी को उपाश्रय में ठहरने के लिए स्थान होते हुए भी स्थान नहीं देती है, न दिवाती है या न देने वाली का अनुमोदन करती है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायण्चित्त) आता है।

स्वजन आदि को उपाश्रय में रखने का प्रायिक्चल सूत्र— १५६. जो भिक्षु स्वजन या परजन, उपासक या अन्य कोई भी स्त्री को उपाश्रय में आधी रात या पूरी रात रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्वजन या परजन, उपासक या अन्य कोई स्त्री को आधी रात या पूरी रॉन रखकर उसके निमित्त उपाश्रय से पडुच्च णिवलमई वा, पविसइ वा, णिवलमंतं वा, पविसंतं वा साइज्जई।

चाउम्मासियं परिहारट्टाणं सेवमाणे आवज्जइ — नि. उ. ८, सु. १२-१३ अणु ग्घाइयं ।

राय समीवे विहरणाई पायन्छित्त सुर्तं—

१५७. अह पुण एवं जाणेज्जा ''इहज्ज रायखितए परिवृत्तिए'' जे भिम्बू ताए गिहाए ताए पएसाए ताए उवासंतराए, विहारं वा करेइ, सज्झायं वा करेइ, असणं वा-जाव-साइमं वा आहारेइ, उच्चारं वा, पासवणं वा परिदृवेइ, परिदृवेतं वा साइजजइ।

चाउम्मासियं परिहारट्टाणं सेवमाण आवज्जइ तं —नि. **ड. ६, सु. ११** अणुग्घाइयं ।

निष्क्रमण-प्रवेश करता है, करवाता है या करने वाले का अनु-मोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

राजा के समीप ठहरने आदि का प्रायश्चित्त सूत्र-१५७. यदि यह ज्ञात हो जाये कि आज यहाँ क्षत्रिय राजा रहे हुए हैं तव जो भिक्षु उस गृह में उस प्रदेश में उस अवकाशान्तर में विहार करता है (ठहरता है), स्वाध्याय करता है, अशन —यावत् — स्वाद्य का आहार करता है, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चात्रमंसिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# वस्त्रेषणाः

# वस्त्रैषणा का स्वरूप--- १ [१]

णिग्गंथ-निग्गंथीणं वत्थेसणा सरूवं —

१५८ वत्यं पडिगाहं कंवलं पादपुंछणं उगाहं च कडासणं एतेसु चेव जाणेज्जा।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ४, सु. ≤६ (क)

पडिलेहणाऽणंतरमेव वत्थ गहण विहाणं—

१५६. सिया से परो णेला वत्थं निसिरेज्जा, से पुन्वामेव आलो-एज्जा---

''आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, तुमं चेव णं संतियं वत्यं अंतो अंतेणं पडिलेहिस्सामि।" केवली वूया — ''आयाणमेयं!

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों की वस्त्र पणा का स्वरूप-

१५८. वह (संयमी) वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोंष्टन (पाँव पोंधने का वस्त्र), अवग्रह-स्थान और कटासन आदि (जो गृहस्थ के लिए निर्मित हो) उनकी याचना करे।

वस्त्र का प्रतिलेखन करने के वाद वस्त्र ग्रहण का विधान-१५६. यदि गृहस्वामी (साघु के द्वारा याचना करने पर) वस्त्र (लाकर) साधु को दे, तो वह पहले ही उसे कहे-

' आयुष्मन् गृहस्य ! या बहन ! तुम्हारे वस्त्र को मैं अन्दर और वाहर चारों ओर से भली-भाति देखूँगा।"

केवली भगवान ने कहा है-- 'प्रतिलेखन किए विना वस्त्र लेना कर्मवन्यन का कारण है।"

इन विभिन्न मन्तव्यों के होते हुए भी यह निष्वित है कि अतीत में ''गायपुंछणं'' एक आवश्यक उपकरण था। इसलिए इसका अनेक जगह उल्लेख है।

\_\_\_ अतीत में ''पायपुंछणं" कैसा उपकरण या—वह वर्तमान में समझना अति कठिन हैं क्योंकि कहीं ''पायपुंछणंं'' रजोहरण माना गया है और कहीं "पायपुंछणं" तथा "रजोहरण" अलग-अलग कहे गये हैं।

प्रश्नव्याकरण तथा दशवैकालिक सूत्र में ''पायपुंछणं'' का अर्थ 'पैर पोंछने का वस्त्र' किया गया है। इन दोनों स्थलों में दोनों उपकरणों का एक साथ कथन हुआ है। अतः दोनों ही भिन्न-भिन्न उपकरण होना सिद्ध होता है।

बा. सु. २, ब. १०, सु. ६४५ में मल-विसर्जन आवश्यक हो तो उस समय अपना "पायपुंछणं" हो तो उसका उपयोग करे, न हो तो साथी श्रमण से लेकर उसका उपयोग करे। इससे अनुमान होता है कि यहाँ पर मल विसर्जन के वाद मलद्वार को पोंछने के लिए प्रयुक्त जीर्ण-वस्त्र के खण्ड को "पायपुंछणं" माना है।

\*

.वत्यंते ओवद्धं सिया-कुंडले वा-जाव-रयणावली वा, पाणे वा, बीए वा, हरिए वा।

यह मिरखूणं पुन्त्रोविद्दृा-जाव-एस उवएसे, जं पुन्तामेव बत्यं अंतो अंतेणं पिंडलेहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. १६⊏

हेमंत-गिम्हासु वत्थ गहण विहाणं—

१६०. कप्पइ निगांयाण वा, निगांयीण वा दोच्चसमोसरणुह्-सपत्ताइं चेलाइं पढिगाहेसए। --कप्प, उ. ३, सु. १७

पव्यक्जापरियाय कमेण वत्य गहण विहाणं—

१६१. कप्पद्द निगांयाण वा, निगांयीण वा अहाराइणियाए चेलाइं पढिगाहित्तए। — कप्प. च. ३, सु. १८ कदाचित उस वस्त्र के सिरे पर कुछ वंधा हो, यया—कुण्डल वंधा हो,—यावत्—रत्नों की माला वंधी हो, अथवा प्राणी, वीज या हरी वनस्पति वेंधी हो।

चारित्राचार: एपणा समिति

वतः भिक्षुयों के लिए तीर्यंकर आदि आप्त पुरुपों ने पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि साधु तस्त्र ग्रहण करने से पहले ही उस वस्त्र की अन्दर-वाहर चारों और से प्रतिलेखना करे।

हेमन्त और ग्रीष्म में वस्त्र ग्रहण करने का विधान— १६० निर्यन्थों और निर्यन्थियों की द्वितीय समवसरण (हेमन्त और ग्रीष्म) में वस्त्र ग्रहण करना कल्पता है।

विहाणं— प्रव्रज्या पर्याय के क्रम से वस्त्र ग्रहण का विद्यान— ा अहाराइणियाए चेलाइं १६१. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चारित्र पर्याय के क्रम से वस्त्र — कप्प. च. ३, सु. १८ ग्रहण करना कल्पता है।

XX

# निग्रंन्य की वस्त्रैषणा-विधि-१ [२]

णिग्गंयाणं वत्याइ एसणा विही-

१६२. निग्गं यं च णं गाहाबद्दकुलं पिढवायपिढयाए अणुपिवट्टं केद्द वत्येण वा. पिडग्गहेण वा, कंबलेण वा, पायपुंछणेण वा उचिनमंतेण्जा, कथ्पद्द से सागारकडं गहाय आयरियपायमूले ठवेता, दोच्वं पि उग्गहं अणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए।

निग्रंन्थों की वस्त्रं पणा विधि —

१६२. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निर्प्रन्य को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादशींछन लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को "सागारकृत" ग्रहण कर, उन्हें आचार्य के चरणों में रखकर तथा उसे ग्रहण करने के लिए आचार्य से दूसरी बार आजा लेकर उसे अपने पास रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है।

विचार भूमि (मल-मूत्र विसर्जन स्थान) या विहारभूमि (स्वाध्याय भूमि) के लिए (उपाश्रय से) बाहर निकले हुए निर्मन्य को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्त्रल, पादशोंछन लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को "सागारकृत" ग्रहण करे, उसे आचार्य के चरणों में रखकर तथा उसे ग्रहण करने के लिए आचार्य से दूसरी बार आज्ञा लेकर अपने पास रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है।

१ एक वर्ष के दो विभाग हैं एक वर्षावास काल और दूसरा ऋतुबद्ध काल।

वर्षावास काल में भियु-भिक्षुणियां चार मास तक विहार नहीं करते हैं। जहाँ वर्षावास करने का उनका संकल्प होता है वहीं रहते हैं।

ऋतुवद्धकाल में अपने अपने कल्प के अनुसार भिक्षु-भिक्षुणियाँ विहार करते रहते हैं इसलिए वर्णावास को प्रथम समवस-रण और ऋतुबद्धकाल को द्वितीय समवसरण कहा गया है। —वृहत्कल्प भाष्य गा. ४२४२ व ४२६७।

# निर्ग्रनिथनी की वस्त्रैषणा विधि-१ [३]

# णिग्गंथीए वत्थेसणा विही-

१६३. निग्गंथीए य गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुष्पविद्वाए, चेलट्टो समुप्पज्जेज्जा,

नो से कटपड़ अप्पणो निस्साए चेलं पडिग्गाहेत्तए।

कृत्पइ से पवत्तिणी-निस्साए चेलं पडिग्गाहित्तए।

नो य से तत्थ पवित्तणी सामाणा सिया, जे से तत्थ सामाणे आयरिए वा, उवज्झाए वा, पवत्तए वा, थेरे वा, गणी वा, गणहरे वा, गणावच्छेइए वा, जं चडन्नं पुरस्रो कट्टु विहरित, कप्पद्द से तन्नीसाए चेलं पडिग्गाहेत्तए।

—कप्प. उ. ३, सु. १३

### णिग्गंथीए वत्थुग्गह विही—

१६४. निगांथि च णं गाह।वइकुलं पिडवायपिडयाए अणुपिवट्टं केइ बत्थेण वा, पिडग्गहेण वा, कंवलेण वा, पायपुंछणेण वा उवनिमंतेज्जा,

कप्पइ से सागारकडं गहाय पवित्तिणिपायमूले ठिवत्तां, दोच्चं पि उग्गहं अणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए ।

निग्गंथि च णं विह्या वियारभूमि वा, विहारभूमि वा, णिक्खंति समाणि केइ वत्थेण वा, पिडग्गहेण वा, कंवलेण वा, पायपुंछणेण वा उवनिमंतेज्जा, कव्पइ से सागारकडं गहाय पिवित्तिणिपायमूले ठवेता, दोच्चं पि उग्गहं अणुष्ण-वित्ता परिहारं परिहरित्तए। — कप्प. उ. १, सु. ४२-४३

### निर्ग्रन्थी की वस्त्र पणा विधि-

१६३. गृहस्थ के घर में आहार के लिए गई हुई निर्प्रन्थी को यदि वस्त्र की आवश्यकता हो तो अपनी निश्रा ("यह वस्त्र में अपने लिए ग्रहण कर रही हूँ"—इस संकल्प) से वस्त्र लेना नहीं कल्पता है।

किन्तु प्रवर्तिनी की निश्रा (मैं यह वस्त्र प्रवर्तिनी के चरणों में रख दूंगी वह जिसे देना चाहेगी दे देगी। यदि वह न रखेगी तो मैं वापस तुम्हें लीटा दूंगी ऐसे संकल्प से) वस्त्र लेना कल्पता है।

यदि वहाँ प्रवितिनी विद्यमान न हो तो जो आवायं, उपा-ध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर, गणावच्छेदक (आदि जो गीतायं) वहाँ विद्यमान हो अथवा जिसे प्रमुख करके विचर रही है उसकी निश्रा से वस्त्र नेना कल्पता है।

### निग्रं न्यी की वस्त्रावग्रह विधि-

१६४. गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निर्प्रन्थी को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादशोंछन नेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को "सागारकत" ग्रहण कर उन्हें प्रवर्तिनी के चरणों में रखकर तथा उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रवर्तिनी से दूसरी बार आजा लेकर उसे अपने पास रखना और उनका उपयोग करना कल्पता है।

विचार भूमि या स्वाध्याय भूमि के लिए (उपाश्रय से) वाहर निकली हुई निग्रंन्थी को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादश्रोंछन लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को ''सागारकृत'' ग्रहण कर, उसे प्रवर्तिनी के चरणों में रखकर तथा उसे ग्रहण करने के लिए उनसे दूसरी वार आज्ञा लेकर अपने पास रखना और उनका उपयोग करना कल्पता है।

# निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थी की वस्त्रैषणा का निषेध-१ [४]

उद्देसियाइं वत्य गहण णिसेहो-

सूत्र १६५-१६७

१६५. से भिक्यू वा, भिक्यूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा — अस्मिपढियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाई-जाव-सत्ताइं समारदम समुद्दिस्स, कीयं, पामिच्चं अच्छिज्जं, अभिहढं आहट्टु चेएइ।

> तं तहप्पगारं चत्यं पुरिसंतरकर्डं वा, अपुरिसंतरकर्डं वा, बहिया णीहर्डं वा, अणीहर्डं वा, अत्तिष्ट्रियं वा, अणतिष्टियं वा, परिमुत्तं वा, अपरिमुत्तं वा, आसेवियं वा, अणासेवियं वा, अफासुयं अणेसणिक्जं ति मण्णमाणे लाभे संते णो पिड-गाहिक्जा।

> से मिक्खू या, निक्खूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा— अस्तिपढियाए वहवे साहम्मिया समुद्दिस्स पाणाई-जाव-सत्ताई समारदम समुद्दिस्स-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।

> से निक्कू या, निक्कूणी या से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा-अस्तिपढियाए एगं साहम्मिण समुद्दिस्स पाणाई-जाव-सत्ताई समारक्त समुद्दिस्त-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।

> से मियलू वा, भिक्लूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा— अस्सिपिटयाए वहवे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारदम समुद्दिस्स-जाव-णो पिटिग्गाहेज्जा ।

— आ. सु. २, अ. ४, च. १, सु. ५४५ (क)

समणाइ पगणिय निम्मिय वत्यस्स णिसेहो-

१६६ से निषलू वा, भिक्लूणी वा से उन्नं पुण वत्यं जाणेउना---बहुवे समण-माहण-अतिहि-किविणवणीमए, पगणिय-पगणिय-समुद्दिस-नाव-आहट्टु चेएइ।

तं तहप्पगारं वत्य पुरिसंतरकटं वा, अपुरिसंतरकढं वा

—आ. सु. २, अ. ५, ड. १, सु. ५५५ (स)

अद्ध जोयगमेराए परं वत्येसणाए गमण णिसेहो— १६७. से भिक्लू वा भिक्लूणी वा परं अद्धजोयणमेराए वत्यपिड-याए नो अभिसंधारेज्जा गमणाए।

—या. मु. २, व. ४, इ. १, सु. ४४४

वौद्देशिकादि वस्त्र के ग्रहण का निपेध-

१६५. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्त्रन्य में यह जाने कि दाता ने अपने लिए नहीं बनाया है किन्तु एक मार्धीमक साधु के लिये प्राणी—यावत्—सत्त्रों का ममारम्भ करके बनाया है, खरीदा है, उधार लिया है, छीनकर लाया है, दो स्त्रामियों में से एक की आजा के विना लाया है और अन्य स्थान से यहाँ लाया है।

इस प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न दिया हो, वाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, स्त्री-कृत हो या अस्वीकृत हो, उपमुक्त हो या अनुपमुक्त हो, सेनित हो या अनासेनित हो इस प्रकार के वस्त्र को अग्रासुक एवं अनैप-णीय समझकर मिलने पर भी ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के मम्बन्ध में यह जाने कि—दाता ने अपने लिये नहीं वनाया है किन्तु अनेक सार्धीमक साधुओं के लिए प्राणी—यावत्—सत्वों का समारम्भ करके वनाया है —यावत्—ग्रहण न करें।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि—दाता ने अपने लिये नहीं बनाया है किन्तु एक सार्धीमणी साध्त्री के लिये प्राणी—यावत् – सत्वों का समारम्भ करके बनाया है —यावत्—ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्त्रन्थ में यह जाने कि — दाता ने अपने लिये नहीं बनाया है किन्तु अनेक सार्धीमक साध्त्रियों के लिये प्राणी — यावत्—सत्वों का समारम्भ करके बनाया है — यावत् ग्रहण न करे।

श्रमणादि की गणना करके वनाया गया वस्त्र लेने का निपंध --

१६६ भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि अनेक श्रमण ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-भिक्षारियों को गिन-गिन कर उनके उद्देश्य से बनाया है—यावत्—अन्य स्थान से यहाँ लाया है।

इस प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न दिया हुआ हो—यावत्—ग्रहण न करे।

अर्धयोजन से आगे वस्त्र पणा के लिए जाने का निषेध— १६७ भिक्षु या भिक्षणी को वस्त्र ग्रहण करने के लिए आधे योजन से आगे जाने का विचार नहीं करना चाहिए। महद्धणमोल्लाणं वत्थाणं गहण णिसेहो-

१६८. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जाई पुण वत्थाई जाणेज्जा विरुवरुवाई महद्धणमोल्लाई, तं जहा-

आईणगाणि वा, सहिणाणि वा,

सहिणकल्लाणाणि वा, आयाणि वा,

कायाणि वा, खोमियाणि वा, दुगुल्लाणि वा, पट्टाणि वा, मलयाणि वा, पत्तण्णाणि वा, अंसुयाणि वा, चीणंसुयाणि वा, देसरागाणि वा, अमिलाणि वा, गज्जलाणि वा.

फालियाणि वा,

कोयवाणि वा, कंबलगाणि वा, पावाराणि वा, अण्णतराइं वा, तहप्पगाराइं वत्थाइं महद्धणमोल्लाइं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । -- बा. सु. २, ब. ४, उ. १, सु. ४४७ मच्छ चम्माई णिम्मिय वत्थाणं गहण-णिसेहो -

१६९. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण आईणपाउरणाणि वत्थाणि जाणेज्जा, तं जहा---

उद्दाणि वा,

पेसाणि वा,

पेसलेसाणि वा,

किण्हिमगाईणगाणि वा, णीलिमगाईणगाणि वा, गोरिमृगाईण-गाणि वा.

कणगाणि वा, कणगकंताणि वा, कणगपट्टाणि वा, कणगखइयाणि वा, कणगफुसियाणि वा, बग्घाणि वा, विवग्घाणि वा, आभरणाणि वा, आभरण-

बहुमूल्य वस्त्रों के ग्रहण का निषेध -१६८. भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि ये नाना प्रकार के बस्त्र महाधन से प्राप्त होने वाले (वहुमूल्य) हैं, जैसे कि-

आजिनक = चूहे आदि के चर्म से वने हुए,

इलक्ष्ण = वर्ण और छवि आदि के कारण वहुत सूक्ष्म या मुलायम,

इलक्ष्णकल्याण सूक्ष्म और मंगलमय चिन्हों से अंकित, आजक=किसी देश की सुक्ष्म रोएँ वाली वकरी के रोम से निष्पन्न,

कायक = इन्द्रनील वर्ण कपास से निर्मित, क्षीमिक=सामान्य कपास से वनाया गया वस्त्र,

दुक्ल-गोढदेश में उत्पन्न विशिष्ट कपास से वने हुए वस्त्र, पट्टभूत्र = रेशम के वस्त्र,

मलयज = (चन्दन) के सूत से वने या मलयदेश में वने वस्त्र; पतुण = बल्कल तन्तुओं से निर्मित वस्त्र,

अंग्रक=वारीक वस्त्र,

चीनांशुक = चीन देश के वने अत्यन्त सूक्ष्म एवं कोमल वस्त्र, देश = राग-एक प्रदेश से रंगे हुए,

अमिल=रोज देश में निर्मित,

गर्जल=पहनते समय विजली के समान कड़कड़ शब्द करने वाले वस्त्र.

स्फटिक के समान स्वच्छ वस्त्र,

कोयव = कोयव देश में उत्पन्न वस्त्र, विशेष प्रकार के पारसी कम्वल (मोटा कम्बल) तथा अन्य इसी प्रकार के वहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होने पर भी उन्हें ग्रहण न करे।

मत्स्य चर्मादि से निर्मित वस्त्रों के ग्रहण का निषेध-१६९. साधु या साध्वी यदि चर्म से निष्पन्न ओढ़ने के वस्त्र जाने जैसे कि---

औद--सिंधु देश के मत्स्य के चर्म और सूक्ष्म रोम से निष्पन्न वस्त्र,

पेष—सिन्धु देश के सूक्ष्म चर्म वाले जानवरों से निष्पन्न वस्त्र,

पेषलेश—उसी के चर्म पर स्थित सूक्ष्म रोमों से वने हुए

कृष्ण मृग के चर्म, नील मृग के चर्म, गौर मृग के चर्म से निर्मित वस्त्र,

सुनहरे सूत्रों से निर्मित वस्त्र, सोने की कांति वाले वस्त्र,

सुनहरे सूत्रों की पट्टियों से बने हुए वस्त्र, सोने के पुष्प गुच्छों से अंकित वस्त्र, सोने के तारों से जटित और स्वर्ण चिन्द्र-

विचिताणि वा, अण्णतराणि वा, तहप्पगाराणि आईणपाउ-रणाणि चत्याणि लाभे संते णो पढिगाहेज्जा ।

--- बा. सु. २, ब. ४, च. १, सु. ४४६

संगार वयणेण कालाणंतरं वत्य गहण णिसेहो— १७० सिया णं एयाए एसणाए एसमाणं पासित्ता परो वदेज्जा—

> "आउसंतो समणा ! एज्जाहि तुमं मासेण वा, दसरातेण वा, पंचरातेण वा, सुते वा, सुततरे वा, तो ते वयं आउसो ! अण्णतरं वत्यं दासामो ।"

> एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा दिस्सम्म से पुट्यामेव आलो-एज्जा।

> "आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति एतप्पगारे संगार वयणे पढिसुणेत्तए अभिकंखित मे दाउं इदाणिमेव दलयाहि।"

से णेवं वदंतं परो वदेज्जा---

"आउसंतो समणा ! अणुगच्छाहि, तो ते वयं अण्णतरं वत्यं दासामो ।" से पुच्चामेव आलोएज्जा—

"आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति एयप्पगारे संगारवयणे पटिमुणेतए, अभिकंखिस मे दाउं इयाणिमेव दलयाहि।"

—आ. सु. २, अ. ५, ड. १, सु ५६१-५६२

अफासुय वत्य गहण णिसेहो— १७१. से सेवं वदंतं परो णेसा वदेज्जा—

"आउसो! ति वा, भगिणी! ति वा, आहर एयं वत्यं समणस्स दासामो, अवियाइं वयं पच्छा वि अप्पणो सयद्वाए पाणाई-जाव-सत्ताइं समारदम-जाव-चेतेस्सामो।" एतप्पगारं निग्धोसं सोच्चा निसम्म तहप्पगारं वत्यं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा। —आ. मु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६३

परिकम्मकय वत्य गहण-णिसेहो-

१७२. सिया णं परो णेता वदेज्जा —

"आउसो ! ति वा, मइणी ! ति वा, आहर एयं वत्यं, सिणाणेण वा, कषकेण वा, लोद्धेण वा, वण्णेण वा; चुण्णेण वा, पडमेण वा, आघंसित्ता वा पघंसित्ता वा समणस्स णं दासामो ।"

एतप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुन्वामेव आलो-एक्जा---

काओं से स्पर्शित, व्याघ्रचर्म, चीते का चर्म, आभरणों से मण्डित, आभरणों से चित्रित ये तथा अन्य इसी प्रकार के चर्म निप्पन्न प्रावरण = वस्त्र प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे।

चारित्राचार: एवणा समिति

संकेत वचन से वस्त्र ग्रहण का निषेध-

१७०, उक्त वस्त्र एपणाओं से वस्त्र की गवेपणा करने वाले साधु को कोई गृहस्य कहे कि---

"आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस समय जाओ, एक मास तथा दस या पाँच रात के बाद अथवा कल या परसों आना, तब हम तुम्हें किसी एक प्रकार का वस्त्र देंगे।"

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर वह उसे पहले ही कह दे —

"आयुष्मन् गृहस्य! अयवा वहन! मुझे इस प्रकार के अविध्यस्वक वचन स्त्रीकार करना नहीं कल्पता है यदि मुझे वस्त्र देना चाहते हो तो अभी दे दो।"

साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि गृहस्य यों कहे कि —
"आयुष्मन् श्रमण ! अभी तुम जाओ। थोड़ी देर बाद आना,
हम तुम्हें कोई वस्त्र दे देंगे।" ऐसा कहने पर वह पहले ही
उसे कहे—

"आयुष्मन् गृहस्य! अथवा वहन! मेरे लिए इस प्रकार के अविध सूचक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है, यदि मुझे देना चाहते हो तो अभी दे दो।"

अप्रासुक वस्त्र ग्रहण करने का निर्पेध—

१७१. साधु के इस प्रकार कहने पर भी गृहस्थ घर के किसी सदस्य (वहन आदि) को (बुला कर) यों कहे कि—

"आयुष्मन् भाई! या वहन! यह वस्त्र लाओ हम उसे श्रमण को देंगे। हम तो अपने निजी प्रयोजन के लिए वाद में भी प्राणी—यावत्—सत्वों का समारम्भ करके और उद्देश्य करके — यावत्—अन्य वस्त्र वनवा लेंगे।" इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर उस प्रकार के वस्त्र को अप्रासुक जानकर — यावत्—ग्रहण न करे।

परिकर्मकृत वस्त्र ग्रहण का निपेध—

१७२. गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि-

"आयुज्मन् भाई! अयवा वहन! यह वस्त्र लाओ हम उसे स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से, कल्क से, लोध से, वर्ण से, चूर्ण से या पद्म से एक वार या वार वार धिसकर श्रमण को देंगे।"

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर वह पहले से ही उसे कह दे-

"आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एतं तुमं वत्यं सिणाणेण वा जाव-पडमेण वा आघंसाहि वा पघंसाहि वा, अभिकंखिस मे दातुं एमेव दलयाहि।"

से सेवं वदंतस्स परो सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा आद्यंसिता वा पद्यंसित्ता वा दलएज्जा, तहप्पगारं वत्यं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

—आ. सु. २, अ. ४, **उ. १, सु. ५६**४

# समणुद्देसिय पदलालिय वत्थस्स गहण-णिसेहो —

#### १७३. से णं परो णेत्ता वदेज्जा--

''आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा, आहर एयं वत्यं सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेत्ता वा, पधोवेत्ता वा समणस्स णं दासामो।"

एयप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुट्वामेव आलो-एज्जा-''आउसो! ति वा भइणी! ति वा मा एयं तुमं वत्यं सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेहि वा, पधोवेहि वा अभिकंखिस में दातुं एमेव दलवाहि।"

से सेवं वदंतस्स परो सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेता वा, पधोवेता वा दलएज्जा, तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

—आ· सु २, अ. ४, उ. १, सु. ४६४

# कंदाइ विसोहिय वत्थस्स गहण-णिसेहो --

#### १७४. से णंपरो णेता वदेज्जा--

''आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा, आहर एयं वर्त्य कंदाणि वा-जाव-हरियाणी वा विसोहेता समणस्स णं दासामो ।"

एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुन्वामेव आलो-एज्जा---

''आउसो ति वा, भइणी! ति वा, मा एताणि तुमं कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसोहेहि, णो खलु मे कप्पति एयप्पगारे वत्थे पडिगाहित्तए।"

से सेवं वदंतस्स परो कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसो-हेत्ता दलएज्जा । तहप्पगारं वत्यं अफासुशं-जाव-णो पडिगा-हेज्जा । —आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ४६६-४६७

### वासावासे वत्थ-गहण-णिसेहो---

१७५. नो कप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा पढमसमोसरणुद्दे स---कप्प. उ. ३, सु. १६ पत्ताई चेलाइं पडिगाहेलए।

"आयुष्मन् गृहस्थ ! या आयुष्मती वहन ! तुम वस्त्र को स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से -यावत् - पद्गादि सुगन्धित द्रव्यों से घर्षण या प्रघर्षण मत करो । यदि मुझे देना चाहते हो तो ऐसा ही दे दो।"

साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी यह गृहस्य स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) रा-यावत् - पद्गादि मुगन्धित द्रव्यों से एक बार या बार बार घिसकर उस वस्त्र को देने लगे तो इस प्रकार के वस्त्र को अत्रामुक जानकर—यावत्—प्रहण न करे। श्रमण के निमित्त प्रक्षालित वस्त्र के ग्रहण का निपेध-१७३. गृहपति घर के किसी सदस्य से कहे कि-

''आयुष्मन् भाई! या बहन! उम वस्त्र को लाबो, हम उसे प्रामुक जीतन जल से या प्रामुक उष्ण जन से एक वार या बार-बार धोकर श्रमण को दे देंगे।"

इस प्रकार सुनकर समझकर वह पहले ही उसे कह दे।

''आयुष्मन् गृहस्य ! या आयुष्मती बहन ! इस वस्त्र को तुग प्रामुक शीतल जल या उप्ण जल से एक बार या बार-बार मत धोओ। यदि मुझे देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो।"

इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्य उस बस्य को ठंडे पानी या गर्म पानी से एक बार या बार-बार धोकर साधु वो देने लगे तो उसे अप्रासुक जानकर-यावत् - ग्रहण न करे।

कंदादि निकालकर दिये जाने वाले वःत्र के ग्रहण का निपेध--

१७४. गृहस्थ अपने घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि—

''आयुष्मन् भाई! या वहन! उस वस्त्र को लाओ हम उसमें से कन्द -यावत् -हरी (वनस्पति) को विणुद्ध कर (निकाल कर) साधु को देंगे।"

इस प्रकार सुनकर समझकर वह पहले ही उसे कहे -

''आयुष्मन् गृहस्य! या वहन! इस वस्त्र में से कन्द —यावत् – हरी मत निकालो मेरे लिए इस प्रकार का वस्त्र ग्रहण करना कल्पता नहीं है।"

साधु के द्वारा इस प्रकार इन्कार करने पर भी वह गृहस्थ कन्द—यावत्—हरी वस्तु को विशुद्ध करके (निकाल करके) वस्त्र देने लगे तो इस प्रकार के वस्त्र को अपासुक जानकर — यावत्—ग्रहण न करे।

वर्षावास में वसंत्र ग्रहण का निषेध-

१७५. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को प्रथम समवसरण में वस्त्र ग्रहण करना नहीं कल्पता है। 筮

# निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी वस्त्रैषणा के विधि-निषेध-१ [४]

राईए बत्याए गहण विहि-णिसेहो— १७६. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, राओ वा, वियाले वा, बत्यं वा, पिटागहं वा, कम्बलं वा, पायपुंछणं वा पिडगा-हेत्तए, नऽन्नत्थ एगाए हरियाहडियाए

सा वि य परिषुत्ता वा, घोया वा, रत्ता वा, घट्टा वा,
मट्टा वा, संपध्मिया वा। — कप्प. उ. १, मृ. ४५
समणाइ उद्देसिय णिम्मिय वत्यस्स गहण विहि-णिसेहो —
१७७. से भिक्षू या, भिक्षूणी वा से जनं पुण वत्यं जाणेज्जा —
बहवे समण-माहण-अतिहि-किविण-वणीमए समुद्दिस्स-जावआहट्ट चेएड।

तं तहप्पगारं यत्यं अपुरिसंतरकडं अवहिया णीहडं, अणत्तद्वियं, अपरिमुत्तं अणासेवियं अफासुयं-जाव-णो पडिग्गा-हेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडं बहिया णीहर्ट, अत्तद्वियं, परिभुत्तं आसेवियं फासुयं-जाव-पटिग्गाहेज्जा । —आ. मु. २, अ. ५, इ. १, मु. ५५५ (ग्)

कीयाइ दोस जुत्त वत्य गहण विहि-णिसेहो-

१७८. से नियस्तू या, नियखुणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा — अस्तंजते नियखुपडिष्णए होतं या, धोषं वा, रत्तं वा, धहुं या, मट्टं या, संमट्टं या, संपद्यवितं या, तहप्पगारं वत्यं अपुरिसंतरकटं-जाब अणासेवितं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-हेज्जा।

अह पुणेयं जाणेज्जा—पुरिसंतरकटं-जाव-पटिगाहेज्जा । —आ. मु २, अ. ४, उ. १, सु. ४४६

कीयाइ दोस जुत्त वत्य गहण पायि छित्त सुताई— १७६. से मिरखू वत्यं किणेड, किणावेड, कीयं आहट्टु देन्जमाणं पिंडिगाहेइ, पिंडिगाहेंतं वा साइज्जइ।

जे मिनखू वत्यं पामिच्चेइ, पामिच्चावेइ, पामिच्चाहट्टु देज्जमाणं पटिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

ं जे मिनखू वत्यं परियट्टेइ, परियट्टावेइ, परियट्टियमाहट्टू देज्जमाणं पटिग्गाहेइ, पढिग्गाहेंतं वा साइज्जड !

रात्रि में वस्त्रादि ग्रहण का विधि-निषेध — १७६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को,

राति में या विकाल में,

वस्त्र, पात्र, कम्बल और पादनोंछन लेना नहीं कल्पता है। केवल एक "ह्ताहृतिका" को छोड़कर (पहले चुराई गयी, पीछे वापस लौटाई गई वस्तु "हृताहृतिका" कही जाती है।)

चारित्राचार: एवणा समिति

यदि वह परिमुक्त, घौत, रक्त, घृण्ट, मृण्ट या सम्प्रधूमित भी किया गया हो (तो भी रात्रि में लेना कल्पता है।)

श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित वस्त्र लेने के विधि-निषेध— १ ७७. भिन्नु या भिन्नुणी. वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि अनेक श्रमण-त्राह्मण-अतिथि-कृपण-भिलारियों के उद्देश्य से वनाया है —धावत्—अन्य स्थान से यहाँ लाया है।

इय प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुप को दिया हुआ नहीं हो, वाहर निकाला नहीं हो, स्वीकृत न किया हो, उपभुक्त न हो, आसेवित न हो, उसको अप्रासुक जानकर—यावत् – ग्रहण न करें।

यदि यह जाने कि इस प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुप को दिया हुआ है, वाहर निकाला है, दाता द्वारा स्वीकृत है, उपभुक्त है, आसेवित है, उसको प्रासुक समझकर - यावत् — ग्रहण करें।

क्रीतादिदोप युक्त वस्त्र ग्रहण का विधि-निषेध—
१७८. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के विषय में यह जाने कि—गृहस्य
ने ताधु के निमित्त उसे खरीदा है, धोया है, रंगा है, घिस कर
साफ किया है, चिकना या मुलायम बनाया है, संस्कारित किया
है, धूप इत्रादि से सुवासित किया है ऐसा वह वस्त्र पुरुपान्तरकृत
—यावत्—किसी के द्वारा आसेवित नहीं हुआ है, ऐसे वस्त्र को
अग्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे।

यदि (साधु या साध्ती) यह जान जाए कि —वह वस्त्र पुरुपान्तरकृत है—यावत् —ग्रहण कर सकता है। क्रीतादि दोषयुक्त वस्त्र ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

१७६. जो भिक्षु वस्त्र को खरीदता है, खरीदवाता है, खरीदा हुआ लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्त्र को उधार लेता है, उधार लिवाता है, उधार लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमो-दन करता है।

जो भिश्व वस्त्र को परिवर्तन करता है, परिवर्तन करवाता है या परिवर्तन करके लाये हुए वस्त्र को लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है। जे भिक्खू वत्थं अच्छेज्जं, अणिसिद्वं, अभिहडमाहट्दु देज्ज-माणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १८, सु. २४-२७

अइरेग वत्थ वियरण पायि च्छित्त सुत्ताई — १८०. जे भिक्खू अइरेगं वत्थं गणि उद्दिसिमं, गणि समुद्दिसिमं, तं गणि अणापुच्छिय, अणामंतिय, अण्णमण्णस्स वियरइ, वियरंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू अइरेगं वत्यं खुडुगस्स वा, खुडियाए वा, थेरगस्स वा, थेरियाए वा (१) अहत्यिच्छण्णस्स, (२) अपायिच्छ-ण्णस्स, (३) अकण्णिच्छण्णस्स, (४) अणासिच्छण्णस्स, (४) अणोट्टिच्छण्णस्स सक्कस्स देइ, देंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कू अइरेगं वत्यं खुडुगस्स वा, खुडुियाए वा, थेरगस्स वा, थेरियाए वा (१) हत्यिच्छिण्णस्स, (२) पायिच्छिण्णस्स, (३) कण्णच्छिण्णस्स, (४) णासिच्छिण्णस्स, (५) ओट्ठिच्छ-ण्णस्स असक्कस्स न देइ, न देंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १८, सु. २८-३०

जो भिक्षु आच्छेद्य, अनिसृष्ट और सामने लाये गये वस्त्र को लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) वातो है।

अतिरिक्त वस्त्र वितरण के प्रायश्चित्त सूत्र-

१८०. जो भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र को गणी के उद्देश्य से या किसी विशेष गणी के उद्देश्य से लाये गये वस्त्र को उस गणी से विना पूछे, विना आमन्त्रण दिये यदि किसी अन्य को देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र को—१. जिसके हाय कटे हुए नहीं हैं, २. पैर कटे हुए नहीं हैं, ३. कान, ४. नाक और ५. होठ कटे हुए नहीं हैं ऐसे क्षुल्लक या क्षुल्लिका स्थिवर या स्थिवरा जो समक्त हैं उनके लिए देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु व्यतिरिक्त वस्त्र को जिसके १. हाथ, २. पैर, ३. कान, ४. नाक और ४. होठ कटे हैं ऐसे धुल्लक या धुल्लिका के लिए स्थिवर और स्थिवरा के लिए जो अगक्त हैं उन्हें नहीं देता है, नहीं दिलवाता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# वस्त्र धारण-२ [१]

वत्थ धारण कारणाईं— १८१. तिहि ठाणेहि वत्यं धारेज्जा, तं जहा—

- (१) हिरिवत्तियं,.
- (२) दुगुंछावत्तियं,
- (३) परीसहवत्तियं । —ठाण अ. ३, उ. ३, सु. १७६ एसणिज्जाणि वत्थाणि—
- १८२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अभिकंखेन्जा वत्यं एसित्तए। से ज्जं पुण वत्यं जाणेन्जा, तं जहा—
  - (१) जंगियं वा,
  - (२) भंगियं वा,
  - (३) साणयं वा,

वस्त्र धारण के कारण—

१८१. (निर्म्रन्थ और निर्म्मन्यिनियाँ) तीन कारणों से वस्त्र धारण करें, यथा—

- १ ही अत्यय से (लज्जा-निवारण के लिए)।
- २. जुगुप्साप्रत्यय से (घृणा निवारण के लिए)।
- ३. परीषहप्रत्यय से (शीतादि परीषह के निवारण के लिए)। एषणीय वस्त्र—

१८२. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र की गवेषणा करना चाहें तो वे वस्त्रों के सम्बन्ध में जाने । वे वस्त्र इस प्रकार हैं—

- १. जांगिमक--त्रसजीवों के अवयवों से निष्पन्न वस्त्र।
- २. भांगिक अलसी की छाल से निष्पन्न वस्त्र।
- रे. सानिक-सण से निष्पन्न वस्त्र।

- (४) पोत्तगं वा,
- (५) खोमियं वा,
- (६) तूलकडं वा,

तहप्पगारं वत्यं<sup>1</sup> जे णिग्गंथे तरुणे जुगवं वलवं अप्पायंके थिरसंघयणे, से एगं वत्यं धारेज्जा, णो विइये ।

— बा. सु. २. ब. ४, च. १, सु. ४५३

#### अहेसणिण्जवत्थ धारण विहाणं—

१ = ३. से मिक्खू वा, भिक्खूणी वा अहेसणिज्जाई वत्याई जाएज्जा, अहापरिग्गहियाई वत्याई धारेज्जा, णो घोएज्जा, णो रएज्जा, णो घोत्तरत्ताई वत्याई धारेज्जा-अपितउंचमाणे गामंतरेसु ओमचेलिए ।

एतं खलु वत्यघारिस्स सामग्गियं।

— आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ४८१

४. पोत्रक-ताडु आदि के पत्रों से निष्पन्न वस्त्र।

चारित्राचार: एषणा समिति

- ५. क्षोमिक-कपास (रुई) से वने वस्त्र।
- ६. तूलकृत आक आदि की रुई से वने हुए वस्त्र।

इन वस्त्रों में से जो निर्ग्रन्थ मुनि तरुण है, समय के उपद्रव (प्रभाव) से रहित है, वलवान है, रोग-रहित है और स्थिर संहनन (हढ़ संहनन) वाला है वह एक ही (प्रकार के) वस्त्र धारण करे, दूमरा नहीं।

एपणीय वस्त्र धारण का विधान—

१-३. भिक्षु या भिक्षुणी एपणीय वस्त्रों की याचना करे और जैसे वस्त्र लिए हों वैसे ही वस्त्रों का धारण करे, परन्तु (विभूपा के लिए) न उन्हें धीए, न उन्हें रंगे और न धीए हुए तथा न रंगे हुए वस्त्रों को पहने उन (विना धीए या रंगे) साधारण वस्त्रों को ग्रामान्तरों में न छिपाते हुए विचरण करे।

यही वस्त्रधारी भिक्षु का आचार है।

#### \*\*

(ख) एवं तथाप्रकारमन्यदिष घारेयदित्युत्तरेण सम्बन्धः।

—-आ. टीका पृ. ३६२

- (ग) कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पंच वत्याइं धारित्तए वा, परिहरेत्तए वा, तं जहा—१. जींगए, २. भींगए, ३. सिणए, ४. पोत्तिए, ५. तिरीडपट्टए णामं पंचमए। —ठाणं, अ. ५, उ. ३, सु. ४४३
- (घ) कप्पति णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा ततो वत्याइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा, तं जहा —१. जंगिते, २. भंगिते, ३. खोमिते । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १७८
- (ङ) उपर्युक्त कल्प्य वस्त्रों की संख्याओं में और नामों में भिन्नता है। ठाणांग सूत्र ठाणा तीन में तीन प्रकार के वस्त्र ग्राह्य कहें हैं और 'खोमिए' से सूती वस्त्र का कथन हुआ है।

वृहत्करूप सूत्र और ठाणांग सूत्र ठाणा ५ में पाँच प्रकार के वस्त्र कहे हैं। इन दोनों स्थलों में संख्या व नाम सहश हैं। तथा यहां 'पोत्तिए' से सूती वस्त्र का कथन हुआ है।

आचारांग सूत्र के प्रस्तुत सूत्र में 'पोत्तियं' और 'खोिमयं' दोनों ही भव्दों का भिन्न अर्थ में प्रयोग हुआ है तथा 'तिरीडपट्ट' के स्थान पर 'तूलकड' का कथन हुआ है। इस प्रकार सर्व कल्प्य विणित वस्त्र संख्या सात होना फलित होता है।

२ 'अवम'' का अर्थ अल्प या साधारण होता है। ''अवम'' शब्द यहाँ संख्या, परिमाण (नाप) और मूल्य तीनों दृष्टियों से अल्पता या साधारणता का द्योतक है। कम से कम मूल्य के साधारण से और थोड़े से वस्त्र से निर्वाह करने वाला भिक्षुं ''अवमचेलक'' कहनाता है।

<sup>(</sup>क) कप्प. उ. २, सु. २६ ।

# तिर्ग्रन्थ के वस्त्र-धारण की विधि-- २ [२]

एगवत्थधारी भिक्खू-

१६४. जे भिक्ख एगेण वत्थेण परिवृसिते पायवितिएण तस्स णो एवं भवति-वितियं वत्यं जाइस्सामि

से अहेसणिज्जं वत्यं जाएज्जा, अहापरिग्गहियं वत्यं धारेज्जा -जाव-एतं खु चत्थधारिस्स सामग्गियं ।

अह पुण एवं जाणेज्जा उवातिनकंमे खलु हेमंते गिम्हे पडिवन्ने, अहा परिजुण्णं वत्यं परिटुवेज्जा अदुवा एगसाढे, अदुवा अचेले,

लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति ।

जहेयं भगवया पवेदितं तमेव अभिसमेच्या सव्वतो सव्वयाए सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

— आ. सु. १, अ. *५,* उ. ६, सु. २२०-२२१

दोवत्थधारी भिक्खू—

१८५ जे मिक्लू दोहि वत्थेहि परिवृसिते तस्स णं णो एवं भवति-''ततियं चत्यं जाइस्सामि"।

से अहेसणिज्जाइं वत्याइं जाएज्जा, अहापरिग्गहियाइं वत्याइं धारेज्जा-जाव-एतं खु वत्थधारिस्स सामग्गियं।

अह पुण एवं जाणेज्जा "उवातिनकंते खलु हेमंते, गिम्हे पडिवण्णे" अहापरिजुण्णाइं वत्थाइं परिटुवेज्जा, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले,

लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति ।

जहेयं भगवता पवेदितं तमेय अभिसमेच्चा सम्वतो सब्व-साए सम्मलमेव समिमजाणिया।

— आ. सु. १, अ. ८, उ. ५, सु. २१६-२१७

एक वस्त्रधारी भिक्षु-

१८४ जो भिक्षु एक वस्त्र और दूसरा पात्र रखने की प्रतिज्ञा स्वीकार कर चुका है, उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता है कि 'मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँ'।

सूत्र १८४-१८५

वह यथा एपणीय वस्त्र की याचना करे और यथा गृहीत वस्त्र को धारण करे-यावत् उस एक वस्त्रधारी मुनि की यही सामग्री (धर्मोपकरण समूह) है।

जव भिक्षु यह जाने कि अव हेमन्त ऋतु वीत गई है ग्रीप्म ऋतु आ गई है, तव वह जो जीर्ण वस्त्र हो गये हैं . उनका परि-त्याग करे। यदि जीर्ण न हुआ हो तो वह एक शाटक (आच्छा-दन पट) में रहे, यदि जीर्ण हो गया हो तो उसे परठकर वह अचेल (वस्त्र रहित) हो जाए।

इस प्रकार वस्त्र परित्याग से लाघवता प्राप्त करते हुए उस मुनि को सहज ही तप प्राप्त हो जाता है।

भगवान ने जिस प्रकार से इसका निरूपण किया है, उसे उसी रूप में गहराईपूर्वक जानकर सव प्रकार से सर्वात्मना भली-भांति आचरण में लाए।

दो वस्त्रधारी भिक्षु--

१८५. जो भिक्षु दो वस्त्र और तीसरे पात्र रखने की प्रतिज्ञा में स्थित है, उसके मन में यह विकल्प नहीं उठता कि 'मैं तीसरे वस्त्र की याचना करू ।'

वह अपनी कल्पमर्यादानुंसार एपणीय वस्त्रों की याचना करे र्थार गृहीत वस्त्रों को धारण करे - यावत् - द्विवस्त्रधारी भिक्षु की यही सामग्री है।

जव भिक्षु यह जाने कि हेमन्त ऋतु वीत गई है, ग्रीष्म ऋतु क्षा गई है, तव वह जो वस्त्र जीर्ण हो गए हैं, उनका परित्याग करे। यदि जीर्ण न हुये हों तो दो वस्त्र में ही रहे, यदि एक वस्त्र जीर्णं हुआ हो तो उसका परित्याग करके एक शाटक (आच्छादन पट) में रहे, यदि दोनों जीर्ण हो जायेँ तो उनका परित्याग करके अचेल हो जाए।

इस प्रकार वस्त्र परित्याग से लाघवता प्राप्त हुए उस मुनि को सहज ही तप प्राप्त हो जाता है।

भगवान ने जिस प्रकार से इसका प्रतिपादन किया है, उसे जसी रूप में गहराईपूर्वक जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना सम्यक् प्रकार से जाने व कियान्वित करे।

### तिवत्यधारी भिक्खू---

१८६. जे भिक्खू तिहि वत्थेहि परिवृत्तिते पायचउत्थेहि तस्स णं णो एवं भवति, "चउत्यं वत्यं जाइस्सामि।"

से अहेसणिज्जाइं चत्याइं जाएज्जा, अहापरिग्गहियाइं वत्याइं धारेज्जा-जाव-एतं खु वत्यधारिस्स सामिग्गयं ।

अह पुण एवं जाणेज्जा ''उवातिवकंते खलु हेमंते गिम्हे पढिवण्णे'' अहापिरजुष्णाइं वत्याइं परिटुवेज्जा, अदुवा संतरुत्तरे, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाढे, अदुवा अचेले,

लाघवियं आसेमाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति ।

जहेतं भगवता पयेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वताए सम्मत्तमेव समिभजाणिया।

—आ. सु. १, अ. **६, उ. ४, सु. २१३-२**१४

तोन वस्त्रघारो भिक्षु--

१८६. जो भिक्षु तीन वस्त्र और चीथे पात्र रखने की मर्यादा में स्थित है, उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता कि 'मैं चौथे वस्त्र की याचना करूँ।'

चारित्रं।चार: एपणा समिति

वह यथा— एपणीय वस्त्रों की याचना करे और यथापरि-गृहीत वस्त्रों को धारण करे— यावत्— उस तीन वस्त्रधारी मुनि की यही सामग्री है।

जव भिक्षु यह जान ले कि 'हेमन्त ऋतु बीत गई है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है।' तब वह जिन-जिन बस्त्रों को जीर्ण जाने उनका परित्याग कर दे। यदि जीर्ण न हुए हों तो तीन वस्त्र में ही रहे, यदि एक जीर्ण हो गया तो उसका परित्याग करके दो वस्त्र में रहे, यदि दो जीर्ण हो गये हों तो उनका परित्याग करके एक जाटक (एक ही वस्त्र) वाला होकर रहे। अथवा तीनों वस्त्र जीर्ण हो जाने पर अचेलक हो जाए।

इस प्रकार वस्त्र परित्याग से लाघवता प्राप्त करते हुए उस मुनि के तप (उपकरण-ऊनोदरी और कायक्लेश) सहज हो जाता है।

भगवान ने जिस प्रकार से इसका प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में गहराईपूर्वक जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना सम्यक् प्रकार से जाने व कार्यान्वित करे।

G G

# निर्ग्रन्थी की वस्त्र-धारण की विधि-२ [३]

#### णिग्गंथीणं संघाडीपमाणं-

१८७. जा णिग्गंथी सा चत्तारि संघाडीओ धारेज्जा—एगं दूहत्य-चित्यारं, दो तिहत्यिवित्याराओ, एगं चउहत्यिवित्यारं ।

तहप्पगारेहि वत्थेहि असंविष्जमाणेहि अह पच्छा एगमेगं संसीवेज्जा। आ. सु. २, अ. ५, च. १, सु. ५५३ (ख)

णिगंथीए संघाडी सिवावण पायिच्छत्त सुत्तं-

१८८. जे मियलू णिग्गंथीए संघाडि अण्णजित्थएण वा, नारित्यएण वा सिट्यावेद, सिट्यावेंतं वा साद्दज्जद्व ।

> तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। —नि. ज. १२, सु. ७

निर्ग्रन्थियों के चादरों का प्रमाण-

१८७. जो साध्वी है, वह चार संघाटिका (नादर) धारण करे— उसमें एक दो हाथ प्रमाण विस्तृत, दो तीन हाथ प्रमाण विस्तृत और एक चार हाथ प्रमाण विस्तृत (लम्बी) होनी चाहिए।

इस प्रकार के विस्तार युक्त वस्त्रों के न मिलने पर वह एक वस्त्र को दूसरे वस्त्र के साथ सीं ले।

निग्रंन्यी की साड़ी सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र-

१८८. जो भिक्षु किसी निर्प्रत्यों की संवाटी (साड़ी आदि) को अन्यतीयिक या गृहस्य से सिलवाता है या सिलवाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) याता है।

<sup>्</sup>र. ठाणं अ. ४, च. १, सु. २४६।

# निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी वस्त्र धारण के विधि-निषेध — २ [४]

वत्थस्स गहण विहि-णिसेहो-

१८९. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा-सअंडं-जाव-संताणगं तहप्पगारं वत्यं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से मिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण वत्थं जाणेज्जा-अप्पडं-जाव-संताणगं, अणलं, अथिरं, अधुवं, अधारणिज्जं, रोइज्जंतं ण रुच्चित, तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा से ज्जं पुण वत्थं जाणेज्जा-अप्पडं-जाव-संताणयं, अलं, थिरं, धुवं, धारेणिज्जं रुच्चित, तहप्पगारं वत्थं फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा।

—- आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ४६६-४७१

धारणिज्ज अधारणिष्ज वत्थस्स पायच्छित सुत्ताइं-१६०. जे भिक्खू बत्यं अणलं, अथिरं, अधुनं, अधारणिज्जं धरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू वत्यं अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं न धरेइ, न धरेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाजम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. **उ. १**८, सु. ३१-३२

जे भिक्लू-वत्यं वा, कंवलं वा, पायपुंछणं वा, अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं पिलिछिदिय पिलिछिदिय पिरट्ट-वेइ, परिटूवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेबमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं।

—नि. उ. ५, सु. ६५

आकु चणपट्टगस्स गहण विहि-णिसेहो-

१९१ नो कप्पइ निग्गंथीणं आकुंचणपट्टगं धारित्तए वा, परि-हरित्तए वा।

कप्पइ निगांथाणं आकुंचणपट्टगं वारित्तए वा, परिहरित्तए —कप्प. स. ४, सु. ३४-३४ वस्त्र ग्रहण के विधि-निषेध-

१८६. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों से -- यावत् - मकड़ी के जालों से युक्त है, तो उस प्रकार के वस्त्र को अप्रासुक जानकर-यावत् - ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्व में जाने कि अण्डों से —यावत्—मकड़ी के जालों से तो रहित है, किन्तु अभीष्ट कार्य करने में असमर्थ है, अस्थिर है (अर्थात् टिकाऊ नहीं है, जीणं है) अधुव (थोड़े समय के लिए दिया जाने वाला) है, धारण करने के योग्य नहीं है अपनी रुचि के अनुकूल नहीं है तो ऐसे वस्त्र को अप्रासुक समझकर—यावत्—प्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्वन्ध में जाने कि अण्डों से - यावत् - मकड़ी के जालों से रहित है, अभीष्ट कार्य करने में समयं है, स्थिर है, ध्रुव है, धारण करने के योग्य है, अपनी रुचि के अनुकूल है तो ऐसे वस्त्र को प्रासुक समझकर-यावत्-ग्रहण कर सकता है।

धारणीय-अधारणीय वस्त्र के प्रायश्चित्त सूत्र-१९० जो भिक्षु सयोग्य, अस्थिर, अध्रुव एवं अघारणीय वस्त्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु योग्य, स्थिर, ध्रुव एवं घारणीय वस्त्र को घारण नहीं करता है, नहीं करवाता है और नहीं धारण करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आ़ता है।

जो भिक्षु वस्त्रं को, कम्बल को, पादप्रोंछन को, जो कि योग्य, स्थिर, ध्रुव और धारणीय हैं उनके दुकड़े-दुकड़े करके परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

आकुंचनपट्टग के ग्रहण का विधि निषेध— १६१. निर्प्रन्थी साध्वियों को आकुंचन पट्टक (चार अंगुल विस्तार वाला पर्यस्तिका वस्त्र) रखना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निर्ग्रन्थ साघुओं को आक्रुंचन पट्टक रखना या धारण करना कल्पता है।

आकुंचणपट्टं-पर्यस्तिकापट्टं स च पर्यस्तिकापट्ट किह्शः इत्याह— गाहा-फल्लो अचित्तो अह आविओ वा, चउरंगुलं वित्यडो असंधिमो अ। विस्सामहेउं तु सरीरगस्सा दोसा अवट्ट भगया ण एव।। --वहत्कल्प भाष्य, भा. ५, गा. ५९६८ पृ. १५७४

उग्गहणंतगाईणं गहण विहि-णिसेहो—

१६२. नो कप्पइ निग्गंथाणं-

उग्गहणन्तगं वा, उग्गहपट्टगं वा, धारित्तए वा, परिहरत्तए वा।

कप्पइ निगांथीणं----

जगहणन्तगं वा, जग्गहपट्टगं वा धारित्तए वा, परिहरित्तए वा। —कण्य. ज. ३, मु. ११-१२

कसिणाकसिणवत्थाणं विहि-णिसेहो-

१६३. नो फप्पद निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—किसणाई वत्याई
धारितए वा, परिहरित्तए वा।

कःषद्व निग्गंयाण वा, निग्गंयीण वा अकसिणाई वत्याई धारिसए वा परिहरिसए वा। —कप्प. उ. ३, मु. ७-८

कसिण वत्य घरणपायन्छित्तसुर्तः—

१६४. जे निक्लू फिसणाई चत्याई एरेड, धरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. २, मु. २३

भिन्नाभिन्न वत्याणं विहि-णिसेहो -

१६५. नो कप्पद्व निग्गंयाण वा, निग्गंयीण वा - अभिन्नाई वत्याई धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ।

कप्पद्व निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा भिन्नाइं वत्याइं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा। —कप्प. इ. ३, सु. ६-१०

अभिन्न वत्यघरण पायन्छित सुत्तं—

१६६, जे मिक्खू अमिय्राइ वत्याइ धरेड घरेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारट्टाणं उग्घाद्वयं । —नि. उ. २, सु. २४

अवग्रहानन्तकादि के ग्रहण का विधि-निपेध— १६२. निर्ग्रन्यों को—

(१) अवग्रहानन्तक (चोलपट्टक के अन्दर गुप्तांग को आवृत करने का वस्त्र) और (२) अवग्रहपट्टक (अवग्रहानन्तक को आवृत करने का वस्त्र) रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।

चारित्राचार: एपणा समिति

किन्तु निग्रंन्थियों को -

(१) अवग्रहानन्तक—साड़ी के अन्दर (गुप्तांग को आवृत करने का वस्त्र) और (२) अवग्रहपट्टक (किटप्रदेश से जानुपर्यन्त पहना जाने वाला कच्छा-जांघिया) रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।

कुत्स्नाकुत्स्न वस्त्रों का विधि-निपेध-

१६३. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को कृत्स्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना नहीं कल्पता है।

किन्तु निग्नंत्यों और निग्नंत्यियों को अकृत्स्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना कल्पता है।

कृत्स्न वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र-

१६४. जो भिक्षु कृत्स्न वस्त्र धारण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

भिन्नाभिन्न वस्त्रों का विधि-निपेध-

१६५. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अभिन्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को भिन्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना कल्पता है।

अभिन्न वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित सूत्र —

१६६. जो भिक्षु अभिन्न वस्त्र धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायम्बित्त) आता है।

# वस्त्र प्रक्षालन का निषेध-३

वत्थाणं गंधिकरण घोवण-णिसेहो-

१६७. से भिक्तू वा, भिक्तूणी वा "णो णवए मे वत्थे" ति कट्टु णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पडमेण वा, आधंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा।

से भिनखू वा. भिनखूणी वा "णो णवए मे वत्ये" ति कट्टु णो बहुदेसिएण सीओदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छोतेज्ज वा, पद्योएज्ज वा।

से भिवखू वा, भिक्खूणी वा "दुव्भिगंधे मे वत्ये" ति कट्टु णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पडमेण वा, आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा।

ने सिक्खू वा, भिक्खूणी वा "दुव्भिगंधे मे वत्ये ति कट्टुणो बहुदेसिएण सीतोदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा।

---आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५७२-५७४

वत्य-गंधिकरणस्स धोवणस्स य पायच्छित्तसुत्ताई-

१८ म. जे भिन्खू "नो नवए में बत्थे लहें" ति कट्टु बहुदेसिएण ने लोहेंण वा-जाव-वण्णेण वा आधंसेज्ज वा पधंसेज्ज वा आधंसेज्ज वा पधंसेज्ज वा

जे भिक्खू "नो नवए मे वत्ये लंखे" ति कट्टु वहुदेसिएण सीओदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पछोएंज वा, उच्छोलेंज वा, पछोएंतं वा साइज्जइ। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्धाइयं। — नि. उ. १८. सु. ३६-३७

जे भिक्लू "नो नवए मे बत्थे लद्धे" ति कट्टु बहुदेवसिएण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, आघंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा आघंसंतं वा, पधंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्तू "नो नवए में वत्ये लहे" ति कट्टु वहुदेवसिएण सीओदगिवयडेण वा उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ।

वस्त्र सुगन्धित करने का और धोने का निपेध-

१६७. ''मेरा वस्त्र नया नहीं है'' ऐसा सोच कर मिक्षु या मिक्षुणी उसे (पुराने वस्त्र को) अल्प या वहुत सुगन्धित द्रव्य समुदाय से—यावत्—पद्म राग से आर्थापत प्रघाषित न करे।

"मेरा वस्त्र नया नहीं है" इस अभिशाय से भिक्षु या भिक्षुणी जस मलीन वस्त्र को अल्प या वहुत शीतल या उष्ण प्रामुक जल से एक वार या वार-वार प्रक्षालन न करे।

"मेरा वस्त्र दुर्गन्धित है" इस अभिप्राय से भिन्नु या भिन्नुणी अल्प या बहुत सुगन्धित द्रव्य समुदाय से—यावत् —पद्म राग से आधित-प्रधित न करे।

"मरा वस्त्र दुर्गन्वित है" इस अभिप्राय से भिन्नु या मिन्नुणी उस मिलन वस्त्र को अस्प या वहुत शीतल या उष्ण प्रासुक जल से एक वार या वार-वार न घोए।

वस्त्र को सुगन्धित करने और घोने के प्रायश्चित्त सूत्र— १६० जो भिक्षु ''मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है'' ऐसा सोच करके लोध से—यावत्—वर्ण से एक वार या वार-वार- धिसे, धिसवावे, धिसने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है" ऐसा सोच करके अचित्त जीतल जल से या अचित्त उष्ण जल से बोये, धुलावे, धोने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) आता है।

जो भिक्षु "मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है" ऐसा सोच करके पुराने लोध से—यावत्—वर्ण से एक वार या वार-वार घिसे, घिसवावे, घिसने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है" ऐसा सोच करके पुराने अचित्त शीतल जल से या अचित्त उष्ण जल से घोये, धुलावे, घोने वाले का अनुमोदन करे।

१ 'बहुदेसिएणं' का अर्थ है अल्प या वहुत लेप्य पदार्थ से कार्य करना ।

२ 'बहुदेवसिएणं' के अनेक अर्थ हैं यथा— बहुत दिन के लेप्य पदार्थ, बहुत दिन तक अपने पास रखे हुए पदार्थ, बहुत दिन तक एक वस्त्र के लेप्य पदार्थ लगाना या घोना इत्यादि ।

लयवा यह भी संभव है कि 'वहुदेसिएण' जव्द से ही लिपि दोप से 'वहुदेविसएण' का पाठ वन गया हो तथा भिन्न-भिन्न प्रतियों में विभिन्नता हो जाने से दोनों पाठ वृद्धि होकर प्रचलित हो गये हों। क्योंकि 'वहुदेसिएणं' के सूत्र का अर्थ जितना स्पप्ट और संगतियुक्त है उतना 'वहुदेविसएणं' का नहीं है। लोद्रादि अनेक दिन के होने में कोई दोप नहीं होता है तथा अचित्त जज अनेक दिन का होना या रखना सम्भव नहीं है।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्धाइयं ।
—नि. च. १८, सू. ३६-४०

जे-णिवलू "दुव्धिगंधे से वत्ये लढें" ति कट्टू बहुदेसिएण लोढेंण वा-जाय-वण्णेण वा, आधरोज्ज वा, पधंरोज्ज वा, आधर्मतं वा, पधंरातं वा साइज्जइ।

जे भिष्णू "दुव्मिगंधे में बत्ये लढ़े" ति कर्टू बहुदेसिएण सीओदगवियटेण या, उसिणोदगवियदेण वा, उच्छोलेज्ज या, पद्योएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं चम्घाद्यं। —नि. उ. १८, सू. ४२-४३

जे भिराष्ट्र "दुव्मिगंधे मे बत्ये लढे" ति फट्टू बहुदेवसिएण लोढेण वा-जाव-वण्णेण वा, आघंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा, आघंसंतं वा, पधंसंतं वा साइज्जह।

जे शिक्ष् "दुहिमगंधे मे वत्ये लढे" ति कट्टु बहुदेवसिएण सीओदगिवयटेण वा, उि.णोदगिवयटेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पद्योएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पद्योएंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उच्छाइयं । —नि. उ. १८, सू. ४५-४६ उसे चातुर्गीसिक उद्द्यातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला है" ऐसा सोच करके लोध से—यावत् वर्ण से एक वार या वार-वार घिसे, घिसवावे, घिसने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला है" ऐसा सोच करके अचिन शीत जल से या अचित्त उप्ण जल से धोये, घुलावे, धोने वाले का अनुमोदन करे।

चसे चातुर्मासिक चद्यातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला हैं" ऐसा सोच करके पुराने लोध से—यावत्—वर्ण से एक वार या वार-वार घिसे, घिसवावे, धिसने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला है" ऐसा सोच करके पुराने अचित्त गीत जल से या अचित्त उप्ग जल से घोये, घुलावे, घोने वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिक्ति) आता है।

緻緻

१ (क) निजीय भाष्य में निम्न सूत्र अधिक प्राप्त होते हैं।
जे भिक्यू ''नो नवए मे मुद्दिभगंधे वर्ष्य लढ़ें'' ति कट्टू लोढ़ेण वा-जाब-वण्णेण वा आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा, आघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्यू ''नो नवए मे सुद्दिभगंधे वर्ष्य लढ़ें'' ति कट्टू बहुदेसिएण सीओदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छोनेंतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।
——नि० उ० १८, सु० ४८-४६ जे भिक्यू ''नो नवए मे मुद्दिभगंधे वर्ष्य लढ़ें'' ति कट्टू बहुदेवसिएण लोढ़ेण वा-जाव-वण्णेण वा आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा, आघंसंतं वा, पघंमंतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्यू ''नो पवए मे मुद्दिभगंधे वर्ष्य लढ़ें'' ति कट्टु बहुदेवसिएण सीओदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छोनेंत्ज वा, पघोएजं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।
——नि० उ० १८, सु० ५१-५२

<sup>(</sup>य) जे भिक्यू मुटिमगंधे पिटिगाहे लढे - ति कट्टू दुटिमगंधे करेड, करेंतं वा साइज्जड । जे भिक्यू दुटिमगंधे पिटिगाहे लढे - ति कट्टू मुटिमगंधे करेड, करेंतं वा साइज्जड ! स्व० पूज्य श्री श्रमोलक ऋषिजी म० तथा स्व० पूज्य श्री घासीलालजी म० सम्पादित प्रतियों में ये दो सूत्र अधिक उपलब्ध हैं।

#### वस्त्र-आतापन---४

# वत्यआयावण विहित ठाणाइं--

१६६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्ज वत्यं आयावेत्तए वा पयावेत्तए वा, तहप्पयारं वत्यं से त्तमादाए एगंतमवक्क-मेज्जा एगंतमवक्कमित्ता अहे झामयंडित्लंसि वा-जाव-गोम-यरासिसि वा अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि यंडित्लंसि पडि-लेहिय पडिलेहिय पमिज्जय पमिज्जय ततो संजयामेव वत्यं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ४७६

#### वय्य आयावण णिसिद्ध ठाणाइं—

२००. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा—वत्यं आयाबेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्यं णो अणंतरहिताए
पुढवीए-जाव-मक्कडासंताणए, आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।
से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा अभिकंखेज्जा वत्यं आयावेत्तए
वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्यं थूणंसि वा, गिहेलुगंसि
वा, उमुयालंसि वा, कामजलंसि वा, अण्णयरे वा तहप्पगारे
अंतलिक्खजाते दुद्वदे दुण्णिक्खिते अणिकंपे चलाचले णो
आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा।

से मिक्खू वा, मिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा वत्यं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्यं कुलियंसि वा, भित्तिसि वा, सिलंसि वा, लेलुंसि वा, अण्णतरे वा तहप्पगारे अंत-लिक्खजाते दुबद्धे-जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेजना वत्यं आयावेताए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्यं खंधंसि वा-नाव-हिम्मय-तलंसि वा अण्णतरे वा तहप्पगारे अंतिलक्खनाते दुबद्धे -जाव-चलाचले णो आयावेजन वा, पयावेजन वा।

—्ञा. सु. २, झ. ४, च. १, सु. ४७४-४७=

णिसिद्ध ठाणेसु वत्थ आतावण-पायिच्छत्त सुत्ताइं—

२०१. जे भिक्खू अणंतरिहयाए पुढवीए वत्यं आयावेष्ज वा, पया-वेष्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइण्जइ ।

# विहित स्थानों पर वस्त्र सुखाने का विधान —

१६६. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र की घूप में सुखाना चाहे तो उस वस्त्र को लेकर एकान्त में जाये, वहां जाकर देखे कि जो भूमि अग्नि से दग्ध हो—यावत् —गोवर के ढेर वाली हो या अन्य ऐसी कोई स्यंडिल भूमि हो उसका भलीभांति प्रतिलेखन एवं रजोहरणादि से प्रमार्जन करके तत्पश्चात् यतनापूर्वक उस वस्त्र को घूप में सुखाए।

# निषिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुखाने का निषेध-

२००. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को धूप में मुखाना चाहे तो ऐसे वस्त्र को सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर—यावत्—मकड़ी के जाले हों ऐसे स्थान में न सुखाए।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को घूप में सुखाना चाहे तो वह वैसे वस्त्र को ठूँठ पर, दरवाजे की देहली पर, उखल पर, स्नान करने की चौकी पर, अन्य इस प्रकार के और भी अन्तरिक्ष-आकाशीय स्थान पर जो भलीभाँति वंधा हुआ नहीं है, ठीक तरह से भूमि पर गड़ा हुआ या रखा हुआ नहीं है, निश्चल नहीं है, चलाचल है, वहाँ वस्त्र को न सुखाए।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि वस्त्र को घूप में सुखाना चाहे को वह वैसे वस्त्र को इंटों से निर्मित दीवार पर, मिट्टो से निर्मित दीवार पर, शिला पर, शिला खंड-पत्यर पर, या अन्य किसी इस प्रकार के अन्तरिक्ष (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभाँति स्थिर नहीं है—यावत्—चलाचल है, (वहाँ वस्त्र को) न सुखाए।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को घूप में सुखाना चाहे तो उस वस्त्र को स्तम्भ पर—यावत् —महल की छत पर अथवा इध प्रकार के अन्य अन्तरिक्ष स्थानों पर जो कि, दुर्वद्ध—यावत्— चलाचल हो, वहां वस्त्र को न सुखाए।

निषिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुखाने के प्रायश्चित्त सूत्र— २०१. जो भिक्षु वस्त्र को सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर सुखाने, सुखनाने, सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

१ 'अंतरिक्ष जातं' — जो स्थन भूमि से ऊँचा हो और उसके पास में ही एक या अनेक दिशा में खुला आकाश हो जिससे व्यक्ति या वस्तु के गिरने का भय वना रहता हो उसे 'अंतरिक्ष जात' आकाशीय स्थल कहा जाता है। ऐसे स्थलों पर साधु को बैठना, सोना, रहना, तथा वस्त्र आदि सुखाना नहीं कल्पता है। आचा० श्रु० २, अ० २, उ. १ में ऐसे स्थल पर रहने से गिर जाने आदि स्थिति का वर्णन है।

जे निष्छू सिसणिद्वाए पुढवीए वत्यं आयावेज्ज वा, पया-वेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे निष्वू ससरक्वाए पुढवीए वर्ष्यं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्क् मिट्टयाकडाए पुढवीए चत्यं आयावेज्ज वा, पया-वेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्क् चित्तमंतःए पुढवीए चत्वं आयावेज्ज वा, पया-चेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

से भिक्खू चितमंताए सिलाए बत्यं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज बा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे निक्खू चित्तमंताए लेलूए वत्यं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे निक्लू कोलायासंसि वा दारए जीवपइट्टिए, सअंडे, सपाणे, सबीए, सहिरए, सओसे, सचदए, सर्जीतग — पणग-दगमट्टिय-मक्फडा-संताणगंसि वत्यं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू थूणंसि चा, गिहेलुगंसि वा, उसुयालंसि वा, काम-जालंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुःवद्धे-जाव-चलाचले वत्यं आयावेजन चा, पयावेजन वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ।

जे निक्लू कुलियंसि वा, मिलिसि वा, सिलंसि वा, लेलुंसि वा, अण्णयरंसि या तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुस्बद्धे -जाव-चलाचले वत्यं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ।

जे सिर्वे खंघंसि वा, मंचंसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, हिम्मियतलंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंत-लिक्खजायंसि दुब्बद्धे-जाव-चलाचले वत्यं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —-नि. उ. १८, सु. ५३-६३ जो मिक्षु स्निग्ध पृथ्वी पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, मुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु सचित्त रज वाली पृथ्वी पर वल्त्र को सुखावे, मुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु सिनत मिट्टी विखरी हुई पृथ्वी पर वस्त्र को सुवावे, सुववावे, सुवाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर वस्य को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु सचित्त जिला पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु सचित्त शिला खंड आदि पर वस्त्र को सुलावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु दीमक बादि जीवों से युक्त काष्ठ पर, तथा अंडे, प्राणी, वीज, हरी वनस्पति, श्रोस, उदक, उक्तिंग (कीड़ी आदि के घर) लीलन-फूलन, गीली मिट्टी और मकड़ी के जालों युक्त स्यान पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु ठूँठ, देहली, ऊखल या स्नान करने की चौकी तया अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान जो शिथिल —यावत् —अस्थिर हो उन पर वस्त्र सुखावे, सुखवावे सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्ष इँट की दीवाल, मिट्टी आदि की दीवाल, शिला, शिलाखंड आदि तथा अन्य भी इसी प्रकार के अन्तरिक्षजात (आकाशीय) स्थान जो शिथिल—यावत्—अस्थिर हो उन पर वस्त्र मुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु स्कन्ध पर, मंच पर, माल पर, प्रासाद पर, महल (हवेली) के छत पर तथा अन्य भी इस प्रकार के अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान जो शिथिल—यावत्—अस्थिर हों उन पर वस्त्र सुखावे, सुखावे वाले का अनुमोदन करे।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# वस्त्र-प्रत्यर्पण का विधि-निषेध-५

# पाडिहारिय वत्थगहणे माया णिसेहो —

२०२. से एगइओ मुहुत्तगं मुहुत्तगं पाडिहारियं वत्थं जाइत्ता एगा-हेण वा-जाव-पंचाहेण वा विष्पवसिय विष्पवसिय उवा-गच्छेज्जा, तहप्पगारं -(ससंधियं) वत्यं -नो अप्पणा गेण्हेन्जा, नो अन्नमन्नस्त देज्जा, नो पामिन्चं कुज्जा, नो वत्थेण वत्थ-परिणामं करेज्जा,

नो ५रं उवसंकिमत्ता एवं वदेज्जा—''आउसंतो समणा! अभिकंखित एयं वर्ण घारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?" थिरं वा णं संतं नो पिलिछिदिय पिलिछिदिय परिटुवेज्जा

तहप्पगारं वत्थं ससंधियं तस्स चेव निसिरेज्जा। नो य णं सातिज्जेज्जा।

वह वयणेण वि भाणियव्वं ।

से एगइओ एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म - से हंता. अहमवि मुहुत्तगं मुहुत्तगं पाडिहारियं वत्थं जाइता । एगाहेण वा-जाव-पंचाहेण वा विष्पवसिय विष्पवसिय उवागिच्छ-स्तामि, अवियाइं एयं ममेव सिया।

"माइट्राणं संफासे नो एवं करेज्जा।"

बा. सु. २, ब. ४, उ. २, सु. ४५३

### अवहरण भएण वत्थस्स विवण्णकरण णिसेहो---

२०३. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा णो वण्णमंताई वत्याई विवण्णाई करेज्जा, णो विवण्णाइं वत्याइं वण्णमंताइं करेज्जा,

अण्णं वा वत्यं लिभस्सामि 'ति कट्टू नो अण्णमण्णस्स देज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो वत्थेण वत्थपरिणामं करेज्जा, नो परं उवसंकिमत्तु एवं वदेज्जा- 'आउसंतो समणा ! अभिकंखिस एयं वत्यं घारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?

थिरं वा णं संतं णो पलिछिदिय पलिछिदिय परिटुवेज्जा, जहा मेयं वत्यं पावगं परो मण्णइ।

प्रातिहारिक वस्त्र ग्रहण करने में माया करने का निपेध-

२०२. कोई एक भिक्षु किसी अन्य भिक्षु से अल्पकाल के लिए प्रातिहारिक वस्त्र की याचना करके एक दिन - यावत् -- पांच दिन कहीं अन्यत्र रह रहकर वस्त्र देने आवे तो वस्त्रदाता भिल् उस लाये हुए वस्त्र को क्षतिविक्षत जानकर न स्त्रयं ग्रहण करे, न दूसरे को दे, न किसी को उघार दे, न उस वस्त्र को किसी वस्त्र के वदले में दे।

न किसी दूसरे भिक्षु को इस प्रकार कहे "हे आयुष्मन् श्रमण ! इस वस्त्र को रखना या उपयोग में लेना चाहते हो ?" (तया) उस दृढ़ वस्त्र के टुकड़े-टुकड़े कर के परिष्ठापन भी नहीं करे--फेंके भी नहीं।

वीच में से सांधे हुए उस वस्त्र को उसी ले जाने वाले भिक्ष को दे दे किन्तु वस्त्रदाता उसे अपने पास न रखे।

इसी प्रकार अनेक भिक्षुओं के सम्बन्ध में भी आलापक कहना चाहिए।

कोई एक भिक्षु इस प्रकार का संवाद सुनकर समझकर सोचे--''में भी अल्पकाल के लिए किसी से प्रातिहारिक वस्त्र की याचना करके एक दिन —यावत् —पाँच दिन कहीं अन्यत्र रहकर आऊँगा।" इस प्रकार से वह वस्त्र मेरा हो जायेगा।

(सर्वज्ञ भगवान् ने कहा) यह मायावी आचरण है, अतः इस प्रकार नहीं करना चाहिए।

अपहरण के भय से वस्त्र के विवर्ण करने का निषेध -

२०३. साधु या साध्वी सुन्दर वर्ण वाले वस्त्रों को विवर्ण (असुन्दर) न करे तथा विवर्ण (असुन्दर) वस्त्रों को सुन्दर वर्ण वाले न करे।

''मैं दूसरा नया (सुन्दर) वस्त्र प्राप्त कर लूँगा'' इस अभि-प्राय से अपना पुराना वस्त्र किसी दूसरे साधु को न दे और न किसी से उद्यार वस्त्र ले और न ही वस्त्र की परस्पर अदला-वदली करे और न दूसरे साधु के पास जाकर ऐसा कहे कि-''हे बायुष्मन् श्रमण ! क्या तुम मेरे वस्त्र को धारण करना या पहनना चाहते हो ?"

इसके अतिरिक्त उस सुदृ वस्त्र को टुकड़े-टुकड़े करके परठे भी नहीं, इस भावना से कि मेरे इस वस्त्र को लोग अच्छा नहीं समझते ।

परं च णं अदत्तहारी पहिपहे पेहाए तस्स वत्यस्स णिदाणाए णो तेसि मीओ सम्मग्गेणं गच्छेण्जा-जाव-ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइण्जेण्जा।

—आ. मु. २, ब. ५, इ. २, मु. ५५४

## व्यामोसगभएण उम्मग्ग गमण णिसेहो---

२०४. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा

से विहं सिया, से ज्जं पुण विहं जाणेज्जा—इमंसि खलु
विहंसि वहवे आमोसगा वत्यपडियाए संपढियागच्छेज्जा, णो
तेसि मीओ उम्मन्गेण गच्छेज्जा-जाव-ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्वेज्जा । — आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ४८४

# व्यामोसगावहारियवत्थस्स जायणा विहि-णिसेहो —

२०५. से निक्लू वा, निक्लूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से व्यामोसगा संपिंदयागच्छेज्जा, ते णं आमोसगा एवं विदेज्जा।

"आउसंतो समणा! आहरेतं वत्यं देहि, णिक्खिवाहि"

तं जो देज्जा, जिक्सिवेज्जा,

णो बंदिय-बंदिय जाएज्जा, णो अंजींल कट्टू जाएज्जा, णो कलुणपिटयाए जाएज्जा, धिन्मयाए जायणाए जाएज्जा, तुसिणीयमावेण वा टवेहेज्जा।

— बा. सु. २, ब्र. ४, च. २, सु. ४८६

वत्यस्स विवण्णकरण पायिच्छत्त सुताई— २०६. जे मिक्कू वण्णमंतं बत्यं विवण्णं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

जे णिक्खू विवण्गं वत्यं वण्गमंतं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाद्दयं । —नि. च. १८, सु. ३३-३४

तथा मार्ग में चोरों को सामने थाता देखकर उस वस्त्र की रक्षा हेतु चोरों से भयभीत होकर साधु उन्मार्ग से न जाए — यावत् -- समाधि भात्र में स्थिर होकर संयमपूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

चोरों के भय से उन्मार्ग से जाने का निपेध-

२०४. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या मिक्षुणी के मार्ग में अटवी वाला लम्बा मार्ग हो और वह यह जाने कि—इस अटवीबहुल मार्ग में बहुत-से चोर वस्त्र छीनने के लिए आते हैं, तो साधु उनसे भयमीत होकर उन्मार्ग से न जाए—यावत्—समाधि माव में स्थिर होकर संयमपूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे। चोरों से अपहरित वस्त्र के याचना का विधि-निपेध—२०५. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के मार्ग में चोर वस्त्रहरण करने के लिए आ जाएँ और कहें कि—

"आयुष्मन् श्रमण ! यह वस्त्र लाओ हमारे हाय में दे दो या हमारे सामने रख दो ।"

इस प्रकार कहने पर साधु उन्हें वे वस्त्र न दे, अगर वे वल-पूर्वक लेने लगें तो उन्हें भूमि पर रख दे।

पुनः लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रशंसा) करके हाथ जोड़कर या शीन-वचन कहकर याचना न करे अर्थात् उन्हें इस प्रकार से वापस देने का न कहे। यदि माँगना हो तो उन्हें धर्मवचन कहकर समझाकर माँगे, अथवा मीन भाव धारण करके उपेक्षा भाव से रहे।

वस्त्र के विवर्ण करने के प्रायदिचल सूत्र—

२०६. जो भिक्षु वर्ण वाले वस्त्र को विवर्ण करता है, विवर्ण कर-वाता है अथवा विवर्ण करने वाले का अनुमीदन करता है।

जो भिक्षु विवर्ण वस्त्र को वर्णवाला करता है, वर्णवान् कराता है अथवा वर्णवान् करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित) आता है।

### XX

# चर्म सम्बन्धी विधि-निषेध-६

सलोम चम्म विहि-णिसेहो— २०७. नो कप्पइ निगंथीणं सलोमाई चम्माइं ब्रहिद्वित्तए । सलोम चर्म के विधि-निपेध— २०७. निर्श्रान्ययों को शयनासनादि कार्यों के लिए रोम-सहित चर्म को उपयोग में लेना नहीं कल्पता है। क्ष्यइ निगांथाणं सलोमाइं चम्माइं अहिट्ठित्तए,

से वि य परिमृत्ते, नो चेव णं अपरिमृत्ते,

से वि य पाडिहारिए, नो चेव णं अपाडिहारिए,

से वि य एगराइए, नो चेव णं अणेगराइए। -कप्प. उ. ३, सू. ३-४

सलोम चम्म अहिट्ठाणस्स पायच्छित्तसुत्तं —

२०८. जे मिक्लू सलोमाई चम्माई अहिट्टेंड, अहिट्टेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । --- नि. उ. १२, सु. ५

किसणाकिसण चम्म विहि णिसेहो-

२०१. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा कसिणाई चम्माइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा ।

कप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा अकसिणाई चम्माई धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा। —कप्प. उ. ३, सु. **५-६** 

अलण्ड चम्म धारण पायिच्छत सूत्तं—

२१०. जे भिक्लू कसिणाई चम्माई धरेइ धरेंतं वा साइज्जई।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं। --नि. **ड. २, सु. २**२

किन्तु निर्ग्रन्थों को शयनासनादि कार्यों के लिए रोम-सहित चर्म को उपयोग में लेना कल्पता है।

वह भी परिभक्त (काम में लिया हुआ) हो, अपरिभक्त (नया) न हो।

प्रातिहारिक (लौटाया जाने वाला) हो, अप्रातिहारिक (न लीटाया जाने वाला) न हो।

केवल एक रात्रि में उपयोग करने के लिए लाया जावे, पर अनेक रात्रियों में उपयोग करने के लिए न लाया जावे।

सरोम चर्म के उपयोग का प्रायश्चित सूत्र-

२०८. जो भिक्षु रोम सहित चर्म को उपयोग में लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

क्रत्स्नाक्रत्स्न चर्म का विधि-निषेध-

२०६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अखण्ड चर्म पास में रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।

किन्तु निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चर्म खण्ड पास में रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।

अखण्ड चर्म धारण करने का प्रायश्चित सुत्र-

२१० जो भिक्षु कृत्स्न (अखण्ड) चर्म को धारण करता है, धारण करवाता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थात (प्रायश्चित्त) आता है।

**AA** 

### चिलमिली की विधा-७

चिलमिली धारण-परिहरण विहाणं— २११. कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, चेलचिलिमिलियं । घारित्तए वा, परिहरित्तए वा।

—कप्प. उ. १, सु. १६

चिलमिली सयंकरण-पायच्छित सुतं-

२१२. जे भिक्खू सोत्तियं वा, रज्जुयं वा, चिलमिलं सयमेव करेइ, करेंसं वा साइज्जइ।

चिलमिली रखने का तथा उपयोग करने का विधान-२११. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चेल-चिलिमिलिका रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है।

चिलमिलिका के स्वयं निर्माण करने का प्रायश्वित्त सूत्र-२१२. जो भिक्षु सूत की अथवा रस्सी की चिलमिली का निर्माण स्वयं करता है, करवाता है,या करने वाले का अनुमोदन करता है।

१ चिलिमिलिका यह देशी शब्द है, यह छोलदारी के आकार वाली एक प्रकार की वस्त्र-कुटी (मच्छरदानी) है तथा बृहत्कल्प सूत्र उ. १ में द्वार पर लगामे गये पर्दे को भी चिलमिलिका कहा गया है।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्धादयं ।
—िन उ. २, सु. १३

चिलमिली कारावण पायच्छित सुत्तं—

२१३. जे भिक्लू सोत्तियं वा, रज्जुयं वा, चिलिमलं अण्णजित्यएण वा गारित्यएण वा कारेइ, कारेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारट्टाणं जग्घाद्यं ।
—नि. च. २, सु. १४

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायम्वित्त) आता है।

चिलमिलिका के निर्माण कराने का प्रायश्चित्त सूत्र— २१३. जो भिक्ष सूत की अयवा रस्ती की चिलमिली का निर्माण अन्यतीयिक या गृहस्य से करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

#### KX.

# वस्त्रैषणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चित्त---

अण्णजित्ययाईणं वत्याइदाणस्य नायिन्छत्त सुत्तं — २१४. जे निवखू अण्ण-जित्ययस्स वा, गारित्ययस्स वा वत्यं वा, पिंडगाहं वा, कंवलं वा, पायपुंछणं वा देइ, देंतं वा

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १४, सु. ५७

अजाणियवत्य गहणस्स पायच्छित सुत्तं-

२१५. ने भिक्लू जायणावत्यं वा, णिमंतणावत्यं वा अजाणिय, अपुच्छिय, अगवेसिय पिंडग्गाहेड, पिंडग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

से य वत्ये चउण्हं अण्णयरे सिया, तं जहा-

- (१) णिच्च-णियंसिए,
- (२) मज्जणिए,

साइज्जइ।

- (३) छण्णूसविए,
- (४) रायदुवारिए।

तं सेवमाणे आवञ्जद चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घादयं । — नि. च. १५, सु. ६६

हुगुंछियकुलाओ वत्याइ गहणस्स पायिच्छत्त सुत्तं—

२१६. जे मिक्खू दुर्गुंछियकुलेसु वत्यं वा, पहिग्गहं वा, कंत्रलं वा, पायपुंछणं वा पहिग्गाहेद्द, पहिग्गाहेंतं वा साद्दण्जद्द ।

> तं सेवमाणें आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. उ १६, सु. २६

अन्यती यिकादिक की वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त सूत्र— २१४. जो भिक्ष अन्यतीयिक को या गृहस्थ को वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोंछन देता है, दिलाता है या देने वाले का अनु-मोदन करता है।

उसे चातुर्गासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अज्ञात वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२१५. जो भिक्षु याचित वस्त्र तथा निमन्त्रित वस्त्र को जाने विना, पूछे विना, गवेपणा किए विना लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

वह वस्त्र चार प्रकार के वस्त्रों में से किसी एक प्रकार का होता है, यथा—

- १. नित्य काम में आने वाला,
- २. स्नान के वाद पहना जाने वाला,
- ३. उत्सव में जाने के समय पहनने योग्य,
- ४. राजसभा में जाते समय पहनने योग्य।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

घृणित कुल से वस्त्रादि ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र— २१६. जो भिक्षु घृणित कुलों में वस्त्र,पात्र, कम्बल या पादप्रोंछ्न लेता है, लिबाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है। उग्घोस जायणाए पायिच्छत सुत्ताइं--

२१७. जे मिनलू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा, गामंतरंसि वा, गामपहंतरंसि वा, वत्थं ओभासिय ओभासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं त्।, परिसामज्झाओ उट्टवेत्ता वत्थे ओभासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं । —नि. **च. १**८, सु. ७१-७२

वत्थणीसाए वसणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं-२१८. जे भिक्लू बत्यणीसाए उडुबद्धं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ।

जें मिक्खू बत्थणीसाए वासावासं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाजम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —िनि. उ. १८, सु. ७३-७४

सचेल अचेलसह वसणस्स पायिच्छत्त सुताई—

२ ९ . जे मिवलू सचेले सचेलयाणं मज्झे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू सचेले अचेलयाणं मज्झे संवसइ, सवसंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अचेले सचेलयाणं मज्झे संवसइ, संवसंतं वा

जे भिक्षू अचेले अचेलयाणं मण्झे संवसइ, संवसंतं वा 'साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाजम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं। —नि. च. ११, सु. **८७-६०** 

गिहिवत्योवओगकरणस्त पायच्छित्त सुत्तं— २२०. जे भिनखू गिहिवत्यं परिहेइ, परिहेंत वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारहाणं अणुग्घाइयं। —नि. च. १२, सु. ११

दीहसुत्तकरणपायिक्छत्त सुताइं-२२१. जें भिक्खू अप्पणो संघाडीए दोहसुत्ताई करेइ, करेंतं वा २२१. जो भिक्षु अपनी संघाटि (चादर) के लम्बी डोरियाँ वाँधता

मार्गादि में वस्त्र की याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र-२१७. जो भिक्षु स्वजन से, परिजन से, उपासक से, अनुपासक से, ग्राम में या ग्राम पय में, वस्त्र माँग-माँग कर याचना करता है, याचना करवाता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है

जो भिक्षु स्वजन को, परिजन को, उपासक को, अनुपासक को परिपद् में से उठाकर (उससे) माँग-माँगकर वस्त्र की याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) वाता है।

वस्त्र के लिए रहने के प्रायश्चित्त सूत्र — २१८. जो मिक्षु वस्त्र के लिए ऋतुवद्ध काल (सर्दी या गर्मी) में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्त्र के लिए वर्षावास में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्वित) आता है।

सचेल अचेल के साथ रहने के प्रायश्चित सूत्र — २१६. जो सचेल भिक्षु सचेलिकाओं के वीच में रहता है, रह-वाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो सचेल भिन्नु अचेलिकाओं के वीच में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो अचेल भिक्षु सचेलिकाओं के वीच में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो अचेल भिक्षु अचेलिकाओं के वीच में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

गृहस्थ के वस्त्र उपयोग करने का प्रायश्चित सूत्र— २१० जो भिक्षु गृहस्य के वस्त्र को घारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) आता है।

दीर्घसूत्र वनाने के प्रायश्चित्त सूत्र-

है, बंधवाता है या वाँधने वाले का अनुमोदन करता है।

१ चहर को दीर्घ सूत्र करने का तात्पर्य यह है कि शरीर पर वाँघने में छोटी होती है तो उसके किनारों पर वाँघने के लिए डोरी लगाई जा सकती है। वह वन्धन सूत्र (डोरी) ऐसे प्रमाण में हो कि वाँधने के वाद ४ अंगुल से अधिक डोरी शेष न रहे। अगले सूत्र में अनेक प्रकार के कपास (रूई) को दीर्घ सूत्र करने का तात्पर्य है कि उन-उन कपासों (रूइयों) को तकली चर्चा आदि से कातना । अतः इस सूत्र से सूत आदि कातने, कताने आदि का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

जे भिक्खू सण-कप्पासाओ वा, उण्ण-कप्पासाओ वा, पोंड-कप्पासाओ वा, अमिलकप्पासाओ वा, दीहसुत्ताइं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । —नि. स. ४, सु. १३, २४

भिक्लुस्स संघाडी सिवावण पायिच्छत्त सुत्तं— २२२. जे भिक्लू अप्पणी संघाडि अण्णउत्थिएण वा, गारित्यएण वा सिव्वावेद, सिव्वावेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—िन. उ १, सु. १२
वत्यपरिकम्म पायच्छित सुत्ताइं—
२२३. जे भिक्लु वत्यस्स एगं पडियाणियं देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्खू वत्यस्त परं तिण्हं पडियाणियाणं देड, देंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू अविहीए वत्यं सिन्वइ, सिन्वेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू वत्यस्स एगं फालिय-गंठियं करेइ, करेंतं वा साइन्जइ।

जे मिक्खू वत्थस्स परं तिण्हं फालिय-गंठियाणं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

ने भिक्खू वत्यस्स एगं फालियं गण्ठेइ, गंठेतं वा साइज्जइ।

जे मिक्लू वत्यस्त परं तिण्हं फालियाणं गंठेइ, गंठेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू वत्यं अविहीए गंठेइ, गंठेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू वत्यं अतन्जाएणं गहेइ, गहेंतं वा साइन्जइ।

जे मिक्खू अइरेग-गहियं वर्ण परं दिवड्ढाओ मासाओ धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं अणुग्घाइयं । —नि. ज्. १, सु. ४७-५६ जो भिक्षु सन, ऊन, पोण्ड (रुई) या अमिल के कपास को कातकर सूत बनाता है, बनवाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

चारित्राचार: एवणा समिति

भिक्षु की चादर सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र-

२२<sup>-</sup>. जो मिंसु अपनी संघाटि (ओढ़ने की चादर) को अन्य-तीर्थिक या गृहस्थ से सिलवाता है या सिलवाने वाले का अनु-मोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

वस्त्र परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र-

२२३. जो भिक्ष् वस्त्र के एक थेगली देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु वस्त्र के तीन थेगलियों से अधिक थेगली देता है, दिलवाता हे या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अविधि से (वस्त्र को) सींता है, सिलवाता है या सीने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु फटे हुए वस्त्र के एक गाँठ देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु फटे हुए वस्त्र को तीन से अधिक गाँठ देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु एक सिलाई करके वस्त्रों को जोड़ता है, जुड़वाता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु तीन से अधिक सिलाई करके वस्त्रों को जोड़ता है, जुड़वाता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु वस्त्र को अविधि से जोड़ता है, जुड़वाता है यां जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष विजातीय वस्त्रों को जोड़ता है, जुड़वाता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु तीन से अधिक सिलाई आदि किये हुए वस्त्र को ढेढ़ मास से अधिक धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

# निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थिनी के पातैषणा की विधि-9

एसणिज्ज पायाइं-

. २२४. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं एसित्तए, से जं पुण पायं जाणेज्जा, तं जहा—

लाउयपायं वा, दारुपायं वा, मट्टियापायं वा<sup>1</sup>

तहप्पगारं पायं जे णिग्गंथो तरुणे जुगवं वलवं अप्पायंके थिर-संघयणे से एगं पायं धारेज्जा नो विइयं।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५८८

पडिग्गह-पडिलेहणाणंतरमेव पडिग्गह-गहण-विहाणं—

२२४. सिया से परो णेत्ता पडिग्गहं णिसिरेज्जा, से पुव्वामेव आलोएज्जा—

"आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा, तुमं चेव णं संतियं पिडागहं, अंतोअंतेणं पिडलेहिस्सामि । केवली वूया — आयाणमेयं,

अंतो पडिग्गहंसि पाणाणि वा, बीयाणि वा, हरियाणि वा,

अह भिक्खूणं पुक्वोविदट्ठा-जाव-एस उवएसे, जं पुक्वामेव पिडग्गहं अंतो अंतेण पिडलेहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, **उ. १, सु. ५**६६

थेरहुगहिय गडिग्गहाईणं विही—ं
२२६. निग्गंशं च णं गाहावइकुलं पडिग्गहपंडियाए अणुपविट्ठे
समाणे केइ दोहि पडिग्गहेहि उवनिमंतेरुजां—

एगं आउसो ! अप्पणा पिंडमुंजाहि, एगं थेराणं दलयाहि,

'से य तं पिडिगाहेरजा, थेरा य से अणुगवेसियव्वा सिया। जत्येव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेव अणुप्पदायस्वे सिया, नो चेव णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा, तं नो अप्पारा परिभृंजेरजा, नो अण्पेसि दावए, एगंते अणावाए

एषणीय पात्र-

२२४. भिक्षु या भिक्षुणी यदि पात्र की एपणा करना चाहे तो वह पात्रों के सम्बन्ध में जाने, वे पात्र इस प्रकार हैं—

- (१) तुम्बे का पात्र
- (२) लकड़ी का पात्र और
- (३) मिट्टी का पात्र

इन पात्रों में से जो निर्ग्रन्थ मुनि तरुण है, समय के उपद्रव (प्रभाव) से रहित है, वलवान् है, रोग-रहित और स्थिर संहनन (हढ़ संहनन) वाला है, वह एक ही प्रकार के पात्र धारण करे, दूसरे प्रकार के पात्र धारण न करे।

पात्र प्रतिलेखन के वाद पात्र ग्रहण करने का विधान— २२४. यदि गृहनायक पात्र (की सुसंस्कृत आदि किये विना ही) लाकर साधु को देने लगे तो साधु लेने से पहले उससे कहे—

"आयुष्मन् गृहस्य! या वहन! मैं तुम्हारे इस पात्र को अन्दर वाहर—चारों ओर से भली-भाँति प्रतिलेखन करूँगा।"

क्योंकि प्रतिलेखन किए विना पात्र ग्रहण करना केवली भगवान ने कर्मवन्त्र का कारण वताया है।

सम्भव है उस पात्र में जीव जन्तु हों, वीज हो या हरी वनस्पति आदि हो।

अतः भिक्षओं के लिए तीर्थंकर बादि आप्त पुरुषों ने पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा—यावत—उपदेश दिया है कि साधु को पात्र ग्रहण करने से पूर्व ही उस पात्र का अन्दर वाहर चारों और से प्रतिलेखन कर लेना चाहिए।

स्यविर के निमित्त लाये गये पात्रादि की विधि—
२२६. गृहस्य के घः में पात्र ग्रहण करने की बुद्धि से प्रविष्टि
निर्ग्रन्थ को कोई गृहस्य दो पात्र ग्रहण करने के लिए उपनिमंत्रण
करे—

"आयुष्मन् ! श्रमण इन दो पात्रों में से एक पात्र आप स्वयं रखना और दूसरा पात्र स्थविर मुनियों को देना।"

(इस पर) वह निर्प्रन्थ श्रमण उन दोनों पात्रों को ग्रहण कर ले और (स्थान पर आकर) स्थिवरों की गवेषणा करे। गवेपणा करने पर उन स्थिवर मुनियों को जहाँ देखे, वहीं पर पात्र उन्हें दे दे। यदि गवेषणा करने पर भी स्थिवर मुनि कहीं न दिखाई दे तो उस पात्र का स्वयं भी उपभोग न करे और न ही दूसरे किसी श्रमण को दे, किन्तु एकान्त, अनापात (जहाँ आवागमन

१ कप्पइ णिगगंथाण वा, णिगगंथीण वा तुझो पायाई झारित्तए वा, परिहृरित्तए वा, तं जहा—लाउयपाए वा, दारुपाए वा, मट्टिया-पाए वा। —ठाणं. व. ३, उ. ३, सु. १७८

अचित्ते बहुफासुए थंडिल्ले पडिलेहेत्ता पमिकजत्ता परिट्ठा-वेयव्वे सिया ।

एवं जाव दसिंह पडिग्गहेहि:

जहा पिडग्गह वत्तव्यया भिणया एवं गोच्छग-रयहरण-चोल-पट्टग-कंवल-लट्ठी-मंथारग वत्तव्वया य भिणयव्या जाव दसिंह संयारएहिं उविणमंतेज्जा जाव परिट्ठावेयव्ये सिया। —वि. स. ८, उ. ६, सू. ५-६

#### अइरेग-पडिग्गह-वियरण पायिच्छत सुताई -

२२७. जे मिक्खू अइरेगं पिटागहं गींण उद्दिसिय गींण समुद्दिसिय तं गींण अणापुच्छिय अणामंतिय अण्णमण्णस्स वियरइ, वियरंतं वा साइण्जइ।

> जे भिक्तू अइरेगं पिंडग्गहं खुद्दगस्स वा, खुद्दियाए वा, शेरगस्स वा, शेरियाए वा, अ-हत्यिच्छण्णस्स, अ-पायिच्छ-ण्णस्स, अ-णासिच्छण्णस्स, अ-फण्णिच्छण्णस्स, अणोट्टिच्छ-ण्णस्स, सक्तस्स देइ, देंतं वा साइज्जइ।

> जे भिक्तू अइरेगं पिडगाहं खुट्टगस्स वा, खुड्डियाए वा, धोरगस्स वा, धोरियाए वा, हत्यिच्छण्णस्स, पायिच्छण्णस्स, णासिच्छण्णस्स, कण्णिच्छण्णस्स, ओट्टिच्छण्णस्स, असक्कस्स न देइ, न देंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाण उग्घाइयं।
> —नि. उ. १४ सु. ५-७

न हो ऐसी) अचित्त या वहु शासुक स्थिष्टल भूमि का प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके वहाँ (उस पात्र को) परिष्ठापन करे। (परठ दे)।

चारित्राचार : ए६णा समिति

इसी प्रकार तीन चार यावत् दस पात्र तक का कथन पूर्वोक्त कथन के समान कहना चाहिए।

जिस तरह पात्र की वक्तव्यता कही उसी प्रकार गोच्छग, रजोहरण, चोलपट्टक, कम्बल, लाठी, संस्तारक का वर्गन भी कह देना चाहिये यावत् गृहस्थ दस संस्तारक का निमन्त्रण करे यावत् स्थविर के नहीं मिलने पर परठ देना चाहिए।

अतिरिक्त पात्र वितरण के प्रायश्चित्त सूत्र--

२२७ जो भिलु गणि के निमित्त अधिक पात्र लेता है, गणि को पूछे विना या निमन्त्रण किये विना एक दूसरे को देता है, दिल-वाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु, वाल साधु साध्यी के लिए, अथवा वृद्ध साधु साध्वी के लिए जिनके कि हाथ, पैर, नाक, कान, होंठ, कटे हुए नहीं है जो सशक्त हैं, अतिरिक्त पात्र रखने की अनुज्ञा देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष वाल साधु साध्वी के लिए अथवा वृद्ध साधु साध्वी के लिए जिनके कि हाथ, पैर, नाक, होंठ कटे हुए हैं, जो अशक्त हैं, अतिरिक्त पात्र रखने की अनुज्ञा नहीं देता है न दिलवाता है या न देने वाले का अनुभोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

#### 聚聚

# निग्रंन्य-निग्रंन्यिनी के पात्रेवणा का निषेध-२

उद्देसियाइं पाय-गहण णिसेहो-

२२८. से मिनखू वा, मिनखूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा— अस्सिपिंडयाए एगं साहिम्मयं समुद्दिस्स पाणाईं जाव-सत्ताई समारवम समुद्दिस्स, कीयं, पामिच्चं, अच्छिज्जं, अणिसिंटुं, अमिहं आहट्टु चेएइ।

तं तहप्पगारं पायं पुरिसंतरकढं वा, अपुरिसंतरकढं वा, बिह्या णीहढं वा, अणीहढं वा, असिह्यं वा, अणतिहुयं वा, पित्रमुत्तं वा, अपिरमुत्तं वा, आसिविषं वा, अणासिवियं वा अफासुयं अणेसिणज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते णो पिढग्गा-हेज्जा।

भीदेशिकादि पात्र के ग्रहण का निषेध —

२२८. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्वन्ध में यह जाने कि दाता ने अपने लिए नहीं बनाया है किन्तु एक साधमिक साधु के लिये प्राणी —यावत्—सत्वों का ममारम्भ करके बनाया है, खरीदा है, उधार लिया है, छीनकर लाया है, दो स्वामियों में से एक की आज्ञा के विना लाया है अथवा अन्य स्थान से यहां लाया है।

इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न दिया हो, वाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, उपभुक्त हो या अनुपमुक्त हो, सेवित हो या अनासेवित हो उस पात्र को अप्रासुक एवं अनैपणीय समझकर मिलने पर भी ग्रहण न करे।

से भिवल वा, भिवलुणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा-अस्ति पडियाए बहवे साहम्मिया समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारव्म समुद्दिस्स-जाव-णो पडिगाहेज्जा।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा— अस्ति पडियाए एगं साहमिर्माण समुद्दिस्स पाणाई-जाव-सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस्स-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा— अस्सि पडियाए वहवे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारव्म समुहिस्स-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, **उ. १, सु. ५**६०(क)

समणाइ पगणिय निम्मिय पायस्स णिसेहो-

२२१. से मिक्बू वा, भिक्बूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा-बहवे समण-माहण-अतिहि-िकविण वणीमए पगणिय-पगणिय समुद्दिस्स-जाव-आहट्टू चेएइ।

तं तहप्पगारं पायं पुरिसंतरकडं वा अपुरिसंतरकडं वा-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५**६०**(ख)

अद्ध जोयणमेराए परं पायपडियाए गमण णिसेहो —

२३०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा परं अद्धजोयणमेराए पायपिड-याए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १<u>,</u> सु. ५**८**६

पायपिडयाए अद्धजोयणमेरा लंबणस्स पायि छत्ता सुत्ताई-

२३१. जे भिक्खू परं अद्धजोयणमेराओ पायपिडयाए गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू परं अद्धजोयणमेराओ सपन्चवायंसि पायं अभिहंडं आहट्टु दिज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्घाइयं। —नि. च. ११, सु. ७-८

महद्धणमोल्लाणं पडिग्गहाणं गहण-णिसेहो-२३२. से मिक्खू वा, मिक्खूणी वा से जाइं पुण पायाईं जाणेज्जा विरुवरुवाइं महद्वणमोल्लाइं, तं जहा---

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्वन्ध में यह जाने कि दाता ने अपने लिए नहीं वनाया है किन्तु अनेक साधींमक साधुओं के लिये प्राणी —यावत्—सत्वों का समारम्भ करके वनाया है ---यावत्---ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्वन्ध में यह जाने कि दाता ने अपने लिये नहीं वनाया है किन्तु एक सार्घांमणी साध्वी के लिये प्राणी-यावत्-सत्वों का समारम्भ करके वनाया है — यावत् — ग्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि दाता ने अपने लिये नहीं वनाया है किन्तु अनेक सार्घीमक साध्वियों के लिये प्राणी-यावत्-सत्वों का समारम्भ करके वनाया है —यावत् - ग्रहण न करे।

श्रमणादि की गणना करके वनाया गया पात्र लेने का

२२६. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्वन्ध में यह जाने कि अनेक श्रमण-त्राह्मण अतिथि-क्रपण-भिखारियों को गिन-गिन कर उनके उद्देश्य से वनाया है — यावत् — अन्य स्थान से यहाँ लाया है।

इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न दिया हुआ हो-यावत्-ग्रहण न करे।

आधे योजन की मर्यादा से आगे पात्र के लिए जाने का निषेध---

२३०. भिक्षु या भिक्षुणी अर्घयोजन के उपरान्त पात्र लेने के लिए जाने का विचार भी न करे।

पात्र हेतु अर्ध योजन की मर्यादा भंग करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२३१. जो मिक्षु आधे योजन से आगे पात्र के लिए जाता है, भेजता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु विकट परिस्थिति में भी आधे योजन से अधिक दूर से पात्र को सामने लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

**उसे चातुर्मासिक अनुद्**घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चिच) आता है।

वहुमूल्य वाले पात्र ग्रहण करने का निषेध-२३२. गृहस्थ के घर में पात्र के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि नाना प्रकार के महामूल्यवान पात्र हैं, जैसे कि-

- (१) अयपायाणि वा,
- (२) तउपायाणि वा,
- (३) तंवपायाणि वा,
- (४) सीसगपायाणि वा,
- (५) हिरण्णपायाणि वा,
- (६) सुवण्णपायाणि सा,
- (७) रोरियपायाणि वा,
- (=) हारपुडपायाणि वा,
- (६) मणिपायाणि वा,
- (१०) कायपायाणि वा,
- (११) फंसपायाणि वा,
- (१२) संखपायाणि वा,
- (१३) सिगपायाणि वा,
- (१४) दंतपायाणि वा,
- (१५) चेलपायाणि वा,
- (१६) सेलपायाणि वा,
- (१७) चम्मपायाणि वा,

अण्णयराइं वा तहप्पगाराइं विरुवस्वाइं महद्वणमोल्लाइं पायाइं अफासुयाइं-जाव-नो पढिगाहेज्जा ।

से निक्खू वा, भिक्खूणी वा से जाइं पुण पायाईं जाणेज्जा विरुवरुवाई महद्वणवंघणाडं तं जहा-अयवंधणाणि वा -जाव-चम्मवंद्यणाणि या अण्णयराइं वा तहप्पगाराइं विरुव-रुवाई महद्वणवंधणाई पायाई सफामुयाई-जाव-णो पडिगा-—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६२-५६३

#### णितिद्ध पाय पायिन्छत्त सुत्ताई—

#### २३३. जे भिक्ख्-

- (१) अय-पायाणि वा,
- (२) तडय-पायाणि चा,
- (३) तंब-पायाणि वा,
- (४) सीसग-पायाणि वा,
- (५) हिरण्ण-पायाणि वा,
- (६) सुवण्ण-पायाणि वा,
- (७) रीरिय-पायाणि वा,
- (८) हारपुड-पायाणि वा,
- (६) मणि-पायाणि वा,
- (१०) काय-पायाणि वा,
- (११) कंस-पायाणि वा,
- (१२) संख-पायाणि वा, (१४) दंत-पायाणि वा,
- (१३) सिंग-पायाणि वा,
- (१५) चेल-पायाणि वा,
- (१६) सेल-पायाणि चा,
- (१७) चम्म-पायाणि वा,1

अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि पायाणि करेइ, करेंतं वा 🗸

जे मिक्ज़् अय-पायाणि वा-जाव-अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि पायाणि वा घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खु अय-बंघणाणि वा-जाव-बंधणाणि वा करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

- (१) लोहे के पात्र,
- (२) रांगे के पात्र,
- (३) तांवे के पात्र,
- (४) सीसे के पात्र,
- (५) चांदी के पात्र,
- (६) मोने के पात्र,
- (७) पीतल के पात्र,
- (५) हारपुट अर्थात् मणी रत्न जटित लीहादि के पात्र,
- (६) मणि के पात्र,
- (१०) काँच के पात्र,
- (११) कांसे के पात्र,
- (१२) शंख के पात्र,
- (१३) सींग के पात्र,
- (१४) दांत के पात्र,
- (१५) वस्त्र के पात्र,
- (१६) पत्थर के पात्र,
- (१७) चमढ़े के पात्र,

अथवा दूसरे भी इसी तरह के नाना प्रकार के महामूल्यवान् पात्रों को अप्रासुक जानकर - यावत् - ग्रहण न करे।

गृहस्य के घर में पात्र के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी उन पात्रों को जाने जो नाना प्रकार के महामूल्यवान् वन्धन वाले हैं, जैसे कि – लोहे के वन्धन वाले – यावत् – चर्म के वन्धन वाले अथवा अन्य भी इसी तरह के नाना प्रकार के महामूल्यवान् वन्धन वाले पात्रों को अप्रासुक जानकर—यावत्—प्रहण न करे। निषिद्ध पात्र के प्रायश्चित्त सूत्र—

#### २३३. जो भिक्षु---

- (१) लोहा के पात्र,
- (२) रांगा के पात्र,
- (३) तांवा के पात्र,
- (४) सीसा के पात्र,
- (४) चांदी के पात्र,
- (६) सोना के पात्र,
- (७) पीतल के पात्र,
- (८) मणी रतन जटित लोहादि के पात्र,
- (६) मणि के पात्र,
- (१०) कांच के पात्र,
- (११) कांसा के पात्र,
- (१२) शंख के पात्र,
- (१३) सिंग के पात्र,
- (१४) दांत के पात्र,
- (१५) वस्त्र के पात्र
- (१६) पत्यर के पात्र,
- (१७) चर्म के पात्र तथा

अन्य भी इस प्रकार के पात्र करता है, करवाता है या करने वाने का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु लोहे के पात्र — यावत् — जन्य भी इस प्रकार के पात्र रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पात्र को लोहे के वन्धन-यावत्-अन्य भी इस प्रकार के वन्धन लगाता है, लगवाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है।

अंक पायाणि और वहर पायाणि दो पात्रवाचक णव्द निशीय मूत्र की अनेक प्रतियों में अधिक मिलते हैं।

जे भिक्लू अय-वंधणाणि वा-जाव-वंधणाणि वा घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ ।<sup>1</sup>

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं। —नि. **उ. ११, सु. १-२-४-**५

संगार वयणेण पडिग्गह गहण णिसेहो-२३४. से णं एताए एसणाए एसमाणं पासित्ता परो वदेज्जा -

''आउसंतो समणा ! एज्जाहि तुमं मासेण वा, दसरातेण वा, पंचरातेण वा, सुते वा, सुततरे वा, तो ते वयं आउसो ! अण्णतरं पायं दासामो ।"'

एनप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुट्यामेव आलोएज्जा-

"अाउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति एतप्पारे संगार वयणे पडिसुणेत्तए, अभिकंखसि मे दाउं इदाणिमेव दलयाहि।"

से णेवं वदंतं परो वदेज्जा-

''आउसंतो समणा! अणुगच्छाहि तो ते वयं अण्णतरं पायं दासामो।"

से पुन्वामेव आलोएज्जा---

''आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति एयप्पनारे संगारवयणे पडिसुणेत्तए अभिकंखिस मे दाउं इयाणिमेव दलयाहि।"

—आ· सु· २, अ· ६, ज· १, सु· ५६६ (क-ख)

अफासुय पडि ग्गह गहण णिसेहो--२३५. से सेवं वदंतं परो णेत्ता वदेज्जा-

> "आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, आहरेतं पायं समणस्स दासामी अवियाई वयं पच्छा वि अप्पणी सयद्वाए पाणाई -जाव-सत्ताइं समारब्म-जाव-चेतेस्सामो ।"

> एतप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म तहप्पगारं पायं अफासुयं -जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

> > —आ. सु. २, अ. ६, *ज*. १, सु. ५६६ (ग)

परिकम्मकय पडिग्गह गहण-णिसेहो-२३६. से णं परो णेत्ता वएन्जा-

जो भिक्षु लोहे के वन्धन-यावत्-अन्य भी इस प्रकार के वन्धन वाले पात्र रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) याता है।

संकेत वचन से पात्र ग्रहण का निपेध-

२३४. पात्र एपणाओं से पात्र की गवेपणा करने वाले साधु को कोई गृहस्य कहे कि-

''आयुष्मन् श्रमण! तुम इस समय जाओ एक मास या दस या पाँच रात के वाद अथवा कल या परसों आना, तब हम तुम्हें कोई पात्र देंगे।"

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर साधु उसे पहले ही कह दे-

"आयुष्मन् गृहस्य! अथवा वहन! मुझे इस प्रकार का संकेतपूर्वक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है। अगर मुझे पात्र देना चाहते हो तो अभी दे दो।"

साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्य यों कहे कि-

' आयुष्मन् श्रमण! अभी तुम जाओ। थोड़ी देर वाद आना, हम तुम्हें कोई पात्र दे देंगे।"

ऐसा कहने पर साधु उसे पहले ही कह दे,

"आयुष्मन् गृहस्य! अथवा वहन! मुझे इस प्रकार से संकेतपूर्वक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है। अगर मुझे देना चाहते हो तो अभी दे दो।"

अप्रासुक पात्र-ग्रहण करने के निषेध—

२३४. साधु के इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्य घर के किसी सदस्य (वहन आदि को वुलाकर) यों कहे कि-

''आयुष्मन् भाई या वहन ! वह पात्र लाओ, हम उसे श्रमण को देंगे। हम तो अपने निजी प्रयोजन के लिए वाद में भी प्राणी —यावत्—सत्वों का समारम्भ करके और उद्देश्य करके —यावत् — अन्य पात्र वनवा लेंगे।

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर उस प्रकार के पात्र को अत्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

परिकर्मकृत पात्र-प्रहण का निषेध--२३६. कदाचित् कोई गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यों कहे-

तीसरा और छठा सूत्र "परिभुंजइ" के हैं अतः ये दो सूत्र अधिक होने पर छह सूत्र हो जाते हैं।

"आउसो ! ति वा, भद्गणि ! ति वा, आहरेयं पायं तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाए वा अन्नंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा समणस्स णं दासामो ।"

एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुट्यामेव वालोएन्जा-

'आउसो ! ति वा, भइणि ! ति वा, भा एयं नुमं पायं तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा, अन्मंगाहि वा, मक्खाहि वा, अभिकंखिस मे दाउं एमेव दलयाहि ।''

से सेयं वयंतस्स परो तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा, अव्मंगेला वा, मक्लेला वा दलएज्जा तहप्पगारं पायं-अफासुयं-जाव-णो पढिगाहेज्जा।

सिया णं परो णेता वदेज्जा-

"आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, आहर एयं पायं सिणा-भेण वा-जाव-पउमेण वा आवंसित्ता वा पवंसित्ता वा सम-णस्स णं दासामो ।"

एतप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुन्वामेव आलो-एन्जा---

"आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एतं तुमं पायं सिणाणेण वा-जाव-पडमेण वा आधंसाहि वा पधंसाहि वा, अभिकंखिस मे दातुं एमेव दलयाहि।"

से सेवं वदंतस्य परो सिणाणेण वा-जाव-पडमेण वा, आर्घ-सित्ता वा, पर्वसित्ता वा दलएज्जा तह्प्पगारं पार्व अफासुर्व -जाव-णो पढिगाहेज्जा।

— **आ.** सु. २, अ. ६, च. १, सु. ५६७ (क)

समणुद्देसिय-पक्कालिय-पडिश्गहस्स गहण णिसेहो -

२३७. से णं परो णेता वदेन्जा—"आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, आहर एयं पायं सीओदगिवयडेण वा, उच्छोलेता वा, पधोवेता वा सम-णस्स णं दासामो"

एयप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुन्नामेन आलो-एन्जा--

"आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एयं तुमं पायं सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेहि वा,

पद्योबेहि वा । अभिकंखिंस में दातुं एमेव दलयाहि ।" से सेवं वदंतस्स परो सीओदगिवयहेण वा, उसिणोदगिवय-हेण वा, उच्छोलेत्ता वा, पद्योवेत्ता वा दलएज्जा । तहप्पगारं सायं अफासुयं-जाव-णो पिटगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६७ (ख)

"आयुष्मन् भाई ! या वहन ! वह पात्र लाओ, हम उस पर तेल, घी, नवनीत या वसा अस्प या अधिक चुपडकर साधु को देंगे।"

इस प्रकार का कथन सुनकर एवं उस पर विचार करके वह साधु पहले से ही कह दे—

"थायुष्मन् गृहस्य! या आयुष्मित वहन! तुम इस पात्र को तेल से—यावत्—चर्चों से अल्प या अधिक न चुपड़ो यदि मुझे पात्र देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो।" साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्य तेल से—यावत्—चर्चों से अल्प या अधिक चुपड़कर पात्र देने लगे तो उम प्रकार के पात्र को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

कदाचित् गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि "वायुष्मन् भाई अथवा वहन ! वह पात्र लाओ, हम उसे स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से – यावत्—पद्मादि सुगन्धित पदार्थ से एक वार या वार-वार घिसकर श्रमण को देंगे।"

इस प्रकार का कथन सुनकर एवं समझकर वह साधु पहले मे ही कह दे—

"आयुष्मन् ! गृहस्य या वहन ! तुम इस पात्र को स्नान (सुगन्वित द्रव्य समुदाय) से—यावत्—पद्मादि सुगन्वित द्रव्यों से आवर्षण या प्रवर्षण मत करो । यदि मुझे वह पात्र देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो।"

साधु के इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्य स्नान (सुगंधित द्रव्य समुदाय से)—यावत्— पद्मादि सुगन्धित द्रव्यों से एक वार या वार-वार धिसकर पात्र देने लगे तो उस प्रकार के पात्र को अश्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

श्रमण के निमित्त प्रक्षालित पात्र के ग्रहण का निपेध— २३७. कदाचित् गृहपित घर के किसी सदस्य से कहे कि "वायु-प्मन् भाई या वहन ! उस पात्र को लाबो, हम उसे प्रासुक णीतल जल से या प्रासुक उप्ण जल से एक वार या वार-बार धोकर श्रमण को देंगे।"

इस प्रकार की वात सुनकर एवं समझकर वह पहले ही दाता से कह दे—

"वायुष्मन् गृहस्य ! या वहन ! इस पात्र को तुम प्रासुक शीतल जल से या प्रासुक उष्ण जल से एक वार या वार-वार मत धोबो । यदि मुझे इसे देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो ।"

इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्य उस पात्र को ठंडें पानी से या गरम पानी से एक वार या वार-वार घोकर साध को देने लगे तो उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

## कंदाइ-विसोहिय-पडिग्गहस्स गहण णिसेहो-

२३८. से णं परो णेला वदेज्जा-

''आउसो ! ति, वा भइणी ! ति वा, आहर एवं पार्य कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसोहेत्ता समणस्स णं दासामो"

एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्या निसम्म से पुट्यामेव आलोएज्जा, "आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एताणि तुमं कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसोहेहि, णो खलु मे कप्पति एयप्पगारे पाये पडिगाहित्तए ।

से सेवं वदंतस्स परो कंदाणि वा जाव-हरियाणि वा विसो-हेत्ता दलएक्जा । तहप्पगारं पायं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-— **बा. सु. २, ब. ६, उ. १, सु. ५६७** (ग)

उद्देसिय पाण-भोयण सहिय पडिग्गह गहण णिसेहो-

२३६. से णं परो णेत्ता वदेज्जा-

''आउसंतो सभणा ! मुहूत्तगं मुहूत्तगं अच्छाहि -जात-ताव अम्हे असणं वा-जाव-साइमं वा उवकरेसु वा, उवक्खडेंसु वा, तो ते वयं आउसो ! समाणं समोयणं पडिग्गहं दासामो, तुच्छए पडिग्गहे दिण्णे समणस्स णो सुट्ठू, णो साहु मवति ।"

#### से पुट्यामेव आलोएडजा--

''आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति आधाकिम्मए असणे वा-जाव-साइमे वा भोत्तए वा, पायए वा, मा उवकरेहि, मा उवक्खडेहि, अभिकंखसि मे दाउं प्रमेव दलयाहि।"

से सेवं वदंतस्स परो असणं वा-जाव-साइमं वा, उक्करेता, उवक्खडेता सभाणं सभोयणं पिडागहं दलएज्जा, तहःपगारं पडिग्गहं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६<sub>;</sub> च. १, सु. ५६८

कन्दादि निकालकर दिये जाने वाले पात्र के ग्रहण का निषेध-

२३८. यदि वह गृहस्य अपने घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि--

"आयुष्मन्! भाई या वहन! उस पात्र को लाओ, हम उसमें से कन्द - यावत् - हरी वनस्पति (निकालकर) विशुद्ध करके साधु को देंगे।"

इस प्रकार सुनकर समझकर वह पहले ही दाता से कह दे-"आयुष्मन् गृहस्य! या वहन! इस पात्र में से कन्द —यावत्—हरी वनस्पति (निकालकर) विशुद्ध मत करो मेरे लिए इस प्रकार का पात्र ग्रहण करना कल्पनीय नहीं है।

साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह कन्द-यावत्-हरी वनस्पति को (निकालकर) विशुद्ध करके देने लगे तो उस प्रकार के पात्र को अप्रासुक जानकर—यावत् - ग्रहण न करे। औह शिक पान-भोजन सहित पात्र ग्रहण का निषेध-२३६. (कदाचित्) कोई गृहनायक साधु से इस प्रकार कहे-

' आयुष्मन् श्रमण! आप मुहुर्तपर्यन्त (कुछ समय) ठहरिए। जव तक हम अशन-यावत् - स्वादिम आहार जुटा लें या तैयार कर लें, तव हम आप को पानी और भोजन से भरकर पात्र देंगे क्योंकि साधु को खाली पात्र देना अच्छा और उचित नहीं होता ।

इस पर साधु पहले ही उस गृहस्य से कह दे-

''आयुप्मन् गृहस्य ! या वहन ! मेरे लिए आधाकर्मी अणन यावत् स्वादिम खाना या पीना कल्पनीय नहीं है। अतः तुम आहार की सामग्री मत जुटाओ, आहार तैयार न करो। यदि मुझे पात्र देना चाहते हो तो ऐसा (खाली) ही दे दो।"

साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि कोई गृहस्य अशन —यावत् स्वादिम आहार की सामग्री जुटाकर अथवा तैयार करके पानी और भोजन भरकर साधु को वह पात्र देने लगे, तो उस प्रकार के पात्र को अत्रासुक समझकर—यावत् गृहण न करे।

#### [६६७

# निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी पात्रैषणा के विधि-निषेध---३

## समणाइ उद्देसिय णिम्मिय पायस्स विहि-णिसेहो-

२४०. से मिक्खू वा, मिक्खूणी वा से उर्ज 'पुण पाय' जाणेक्जा--बहवे समण-माहण-अतिहि-किविण-वणीमए समुद्दिस्स-जाव-आहट्टु चेएइ।

तं तहप्पगारं पायं अपुरिसंतरकरं, अवहिया णीहरं, अणतट्टियं, अपरिमुत्तं अणासेवियं अफासुयं-जाव-णो पहिगाहेज्जा ।

सह पुण एवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडं वहिया णीहढं, अत्तद्वियं, परिमुत्तं सासेवियं फासुयं-जाव-पहिगाहेज्जा ।

—आ. मु. २. अ. ६, उ. १, सु. ५६१ (क) कीयाई दोस जुत्त पाय-गहण विहि णिसेहो—

२४१. से मिक्षू वा भिक्षुणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा— असंजए निक्षु पिडयाए कीयं वा, घोयं वा, रत्तं वा, घट्टं वा, मट्टं वा, समट्टं वा, संपद्मविषं वा—तहप्पगारं पायं अपुरिसंतरकढं-जाव-अणासेवियं अफासुयं-जाव-नो पिडगा-हेज्जा।

अह पुण एवं जाणेज्जा--पुरिसंतरकडं-जाव-आसेवियं फासुयं -जाव-पडिगाहेज्जा।

— **बा. सु. २. ब. ६, उ. १, सु. ५**६१ (स्र)

कीयाइ-दोससिहय-पाय-गहणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं— २४२. ने निक्खू पिडग्गहं किणेइ, किणावेद, कीयमाहट्टु दिज्ज-माणं पिडग्गाहेद, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जद्द ।

जे भिक्लू पिंडागहं पामिच्चेइ, पामिच्चावेइ, पामिच्चमा-हट्टु दिज्जमाणं पिंडागाहेइ, पिंडागाहेंतं वा साइज्जइ।

ने फिक्लू पढिग्गहं परियट्टेइ, परियट्टावेइ, परियट्टियमा-हट्टू दिज्नमाणं पढिग्गाहेइ, पढिग्गाहेंसं वा साइज्जइ।

जे भिक्षू पडिग्गहं अच्छेज्जं अणिसिट्टं अभिहडमाहट्ट् दिज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उच्चाइयं।
—नि. जु, १४, सु. १-४

श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित पात्र लेने के विधि-

२४०. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि अनेक श्रमण ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-भिक्षारियों के उद्देश्य से बनाया है —यावत्—अन्य स्थान से यहाँ लाया है।

इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुप को दिया हुआ नहीं हो, बाहर निकाला नहीं हो, स्वीकृत न किया हो, उपमुक्त न हो, आसेवित न हो, उसको अप्रासुक जानकर — यावत् – ग्रहण न करें।

यंदि यह जाने कि इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुष को दिया हुआ है, वाहर निकाला है, दाता द्वारा स्वीकृत है, उपमुक्त है, आसेवित है, उनको प्रामुक ममझकर—पावत्—ग्रहण करें। क्रीतादि दोष युक्त पात्र ग्रहण का विधि निषेध—

२४१. भिजु या भिक्षुणी पात्र के विषय में यह जाने कि गृहस्य ने साधु के निमित्त से उसे वरीदा है, घोया है, रंगा है, घिसकर साफ किया है, चिकना या मुनायम बनाया है, संस्कारित किया है, धूप इत्रादि से सुवासित किया है ऐसा वह पात्र पुरुपांत कित नहीं है—यावत्—किसी के द्वारा आसेवित नहीं हुआ है, ऐसे पात्र को अप्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण नहीं करे।

यदि (साधु या साध्वी) यह जान जाये कि यह पात्र पुरूपां-तरकृत है—यावत् —आसेवित है तो प्रासुक समझकर—यावत्— ग्रहण कर सकता है।

क्रीतादि दोप युक्त पात्र ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र— २४२. जो भिक्षु पात्र खरीदता है, खरीदवाता है, खरीदा हुका लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु पात्र उद्यार लेता है, उद्यार लिवाता है या उद्यार लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु पात्र को अन्य पात्र से वदलता है, वदलवाता है, वदला हुआ लाकर देवे उसे लेता है, लियाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु छीना हुआ, दो स्वामियों में से एक की इच्छा विना दिया हुआ, या सामने लाकर दिया हुआ पात्र लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चात्मिमिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है। पडिग्गहस्स गहण विहि-णिसेहो-

२४३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा सअंड -जाव-संताणगं तहप्पगारं पायं अफासुयं-जाव-णो पहिगा-हेज्जा ।

से मिक्बू वा, मिक्खूणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा अप्पंड -जाव-संताणगं अणलं, अधिरं, अधुवं, अधारणिङ्जं, रोइज्जंतं ण रुच्चति, तहप्पगारं पायं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा अप्पंडं -जाव-संताणगं, अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्णं, रोइज्जंतं रुक्वति, तहप्पगारं पायं फासुयं-जाव-पडिगाहेरुजा।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ६०● (क)

धारणिज्ज-अधारणिज्ज-पडिग्गहस्स पायच्छित्तसुत्ताइं---

२४४. जे भिक्कू पडिगाहं अणलं, अधिरं, अधुवं, अधारणिज्जं, धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ।

> ने भिक्सू पडिग्गहं अलं, थिरं, ध्रुवं, धारणिज्जं न धरेइ न धरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । —नि. उ. १४, सु. **५-**६ ने भिक्लू लाउय-पायं वा बाक पायं वा मट्टिया-पायं वा, अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं परिनिदिय परिमिदिय परिदृवेइ,

तं सेवमाने आवल्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ६४

अइरेग पडिग्गहदाणस्स विहि-णिसेहो-

२४५. कव्यइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा अइरेगपिडग्गहं अझ-मझस्स अट्ठाए दूरमवि अद्धाणं परिवहित्तए,

"सो वा णं धारेस्सइ, अहं वा णं घारेस्सामि, सन्ते वा णं घारेस्सइ,"

परिद्ववेंर्त वा साइज्जइ।

पात्र के ग्रहण का विधि-निषेध--

२४३. भिक्षुया भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में जाने कि अन्डों से —यावत् मकड़ी के जालों से युक्त है, तो उस प्रकार के पात्र को अप्रासुक जानकर--यावत्--ग्रहण न करे।

भिक्षुया भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों से —यावत् मकड़ी के जालों से रहित है, किन्तु उपयोग में आने योग्य नहीं है, अस्थिर है (टिकाऊ नहीं है, जीर्ण है) अध्रुव (थोड़े समय के लिए दिया जाने वाला) है, धारण करने के योग्य नहीं है, अपनी रुचि के अनुकूल नहीं है तो उस प्रकार के पात्र को अप्रासुक समझकर-यावत्-प्रहण न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्वन्ध में जाने कि यह पात्र अण्डों से -- यावत् -- मकड़ी के जालों से रहित है. उपयोग में माने योग्य है, स्थिर है, या घ्रुव है, धारण करने योग्य है, अपनी रुचि के अनुकूल है तो उस प्रकार के पात्र को प्रासुक समझकर--यावत्--ग्रहण करे।

धारण करने योग्य और न धारण करने योग्य पात्र के प्रायश्वित सूत्र-

२४४. जो भिक्षु काम के अयोग्य, अस्थिर, अध्रुव, धारण करने के अयोग्य ऐसे पात्र को धारण करता है, धारण करवाता है, धारण करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष काम के योग्य, स्थिर, ध्रुव, धारण करने योग्य पात्र को धारण नही करता है, नहीं करवाता है, नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्गासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित)

जो भिक्ष तुम्बे के पात्र को, काष्ठ के पात्र को, मिट्टी के पात्र को पर्याप्त (काम में साने योग्य), दृढ़ (टिकाछ), ध्रुव एवं धारण करने योग्य होते हुए भी तोड़ फोड़ कर परठता है, परठ-वाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

अतिरिक्त पात्र देने का विधि निषेध—

२४५. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को एक दूसरे के लिए अधिक पात्र बहुत दूर ले जाना कल्पता है।

(अधिक पात्र लेते समय तीन विकल्प होते हैं)

वह धारण कर लेगा,

में रख लूंगा,

(अथवा) अन्य को आवश्यकता होगी तो उसे दे दूँगा।

नो से कप्पद्द ते अणापुन्छिय, अणामंतिय अग्नमन्नेसि दाउं वा अणुप्पदाउं वा ।

कत्पद्व से ते आपुन्छिय आमंतिय अन्नमन्त्रेसि दाउं वा अणुप्पदाउं वा । —वव. उ. ८, सु. १६

जिनके निमित्त पात्र लिया है उन्हें छेने के लिए पूछे विना निमन्त्रण किये विना दूसरे को देना या निमन्त्रण करना नहीं कल्पता है।

चारित्राचार : एवणा समिति

अन्नमन्त्रेसि दाउँ वा उन्हें पूछने व निमन्त्रण करने के वाद अन्य किसी को देना —वव. उ. ८, मु. १६ या निमन्त्रण करना कल्पता है।

#### 

#### पात्र धारण विधि-निषेध-६

सवटय पात्तधारण विहाणं—

२४६. कव्यद्व निग्गंबाणं सवेण्टयं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा। कव्यद्व निग्गंथाणं सवेण्टयं पायकेसरियं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा। —कप्प. उ. ५, सु. ४१, ४३

सर्वेटय-पात्त-धारण-णिसेहो-

२४ . नो कप्पद्द निगांथीणं सवेण्टयं वाचयं घारेत्तए वा परि-हरित्तए वा। 3 नो कप्पद्द निगांथीणं सवेण्टयं पायकेसरियं घारित्तए वा परिहरित्तए वा। —कप्प. उ. ५, सु. ४०-४२

घडिमत्त धारण विहाणं—

२४८. कप्पइ निगांथीणं अन्तोलितं घडिमत्तयं घारित्तए वा परि-हरित्तए वा। —कप्प. उ. १, सु. १७

घडिमरा घारण णिसेहो-

२४६. नो कप्पद निग्गंयाणं अन्तोलितं घडिमतयं घारितए वा परिहरित्तए वा। —कप्प. उ. १, सु. १८

कप्पणीय पाय संखा-

२५०. कप्पद निगांथाणं तिम्नि पायाई चउत्यं उदुगं घारित्तए।

 सवुन्त पात्र धारण विद्यान—

२४६. निर्ग्रन्य साधुओं को सवृन्त (डन्ठल सहित) अलाबु (तुम्वी) रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।

निग्रंन्य साघुओं को सवृन्त पात्रकेसरिका रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।

सवुन्त पात्र धारण निषेध-

२४७. निर्ग्रन्थी साध्यियों को सवृन्त (डन्ठल-सहित) अलाबु (तुम्बी) रखना या उपयोग करना नहीं कल्पता है।

पायकेसरिय धारित्तए वा निर्प्रन्थी साध्यियों को सवृन्त पात्रकेसरिका रखना या उसका —कप्प. उ. ५, सु. ४०-४२ उपयोग करना नहीं कल्पता है।

घटिमात्रक धारण का विधान—

२४८. निर्प्रान्थियों को अन्दर की ओर लेप किया हुआ घटीमात्रक (मूत्र-विसर्जन पात्र) रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है।

घटिमात्रक घारण का निपेध —

२४६. निग्रंन्यों को अन्दर की ओर लेग किया हुआ घटीमात्रक रखना और उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।

कल्पनीय पात्रों की संख्या-

२५० निग्रंत्य को तीन पात्र और चौथा मात्रक रखना कल्पता है।

निर्ग्रन्थियों को चार पात्र और पाँचवा मात्रक रखना कल्पता है।

१ तुम्बी प्रमाण लकड़ी के एक सिरे पर वस्त्र खण्ड को बाँधकर पात्र आदि के भीतरी भाग के पीँछने वाले उपकरण को ''पात्र केसरिका" कहते हैं।

२ तुम्बी के कैंचे उठे हुए इन्ठल को देखने से भी कदाचित् साध्वी के मन में विकार पैदा हो सकता है अतः इन्ठलयुक्त तुम्बी के रखने का निपेध किया गया है।

३ यह सूत्र वृहत्कल्पसूत्र की एक प्रति में मिला है।

## पात्र-आतापन के विधि-निषेध-७

### पिडिग्गह आयावणिविहित ठाणाईं—

२५१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं से तसादाए एगंतमवकक-मेज्जा एगंतमवककमित्ता अहे झाम-थंडिल्लंसि वा-जाव-गोमयरासिसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिल्लंसि पडिलेहिय पडिलेहिय पमिज्जय पमिज्जय ततो संजयामेव पायं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ६०० (घ)

#### पडिग्गह आतावण णिसिद्धठाणाइं---

२५२. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं णो अणंतरहियाए पुढवीए -जाव-मक्कडासंताणए आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा। से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं थूणंसि वा-जाव-काम-जलंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्ख-जायंसि दुब्बद्धे-जाव-चलांचले णो आयावेज्ज वा प्यावेज्ज वा।

से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं कुलियंसि वा-जाव-लेलुंसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुबढे -जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा। से भिक्षू वा भिक्षूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं खंधंसि वा-जाव-हिम्मय-तलंसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुब्बढे-जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ६००**(**ग)

णिसिद्धठाणेसु पिडग्गह आयावणस्स पायिन्छित्त सुत्ताइं— २५३ ने भिक्खू अणंतरिहयाए पुढवीए पिडग्गहं आयावेन्ज वा, पयावेन्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइन्जइ।

> जे भिक्षू सिसणिद्धाए पुढवीए पिडग्गहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ । जे भिक्षू ससरक्खाए पुढवीए पिडग्गहं आयावेज्ज वा, पया-वेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ । जे भिक्षू मिट्टयाकडाए पुढवीए पिडग्गहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ ।

## विहित स्थानों पर पात्र सुखाने का विद्यान—

२५१. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को घूप में सुखाना चाहे तो पात्र को लेकर एकान्त में जाये, वहाँ जाकर देखे कि जो भुमि अग्नि से दग्ध हो—यावत्—(सूखे) गोवर के ढेर वाली हो या अन्य भी ऐसी स्थंडिल भूमि हो उसका भलीभाँति प्रतिलेखन एवं रजोहरणादि से प्रमार्जन करके तत्पश्चात् यतनापूर्वक उस पात्र को सुखाए।

## निषिद्ध स्थानों पर पात्र सुखाने का निपेध -

२५२. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो बह वैसे पात्र को सचित्त पृथ्वी के निकट की अचित्त पृथ्वी पर —यावत्—मकड़ी के जाले हों ऐसे स्थान में न सुखाये।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो वह उस प्रकार के पात्र को डूँठ पर—यावत्—स्नान करने की चौकी पर, अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभांति बंधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है, वहां पात्र को न सुखाये।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो इँट की दीवार पर-यावत्-शिलाखंडादि पर या अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभांति वँधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है, वहां पात्र को न सुखाए।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को घूप में मुखाना चाहे तो उस पात्र को स्तम्भ पर—यावत् — महल की छत पर, अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थानों पर जो कि दुर्वद्ध — यावत् — चलाचल हो वहाँ पात्र को न सुखाए।

निषिद्ध स्थानों पर पात्र सुखाने के प्रायश्चित्त सूत्र—
२५३. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी के निकट की अचित्त पृथ्वी पर
पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन
करता है।

जो भिक्षु स्निग्ध पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त रज युक्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त मिट्टी विखरी हुई पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

ते मिक्लू चित्तमंताए पुढवीए पिडागहं आयावेज्ज वा, पया-वेज्ज वा, आयावेंतं वा, पयावेंतं वा साइज्जइ। जे मिक्लू चित्तमंताए सिलाए पिडागहं आयावेज्ज वा, पया-वेज्ज वा, आयावेंतं वा, पयावेंतं वा साइज्जइ। जे मिक्लू चित्तमंताए लेलुए पिडागहं आयावेज्ज वा, पया-वेज्ज वा, आयावेंतं वा, पयावेंतं वा साइज्जइ। जे मिक्लू कोलावासंसि वा दारूए जीवपइट्टिए, संबंहे-जाव-मक्ज्रडासंताणए पिडागहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेंतं वा, पयावेंतं वा साइज्जइ। जे मिक्लू यूणंसि वा-जाव-कामजलंसि वा, अण्णयरंसि वा तह्म्पगारंसि अंतिलक्खजायंसि दुव्बद्धे-जाव-चलाचले पिडागहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेंतं वा, पयावेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू कुलियंसि वा-जाव-लेल्ंसि वा, अण्णयरंसि वा तह्प्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुःचद्धे-जाव-चलाचले पिडागहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ।

ने मिक्कू खंधंसि वा-जाव-हम्मियतलंसि वा अण्णयरंसि वा सहव्यगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुव्बद्धे-जाव-चलाचले पिडागहं आयावेजन वा, पयावेजन वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवन्जइ मासियं परिहारट्वाणं जग्णाइयं । —नि. स. १४, सु. २४-३४ जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भियु सचित्त णिला पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमीदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त शिलाखंड आदि पर पात्र को सुखाता है, मुखबाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु दीमक आदि जीव युक्त काण्ट तथा अंडे युक्त स्थान पर - यावत् -मकड़ी के जाले युक्त स्थान पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ठूँठ पर—यावत्—स्नान करने की चौकी पर अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभांति वैद्या हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है वहाँ पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिल्नु इँट की दीवार पर — यावत् — शिलाखंड आदि पर अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभौति वैद्या हुआ नहीं है — यावत् — चलाचल है वहाँ पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिल्नु स्कंघ पर—यावत्—महल की छत पर अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभांति वेंधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है वहाँ, पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का चनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

## पात्र-प्रत्यर्पण का विधि-निषेध--

पाडिहारिय पायगहणे माया णिसेहो-

२५४. से एगइओ मुहुत्तर्ग मुहुत्तर्ग पाढिहारियं पायं जाइता एगाहेण वा-जाव-पंचाहेण वा विष्पवसिय विष्पवसिय उवागच्छेज्जा, तहष्पगारं स-संधियं पायं — नी अष्पणा गेण्हेज्जा
नो अग्रमग्रस्स देज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो पाएण पायपरिणामं करेग्जा,

प्रातिहारिक पात्र ग्रहण करने में माया करने का निषेध— २५४. कोई एक भिक्षु किसी अन्य भिक्षु से अल्पकाल के लिए प्रातिहारिक पात्र की याचना करके एक दिन—यावत्—पाँच दिन कहीं अन्यत्र रह रहकर पात्र देने आवे तो पात्रदाता भिक्षु उस लाये हुए पात्र को क्षतिवक्षत जानकर न स्वयं ग्रहण करे, न दूसरे को दे, न किसी को उबार दे, न उस पात्र को किसी पात्र के बदके में दे।

नो परं उषसंकिमत्ता एवं वदेज्जा- "वाउसंतो समणा! अभिकंखित एयं पायं घारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?" थिरं वा णं संतं नो पलिछिदिय पलिछिदिय परिटूवेज्जा,

तहत्पगारं पापं ससंधियं तस्स चेव निसिरेज्जा । नो य णं सातिज्जेज्जा ।

एवं बहु वयणेण वि भाणियव्वं ।

से एगइओ एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म—से हंतो अहमवि मुहुत्तगं मुहुत्तगं पाडिहारियं पायं जाइता-एगा-हेण वा-जाव-पंचाहेण वा विष्पवसिय विष्पवसिय उवागिच्छ-स्तामि, अवियाइं एयं ममेव सिया।

"माइट्राणं संफासे नो एवं करेज्जा।"

— **बा. सू. २, ध. ६, उ. २, सू. ६०**५(ग)

पायस्स विवण्णाइकरण णिसेहो-

२५५. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा णो वण्णमंताई पायाई विवण्णाई करेज्जा, णो विवण्णाइं पायाइं वण्णमंताइं करेज्जा,

"अण्णं वा पायं लिमस्सामि" ति कट्टु नो अण्णमण्णस्स देण्जा, नो पामिच्यं कुण्जा, नो पाएण पायपरिणामं करेज्जा, नो परं उवसंकमित् एवं वदेज्जा—''आउसंतो समणा! अभिकंखिस एयं पायं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?"

थिरं वा णं संतं गो पिलिछिदिय पिलिछिदिय परिद्ववेज्जा, जहा मेयं पायं पावगं परो मण्णइ।

परं च णं अदत्तहारी पिडपहे पेहाए तस्स पायस्स णिदाणाय गो तेसि भीओ उम्मगोणं गच्छेज्जा-जाव-ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—मा. सु. २, म. ६, *च.* २, सु. ६०५ (घ)

नियगहस्स वण्णपरिवट्टण पायण्डित मुत्ताइं— २४६. ने भिक्लू वण्णमंतं पडिग्गहं विवण्णं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

जे भिरुष् विवण्णं पढिग्गहं वण्णमंतं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।

तं सेबमाचे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. च. १४, सु. १०-**१**१

न किसी दूसरे भिक्षु को इस प्रकार कहें 'हे आयुष्मन श्रमण ! इस पात्र को रखना या उपयोग में लेना चाहते हो ?" (तथा) उस हढ़ पात्र के टुकड़े-टुकड़े करके परिष्ठापन भी नहीं करे-फेंके भी नहीं।

वीच में से साँघे हुए उस पात्र को उसी ले जाने वाले भिक्ष को दे दे किन्तु पात्रदाता उसे अपने पास न रखे।

इसी प्रकार अनेक भिक्षुओं के सम्बन्ध में भी आलापक कहना चाहिए।

कोई एक भिक्षु इस प्रकार का संवाद सुनकर समझकर सोचे "मैं भी अल्पकाल के लिए किसी से प्रातिहारिक पात्र की याचना करके एक दिन - यावत् - पाँच दिन कहीं अन्यत्र रहकर आऊँगा।" इस प्रकार से वह मेरा हो जायेगा।

(सर्वज्ञ भगवान् ने कहा) यह मायावी आचरण है, अतः इस प्रकार नहीं करना चाहिए।

पात्र के विवर्ण आदि करने का निषेध—

२४५. भिक्षु या भिक्षुणी सुन्दर वर्ण वाले पात्रों को विवर्ण (असुन्दर) न करे तथा विवर्ण (असुन्दर) पात्रों को सुन्दर वर्ण वाले न करे।

"मैं दूसरा नथा (सुन्दर) पात्र प्राप्त कर लूँगा" इस अभि-प्राय से अपना पुराना पात्र किसी दूसरे साधु को न दे, न किसी से उद्यार पात्र ले, न ही पात्र की परस्पर अदलावदली करे और न दूसरे साघु के पास जाकर ऐसा कहे कि — "हे आयुष्मन् श्रमण ! क्या तुम मेरे पात्र को धारण करना चाहते हो ?"

इसके अतिरिक्त उस सुहढ़ पात्र के टुकड़े-टुकड़े करके परठे भी नहीं, इस भावना से कि मेरे इस पात्र को लोग अच्छा नहीं समझते ।

तथा मार्ग में चोरों को सामने आता देखकर (उस पात्र की रक्षा हेतु) उनसे भयभीत होकर उन्मार्ग से न जाये —यावत् समाधि भाव में स्थिर होकर संयमपूर्वक ग्रामानु-ग्राम विचरण करे।

पात्र का वर्ण परिवर्तन करने के प्रायश्चित्त सूत्र-२५६. जो भिक्षु अच्छे वर्ण वाले पात्र को विवर्ण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु विवर्ण पात्र को अच्छा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) बाता है।

#### आमोसगभएण उम्मग्ग-गमण णिसेहो—

२५७. से मिक्सू वा, मिक्सूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से विहं सिया, से ज्जं पुणं विहं जाणेज्जा—इमंसि खलु विहंसि बहवे आमोसगा पायपिडयाए संपिडया गच्छेज्जा, णो तेसि भीओ उम्मग्गे गच्छेज्जा-जाव-ततो संजयामेव गामा-णुगामं दूइज्जेज्जा।

—आ. सु. २, अ. ६, **च. २, सु. ६०**५ (ङ)

#### आमोसगावहारिय पायस्स जायणा णिसेहो-

२५८ से मिक्खू वा, भिक्खूणी चा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से आमोसगा संपंडियाऽगच्छेज्जा, ते णं आमोसगा एवं वदेज्जा।

"आउसंतो समणा ! आहरेतं पायं देहि, णिक्लिवाहि"

तं णो देन्जा, णिक्खिवेन्जा,

णो वंदिय जाएनजा, णो अंजींल कट्टु जाएनजा, णो कलुण-पिडयाए जाएनजा, धिम्मयाए जायणाए जाएनजा, तुसिणीय-णावेण वा उवेहेन्जा।

—आ. सु. २, अ. ६, **उ.२, सु. ६०**५ (च)

चोरों के भय से उन्मागं से जाने का निपेध-

२५७. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के मार्ग में अटबीवाला लम्बा मार्ग हो और वह यह जाने कि— इस अटबीवहुल मार्ग में बहुत से चीर पात्र छीनने के लिए आते हैं, तो साधु उनसे भयभीत हो धर उन्मार्ग से न जाए—यावत्— समाधि भाव में स्थिर होकर संयमपूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

चारित्राचार: एषणा समिति

चोरों से अपहरित पात्र के याचना का विधि-निपेध— २५८. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के मार्ग में चोर पात्र हरण करने के लिए आ जाएँ और कहे कि—

"वायुप्पन् श्रमण ! यह पात्र लाको हमारे हाथ में दे दो या हमारे सामने रख दो।"

इस प्रकार कहने पर साधु उन्हें वे पात्र न दें, अगर वे वलपूर्वक लेने लगें तो भूमि पर रख दें।

पुन: लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रशंसा) करके, हाय जोड़कर या दीन-वचन कहकर याचना न करे अर्थात् उन्हें इस प्रकार से वापस देने को न कहे। यदि माँगना हो तो उन्हें धर्मवचन कह-कर समझा कर माँगे, अथवा मौन भाव धरण करके उपेक्षा भाव से रहे।

#### 緻緻

#### पात्र-परिकर्म का निषेध-६

पाय परिकम्म णिसेहो-

२५६. से मिक्खू वा भिक्खूणी वा "णो णवए मे पाये ति कट्टू" णो बहुदेसिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिल्तिगेज्ज वा।

से मिनखू वा मिनखूणी वा "णो णवए मे पाये ति कट्टु" णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पडमेण वा. आघंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा।

से मिक्खू वा मिक्खूणी वा "णो णवए मे पाये ति कट्टू" णो बहुदेसिएण सीक्षोदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा "दुन्मिगंधे मे पाये ति कद्दु" णो बहुदेसिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्केज़ वा, भिलिंगेज्ज वा। पात्र के परिकर्म का निषेध-

२५६. भिक्षु या भिक्षुणी "मेरा पात्र नया नहीं है" ऐसा सोचकर उसके अल्प या बहुत तेल—यावत्—नवनीत न लगावे, न वार- वार लगावे।

भिलु या भिल्लुणी "मेरा पात्र नया नहीं है" ऐसा सोचकर उसे अल्प या वहुत सुगंधित द्रव्य समुदाय से — यावत् — पद्मचूर्ण से न धिते, न वार-वार घिसे।

भिक्षु या भिक्षुणी "मेरा पात्र नया नहीं है" ऐसा सोचकर उसे अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से न घोये, न बार-बार घोये।

भिक्षु या भिक्षुणी "भेरा पात्र दुर्गन्धवाला है" ऐसा सोच-कर उसके अल्प या बहुत तेल-यावत् नवनीत न लगावे, न वार-वार लगावे। से भिक्खू वा भिक्खूणे वा "दुव्मिगंधे मे पाये ति कट्टु" णो वहुदेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा, आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा।

से भिमलू वा भिमलूणी वा "दुन्मिगंधे मे पाये ति कटुटु" णो बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा।

—**बा. सु. २, ब. ६, उ. १, सु. ६००** (ख)

#### पाय परिकम्म पायच्छित्त सुत्ताईं-

२६०. जे भिक्कू "नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे" ति कट्टु बहुदेसि-एण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्केंज वा, भिलि-गेजज वा, मक्केंत वा, भिलिगेंत वा साइज्जइ।

जे भिक्खू ''नो नवए मे पिडग्गहे लद्धे'' ति कट्टु बहुदेसि-एण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उन्वलेज्ज-वा, उल्लोलेंतं वा, उन्वलेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू ''नो नवए मे पिडिग्गहे लद्धे'' सि कट्टु बहुदेसि-एण सीओदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छो-लेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोऐंत वा साइज्जइ।

जे भिक्लू "नो नवए से पिडिग्गहे लद्धे" सि कट्टु बहुदेव-सिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा मक्खेज्ज वा, भिलि-गेज्ज वा, मक्खेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कू—"नो नवए मे पिडिग्गहे लद्धे" ति कट्टु बहुदेव-सिएण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेन्ज वा, उन्व-लेज्ज वा, उल्लोलेंतं वा, उन्वलेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू—"नो नवए मे पिडिग्गहे लहें" ति कट्टु बहुदेव-सिएण सीओदगिवयडेण वा, उसिणोदिगवयडेण वा, उच्छो-लेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जड ।

जे भिक्लू "दुब्भिगंधे मे पिडग्गहे लद्धे" ति कट्टु बहुदेसि-एण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्लेज्ज वा, मिलिगेज्ज वा, मक्लेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्यू—"दुव्भिगंधे मे पडिग्गहे लद्धे" ति कट्टु बहुदेसि-एण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उच्छोलेज्ज वा, उच्वलेज्ज वा, उल्लोलेंतं वा, उच्वलेंतं वा साइज्जइ ।

भिक्षु या भिक्षुणी "मेरा पात्र दुर्गधवाला है" ऐसा सोचकर उसे अल्प या बहुत सुगन्धित द्रव्य समुदाय से—यावत् —पद्मचूर्ण से न घिसे, न वार-वार घिसे।

भिक्षु या भिक्ष्णी ''मेरा पात्र दुर्गन्धवाला है'' ऐसा सोच-कर उसे अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से न धोये, न वार-वार धोये।

#### पात्र परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र-

२६०. जो भिक्षु "मुझे नया पात्र नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के अल्प या बहुत तेल—यावत्—मक्खन लगावे, वार-वार लगावे, लगावे को बार-वार लगावे, लगाने वाले का बार-वार लगाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "नया पात्र मुझे नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के अल्प या वहुत लोध से—यावत् — वर्ण से लेप करे. वार-वार लेप करे, लेप करवावे, वार-वार लेप करवावे, लेप करने वाले का वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे नया पात्र नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को अल्प या बहुत अचित्त जीत जल से या अचित उण्ण से धोये, वार-वार धोये, धुलावे, वार-वार धुलावे, धोने वाले का वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे नया पात्र नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के रात रखा हुआ तेल—यावत्—नवनीत लगावे, वार-वार लगावे, लगावे वाले का वार-वार लगावे लगाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे नया पात्र नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के रात रखे हुए लोध—यावत् —वर्ण से लेप करे, वार-बार लेप करे, लेप करावे, वार-वार लेप करावे, लेप करने वाले का वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्ष "नया पात्र मुझे नहीं मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को रात रखे हुए अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से घोये, वार-वार घोये, घुलावे वार-वार घुलावे, घोने वाले का वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्छ वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के अल्प या बहुत तेल—यावत्—नवनीत लगावे, वार-वार लगावे, लगवावे, वार-वार लगवावे लगाने वाले का वार-वार लगाने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्य वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के अल्प या वहुत लोध से—यावत्—वर्ण से लेप करे, वार-वार लेप करे, लेप करावे, वार-वार लेप करावे, लेप करने वाले का वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे। जे भिक्लू "दुविनगंधे मे पिडागहे लढे "ित कट्टू बहुदेसि-एण सीओदगिवयडेण वा, उसिणोदगिवयडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेतं वा, पधोवेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्तू—"दुब्मिगंधे मे पिडागहे लक्षे" ति कट्टु बहुदेव-सिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, मिलि-गेज्ज वा, मक्बेंतं वा, भिलिगेंतं वा साइज्जइ।

जे भिष्यू "दुव्मिगंधे मे पिडिग्गहे लद्धे" ति कट्टू बहुदेव-सिएण लोद्धेण वा-जाव-चण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उच्च-तेज्ज वा, उल्लोलॅंतं वा, उच्चलॅंतं वा साइज्जइ।

जे निक्षू "दुिन्मांग्रे मे पिडगाहे लक्वे" सि कट्टु बहुदेव-सिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छो-लेज वा, पघोएज वा, उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं ।
—िनि. उ. १४, सु. १२-२३

सयं पायपरिकम्म करणस्स पायि छत्तसुत्तं— २६१. जे निक्खू लाउय-पायं वा-दारूं-पायं वा, मिट्टया-पायं वा, सयमेव परिघट्टें इ वा, संठावेइ वा, जमावेइ वा, परिघट्टन्तं वा, संठवंतं वा, जमावेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. २, सु. २५

पाय परिकम्म कारावणस्स पायि छत्त सुत्तं— २६२. ते भिक्खु लाजय-पायं वा, वाख-पायं वा, मिट्टया-पायं वा, अण्णजित्यएण वा, गारित्यएण वा, परिघट्टावेड वा, संठावेड वा, जमावेड वा, अलमप्पणो करणयाए सुहुममिव नो मध्यइ, जाणमाणे सरमाणे अण्णमण्णस्स वियरइ, वियरंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाद्यं । —नि. २. १. सु. ३९

पाय कोरण पायच्छित सुत्तं—
२६३. जे भिक्लू पिंडग्गहं कोरेइ, कोरावेइ, कोरियं आहट्टू देज्जमाणं पिंडग्गाहेद, पिंडग्गाहेतं वा साइज्जइ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं पिरहारद्वाणं उग्घाइयं।
—िवः च १४. स. ४१

जो मिक्षु "मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को अल्प या वहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त छला जल से धोये, वार-वार धोये, धुलावे, वार-वार धुलावे, धोने वाले का वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

चारित्राचार: एवणा समिति

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के रात रखा हुआ तेल—यावत्—नवनीत लगावे, वार-वार लगावे, लगावे वाले का वार-वार लगावे वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्व वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र के रात रखे हुए लोध—यावत्—वर्ण से लेप करे, वार-वार लेप करे, लेप करावे, वार-वार लेप करावे, लेप करने वाले का वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे।

जो भिक्षु "मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है" ऐसा सोचकर पात्र को रात रखे हुए अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से घोये, वार-वार घोये, धुलावे, वार-वार धुलावे, घोने वाले का वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे।

उसे उद्घातिक चानुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

पात्र का स्वयं परिष्कार करने का प्रायिक्तित सूत्र— २६१ जो भिक्षु "तुम्त्र पात्र, काष्ठपात्र, या मृत्तिका पात्र का स्वयं निर्माण करता है, आकार सुधारता है, विषम को सम करता है, निर्माण करवाता है, आकार सुधरवाता है, विषम को सम करवाता है या निर्माण करने वाले का आकार सुधारने वाले का विषम को सम करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

पात्र के परिष्कार करवाने का प्रायश्चित सूत्र— २६२. जो भिक्षु तुम्ब पात्र, काष्ठ पात्र या मुत्तिका पात्र का परिघट्टण, संठवण, जमावण का कार्य अन्यतीधिक या गृहस्य से से कराता है, तथा स्वयं करने में समर्थ होते हुए "गृहस्य से किचित् भी कराना नहीं कल्पता है" यह जानते हुए या स्मृति में होते हुए भी अन्य भिक्षु को गृहस्य से कराने की आज्ञा देता है, दिवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता

है।
पात्र को कोरने का प्रायश्चित्त सूत्र —
२६३. जो भिक्षु पात्र को कोरता है, कोरवाता है, कोरकर देते
हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है। पाय संधाण-बंधण पायिच्छत्त सुत्ताई— २६४. ने भिक्खु पायस्स एक्कं तुडियं तड्डेंद तड्डेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू पायस्स परं तिण्हं तुडियाणं तडु इ, तडु तं वा साइज्जइ।

(जे भिक्खू पायं अविहीए तड्डोड तड्डोतं वा साइज्जइ।)

ने मिक्लू पायं अविहीए बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू पायं एगेण बंधेण बंधड, बंधंतं वा साइज्जह ।

ने भिक्खू पायं परं तिण्हं बंधाणं बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कू अइरेगबंधणं पायं दिवड्ढाओ मासाओ परेण घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं । —नि. उ. १. सु. ४१-४६

पात्र सन्धान-बन्धन के प्रायश्चित्त सूत्र— २६४. जो भिक्षु पात्र के एक 'येगली' देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पात्र के तीन थेगली से आधक देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

(जो भिक्षु पात्र के अविधि से थेगली देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।)

जो भिक्षु पात्र को अविधि से वाँधता है, वेँधवाता है या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पात्र को एक वन्धन से बाँधता है, बेंधवाता है, या वाँधने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पात्र के तीन से अधिक वन्धन बाँघता है, वेँधकाता है या वाँधने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु डेढ़ मास के बाद अतिरिक्त (अधिक) बन्धन वाले पात्र को रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

OO

### पातेषणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चित्त-१०

पडिग्गहाओ तसपाणाईणं णिहरणस्स पायिच्छत्त सुत्ताई— २६५. जे भिक्खू पढिग्गहातो पुढिवकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीह-रियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेदः पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्कू पडिग्गहातो आउक्कायं नीहरइं, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू पिडग्गहातो तेउक्कायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लु पडिग्गहाओ कंदाणि वा, मूलाणि वा, पत्ताणि वा, पुष्फाणि वा, पलाणि वा, नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ- पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ। पात्र से त्रसप्राणी आदि निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र— २६५ जो भिक्ष पात्र से (सचित्त) पृथ्वीकाय को निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पात्र से (सचित्त) अप्काय को निकालता है, निकलवाता है, निकाल कर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (मिट्टी के) पात्र से (सचित्त) अग्निकाय को निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष पात्र से (सचित्त) कन्द, मूल, पत्र, पुष्प, फल, निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

के भिष्कू परिग्गहातो ओसहि-बीयाई नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टू देज्जमाणं परिग्गाहेइ, परिग्गाहेंतं वा साइज्जद्व ।

जे भिक्कू पिंडिग्गहातो तसपाणजाई नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु वेज्जमाणं पिंडिग्गाहेइ, पिंडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १४, सु. ३४-४०

पडिग्गहणीसाए वसमाणस्स पायन्छित सुताइं-

२६६. जे मिनलू पडिग्गहणीसाए उडुबद्धं वसइ, वसंतं वा साइज्जद्द ।

जे मिक्सू पढिग्गहणीसाए यासावासं वसह, वसंतं वा साइन्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्याद्यं । —नि. च. १४, मृ. ४४-४५

बोमासिय-जायणाए पायच्छित सुत्ताई -

२६७. जे भिरतू णायगं वा, अणायगं वा, उयासगं वा, अणुवासगं बा गामंतरंति वा, गामपहंतरंति वा पढिग्गहं ओमासिय ओमासिय जायह, जायंतं वा साहज्जह ।

> ने मिक्तू णायगं या, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा परिसामण्झाओ उट्टवेता पढिग्गहं ओमासिय ओमासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घादयं । —नि. उ. १४, मु. ४२-४३

णियगादि-गवेसिय पडिग्गह धरणस्स पायिच्छत्त सुत्ताई — २६८. जे मिक्सू नियग-गवेसियं पढिग्गहं धरेइ धरेतं वा साइज्जइ।

से जिक्सू पर-गवेसियं पढिग्गहं घरेइ घरेंतं वा साइज्जइ।

के जिस्सू वर-गवेसियं पढिगाहं घरेइ घरेंतं वा साइज्जइ।

के मिक्स बल-गवेसियं पडिग्गहं घरेद घरेंतं वा साइज्जद ।

जो भिक्षु पात्र से औपधि अर्थात् रेहूँ आदि धान्य और जीरा वीज आदि वो निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षृ पात्र से त्रस प्राणियों को निकालता है निकल वाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्यान (प्रायश्वित्त) बाता है।

पात्र के लिए निवास करने के प्रायश्चित्त सूत्र-

२६६. जो मिक्षु पात्र के लिए ऋतुवद्ध काल (सर्वी या गर्मी) में रहता है, रहवाता है, रहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु पात्र के लिए वर्षावास में रहता है, रहवाता है, रहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्पातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता है।

मांग-मांगकर याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र— २६७. जो भिक्षु स्वजन से, परिजन से, उपासक से, अनुंपासक से ग्राम में या ग्रामपय में पात्र मांग-मांगकर याचना करता है, करवाता है, याचना करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष स्वजन को, परिजन को, उपासक को, अनुपासक को परिपद में से उठाकर (उससे) मांग-मांगकर पात्र की याचना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक चातुर्मातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

निजगादि गवेषित पात्र रखने के प्रायश्चित्त सूत्र —

२६८. जो भिक्ष निजक-गवेपित (अपने सगे सम्बन्धी के द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष पर-गवेषित (सामान्य गृहस्य द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्ष वर-गवेषित (ग्राम-प्रधान पुरुप द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनु-मोदत करता है।

जो भिक्ष बल-गवेपित (वलवान् — मिक्त सम्पन्न पुरुप द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जे भिक्खू लव-गवेसियं पडिग्गहं घरेइ घरेंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्ष लव-गवेषित (पात्र दान का फल वताकर दिलाये गये) पात्र को घारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता

— नि. च. २, सु. २७-३१ है।



## पायपुंछण एषणा :-

[पायपुंछण एपणा का स्वतन्त्र प्रकरण आचारांग सूत्र में नहीं है। आगमों में जहाँ-जहाँ पायपुंछण एपणा के स्वतन्त्र पाठ मिले हैं वे इस प्रकरण में संकलित किये गये हैं। जहाँ-जहाँ 'वत्यं-जाव-पायपुंछण'' ऐसा पाठ है वे सब स्थल निर्देश नीचे अंकित किये गये हैं, उन्हें उन स्थानों से समझ लेवें।

मा. सु. १, म. २, उ. ४, सु. ५६

आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. १६६

आ. सु. १, अ. ८, उ. २, सु. २०४

बा. सु. १, ब. ८, उ. २, सु. २०५

कप्प. उ. १, सु. ४०-४१

कप्प उ. १, सु. ४२-४३

नि. उ. ४, सु. ६४

नि. उ. १४, सु. ५७-६५

नि. उ. १५, सु. १५३-१५४

नि. च. १६, सु. १६-२०

नि. उ. १६, सू. २६ ]

#### दारूडंडग पायपुंछण विहि-णिसेहो-

काष्ठदण्ड वाले पादप्रोंछन का विधि-निवेध-

२६९. नो कप्पद्द निग्गंथीणं दारूदण्डयं पायपुछणं<sup>1</sup> धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा । २६८. निग्रंन्थी (साध्वियों) को दारूदण्ड (काष्ठ डण्डी वाला) पादप्रोञ्छन रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है।

१ पादे पुंछति जेण तं पादपुंछणं — पाँव पोंछने का वस्त्र खंड।

---नि. ज. ५, सु. १५-१८

पायपुंछण रजोहरण से भिन्न उपकरण है—यह आगमों के निम्नांकित कितपय उद्धरणों से स्पष्ट है। दश अ. ४ में पायपुंछण और रजोहरण को भिन्न-भिन्न उपकरण कहा गया है।

प्रश्न. श्रु. २, अ. ५ में भी दोनों उपकरण भिन्न-भिन्न कहे हैं।

अभयदेव सूरि ने इसकी व्याख्या में चौदह उपकरणों के अन्तर्गत पायपुंछण और रजोहरण को भिन्न-भिन्न गिनाये हैं। आ. सु. २, अ. १० में ऐसा विधान है कि "स्वयं के समीप पायपुंछण न हो तो, दूसरे स्वधर्मी से पायपुंछण प्राप्त करके अत्यावण्यक कार्य से निवृत्त होवे।" इस विधान से पायपुंछण का रजोहरण से भिन्न होना स्वयं सिद्ध है। क्योंकि रजोहरण आवश्यक औषिक उपकरण है अतः वह सबके पास होता ही है।

वृह. उ. ५ में साध्वी के लिए काष्ठ दण्डयुक्त "पायपुंछण" रखना निषिद्ध है और साधु के लिए विहित है। इससे भी इनकी भिन्नता सिद्ध होती है।

निशीय उ. २ में काष्ठ दण्डयुक्त "पायपुंछण" रखने पर प्रायश्चित्त विधान हैं।

निशीथ उ. ५ में काष्ठ दण्डयुक्त ''पायपुंछण'' एक निर्घारित अविध के लिए प्रातिहारिक पीछा लौटाने की भर्त पर लाने का विधान है और निर्घारित अविध में न लौटाने पर प्रायश्चित्त का विधान है।

रजोहरण कभी पीछा लौटाने की शर्त पर नहीं लाया जाता, न ही उसके लिए निर्धारित अविध होती है, किन्तु रजो-हरण तो काष्ठ दण्डयुक्त ही वनाया और सदा रखा जाता है और उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है।

इस प्रकार "पायपुंछण" की रजोहरण से भिन्नता सिद्ध है। ऐसे अन्य भी अनेक आगम विधान हैं जिनसे दोनों की

चूर्णियों और टीकाओं के रचना काल में कहीं-कहीं दोनों की एकता मान लेने पर भ्रान्ति हुई है अतः इन उद्धरणों से

चारित्राचार : ऐषणा समिति

कप्पद्व निर्मायाणं दारूदण्डयपायपुंठणं घारेत्तए वा परिहरि-त्तए वा । —कप्प. उ. ५, सु. ४४-४५

दारूदण्डग पायर्षुछणस्स पायच्छित सुत्ताई-

- २७०. (१) जे मिस्लू दारुदण्डयं पायपुंछणं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ।
  - (२) जे निक्यू दास्दण्डयं पायपुंछणं गिण्हद, गिण्हंतं वा साइज्जद ।
  - (३) जे निक्षू दारूदण्डयं पायपुंछणं घरेइ, घरेतं वा साइज्जइ।
  - (४) जे भिक्तू दारूरण्डयं पायपुंछणं वियरइ वियरेतं वा साइज्जइ।
  - (५) से मिनखू दारूदण्टयं पायपुंछणं परिमाएइ, परिमायंतं बा साइण्जइ।
  - (६) जे भिष्यू दारुदण्डयं पायपुंछणं परिभृंजइ, परिभृंजंतं वा सादण्जद ।
  - (७) जे निक्लू दारुरण्डयं पायपुंछणं परं दिवट्ढाओ मासाओ धरेड, धरेतं या साइज्जइ ।
  - (=) जे मिक्लू दारूदण्डयं पायपुंछणं विसुयावेदः, विसुयावेतं वा साहज्जदः।

तं सेवमाणे वावज्जङ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं।

—िनि, उ. २, सु. १-८

पायपुंछणं न पच्चित्पणंतस्स पायच्छित्त सुत्ताइं--

२७१. जे भिक्ष् पिटहारियं पायपुंछणं जाइसा—तामेय रयणीं पच्चिप्पिस्सामि सि " सुए पच्चिप्पणइ पच्चिप्पणंतं वा साइज्जइ।

जे निबखू पाडिहारियं पायपुंछणं जाइसा "सुए पच्चिष्प-णिस्सामि सि" तामेव रयाँण पच्चिष्पणइ पच्चिष्पणंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्तू सागारियसंतियं पायपुंछणं जाइसा "तामेव रयाण पच्चिप्पणिस्सामि सि" सुए पच्चिप्पणंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्खू सागारियसंतियं पायपुंछणं जाइत्ता "मुए पच्चिष्य-णिस्सामि त्ति" तामेव रयणि पच्चिष्पणइ पच्चिष्पणतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारहाणं उग्घादयं ।

--- नि. च. ५, सु. १५-१८

किन्तु निर्यन्य (साघुओं) को दारूदण्ड वाला पादप्रोंछन रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है।

काप्ठ दण्ड वाले पादप्रोंछन के प्रायश्चित्त सूत्र—

२७०. १. जो भिक्षु काष्ठ दण्डवाला पादशोञ्छन करता है, करवाता है करने वाले का अनुमोदन करता है।

२. जो भिक्षु काप्ठदण्ड वाला पादप्रोञ्छन ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

३. जो भिक्षु काष्ठदण्ड वाला पादप्रोञ्छन धारण करता है; करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

४. जो मिक्ष काष्ठदण्ड वाला पादप्रोञ्छन दूसरों को ग्रहण करने को अनुज्ञा देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

 प्रे. जो भिक्षु काष्ठ दंडवाले पादशोव्छन को देता है, दिल-वाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।

६. जो भिक्षु काष्ठदंड वाले पादप्रोञ्छन का परिभोग करताई. करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

७. जो भिक्षु काष्ठ दंड वाले पादप्रोञ्छन को डेढ़ मास से अधिक घारण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

प्त. जो भिक्षु काप्ठ दंड वाले पादघोट्छन को धूप में सुखाता है, सुखवाता है, सुखाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

पादप्रोंछन के न लौटाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२७१. जो मिक्षु प्रातिहारिक पादप्रोञ्छन की याचना करके इसे "आज ही लौटा दूँगा" ऐसा कहकर कल लौटाता है, लौटवाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु प्रातिहारिक (लौटाने योग्य) पादशोञ्छन की याचना करके कल लौटा दूँगा ऐसा कहकर उसी दिन लौटाता है, लौटवाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ग्रव्यातर के पादशे च्छन की याचना करके आज ही लीटा दूंगा ऐसा कहकर कल लीटाता है, लीटवाता है, लीटाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु गय्यातर के पादशे ज्छन की याचना करके "कल लौटा दूंगा" ऐसा कहकर उसी दिन लौटाता है, लौटवाता है, लौटवाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिषवत्त) बाता है।

## रजोहरण एषणा-

रिजोहरण एवणा का स्वतन्त्र प्रकरण आचारांग में नहीं है। आगम में जहाँ-जहाँ रजोहरण सम्वन्धी स्वतन्त्र सूत्र मिले हैं वे इस प्रकरण में संकलित किये गये हैं। अन्यत्र जहां-जहां रजोहरण का कथन है उन सबके स्थल निर्देश नीचे अंकित किये गये हैं—

कप्प. उ. ३, सु. १४-१५

दस. अ. ४, सु. ५४

पण्ह. सं. १, सु. ११

प्रक्त. सं. ५, सु. ८

नि. उ. ४, सु. २४

आव. अ. ४]

एसणिज्ज रयहरणाइं-

२७२. कव्यइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—इमाई पंच रयहरणाई र७२. निग्रंन्थों और निर्ग्रन्थों को इन पाँच प्रकार के रजोहरणों धारिसए वा, परिहरिसए वा, तं जहा-

- (१) ओविणए,
- (२) उद्दिए,
- (३) साणए,
- (४) वच्चाचिप्पए,
- (५) मुंजिबप्पए नामं पंचमे<sup>२</sup>। —कप्प. उ. २, सु. ३० रयहरणस्स पायच्छित सुत्ताइं —
- २७३. (१) जे भिक्ख अतिरेग-पमाणं रयहरणं घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ।
  - (२) जे पिक्खू सुहुमाइं रयहरण—सीसाइं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।
  - (३) जे भिक्खू रयहरणं कंडूसगबंधेणं बंधइ, बंधंतं वा
  - (४) जे भिक्लू रयहरणस्स अविहीए बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ।
  - (५) जे भिक्खू रयहरणस्स एक्कं बंधं देइ, देंतं वा साइज्जइ ।
  - (६) जे भिक्खू रयहरणस्स परं तिण्हं बंधाणं देइ, देंतं वा साइज्जइ।
  - (७) जे भिक्लू रयहरणं अणिसट्टं घरेड, घरेंतं वा साइज्जइ।

एषणीय रजोहरण-

को रखना और उनका उपयोग करना कल्पता है। यथा-

- १. औणिक-(भेड़ों की ऊन से निष्पन्न) रजोहरण।
- २. औष्टिक (ऊँट के केशों से निप्पन्न) रजोहरण।
- ३ सानक (सन के वल्कल से निष्पन्न) रजोहरण।
- ४. वच्चाचिप्पक- (वच्चक नामक घास से निष्पन्न) रजोहरण।
- ५. मुंजचिप्पक--(मुंज से निष्पन्न) रजोहरण। रजोहरण सम्बन्धी प्रायश्चित्त सुत्र-
- २७३. १. जो भिक्षु प्रमाण से अधिक रजोहरण रखता है, रख-वाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।
- २. भिक्षु रजोहरण की फलियां सूक्ष्म करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।
- ३. जो भिक्षु रजोहरण को वस्त्र लपेट कर बाँधता है, बँध-वाता है, बाँधने वाले का अनुमोदन करता है।
- ४. जो भिक्षु रजोहरण को अविधि से वाँधता है, बँधवाता है, बाँघने वाले का अनुमोदन करता है।
- ५. जो भिक्षु रजोहरण को एक बंध देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।
- ६. जो भिक्षु रजोहरण के तीन से अधिक बंध देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है।
- ७. जो भिक्षु आगम विरुद्ध रजोहरण को रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

हरइ रक्षो जीवाणं, वज्झं बिन्भिन्तरं च जं तेणं । रयहरणंति पवुच्चइ, कारणमिदं कज्जोवयाराक्षो ॥ संयम जोगा इत्यं, रक्षोहरा तेसि कारणं जे णं। रयहरणं उवयारा, भण्णइ तेणं रक्षोकम्मं॥ — पिण्डनियुं क्ति टीका वाह्य रज और आभ्यन्तर कर्मरज का जो हरण करता हो वह कारण में कार्य का उपचार करके उसे रजोहरण कहा है। योगों के संयम से जो कर्मरज का हरण करने में कारणभूत है वह रजोहरण उपचार से आभ्यन्तर रज का हरण करने वाला है।

२ ठाण अ. ४, उ. ३, सु. ४४६।

- (c) जे भिष्कू रयहरणं वोसट्टं घरेइ, घरेतं वा साइज्जइ ।
- (६) जे मिक्खू रयहरणं अहिट्टेंड, अहिट्टेतं वा साइज्जइ।
- (१०) जे भिक्कू रयहरणं उस्सीसमूले ठवेइ, ठवेंतं वा साइउजइ।
- (११) जे जिक्सू रयहरणं तुयट्टेइ, तुयट्टेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। —नि. **स. ५, सु. ६७-७७** 

### गोच्छगाईणं वियरण विवेगो—

२७४. निग्गं च णं गाहावद्द कुलं पिडवाय पिडवाए अणुपिवट्टं केइ, दोहि गोच्छग रयहरण चोलपट्टग-कंबल-लट्टी संयारगेहि उबनिमंतेज्जा---

> ''एगं आउसो ! अप्पणा परिभुंजाहि एगं येराणं दलयाहि'' से य तं परिग्गाहेज्जा तहेय-जाय-तं नो अप्पणा परिमुंज्जेज्जा, नो अन्नेसि दावए सेसं तं चेव-जाव-परिद्वावेयव्वे सिया।

एवं तिहि-जाव-दसिंह गोच्छग--रयहरण-चोलपट्टग लट्टी --- वि. सु. ८, ७, ६, सु. X कंवल-संवारगेहिं<sup>1</sup>।

द. जो मिक्षु रजोहरण को अपने घरीर के प्रमाण से अधिक दूर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

६. जो भिक्षु रजोहरण पर बैठता है, विठवाता है, बैठने वाले का अनुमोदन करता है।

१०. जो भिक्षु रजोहरण को णिर के नीचे रखता है, रख-वाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है।

११. जो भिक्षु रजोहरण पर सोता है, सुलाता है, सोने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता है।

## गोच्छकादि के वितरण का विवेक—

२७४. निग्रंन्य गृहपति-कुल में गोचरी के लिये प्रवेश करने पर कोई गृहस्य उसे दो गुच्छक (प्रैंजनी) रजोहरण, चोलपट्टक, कंवल, लाठी और संस्तारक (विछीना) ग्रहण करने के लिए उपनिमंत्रण करे-

"आयुष्मन् श्रमण ! (इन दोनों में से) एक का आप स्वयं **उपयोग करें और दूसरा स्यविरों को दे देना।" इस पर वह** निर्ग्रन्य उन दोनीं को ग्रहण कर ले । शेष सारा वर्णन पूर्ववत् कहना चाहिए,—यावत् – उसका न तो स्वयं उपयोग करे और न दूसरे साघुकों को दे, शेष सारा वर्णन पूर्ववत् समझना-यावत्-उसे परठ देना चाहिए।

इसी प्रकार तीन-यावत्-दस गुच्छक रजोहरण चोलपट्टक, कम्बल, लाठी और संस्तारक तक का कथन पूर्व के समान कहना चाहिए।

#### 松田

१ एवं जहा पटिग्गहवत्तव्वया भणिया एवं गोच्छग-रयहरण-चोलपट्टग-कंवल-लट्टी-संथारगेहि वत्तव्वया य भाणियव्वा-जाव-दसिह संधारणींह उवनिमंतेज्जा-जाव-परिट्ठावेयव्वे सिया । इस सूचना सूत्र के अनुसार यह पाठ व्यवस्थित किया है। यह सूचना सूत्र देखें पात्र प्रकरण में।

# (४) आदान-निक्षेप समिति का स्वरूप-१

#### आयाण भंड-मत्तणिक्खेवणसमिइ सरूवं —

२७५. जं पि य समणस्स सुविहियस्स सपडिग्गहघारिस्स भवति भायण-भंडोवहि-उवगरणं ।

(१) पडिग्गहो,

(२) पादवंधणं,

(३) पादकेसरिया

(४) पादठवणं च,

(५-७) पडलाइं तिस्रेव,

(८) रयताणं च,

(६) गोच्छओ,

(१०-१२) तिस्रेव य पच्छादं,

(१३) रयोहरणं,

(१४) चोलपट्टक,

(१५) मुहणंतकमादियं एयं पि संजमस्स उववूहणहुयाए वायायव-दंसमसग-सीय परिरक्खणहुाए ।

उवगरणं एग-दोस-रहियं परिहरियव्वं संजएण ।

निक्वं पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए, अहो य राओ य अप्पमत्तेण होइ सततं निक्किवियन्वं च गिण्हियन्वं च भायण-भंडोविह-उवगरणं । — पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. ८

उवगरण धारण कारणं— २७६. जं पि वत्यं व पायं व, कंबलं पायपुंछणं। तं पि संजम लज्जहा, धारेंति परिहरेंति य।।

—दस. **अ. ६, गा.** १६

#### सव्व भंडग संजुत्त गमण विही—

२७७. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइ-कुलं पिडवाय-पिडयाए पिवसितुकामे सन्वं भंडगमायाए गाहावइ-कुलं पिडवाय-पिड-याए णिक्खमेज्ज वा पिवसेज्ज वा । से भिक्खू वा भिक्खूणी वा विह्या विहार भूमि वा वियार-भूमि वा णिक्खममाणे वा, पिवसमाणे वा सन्वं भंडगमायाए बहिया विहार-भूमि वा वियार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा, पिवसेज्ज वा। आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति का स्वरूप-

२७५ पात्रधारी सुविहित साधु के पास जो भी काष्ट के पात्र, मिट्टी के पात्र, उपिध और उपकरण होते हैं, जैसे —

१. पात्र,

२. पात्र-बन्धन,

३. पात्र केसरिका,

४. पात्रस्थापनिका,

५--७. तीन पटल,

दजस्त्राण,

६. गोच्छक,

१०-१२. तीन प्रच्छादक,

१३. रजोहरण,

१४. चोलपट्टक,

१५. मुखवस्त्रिका आदि ये सब संयम की वृद्धि के लिए होते हैं तथा प्रतिकून वायु, घूप, डांस-मच्छर और शीत से रक्षण के लिए हैं।

इन सव उपकरणों को राग और द्वेष से रहित होकर साधु को धारण करने चाहिए।

सदा इनका प्रतिलेखन, प्रस्फोटन और प्रमार्जन करना चाहिए दिन में और रात्रि में निरन्तर अप्रमत्त रहकर भाजन, भाण्ड, उपिध और उपकरणों को रखना और ग्रहण करना चाहिए।

#### उपकरण धारण के कारण—

२७६. साघु जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और पादश्रोंछन (आदि उपकरण) रखते हैं उन्हें संयम की रक्षा के लिये और लज्जा (निवारण) के लिए ही रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं। सर्व भण्डोपकरण सहित गमन विधी—

२७७. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिए जान! चाहे तो सर्व भण्डोपकरण लेकर ही जावे और आवे।

भिक्षु या भिक्षुणो उपाश्रय से वाहर की स्वाध्याय भूमि में या मलोत्सर्ग भूमि में जाता हुआ भी सर्व भण्डोपकरण लेकर ही जावे और आवे।

१ अन्य स्थिवर के निमित्त लाये गये गोच्छक, रजोहरण, कंवलादि के सन्दर्भ हेतु देखिए रजोहरणैषणा।

से भिक्लू वा भिक्लूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे सट्वं भंडगमायाए गामाणुगामं दूइज्जेज्जा । से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अह पुण एवं जाणेज्जा---

तिव्वदेसियं वा वासं वासमाणं पेहाए,

तिब्वदेसियं वा महियं सिणवयमाणि पेहाए,

महावाएण वा रयं समुद्ध्यं पेहाए,

तिरिच्छ-संपाइमा वा तसा-पाणा संथडा सन्निवयमाणा पेहाए, से एवं णन्चा णो सन्वं भंडगमायाए गाहावइ-कुलं पिडवाय-पडियाए णिक्लमेज्ज चा पविसेज्ज चा।

बहिया विहार-भूमि वा वियार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा,

गामाणुगामं वा दूइज्जेज्जा<sup>1</sup>।

— आचा. सु. २, अ. १, उ. ३, सु. ३४४

उवगरण अवग्गह-गहण विहाणं— २७८. जेहि वि सर्ढि संपन्वइए तेसिपि यार्ड,

(१) छत्तयं वा ,

(२) मत्तयं वा,

(३) डंडगं वा,

(४) लिंद्व वा,

- (५) भिसियं वा,
- (६) णातियं वा,
- (७) चेलं वा,
- (८) चिलिमिलि वा,
- (६) चम्मयं वा,
- (१०) चम्म-कोसयं वा,
- (११) चम्मच्छेणयं वा,

णो गिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा,

भिक्षु या भिक्षुणी ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी सर्व भण्डोपकरण लेकर ही जावे और आवे।

चारित्राचार : आदान-निक्षंप समिति

भिक्षु या भिक्षुणो यदि यह जाने कि-अल्प या अधिक वर्षा बरस रही है, अल्प या अधिक धुंअर गिर रही है, महावायु से रज गिर रही है,

तिरछे उड़ने वाले त्रस प्राणी अत्यधिक गिर रहे हैं तो सर्व भण्डोपकरण लेकर भी गृहस्य के घर में आहार के लिए न जावे और न आवे।

इसी प्रकार उपाश्रय से बाहर को स्वाघ्याय भूमि में या मलोत्सर्ग भूमि में भी न जावे और न आवे।

इसी प्रकार ग्रामानुग्राम बिहार भी न करे।

#### उपकरण अवग्रह-ग्रहण विघान—

२७८. जिन साघुओं के साथ या जिनके पास वह प्रवृजित हुआ है, विचरण कर रह है या रह रहा है, उनके भी--

२. मात्रक (तीन प्रकार के भाजन)

- ३. दण्ड (वाहुप्रमाण) ४. लाठी (शरीर प्रमाण)
- ५. भृषिका-काष्ट का आसन,
- ६. नालिका (शरीर प्रमाण से चार अंगुल अधिक लाठी)
- ७. वस्त्र,
- चिलिमिलिका (यवनिका, पर्दा या मच्छरदानी)
- १०. चर्मकोश, (अंगुली आदि में पहनने का साधन)।
- ११. चर्म-छेदनक (चर्म काटने का शस्त्र,

तेसि पुट्वामेव उग्गहं अणणुण्णवेता अपिडलेहिय अपमिष्जिय आदि उपकरणों की पहले उनसे अवग्रह-अनुज्ञा लिए विना तथा प्रतिलेखन प्रमार्जन किये बिना एक यो अनेक बार ग्रहण न करे।

(ख) न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए व पडंतीए। महावाए व वायंते, तिरिच्छ संपाइमेसु वा ॥ — दस. अ. ५, उ. १, गा. দ इस गाथा में भी सूत्रोक्त चारों प्रसंगों में गोचरी जाने का निषेध है।

सूत्रोक्त चारों प्रसंगों में यद्यपि वाहर की स्वाध्याय भूमि में तथा उच्चार प्रस्रवण भूमि में जाने का निषेध है, किन्तु उपाश्रय में स्वाध्याय करने का और उपाश्रय के समीप की उच्चार प्रस्रवण भूमि में उच्चारादि के परिष्ठापन का निषेध नहीं है तथा महिया व रजघात में स्वाध्याय करना सर्वथा वर्जित है।

प्रस्तुत सूत्रपाठ में छाता (छत्रक) चर्मच्छेदनक बादि उपकरण का उल्लेख है। जबकि दशवैकालिक सूत्र में "छत्तस्स धारणट्ठाएँ" क्हकर इसे अनाचीणं में वताया गया है। इस विषय में आचारांग वृत्तिकार एवं चूर्णिकार समाधान इस प्रकार करते हैं कि किसी देश विशेष में वर्षा के समय कारणवश साधु छत्र रख सकता है। कोंकण आदि देश में अत्यन्त वृष्टि होने के कारण ऐसा सम्भव हो सकता है।

१ (क) इसी प्रकार वस्त्रैपणा तथा पात्रैपणा में भी ऐसे सूत्र हैं—अन्तर केवल इतना ही है कि वस्त्रैपणा में (आ. सु. २, अ. ५, उ. २, सु. ५६२) ''सब्वभंडगमायाए'' के स्थान में ''सब्वचीवरमायाए'' है और पात्र वणा में (आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०४) "सञ्चपडिग्गहमायाए" है। शेष सब समान है।

७१४]

तेसि पुट्यामेव उग्गहं अणुण्णविय, पडिलेहिय, पमिज्जय तओ संजयामेव ओगिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा ।

—आ· सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६०७ (ग)

एगानी थविरस्स भंडोवगरणाणं आयाण-णिक्खेवण विही-

२७१. थेराणं थेरमूमिपत्ताणं कप्पइ दण्डए वा, भण्डए वा, छत्तए वा, मत्तए वा, लट्टिया वा, भिसे वा, चेले वा, चेलचिलि-मिलि वा, चम्मे वा, चम्मकोसे वा, चम्मपलिच्छेयणए वा, अविरिहए ओवासे ठवेत्ता गाहावइकुलं पिण्डवाय-पिडयाए पविसित्तए वा निक्खमित्तए वा।

कप्पइ णं सिन्नयट्टचारीणं दोच्चंपि उग्गहं अणुन्नवेत्ता परि-हरित्तए। -ववः उ. ५, सु. ५

## वंडाईणं परिघट्टावणस्स पायन्छित्त-सुत्तं---

२८०. जे भिक्लू दण्डयं वा, लट्टियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसूई वा, अण्णडित्थएण वा, गारित्थएण वा परिघट्टावेइ वा, संठावेइ वा जमावेइ वा । अलमन्पमणो करणयाए सुहुममवि नो कप्पइ जाणमाणे सरमाणे अण्णमण्णस्स वियरइ वियरंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासिय परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं। —नि. उ. १, सु. ४०

दंडगाईणं परिटुवणस्स पायिच्छत्त-सुत्तं-

२८१. जे भिक्लू दंडगं वा-जाव-वेणुसूइं वा पलिमंजियं पलिमंजिय परिद्ववेइ, परिद्ववेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं। —नि. **उ. ५, सु. ६**६

अतिरित्त उवहि-धरणस्स पायिकछत्त-सुत्तं—

२८२. जे भिक्लू पमाणाइरित्तं वा, गणणाइरित्तं वा उवींह धरेइ, ्घरेतं वा साइज्जइ।

> तं सेवमाणे आवज्जद्द चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्धाइयं। —नि. च. १६, सु. ४०

अपितु उनसे पहले ही ग्रहण करने की आज्ञा लेकर, उनका प्रतिलेखन-प्रमार्जन करके फिर यतनापूर्वक एक या अनेक बार ग्रहण करे।

एकाकी स्थविर के भण्डोपकरण और उनके आदान-निक्षेपण की विधि-

२७६. स्थविरत्व प्राप्त (एकाकी) स्थविर की दण्ड, भाण्ड, छत्र, मात्रक, लाठी, काष्ट का आसन, वस्त्र, वस्त्र की चिलमिलिका, चर्म, चर्मकोष और चर्मपरिच्छेदनक, अविरिहत स्थान में रखकर अर्थात् किसी को संभलाकर गृहस्य के घर में आहार के लिए जाना-आना कल्पता है।

भिक्षाचर्या से निवृत्त होने पर जिसकी देख-रेख में दण्डादि रखे गये हैं उसते दूसरी वार आज्ञा लेकर ग्रहण करना कल्पता है।

दण्डादि के परिष्कार करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र-

२८०. जो मिस् दण्ड, लाठी, अवलेहिनका और वांस की सुई को घिसना, सुधारना, उपयोगी बनाना आदि कार्य अन्यतीर्थिक या गृहस्य से कराता है तथा स्वयं कर सकता हो तो गृहस्य से किंचित् भी कराना नहीं कल्पता है यह जानते हुए, स्मृति में होते हुए भी अन्य साधु को गृहस्य से कराने की अनुमति देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्धातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) आता है।

दण्डादि के परठने का प्रायश्चित सूत्र-

२-१. जो भिक्षु दण्ड-यावत्-वांस की सुई को तोड़-तोड़कर परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) आता है।

अतिरिक्त उपि रखने का प्रायश्चित्त सूत्र-

२८२. जो भिक्षु प्रमाण से और गिनती से अधिक उपिध धारण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) याता है।

#### उपकरण का प्रतिलेखन--२

सेज्जा-संयारगाई पडिलेहण विहाणं-— २८३. धुवं च पढिलेहेज्जा जोगसा पाय कंवतं। सेज्जमुज्जारभूमि च संथारं अदुवाऽऽसणं॥

---दस. अ. ८, गा. १७

उबहि-उवओग विही-

२८४. ओहोबहोबग्गहियं, भण्डगं दुविहं मुणी। गिण्हन्तो निक्खिवन्तो य, पउंजेण्ज इमं विहि॥

> चक्कुसा पिंडलेहिसा, पमक्जेज्ज जयं जई। आइए निक्खिवेज्जा वा, दुहओ वि समिए सया॥

—उत्त. अ. २४, गा. १३-१४

अप्पमाय-पमाय-पडिलेहणा— २८५. छिब्बहा अप्पमायपडिलेहणा पण्णत्ता, तं जहा—

- (१) अणच्चावितं,
- (२) अवलितं,
- (३) अनानुत्रंघि,
- (४) अमोसलि,
- (५) छप्पुरिमा णव खोडा<sup>1</sup>

शय्या संस्तारक आदि प्रतिलेखन विधान—

२६३. मुनि पाद कम्बल (पैर पोंछने का गरम कपड़ा) मय्या, उच्चार-भूमि, संस्तारक अथवा आसन का यथासमय प्रतिलेखन करे।

उपिध को उपयोग में लेने की विधि-

२८४. मुनि सोध-उपिध (सामान्य उपकरण) और औपग्रहिक-उपिध (विशेष उपकरण) दोनों प्रकार के उपकरणों के लेने और रखने में इस विधि का उपयोग करे—

सदा सम्यक्-प्रवृत्त और यतनाशील यति दोनों प्रकार के उपकरणों को सदा चक्षु से प्रतिलेखन कर तथा रजोहरण आदि से प्रमार्जन कर उन्हें ले और रखे।

अप्रमाद-प्रमाद-प्रतिलेखना के प्रकार-

२८५. प्रमाद रहित प्रतिलेखना छह प्रकार की कही गई है, जैसे---

- १. अनितता—शरीर या वस्त्र को न नचाते हुए प्रतिलेखना करना।
- २. अवितता—शरीर या वस्त्र को मुड़ाये विना प्रतिलेखना करना।
- ३. अनानुबन्धी उतावल रहित या वस्त्र को झटकाये विना प्रतिलेखना करना ।
- ४. अमोसली—वस्त्र के ऊपरी, नीचले आदि भागों को मसले विना प्रतिलेखना करना ।
- ५. पट्पूर्वा नवलोड़ा प्रतिलेखन किये जाने वाले वस्त्र को पसारकर और आंखों से भली-भांति देखकर उसके दोनों भागों को तीन-तीन वार खंखेरना पटपूर्वा प्रतिलेखना है, वस्त्र को तीन-तीन वार पूँज कर तीन-तीन वार शोधना नवलोड़ा है।

इन्हें चद्दर की प्रतिलेखना विधि से इस प्रकार समझना-

श्रमण के ओढ़ने की चद्दर की लम्बाई का पूरा माप ५ हाथ होता है और चौड़ाई का पूरा माप ३ हाथ होता है। सर्वप्रथम चद्दर की चौड़ाई के मध्य भाग से मोड़कर दो समान पट कर लें, प्रथम एक पट की चौड़ाई डेढ़ हाथ और लम्बाई ५ हाथ रहेगी। इसके बाद पट की लम्बाई के तीन समान भाग करें, प्रत्येक भाग के ऊपर से नीचे तक तीन-तीर्न खंड करे। प्रत्येक खंड पर दृष्टि डालकर प्रतिलेखन करें।

इसी प्रकार दूसरे पट के भी तीन समान भाग करें और प्रत्येक भाग के ऊपर से नीचे तक तीन-तीन खंड करें। प्रत्येक खंड पर दृष्टि डालकर प्रतिलेखन करें। यह चहर के एक पार्श्व भाग की प्रतिलेखना हुई।

(शेप अगले पृष्ठ पर)

१ छ पुरिमा नव स्रोडा का विवरण—"पुरिमा"=विभाग । "स्रोडा"=विभाग के विभाग-संड ।

(६) पाणीपाणविसोहणी ।

छिन्वहा पमायपिडलेहणा पण्णत्ता तं जहा-

- (१) आरभडा,
- (२) संमद्दा,
- (३) वज्जेयव्वा य मोसली ततिया,
- (४) पप्कोडणा चउत्थी,
- (५) विक्लित्ता,
- (६) वैइया छट्टी।

—ठाणं. अ. ६, सु. ५०३

पडिलेहणा पमत्तो पावसमणो—
२८६. पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकम्बलं ।
पडिलेहणाअणाउत्ते, पावसमणि ति वुच्चई ॥

पिंडलेहेइ पमत्ते, से किंचि हु निसामिया।
गुरुपरिभावए निच्चं, पावसमणि त्ति वृच्चई।।

— उत्त. अ**. १७, गा. ६-१०** 

संथारं फलगं, पीढं निसेज्जं पायकम्बलं। अप्पमज्जियमारूहइ, पावसमणि त्ति वुच्चई॥

— उत्तः थः १७, गाः ७ उविह अपडिलेहणस्स पायिन्छित्त सुत्तं— २८७. जे भिक्षू इत्तरियं पि उविह न पडिलेहेद, न पडिलेहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवष्जइ मासियं परिहारहाणं उग्धाइयं । —नि. उ. २, सु. ५६ ६. पाणिप्राण विशोधनी — हाथ के ऊपर वस्त्र-गत जीवको लेकर प्रासुक स्थान पर परठना ।

प्रमाद-पूर्वक की गई प्रतिलेखना छह प्रकार की कही गई है। जैसे-

- **१. आरमटा**—उतावल से दस्त्रादि को सम्यक् प्रकार से देखे विना प्रतिलेखन करना ।
  - २. सम्मर्दा-मर्दन करके प्रतिलेखना करना ।
- ३. मोसली—वस्त्र के ऊपरी, नीचले या तिरछे भाग का प्रतिलेखन करते हुए परस्पर घट्टन करना।
- ४. प्रस्फोटना—वस्त्र की घूलि को झटकाते हुए प्रतिलेखन करना।
- विक्षिप्ता—प्रतिलेखित वस्त्रों को अप्रतिलेखित वस्त्रों के ऊपर रखना ।
- ६. वेदिका—प्रतिलेखना करते समय विधिवत् न वैठकर प्रतिलेखन करना।

प्रतिलेखना में प्रमत्त पाप श्रमण-

२८६. जो असावधानी से प्रतिलेखन करता है, जो पाद-कम्बल (पैर पोंछने का गरम कपड़ा) को जहाँ कहीं रख देता है, जी प्रतिलेखना में असावधान होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जो कुछ भी वातचीत हो रही हो उसे सुनते हुए प्रतिलेखना में असावधानी करता है तथा जो शिक्षा देने पर गुरु के सामने वोलने लगता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जो विछोने, पाट, पीठ, आसन और पैर पोंछने का गरम कपड़ा का प्रमार्जन किये विना (तथा देखे विना) उन पर वैठता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

उपिध अप्रतिलेखन का प्रायश्चित्त सूत्र

२८७. जो भिक्ष बल्प उपिं का भी प्रतिलेखन नहीं करता है, नहीं करवाता है और नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

(A)(A)

इस प्रतिलेखना में पूर्ण चहर का एक पाश्वं भाग ६ भागों में और १८ खंडों में विभक्त किया गया है। इसी प्रकार पूर्ण चहर का दूसरा पाश्वं भाग भी ६ भागों में और १८ खंडों में विभक्त किया जाए और उसकी प्रतिलेखना की जाए, इस प्रकार एक चहर की प्रतिलेखना में चहर के वारह भाग (पुरिमा) और छत्तीस खंड (खोडा) किये जाते हैं।

सूत्र में चादर के एक पाश्वं भाग की अपेक्षा से "छ पुरिमा" कहे गये हैं तथा एक पार्श्व भाग के एक पट की (लम्बाई र उत्त. अ. २६. गा. २४-२६ ।

## उपकरण का प्रत्यर्पण एवं प्रत्याख्यान—३

पिंहारिअ सुई आईणं पचचप्पण विही —

२८८. से आगंतारेसु वा-जाद-परियावसहेसु वा-जाव-से कि पुण तत्योग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

जे तत्य गाहावतीण वा-जाव-कम्मकरीण वा सूई वः पिष्पलए वा, कण्णसीहणए वा, णहच्छेदणए वा, तं सप्पणो एगस्स श्रद्वाए पिंडहारियं जाइसा णो अण्णवण्णस्स देज्ज वा अणुप-देज्ज वा।

सयं करिणजं ति कट्टु से तमायाए तत्थ गच्छेजा, गच्छिता पुन्यामेव उत्ताणए हत्थे कट्टु, भूमीए वा ठवेता, 'इमं खलु-इमं खलु' ति आलोएजा, णो चेव णं सयं पाणिणा परपाणिसि पच्चिप्पिणेज्जा।

अविहीए सूई आईणं पच्चिष्पणस्स पायिच्छित सुत्ताइं— २८६. जे भिक्षू अविहीए सूंई पच्चिष्पणइ, पच्चिष्पणंते वा साइज्जइ।

जे भिक्लू अविहोए पिप्पलगं पच्चिपणह, पच्चिपणतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्कू अविहीए नहच्छेणगं पच्चिष्पणइ, पच्चिष्पणंतं वा साइण्जइ ।

जे भिक्खू अविहीए कण्णसोहणगं पच्चिष्पणइ, पच्चिष्पणंतं वा साइण्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुःघाइयं । —नि. स. १, सु. ३५-३८

णिच्छियकडे काले दंडाइय न पच्चिप्पणंतस्स पायच्छित सुताइं—

२६०. जे मिक्खू पाढिहारियं दंढयं वा-जाव-वेणुसूइं वा जाइता ''तामेव रयाँण पच्चिप्पणिस्सामि त्ति'' सुए पच्चिप्पणइ पच्चिप्पणंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू पाडिहारियं दंडयं वा-जाव-वेणुसुई वा जाइसा ''सुए पच्चिप्पिस्सामि सि'' तामेव रयाण पच्चिप्पणइ, पच्चिप्पणंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्लू सागारिय-संतियं दंडयं वा-जाव-वेणुसुइं वा जाइत्ता ''तामेव रयाँण पच्चिष्पिणस्तामि ति'' सुंए पच्चिष्प-णइ, पच्चिष्पतं वा साइज्जइ। प्रातिहारिक सूई आदि के प्रत्यपंण की विधि-

२८८. धर्मशाला—यावत्—परिवाजकों के बाधम में -- यावत् -- वाजा ग्रहण कर लेने के बाद साधु और क्या करे ?

गृहस्य—यावत्—नीकरानियों से कार्यवण सूई, कैंची, कर्ण -शोधनक या नख छेदनक आदि अपने स्त्रयं के लिए प्रातिहारिक रूप से याचना करके लाया हो तो वह उन चीजों को परस्पर एक-दूसरे साधु को न दे अथवा न सीपे।

किन्तु स्वयं का कर्तव्य समझकर उन प्रातिहारिक उपकरणों को लेकर गृहस्य के यहाँ जाये और खुले हाथ में रखकर या भूमि पर रखकर गृहस्य से कहे—"यह तुम्हारा अमुक पदार्थ है, यह तुम्हारा अमुक पदार्थ है।" (इसे सँभाल लो, देख लो) परन्तु उन सूई आदि उपकरणों को साधु अपने हाथ से गृहस्य के हाथ पर रखकर न संपि।

अविधि से सूई आदि के प्रत्यर्पण करने के प्रायश्चित्त सूत्र— २=६. जो भिक्ष, सूई को अविधि से प्रत्यर्पण (वापिस सोंपना) करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कैंची को अविधि से प्रत्यिपत करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नख छेदनक को अविधि से प्रत्यिपत करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जों भिक्ष कणंशोधनक को अविधि से प्रत्यिपत करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

निश्चित काल में दण्डादि के न लौटाने के प्रायश्चित सूत्र—

२६०. जो भिक्षु लौटाने योग्य दण्ड—यावत्—वांस की सूई की याचना करके "बाज ही लौटा दूंगा" ऐसा कहकर कल लौटाता है, लौटवाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष लौटाने योग्य दण्ड—यावत् —वांस की सूई की याचना करके "कल लौटा दूँगा" ऐसा कहकर आज ही लौटाता है, जौटवाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष भय्यातर के दण्ड,—यावत्—वांस की सूई की याचना करके "बाज ही लीटा दूंगा" ऐसा कहकर कल लीटाता है, लीटवाता है, लीटाने वाले का अनुमोदन करता है।

जे मिक्खू सागारिय-संतियं दंडयं वा-जाव-वेणुसूइं वा जाइत्ता "सुए पच्चिप्पणिस्सामि त्ति" तामेव रयॉण पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं। - नि. उ. ४, सु. १६-२२

उवहि-पच्चक्खाण फलं-

२६१. प०-उविह-पच्चक्खाणेणं मंते ! जीवे कि जणयह ?

उ० - उविह पच्चक्लाणेणं अपलिमंथं जणयइ, निरुविहए णं जीवे निक्कं खी उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सई।

— **उत्त. व. २६, सु. ३६** 

पब्सट्ट उवगरणस्स एसणा—

२६२. निगांथस्स णं गाहावद्दकुलं पिण्डवाय-पिडयाए अणुपिवट्टस्स अहालहुसए उवगरणजाए परिव्मट्टे सिया, तं च केई साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से सागारकढं गहाय जत्येव अन्नमन्नं पासेज्जा तत्येव एवं वएज्जा-

प॰-इमे भे अन्जो ! कि परिन्नाए ?

उ॰-से य वएन्जा-"परिन्नाए" तस्सेव पडिणिज्जाए-यक्वे सिया ।

> से य वएन्जा--''नो परिन्नाए'' तं नो अप्पणा परि-भुजेज्जा, नो अन्नमन्नस्स दावए एगंते बहुफासुए थण्डिले परिद्ववेयव्वे सिया ।

> निगांथस्स णं बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खन्तस्स अहालहुसए उवगरणजाए परिब्मट्रो सिया,

तं च केई साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से सागारकडं गहाय जत्येव अन्नमन्न पासेज्जा तत्येव एवं वएज्जा---

प॰ — "इमे भे अज्जो ! कि परिल्लाए ?

उ॰-से य वएनजा --"परिम्नाए" तस्सेव पडिणिन्जाएयन्वे सिया।

> से य बएज्जा--''नो परिश्नाए'' तं नो अप्पणा परि-भ्ंजेज्जा, नो अन्नमन्नस्त दावए. एगंते बहुफासुए यण्डिले परिदृवेयव्वे सिया।

निग्गंयस्स णं गामाणुगामं दूइज्जमाणस्स अन्नयरे उवगरणजाए परिवमहे सिया,

जो भिक्ष भय्यातर के दण्ड, - यावत् - वांस की सूई की याचना करके "कल लौटा दूँगा" ऐसा कहकर आज ही लौटाता है. लीटवाता है, लीटाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्धातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) माता है।

उपधि प्रत्याख्यान का फल—

२६१. प्र०-भन्ते ! उपिष्ठ प्रत्याख्यान से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उ॰ -- उपि प्रत्याख्यान से स्वाध्याय बादि में निविध्नता प्राप्त करता है। उपिध विहीन जीव निरीह (आकांक्षा रहित) वन जाता है और उपिध के अभाव में संक्लेश नहीं पाता है।

पतित या विस्मृत उपकरण की एषणा—

२६२. निर्प्रन्य गृहस्य के घर में आहार के लिए प्रवेश करे और कहीं पर उसका कोई लघु उपकरण गिर जाए---

उस उपकरण को यदि कोई सार्घीमक श्रमण देखे तो-"जिसका यह उपकरण है उसे दे दूँगा" इस भावना से लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे वहाँ इस प्रकार कहे-

प्र०—''हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?"

उ०-वह कहे-"हां पहचानता हुँ" तो उस उपकरण को उसे दे दे।

यदि वह कहे--''मैं नहीं पहचानता हूँ।'' तो उस उपकरण का न स्वयं उपभोग करे और न अन्य किसी को दे किन्तु एकांत प्रासुक (निर्जीव) भूमि पर उसे परठ दे।

स्वाघ्याय भूमि से या उच्चार-प्रस्नवण भूमि से निकलते हुए निर्ग्रन्य का कोई लघु उपकरण गिर जाए-

उस उपकरण को यदि कोई सार्घीमक श्रमण देखे तो-''जिसका यह उपकरण है उसे दे दूँगा।'' इस भावना से लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे वहाँ इस प्रकार कहे-

प्रo — "हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?"

ड॰ —वह कहे —"हाँ पहचानता हूँ"—तो उस उपकरण को उसे दे दे।

यदि वह कहे 'भैं नहीं पहचानता हूँ" तो उस उपकरण का न स्वयं उपयोग करे और न अन्य किसी को दे किन्तु एकान्त प्रासुक भूमि पर उसे छोड़ दे।

ग्रामानुपाम विहार करते हुए निर्ग्रन्थ का यदि कोई उपकरण गिर जाए--

तं च केई साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से सागारकढं गहाय दूरमिव अद्धाणं परिवहित्तए, जत्येव अन्नमन्नं पासेज्जा तत्येव एवं वएज्जा—

प॰—''इमे भे अज्जो ! कि परिस्नाए ?
उ॰—से य वएज्जा—''परिण्णाए'' तस्सेव पडिणिज्जाएयव्वे सिया ।
से य वएज्जा—''नो परिस्नाए'' तं नो अप्पणा परिमृंजेज्जा, नो असमझस्स दावए, एगंते बहुफामुए
थण्डिले परिद्वेयस्वे सिया ।

—वव. च. ८, सु. १३-१५

उस उपकरण को यदि कोई सार्घीमक श्रमण देखे—तो "जिसका यह उपकरण है उसे दे दूँगा"—इस भावना से वह उस उपकरण को दूर तक भी लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे वहाँ इस प्रकार कहे—

चारित्राचार : आदान-निक्षेप समिति

प्र०—'हे आयं! इस उपकरण को पहचानते हो?"

उ० - वह कहे---"हाँ पहचानता हूँ" तो उस उपकरण को उसे दे दे।

यदि वह कहे "मैं नहीं पहचानता हूँ" तो उस उपकरण को न स्वयं उपभोग करे और न अन्य किसी को दे किन्तु एकान्त प्रासुक भूमि पर उसे छोड़ दे।



# (५) उच्चार-प्रस्रवण निक्षेप समिति

## परिष्ठापना की विधि-9

## परिद्वावणिया सिमई सरूवं-

२६३. उच्चारं पासवणं, खेलं सिघाण-जिल्लयं। आहारं उविह देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥

-- उत्त. अ. २४, गा. १५

उच्चारं पासवणं, खेलं सिघाण जिल्लयं। फासूयं प डिलेहित्ता, परिद्वावेज्ज संजए।।

---दस. अ. ८, गा. १८

#### थंडिलस्स चडभंगो-

२९४. अणावायमसंलोए, अणावाए चेव होइ संलोए। आवायमसंलोए, आवाए चेव संलोए ॥

-- उत्त. अ. २४, गा. १६

दस लक्खण जुत्त थंडिले परिटुवण विहाणी— २६५. अणावायमसंलोए, परस्सऽणुवघाइए। समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालकयंमि य ॥

> वित्थिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने बिलविज्जए। तसपाण बीधरहिए, उच्चाराईणि वोसिरे ॥

चत्त. य. २४, गा. १७-१८ अचित हो।

#### परिष्ठापना समिति का स्वरूप-

२६३. उच्चार = मल प्रस्रवण = गूत्र, श्लेप्म, मुंह के अन्दर का कफ, सिंघाणक = नासिका का मल, जलल-गरीर पर का मैल. आहार, उपधि, गरीर या उसी प्रकार की दूसरी कोई उत्सर्ग करने योग्य वस्तु का श्रमण स्वण्डिल में उत्सर्ग करे।

संयमी मुनि प्रासुक (जीव रहित) भूमि का पतिलेखन कर वहाँ उच्चार, प्रम्रवण, ग्लेप्म, नाक के मैल और गरीर के मैल का उत्सर्ग करे।

#### स्थण्डिल की चौभंगी--

२६४. चार प्रकार के स्थण्डिल-

- १. अनापात-असंलोक जहां लोगों का आवागमन न हो और वे दूर से भी न देखते हैं।
- २. अनापात-संलोक जहां लोगों का आवागमन न हो, किन्तु वे दूर से देखते हों।
- ३. आपात-असंलोक-जहाँ लोगों का आवागमन हो, किन्तु वे देखते न हों।
- ४. आपात-संलोक-जहाँ लोगों का आवागमन भी हो, और वे देखते भी हों।

दस लक्षण युक्त स्थंडिल में परठने का विधान-२६४. १. जहां कोई आता नहीं और देखता भी नहीं।

- २. जहाँ पर मल-मूत्रादि डालने से किसी व्यक्ति को आघात न पहुँचे।
  - ३. भूमि सम हो।
- ४. पोलार रहित अर्थात् तृणादि से आच्छादित व दरारों से युक्त न हो।
  - ५. कुछ समय पहले ही अचित हुई हो।
  - ६. विस्तीर्ण हो (कम से कम एक हाथ लम्बी चौड़ी हो)।
- ७. वहुत गहराई (कम से कम चार अंगुल नीचे) तक
  - प्रामादि से कुछ दूर हो ।
  - मूषक, चींटियां आदि के विलों से रहित हो।
  - १०. त्रस प्रागियों एवं वीजों से रहित हो।
  - तो वहाँ भिक्षु या भिक्षुणियाँ मल-मूत्रादि का परित्याग करें।

#### उच्चार-पासवण भूमि पहिलेहण विहाणं—

२६६. से भिक्लू वा, भिक्लूणी वा समाने वा वसमाणे वा, गामा-णुगामं दूइज्जमाणे वा, पुटवामेव पण्णस्स उच्चार-पासवण-भूमि पहिलेहेज्जा। केवली बूया-आयाणमेयं।

अप्पिं हियाए णं उच्चार-पासवणमूमिए, भिक्खू वा भिक्खूणी वा रातो वा, वियाते चा, उच्चार-पासवणं परिद्ववेमाणे पयलेज्ज वा, पवटेज्ज वा, से तत्य पयलमाणे वा, पवहमाणे वा हत्यं वा-जाव-इंदियजायं लूसेज्जा वा, पाणाणि वा-जाव-सत्ताणि वा अभिहर्णेज्ज वा-जाव-ववरोवेञ्जा वा ।

अह भिक्लूणं पुच्योविदद्वा-जाव एस उवएसे, जं पुच्चामेव पण्यस्स उच्चार-पासवणमूमि पडिलेहेज्जा ।

— वा नु. २, व. २, च. ३, नृ. ४४६

## उच्चारेण उच्चाहिज्जमाणे करणिज्ज विही-

२६७. से निक्य वा निक्युणी वा उच्चारपासवण-किरियाए उच्चा-हिज्जमाणे सबस्स पादपुंछणस्स<sup>1</sup> असतीए ततो पच्छा —आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४५ साहम्मियं जाएजना ।

#### उच्चाराईणं परिद्रवण विही-

२६८. से निक्खू वा, मिक्खूणी वा सवपाततं वा परमाततं वा गहाय से तमाबाएं वे एगंतवयक्कमेज्जा, अणावायंसि, असंलोयंसि, अप्यपाणंसि-जाव-मयफटासंताणयंसि आहारामंसि वा उव-स्सर्वसि वा तती संजयामेव उच्चार-पासवणं वीसिरेज्जा।

डच्चार-पासवणं वोसिरित्ता से तमायाए एगंतमवक्कमेज्जा अणावायंसि-जाव-मनकटासंताणयंसि अहारामंसि<sup>व</sup> सामयंडि-लंसि वा-जाव-अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि यंडिलंसि अचित्तंसि ततो संजयामेव उच्चार-पासवर्ण परिदृवेज्जा।

--- आ. सृ. २, अ. १०, सु. ६६७

## समणसरीर परिद्ववण उवगरणगहण विही-

#### उच्चार-प्रस्रवण भूमि के प्रतिलेखन का विद्यान—

२६६. भिक्षु या भिक्षुणी स्थिर वास हों, मासकल्प आदि रहे हों या ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कहीं ठहरे हों तो प्रज्ञादान् साध् को चाहिए कि वह उच्चार प्रस्नवण भूमि का प्रतिलेखन करे।

केवली भगवान ने कहा है कि (प्रतिलेखन नहीं करना) कर्म-वन्ध का कारण है।

(क्योंकि) भिक्षु या भिक्षुणी रात्रि में या विकाल में अप्रति-लेखित भूमि में मल-मूत्रादि का परिप्ठापन करता हुआ फिसल सकता है या गिर सकता है। फिसलने या गिर पड़ने से उसके हाय-यावत्-किसी भी अंगोपांग में चोट लग सकती है। वहाँ स्थित प्राणी-यावत्-सत्व का हनन हो सकता हे-यावत्-वे मर सकते हैं।

इसलिए भिक्षु को पहले से ही यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि प्रज्ञांवान् साधु पहले से ही मल-मूत्र परिष्ठापन भूमि की प्रतिलेखना करे।

मल-मूत्र की प्रवल वाद्या होने पर करने की विधि—

२६७. भिट्यु या भिद्युणी मल-मूत्र की प्रवल वाघा होने पर अपने पादपोञ्छनक के अभाव में साधींमक साधु से उसकी याचना करे।

#### मल-मूत्रादि को परठने की विधि-

२६८. (उच्चार प्रस्नवण विसर्जन योग्य स्थण्डिल न मिले तव) मिक्षु या भिक्षुणी स्वपात्रक (स्वभाजन) या परपात्रक (दूसरे का भाजन) लेकर उपाश्रय या वगीचे के एकान्त स्थान में चला जाए, जहाँ पर कोई आता-जाता न हो और कोई देखता न हो तया प्राणी—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हो, वहाँ यतनापूर्वक मल-मूत्र विसर्जन करे।

विसर्जन करके उस पात्र को लेकर एकान्त स्थान में जाए, जहां कोई आता-जाता न हो-यावत्-मकड़ी के जाले न हो, ऐसी वगीचे के पास की भूमि में, दग्ध अचित्त भूमि में-धावत्-इसी प्रकार की अन्य अचित्त भूमि में यतनापूर्वक मल-मूत्र का परिष्ठापन करे।

श्रमण के मृत शरीर को परठने की और उपकरगों को ग्रहण करने की विधि-

२६६. मिक्खू य रायो वा वियाले वा आहच्च वीसुंभेज्जा तंच २६६. यदि कोई भिखु रात्रि में या विकाल में मर जाय तो उस

---आ. टीका. सु. १६५ की वित्त पत्र ४०६ (पृ. २७३)

<sup>&#</sup>x27;पायपुंछणं''—पादपुच्छनसमाध्यादायुच्चारादिकं कुर्यात्—पादपुंछनसमाध्यादिकमिति—टीकाकार ने ''पादपुच्छनक'' शब्द का अर्थ 'समाधि पात्र आदि' किया है। जो आज भी व्यवहार में "समाधिया" जव्द प्रचलित है।

वगीचे के पास की स्यंडिल योग्य भूमि में।

सरीरगं केइ वेयावच्चकरे भिक्खू इच्छेज्जा एगंते बहुफासुए पएसे परिटुवेत्तए।

अत्थि य इत्थ केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचित्ते परिहरणारिहे कप्पद्द से सागारकडं गहाय तं सरीरगं एगंते बहुफासुए पएसे परिदृवेत्ता तत्थेव उवनिक्खिवयव्वे सिया। - कप्प. उ. ४, सु. २६

गामाणुगामं दूइज्जमाणे भिक्खू य आहच्च वीसुंभेज्जा, तं च सरीरगं केइ साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से तं सरीरगं "मा सागारियं" ति कट्टु एगंते अचित्ते वहुफासुए यंडिल्ले पडिलेहिता पमिजता परिटुवेत्तए।

अत्थि य इत्थ केइ साहम्मिय संतिए उवगरणजाए परिहर-णारिहे कव्पद्द से सागारकडं गहाय दोच्चंपि ओग्गहं अणुझ-वेत्ता परिहारं परिहरित्तए । —वव. **उ. ७, सू. २**१

मृत भिक्ष के शरीर को कोई वैयावृत्य करने वाला साधु एकान्त में सर्वथा अचित्त प्रदेश में परठना चाहे उस समय-

यदि वहाँ उपयोग में आने योग्य गृहस्य का कोई अचित्त चपकरण (वहन योग्य काष्ठ) हो तो उसे पुनः लौटाने का कहकर ग्रहण करे और उससे उस मृत भिक्षु के शरीर को एकान्त और सर्वथा अचित्त प्रदेश पर परठ कर उस वहन-काष्ठ को यथास्थान रख देना चाहिए।

ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ भिक्षु यदि अकस्मात मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उसके शरीर को कोई श्रमण देखे और यह जान ले कि यहाँ कोई गृहस्य नहीं है तो उस मृत श्रमण के शरीर को एकान्त निर्जीव भूमि में प्रतिलेखन व प्रमार्जन करके परठना कल्पता है।

यदि उस मृत श्रमण के कोई उपकरण उपयोग में लेने योग्य हों तो उन्हें सागार कृत ग्रहण कर पुनः आचार्यादि की आज्ञा लेकर उपयोग में लेना कल्पता है।

## परिष्ठापना का निषेध-२

उद्देशियाई थंडिले उच्चाराईणं परिट्रवण-णिसेहो—

३००. से भिनवु वा भिनवुणी वा से ज्जं पूण थंडिलं जाणेज्जा अस्सिपडियाए--

एगं साहम्मियं समुद्दिस्स-वहवे साहम्मिया समुद्दिस्स-एगं साहम्मिण समुहिस्स,

बहवे साहम्मिणीओ समृद्दिस्स

बहवे समण, माहण, अतिर्हि, किवण, वणीम्गो पगणिय पगणिय समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस्स -जाव-चेएइ,

तहप्पगारं यंडिलं पुरिसंतरकडं वा, अपुरिसंतरकडं वा जाव णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

—आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४८

परिकम्म कए थंडिले उच्चाराईणं परिटुवणणिसेहो—

३०१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेन्जा-अस्सिपंडियाए कीयं वा. कारियं वा. पामिच्चियं वा, छन्नं उद्शिक आदि स्थंडिल में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध-

३००. भिक्षु या भिक्षुणी यदि इस प्रकार का स्थण्डिल जाने कि किसी गृहस्य ने अपने लिये न वनाकर-

एक साधर्मिक साधु के लिए,

वहुत से सार्घींमक साधुओं के लिए,

एक सार्घामणी साध्वी के लिए,

वहुत सी सार्घीमणी साध्वियों के लिए तथा

वहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्री या भिखारियों को गिन-गिनकर उनके उद्देश्य से प्राणी-यावत् - सत्वों का समा-रम्भ करके स्थंडिल वनाया है—यावत्—देता है,

वह पुरुपान्तरकृत हो या पुरुपान्तरकृत न हो--यावत्-उस स्यण्डिल भूमि में मल-मूत्र विसर्जन न करे।

परिकर्म किये हुए स्थंडिल में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध-

३०१. भिक्षु या भिक्षुणी इस प्रकार का स्थण्डिल जाने कि नृहस्थ ने साधु के लिये खरीदा है, वनवाया है, उघार लिया है, उस पर वा, घट्टं वा, मट्टं वा; लित्तं वा, समट्टं वा, संपघूवितं वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि यंदिलंसि णो उच्चार-पासवणं बोसिरेज्जा। ——आ. मु. २, अ. १०, मु. ६५०

#### विविह ठाणेसु उच्चाराईणं परिद्ववणणिसेहो—

२०२. से मिक्सू वा मिक्सूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—इह खलु गाहावती वा-जाव-फम्मफरीओ वा, फंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा, अंतातो वा वाहि णीहरति वहियाओ वा अंतो साहरति, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिक्तू या भिक्लूणी वा से जं पुण यंदिलं जाणेज्जा— खंधंसि वा, पोढंसि वा मंचंसि वा, मालंसि वा, अट्टंसि वा, पासादंसि वा, अण्णतरंसि वा, तहप्पगारंसि वा यंदिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिक्तू वा भिक्तूणी वा से जं पुण यंडिलं जाणेज्जा— अणंतरिह्याए पुढवीए-जाव-मक्कटासंताणयंसि, अण्णतरंसि वा, तहप्पगारंसि यंटिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिष्णू वा निष्णूणी वा से जं पुणं यंडिलं जाणेज्जा—इह सञ्जु गाहावती वा-जाव-फम्मकरीओ वा कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा परिसाडेंमु वा परिसाटंति वा परिसाडिस्संति या, अप्णतरंसि वा तहप्पगारंसि यंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से निक्खू वा निक्खूणी वा से जं पुण यटिलं जाणेज्जा—इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, सालीणि वा वीहीणि वा. मुग्गाणि वा, मासाणि वा तिलाणि वा, कुलत्याणि वा. जवाणि वा, जवजवाणि वा, पर्हारसु वा, पद्दरंति वा, पद्दरिस्संति वा. अण्णतरंति वा तहप्पगारंति यंडिलंति णो उच्चार-पासवर्ण वोसिरेज्मा।

से मिक्यू वा मिक्यूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—आमी-याणि वा, घसाणि वा, मिलुयाणि वा, विज्जलाणि वा, खाणुयाणि वा, कटवाणि वा, पगत्ताणि वा, दरीणि वा, पदुरगाणि वा, समाणि वा, विसमाणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि यंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिक्लू या भिक्लूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा— माणुसर्घणाणि या, महिसकरणाणि वा, वसमकरणाणि वा, अस्सकरणाणि वा, कुक्कुडकरणाणि वा, मक्कडकरणाणि वा छप्पर छाया है या छत डाली है, उसे सम किया है, कोमल या चिकना बना दिया है, उसे लीपा पोता है, मंबारा है, धूप आदि पदार्थों से सुगन्धित किया है अथवा अन्य भी इस प्रकार के आरम्भ समारम्भ करके वैयार किया है तो उस प्रकार के स्थंडिल पर भिक्षु मल-मूत्र विसर्जन न करे।

विभिन्न स्थानों में मल-मूत्रादि के परठने का निपेध—
३०२. मिलु या भिलुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहां कि—
गृहपित—यावत्—नीकरानियां कन्द,—यावत्—हरी वनस्पतियों को अन्दर से बाहर ले जा रहे हैं या बाहर से अन्दर ले
जा रहे हैं, अथवा अन्य भी उसी प्रकार की स्थण्डिल पर मलमूत्र विसर्जन न करे।

मिंखु या भिक्षुणी ऐसे स्यण्डिल को जाने जो कि स्तम्भगृह, चवूतरा, मचान, माला, अटारी, महल या अन्य भी इस प्रकार का कोई स्थान है वहां पर मल-मूत्र विसर्जन न करे।

मिक्षु या भिक्षुणी ऐसे स्थिण्डल को जाने, जो कि सचित्त पृथ्वी के निकट है.—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है एवं अन्य भी इसी प्रकार का स्थिण्डल है वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि जहाँ पर गृहस्य या नौकरानियों ने कंद—यावत् — हरियाली आदि फैलाई है फैला रहे हैं, फैलायेंगे अथवा अन्य भी इस प्रकार का स्थन्डिल हो वहाँ पर मल-मूत्र का त्याग न करे।

भिन्नु या भिन्नुणी यदि ऐसे स्यण्डिल को जाने कि—जहाँ पर गृहस्य—यावत् —नीकरानियों ने शाली, ब्रीहि (धान), मूंग, उड़द, तिल, कुलत्य, जो और ज्वार आदि वोए हैं, वो रहे हैं या वोएँगे, अथवा अन्य भी इस प्रकार की स्थण्डिल हो वहाँ मल-मूत्र का विसर्जन न करे।

मिश्रु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि, जहाँ पर कचरे के ढेर हों, भूमि फटी हुई या पोली हों, भूमि पर दरारें पड़ी हों, ठूँठ हों, ईख के ढंडे हों, बड़े-बड़े गहरे गहढ़े हों, गुफायें हों, किले की दीवार हों, सम-विषम स्थान हो अथवा अन्य भी इसी प्रकार के ऊबड़-खावड़ स्थण्डिल पर मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्विण्डिल को नाने, जहाँ मनुष्यों के भोजन पकाने के चूरहे आदि हों, अथवा भैंस, वैल, घोड़ा, मुर्गा या वन्दर, लावक पक्षी, वत्तक, तीतर, कबूतर,

लावयकरणाणि वा, वट्टयकरणाणि वा, तित्तिरकरणाणि वा, कवोतकरणाणि वा, कपिलन्नकरणाणि वा, अण्णतंरसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा। से भिक्लू वा भिक्लूणी वा से जं पुण यंडिलं जाणेज्जा—वेहा-णसट्ठाणेसु वा, गिद्धपिट्टद्वाणेसु वा, तरुपडणट्टाणेसु वा मेरुपड-णहाणेसु वा, विसभवखणहाणेसु वा, अगणिफंडणहाणेसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा— आरामाणि वा, उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, वणसंडाणि वा, देवकुलाणि वा, सभाणि वा, पवाणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा। से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण यंडिलं जाणेज्जा — अट्टालयाणि वा, चिरियाणि वा, दाराणि वा, गोपुराणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्लू वा भिक्लूणी वा से जं पुण यंडिलं जाणेज्जा— तिगाणि वा, चउक्काणि वा, चच्चराणि वा, चउमुहाणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि यंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिक्लू वा भिक्लूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा— इंगालडाहेसु वा, खारडाहेसु वा, मडयडाहेसु वा, मडययूभि-यासु वा, मडयचेतिएसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्लू वा भिक्लूणी वा से जंपूण थंडिलं जाणेज्जा--णदिआयतणेसु वा, पंकायतणेसु वा, ओघायतणेसु वा, सेयण-पहंसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण यंडिलं जाणेज्जा— णवियासु वा मट्टियखाणियासु, णवियासु वा, गोलेहणियासु, गवायणीसु वा, खाणीसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण यंडिलं जाणेज्जा— डागवच्चंसि वा, सागवच्चंसि वा, मूलगवच्चंसि वा, हत्यं-कुरवच्चंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा।

से भिक्खूवा भिक्खूणी वासे जंपुण थंडिलं जाणेज्जा— असणवर्णिस वा, सणवर्णिस वा, धायइवर्णिस वा, केयइ- कपिजल आदि के आश्रय स्थान हों, अथवा अन्य भी इसी प्रकार के स्थान हों तो वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ फाँसी पर लटकाने के स्थान हों, गिढ़ों का कलेवर खाने का स्थान हो. वृक्ष पर से गिरकर मरने का स्थान हो, पर्वत से अंपापात करके मरने के स्थान हों, विपभक्षण करके मरने के स्थान हों, या आग में गिरने के स्थान हों, अथवा अन्य इस प्रकार के स्थान हों वहाँ पर मल-मूत्र त्याग न करें।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जैसे कि-वगीचा (उपवन), उद्यान, वन, वनखण्ड, देवकुल, सभा, प्याक हो अथवा अन्य भी इस प्रकार के (कोई पवित्र या रमणीय) स्थान हों तो वहां मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्ष या भिक्षणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जैसे कि-कोट की अटारी हो, किले और नगर के बीच के मार्ग हो, द्वार हों, नगर के मुख्य द्वार हों अयवा अन्य भी इस प्रकार के स्यल हों तो वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि जहाँ तीन मार्ग मिलते हों, चार मार्ग मिलते हों, अनेक मार्ग मिलते हों, चतुर्मु ख स्थान हों, अथवा अन्य भी इस प्रकार के स्थान हों वहाँ मल मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे स्थण्डिल को जाने कि जहाँ लकड़ियाँ जलाकर कोयले वनाये जाते हैं, साजी खार आदि तैयार किये जाते हैं, मुदें जलाने के स्थान है, मृतक के स्तूप हैं, मृतक के चैत्य हैं, अथवा अन्य भी इस प्रकार के कोई स्थण्डिल हों तो वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्यण्डिल को जाने कि जो नदी के तट पर वने स्यान हैं, पंकवहुल आयतन हैं, जल प्रवाह के स्थान हैं, जल ले जाने के मार्ग हैं, अथवा अन्य भी इस प्रकार के जो स्यण्डिल हों, वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि मिट्टी की नई खानें हैं, नई हल चलाई भूमि है, गायों के चरने की भूमि है, अन्य खानें हैं, अयवा अन्य इस प्रकार की कोई स्यण्डिल हो तो वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ डाल-प्रधान शाक के खेत हैं, पत्र-प्रधान शाक के खेत हैं, मूली गाजर के खेत हैं, हस्तंकुर वनस्पति विशेष के खेत हैं, अथवा अन्य भी उस प्रकार के स्थल हैं तो वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्वण्डिल को जाने, जहाँ वीजक वृक्ष का वन है; पटसन का वन है, धातकी (आंवला) वृक्ष का वर्णास या, अंवयणंसि या, असोगवणंसि वा, णागवणंसि वा, पुत्रागवणंसि वा, अण्णयरेसु या तहप्पगारेमु पत्तोवएसु वा, पुष्पोवएसु या, फलोवएसु या, बीओवएसु वा, हरितोवएसु या णो उच्चार-पासवणं योसिरेज्ञा।

-- आ. सु. २, अ. १०, मृ. ६५०-६६६

वन है, केवडे का उपवन है, आम्रवन है, अणोक वन है, नागवन है, या पुत्रागवृक्षों का वन है, अथवा अन्य भी इस प्रकार के स्यण्डिल जो पत्रों, पुष्पों, फलों, बीजों या हरियाली से द्वृत्रुक्त हों, उनमें मल-मूत्र विसर्जन न करे।

#### 

#### परिष्ठापना के विधि-निषेध—३

फासुय-अफासुय यंडिले परिट्ठवण विहि-णिसेहो--

३०३. से निक्तृ या भिक्तूणी या से जं पुण चंटिलं जाणेरजा— संबंदं जाव-मक्कटासंताणमं तहप्पगारंति चंटिलंसि णो उच्चार-पासयणं योसिरेज्जा।

से निक्नृ या भिक्तूणी या से जं पुण बंदिलं जाणेज्जा— अध्यं दं-जाव-मक्कटासंताणयं तहप्पगारंसि बंदिलंसि उच्चार-पासवणं बोसिरेज्जा।

— आ. तु. २. अ. १०. तु. ६४६-६४७ समण माहणाई उद्देसिय यंटिले परिद्रुवण विहि-णिसेहो—

३०४. से भिक्यू या भिक्यूणी या ते जं पुण वंडिलं जाणेज्जा— बहवे समण-माहण अतिही-किवण-वणीमग-समुद्दिस्स पाणाई -जाव-सत्ताई-समारम्ब-जाव-वेतेति, तहप्पगारं वंडिलं अपुरिसंतरकटं-जाव-अणासेवियं, णो उच्चार-पासवणं वोनिरेज्जा।

अह पुणेय जाणेज्जा पुरिसंतरकटं-जाव-आसेवियं, तथी संजयामेव उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४६

प्रामुक-अप्रामुक स्थिण्डल में परठने का विधि-तिपेध—

३०३. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसी स्थिण्डल भूमि को जाने, जो
कि अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है तो उस प्रकार
के स्थिण्डल पर मल-मूत्र का विसर्जन न करे।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसी स्थण्डिल भूमि को जाने, जो अण्डे रहित—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है तो उम प्रकार के स्थण्डिल पर मल-मूत्र विसर्जन कर सकता है।

श्रमण-ब्राह्मण के उद्देश्य से बनी स्थिण्डल में परठने का विधि-निपेध—

३०४. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थिष्डिल को जाने कि गृहस्थ ने बहुत से जाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण या भिला-रियों के उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्वों का समारम्भ करके —यावत्—वनाया है तो उस प्रकार की स्थिष्डल भूमि अपुष्ट-पान्तरकृत—यावत्—अनासेवित है तो उस में मल-मूत्र का विसर्जन न करे।

यदि यह जाने कि पुरुधान्तरकृत—यावत्—आसेवित हो गई है तो उस प्रकार की स्थण्डिल भूमि में मल-मूत्र विसर्जन करे। चरणानुयोग

७२६ौ

- ३०५. (१) जे भिक्खू गिहंसि वा गिह-मुहंसि वा, गिह-दुवारियंसि वा, गिह-पडिदुवारियंसि वा, गिहेलुयंसि वा, गिहंगणंसिं वा, गिह-वच्चंसि वा उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ।
  - (२) जे भिक्खू मडग-गिहंसि वा, मडग-छारियंसि वा, मडगय्मियंसि वा, मडगकासयंसि वा, मडग-लेणंसि वा, मडग-वच्चंसि वा, उच्चार-पासवणं परिद्रवेइ परिद्रवेंतं वा साइज्जइ।
  - (३) जे भिक्लू इंगाल-दाहंसि वा, खार-दाहंसि वा, गात-दाहंसि वा, तुसदाहंसि वा, भूसदाहंसि वा, उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिटुवेंतं वा साइज्जइ।
  - (४) जे भिक्खू अभिणवियासु वा गोलेहणियासु, अभिण-वियासु वा मट्टिया-खाणिसु, परिमुज्जमाणियासु वा, अपरि-भुज्जमाणियासु वा उच्चार-पासवणं परिदृवेइ, परिदृवेंतं वा साइज्जड ।
  - (५) जे भिक्खू सेयायणंसि वा, पंकंसि वा, पणगंसि वा, उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिटुवेंतं वा साइडजइ।
  - (६) जे भिक्खू उंबर-वर्स्चिस वा, णग्गोह-वर्स्चिस वा, असोत्य-वच्चंसि व, पिलक्लु-वच्चंसि वा, उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिटुवेंतं वा साइज्जइ।
  - (७) जे भिक्लू डाग-वच्चंसि वा, साग-वच्चंसि वा, मूलय-वर्चिस व,, कोत्युंभरि-वर्चिस वा, खार-वर्चिस वा, जीरय-वच्चंसि वा, दमण-वच्चंसि वा, मरुग-वच्चंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।
  - (८) जे भिक्खू इक्खु-वर्णास वा, साल-वर्णास वा, कुसुंभ-वणंसि वा, कप्पास-वणंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिद्ववेंतं वा साइज्जइ।
  - (६) जे भिक्खू असोग-वर्णास बा, सत्तिवण्ण-वर्णास बा, र्चपन-वर्णिस वा, चूय-वर्णिस वा, अण्णयरेसु वा, तहप्प-गारेसु वा पत्तोवएसु, पुष्फोवएसु, फलोवएसु, बीओवएसु उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

णिसिद्धठाणेसु उच्चाराई-परिट्टवणस्स पायिकळत्त सुत्ताइं — निषिद्ध स्थानों पर उच्चार-प्रस्रवण परिष्ठापन के प्राय-श्चित्त सूत्र—

सूत्र ३०५

३०५. जो भिक्षु घर में, घर के मुँह पर, घर के हार पर, घर के प्रतिद्वार पर, घर के द्वार के मध्य के स्थान में, घर के आंगन में, घर की शेष भूमि में मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु मुर्दा घर में, मुर्दे की राख पर, मुर्दे के स्तूप पर, मुदें के आश्रय स्थान पर, मुदें के लयन पर, मुदें के स्थण्डिल पर, श्मशान के चौतरफ की भूमि पर मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु कोयले वनाने की भूमि पर, सज्जी क्षार आदि वनाने की भूमि पर, पशुओं को डामने की भूमि पर, तुस जलाने की भूमि पर, भूसा (अनाज का छिलका) जलाने की भूमि पर मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नवीन हल चलाई भूमि में या नवीन मिट्टी की खान में, जहाँ कि लोग मल-मूत्र के लिये जाते हों या नहीं जाते हों, वहाँ मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु नमी वाली भूमि पर, की वड़ पर, पनक पर, मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु उंवर (गूलर), वड, पीपल और पीपली के फूल संग्रह करने के स्थान पर मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु भाजी, साग, मूले, कोर्त्युंवर, धाणा, जीरा, दमणक (सुगन्धित वनस्पति विशेष) मरुग (वनस्पति विशेष) के संग्रह के स्थान या उत्पन्न होने की वाडियों में मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ईक्षु, शालि, कुर्सुभ या कपास के खेत में मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु अशोक वन में, सप्तपर्ण बन में, चंपक वन में, आस्रवन में, या अन्य भी ऐसे स्थल जो कि पत्र, पुष्प, फल और वीज आदि से युक्त हों वहां मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्धाद्वयं । —नि. उ ३, सु. ७१-७६

जे भिरुष् खुडुागंसि यंटिलंसि उच्चार पासवणं परिद्ववेद, परिद्ववेतं वा साद्दण्जद ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारद्वाणं उग्घाहयं।

—नि ए. ४, सु. १०४

जे निक्यू आगंतागारेसु या, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, परियावसहेसु वा, उच्चार-पासवणं परिद्ववेइ, परिद्ववेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्ष् उज्जाणंसि वा, उज्जाणिगहाँस वा, उज्जाण-सालंसि वा निज्जाणंसि वा, निज्जाणिगहाँसि वा, निज्जाण-सालंसि वा उच्चार-पासवणं परिदृवेड, परिदृवेतं वा साइज्जइ।

के भिक्लू अट्टंसि वा, अट्टालयंसि वा, चरियंसि वा, पागा-रंसि वा, दारंसि वा, गोपुरंसि वा, उच्चार-पासवर्ण परिट्ट-वेद्र, परिट्टवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू दगमग्गंति चा, दगपहंति वा, दगतीरंति वा, दगट्टावर्णंति वा, उच्चार-पासवर्ण परिटृवेद्द, परिटृवेंतं वा साद्वज्जद्द ।

जे निक्यू सुप्रगिहंसि वा, सुप्रसालंसि वा, मिप्रगिहंसि वा, भिप्रसालंसि वा, फूटागारंसि वा, कोट्टगारंसि वा, उच्चार-पासवणं परिटुवेड, परिटुवेंसं वा साइज्जइ।

जे मिक्लू तणगिहंसि वा, तणसालंसि या, तुसगिहंसि वा, तुससालंसि वा, मुसगिहंसि वा, मुससालंसि वा, उच्चार-पासवणं परिटुवेंद्र, परिटुवेंतं वा साइज्जइ।

जे निवल् जाणसालंसि वा, जाणिगहंसि वा, जुग्गिगहंसि वा, जुग्गसालंसि वा, उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिटुवेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्ख़ पणियसालंसि वा, पणियगिहंसि वा, परियासालंसि वा, परियागिहंसि वा, कुवियसालंसि वा, कुवियगिहंसि वा, उच्चार-पासवणं परिदृवेद्द परिदृवेंतं वा साइज्जद्द ।

जे पिक्छू गोणसालंसि वा, गोणगिहंसि वा, महाकुलंसि वा, महागिहंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेद, परिट्ठवेंतं वा साइज्जद ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं । —नि. च. १५, सु. ६६-७४

जे भिवखू अणंतरिहयाए पुढवीए उच्चार-पासवर्ण परिटुवेइ, एरिटुवेंतं वा साइज़्ज्द । उसे मासिक उद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

जो निक्षु छोटी-सी स्थण्डिल भूमि में उच्चार प्रस्नवण पर-ठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है।

जो भिक्षु धर्मशालाओं में, उद्यानों में, गाथापित कुलों में या आश्रमों में मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाने का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु उद्यान में, उद्यान गृह में, उद्यानशाला में, नगर के बाहर बने हुए स्थान में, नगर के बाहर बने हुए घर में, नगर के बाहर बनी हुई शाला में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने बाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु चबूतरे पर, अट्टालिका में, चरिका में, प्राकार पर, द्वार में, गोपुर में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु जल मार्ग में, जल पथ में, जलाशय के तीर पर, जल स्थान पर, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गून्य गृह में, गून्य गाला में, टूटे घर में, टूकी गाला में, कूटागार में, कोण्डागार में, मल-पूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु तृण गृह में, तृणशाला में, तुस गृह में, तुसशाबा में, भुम (छिलके) गृह में, भुसणाला में, मल-सूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु यान शाला में, यान गृह में, वाहन शाला में, वाहन गृह में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो मिक्षु विकयशाला में, विकय गृह में, परिव्राजकशाला में, परिव्राजक गृह में, कर्मशाला में, कर्म गृह में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष वैलगाना मं, वैल गृह में, महाकुल में, महागृह में मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्द्यातिक परिहारस्थान (प्रायिष्वत्त) आता है।

जो भिक्षु सिचत पृथ्वी के निकट की भूमि पर मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन जे भिक्खू सिसणिद्धाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिद्ववेतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू ससरक्लाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिदूर्वेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू महियाकडाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिद्ववेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिदूर्वेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए सिलाए उच्चार-पासवणं परिटुवेइ, परिट्रवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए लेलुए उच्चार-पासवणं परिदुवेइ, परिदूवेंतं वा साइज्जइ।

जे भिनल कोलावासंसि वा दारूए जीवपइद्विए, सअंडे-जाव-मक्कडा-संताणए, उच्चार-पासवणं परिट्रवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू थूणंसि वा, गिहेलुयंसि वा, उसुयालंसि वा, काम-जलंसि वा, दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते, अनिकंपे चलाचले, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू कुलियंसि वा, भित्तिसि वा, सिलंसि वा, लेलंसि वा, अंतलिक्खजायंसि वा दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते अणिकंपे, चला-चले उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ।

जे भिनखू खंधंसि वा, फलहंसि वा, मंचंसि वा, मंडवंसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मियतलंसि वा, अंतलिक्ख-जायंसि वा, दुव्बद्धे, दुन्निखित्ते, अनिकंपे चलाचले उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं। — नि. **उ. १६, सु. ४१-५**१

अण्णउत्थियाइ सद्धि थंडिल-गमण-पायन्छिल सूत्तं— ३०६. जे भिक्खू अण्णउत्थिएणं वा गारित्थएण वा परिहारिओ वा, अपरिहारिएण सिंद्ध बहिया विहार-भूमि वियार-भूमि वा णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खमंतं वा पविसतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं। —नि. उ. २, सु. ४१

आउडे ठाणे उच्चाराइ परिट्ठवणस्स पायच्छित सुत्तं— ३०७. जे मिक्खू दिया वा राक्षो वा वियाले वा उच्चार-पासवणेणं

जो भिक्षु सस्निग्ध पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है. परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष सचित्त रज युक्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है, या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष सचित्त मिट्टी विखरी हुई पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष सचित्त शिला पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्ष सचित्त शिलाखण्ड आदि पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष दीमक लगे जीव युक्त काष्ठ पर तथा अण्डे ---यावत्---मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष दुर्वद, दुनिक्षिप्त, अनिष्कम्प या चलाचल, ठूँठ पर, देहली पर, ओखली पर या स्नान पीठ पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु दुर्बेद्ध, दुनिक्षिप्त अनिष्कम्प या चलाचल मिट्टी की दीवार पर, इंट आदि की भित्ति पर, शिला पर या शिला खण्ड-पत्थर आदि अन्तरिक्षजात स्थानों पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष दुर्वद, दुनिक्षिप्त, अनिष्कम्प या चलाचल स्कन्य, टांड, मंच, मण्डप, माला, महल या हवेली के छत आदि अन्त-रिक्षजात स्थानों पर उच्चार-प्रस्नवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

अन्यतीथिकादि के साथ स्थंडिल जाने का प्रायश्चित्त सूत्र-३०६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्य के साथ अथवा परि-हारिक साधु अपरिहारिक के साथ उपाश्रय से वाहर की स्वा-ध्याय भूमि में या स्थण्डिल में प्रवेश करता है या निष्क्रमण करता है, प्रवेश कराता है या निष्क्रमण कराता है, प्रवेश करने वाले का या निष्क्रमण करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

आवृत स्थान में मल-मूत्र परठने जाने का प्रायश्चित्त सूत्र — ३०७. जो भिक्षु दिन में, रात में या विकाल (संध्या में) मल-

उम्बाहिज्जमाणे सपायं गहाय, परपायं वा, जाइता उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता, अणुगगए सूरिए एडेइ एडेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उच्चाइयं। —नि. उ. ३ सु. ८० उच्चार-पासवण भूमि अ।डिलेहणस्स पायच्छित्त सुत्ताईं—

३०८. जे भिक्षू साणुप्पए उच्चार-पासवणभूमि न पहिलेहेइ न पिंडलेहेंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्सू तओ उच्चार-पासवणभूमिओ न पढिलेहेइ न पढि-लेहेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाद्वयं ।
—नि. ७ ४, सु. १०२-१०३

उच्चाराइ अविहिए परिटुवणस्स पायि छित्तं सुत्तं — ३०६. जे भिक्सू उच्चार-पासवणं अविहीए परिट्ठवेड, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जह मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । —नि. स ४, सु. १०५

थंडिल सामायारीणं अकरणस्स पायिच्छत्त सुत्ताई— ३१०. जे प्रिक्ष् उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता न पुंछइ, न पुंछंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता कट्ठेण वा, किलि-चेण वा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा, पृंछइ, पृंछतं वा साइज्जइ।

जे मिक्कू उच्चार-पासवणं परिद्ठवेत्ता णायमइ, णायमंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता तत्येव आयमइ, आयमंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता अइदूरे आयमइ आयमंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्कू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता परं तिण्हं णावापुराणं आयमइ, आयमंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद्द मासियं परिहारट्ठाणं उग्घादयं । —िृत्. स्. ४, सु. १०६२१११ मूत्र के वेग से वाधित होने पर अपना पात्र लेकर या दूसरे के पात्र की याचना कर उसमें मल-मूत्र त्याग करके जहाँ सूर्य का ताप नहीं आता है ऐसे स्थान पर परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

उच्चार-प्रस्रवण भूमि के प्रतिलेखन न करने कं प्राय-श्चित्त सूत्र—

३०८. जो भिक्षु चतुर्थं प्रहर में उच्चार-प्रस्नवण (मल-मूत्र स्यागने) की मूमि का प्रतिलेखन नहीं करता है, नहीं करवाता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु तीन उच्चार-प्रस्नवण भूमियों का प्रतिलेखन नहीं करता है, नहीं करवाता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्र) आता है।

अविधि से मल-मूत्रादि परठने का प्रायश्चित्त सूत्र— ३०६. जो भिक्षु उच्चार-प्रम्नवण (मल-मूत्र) को अविधि से पर-ठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है। उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

स्थंडिल सामाचारी के पालन नहीं करने के प्रायश्चित्त सूत्र— ३१०. जो भिक्षु उच्चार-प्रस्तवण का त्याग करके (मलद्वार को) नहीं पूँछता है, नहीं पूँछवाता है या नहीं पूँछने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु उच्चार-प्रस्नवण का त्याग करके काष्ट से, वांस की खपच्ची से, अंगुली से या मलाका से, पूँछता है, पूँछवाता है या पूँछने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु उच्चार-प्रस्नवण का त्याग करके आचमन नहीं करता है, नहीं करवाता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है।

जी भिक्षु उच्चार प्रस्नवण का त्याग कर वहीं आचमन करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु उच्चार-प्रस्नवण का त्याग करके अधिक दूर जाकर आचमन करता है, करवाता है या करने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्ष उच्चार-प्रस्नवण का त्याग करके तीन से अधिक नावापूर (पसली) से आचमन करता है, करवाता है या करने बाजे का अनुमोदन करता है।

जुसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायण्वित्त) आता है।

# गुप्ति हक्क

## गुप्ति-अगुप्ति—१

गुत्तिओ सरूवं-

३११. एयाओ पंचसिमईओ, समासेण वियाहिया। एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुन्वसो॥

— उत्त. अ. २४, गा. १६

गुत्ती नियत्तणे वृत्ता असुभत्येसु सब्बसी।

— **उत्त. अ. २४, गा. २६ (२)** 

तिगुत्तो संजओ-

३१२. हत्यसंजए पायसंजए, वायसंजए संजईदिए।
अन्झप्परए सुसमाहियप्पा, सुत्तत्यं च वियाणइ जे स भिक्खू।।
—दस. अ. १०, गा. १५

गुत्ति अगुत्तिप्पगारा—

३१३. तओ गुत्तिओ पण्णताओ, तं जहा-

(१) मणगुत्ती, (२) वङ्गुत्ती, (३) कायगुत्ती । संजयमणुस्साणं तओ गुत्तीओ पण्णत्ताओ, तं जहा—

(१) मणगुत्ती, (२) वहगुत्ती, (३) कायगुत्ती । तभी अगुत्तीओ पण्णत्ताओ, तं जहा---

(१) मणअगुत्ती, (२) वइअगुत्ती, (३) कायअगुत्ती । —ठाणं. अ. ३, उ. १, सु. १३४ गुप्ति का स्वरूप—

३११. ये पाँच सिनितियाँ तंक्षेप में कही गई हैं। यहाँ से कमशः तीन गुप्तियाँ कहुँगा।

अगुभ व्यापारों से सर्वथा निवृत्ति को गुप्ति कहा है।

त्रिगुप्ति संयत्—

३१२. जो हाथों और पैरों को यतनापूर्वक प्रवृत्त करता है, वाणी में पूर्ण विवेक रखता है, इन्द्रियों को पूर्ण संयत रखता है, अध्यात्म भाव में लीन रहता है, भली-भाँति समाधिस्य है और जो सूत्र व अर्थ का यथार्थ रूप से ज्ञाता है वह भिक्ष है।

गुप्ति तया अगुप्ति के प्रकार—

३१३. गुप्ति तीन प्रकार की कही गई है-

१. मन गुप्ति, २. वचन गुप्ति और ३. कायगुप्ति । संयत मनुष्यों के तीनों नुष्तियाँ कहीं गई है—

मन गुप्ति,
 वचन गुप्ति और
 कायगुप्ति ।
 अगुप्ति तीन प्रकार की कही गई है—

१. मन अगुष्ति, २. वचन-अगुप्ति, ३. काय-अगुप्ति ।

逐激

## मन-गुप्ति---२

गणगुत्ती सरूवं-

३१४. संरम्भ समारम्भे आरम्भे य तहेष य । मणं पवत्तमाणं तु नियत्तेज्ज जयं जई ॥

-- उत्त. अ. २४, गा. २१

मन गुप्ति का स्वरूप---

३१४. यतनाशील यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवर्त-मान मन का निवर्तन करे।

१ आव० अ० ४, सु० २२।

२ मन, वचन और काया के निग्नह् को गुप्ति और अनिग्नह को अगुप्ति कहते हैं।

#### चउव्विहा मणगुत्ती-

३१५ सच्चा<sup>1</sup> तहेव मोसा<sup>3</sup> य, सच्चा मोसा<sup>3</sup> तहेव य। चउत्यो असच्चमोसा य<sup>४</sup> मणगुत्ती चउव्विहा॥ -- उत्त. थ. २४, गा. २०

#### मणस्स दुटुऽस्सोवमा-

३१६. प० -अयं साहसिओ भीमो, दुदुस्सो परिधावई। जंसि गोयम ! आरुढो, कहं तेण न हीरसि ? ॥

> उ०-पद्यावन्तं निर्ताण्हामि, सुयरस्सीसमाहियं। न मे गच्छद्द उम्मरगं, मरगं च पडिवज्जद्द ॥

प०-आसे य इइ के वुत्ते ? केसी गोयममव्यवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी॥ उ०-मणी साहसिको भीमो, दुद्रस्सो परिधावई। तं सम्मं निगिण्हामि, धम्मसिक्खाए कन्यगं ॥ --- उत्त. थ. २३, गा. ५५-५५

## दस चित्तसमाहिट्टाणा--३१७. इह खलु थेरेहि भगवंतिहि दसचित्त-समाहिद्वाणा पण्णता ।

प॰—कयरे खलु ते थेरिहि भगवंतेहि दस चित्तसमाहिट्ठाणा

उ० - इमे खलु ते थेरिहि भगवंतीह दस चित्तसमाहिट्ठाणा ---दसा. द. ५, सु. १-२ "अज्जो !" इति समणे भगवं महावीरे समणा-निग्गंथा य निग्गंथीओ य आमंतिता एवं वयासी---

#### चार प्रकार की मन-गुप्ति-

३१५. सत्या, मृपा, सत्यामृपा और चौथी असत्यामृपा—इस प्रकार मनो-गुप्ति के चार प्रकार हैं।

चारित्राचार: गुप्ति वर्णन

#### मन को दुष्ट अश्व की उपमा—

३१६. केशीकुमार श्रमण ने गीतम को पूछा-

प्र०--''यह साहसिक, भयंकर, दुप्ट अश्व जो चारों तरफ दौड़ रहा है। गौतम ! तुम उस पर चढ़े हुए हो। फिर भी वह तुम्हें उन्मार्ग पर कैसे नहीं ले जाता है ?''

गणधर गौतम ने इस प्रकार कहा --

उ०-दौड़ते हुए अश्व को मैं श्रुत रिषम से ("श्रुतज्ञान की लगाम से) वण में करता हूँ। मेरे अधीन हुआ अशव उन्मार्ग पर नहीं जाता है, अपितु सन्मार्ग पर ही चलता है।"

केशी ने गौतम को पूछा —

प्र०-- ''अश्व किसे कहा गया है ?'' केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा-

**ड०—''मन ही साहसिक, भयंकर और दु**ण्ट अश्व है, जो चारों तरफ दौड़ता है। उसे मैं अच्छी तरह वश में करता हूँ। धर्म शिक्षा से वह कन्यक (उत्तम जाति का अश्व) हो गया है।" अथवा उस मन रूपी कंथग (अश्व) को मैं घम शिक्षाओं से सम्यग् रूप से वश में करता हूँ।

#### दस चित्तसमाधि स्थान--

३१७. इस आहंत् प्रवचन में स्थविर भगवन्तों ने दश चित्त-समाधिस्थान कहे हैं।

प्र०-भगवन् ! वे कौन से दस चित्तसमाधिस्थान स्थविर भगवन्तों ने कहे हैं ?

उ० - ये दश चित्तसमाधिस्थान स्थिवर भगवन्तों ने कहे हैं। जैसे-

"हे आर्यो !" इस प्रकार आमन्त्रण कर श्रमण भगवान् महावीर निग्रंन्य-निग्रंन्यियों से कहने लगे-

२ असत्या मनोगुप्ति — असत्य वस्तु का मन में चिन्तन, यथा — जीव नहीं है।

४ असत्या अमृपा मनोगुप्ति जो चिन्तन सत्य और असत्य नहीं है, यथा-किसी आदेश या निर्देश का चिन्तन-''हे देवदत्त ! घड़ा ला" या "मुझे अमुक वस्तु लाकर दे" इत्यादि चिन्तन ।

१ सत्या मनोगुप्ति—सत्य वस्तु का मन में चिन्तन, यथा—जगत् में जीव विद्यमान है।

सत्या-मृपा मनोगुप्ति — कुछ सत्य बीर कुछ असत्य वस्तु का मन में चिन्तन, यथा – आम्र आदि नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर "यह आम्र वन है" ऐसा चिन्तन करना। वन में आम्र वृक्ष हैं यह तो सत्य चिन्तन है किन्तु पलाश, खदिर, घव आदि नाना प्रकार के वृक्ष भी वन में हैं अतः उक्त चिन्तन असत्य भी है।

"इह खलु अज्जो! निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा इरिया-समियाणं, भासा-समियाणं, एसणा-समियाणं, आयाणं-मंड-मत्त-निक्खेवणा-समियाणं, पासवण-खेल-सिंघाण-जल्ल-परिद्वावणिया-सिमयाणं, मण-समियाणं, वय-समियाणं, काय समियाणं, मण-गुत्तीणं वयगुत्तीणं, काय-गुत्तीणं, गुत्तिदियाणं, गुत्त-वंभयारीणं, आयट्ठीणं, आयहियाणं, आय-जोईणं, आय-परक्कमाणं, पविखय-पोसहिएसु समाहिपत्ताणं झियाय-माणाणं इमाइं दस वित्त-समाहि ठाणाइं1, असमुप्पण्ण-पुटवाई समुप्पज्जेज्जा : तं जहा —

- (१) धम्मींचता वा से असमुप्पण्णपुच्वा समुप्पज्जेज्जा, सन्वं धम्मं जाणित्तए।
- (२) सिंण-जाइ-सरणेण सिंण-णाणं वा से असमुप्प-ण्णपुन्वे समुप्पज्जेज्जा, अप्पणो पोराणियं जाइं सुमरित्तए ।
- (३) सुमिणदंसणे वा से असमुप्पण्णपुट्वे समुप्पज्जेज्जा, अहातच्चं सुमिणं पासित्तए।
- (४) देवदंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुत्वे समुप्पज्जेज्जा, दिन्वं देविड्ढि, दिभ्वं देवजुई, दिखं देवाणुभावं पासित्तए।
  - (५) ओहिणाणे वा से असमुप्पण्ण-पुट्वे समुप्पज्जेज्जा, ओहिणा लोगं जाणित्तए।
  - (६) ओहिदंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुटवे समुप्पज्जेज्जा, ओहिणा लोयं पासित्तए।
  - (७) मणपज्जवनाणे वा से असमुप्पण्ण-पुच्चे समुप्प-क्लेक्ना, अंतो मणुस्सिलत्तेसु अड्ढाइक्लेसु दीव-समृद्दे सु सण्णीणं पंचिदियाणं पज्जत्तगाणं मणोगए भावे जाणितए।
  - (८) केवलणाणे वा से असमुप्पण्ण-पुत्वे समुप्पज्जेज्जा, केवलकप्पं लोयालोयं जाणित्तए।
  - (६) केवलदंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुच्चे समुप्पज्जेज्जा, केवलकप्पं लोयालोयं पासित्तर ।
  - (१०) केवल-मरणे वा से असमुप्पण्ण-पुट्ये समुप्प-ह्नेज्जा, सव्बहुबखपहाणाए । — दसा. द. ५, सु. ६

"हे आयों! निग्रंन्य और निग्रंन्यियों को, जो ईर्यासमिति वाले, भापा समिति वाले, एपणासमिति वाले, आदान-भाण्ड-मात्रनिक्षेपणासमिति वाले, उच्चार-प्रस्रवण खेल-सिंघाणक-जल्ल (मैल) की परिष्ठापनासमिति वाले, मनःसमिति वाले, वाक् समिति वाले, कायसमितिवाले, मनोगुप्ति वाले, वचनगुप्ति वाले. कायगुष्ति वाले तथा गुप्तेन्द्रिय, गुप्तब्रह्मचारी, आत्मार्थी, आत्मा का हित करने वाले, आत्मयोगी, आत्मपराक्रमी, पाक्षिक पौष्धों में समाधि को प्राप्त और शुभ ध्यान करने वाले मुनियों को ये पूर्व अनुत्पन्न चित्तसमाधि के दश स्थान उत्पन्न हो जाते हैं।

- पहिले कभी उत्पन्न नहीं हुई ऐसी धर्म-भावना उत्पन्न हो जाय जिससे वह सर्वश्रेष्ठ धर्म को जान ले।
- २. पहले नहीं हुए संज्ञि-जातिस्मरण ज्ञान द्वारा अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करले।
  - ३. पूर्व अदृष्ट यथार्थ स्वप्न दिख जाय।
- ४. पूर्व अद्दृष्ट देव-दर्शन हो जाय और दिव्य देव-ऋदि, दिव्य देव-द्युति और दिव्य देवानुभाव दिख जाय।
- ५. पहले नहीं हुआ अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाय और उसके द्वारा वह लोक को जान लेवे।
- ६. पहले नहीं हुआ अवधिदर्शन उत्पन्न हो जाय और उसके द्वारा वह लोक को देख लेवे।
- ७. पहले नहीं हुआ मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न हो जाय और मनुष्य-क्षेत्र के भीतर अढाई द्वीप दो समुद्र में रहे हुए संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के मनोगत भावों को जान लेवे।
- पहले नहीं हुआ केवलज्ञान उत्पन्न हो जाय और सम्पूर्ण लोक-अलोक को जान लेवे।
- एहले नहीं हुआ केवलदर्शन उत्पन्न हो जाय और सम्पूर्ण लोक-अलोक को देख लेवे।
- १० पूर्व अप्राप्त केवल मरण प्राप्त हो जाय तो वह सर्व दु:खों के सर्वथा अभाव को प्राप्त हो जाता है।

इन दस स्थानों से समाधि (आत्मानन्द) भाव की प्राप्ति होती है ।

व्याकुल चित्तवृत्ति वाले के दुष्कृत्य-

३०८. वह (असंयमी) पुरुष अनेक चित्त वाला है। वह चलनी को जल से भरना चाहता है।

संकिलिट्टचित्तास्स अकिच्चाइं-३१८. अणेगिचित्ते खलु अयं पुरिसे, से केयणं अरिहइ पूरइत्तए।

<sup>(</sup>क) ठाणं अ. १०, सु. ७५५

<sup>(</sup>ख) सम. स. १०, सु. १

से अण्णवहाए, अण्णपरियावाए, अण्णपरिगाहाए, जणवय-वहाए, जणवयपरियावाए, जणवयपरिगाहाए।

— आ. सु. १, अ. ३, उ. २, सु. ११**८** 

## दसविहा समाहो--

३१६. दसविधा समाधी पण्णत्ता, तं जहा-

- (१) पाणातिवायवेरमणे ।
- (२) मुसावायवेरमणे ।
- (३) अदिण्णादाणवेरमणे ।
- (४) मेहणवेरमणे ।
- (५) परिग्गहवेरमणे।
- (६) इरियासमिति ।
- (७) भासासमिति ।
- (=) एसणासमिति ।
- (६) आयाण-भंड-मत्त-णिक्खेवणासमिति ।
- (१०) उच्चार पासवण -खेल-सिंघाणग-जल्ल-परिद्वावणिया समिति । — ठाणं अ. १०, सु. ७११

## दसविहा असमाही---

३२०. दसविधा असमाधी पण्णता, तं जहा—

- (१) पाणातिवाते ।
- (२) मुसावाए ।
- (३) अदिण्णादाणे ।
- (४) मेहणे ।
- (५) परिगाहे ।
- (६) इरियाऽसमिती ।
- (७) भासाऽसमिती ।
- (=) एसणाऽसमिती ।
- (६) आयाण-भंड-मत्त-णिक्लेवणाऽसमिती ।
- (१०) उच्चार-पासवण-खेल सिंघाणग-जल्ल-परिद्वावणिया-ऽसमिती। —ठाणं. अ. १०, सु. ७११

#### मणगुत्तयाए फलं—

३२१. प०-मणगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०---मणगुत्तयाए णं जीवे एगग्गं जणयइ। एगग्गचित्ते णं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ।

— उत्त. अ. २६, सु. ५५

## मणसमाहारणयाए फलं-

३२२. प०---मणसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

वह (तृष्णा की पूर्ति के हेतु व्याकुल मनुष्य) दूसरों के वध के लिए, दूसरों के परिताप के लिए और दूसरों को परिग्रहण के लिए तथा जनपद के वध के लिए, जनपद के परिताप के लिए और जनपद को परिग्रहण के लिए प्रवृत्ति करता रहता है।

#### दस प्रकार की समाधि-

२१६ समाधि दस प्रकार की कही गई है। जैसे—

- १. प्राणातिपात-विरमण।
- २. मृपावाद-विरमण।
- ३. अदत्तादान-विरमण।
- ४. मैथून-विरमण ।
- ५. परिग्रह-विरमण।
- ६. ईयासमिति ।
- ७. भापासमिति ।
- प्पणासमिति ।
- ६. बादान भाण्ड अमत्र (पात्र) निक्षेपणा समिति ।
- १०. उच्चार प्रस्नवण खेल सिंघाण-जल्ल-परिष्ठापना समिति ।

#### दस प्रकार की असमाधि---

३२०. असमाधि दस प्रकार की कही गई है। जैसे —

- १. प्राणातिपात-अविरमण।
- २. मृपावाद-अविरमण ।
- ३. अदत्तादान-अविरमण।
- ४. मैथुन-अविरमण।
- ५. परिग्रह-अविरमण।
- ६. ईया-असमिति।
- ७. भाषा-असमिति ।
- ८. एपणा-असमिति।
- ह. बादान-भाण्ड-अमत्र (पात्र) निक्षेप की बसमिति ।
- १०. उच्चार-प्रस्नवण खेल सिंघाण-जल्ल-परिष्ठापना की असमिति ।

### मन को वश में करने का फल-

३२१. प्र०—भन्ते ! मनोगुप्तता (कुशल मन के प्रयोग) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०--मनो-गुप्तता से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्र-चित्त वाला जीव (अगुभ संकल्पों से) मन की रक्षा करने वाला और संयम की आराधना करने वाला होता है।

#### मनसमाधारणा का फल—

३२२. प्र०—भन्ते ! मन-समाघारणा (मन को आगम-कथित भावों में भली-भाँति लगाने) से जीन क्या प्राप्त करता है ? उ०- मणसमाहारणयाए णं एगरगं जणयइ। एगरगं जण-सम्मत्तं विसोहेइ, मिन्छत्तं च निज्जरेइ।

— उत्त. अ. २६, सु. ५८

एगगमणसंनिवेसणयाए फलं-

३२३. प० एगगमणसंनिवेसणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ॰-एगरगमणसंनिवेसणयाए णं चित्तनिरोहं करेइ ॥ --- उत्त. अ. २६, मु. २७ करता है।

उ० - मन-समाधारणा से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है। इत्ता नाणपज्जवे जणयइ । नाणपज्जवे जणइत्ता एकाग्रता को प्राप्त होकर ज्ञान-पर्यवीं (ज्ञान के विविध प्रकारों) को प्राप्त होता है। ज्ञान-पर्यवों को प्राप्त कर सम्यक्दर्शन को विणुद्ध करता है और मिथ्या-दर्णन को क्षीण करता है।

मन की एकाग्रता का फल-

३२३. प्र०-भन्ते ! एक अग्र (आलम्बन) पर मन को स्थापित करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-एकाग्र-मन की स्थापना से वह नित्त का निरोध

## वचन-गुप्ति-- ३

वयगुत्ती सरूवं-

३२४. संरम्भ समारम्भे, आरम्भे य तहेव य। वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥

— उत्त. अ. २४, गा. २३

चउन्विहा वइगुत्ती—

३२५. सच्चा तहेव मोसा य, सच्चा मोसा तहेव य। चउत्थी असच्चमोसा, वइगुत्ती चउव्विहा।।

— उत्त. अ. २४, गा. २२

वयगुत्तस्स किच्चाई—

३२६. गुत्तो वईए य समाहिपत्ते, लेसं समाहट्टु परिव्वएज्जा ॥

वइगुत्ति परूवणं—

३२७. से जहेतं भगवया पवेदितं आसुपण्णेण जाणया पासया। अदुवा गुत्ती वइगोयरस्स ।

—आ. सु. १, अ. *६,* च. १, सु. २०**१** 

वइगुत्तयाए फलं—

३२८. प०-वयगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ॰--वयगुत्तयाए णं निन्वियारं जणयइ। "निन्वियारेणं जीवे वइगुत्ते अन्मापजोगसाहणजुत्ते" यावि भवइ ।

वचनगुष्ति का स्वरूप-३२४. यतनाशील यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवर्तमान वचन का निवर्तन करे।

चार प्रकार की वचन गुष्ति—

३२५. सत्या, मृपा, सत्या-मृपा और चौथी असत्या-मृपा-इस प्रकार वचन नुष्ति के चार प्रकार हैं।

वचन गुप्त के कृत्य-

३२६. वचन से गुप्त साधु भाव समाधि को प्राप्त कर विशुद्ध -- सूय. सु. १, अ. १०, गा. १४ लेश्या के साथ संयम में पराक्रम करे।

वचनगुष्ति का प्ररूपण—

३२७. जिस प्रकार से आशुप्रज्ञ सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् महाचीर ने जो सिद्धान्त कहे हैं उनका उसी प्रकार से प्ररूपण करे अथवा वाणी विषयक गुण्ति से मौन साध कर रहे।

वचन गुप्ति का फल-

३२८. प्र०-भन्ते ! वाग्-गुप्तता (कुशल वचन प्रयोग) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-वाग्-गुप्तता से वह निर्विकार भाव को प्राप्त होता है । निर्विकार भाव प्राप्त वाग्-गुप्त जीव अध्यात्म-योग के साधन - जत्त. स. २६, गा. ५६ चित्त की एकाग्रता आदि से युक्त हो जाता है।

१ संकप्पो संरंभ, परितापकरो भवे समारंभो । आरंभो उद्दवको, सुद्धं वयाईणं सव्वेसि ॥ हिंसा का संकल्प संरम्भ, प्राणियों को परिताप (कष्ट) देना समारम्भ, और प्राणियों को उपद्रवित करना आरम्भ है। — उत्त. अ. २४, टीका

#### वयसमाहारणयाए फलं-

३२६. प० - वयसमाहारणयाए णं मन्ते ! जीवे कि जणयह ?

उ० - वयसमाहारणयाए णं वयसाहारणदंसणपज्जवे विसो-हेइ । वयसाहारणदंसणपज्जवे विसोहेत्ता मुलहवोहि-यत्तं निष्वत्तेइ, दुल्लहवोहियत्तं निष्जरेइ ।

— उत्त. अ. २६, सु. ५६

#### वचन-समाधारणा का फल-

३२६. प्र०—भन्ते ! वाक्-ममाधारणा (वाणी को स्वाध्याय में भली-भाँति लगाने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—वाक्-समाधारणा से वह वाणी के विषयभूत दर्जन-पर्यवों (सम्यक्-दर्जन के प्रकारों) को विशुद्ध करता है। वाणी के विषयभूत दर्जन-पर्यवों[को विशुद्ध कर वोधि की सुलभता को प्राप्त होता है और वोधि की दुर्लभता को क्षीण करता है।

#### • •

## काय-गुप्ति--४

## कायगुत्ती सस्वं -

३३०. संरम्न समारम्भे, आरम्भे य तहेव य । कायं पवसमाणं तु, नियसेज्ज जयं जई ॥

-- उत्त. व. २४, गा. २४

## कायगुत्ती अणेगविहा-

३३१. ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयट्टणे। उत्लंघण पल्लंघणे, इन्दियाणं य जुंजणे।।

-- उत्त. अ. २४, गा. २४

## कायगुत्ती महत्तं---

३३२. णेसेहि पितिष्ठिण्णेहि आयाणसोतगढिते वाले अव्वोच्छिण्ण-वंधणे अणिषकंत-संजोए। तमंसि अविजाणओ आणाए लंभो णित्य स्तिवेमि।

जस्स णित्य पुरे पच्छा मज्ज्ञे तस्स कुन्नो सिया ?

से हु पन्नाणमंते बुद्धे आरंभोवरए।

सम्ममेयं ति पासहा । जेण वंधं वहं घोरं परितावं च दारुणं ।

पितछिदिय वाहिरगं च सोतं णिक्कम्मदंसी इह मच्चिएहिं।

कायगुप्ति का स्वरूप-

२३०. यतनावान् यति संरम, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त होती हुई काया का निवर्तन करे।

कायगुष्ति के अनेक प्रकार-

३३?. खड़े होने में, बैठने में, मोने में, विषम भूमि को उल्लंघन में तथा खड्डा, खाई वगैरह के प्रलंघन करने में और इन्द्रियों के प्रयोग में प्रवर्त्तमान मुनि कायगुष्ति करे।

## कायगुष्ति का महत्व-

३३२. नेत्र आदि इन्द्रिय विषयों से निवृत्त होकर भी कोई वाल प्राणी मोहादि के उदयवश अस्त्रवों में गृद्ध हो जाता है, वह जन्म-जन्मों के कर्मवन्धनों को तोड़ नहीं पाता, वह विषयों के संयोगों को छोड़ नहीं सकता, मोह-अन्धकार में निमग्न वह अज्ञानी अपने आत्महित को नहीं जान पाता । इस प्रकार उसे तीर्थंकरों की आजा का लाम नहीं प्राप्त होता । अर्थात् वह आज्ञा का आराधक नहीं हो सकता ऐसा मैं कहता हूँ।

जिसके विषयासक्ति का पूर्व संस्कार नहीं है और भविष्य का संकल्प नहीं है तो बीच (वर्तमान) में उसके विषयासक्ति का विकल्प कहाँ से होगा ? अर्थात् विषय विकल्प नहीं रहेगा।

वही वास्तव में प्रज्ञावान् है, प्रवुद्ध है और आरम्भ से विरत

उसका आचरण सम्यक् है, ऐसा तुम देखो-सोचो।

विषयासक्ति से ही पुरुष वन्ध, घोर-वन्ध और दारुण-परि-ताप को प्राप्त करता है।

अतः वाह्य परिग्रह आदि एवं अन्तरंग राग-द्वेप आदि आस्रवों का निरोध करके मनुष्यों के वीच रहते हुए निष्कर्मदर्शी वनना चाहिये। कम्मुणा सफलं दद्ठुं ततो णिज्जाति वेदवी।

—आ. सु. १, अ. ४, उ. ४, सु. १४४-१४५

कायगुत्तयाए फलं--

३३३. ए०-कायगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०--कायगुत्तयाए णं संवरं जणयइ। संवरेणं कायगुत्ते पुणो पावासविनरोहं करेइ।।

--- उत्त. ब. २६, सु. ५७

कायसमाहारणयाए फलं-

३३४. प० -- कायसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०-कायसमाहारणयाए णं चरित्तपज्जवे विसोहेइ। चरित्तपज्जवे विसोहेत्ता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ। अहक्खायचरित्तं विसोहेत्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेइ। तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परि-निव्वाएइ सव्वदुक्खाणमन्तं करेइ।

-- उत्त. अ. २६, सु. ६०

इंदियणिग्गह फलं-

३३५. प०-सोइन्दिय निगाहेणं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०—सोइन्दिय निग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु सद्देसु राग दोस निग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुल्वबद्धं च निज्जरेड।

प०--चिक्लन्दिय-निग्गहेणं भन्ते ! जीवे कि जणयइ।

उ० — चिक्लिन्दिय-निगाहेणं मणुन्नामणुन्नेसु रूवेसु राग-दोस-निग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुन्वबद्धं च निज्जरेइ।

प०-- घाणिन्दिय निग्गहेणं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०—घाणिन्दिय निग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु गन्धेसु राग-दोस निग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुट्वबद्धं च निज्जरेड।

प० -- जिड़िमन्दिय निग्गहेणं भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

कर्म अपना फल अवश्य देते हैं, यह जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे अवश्य ही निवृत्त होवे।

कायगुप्ति का फल-

३३३. प्र०—भन्ते ! काय-गुप्ति (कुशल काय के प्रयोग) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

ज० — काय-गुप्ति से वह संवर (अशुभ प्रवृत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है। संवर प्राप्त कायगुप्त जीव फिर पाप-कर्म के आस्रवों का निरोध कर देता है।

कायसमाधारणा का फल-

३३४. प्र०-भन्ते ! काय-समाधारणा (संयम-योगों में काया को भली-भाँति लगाने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ० — काय-समाधारणा से वह चरित्र-पर्यवों (चारित्र के प्रकारों) को विशुद्ध करता है! चारित्र-पर्यवों को विशुद्ध कर यथास्थाचारित्र को प्राप्त करने योग्य विशुद्धि करता है। यथा-स्थात चारित्र को विशुद्ध कर केवली के विद्यमान चार कमों (आयुप, वेदनीय, नाम और गोत्र) को क्षीण करता है। उसके पश्चात् सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और सब दु:खों का अन्त करता है।

इन्द्रियनिग्रह का फल —

३३५. प्र० — भन्ते ! श्रोत्रे न्दिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०-श्रोत्रेन्दिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग और द्वेप का निग्रह करता है। वह राग-द्वेष निमित्तक कर्म-वन्धन नहीं करता और पूर्व-वद्ध कर्म को क्षीण करता है।

प्र०-भन्ते ! चक्षु-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह करने से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में होने वाले राग और द्वेप का निग्रह करता है। वह राग-द्वेप निमित्तक कर्म-वन्धन नहीं करता और पूर्व-बद्ध कर्म को क्षीण करता है।

प्र०—भन्ते ! घ्राण-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ० — घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्धों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह राग-द्वेष निमित्तक कर्म-वन्धन नहीं करता और पूर्व-त्रद्ध कर्म को क्षीण करता है।

प्र - भन्ते ! जिह्ना-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

ज॰--जिन्निन्दिय निग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु रसेसु राग-दोस-निग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न वन्धइ, पुन्ववद्धं च निज्जरेइ।

प॰--फासिन्दिय निग्गहेणं भन्ते ! जीवे कि जणयद ?

उ॰ - फासिन्दिय निग्गहेणं मणुप्रामणुन्नेसु फासेसु राग-दोस-निग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुन्ववद्धं च निज्जरेइ। - जत्तः स. २६, मु. ६४ से ६८

#### अप्पमत्तअज्झवमाणं---

२३६. आवंती केआवंती लोगंति अणारंमजीवी, एतेसु चेव अणा-रंमजीवी। एत्योवरते तं स्रोसमाणे अयं संघी ति अदक्खु,

जे इमस्त विग्गहस्त अयं खणे ति मन्नेसी।

एस मगो आरिएहि पवेदिते । उद्विते णो पमादए । जाणित्तु दुक्खं पत्तेर्यं सातं ।

पुढो छंदा इह माणवा । पुढो दुक्खं पवेदितं । से अविहिंसमाणे अणवयमाणे पुट्ठो फासे विप्पणोल्लए । एस¶समियां परियाए वियाहिते ।

जे असत्ता पावेहिं कम्मेहिं उदाहु ते आतंका फुसंति । इति उदाहु वीरे । ते फासे पुट्टोऽधियासते ।

से पुच्चं पेतं पच्छा पेतं, भेउरधम्मं, विद्वंसणधम्मं, अधुवं, अणितियं, असासतं, चयोवचइयं, विष्परिणाम धम्मं । पासइ एयं स्वसंधि ।

समुपेहमाणस्स एगायतणरतस्स इह विष्पमुक्कस्स णित्य मागं विरयस्स त्तिवेमि '

—आ० मु० १, अ० ५, ड० २, सु० १५२-१५३

उ०—जिह्ना-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ रसों में होने वाले राग और द्वेप का निग्रह करता है वह राग-द्वेप निमित्तक कर्म-वन्धन नहीं करता है और पूर्व-वद्ध कर्म को क्षीण करता है:

चारित्राचार: गुप्ति-वर्णन

प्र०—भन्ते ! स्पर्ण-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या करता है ?

उ० - स्पर्ण-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अन्नोज्ञ स्पर्णों में होने वाले राग-द्वेप का निग्रह करता है। वह राग-द्वेप निमित्तक कर्म-त्रन्धन नहीं करता है और पूर्व-वद्ध कर्म को क्षीण करता है।

### अप्रमत्तमुनि के अध्यवसाय—

३३६. इस मनुष्य लोक में जितने भी अनारम्भजीवी हैं, वे मनुष्यों के बीच रहते हुए भी अनारम्भजीवी है।

सावद्य आरम्भ से उपरत मुनि यह मनुष्यभव उत्तम अवसर है ऐसा देखकर कर्मों को क्षीण करता हुआ प्रमाद न करे।

"इस औदरिक णरीर का यह अमूल्य क्षण है" इस प्रकार जो क्षणान्वेषी है वह सदा अप्रमत्त रहता है।

यह (अप्रमाद का मार्ग) तीयँकरों ने बताया है। साधक इसमें उत्थित होकर प्रमाद न करे। प्रत्येक का मुख और दुःख (अपना-अपना स्वतन्त्र होता है यह) जानकर प्रमाद न करे।

इस जगत् में मनुष्य पृथक्-पृथक् अध्यवसाय वाले होते हैं, उनका दु:ख भी पृथक्-पृथक् होता है—ऐसा तीर्यंकरों ने कहा है। यह जानकर साधक किसी भी जीव की हिंसा न करता हुआ, असत्य न बोलता हुआ, परीपहों और उपसर्गों के होने पर उन्हें समभावपूर्वक सहन करे। ऐसा साधक सम्यक् प्रव्रज्या वाला कहलाता है।

जो साधक पापकमों में आसक्त नहीं है कदाचित् उसे रोगातंक उत्पन्न हो जाय तो उन उत्पन्न दुःखों को भली-माँति सहन करे ऐसा तीर्थंकर महावीर ने कहा है।

यह शरीर पहले या पीछे अवश्य छूट जायेगा। छिन्न-भिन्न होना और विध्वंस होना इसका स्वभाव है। यह अध्रुव है, अनित्य है, अशाश्वत है, इसमें उपचय-अपचय (घट-वढ़) होता रहता है, विविध परिवर्तन होते रहना इसका स्वभाव है। इस प्रकार शरीर-स्वभाव का विचार करे।

जो इस प्रकार गरीर स्वभाव का विचार करता हैं, इस आत्म-रमणकृप एक आयतन में लीन रहता है तथा मोह ममता से मुक्त है, उस विरत साधक के लिए संसार-भ्रमण का मार्ग नहीं है। ऐसा मैं कहता हूँ।

## कायदंडणिसेहो-

३३७. उड्ढं अहं तिरियं दिसासु सन्वतो सन्वावंति च णं पाडि-यक्कं जीवेहि कम्मसमारंभेणं।

तं परिण्णाय मेहावी णेव सयं एतेहि काएहि दंडं समारंभेज्जा णेवऽण्णेहि एतेहि काएहि दंडं समारंभावेज्जा, णेवऽण्णे एतेहि काएहि दंडं समारंभंते वि समणुजाणेज्जा।

जे यडण्णे एतेहि काएहि दंडं समारंभंति तेसि पि वयं लज्जामो ।

तं परिण्णाय मेहावी तं वा दंडं अण्णं वा दंडं णो दंडभी दंडं समारंभेजजासि ।

—आ. सु. **१**, अ. ६, उ. **१,** सु. २०३

#### अथिरासणी पावसमणी —

१३३८ अथिरासणे कुक्कुईए, जत्थ तत्थ निसीयई। आसणिम्म अणाउत्ते, पावसमणे ति वुच्चई ॥

--- उत्त. य. १७, गा. १३

### कायदण्ड का निषेध—

३३७. ऊँची, नीची एवं तिरछी, सव दिशाओं में सव प्रकार से एकेन्द्रियादि जीवों में से प्रत्येक को लेकर कर्म-समारम्भ किया जाता है।

यह जानकर मेघावी साधक स्वयं इन जीवों के प्रति दण्ड-समारमभ न करे, न दूसरों से दण्ड समारमभ करवाये और दण्ड-सम।रम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे।

अन्य जो भी इन जीवनिकायों के प्रति दण्ड-समारम्भ करते हैं उनके कार्य से भी हम लज्जित होते हैं। (ऐसा अनुभव करे।)

यह जानकर दण्डभीर मेघावी मुनि हिंसा दण्ड का अथवा मृपावाद आदि किसी अन्य दण्ड का दण्डसमारम्भ न करे।

## अस्थिरासन वाला पापश्रमण है-

१३३८ जो स्थिरासन नहीं होता, विना प्रयोजन इधर-उधर चक्कर लगाता है, जो हाय, पैर आदि अवयवों को हिलाता रहता है, जो जहाँ कहीं बैठ जाता है-इस प्रकार आसन (या वैठने) के विषय में जो असावधान होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता हैं।

## परिशिष्ट नं. १

# अविशिष्ट पाठों का विषयानुक्रम से संकलन (अंकित पृष्ठांक और सूत्रों के अनुसार पाठक अवलोकन करें)

वृष्ठ १५

भगवओ धम्म-देसणा---

सूत्र २० (क) ततो णं समणे भगवं महावीरे उप्पन्नणाणवंसणधरे अप्पाणं च लोगं च अभिसमिक्ख पुट्यं देवाणं धमाइक्खंती, ततो पच्छा मणुसाणं।

—आ. सु. २. **अ. १**४, सु. ७७४

पुष्ठ ३०

सूत्र ३३. सोच्चा वई मेघावी पंडियाणं निसानिया। सिन-याए धम्मे आरिएहि पवेदएै।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ३, स<u>.</u> १५७ (ख-ग)

पुष्ठ ३०

सूत्र ३३. (ख) दुविहे सामाइए पण्णत्ते, तं जहा-

(१) अगारसामाइए चेव, (२) अणगारसामाइए चेव। —ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ७८

पुष्ठ ३१

सूत्र ३३. (ग) तिविहा पण्णवणा पण्णत्ता, तं जहा-

(१) जाणपण्णवणा, (२) दंसणपण्णवणा,

(३) चिरित्तपण्णवणा ।

तिविहे सम्मे पण्णते, तं जहा-

(१) णाणसम्मे, (२) दंसणसम्मे, (३) चरित्त-सम्मे । —ठाणं. अ. ३, सु. १६८/२-३

पृष्ठ ५१

णिग्गंथाणं आयार धम्मो---

सूत्र ७०. (क) नाण-दंसणसंपन्नं संजमे य तवे रयं। गणिमागमसंपन्नं उज्जाणिम्म समोसदं॥१॥ पृष्ठ १५

भगवान की धर्म देशना-

सूत्र २० (क) अनुत्तर ज्ञान-दर्णन के धारक श्रमण भगवान् महावीर ने केवलज्ञान द्वारा अपनी आत्मा और लोक को सम्यक् प्रकार से जानकर पहले देवों को, तत्पश्चात् मनुष्यों को धर्मोपदेश दिया।

पुष्ठ ३०

सूत्र ३३. आचार्य की यह वाणी सुनकर मेघावी साधक हृदयंगम करे कि — आयों ने समता में धर्म कहा है।

पुष्ठ ३०

मूत्र ३३. (ख) सामायिक दो प्रकार की कही गई है, यथा-

(१) बगार सामायिक, (२) अनगार सामायिक ।

पुष्ठ ३१

सूत्र ३३. (ग) प्रज्ञापना तीन प्रकार की होती है, यथा--

(१) ज्ञान प्रज्ञापना,

(२) दर्शन प्रज्ञापना,

(३) चरित्र प्रज्ञापना ।

सम्यक् तीन प्रकार का होता है, यथा-

(१) ज्ञान सम्यक्, (२) दर्शन सम्यक्, (३) चरित्र सम्यक् ।

पृष्ठ ५१

निर्ग्रन्थों का आचार धर्म-

सूत्र ७०. (क) ज्ञान और दर्णन से सम्पन्न, संयम और तप में रत, आगम-सम्पदा से युक्त आचार्य को उद्यान में विराजित देखकर-

१ आ. सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २०६ (ख)

रायाणो रायमच्या य माहणा अदुव खत्तिया । पुच्छंति निहुयऽप्पाणो, कहं भे आयारगोयरो ? ।।२।। तेसि सो निहुमो दंतो, सव्वभूयसुहावहो। सिक्खाए सुसमाउत्तो, आइक्खइ वियक्खणो ॥३॥

हंदि ! धम्मऽत्यकामाणं निग्गंथाणं सुणेह मे । आयारगोयरं भीमं, सयलं दुरहिद्वियं ॥४॥

नम्नत्थ एरिसं वुत्तं, जंलोए परमदुच्चरं। विजलहाणभाइस्स, न भूयं न भविस्सइ।।५॥

सलुडुग-वियत्ताणं, वाहियाणं च जे गुणा। अखंड-फुडिया कायन्वा, तं सुणेह जहा तहा ॥६॥ —दस. अ. ६ गा. १-**६** 

पुष्ठ ५६ णाणस्स उप्पत्ति-अणुप्पत्ति-कारणा-

सुत्र ५४. (स) दो ठाणाइं अपरियाणेत्ता आया णो केवलमाभि-णिबोहियणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा-

- (१) आरंभे चेब, (२) परिग्गहे चेव । दो ठाणाइं परियाणेत्ता आया केवलमामिणिबोहि-यणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा-
- (१) आरंभे चेव, (२) परिग्गहे चेव। —ठाणं. व. २, उ. १, सु. **५४-५**५

पृष्ठ ५०

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-सूत्र ११३.

- (१) बंदति णाममेगे, णो वंदावेति,
- (२) बंदावेति णाममेगे, णो वंदति,
- (३) एगे वंदति वि, वंदावेति वि,
- (४) एगे णो वंदति, णो वंदावेति ।

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा---

- (१) सक्कारेइ णाममेगे, णो सक्कारावेइ,
- (२) सक्कारावेइ णाममेगे, णो सक्कारेइ,
- (३) एगे सक्कारेड वि, सक्कारावेड वि,
- (४) एगे णो सक्कारेइ, णो सक्कारावेइ।
- चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-
- (१) सम्माणित णाममेगे, णो सम्माणावेति,
- (२) सम्माणावेति णाममेगे, णो सम्माणेति,

राजा और राजमन्त्री, ब्राह्मण और क्षत्रिय निश्चलात्मा होकर पूछते हैं - 'हे भगवन् ! आपका आचार-गोचर कैसा है ?'

ऐसा पूछे जाने पर वे शान्त, दान्त, सर्वप्राणियों के लिए सुखावह, शिक्षाओं से समायुक्त और परम विचलण गणी उन्हें कहते हैं।

हे राजा आदि जनो ! धर्म के प्रयोजनभूत मोक्ष की कामना वाले निर्ग्रन्थों के भीम (कायर पुरुषों के लिए) दुरिव्यष्ठित और सम्पूर्ण आचार-गोचर को मुझ से सुनो।

जो लोक में अत्यन्त दुश्चर है, वह श्रेष्ठ आचार जिन शासन के अतिरिक्त कहीं नहीं कहा गया है। सर्वोच्च मोक्ष स्थान को प्राप्त कराने वाला ऐसा आचार अन्य मत में न कभी था और न ही भविष्य में होगा।

वालक हो या वृद्ध, अस्वस्य हो या स्वस्य, सभी को जिन गुणों का अर्थात् आचार-नियमों का पालन अखण्ड और अस्फुटित रूप से करना चाहिए, वे गुण यथातथ्यरूप से मुझ से सुनो।

पृष्ठ ५६

ज्ञान की उत्पत्ति अनुत्पत्ति के कारण —

सूत्र ५४ (ख) आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जाने और छोड़े विना आत्मा विशुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करता ।

आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जानकर और छोड़कर आत्मा विशुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान को प्राप्त करता है।

पृष्ठ ८०

सूत्र ११३. पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा-

- (१) कुछ पुरूप वन्दना करते हैं, किन्तु करवाते नहीं;
- (२) कुछ पुरुष वन्दना करवाते हैं, किन्तु करते नहीं,
- (३) कुछ पुरुष वन्दना करते भी हैं और करवाते भी है,
- (४) कुछ पुरुष न वन्दना करते हैं और न करवाते हैं। पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा--
- (१) कुछ पुरुप सत्कार करते हैं, किन्तु करवाते नहीं,
- (२) कुछ पुरुष सत्कार करवाते हैं, किन्तु करते नहीं;
- (३) कुछ पुरुष सत्कार करते भी हैं और करवाते भी हैं,
- (४) कुछ पुरुष न सत्कार करते हैं और न करवाते हैं। पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा-
- (१) कुछ पुरुष सम्मान करते हैं, किन्तु करवाते नहीं,
- (२) कुछ पुरुष सम्मान करवाते हैं, किन्तु करते नहीं,

- (३) एगे सम्माणेति वि, सम्माणावेति वि,
- (४) एगे णो सम्माणेति, णो सम्माणावेति ।

— ठाणं. अ. ४, ज. १, सु. २५६/६-८

पुष्ठ १६५

अण्णउत्थियाणं दंसणपण्णवणा---

सूत्र २६२. (ख) इहमेगेसि आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति । ते सूत्र २६२. (ख) इस मनुष्य लोक में कई साधकों को आचार-गोचर इह आरंघट्टी, अणुवयमाणा 'हणपाणे', घातमाणा, हणतो यावि समणुजाणमाणा,

अदुवा अदिन्नमाइयंति ।

—आ∙ सु∙ १, अ∙ ⊏, उ∙ १, सु∙ २०० (क)

मुकडे ति वा दुकडे ति वा कल्लाणे ति वा पावए ति वा साह ति वा असाह ति वा सिद्धी ति वा असिद्धी ति वा निरए ति वा अनिरए ति वा। जिमणं विप्पडिवण्णा मामगं धम्मं पण्णवेमाणा। एत्य वि जाणह अकम्हा।

—आ. सु. १, अ. *५, उ.* १, सु. २०० (ग) एवं तेरित णो सुअक्लाते णो सुपण्णत्ते धम्मे भवति । —- आ. सु. १, अ. **-**; च. १, सु. २०१ (क)

पृष्ठ १७५ सुत्र २७४.

जे केइ लोगंमि उ अकिरियआया, अन्तेण पुट्टा घुयमादिसंति । आरंभसत्ता गढिया य लोए, घम्मं ण जाणंति विमुक्खहेउं ॥६॥ पुढो य छंदा इह माणवा उ, किरियाकिरियं च पुढो य वायं। जायस्स बालस्स पकुन्व देहं, वरमसंजयस्स ॥७॥ पवड्ढई

—सूय. सु. १, अ. १०, गा. १६-१७

पुष्ठ २०५

सूत्र ३०४. (ख) तक्षो वया पण्णत्ता, तं जहा-पढमे वए, मजिझमे वए, पिछमे वए तिहि वएहि आया केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा तं पढमे वए, मिन्झमे वए, पश्छिमे वए। ---ठाणं. अ. ३. उ. २. स. १६३

- (३) कुछ पुरुष सम्मान करते भी हैं और करवाते भी हैं,
- (४) कुछ पुरुप न सम्मान करते हैं और न करवाते हैं।

पृष्ठ १६५

अन्यतीयिकों की दर्शन प्रज्ञापना-

सुपरिचित नहीं होता । वे आरम्भ के अर्थी हो जाते हैं । वे इस प्रकार कथन करते हैं कि—''प्राणियों का वध करो'' अथवा स्वयं वध करते हैं और प्राणियों का वध करने वालों का अनुमोदन करते हैं।

अथवा इस प्रकार का आचरण करने वाले वे अदत्त का ग्रहण करते हैं।

(वे इस प्रकार प्ररूपण करते हैं—)

सुकृत है, दुप्कृत है।

कल्याण है, पाप है।

साधु है, असाधु है।

सिद्धि है, सिद्धि नहीं है।

नरक है, नरक नहीं है।

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वादों को मानते हुए अपने-अपने धर्म का प्ररूपण करते हैं, इनकी पूर्वोक्त प्ररूपणा में कोई भी हेतु नहीं है, ऐसा जानो।

इस प्रकार उनका धर्म न तो युक्ति-संगत होता है और न ही सुप्ररूपित होता हैं ।

पृष्ठ १७५

सूत्र २७४. इस लोक में जो आत्मा को कियारहित मानते हैं और दूसरे के पूछने पर मोक्ष का अस्तित्व वतलाते हैं, वे लोग आरम्भ में आसक्त और विषय-भोगों में गृद्ध हैं। वे मोक्ष के कारणरूप धर्म को नहीं जानते।

जगत में मनुष्यों की रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इस कारण कोई कियावाद को मानता है तो कोई उससे विपरीत अिकयावाद को। तथा कोई ताजे जन्मे हुए वच्चे के शरीर को काटकर अपना सुख मानते हैं, वस्तुतः ऐसे असंयमी लोग दूसरों के साथ वैर ही वढ़ाते हैं।

पृष्ठ २०५

सूत्र ३०४. (ख) तीन प्रकार के वय कहे गये हैं, यथा-

प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय।

तीनों ही वयों में आत्मा सम्पूर्ण संवर के द्वारा संवृत होता है। यथा---

प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय ।

सूत्र ३०४. (ग) दो ठाणाइं अपरियाणेत्ता आया षो केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, तं जहा—
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव ।
दो ठाणाइं परियाणेत्ता आया केवलेणं संवरेणं
संवरेज्जा, तं जहा—
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव।

—ठाणं. व. २, उ. १, सु. ५४-५५

वृष्ठ २२४

सूत्र ३२४. (ल) तती णं समणे भगवं महावीरे उप्पन्नणाणदंसण-धरे गीतमादीणं समणाणं णिग्गंथाणं पंच महस्व-याद्यं सभावणाद्यं छज्जीवणिकायाद्यं आद्यक्षंति भासति परूवेति, तं जहा--पुढवीकाए-जाव-तस-काए। --आ. सु. २, अ. १५, सु. ७७६

पुष्ठ ३२२

## बंभचेराणुकुलाजणा--

सूत्र ४५८. (ख) दो ठाणाइं अपरियाणेसा आया णो केवलं बंभ-चेरवासमावसेज्जा तं जहा— आरंभे चेव, परिगाहे खेव । दो ठाणाइं परियाणेज्जा आया केवलं बंभचेरवास-मावसेज्जा, तं जहा— आरंभे चेव, परिगाहे चेव ।

— ठाणं- अ- २, उ. १, सु. ५४-५५

पृष्ठ ४१४ सचित पुढवीआइए निसिज्जाकरण पायिच्छत सुताई— सूत्र ६१७. (ख) जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुण-विडयाए ''अणंतर-हियाए पुढवीए" णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयार्वेतं वा, तुयट्टार्वेतं वा साइज्जइ । जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुण वडियाए ''ससि-णिद्धाए पुढवीए" णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयार्वेतं वा, तुयट्टार्वेतं वा साइन्जइ । जे भिष्यू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए "सस-रक्लाए पुढवीए" णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयार्वेतं वा, तुयट्टार्वेतं वा साइज्जइ । जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुण-विडयाए "मट्टिया-कढाए पुढवीए" णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेंतं वा, तुयट्टावेंतं वा साइज्जइ । ने भिक्तू माउग्गामस्त मेहुण-वडियाए ''चित्त-मंताए पुढवोए" णिसीयावेज्ज वा, तुयहावेज्ज वा, णिसीयावेंतं वा, तुयट्टावेंतं वा साइज्जइ ।

सूत्र ३०४. (ग) आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जाने और छोड़े विना आत्मा सम्पूर्ण संवर के द्वारा संवृत नहीं होता।

आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जानकर और छोड़कर आत्मा सम्पूर्ण संवर के द्वारा संवृत होता है।

पृष्ठ २२४

सूत्र ३२४. हैं (ख) तित्पश्चात् केवलज्ञान-केवलदर्शन के धारक श्रमण भगवान महावीर ने गौतम आदि श्रमण-निर्ग्रन्थों को (लक्ष्य करके) भावना सिहत पंच-महाव्रतों और पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक षड्जीवनिकायों के स्वरूप का व्याख्यान किया। सामान्य-विशेष रूप से प्ररूपण किया।

पृष्ठ ३२२

व्रह्मचर्य के अनुकूल जन-

सूत्र ४५ म. (ख) आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जाने और छोड़े विना आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं करता।

आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जानकर और छोड़कर आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त करता है।

पृष्ठ ४१४ : सूत्र ६१७. (ख)

सचित्त पृथ्वी आदि पर निषद्या करने के प्रायश्चित्त सूत्र-

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमीदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्निरंध भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सचित्त रज युक्त भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सिवत मिट्टी युक्त भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सिवत्त पृथ्वी पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।  ने निक्लू माउग्गामस्स मेहुण-विद्याए "चित्त-मंताए सिलाए" णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुग-विडयाए ''चित्त-मंताए लेलुए'' णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा साइज्जइ ।

त्रे निक्लू माउग्गामस्स मेहुण विडयाए कोलावा-संसि वा दारुए जीवपइट्ठीए; सअंडे, सपाणे, सबीए, सहरिए, सबोसे, सउदए, सर्जीत्तग-पणग-दग-मिट्टय-मक्कडा-संताणगंसि णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्वाइयं। —नि. उ. ७, मु. ६७-७४

#### अंक-पिलयंकंसि निसिज्जाकरण पायन्छित सुत्ताई—

जे मिक्बू माउग्गामस्स मेहणविष्याए अंकंसि वा, पिलयंकंसि वा, णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा साइज्जइ।

जे निक्खू माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अंकंसि वा, पिलयं-कंसि वा, णिसीयावेत्ता वा, तुयट्टावेत्ता वा, असणं वा-जाव-साइमं वा अण्ग्घासेज्ज वा अणुप्पाएज्ज वा, अणुग्घासंतं वा अणुप्पाएंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं । —नि. उ. ७, सु. ७५-७६

## थागंतारादिसु निसिज्जाइकरण पायच्छित्त सुत्ताइं---

जे भिक्खू भाउग्गामस्स मेहुणविडयाए आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइकुलेसु वा, परियावसहेसु वा, णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेंतं वा, तुयट्टावेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविदयाए आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ कुलेसु वा, परियावसहेसु वा, णिसीयावेत्ता वा, तुयद्टावेत्ता वा, असणं वा-जाव-साइमं वा अणुग्घासेज्ज वा, अणुपाएज्ज वा, अणुग्घासंतं वा, अणुपाएंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्धा-इयं। — नि. च. ७, सु. ७७-७८ जो भिक्षु स्त्री के साथ मैयुन सेवन के संकल्प से सिवत्त जिला पर स्त्री को विठाता है या मुलाता है अथवा विठाने वाले का या मुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैयुन सेवन के संकल्प से सचित मिट्टी के ढेले पर या पत्थर के ट्कड़े पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैं युन के संकल्प से घुन या दीमक लग जाने से जो काण्ट जीव युक्त हो उस पर तथा जिस स्थान में अंडे, त्रस जीव, वीज, हरी, घास, ओस, पानी, कीड़ी आदि के विल, लीलन-फूलन, गीली मिट्टी, मकड़ी के जाले हों, वहां पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मामिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

## वंक-पत्यंक में निपद्यादि करने के प्रायदिवत्त सूत्र-

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैं यून सेवन के संकल्प से स्त्री को अर्घपल्यंक आसन में या पूर्ण पल्यंकासन में विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैं युन सेवन के संकल्प से स्त्री को एक जंघा पर अर्थात् गोद में या पल्यंकासन में विठाकर या सुलाकर अशन—यावत्—स्वाद्य खिलाता है या पिलाता है अथवा खिलाने पिलाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

धर्मशाला आदि में निपद्यादि करने के प्रायश्चित सूत्र-

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथून सेवन के संकल्प से स्त्री को धर्मणाला में, वर्गीचे में, गृहस्य के घर में या परित्राजक के स्थान में विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को धर्मशाला में, वगीचे में, गृहस्य के घर में या परिव्राजक के स्थान में विठाकर या सुलाकर अशन—यावत् —स्त्राद्य खिलाता है या पिलाता है अथवा खिलाने-पिलाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है। योग्गल पक्खेवणाईए पायिन्छत्त सुत्ताई— जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अमणुन्नाई पोग्गलाई नीहरइ, नीहरंतं वा सार्ज्जइ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए मणुण्णाई पोग्गलाई उविकरइ, उविकरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्धा-इयं । — नि. उ. ७, सु ८०-८१ पसुपक्लोण अंग संचालणाई पायिच्छत्त सुत्ताइं—

जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अन्नयरं पसुजायं वा, पिक्लजायं वा, पायंसि त्रा, पक्लंसि वा; पुच्छंसि वा, सीसंसि वा गहाय संचालेइ संचालेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणविषयाए अण्णयरं पसुजायं वा, पिक्लजायं वा, सोयंसि कट्ठं वा, कॉलचं वा, अंगुलियं वा, सलागं वा अणुष्पवेसित्ता संचालेइ, संचालेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णयरं पसुजायं वा, पिक्षजायं वा, अयिसित्यित्ति कट्टु आलिंगेज्ज वा, पिरस्स-एज्ज वा, परिचुम्बेज्ज वा, छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा, आलिंगंतं वा, परिस्सयंतं वा, परिचुम्बंतं वा, छिदंतं वा, विच्छिदंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्धा-इयं। — नि. उ. ७, सु. ८२-८४ भरापाणाई आयाण-पयाण करणं-पायन्छिता सुत्ताईं—

जे भिष्कू माउग्गामस्स मेहुणविदयाए असणं वा-जाव-साइमं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्तू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए असणं वा-जाव-साइमं वा, पिडच्छइ, पिडच्छंतं वा साइज्जेइ ।

जे भिक्ष् माजग्गामस्स मेहुणविडयाए वत्यं वा-जाव-पाय-पुंछणं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए वर्त्यं वा-जाव-पाय-पृष्ठणं वा, पिडग्गाहेइ, पिडग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

पृद्गल प्रक्षेपणादि के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो मिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से अमनोज्ञ पुद्गलों को निवालता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से मनोज्ञ पुद्गलों का प्रक्षेप करता है या प्रक्षेप करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

पशुपक्षियों के अंग संचालनादि के प्रायश्चित सूत्र-

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी जाति के पशु या पक्षी के (१) पाँव को, (२) पार्श्वभाग को (पंख को), (३) पूँछ को या (४) मस्तक को पकड़कर संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्ष् स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी जाति के पशु या पक्षी के श्रोत अर्थात् अपान द्वार या योनि द्वार में काष्ठ, खपच्ची, अंगुली या वेंत आदि की शलाका प्रविष्ट करके संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो क्षिक्ष स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी जाति के पशु या पक्षी को "यह स्त्री है" ऐसा जानकर उसका आलिंगन (शरीर के एक देश का स्पर्श) करता है, परिष्वजन (पूरे शरीर का स्पर्श) करता है, मुख का चुम्बन करता है या नख आदि से एक वार या अनेक बार छेदन करता है या आलि-गन आदि करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित आता है।

भक्त-पान आदि के आदान-प्रदान करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैंथुन सेवन के संकल्प से उससे अशन—यावत्—स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से उसे वस्त्र — यावत्—पादप्रींछन देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से उससे वस्त्र — यावत् — पादप्रोंछन ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है। तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहुाणं अणुग्घाइयं । ——नि. उ. ७, सु. ५५-६६

## बायणा आयाण-पयाण पायन्छित सुत्ताई—

जे भिक्यू साउग्गामस्स मेहुणविडयाए सन्झायं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए सज्झायं पिंडच्छइ, पिंडच्छेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्घादयं । — नि. च. ७, सु. ८६-६०

## आकारकरण पायच्छित सुत्तं—

जे भिक्लू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णवरेणं इंदिएणं आकारं करेड; करेतं या साइज्जह ।

तं सेवमाणे आवज्जद चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुःघाइयं ।
—नि. उ. ७, सु. ६१

पृष्ठ ४१६

सूत्र ६१८. (छ) जे निक्लू माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णयरं तेइच्छं आउट्टह, आउट्टंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं। — नि. ज. ७, मु. ७६

पृष्ठ ४१= अंग संवालगां पायच्छिता सुत्-

सूत्र ६२३. (ख) जे मिनखू माजग्गामस्स मेहुणविद्याए अन्खंसि वा, उरंसी वा, उयरंसि वा, थणंसि वा गहाय संचालेइ, संचालेंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्वाइयं। ——नि. उ. ७, सु. १३

पुष्ठ ४२०

मेहुण विडयाए वत्य-करणस्स पायिच्छत्त सुत्ताई —

सूत्र ६२६. (ख) जे मिक्खू माउग्गामस्स मेहुण विडयाए-

- (१) आइणाणि वा,
- (२) सहिणाणि वा,
- (३) सिहणकल्लाणाणि वा,
- (४) आयाणि वा,
- (५) कायाणि वा,
- (६) सोमियाणि वा,

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त आता है।

## वाचना देने लेने के प्रायश्चित्त सूत्र-

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथून सेवन के संकल्प से सूत्रार्थं की वाचना देता है या वाचना देने वाले का अनुमोदन करता है। जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथून सेवन के संकल्प से सूत्रार्थं की वाचना लेता है या वाचना लेने वाले का अनुमोदन करता है। उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

याता है।

## आकार करने का प्रायश्चित्त सूत्र —

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी इन्द्रिय से (अर्थात् आँख हाथ आदि किसी भी अंगोपांग से) किसी भी प्रकार के आकार को बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्चित्त) आता हैं।

वृष्ठ ४१६

सूत्र ६१८. (ख) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथून सेवन के संकल्प से किसी प्रकार की चिकित्सा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

पृष्ठ ४१= अंग संचालन का प्रायश्चित्त सूत्र---

सूत्र ६२३. (ख) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री के अक्ष, ऊरु, उदर या स्तन को ग्रहण कर संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायम्बित्त) आता है। पृष्ठ ४२०

मैथुन के संकल्प से वस्त्र निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र— सूत्र ६२९. (स)(जो भिक्षुंस्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से—

- (१) मूपक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र,
- (२) सूक्ष्म वस्त्र,
- (३) सूक्ष्म व सुशोभित वस्त्र,
- (४) अजा के सुक्ष्म रोम से निष्पन्न वस्त्र,
- (५) इन्द्रनीलवर्णी कपास से निष्पन्न वस्त्र,
- (६) सामान्य कपास से निष्पन्न सूती वस्त्र,

- (७) दुगुल्लाणि वा,
- (८) तिरीड पट्टाणि वा,
- (१) मलयाणि वा,
- (१०) पत्तुण्णाणि वा,
- (११) अंसुयाणि वा,
- (१२) चिणंसुयाणि वा,
- (१३) देसरागाणि वा,
- (१४) अमिलाणि वा,
- (१५) गज्जलाणि वा,
- (१६) फालिहाणि वा,
- (१७) कोयवाणि वा,
- (१८) कंबलाणि वा,
- (१६) पावराणि वा,
- (२०) उद्दाणि वा,
- (२१) पेसाणि वा,
- (२२) पेसलेसाणि वा,
- (२३) किण्हमिगाईणगाणि वा,
- (२४) नीलमिगाईणगाणि वा,
- (२४) गोरमिगाईणगाणि वा,
- (२६) कणगाणि वा,
- (२७) कणगंताणि वा,
- (२८) कणगपट्टाणि वा,
- (२६) कणगलिचयाणि वा,
- (३०) कणगफुसियाणि वा.
- (३१) वग्घाणि वा,
- (३२) विवग्घाणि वा,
- (३३) आभरण-चित्ताणि वा,
- (३४) आमरण-विचित्ताणि वा करेइ. करॅतं वा
- सूत्र ६२६. (ग) जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वृडियाए आइणाणि वा-जाव-आमरण-विचित्ताणि वा धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ।
- सूत्र ६२६. (घ) ने भिन्लू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए आइणाणि वा-जाव-आभरण-विचित्ताणि वा पिणद्धेइ, पिणद्धेंतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं । —िनि, ज़. ७, सु. १०-१२

- (७) गोड देन में प्रतिद या हुगुल वृक्ष में निष्पन्न विधिन्न गुणाम का महत्र,
  - (=) निरोड ग्सावयव मे निराप्त वस्त्र,
  - (६) मलवाविदि चन्द्रम में पत्री में निवास क्षत्र,
  - (१०) बारीक बार्नी-शंतृक्षी में निष्यप्र यस्त्र,
  - (११) दुगुन वृक्ष ने अस्पेनस्वयात्र ने निष्पन्न यस्त्र,
  - (१२) भीन देश में निष्यक्ष खन्यन्त मूध्य वस्य,
  - (१३) देश निरोध के देंगे वस्त्र,
  - (१४) रोम देश में वर्ग नगत.
  - (१४) नतमे पर क्षायात करने याने यस्त्र,
  - (१६) स्पटिक के समान स्वयह यस्त्र,
  - (१७) यस्य विशेष == "कोतवोषरको",
  - (१=) गम्दल,
  - (१६) व स्थल व्हिन == "गरहम पारिमादि पावारमा"।
  - (२०) मिन्धु देश के मन्छ ने समें में निष्यप्त यन्त्र,
  - (२१) निर्मु देश के सूक्ष्म नमें याने पर् में निष्पन्न बस्त्र,
  - (२२) उसी पशु भी सूक्ष्म पत्रभी से निष्यस्र वस्त्र.
  - (२३) मुख्य मृग चर्म,
  - (२४) मीन मृग नमं,
  - (२४) गौर मृग नमें,
  - (२६) न्यर्ग रम में लिप्त माधान् रप्रगंगव दिये ऐसा यस्त्र,
  - (२७) जिसके निवारे स्वयं इस देखित विये ही ऐसा पत्त-
  - (२=) स्वणं रममय पट्टियो में युक्त यस्म,
  - (२६) मोने के नार अड़े हुए यमत्र.
  - (२०) मोने के स्तवक या फून जरे हुए परव
  - (३१) व्याघ्र पर्म,
  - (३२) चीते का नमं,
  - (३३) एक विविष्ट प्रकार के सामरण युक्त वस्त्र,
- (३४) अनेक प्रकार के आधरण युक्त यस्त्र बनाता है पा वनाने वाले का अनुवीदन करता है। सूत्र ६२६. (ग) जो भिक्षु स्थी के माथ मैं गुन नेवन के मंकल्प से भूषक बादि के चर्म से निष्यन्न वस्य - यावत् - अनेक प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र धारण करता है या धारण करने वाने का अनुमोदन करता है।

सूत्र ६२६ (घ) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से मूपक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र—यावत्—अनेक प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित) आता है।

वृष्ठ ४२३

एगाणीए इत्थीए सिंह संवासकरण पायच्छित्त सुत्ताई— सूत्र ६३६. (ख) जे निक्खू (१) आगंतारेसि वा, (२) आरामागा-

रंसि वा, (३) गाहावइफुलंसि वा, (४) परियाव-सहंसि वा, एगो एगित्यिए सिंह विहारं वा करेड़, सज्झायं वा करेड़, असणं वा-जाव-साइमं वा आहारेड, उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठवेड़, अण्णयरं वा अणारियं णिट्ठूरं असमणपाउगां कहं फहेड़, कहेंतं वा साइज्जड़ ।

जे निक्यू (१) उज्जाणंसि वा, (२) उज्जाणितहंसि बा, (३) उज्जाणसालंसि वा, (४) णिज्जाणंसि वा, (५) णिज्जाणितहंसि वा, (६) णिज्जाणसा-लंसि वा एगो एगितियए सिंह विहारं वा करेड -जाव-असमणपाउगां कहं कहेड, कहेंतं वा साइज्जइ।

जे निष्णू (१) बर्टंसि वा, (२) अट्टालयंसि वा, (३) चित्यंमि वा, (४) पागारंसि वा, (५) दारंसि वा, (६) गोपुरंसि वा एगो एगित्थिए सिद्ध विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउग्गं कहं कहेइ, कहॅतं वा साइज्जइ।

जे मिक्लू (१) दग-मगांसि वा, (२) दग-पहंसि चा, (३) दग-तोरंसि वा, (४) दग-ठाणंसि वा एगो एगित्यए सिंह विहारं या करेइ-जाव-असम-णपाउगां कहं कहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ।

जे भिषणू (१) मुण्ण-गिहंसि वा, (२) मुण्ण सालंसि वा, (३) भिण्णिगहंसि वा, (४) भिण्ण-सालंसि वा, (५) फूटागारंसि वा, (६) फोट्ठा-गारंसि वा एगो एगित्यिए सिंढ विहारं वा फरेड -जाव-असमणपाउगां कहं कहेड, कहेंतं वा साइज्जड।

जे मियलू (१) तणगिहंसि या, (२) तणसालंसि या, (२) तुसगहंसि या, (४) तुससालंसि या, (५) भुसगिहंसि या, (६) भुससालंसि या एगो एगित्यए साँद्ध विहारं या करेड-जाव-असमणपा-

उग्गं कहं कहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ। जे मिक्खू (१) जाणसालंसि वा, (२) जाणगिहंसि वा, (३) वाहणगिहंसि वा, (४) वाहणसालंसि वा एगो एगित्यिए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउगं कहं कहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ। पृष्ठ ४२३

अकेली स्त्री के साथ रहने के प्रायश्चित्त सूत्र-

मूत्र ६३६. (स) जो भिक्षु (१) वर्मणाला में, (२) उद्यान गृह में, (३) गृहस्य के घर में या (४) परिवाजक के आश्रम में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है, स्त्राध्याय करता है, अशन —यावत् —स्वाद्य का आहार करता है, उच्चार प्रस्नवण परठता है, या कोई साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) नगर के समीप ठहरने के स्थान में, (२) नगर के समीप ठहरने के गृह में, (३) नगर के समीप ठहरने की णाला में, (४) राजा आदि के नगर निर्गमन के समय ठहरने के स्थान में, (५) घर में, (६) ण:ला में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है— यावत्—साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) प्राकार के कपर के गृह में, (२) प्राकार के झरोख़े में, (३) प्रकार व नगर के बीच के मार्ग में, (४) प्राकार में, (१) नगर द्वार में या (६) दो द्वार के बीच के स्थान में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) जलाणय में पानी आने के मार्ग में, (२) जलाणय से पानी ले जाने के मार्ग में, (२) जलाणय के तट पर, (४) जलाणय में, अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है — यावत् — साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) शून्य गृह में, (२) शून्य शाला में, (३) खण्डहर गृह में, (४) खण्डहर शाला में, (५) झौंपड़ी में, (६) धान्यादि के कोठार में सकेला स्रकेली स्त्री के साथ रहता है —यावत्—साधु के स्रयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का स्रमुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) तृण गृह में, (२) तृण भाला में, (३) भालि आदि के तुप गृह में, (४) तुप भाला में, (५) मूँग, उड़द आदि के भूस गृह में, (६) भुसमाला में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) यान गृह में, (२) यान शाला में, (३) वाहन गृह में या (४) वाहन शाला में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है— यावत्— राघु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाल का अनुमोदन करता है। जे भिक्खू (१) पणियगिहंसि वा, (२) पणियसा-लंसि वा, (३) कुवियगिहंसि वा, (४) कुवियसा-लंसि वा एगो एगित्यए सिंद्ध विहारं वा करेड़ -जाव-असमणपाउग्गं कहं कहेड़, कहेंतं वा साइ-ज्जड़। जे भिक्खू (१) गोणसालंसि वा, (२) गोणगिहंसि

के भिक्लू (१) गोणसालंसि वा, (२) गोणगिहास वा, (३) महाकुलंसि वा, (४) महागिहंसि वा एगो एगित्थिए सिंह विहारं वा करेइ-जाव-असमण-पाउग्गं कहं कहेइ कहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुग्घाइयं। ——नि. उ. ८, सु. १-६

पृष्ठ ४३२ सूत्र ६४७.

इच्चेतेहि पंचहि महव्बतेहि पणवीसाहि य भाव-णाहि संपन्ने अणगारे अहासुत्तं अहाकप्पं, अहा-मग्गं अहातच्चं सम्मं काएण फासित्ता पालिता सोहित्ता तीरित्ता किट्टिता आराहिता आणाए अणुपालिता भवति।

— **बा. सु. २, ब. १५, सु. ७६**२

पृष्ठ ४३५

सूत्र ६४६. (ख) ते अणवकंखमाणा, अणितवातेमाणा, अपिरागहे-माणा, णो परिग्गहावंति सव्वावंति च णं लोगंसि.

> णिहाय दंडं पाणेहि पावं कम्मं अकुव्वमाणे, एस महं अगंथे विद्याहिते ।

> ओए जुइमस्त खेतण्णे, उववायं चयणं च णच्चा । — आ. सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २०६ (स)

पृष्ठ ४६२ राईणं तह तेसि इत्थियाणं अवलोयणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

सूत्र ७१०. (ख) जे सिक्खू रण्णो खितयाणं मुद्दियाणं मुद्धाभि-सित्ताणं आगच्छमाणाण वा णिगच्छमाणाण वा पयमिव चक्खुदंसण-विडयाए अभिसंधारेइ अभि-संधारेंतं वा साइण्जइ।

ने भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुह्याणं मुद्धाभि-सित्ताणं इत्योओ सन्वालंकार-विमूसियाओ पयमवि चक्खुदंसण-चडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं। —नि. स. ६, सु. ५-६ जो भिक्षु (१) विक्रय शाला (दुकान) में, (२) विक्रय गृह (हाट) में, (३) चूना आदि बनाने की शाला में या (४) चूना बनाने के गृह में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्— साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु (१) गौशाला में, (२) गौगृह में, (३) महाशाला में या (४) महागृह में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है —यावत्—साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक (परिहार स्थान) प्रायश्चित्त आता है।

पृष्ठ ४३२

सूत्र ६४७. इन (पूर्वोक्त) पाँच महाव्रतों और उनकी पच्चीस भावनाओं से सम्पन्न अनगार यथाश्रुत, यथाकल्प और यथामार्ग यथार्थ रूप में इनका काया से सम्यक स्पर्ण कर, पालन कर, शोधन कर, इन्हें पार लगाकर, इनके महत्व का कीर्तन करके, आराधना कर, भगवान् की आज्ञा के अनुसार इनका पालन करने वाला होता है।

पृष्ठ ४३५

सूत्र ६५६. (ख) वे काम-भागों की आकांक्षा न रखने वाले, प्राणियों की हिंसा न करने वाले और परिग्रह नहीं रखने वाले ऐसे निर्ग्रन्थ मुनि समग्र लोक में अपरिग्रहवान् होते हैं।

जो प्राणियों के लिए दण्ड का त्याग करके हिंसादि पाप कर्म नहीं करता, जसे ही महान् निर्प्रन्य कहा गया है।

राग-द्वेप से रहित शुितमान् अर्थात् संयम का जाता, जन्म और मरण के स्वरूप को जानकर शरीर की अनित्यता का अनुचिन्तन करें।

पृष्ठ ४६२ राजा और उनकी रानियों को देखने के प्रायश्वित सूत्र—

सूत्र ७१०, (स) जो भिक्षु गुद्ध वंशज मूर्डाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के आने जाने के समय उन्हें देखने के संकल्प से एक कदम भी चलता है या चलने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु गुद्ध वंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा की सर्व अलंकारों से विभूषित रानियों को देखने के संकल्प से एक कदम भी चलता है या चलने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक (परिहारस्थान) प्रायिक्ति आता है।

वृष्ठ ४६६

गाम-रक्लग वसीकरणाईणं पायच्छित सुत्ताई —

सूत्र ७२२. (स) जे भिक्खू गामारिक्खयं अत्तीकरेइ, अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ।

जे भिक्खू गामारिक्खयं अच्चीकरेइ, अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू गामारिक्खयं अत्यीकरेइ, अत्यीकरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद्र मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं। — नि. उ. ४, सु. ४०-४२

वृष्ठ ४६६

रण्णा रक्सग वसीकरगाईणं पायच्छित सुताई -

सूत्र ७२२. (ग) जे भिक्लू रण्णारिक्खयं असीकरेइ, असीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे मिक्लू रण्णारिक्लयं अच्चीकरेइ, अच्चीकरेंतं वा साइज्जइ।

जे मिक्खू रण्णारिक्खयं अत्यीकरेइ, अत्यीकरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जद मासियं परिहारहाणं उग्घाद्यं। —नि. उ. ४, सु. ४६-४८

पुष्ठ ४७४

भिक्खुरस पंच महव्वयपालणा —

सूत्र ७२५. (घ) मुसावार्यं वहिद्धं च, उग्गहं च अजाइयं। सत्यादाणाइं लोगंसि, तं विज्जं परिजाणिया॥ — सूय. सु. १, अ. ६, गा. १०

पुष्ठ ४८८

सूत्र ७४६. जययं विहराहि जोगवं, अणुपाणा पंथा दुरुत्तरा । अणुसासणमेव पक्कमे, वीरेहि सम्मं पवेइयं ॥ —सूय. सु. १, अ. २, उ. १, गा. ११

पृष्ठ ५६२ वहिया गिरगयाण-राईणं आहार गहण पायिच्छत सुत्तं—

सूत्र ६४७. (म्त) जे मिक्खू रण्णो-खत्तियाणं-मुद्दियाणं मुद्धामितित्ताणं मंसखायाण वा, मच्छ-खायाण वा, छविखायाण

पृष्ठ ४६६

ग्राम रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र— सूत्र ७२२. (ब) जो भिक्षु ग्राम रक्षक की अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ग्राम रक्षक की प्रशंसा = गुण कीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ग्राम रक्षक को अपनी तरफ आइ.प्ट करता है या आइ.प्ट करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायिक्ति आता है।

पृष्ठ ४६६

राज्य रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र— सूत्र ७२२. (ग) जो मिक्षु राज्य रक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु राज्य-रक्षक की प्रशंसा = गुण कीतंन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु राज्य रक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या आकृष्ट करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक उद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायम्चित्त आता है।

पृष्ठ ४७४

भिक्षु के पाँच महाव्रतों का पालन-

सूत्र ७२५. (घ) असत्य भाषण, स्त्री एवं परिग्रह का ग्रहण, विना दिये वस्तु लेना एवं प्राणी हिंसा, ये लोक में कर्मवन्घ के स्थान हैं। विद्वान् मुनि इन्हें जानकर इनका त्याग करे। पृष्ठ ४८८

सूत्र ७४६. हे पुरुष ! तू यत्न करता हुआ, पाँच सिमिनि और तीन गुप्ति से युक्त होकर विचरण कर, क्योंकि सूक्ष्मप्राणियों से परिपूर्ण मार्ग को उपयोग और यत्ना के विना पार करना दुप्कर है। अतः शास्त्र में या जिनशासन में संयम पालन की जो रीति वताई है, उसके अनुसार संयम पथ पर चलना चाहिए। सभी तीर्थंकरों ने इसी का ही सम्यक् प्रकार से उपदेश दिया है। पृष्ठ ५६२

वाहर गये हुए राजा के आहार ग्रहण करने का प्राय-श्चित्त सूत्र—

सूत्र ६४७. (ख) जो भिक्षु मांस, मछली व फली आदि खाने कें लिये वाहर गये हुए, जुद्ध वंशज मूर्खीभिपिक्त क्षत्रिय राजा के पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ 1 तं सेवमाणे आवज्जइ. चाउम्मासियं परिहारट्टाणं —नि. उ. E, सु. १० उग्घाइयं ।

युष्ठ ५६०

ओसहस्स कीयाई दोसाणं पायन्छित्त सुत्ताइं —

सूत्र ६११. (ख) जे भिक्खू वियहं किणइ, किणावेइ, कीयं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

> जे भिक्लू वियहं पामिन्चइ, पामिन्चावेइ, पामिन्चंः साइज्जइ।

जे भिक्लू विग्रडं परियष्ट्रइ, परियट्टावेइ, परियट्टियं बाहद्दु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्ख वियडं अच्छेन्जं, अणिसिट्ठं, अभिहडं आहट्ट् देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतंः वा साइज्जइ।

जे भिक्लू गिलाणस्स अट्ठाए परं तिण्हं वियड-दत्तीणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्लू वियडं गहाय गामाणुगामं दुइज्जइ दुइज्जंतं वा साइज्जइ ।

ने मिक्लू वियडं गालेइ गालावेइ गालियं आहट्टू देज्जमार्ण पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ।

वा, बहिया जिग्गयाणं असणं वा, जाव-साइमं वा अशन-यावत् स्वाद्य को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक (परिहारस्थान) प्राथिश्चित्त. आता है। पुष्ठ ५६०

अवध सम्बन्धी क्रीतादि दोषों के प्रायश्चित्त सूत्र-

सूत्र ६११. (स) जो भिक्षु औषघ (किसी रोग विशेष की दवा) खरीदता है, खरीदवाता है या साघु के लिये खरीदकर देने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु औपध उधार लाता है, उधार लिवाता है या आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा. उधार लाने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले काः अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु औपध को वदलता है वदलवाता है या वदलवा-कर लाने वाले से ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनु-मोदन करता है।

जो भिक्षु छीन कर लाई हुई, स्वामी की आजा के विना लाई हुई अथवाःसामने लाई हुई भीपध को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु ग्लान के लिए तीन दत्ति (तीन मात्रा) से अधिक औषधः ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु औपध साथ में लेकर ग्रामानुग्राम विहार करता है या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु औपघं को स्वयं गालता है, गलवाता है या गाल-कर देने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है।

तं सेवमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारहाणं उसे चातुर्मासिक उद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त उग्धाहयं। —िन उ: १६, सुर्१-७ वितान है गानि The states